## हिंदी-शब्दसागर

श्रर्थात्

## हिंदी भाषा का एक वृहत् कोश

[ पहिला खंड ]

संपादक

श्यामसुंदरदास बी० ए०

सहायक संपादक

ब्रालकृष्ण भद्द रामचंद्र शुक्क

श्रमीरसिंह

जगन्मोहनवम्मी

भगवानदीन .

प्रकाशक

## काशी-नागरी-प्रचारिगी सभा।

इंडियन प्रेस, प्रयाग, में मुद्रित। 38 38

## संकेताचरों का विवरण।

।गरेज़ी भाषा ारवी भाषा श्रनुकरण शब्द श्चनेकार्थनाममाला श्चपअंश = श्रयोध्यासिंह उपाध्याय = श्रद्धं मागधी - श्रल्पार्थक प्रयोग 🏻 श्रव्यय न = कवि श्रानंदघन इबरानी भापा दाहरण ' त उत्तररामचरित उपसर्ग उभयलिंग प० 🕾 कठवळ्ढी उपनिषद् : कबीरदास ः केशवदास केंकिंग देश की भाषा किया ) = क्रिया श्रकर्मक 🕮 🖘 क्रियाप्रयोग = क्रियाविशेपग क्रिया सकर्मक कचित् अर्थात् इसका प्रयोग हत कम देखने में श्राया है । ना - श्रद्धर्रहीम खानखाना ० वा गि०दास -- गिरिधर-स (बा॰ गोपालचंद्र) !=गिरिधरराय (कुंड-लियावाले ) 🖟 गुजराती भाषा

गुमान = गुमानमिश्र गोपाल = गिरिधरदास ( ৰা ০ गोपालचंद्र ) चरण = चरणचंद्रिका चिंतामणि = कवि चिंतामणि त्रिपाठी छीत = छीतस्वामी जायसी = मलिक मुहम्मद् जायसी जावा० -- जावा द्वीप की भाषा ज्ये। - ज्ये।तिप डिं० - डिंगल भापा तु॰ - तुरकी भाषा तुलसी - तुलसीदास तोप = कवि तोप दाद् - दादृदयाल दीनदयालु - कवि दीनदयालु गिरि दूलह = कवि दूलह दे० = देखा देव = देव कवि (मैनपुरीवाले) देश० -- देशज द्विवेदी -- महावीरप्रसाद द्विवेदी नागरी = नागरीदास नाभा = नाभादास निश्चल - निश्चलदास पं० - पजाबी भाषा पद्माकर = पद्माकर भट्ट पर्या० = पर्याय पा॰ -- पाली भाषा पुं ० = पुं लिंग पु० हिं ० = पुरानी हिंदी पुत्त ० := पुत्त गाली भाषा

प्रताप = प्रतापनारायगा मिश्र प्रत्य॰ = प्रत्यय प्रा॰ = प्राकृत भाषा 'प्रिया == प्रियादास प्रे॰ = प्रेरणार्थक प्रे॰ सा॰ = प्रेमसागर फ॰ = फरासीसी भाषा फा०=फारसी भाषा वंग० = वँगला भाषा वरमी० = वरमी भाषा बहु० = बहुवचन बिहारी = किच बिहारीलाल बुं० खं० - बुंदेलखंडी बोली बेनी = कवि येनी प्रवीन भावः = भाववाचक भूपण = कवि भूपण त्रिपाठी मतिराम = कवि मतिराम त्रिपाठी मला० = मलायलम भाषा मल्क = मल्कदास मुहा० = मुहाविरे यू० = यूनानी भापा यो० = योगिक तथा दो वा श्रधिक शब्दों के पद रघु० दा० = रघुनाथदास रघुनाथ = रघुनाथ बंदीजन रघुराज = महाराज रघुराजसिंह रीवांनरेश रसखान = सेयद इबाहीम रसनिधि = राजा पृथ्वीसिंह रहीम = श्रब्दुरेहीम खानखाना लक्मग्रसिंह = राजा लक्मग्रसिंह लल = लल जान

लश० = लंशकरी भाषा श्रर्थात् ं हिंदुस्तानी जहाजियों की वोली लाल = लाल कवि ( छुत्रप्रकाश वाले) लै॰ = लैटिन भाषा वि॰ == विशेषरा विश्राम = विश्रामसागर व्यंग्यार्थ = व्यंग्यार्थकोमुदी व्या = व्याकरण व्यास = ग्रंविकाद्त्त व्यास शं० दि० = शंकर दिग्विजय श्टं ० सत० == श्टंगार सतसई सं० = संस्कृत संयो० = संयोजक श्रव्यय संयो॰ कि॰ = संयोज्य क्रिया स॰ = सकर्मक सवल = सवलिस ह चोहान सभा॰ वि॰ = सभाविलास सर्व = सर्वनाम सुधाकर = सुधाकर द्विवेदी सूदन = सूदनकवि(भरतपुरवाले) सूर = सूरदास स्त्रि॰ = स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त स्री॰ = स्रीति<sup>'</sup>ग स्पे० = स्पेनी भाषा हिं ० = हिंदी भाषा हनुमान = हनुमान्नाटक हरिदास = स्वामी हरिदास हरिरचंद्र = भारतेंद्र हरिश्चंद्र

यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि यह शब्द केवल पद्य में प्रयुक्त है। यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि इस शब्द का प्रयोग प्रांतिक है। । यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि शब्द का यह रूप प्राम्य है।

प्र० हिं० पूर्वी हिंदी

ग्रंकधारी

羽

ग्र-संस्कृत श्रीर हिंदी वर्णमाला का पहिला श्रवर । इसका उच्चारण कंठ से होता है इससे यह कंठ्य वर्ण कहलाता है । व्यंजनों का उच्चारण इस श्रवर की सहायता के बिना श्रवग नहीं हो सकता इसीसे वर्णमाला में क, ख, ग श्रादि वर्ण श्रकार संयुक्त लिखे श्रीर बोले जाने हैं ।

विशेष-श्रवरों में यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उपनिपद्दों में इसकी बड़ी महिमा लिग्वी है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है " श्रजराश्वामकारोस्मि " । वास्तव में कंठ खुलते ही बच्चें। के मुँह से यह श्रव्यर निकलता है इसीसे प्रायः सब वर्ण-मालाओं में इसे पहिला म्यान दिया गया है। वैयाकरणों ने मात्राभेद् से इस तीन प्रकार का माना है, हुस्व जैसे-ग्र ; दीर्घ जैसे-म्या ; प्लुत जैसे-म्य ३ । इन तीनों में से प्रत्येक के दो दो भेद माने गए हैं ; सानुनासिक श्रीर निरनुनासिक। सानुनासिक का चिह्न चंद्रबिंदु ँ हैं । तंत्रशास्त्र के श्रनुसार यह वर्यामाला का पहिला श्रन्तर इसलिये है कि यह सृष्टि उत्पन्न करने के पहिले सृष्टिकर्ता की श्रवुल श्रवस्था की सृचित करता है। मंक-संज्ञा प्रं । संव । (१) चिह्न । निशान । छाप । श्रांक । (२) लेख । श्रन्तर । लिखावट । उ०-मेटत कठिन कुग्रंक भाँल के।---नुलामी। (३) संख्या का चिह्न, जैसे १, २, ३, पु, १ श्रादि । श्रांकड़ा । श्रदद । (४) लिग्वन । भाग्य । किसन । (१) काजल की यिंदी जिसे नज़र से बचाने के लिये बच्चों के साथे पर लगा देते हैं। दिठाना। ग्रनखा। (६) दाग़। घया। (७) नाकी संख्या, क्योंकि श्रंक ना ही तक होते हैं। (=) नाटक का एक ग्रंश जिसके ग्रंत में जबनिका-गिरा दी जाती है और जो नायक वा नाशिका के चरित के एक विशेष भाग की समाप्ति सूचित करता 🔃 (६) दस प्रकार के -रूपकों में से एक जिसमें ऐसे नायक का चरित्र हो जिसे सब लोग जानते हां धार जिसका श्राख्यान रजयुक्त हो। इसकी भाषा सरका कीर पद छोटा होना चाहिए। (१०) गोद। श्रॅंकचार। क्रोड़। (११) शरीरी श्रंग। देह। (१२) पाप। दुःख। (१३) बार। दफा। मर्तवा! उ० एकहु श्रंक न हरि भजेसि रे शठ सूर गॅंबार।—सूर। मुहा०—देना वा लगाना — गजे लगना। त्राजिंगन देना।—सरना वा लगाना — हृद्य से जगाना। जिपटाना। गजे लगाना। देनिं। हाथे। में घर कर प्यार से द्वाना। परिरंभस्य करना। श्राजिंगन करना। ग्रंकक—संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० श्रंकिका] (१) चिह्न करने वाला।

(२) गिनती करने वाला । हिसाब रखने वाला । ग्रंककार—संज्ञा पुं० [सं०] युद्ध वा वाज़ी में हार श्रीर जीत का

निर्णय करने वाला। चंकराणित-संज्ञा पं० सिं० ३० २ ३ श्रादि संख्याच्ये का हिसाब।

मंकगिति—संज्ञा पुं० [ सं० ] १, २, ३ श्रादि संख्याओं का हिसाब। संख्या की मीमांसा। वह विद्या जिससे पूर्ण संख्या की विभा-ज्यता तथा विभाग के श्रनंतर शेप श्रादि का ज्ञान हो।

अँकटा निस्ता पुं० [सं० कर्कर, पा० ककर ] (१) कंकड़ का छोटा दुकड़ा (२) कंकड़ पत्थर श्रादि का मदीन दुकड़ा वा चूरा जो श्रनाज में से दुन कर निकाल दिया जाता है।

अंकटी-संशा स्त्रं। ० [ श्रंकटा शब्द वा मेल्प थेक प्रयोग ]

अँकड़ी—संज्ञा र्स्वा० [ सं० प्रक्कुर = प्रेग्नुमा, टंढ़ी नीक ] (१) केंटिया। हुक। (२) तीर का मुड़ा हुन्ना फल । टेढ़ी गांसी। (३) बेल। तता। (४) लग्गी। फल तोड़ने का बांस का डंडा जिसके सिरे पर फँसाने के लिये एक छोटी लकड़ी बँबी रहती हैं।

ग्रंकधारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] तसमुद्रा के चिह्नों का दगवाना । शंख, चक्र, त्रिशूल श्रादि के चिह्न गरम धातु से छुपवाना ।

क्रि० प्र०-करना।

ग्रंकधारिणी—वि० [सं०] तसमुदा के चिक्क धारण करने वाली। दे० "श्रंकधारी"।

संकथारी-वि० [सं० ] [स्का अंकथरियो ] तसमुद्रा के चिद्र धारया करने वाला जिसने शंया के वा त्रिश्रूल के चिद्र गरम थातु से अपने शरीर पर छुपवाप हों। ग्रंकन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अंकतीय, श्रंकित, श्रंक्य ] (१) चिह्न करना। निशान करना। (२) लेखन। लिखना। उ०—चित्रांकन, चरित्रांकन। (३) शंख, चक्र, गदा, पद्म वा त्रिशूल के चिह्न गरम धातु से बाहु पर छुपवाना।

विशेष—वैष्णव लोग शंख, चक्र, गदा, पद्म श्रादि विष्णु के चार श्रायुधों के चिद्ध छपवाते हैं श्रीर दिख्ण के शैव लोग न्निशूल वा शिवलिंग के। रामानुज सम्प्रदाय के लोगों में इसका चलन बहुत है। द्वारिका इसके लिये प्रसिद्ध स्थान है। (४) गिनती करना।

कि० प्र0-करना।-होना।

अँकना \*- कि॰ सं॰ दे॰ "र्श्वाकना"।

भंकत्तीय-वि॰ [सं॰ ] श्रंकन योग्य । चिह्न करने के योग्य । छापने के लायक ।

करवट फिरना। एक श्रोर से दूसरी श्रोर पीठ करके सोना। करवट फिरना। एक श्रोर से दूसरी श्रोर पीठ करके सोना। क्रि॰ प्र॰—करना।—होना।

मंकपलई—संज्ञा स्ती० [सं० ऋक्षपत्सन] यह विद्या जिसमें श्रंकों को श्रक्तरों के स्थान पर रखते हैं श्रीर उनके समूह से उसी प्रकार श्रभिप्राय निकालते हैं जैसे शब्दों श्रीर वाक्यों से। इसमें इकतीस श्रक्तर लेकर उनकी संख्याएँ नियत कर दी गई हैं। जैसे १ से '' प'' श्रवर समभते हैं।

यंकपालिका-संज्ञा स्री० [सं०] दे० "श्रंकपाली "।

मंकपाळी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] धाय । दाई । धातु ।

संक्रमास्त्र-संज्ञा पुं० [सं०] श्रालिंगन । भेंट । परिरंभगः । गले लगना । मुहा०-देना = श्रालिंगन करना । गले लगाना । भेंटना ।

श्रंकमालिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) छोटा हार । छोटी माला । (२) श्रालिंगन । मेंट ।

अंकरा-संज्ञा पुं० [सं० श्रङ्कर ] (१) एक खर वा कुधान्य जो गेहूँ के पौधों के भीच जमता है। इसे काट कर बेलों को खिलाते हैं श्रीर इसका साग भी खाते हैं। इसका दाना वा बीज काला, चिपटा, छोटी मूँग के बराबर होता है श्रीर प्रायः गेहूँ के साथ मिल जाता है। इसे ग़रीब लोग खाने भी हैं। खेसारी इसीका एक रूपांतर हैं।

अँकरास † -संज्ञा पुं० दे० " श्रकरास "।

अँकरी-संज्ञा स्त्रो० [ अँकरा का ऋल्पार्थक प्रयोग ]

अँकरोरी, अँकरोरी † स्संशा क्षां ० [सं० कर्कर - कंकड़] कंकड़ी। सिटकी। कंकड़ वा खपड़े का बहुत छोटा टुकड़ा।

र्धंकचार—संज्ञा श्ली० [सं० श्रद्धपालि ; श्रद्धमाल ] (१) गोद । छाती ।
मुद्दा०—देना = गले लगना । छाती से लगना । श्राणिंगन करना ।
मेंटना !—भरना = (१) श्राणिंगन करना । मेंटना । गले भिलना ।
इदय से लगाना । दाने। द्वापें कि घर कर फिलना । (२) गाद
में बच्चा रहना । संतान्युक्त है। जा । उ०—वहू तुम्हारी श्रंकवार

भरी रहे ।—श्राशाबीद । (३) श्रालिंगन । भेंट । भिन्नना । उ०-चिट्टी में हमारी भेंट श्रॅंकवार लिख देना ।—क्षि० ।

ग्रंकविद्या-संशा स्त्री० दे० " ग्रंकगणित "।

अँकाई—संज्ञा श्ली० [हिं० प्राक्षना | (१) कृत । प्रंदाजा । पटकसा । तक्मीना । (२) फ़सल में से ज़मींदार श्लीर कारनकार के हिस्सों का उहराव ।

क्रि० प्र०-करना।-होना।

अँकाना-क्रि० स० [सं० अक्कन ] [संज्ञा-अँकाव, अंकाई ] कुतवाना।
मूल्य निर्धारित कराना। श्रंदाज़ कराना। परीका कराना।
परस्वाना।

अँकाच-संज्ञा पुं० [हिं०-श्रीकना] कृतने वा श्रांकने का काम। कुताई। श्रंदाज़ वा तल्मीना करने का काम।

क्रि० प्र०-होना।

ग्रंकावतार—संज्ञा पुं० [सं०] नाटक के एक श्रंक के श्रंत में श्रामामी दूसरे श्रंक के श्रभिनय की पात्रों द्वारा सूचना वा श्रामास ।

क्रि॰ प्र०-होना।

संकिका—संशा पुं० [सं०] (१) चिह्न करने वाली। (२) गिनती करने वाली। (३) हिसाब रखने वाली।

ग्रंकित-नि० [सं०] (१) चिक्कित । निशान किया हुआ । दागदार । (२) लिखित । खचित । (३) वर्शित ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

भंकित्र |--संज्ञा पुं० [सं० भंकित ] दागवाला । दागा हुमा साँइ । साँड । यञ्ज्ञा जिसे हिन्दू मुपोत्सर्ग में दाग कर छोड़ देते हैं ।

अँकुड़ा-संज्ञा पुं० [सं० प्रक्कर ] (१) लोहे का सुका हुआ टेवा कांटा। (२) लोहे का सुका हुआ टेंद्रा छुड़ जिससे खुड़िहार लोग भट्टी से गला हुन्ना कांच निकालते हैं। (३) गाय वैस के पेट का दर्द वा मरोड़ जिसे 'ऐंचा' भी कहते हैं। (४) टेढ़ी भुकी हुई कील वा कटिया जिसमें नागे ग्रंटका कर पटवा वा पटहार काम करते हैं। (१) लोहे का प्**क टेवा कांटा जो** लकड़ी श्रादि तालने याली बड़ी तराजु की **डाड़ी के बीचांबीच** जगा रहता है। इसी कांटे में रस्सी जगा कर उसे धरम में टांगते हैं। (६) कुलाया। पायजा। (७) लोहे का प्रक्र गोल पचड़ जो किवाइ की चूल में ठेंका रहता है। (=) रेशमी कपड़ा बुनने वालों का मछली के श्राकार का काठ का एक श्रीज़ार जिसके सिरे पर एक छेद होता है। **इस छेद में एक** खुँटी लगी रहती है जिसमें दलधंभन से बँधी हुई रम्सी **बापेटी रहती है। (६) लोहे का एक छुड़ जिप्पका एक सिरा** चिपटा होता है और वृसरा टेंढ़ा तथा सुका हुआ। चिपटे सिरे के। कांटे से कियाइ के परते में जड़ देते हैं चीर सुके हिस्से की साह के केदि में डाल देने हैं। इसी पर पहा घूमता है धर्थात् खुक्तता धार यंद होता है ।

अँकुड़ी—संजां स्त्री० [ दि० अँकुड़ा ] [ अँकुड़ा का अल्पायक प्रयोग ]
[ वि० अँकुड़ोदार ] (१) टेढ़ी कॅटिया। हुंक। (२) लोहे का
एक छड़ जिसका सिरा कुछ सुका रहता है और जिससे लोहार
लोग भट्टी की श्राग खोदते हैं। (३) हल की यह लकड़ी
जिसमें फाल लगाया जाता है। (४) एक के पहिये के जोड़ों
पर लगी हुई लोहे की कील वा जोंकी।

अँकुड़ीदार-वि० [ हिं० चॅकुड़ी + फा० दार ] (१) जिसमें चँकुड़ी वा कटिया लगी हो। जिसमें चँटकाने के लिये हुक लगा हो। हुकदार। (२) एक प्रकार का कसीदा जिसे ''गड़ारी '' भी कहते हैं।

श्चेकुर—संज्ञा पुं० [सं०] [क्रि० श्रंकुरना, वि० श्रंकुरित ] (१) श्चेंखुद्या। नवोद्भिद् । प्ररोह। गाभ। श्वेंगुसा। (२) डाम। कञ्जा। कनला। कोपल। श्चांख।

क्ति० प्र०—श्राना ।—जगना ।—जमना ।—निकलना ।—फ़्टना ।— फेंकना ।—फोड़ना ।—लाना ।—लेना ।

(३) कली (४) नेाक (४) रुधिर। रक्त। खून। (६) रेांग्रां। स्रोम। (७) जला। पानी। (८) मांस के बहुत छेटे लाल स्राक्ष दाने जो घाव भरते समय उत्पक्ष होते हैं। मांस के छेटे दाने। ग्रंगुर। भराव।

**चंकुरक**—संज्ञा पुं० [ सं० ] घोंसला । खोंता ।

भंकुरना, अँकुराना क्रमिक श्रव [संव्यक्कर] श्रंकुर फोड़ना। उगना। जमना। निकलना। पैदा होना। उत्पक्ष होना।

चंकुरित—वि० [सं०] (१) श्रेंखुवाया हुश्रा। उगा हुश्रा। जमा हुश्रा। निकला हुश्रा। जिसमें श्रंकुर होगया हो। (२) उत्पन्न।

क्रि० प्र0-करना ।-होना ।

ग्रंकुरित योचना-वि॰ [सं॰] वह स्त्री जिसके योवनावस्था के कुच श्रादि चिह्न निकल श्राए हों। उभड़ती हुई युवती। स्त्री जिसकी उभड़ती जवानी हो।

अँकुरी †—संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्रंकुर + ई ] चने की मिगोई हुई श्रुधनी।

कंकुरा—दंशा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का छोटा शस्त्र वा टेढ़ा कांटा जिसे हाथी के मस्तक में गोद कर महावत उसे चलाता की हांकता है। हाथी की हांकने का दोमुहां भाला जिसका एक फल सुका होता है। श्रांकुस । गजवाग ! श्रांखा ।

कि० प्र०-देना ।-मारना ।-लगाना ।

मुहा०-देना = ठेलना । ज़बरदर्स्ता करना ।

(२) प्रतिबंध में रखना। दबाव में रखना। रोक। दबाव।

श्चेकुराग्रह—संज्ञा पुं० [सं०]्रमहावत । हाथीवान । निपादी । फ़ीलवान ।

भंकुशद्ना-वि॰ [सं॰ भक्कशदन्त] हाथी का एक भेद। इसका एक दांत सीधा श्रोर दूसरा प्रथ्वी की श्रोर मुका रहता है। यह श्रीर हाथियों से बलवान श्रीर क्रोधी होता है तथा मुंड में नहीं रहता। इसे "गुण्डा" भी कहते हैं।

**ग्रंकुशदुर्धर-**सज्ञा पुं० [ सं० ] मतवाला हाथी । मत्त हाथी ।

मं कुस-संज्ञा पुं० दे० " श्रंकुश "।

अँक्शा-संज्ञा पुं० दे० '' श्रंकुश ''।

**अँकुसी**—संज्ञा स्त्री० [हि० त्रंकुस + ई ] [त्रंकुस का ऋत्पार्थक प्रयोग ]

(१) टेढ़ी करके अुकाई हुई लोहे की कील जिसमें कोई चीज़ लटकाई वा फँसाई जाय। हुक। कँटिया। (२) पीतल वा लोहे का एक लंबा छुड़ जिसका एक सिरा धुमावदार होता है। इससे ठठेरे भटुली की राख निकालते हैं। (३) लोहे का टेढ़ा छुड़ जिसको किवाड़ के छेद में डालकर बाहर से श्रगरी वा सिटिकनी खोलते हैं। यह कुंजी का काम देता है। (४) वह छोटी लकड़ी जो फल तोड़ने की लग्गी के सिरे पर बंधी रहती है। (४) लोहे का एक बित्ता लंबा सूजा जिसका सिरा अुका होता है। इससे नारियल के भीतर की गरी निकालते हैं।

मंकाट-संज्ञा पुं० दे० '' मंकोल ''।

**मंकोटक**-संज्ञा पु॰ दे॰ "श्रंकोल "।

अँकोड़ा—संज्ञा पुं० [सं० श्रद्धुर ] एक प्रकार का लोहे का काँटा जो पाल की रस्सी खींचने में काम श्राता है। एक प्रकार का लंगड़। बड़ी कँटिया।

अँकोर-संज्ञा पुं० [सं० श्रंकमाल वा श्रंकपालि ; हिं० श्रंकवार ] (१) श्रंक । गोद । छाती । उ०-खेलत रहीं कतहुँ मैं बाहिर चिते रहित सब मेरी श्रोर । बोलि लेति भीतर घर श्रपने मुख चूमित भिर लेति श्रंकोर ।—सूर ॥ दे० "श्रँकवार"।

(२) भेंट । नज़र । घूस । रिशवत ।

उ०—(क) टका लाख दस कीन्ह धँकोरा । बिनती कीन्ह पायँ गिह गोरा ॥—जायसी । (ख) सूरदास प्रभु के जो मिजन को कुच श्रीफल सों करित धँकोर ।—सूर । (ग) विश्वरित सिरहह वरूथ, कुंचित बिच सुमनजूथ, मिन जुत सिसु फिन अमीक, सिस समीप धाई । जनु सभीत दें धँकोर, राखे जुग रुचिर मोर, कुंडल छबि निरिख चोर, सकुचत श्रिधकाई ।—नुलसी । † (३) ख़ौराक वा कलेवा जो खेत में काम करने वालों के पास भेजा जाता है । छाक । कोर । दुपहरिया । जलपान ।

अँकोरी-संज्ञा स्त्रं। िहिं० अंकोर + ई ] [ अँकोर का अल्पार्थक प्रयोग ]
(१) गोद । श्रंक । (२) श्रालिंगन । दे०--- ' श्रंकवार ''।

श्रंकोल-संज्ञा पुं० [सं०] एक पेड़ जो सारे भारतवर्ष में प्रायः पहाड़ी ज़मीन पर होता है। यह शरीफ़े के पेड़ से मिलता ज़लता है। इसमें बेर के बराबर गोल फल लगते हैं जो पकने पर काले हो जाते हैं। छिलका हटाने से इसके भीतर बीज पर लिपटा हुन्ना सफेद गुद्रा होता है जो खाने में कुळु मीटा होता है। इस पेड़ की सकड़ी कड़ी होती है चौर छड़ी श्रादि बनाने के काम में श्राती है। इसके जड़ की छाज दस्त लाने, वमन कराने, केाढ़ श्रोर उपदंश श्रादि चर्म रेगों के। दृर करने तथा सर्प श्रादि विपेले जंतुश्रां के विप के। हटाने में उपयोगी मानी जाती है।

पर्या०-श्रंकोलक । श्रंकोट । ढेरा । श्रकोला । श्रंक्य-वि० [सं०] चिह्न करने योग्य । निशान लगाने लायक । संज्ञा पुं० (१) दागृने के योग्य श्रपराधी ।

चिद्रोष—प्राचीन काल में राजा लोग विशेष प्रकार के. अपरा-धियों के मस्तक पर कई तरह के चिद्ध गरम लोहे से दाग देते थे। इसीसे श्राजकल भी किसी घोर श्रपराधी को जो कई बेर सज़ा पा चुका हो 'दागी' कहते हैं।

(२) मृदंग, तबला, पखाचज श्रादि बाजे जो गोद में रख कर बजाए जांथ।

अँखड़ी † —संज्ञा श्लां० [सं० ऋदिा, प्रा० ऋषिख, पं० ऋषिस + ही ] (१) ऋषिया नेत्रा (२) चितवन । दे० "श्लांख ''।

**अँखमीचनी**—संज्ञा स्त्री० दे० " श्रांखिमचोली " ।

अँखाना\*-कि॰ श्र॰ दं॰ " श्रनखाना "।

अँखिया-संज्ञा स्त्रां० [सं० पाचि, प्रा० यतिमा, पं० प्रतस्त, दिं० प्रतस्त]

(१) लोहे का एक उप्पा वा कलम जिससं बरतन पर हथे। इी से टेंक टेंक कर नक्काशी बनाते हैं। ‡ (२) दे० श्रांख।

सँखुग्रा-संज्ञा पुं० [स० प्रक्षुर ] [क्ष० प्रमापाना | (१) श्रंकुर । बीज से फूट कर निकली हुई टंढ़ी नेक जिसमें से पहिला पत्तियां निकलती हैं। (२) बीज से पहिलो पहिला निकली हुई मुला-यम वॅथी पत्ती। डाम । कल्ला। कन्ला। कोपला। फुनगी।

क्रिं प्रo—श्राना ।—उगना ।—जमना ।—निकलना ।—फूटना ।— फेंकना ।—फोड़ना ।—जाना ।—लेना ।

अँखुग्राना—कि ० २४० [हिं० ग्रॅंखुश्रा] ग्रंकुर फोड़ना वा फेंकना। उगना। जमना। श्रंकुरित होना।

द्यंग—संज्ञा पुं० [सं०] (३) शरीर । बदन । देह । तन । गात्र । जिस्स । (२) श्रवथव । (३) भाग । खंश । खंड । टुकड़ा । (४) भेद । प्रकार । भांति । तरह । उ०—- खंग धंग नीके भाव, गृढ़ भाव के प्रभाव, जाने के सुभाव रूप पचि पहिँ-चानी हैं।—- केशव । (४) उपाय । (६) सहायक । सुहद । पच का । तरप्रदार । उ० (क) रउरे खंग जोग जग को हैं ?— तुलसी । (ख) अपने खंग के जानि के, जोवन नृपति प्रवीन ।— बिहारी । (७) प्रत्यय युक्त शब्द का प्रत्यय रहित भाग । प्रकृति । —- च्या० (८) जन्मलप्त । (६) साधन जिसके द्वारा कोई कार्य्य संपादित किया जाय । (६०) बंगाल में भागलपुर के श्रास पास का प्रदेश जिसकी राजधानी चंपापुरी थी । कहीं कहीं इसका विस्तार वैद्यनाथ से लेकर सुवनेश्वर (उड़ीसा) तक लिखा हैं । (१९) ध्रुव के वंश का एक राजा । (१२) एक भक्त का नाम । (१३) एक संबोधन । प्रिय । प्रियवर । उ०—यह

निश्चय ज्ञानी को जाते कर्सा दि व करे न, ग्रंग—निश्चल । (१४) इ की संख्या। (१४) श्रोर। तरफ़ । उ०—सात म्यगे श्रपवर्ग सुख धरिय तुला इक ग्रंग।—नुसमी। (१६) नाटक में श्रंगार श्रीर वीर रम के। छे। इ शेप रस जो श्रप्रधान रहते हैं। (१७) नाटक में नायक वा ग्रंगी का कार्यसाधक पात्र। जैसे—बीरचरित में सुग्रीव, ग्रंगद, विभीपण ग्रादि। (१८) वेद के ६ ग्रंग; यथा—शिचा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्येतिप, छन्द। दे० "वेदांग"। (१६) सेना के चार ग्रंग वा विभाग; यथा—हाथी, घेाड़े, रथ श्रीर पेंदल। दे० "वतु-रंगिणी"। (२०) येग के श्राठ ग्रंग; यथा—पम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा भीत समाधि। दे० "योग"। (२१) राजनीति के सात ग्रंग; यथा—स्वामी, ग्रमात्य, सुहद, कोप, राष्ट्र, दुर्ग श्रीर सेना।

मुहा०--- हुना = शपय खाना । भाषा छुना । क्सम खाना । उ०---सूर हृदय तें टरत न गोकुल श्रंग खुश्रन ही तेरी।—सूर। श्रेग हटना श्रेंगड़ाई श्राना । जम्हाई के साथ श्रानम्य से श्रेगी का फैलाया जाना। श्रंग तोड्ना अंगडाई जेना।—घरना पहिनना । घारण करना । व्यवहार करना । फूले श्रंग न समाना 🚅 श्रायंत प्रफुलित होना । यहत प्रमज होना 🕌 मोइना (१) शरीर के भागा का सिकाइना। लजा ने देष्ट छिपाना। (२) श्रंगडाई जेना। उ०-श्रंगन मोर्रात भार उठी छिति पूर्रित श्चंग सुगघ सकोरन ।—व्यंग्यार्थ । (३) पीछ हटना । भागना । नटना । बचना । उ०-रे पतंग निःशंक जल, जलत न मोई द्यंग । पहिलो तो दीपक जली, पीछे जली पतंग ।—लगना = (१) त्निपटना । श्राप्तिंगन करना । छाती में नगना । (२) शर्रार के। पुष्ट करना । शरीर के। यानवान करना । ३०—वह खाला तो बहुत है पर उसके श्रंग नहीं लगता । (३) काम में श्राना । उँ०--किसी के ग्रंग लग गया पड़ा पड़ा क्या होता। (४) हिलना। परचना। उ०--यह बद्याहमारे ग्रंग लगा है। —लगाना,—\* लाना (१) श्रानियम करना । ह्याती ने लगाना । न्निपटाना । परिरंभया करना । **३०--परनारी पैनी** छुरी के।उ नहिँ काश्रो भग । (२) हिमाना । परचॉना । (३) विवाह देना । विवाह में देना । उ०-इस कन्या के किमी के श्रंग लगा दे। (४) श्रंपने शर्शर के श्रांसम में खर्ज करना। श्रंग करना - श्रंगाकार करना। उ०-जाका हरि हक् करि धंग करवो-नुलसी। जाके। मनमोहन श्रंग करे।-सूर।

वि॰ (१) श्रप्रधान । गाँखा । (२) उस्तदा । प्रतीक । (३) प्रधान ।

ग्रंगकर्म-दंशा॰ पुं॰ [सं॰ ] शरीर की संवारना वा मक्षना। क्रि॰ प्र॰-करना।-होना।

चंगग्रह—धंज्ञा पुं० [सं०] (१) शरीर की पीड़ा। बदन का दर्द । देह का जकड़ना। वह रोग जिससं देह में पीड़ा हो। (२) स्थापत्य में जहां इस प्रकार की रत्ता श्रावश्यक होती है कि पत्थर एक वृसरे के ऊपर से फिसज न जांय श्रथवा उनके जोड़ श्रलग न हो जाँय वहां उनके बीच एक क्यूतर की पूँछ के श्राकार का लोहे वा तांचे का टुकड़ा बेटा दिया जाता है जो 'श्रंगग्रह ' कहलाता है। पार्हू।

श्चंगचाळन—संज्ञा पुं० [सं०] हाथ पेर हिलाना। श्रंग डोलाना। . श्चंगज्ञ—वि० सं०ो शरीर से उत्पन्न। तन से पैदा।

संज्ञा पुं० [ स्थी० अंगजा, अंगजता ] (१) पुत्र । बेटा । लड़का । (२) पसीना । (३) बाल । केश । रोम । (४) काम क्रोध श्रादि विकार । (४) साहित्य में स्थियों के योवन-संबंधी जो सात्विक विकार हैं उनमें हाव, भाव श्रोर हेला ये तीन ' ग्रंगज ' कहलाते हैं । कायिक । (६) कामदेव । (७) मद । (८) रोग ।

ग्रंगजा—संज्ञा स्त्रं ० [सं०] [पुं० श्रंगज, श्रंगजात ] कन्या । पुत्री । बेटी ।

मंगजाई-संज्ञा स्रं।० [सं० अज्ञा] पुत्री । बेटी । कन्या ।

ग्रंगजात-संज्ञा पुं० दे० "श्रंगज "।

भ्रंगजाता-संज्ञा स्त्रां० दे० '' श्रंगजा ''।

**मंगङ् संगङ्**⊸वि० [श्रनु०] बचा खुचा। गिरा पड़ा। इधर उधर का। ं (२) द्रदा फूटा।

अंगड़ाई—संज्ञा क्षां० [हिं० अंगड़ाना + है] [कि० अगड़ाना] देह टूटना।
यदन टूटना। श्रालस से जम्हाई के साथ श्रंगों को तानना वा
फैलाना। देह के बंद वा जोड़ के भारीपन को हटाने के लिये
श्रवयवों को पसारना वा तानना। शरीर के लगातार एक
स्थिति में रहने के कारणा जोड़ों वा बंदों के भर जाने पर
श्रवयवों को फैलाना।

विशेष—सो के उठने पर वा ज्वर श्राने के कुछ पहिले यह प्रायः श्राती हैं।

क्रि॰ प्र॰-म्याना ।-तोड़ना ।--तेना ।

मुहा०—तोड़ना -- श्रालस्य मं बैठे रहना। कुछ, काम न करना।
अँगड़ाना—कि० श्र० [ सं० अक + श्रद ] [संज्ञा श्रगड़ाई] देह तोड़ना।
सुस्ती से ऐँड़ाना। बंद वा जोड़ों के भारीपन को हटाने के
बित्रे श्रंगों को पसारना वा तानना। शरीर के बगातार एक
स्थिति में रहने के कारण जोड़ों वा बंदों के भर जाने पर श्रवथवों को तानना वा फैलाना।

चैंगग्रा—संज्ञापुं०[सं०]ध्रांगन। सहन।चेंक। श्रजिर।घर के ंबीचकास्तुलाहुस्थाभाग।

विद्योष—शुभाशुभ निश्चय के वित्ये इसके दें। भेद माने गए हैं, पूक 'स्व्यंवेधी' जो पूर्व-पश्चिम लंबा हो, वृसरा 'चंद्रवेधी' जिसकी लंबाई उत्तर-दित्तिया हो। चंद्रवेधी आंगन श्रव्हा समका जाता है।

मंगति—संज्ञा पुं० [सं०] (४) श्राप्तहोत्री। (२) श्रह्मा। (३) विष्णु। (४) श्राप्ता ।

खंगत्राण-संज्ञा पुं० [सं०] शरीर को ढकनेवाला । श्रंगरखा । कुरता । खंगद्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बाहु पर पहिनने का एक गहना । बिजायट । बाजूबं : । (२) बालि नामक बंदर का पुत्र जो राम-चंद्रजी की सेना में था । (३) लक्ष्मण के दें। पुत्रों में से एक । खंगद्रान-संज्ञा पु० [सं०] (१) पीठ दिखलाना । युद्ध से भागना । लड़ाई से पीछे फिरना । (२) तनुदान । तनसमर्पण । सुरति । रति । विशेष-यह स्त्री के लिये प्रयुक्त होता है ।

कि॰प्र॰—कश्ना = (१) पीठ दिग्वलाना। भागना। पीछे फिरना। (२) रति करना। संभाग करना।

ग्रंगदीया—संज्ञा र्स्था॰ [सं०] कारुपथ नामक देश की नगरी जो लक्ष्मण के पुत्र ग्रंगद को मिली थी।

ग्रंगद्वार—संज्ञा पुं० [सं०] शरीर के मुख, नासिका श्रादि दस छेद। ग्रंगधारी—संज्ञा पुं० [सं०] शरीरी। प्राणी। शरीर धारण करने वाला।

संगन—संज्ञा पुं० [सं० क्रजया ] श्रांगन । सहन । चेक । दे० ''श्रांगन'' । अँगना †—संज्ञा पुं∞ दे० '' श्रांगन '' ।

ग्रंगना—संज्ञा स्त्रं ० [ सं० ] (१) श्रच्छे श्रंगवाली स्त्री । स्त्री । कामिनी ।

(२) सार्वभोम नामक उत्तर के दिग्गज की हथिनी। अँगनाई-संज्ञा स्त्रां० दें० " श्रांगन "।

अँगनाप्रिय-धंशा पुं० [सं०] श्रशोक का पेड़।

अँगनैया 🖫 संज्ञा स्त्रां० दे० " र्ष्यांगन " ।

संगन्यास—संज्ञा पुं० [सं० ] तंत्र शास्त्र के श्रनुसार मंत्रों का पढ़ते हुए एक एक श्रंग के छूना।

संगपाक—संगा पुं० [सं०] ग्रंगों का पकता वा सड़ कर उनमें मवाद भरता । ग्रंग पकते का रोग ।

ग्रंगपाळी-संशा पुं० [सं०] श्रालिंगन।

मंगप्रोक्षण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ग्रंग पेंछना । देह श्रंगोछना । शरीर पेंछना । शरीर को गीले कपड़े से मल कर साफ करना ।

चंगभंग—संज्ञा पुं० [सं] (१) किसी अवयव का खंडन वा नाश। ग्रंग का खंडित होना। शरीर के किसी भाग की हानि। उ० (क) रसना द्विज सा दुखित होइ बहुता रिस कहा करें। पथति थंग विभंग होत हें पें समीप सँचरें।—सूर। (ख) उसका ग्रंगभंग हो गया। \*(२) खियों की मोहित करने की चेंद्र। खियों की कटाच ग्रादि किया। ग्रंगभंगी।

वि॰ जिसका कोई श्रवयव कटा वा टूटा हो। जिसके शरीर का कोई भाग खंडित हो। श्रपाहज । लँगड़ा जूला। लुंज। जिसके हाथ पेर टूटे हों। ड॰—श्रंगभंग करि पटवहु बंदर।—नुजसी।

क्रि॰ प्र॰-करना।-होना।

संगभंगी-संज्ञा पुं० [सं०] खियों की चेष्टा। खियों की मोहित करने की किया।

रंगभाव-संज्ञा पुं० [सं०] संगीत में नेत्र भूकुटी स्रोर हाथ पैर स्रादि श्रंगों से मनेविकार का प्रकाश । संगों की गति से मनावेगों को प्रकट करना । गाने में शरीर की विविध मुदाग्रों द्वारा चित्त के उद्वेगों का प्रकाशन ।

ग्रंगभूत-वि॰ [सं॰] (१) श्रंग से उत्पन्न । देह से पैदा (२) श्रंतर्गत । भीतर । श्रंतर्भूत ।

संज्ञा पुं० पुत्र । बेटा ।

ग्रंगमर्द्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) हि द्वियों का फूटना। हि द्वियों में दर्द । हड़फूटन रोग (२) संवाहक। श्रंग मजने वाला। हाथ पैर दबाने वाला। नोकर। सेवक।

श्चंगमर्दन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंगों की मालिश । देह दबाना । हाथ पेर दबाना ।

श्चेगरक्षा—संज्ञा पु० [सं०] (१) शरीर की रचा। देह का बचाव। बदन की हिफाज़त।

अँगरसा—संज्ञा पुं० [सं० अंग अदेह + स्थाक - बनानेगाला ] बंददार श्रंगा । चपकन । एक पहिनावा जो शुटनों के नीचे तक लंबा होता है श्रोर जिसमें बांधने के लिये बंद टेंके रहते हैं । इसे हिंदू श्रोर मुसलमान दोनों बहुत दिनों से पहिनते श्राते हैं । इसके दो भेद हैं--

(१) छः कलिया, जिसमें छः किलयां होती हैं श्रीर चार बंद लगे रहते हैं। इसके बगल के बंद भीतर वा नीचे की श्रीर बांघे जाते हैं, ऊपर नहीं दिखाई पड़ते श्रश्योंन् इसका वह पछा जिसका बंद बगल में बांघा जाता है भीतर वा नीचे होता है, उसके ऊपर वह पछा होता है जिसका बंद सामने छाती पर बांघा जाता है।

(२) बालाबर, जिसमें चार किलयाँ होती हैं श्रीर छः बंद लगे रहते हैं। इसका बगल में बांधने वाला पछा तो नीचे रहता है श्रीर दूसरा उसके ऊपर छाती पर से होता हुआ दूसरी बगल में जाकर बांधा जाता है। श्रतः इसके सामने के श्रीर एक बगल के बंद दिखाई पड़ते हैं।

ग्रंगरसम्संज्ञा पुं∘ [सं०] किसी पत्ती वा फल का कृट कर निचोड़ा हुश्रा रस । स्वरस । रांग ।

व्यॅगरा †-संज्ञा पुं० [ र्लं० श्रहार ] (१) श्रॅगार । श्रॅगारा । दह-कता हुश्रा कोयता । (२) बैंब के पैर टपकने वा रह रह कर दर्द करने का एक रोग । इस रोग में बैंब बार बार पैर उठाया करता है ।

 ग्रंगराज्ञ—संज्ञा पुं० [सं ] (१) श्रंगदेश का राजा कर्णा। (२) राजा लोमपाद जो दशरधर्जी के परम मित्र थे।

अँगराना \*-कि॰ प्र॰ दे॰ 'धंगकाना''।

अँगरी—संज्ञा० स्त्री० सिंक अङ्गन्त रात्त | (१) कथवा । मिलमा। बखुर (बक्तर )।

रंशा हों ० [संव अनुनीय] श्रंगुलिश्राया । वेंगिलियों की धनुष की रगड़ से बचाने के लिये गोह के चमड़े का दस्ताना ।

अँगरेज़-संज्ञा पुं० [पुर्त० इंगलेज़ ] [बि० ग्रंगरेज़ा ] हंगलेंड देश का निवासी । इंगलिस्तान देश का रहने वाला भादमी ।

अँगरेज़ी-वि० [हि० प्रैगरेज़] श्रंगरेज़ों की। इंगलैंड देश की। विजायती।

राजा स्वा॰ कॅगरेज़ सोगों की बोसी। इंगर्लेड निवासियों की भाषा। कॅगरेज़ी भाषा।

बंगलेट-संग्रा ५० [स०भन ] शरीर का गठन । काठी । उठान । देह का ढांचा ।

अँगवना \*- कि० स० | रा० भन्न | (१) ग्रंगीकार करना । स्वीकार करना । (२) ग्रांद्रना । ग्रंपने सिर पर जोना । (३) सहना । वरदाश्त करना । उठाना । उ० — धरती भार न ग्रंगर्व, पांच भारत उठ हाला । कूर्म दूट भुँइ फाटी, शिन हस्तिन की चाला ! — जायसी ।

कंगवारा †-संज्ञा पुं० [सं० अझ ः भाग, सहायता । नाम | (१) गाँव के एक छोटे भाग का मालिक। (२) खेत की जोताई में एक दूसरे की सहायता।

भंगविकृति-संज्ञा स्त्रां ० [सं०] अपसार । सृगी वा मिरगी रेगा । सृष्क्री रोग ।

भंगविक्षेप संशा पुं० [सं०] (१) ग्रंग हिलाना । चमकाना । मट-काना । बोलते, वक्तृता देते वा गाते समय हाथ, पॅर, स्निर श्रादि का हिलाना । (२) नृत्य । नाच । (३) कलाबाज़ी ।

ग्रंगिवद्या--संज्ञा श्ली० [सं०] शरीर के चिह्नों की देखकर जीवन की घटनाओं की बतलाने की विद्या। शरीर की रेग्या श्ले में शुभा-शुभ फल कहने की कला। सामुद्रिक विद्या।

अंगविश्वम-संज्ञा पुं० [सं०] अंगश्रांति । एक रोग जिसमें रोती। अंगों के और का और समसता है।

अंगराधिल्य-संज्ञा पुं० [सं] बदन की सुर्म्ता । अंग का कीकापन । चकावट ।

मंगशोप-संता पुं० [सं०] एक रोग जिसमें शरीर श्रीश होता वा सूखता हैं। सुखंडी रोग।

'बंगसंग-संज्ञा पुं० [सं०] रति संयोग। मधुन । संभोग।' ^ बंगसंपेखक-संज्ञा पुं० [सं० अक्ष + राम्प्रता] बंग नामक देश।...विं० बंगसंस्कार-संज्ञा पुं० [सं०] बंगों का सैवारना। देह का बनाव सजाव। सुगधित दृष्यों से शरीर की सजावट।

मंगस्ख्य-संज्ञा पुं०[सं०] अभिन्न मंत्री । गावृी मित्रता । गहरी देशसी।

श्चेग सिहरी-- नंजा स्त्री० [सं० श्वजः = ग्ररीर + हर्ष = कंप ] कंप । कँप-कँपी । उचर श्राने के पहिले देह की कँपकँपी । (२) जुड़ी ।

द्मंगहार-अंता पुं० [सं०] (१) द्यंगविद्येप । चमकना । मट-कना । हाथ पेर हिलाना । (१) नृत्य । नाच ।

संगहीन-बि० [सं०] (१) जिसका कोई एक ग्रंग न हो। जिसके शरीर का कोई भाग खंडित वा टूटा हो। लूला लंगड़ा। लुंज। श्रवयवरहित। (२) कामदेव का एक नाम वा विशेषणा।

संगंगीभाव—संज्ञा पुं० [सं०] श्रवयव श्रीर श्रवयवी का परस्पर संबंध। उपकारक उपकार्य्य संबंध। श्रंश का संपूर्ण के साथ श्राश्रय की एक श्रुजा का सारे श्रिभुज के साथ संबंध।

(२) गाँचा श्रीर शुल्य का परस्पर संबंध। (३) श्रवंकार में संकर का एक भेद। जहां एक ही श्रोक वा पद में कुछ श्रवंकार प्रधान रूप से श्रावे श्रीर उसके श्राश्रय वा उपकार से दूसरे श्रीर श्रवंकार भी श्राजावें। उ० श्रवही तो दिन दस बीते नांहिं नाह चले श्रव उठि श्राई कह कहां तो विस्रि है। श्राश्रो, खेलें चीपर बिसारे मितराम दुःख, खेलन के श्राई जानि विरह को चृरि है। खेलत ही काहू कहां जुग जिन फूटो, प्यारी, न्यारी भई सारी को निवाह होना दूरि है। पासे दिए डारि मन सांसे ही में बृद्ध रहां विसर्थो न दुःख, दुःख तृना भरपूरि है।—मतिराम।

प्रता ''जुग जिन फुटो'' वाक्य के कारण प्रिय का स्मरण हो श्राया इससे स्मरण श्रवंकार हुशा। श्रीर इस स्मरण के कारण बिरह निवृत्ति के साधन से उलटा दुःख हुशा श्रयांत् ''विषम'' श्रवंकार की सिद्धि हुई। श्रनः यहां स्मृति श्रवंकार विषम का श्रंग है।

कंगा—संज्ञा पुं० [सं० प्रक्र] श्रंगरखा। चपकन। एक पहिनावा जो घुटने के नीचे तक लंबा होता है श्रोर जिसमें बंद लगे रहते हैं। दे० "श्रंगरखा"।

भंगाँकड़ो-धंजा स्रं।० सिं० अक्षर + धि० करा ] श्रंगारी पर सेंकी हुई मोटी रोटी । जिद्दी । बाटी ।

मुद्दाः करना । जगाना न्यार्टा तैयार करना या पकाना । पंतार संशा पुं० [सं०] (१) वहकता हुआ केयिखा । श्राग का जलता हुआ दुकड़ा । बिना धुएँ की श्राग । निधूम श्रीम । (१) चिनगारी ।

मुही • - उगलना = कड़ी कड़ी जाते मुँह से निकालना । ऐसी बात बेलना जिसमें मुनने वाले की श्रायंत की श्रायंत्र की श्रायंत्र की श्रायंत्र की श्रायंत्र की श्रायंत्र की श्रायंत की श्रायंत्र की श्रायंत्र

लोटना = (१) श्रात्यंत रोप प्रगट करना । श्राग बब्हा होना । महाना (२) दाह से जलना । ईर्प से व्याकुल होना । उ०—वह मेरे बच्चे को देखकर श्रंगारों पर लोट गई ।— बनना = (१) खा पी कर लाल होना । मेटा ताज़ा होना । (२) कोघ में भरना । —बरसना = (१) श्रयंत श्रिक गरमी पड़ना । (२) देवी श्रापिन श्राना । लाल श्रंगारा = (१) बहुत लाल । खूब सुर्ख़ । उ०—काटने पर तरबूज़ लाल श्रंगारा निकला । '(२) श्रत्यंत कुद्ध । उ० यह सुनते ही वह लाल श्रंगारा होना = कोघ से लाल होना । गुस्से में होना ।

ग्रंगारक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दहकता हुन्ना कोयला। श्राग का जलता हुन्ना दुकड़ा। (२) मंगल ग्रह। (३) भृंगराज। भँग-रेया। भँगरा। (४) कटसरेया का पेड़। कुरंटक। पियाबासा।

**ग्रंगारकमगि**~संज्ञा पुं० [ सं० ] **मूँगा ।** 

ग्रंगारधानिका—संज्ञा स्त्रां ० [ सं० ] श्रंगेठी । बोरसी । श्रातिशदान । श्राग रखने का बरतन ।

ग्रंगारपाचित-संजा पुं० [सं०] श्रंगार वा दहकती हुई श्राग पर पकाया हुश्रा खाना, जैसे कबाब, नानखताई इत्यादि।

मंगारपुष्प—ंजा पुं० [सं०] इंगुदी वृत्त जिसके फूल श्रंगार के समान लाल होते हैं। हिंगोट का पेड़ ।

मंगारबही संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] गुंजा लता । सुंघची की बेल । चिरमटी की बेल ।

**यंगारमगि-**संज्ञा पुं० [सं०] मूँगा।

ग्रंगारमती-संज्ञा स्त्रां । सं ] कर्ण की स्त्री।

श्रंगारा-संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्रंगार"।

ग्रंगारिखी-संज्ञा क्षीं ० [सं०] (१) श्रंगेठी। वोरसी। श्रातिशदान। (२) दिशा जिस पर डूबे हुए, सूर्य्य की लाली छाई हो।

ग्रंगारी—संज्ञा स्त्रीं ि [सं॰] (१) दहकते हुए कोयले का छोटा दुकड़ा (२) चिनगारी। †(३) ग्रंगार वा दहकती हुई विना लपट की श्राग पर पकाई हुई रोटी। लिही। बाटी। †(४) श्रंगेठी। बोरसी।

अँगारी—संज्ञा स्त्री : [सं अज्ञारिका] (१) ईख के सिर पर की पत्ती जिसे काट कर गाय बैल को खिलाते हैं। (२) गड़ासे से कटे हुए ईख के छोटे दुकड़े जो केल्ह्र में पेरने के लिये तैयार किए जाते हैं। गँडेरी। गेंड़ी।

ग्रंगिका-कंश श्री० [सं०] श्रॅंगिया। चोली । स्त्रियों की कुरती। छोटा कपड़ा। कंसुकी।

अभिया—संज्ञा स्त्रीं िसं प्रक्षिका। प्राव्य संगिषा] (१) चोली। छोटा कपड़ा। स्त्रियों का एक पहिनावा जिससे केवल स्तन ढँके रहते हैं, पेट स्त्रीर पीठ खुली रहती है। इसमें चार बंद होते हैं जो पीछे बांधे जाते हैं।

श्रंगिया की कटोरी वा मुखकट = श्रंगिया का वह भाग के। स्तने। के अपर पड़ता है। श्रंगिया का घाट = श्रॅंगिया का गला वा गरेवान । श्रंगिया की चिड़िया = श्रंगिया की वह भीवन जो दोनों कटो-रिया के बीच में होती है । श्रॅंगिया की दीवार = कटोरियों के नीचे का भाग । श्रॅंगिया का बॅंगला = कटोरी की कली वा फांक जो जोड़े। पर गेएलरू टांकने से बन जाती हैं।

ग्रंगिरस-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्राचीन ऋषि का नाम जो दस प्रजापितयों में गिने जाते हैं। ये अधवें बेद के प्रादुर्भाव-कर्त्तां कहें जाते हैं इसीसे इनका नाम अधवों भी है। इनकी उत्पत्ति के विषय में कई कथाएँ हैं। कहीं इनके पिता की उरु श्रोर माता की श्राप्तेयी लिखा है श्रोर कहीं इनके पिता श्राप्तेयी लिखा है श्रोर कहीं इनके श्राप्त के मुख से उत्पन्न बनलाया है। स्पृति, स्वधा, सनी श्रीर श्रद्धा इनकी कियां थीं जिनसे श्राचस नाम की कत्या श्रीर मनस नामक पुत्र हुए। इनकी बनाई एक स्पृति भी है। (२) बृहस्पित का नाम। (३) साठ संवत्सरों में से छुटें संवत्सर का नाम (४) कटीला। कटीला गोंद। कतीरा।

भंगिरा-संज्ञा पुं० दे० "श्रंगिरस "। अँगिरानाक्ष-क्रि० श्र० दे०" श्रंगड़ाना "।

ग्रंगी—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीरी । देहधारी । शरीर वाला । (२) श्रवयवी । उपकाय । श्रंशी । समि । (३) प्रधान । मुख्य । (४) चीदह विद्यापुं।डिं० (१) नाटक का प्रधान नायक, जैसे सत्यहरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र । (६) नाटकों में श्रंगार श्रीर चीर ये दो रस श्रंगी (प्रधान) कहलाते हैं श्रीर शेष रस श्रंग (श्रप्रधान)।

ग्रंगीकार—संज्ञा पुं० [सं०] स्वीकार । मंज्र । कृबृत्त । ग्रहण । कि० प्र०—करना ।

ग्रंगीकृत-वि॰ [सं॰] स्वीकृत । मंजूर । स्वीकार किया हुआ । प्रहण किया हुआ । अपनाया हुआ । लिया हुआ ।

ग्रंगी कृति-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] स्वीकृति । मंजूरी । श्रंगीकरण ।

अँगीठा—सज्ञा पुं० [सं० अभिन = अग + स्या = ठह्रना । अभिनस्या । अभिनस्य । अ

अँगीठी—संज्ञा स्त्री० [सं० ऋग्नि = ऋग्नि + स्या = ठहरना । ऋग्निरया । प्रा० ऋग्निष्ठा ] [ ऋँगीठा का ऋल्पार्थक प्रयोग ] स्त्राग रखने का बरतन । श्रातिशदान ।

विशेष-यह मिट्टी श्रीर लोहे की गोल, चौल्ँटी, श्रठपहली श्रादि कई श्राकारों की बनती है।

अँगुडी-संज्ञा स्त्री॰ [सं० संगुष्ठ। पा० संगुड़ ] कांसे का एक ढाल कर बनाया हुआ गहना जो पैर के श्रॅंगूड़े में श्रनवट के स्थान पर पहिना जाता है। इसका ब्यवहार नीच जाति भी खियों में है। ग्रंगुर-संज्ञा पुं॰ दें॰ ''श्रंगुल ''।

अँगुरिया-बेळ-संज्ञा पुं० [फा०-अंगुर्] कालीन वा गनीचे के किनारे पर की एक बेल वा नक्काशी जो श्रंगुर् की सता के ढंग पर बनाई जाती है।

अँगुरी निसंज्ञा स्त्री । संग्रं भेगुरी ] उँगली ।
अँगुरी की चांदी चयह चाँदी वंबई की सिल की चांदी की
्ख्य साफ़ करके बनाई जाती है। इसी की पीट कर चांदी का
वरक बनाते हैं। वरक पीटने की चांदी।

अंगुल्ल-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) लंबाई की एक नाप । एक आयत परिमाया । आठ जो के पेट की लंबाई । आठ यवेष्टर का परि-माया । १२ अंगुल का एक बित्ता और २ वित्ते का एक द्वाध होता है । (२) प्रास या बारहवां भाग-अयो० ।

अंगुलिक्षागा—संशा पुं० [सं०] गोह के समझे का बना हुआ। प्रक दस्ताना जिसे बाया चलाने समय उँगलियों को रगड़ से बचाने के लिये पहिनते हैं। गोह के समझे का दस्ताना। उँगलियों की रका के निमित्त गोह के समझे का एक झावरया।

चंगुिं होगग्ग-संशा पुं [सं ] त्रिपुंड तिलक। तीन वतती धर्ज-चंद्राकार समानांतर रेखाओं का टीका जिसे शैक् खोग माथे पर लगाते हैं।

मंगुलिपं चक-संज्ञा पुं० [सं०] हाथ की पाँच उँगिलियाँ जिनके नाम व ये हैं—श्रंगुष्ट, प्रदशि<sup>र</sup>नी वा तर्जनी, मध्यमा, भनामिका श्रीर कनिष्ठिका।

संगुलिपर्व-संशा पुं॰ [सं॰ ] डॅंगिबियों की पोर । डॅंगब्री की गाँठें बा जोड़ ।

अंगुलिमुद्रा-संशा श्लां वित्व । यँगृही जिस पर नाम खुरा हो । मुहर लगाने के जिये नाम खोदी हुई थँगृही। नामांकित अँगृही।

ग्रंगुळिचेप्टन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दस्ताना । द्रथेली श्रीर उँग-बियों के ढांकने का श्रावरण । (२) श्रंगुलियाण ।

अँगुळी—संज्ञा झां० [सं० अंगुला] † (१) उंगली । (२) हाथी के सुँड़ का अगला भाग । (३) एक नैंदी का नाम ।

श्रंगुल्यादेश-संज्ञा पुं० [सं०] उँगली का इशारा । उँगली से श्रभित्राय प्रगट करना । इशारा । संकेत ।

क्रि॰ प्र॰-करना।

त्रंगुत्यानिदेश—धंशा पुं० [सं०] बदनामी । कस्त क । स्ताहन । • श्रंगुरतनुमाई । बुराई । दोपारोपया ।

कि० प्र०-करना।

श्रंगुइतचुमाई—संज्ञा स्त्री० [फा०] बदनामी । कल क । लाँखन । दोपारोपया ।

क्रि० प्र०-करना।

श्रंगुइतरी—तंज्ञा स्त्रं। [फा०] श्रॅग्ही। मुदरी। मुद्रिका। श्रंगुइताना—तंज्ञा पुं० [फा०] (१) उँगली पर पहिनने की लोडे वा पीतल की एक टोपी ज़िसमें छोटे छोटे गड़हे बने रहते हैं। उसे दरज़ी लोग मीते समय एक उँगली में पहन लेते हैं जिसमें सुई न चुभ जाय। इसीसे वे सुई को उसका पिछला हिस्सा दबाकर आगे बढ़ाते हैं। (२) सोने वा चाँदी की एक प्रकार की मुँदरी जो हाथ के अँगुड़े में पहनी जाती है। आरसी। अइसी।

श्चंगुष्ठ—प्तंज्ञा पुं० [सं०] श्चंगृहा । हाथ वा पैर की सबसे मोटी उँगली ।

अँगुसा †-संज्ञा पुं० | सं० श्रङ्कण = टेढ़ा नोक ] श्रंकुर । श्रंखुश्रा । श्रॅगुस्ताना †-कि० श्र० | क्षं० श्रंगुसा ] बोए हुए श्रनाज का 'श्रंखुश्रा फोड़ना । जमना । श्रंकुरित होना । श्रंखुश्राना ।

अँगुस्ती—संज्ञा स्रं । हिं० अँगुसा + डे । (१) हला का फाल। (२) सोनारों की बकनाल वा टेढ़ी नली जिससे दीये की ली को फूंक कर टांका जोड़ते हैं।

अंगूटा—नंता पुं० | सं० अनुष्ठ, पा० अंगुह | मनुष्य के हाथ की सबसे छोटी और मोटी उँगली । पहिली उँगली जियमे द्सरा स्थान तर्जनी का है । तर्जनी की बगल में छोर पर की वह उँगली जिसका जोड़ हथेली में दूसरी उँगलियों के जोड़ों से नीचे होता हैं ।

विशेष—मनुष्य के हाथ में दूसरे जीवों के हाथों से इस अंगुठे की बनावट में बड़ी भारी विशेषता है। यह बड़ी सुगमता से इधर उधर फिरता है और शेष चार उँगलियों में से प्रत्येक पर सटीक बेंठ जाता है। इस प्रकार यह पकड़ने में चारों उँगलियों को एक साथ भी श्रीर श्रवग श्रवग भी महायता देता है। बिना इसकी शक्ति श्रीर सहायता के उँगलियों कोई वस्तु श्रक्ति तरह नहीं पकड़ सकती।

मुद्दा० चूमना (१) ख़ुशामत करना। ग़ुश्रूषा करना।
(२) श्रधीन होना। विखाना = (१) किसी वस्तु के। तेने मे
श्रवशापूर्वक माईं। करना। (२) किसी कार्य के। करने से हट जाना। किसी कार्य का करना श्राम्बाकार करना। श्रेंगूडे पर मारना नुक्क सममना। परवान करना।

ठॅंग्रूठी—संजा श्लं । कि जगुड़ा + ई | (१) सुँदरी । सुद्रिका । उँगली में पहनने का एक गहना । श्रंगुरतरी । एक प्रकार का छुछा जिसपर नग जड़ा हो (२) जुलाहे जब पाई की राछ में जोड़ने लगते हैं तब पाई के थोड़े थोड़े तागों के ऐ ठ कर उँगली में लिपटा लेते हैं और फिर उँगली में से एक एक तागा निकाल कर राछ में जोड़ते हैं । इस उँगली में लिपटा देते हैं और कहते हैं ।

चंगूर-तंशा पुं० [फा०] एक काता चाँर उसके फल का नाम। व्राका। दाख।

विद्रोष---यह भारत के उत्तर पश्चिम धार पंजाब तथा कारमीर स्वादि प्रवेशों में बहुत सगाया जाता है। हिमाखय के पश्चि- मीय भागों में यह श्रापसे श्राप भी होता है। श्रीर श्रीर जगह
भी लगाया जाता है। संयुक्त प्रदेश के कमाऊँ, कनावर श्रीर
देहराद्न नथा बंबई प्रांत के श्रहमदनगर श्रीर श्रीरंगाबाद,
प्ना श्रीर नासिक श्रादि स्थानों में भी इसकी उपज होती
है। बंगाल में पानी श्रधिक बरसने के कारण इसकी बेल
वैसी नहीं बढ़ सकती। वहां केवल तिरहुत श्रीर दानापुर
में थोड़ी बहुत टट्टियों हैं।

श्रंगूर की बेल होती है जो टट्टियों पर फैलती है। पत्तियाँ इसकी कुम्हड़े वा नेनुए की पत्तियों से मिलती जुलती होती हैं। फल इसके छोटे, बड़े, गोल श्रीर लंबे कई श्राकार के होते हैं। कोई नीम के फल की तरह लंबे श्रीर कोई मकोय की तरह गोल होते हैं श्रीर गुच्छों में लगते हैं। श्रंगुर की मिठास तो प्रसिद्ध ही है। भारतवासी इसे 'द्राह्मा' श्रीर 'मृद्रीका' के नाम से बहुत दिनों से जानते हैं। चरक श्रीर सुश्रुत में इनका उल्लेख है। पर भारतवर्ष में इसकी खेती कम होती थी। फल प्रायः बाहर ही से मँगाए जाते थे। मुसलमान बादशाहों के समय में श्रंगूर की श्रोर श्रधिक प्यान दिया गया। श्राजकला हिंदुस्तान में सबसे अधिक श्रंगुर काश्मीर में होते हैं जहां ये कार महीने में पकते हैं। वहां इनकी शराब बनती है और सिरका भी पढ़ता है। महाराष्ट्र देश में जो श्रंगुर लगाए जाते हैं उनके कई भेद हैं, जैसे--ग्राबी, फ़कीरी, इबशी, गोलकली भ्रीर साहेबी इत्यादि । श्रफ़ग़ानिस्तान, बिलुचिस्तान श्रीर सिंध में श्रंगूर बहुत श्रधिक श्रीर कई प्रकार के होते हैं--जैसे, हेटा, किश-मिशी, कलमक, हुसैनी इत्यादि । किशमिशी में बीज नहीं होता । कुँघारवाले हेटा श्रंगूर की चुना श्रीर सजी खार के साथ गरम पानी में डुबाकर 'श्राबजोश' श्रीर किशमिशी की धूप में सुखा कर 'किशमिश' बनाते हैं।

मुनका जो दवा के काम में भाता है वह सुखाया हुआ भंगूर है। यह दस्तावर है भौर ज्वर की प्यास को कम करता है। खांसी के जिये भी भच्छा है। 'द्राकारिष्ट' भादि कई बायुर्वेदिक श्रोषिधयां इससे तैयार होती हैं। इकीमी में इसका बहुत व्यवहार है।

अंगूर का मँड्या वा अंगूर की टही = (१) श्रंगूर की बेल के। चढ़ने श्रीर फैलने के लिये बांस की धिजयों का बना हुआ। मंडप। (२) एक प्रकार की श्रातिशवाज़ी जिससे श्रंगूर के गुच्छे के समान चिनगारियों बन कर निकलती हैं।

संज्ञा पुं० [सं० श्रङ्कर ] (१) मांस के छोटे छोटे खाला दाने जो बाव भरते समय दिखाई पड़ते हैं।

मुहा० - सद्कना वा फटना = भरते हुए घाव पर वंधी हुई मांस की भिर्छा का श्रालग है। जाना | - वँधना वा भरना = घाव के ऊपर मास की नई भिर्छा चढ़ना । घाव भरना । (२ं) श्रंकुर । श्रंखुवा । उ०-सोपं जाने नैन रस, हिरदें प्रेम श्रंगृर । चंद जो बसे चकोर चित, नैनहिँ श्राव न सूर । ---जायसी ।

मंगूरहोफा—संज्ञा पुं० [फा०] एक जड़ी जो हिमालय पर शिमले से लेकर काश्मीर तक होती हैं। इसे संग श्रंगृर, सूची, जवराज तथा गिरबूटी भी कहते हैं। इसकी जड़ श्रोर पत्तियां दमें श्रोर वायु के दर्द को दूर करती हैं।

श्चेगूरी—वि॰ [फा॰ अंग्र + ई] (१) श्चेगूर से बना हुआ। (२) श्चेगूरी रंग का। संज्ञा पुं॰ कपड़ा रँगने का एक हलका हरा रंग जो नील श्रीर

टेसू के फूल के। मिलाकर धनाया जाता है।

अँगोजना \*-कि॰ स॰ [सं॰ अङ्ग = धरीर + एज = हिलना, कँपना] सहना। बरदाशत करना। उठाना। (२) श्रंगीकार करना। स्वीकार करना।

अँगेठा निसंज्ञा पुं॰ दे॰ " श्रॅंगीठा "।

अँगेठी-संज्ञा स्त्री० दे० " श्रंगीठी "।

अँगेरना \*- कि स० [सं० प्रक्ष = देश + ईर := जना ] अंगीकार करना । स्वीकार करना । मंजूर करना । (२) सहना । अरदाश्त करना ।

अँगोछना—कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रंगप्रेशिया ] [संज्ञा श्रेंगोछा, श्रॅंगेर्छा ] गीके कपड़े से देह पेंछुना । शरीर पर गीला वा भींगा वस्त्र रख कर मलना । गीला कपड़ा फेर कर बदन साफ करना ।

अँगोछा-संज्ञा पुं० [हिं० श्रक्षभोत्तक] [क्रि० श्रेगोळना] (१) देह पेछिने का कपड़ा। तालिया। पू० गमछा। (२) उपरना। उपवका। अपर रखने के लिये एक कपड़े का टुकड़ा। इसे प्रायः लोग कंश्वे पर रखते हैं।

अँगोछो-संज्ञा स्त्री० [हिं० कॅगोछा + ई] [ क्रंगोछे का फल्पःयेक प्रयोग]
(१) देह पेंछुने के खिये छोटा कपड़ा। (२) छोटी धोती
जिससे कमर से आधी जींघ तक ढक जाय। यह प्रायः छोटे
खड़के खड़कियों के खिये होती है।

अँगाजना \*- कि॰ स॰ दे॰ " श्रेगेजना "।

अँगाटना-कि॰ स॰ दे॰ " श्रगोटना "।

अँगारा-संज्ञा पुं ० दिय० ] मच्छर । भुनगा ।

अँगोरी-संज्ञा स्त्रां० दे० " श्रॅंगारी "।

व्यंगींगा-संज्ञा पुं० [सं० अग्र = अगला + अंग = भग ] अक्ष वा झीर किसी वस्तु का वह भाग जो धम्मार्थ पहिले निकाल लिया जाय । धम्मार्थ बांटने वा देवता को चढ़ाने के लिये अलग निकाला हुआ श्रंश । श्रुँगऊँ । पुजीरा ।

अँगीरिया—संज्ञा पुं० [सं० श्रंग = भाग] (१) वह हजवाहा जिसे कुछ मज़दूरी न देकर हल बैल देते हैं जिनसे वह अपने खेत जात लेता है। (२) मज़दूरी के स्थान पर हल बैल मैंगनी देना।

मंग्रेज-संज्ञा पुं० दे० " श्रॅगरेज़ "।

अँघड़ा-संजा पुरु [संर अंध ] कांसे का एक प्रकार का खुला जिसे नीच जाति की ख़ियां पैर के धंगुड़े में पहनता हैं।

अँधराई—संज्ञा स्र्वा० | वंश० | एक कर जो पहिले पशुधी पर स्नगामा जाला था।

श्रीश्रस्य-नंजा पुं० [सं० ] पाप । पातक । श्रपराध । अधिया-संज्ञा स्त्रं।० [त्या ] श्राटा वा मेना चालचूं की चलना जा भीने कपढ़े से मढ़ी होतां हैं । श्रीगया । श्राखा ।

ग्रंब्रि-संज्ञा पुं० [सं०] पैर । चरण । पांव ।

ग्रंबिप-संज्ञा पु० [सं०] पेइ । वृत्त । दरस्त ।

अँचरा—रंशा पुं० [ सं० अभल ] (१) साड़ी का वह छोर जो छाना पर रहता है। साड़ी वा आंदनी का वह भाग जो मिर-पर सं होता हुआ सामने छाती पर फैला हो। पला। (२) नृपद्दे बा दुशालों के दोनों छोर। छोर।

सुष्टा०—पसारना — (१) किही जुड़े या देवला है कहा सकते।
समय (क्षिया का) व्यक्ते व्यक्ति की व्यक्ति है किली किहा किहा है।
दिलाशीर उद्धेग सुचित है।ता है। किली करना। देलता
दिलाना। उ०—ए विध्वना तो की खंखरा प्रसार सागी
जनम जनम दिला याही एक विश्वना—खंख। (४) किल
मंगने की एक गद्धा । केहि वन्त् केने के किये विनेवाल
के सामगे खंचल गपना। (३) देलता श्रीर विनय के साथ
मंगना।—वे० " खांखला"।

यंचळ नंता पु० [रा०] (१) साई। का खंद । साई। वा थं। वृती " का वह भाग जो स्पर पर सं होता हुआ स्थानक खानी पर फैला हो। यांचल । पहा। खंद । दं० " यंचर " बीर " यांचल "। (२) दंश का एक भाग या मीत "जो सीमा के "समीप हो। (३) किनारा। तट।

अँचला-संज्ञा पुं० [सं० धवल] (१) दं० श्रंबरा। (२) कपड़ें का एक दुकड़ा जिसे साधु लोग नाभि के ऋपर धोर्सा के स्थान पर लपेटें रहते हैं।

अँचवन-गंजा पुंच देव ''श्रयदन''।

अँचवना-मि० स० दं**० 'शवना''।** 

अँचवाना-किं॰ स॰ दे॰ 'धववाना।

मंचित-वि० [सं०] पुजित । माराधित ।

बंद्धर—संजा पुं० [सं० अतार] (१) सुँह के भीतर का एक रोग जिसमें कार्ट से उसक बाते हैं।

† (२) अकर (३) मंत्र। टोना। आपू।

मुहा०—मारना = जादू करना । टाना करना । मंत्र प्रयाग करना । जैसे मेरे श्रंखुर मारि परान जिए, सुध जाग रहां भट्ट बावरिया ।—गीत ।

भेष्ठ्या—संज्ञा पुं० [सं० वान्छा] लोभ । काषाच । इव्हा । कामना । कालसा !— किं० ।

भंज-संशा पुं० [सं० कल ] कमल । कमल का कुल ।

संज्ञन-मंजा प्रि मिन् | किन चननाना, चनना ] (१) स्यामता भाने वा रोग दूर करने के निमित्त झांग्य की पक्षकों के किनारों पर समाने की वस्तु । सुरमा । काजख ।

कि ० प्र0-करना । दंना । त्याना । त्यारना । विदेशप-धारन लगाना विधी के वालह श्रः गारों में से हैं ।

(२) रात । रात्रि । (३) स्याही । रोशानाई (४) अलंकार में एक बुक्ति जिसमें कई अधींवाले किसी शब्द का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में हो और वह विशेष अर्थ तृसरे राब्द वा पद के येग से अर्थान् प्रसंग से खुले। (५) पश्चिम का दिग्गज। (६) छिपकली (७) एक जाति का अगला किये नटी भी कहते हैं। (६) एक पेड़ जो मध्य-प्रतंश, वंदेल्लवंड, मदास, मेर्गूर आदि में बहुत होता है। इसकी लक्षी श्यामता लिए हुए लाख रंग की और यही मज़्यून होता है। यह एली बार मकानों में लगती है, और इसके अग्यवाब भी बहुत से बनते हैं। (१) निद्धांजन, जिसके लगाने से कहा जाता है कि ग्रमीन में गई खुज़ाने देख पड़ते हैं। (१०) एक पर्यंत का नाम। (११) कहा से ज्याब एक स्पर्व का नाम। (११) कहा से ज्याब एक स्पर्व का नाम। (११) स्वा

ि। कासा । मुक्सई ।

पंजानकः शान्तवा पुर्व [ मेर ] त्रीयकः । त्रीयाः । विरागः । पंजानकः र्याः—संग्राः कां रू [ सं र ] तका नामकः सुगंभ-त्रच्यः जिसके " जलाने से धप्की महैंक बक्ती हैं ।

भंजन दालाका—गता संकि या विजन वा सुरमा लगाने के लिये पुग्ते या सीसे की सलाई। सुरमयू।

धंज्ञनस्वार—ि। विश्व वाना । साधन | सुरमा स्वया हुआ । श्वंजन युक्त । श्वंजा हुआ । जिस्में श्वंजन सारा या स्वयाया गया हो । ड०—एक तो निना मद भरे तुजे श्वंजनसार । ए बीरी कोड देल हैं मतवारे इधियार ।

कं कनहारी-लाग की ( सिंद काल ) कार ] ( १ ) प्रांस्य की पत्तक कं किनारे की फंसी । विक्रमी । गुहांजनी । गुहांई । अंजना । भूंगी । ( २ ) एक प्रकार का उद्यांचाला की हा जिसे कुम्हारी वा विक्रमी भी कहते हैं । यह प्रायः नीवार के को नी पर गीली सिंही में कपना घर बनाता है । कहने हैं कि इस सिद्री की घिस कर लगाने से आंग्य की विक्रमी अच्छी है। जाती हैं । इसी की इं के विषय से यह भी प्रसिद्ध है कि वह-तूसरे की हों को पकड़ कर अपने समान कर केता हैं । उठ-सह गीन कीट भूंग की नाई । जह तह में देखाँ रघुराई ।

चैजना-संज्ञा क्षंत्र [गंत्र] कूंजर नामक अंदर की पुत्री चीर केशरी नामक बंदर की की जिलके गभे में हनुमान उत्पन्न हुए थे। हनुमान की माता। कहाँ कहीं चेजना की गीतम की पुत्री भी जिल्हा है। (२) चांचा की पक्षक के किनारे पर होनवाजी एक जाज छोटी फुंसी जिसमें जलन और सूई चुभाने के समान पीड़ा होती है। बिजनी। श्रंजनहारी। गुहांजनी। (३) दो रंग की छिपकजी।

संज्ञा पुं॰ (१) एक जाति का मोटा धान जो पहाड़ी प्रदेशों में पैदा होता है।

\* कि॰ स॰ [स॰ प्रअन ] दे॰ 'श्रांजना'।

भंजनादि—मंजा पुं० [सं०] श्रंजन नामक पर्वत जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में है। यह पश्चिम दिशा में माना जाता है।

भंजनानंदन—संज्ञा पुं० [सं०] श्रंजना के पुत्र, हतुमान। भंजनो—संज्ञा श्लो० [सं०] (१) हतुमान की माता श्रंजना। (२) माया। (३) चंदन लगाए हुई स्त्रो। (४) एक

(२) माया। (३) चदन लगाए हुइ स्त्राः (४) एक काष्ठ क्रोपधि । कुटकी । (५) बिलनी । क्रांस्त्र की पलक की फुड़िया।

भंजाबार-संजा पुं० [फा०] एक पीधा जिसकी जड़ का कावा श्रीर शरवत हकीम लोग सरवी श्रीर कफ़ के रोग में देते हैं।

मंजर पंजर-मंजा पुंक [संक पत्तर ] देह का यंद । शरीर का जोड़। इंग्रहरी । पसली ।

मुद्दा०—कीला होना ग्रारीर के जोड़ें। का उखड़ना वा हिल जाना । दंह का धंद वंद दूटना । शिथिल होना । कस्त होना । कि॰ वि॰ मगल बगल । पार्श्व में ।

चंजाल । संज्ञा पुं० [सं० भजांथे ] दोनें। हथेलियों को मिला कर चंजाला । बनाया हुआ संपुट वा गङ्डा जिसमें पानी वा और कोई वस्तु भर सकते हैं। उ०—श्रंजल भर श्राटा साई का। बेटा जीवे माई का। [फक़ीरों की बोली। ]

खंजली | संज्ञा खं ि [संव] (१) दोनों हथेलियों की मिलाकर अंजली | यनाया हुआ संपुट । दोनों हथेलियों की मिलाते से बना हुआ खाली स्थान वा गड्डा जिसमें पानी वा श्रीर कोई वस्तु भर सकते हैं। (२) उतनी वस्तु जितनी एक श्रॅंजुली में धावे। प्रस्थ। कुड्व। दो प्रसृति। एक नाप जो बीस मागधी तोले वा सोलह ब्यावहारिक तोले श्रथवा एक पाव के बराबर होती है। दो पसर (३) श्रक्त की राशि में से तीलते समय दोनों हथेलियों से दान के लिये निकाला हुआ श्रह।

यंजिलिगत-िं [सं] (१) श्रॅंजली में श्राया हुश्रा। हाथ में पड़ा हुशा। दोनें हथेलियें पर रक्खा हुश्रा। (२) हाथ में श्राया हुश्रा। प्राप्त।

पंजिलियुट-संज्ञा पुं० [सं०] दोनों हथेकियों की मिलाने से बना • हुन्त्रा खाली स्थान जिसमें पानी वा और कोई वस्तु भर सकते हैं। फेंजली।

भंजलियद्ध-िव [संव ] हाथ नोड़े हुए। वैज्ञवाना-कि सव [संव अअन] भंजन वगवाना । सुरमा वगवाना। ग्रंजहां †-वि० [हि० घनाज + हा] [की० घंजशा] धनाज का। धन्न के मेल से बना हुआ।

मंजही-संज्ञार्श्वा० दिय० ] वह याज़ार जहाँ श्रस विकता है। श्रमाज की मंदी।

वि॰ स्त्री॰ स्नाज की।

अँजाना-कि॰ स॰ [हि॰ भ्रजन] ग्रंजन लगवाना । सुरमा लगवाना ।

मंजाम—संज्ञा पुं॰ [फ़ा॰] समाप्ति । पूर्ति । श्रंत । (२) परिग्राम । फला। नतीजा।

क्रिo प्रo-करना ।--देना ।--पर पहुँचना -- पूरा करना । समाप्त करना । निपटाना । प्रबंध करना ।

श्रंजित्त—वि० ित्त ] (१) श्रंजन लगाए हुए। श्रंजनसार। श्रांजे हुए। (२) ित्तं० श्रवित ] पूजित । श्राराधित।—विं०।

मंजीर-संज्ञा पुं० सिं० रिक पेड़ तथा उसका फल जो गृलर के समान होता है श्रीर खाने में मीठा होता है। यह भारतवर्ष में बहुत जगह होता है। पर अफ़ग़ानिस्तान, बिलोचिस्तान आर काशमीर इसके मुख्य स्थान हैं। इसके लगाने के लिये कुछ चूना मिली हुई मिट्टी चाहिए। जकड़ी इसकी पेाली होती है। इसके कलम फागुन में काट कर दूर दूर क्यारियों में बागाए जाते हैं। क्यारियां पानी से ख़ूब तर रहनी चाहिएँ। जगाने के दो ही तीन वर्ष बाद इसका पेड़ फलने लगता है भीर १४ या १४ वर्ष तक रहता भीर बराबर फल देता है। यह वर्ष में दे। बार फलता है । एक जेठ-श्रसाद में श्रीर फिर फागुन में। माला में गुथे हुए इसके सुखाए हुए फल अफ़ग़ानिस्तान आदि से डिंदुस्तान में बहुत आते हैं। सुखाने समय रंग चढ़ाने श्रीर ख़िलके की नरम करने के लिये या ती गंधक की धूनी देते हैं श्रथवा नमक और शोरा मिखे हुए गरम पानी में फलों को डुबा देते हैं। भारतवर्ष में पूना के पास खेड़ शिवापुर नामक गाँव के श्रंजीर सबसे श्रन्छे होते हैं। पर अफ़ग़ानिस्तान और फारस के अंजीर हिंदुस्तानी अंजीरों से उत्तम होते हैं। सुखाया हुआ फल स्निग्ध, शीतल, पुष्टिकर भीर रेचक होता है। यह दो तरह का होता है, एक जो पकने पर जाज होता है श्रीर दूसरा काजा।

चंजुमन—संज्ञा पुं० [फा०] सभा । समाज । समिति । मजलिस । मंडली ।

अँजुरी, अँजुली\* †-संज्ञा स्ना॰ [सं॰ प्रजलि ] दे०--- 'ग्रंजली,

**व्यंजार** \* †—संशा पुं० [सं० वष्ण्यत हि० वष्णत, वजता, वजता, वजेरा] वजाता । वजेता । प्रकाश । रोशनी । चाँदना ।

अँजोरना \*-कि॰ स॰ [हिं० अँजुरि] (१) बटोरना। छीनना। इरना। इरया करना। लेना। सूसना। उ० (क) करी जो कळु घरीं सन्ति पन्ति सुकृत सिक्षा बटोरि । पैठि वर बरबस दयानिधि दंभ क्षेत्र क्रेजोरि ।—नुसस्ति ।

(ख़ ) ठावी भई विधिक मारग में मांक हाट मदकी सो फोरि। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमिया चित चिंतामिया जियो अंजोरि।—सूर।

(ग) मेरे नैनन ही सब खोरि।

श्यामबद्दन छुबि निरिष्य जो घटके बहुरे नहीं बहोरि । जो मैं कोटि जतन करि राखित चूँघट थोट श्रगोरि । ज्यों उदि मिले बिधक खग छुन में पलक पींजरन तोरि । दुधि विवेक बल बचनं चानुरी पहिले हि लाई श्रांजीरे ।—सूर ।

(घ) राधा सहित चॅद्रावित दौरी। भौचक लीनी पीत विद्यारी। देखत ही लें गई भैजोरी। बारि गई सिर रमाम टगोरी।—सूर कि व स० [संव उक्कालन] जलाना। प्रकाशित करना। बालना। उ०-दीपक भैजोरना।

अँजोरा ᢇवि॰ [ सं० उज्जल ] उजेला । प्रकाशमान ।

या०-गंजोरा पाख - शुक्क पण ।

अँजोरी\* |--नंश क्षां० [दि० श्रेशर + ई] प्रकाश । रेशामी । चमक । उजाला । उ०---महिमा श्रमित मोरि मत थारी । रवि सनमुख खद्योत श्रेजोरी ।---तुलसी ।

(२) चाँदनी । चंद्रिका । चंद्रमा का प्रकाश । वि० श्री० (१) उजियाली । उजेली । प्रकाशमर्था । उज्ज्वला । उ०—(क) श्रंजोरी रात थाने दो । (ख) पद्कि-पदारथ । लिखी सो जोरी । चांद्र सुरुज जस होह श्रंजोरी ।—जायसी ।

मंभा-संज्ञा पु० [सं० कतस्याय पा० कतस्या नागा। सातीसा।
छुटी। काम न करने का दिन । उ० (क) मने की मसूरित
मनभावन सीं रूपि सावी दासिन की दृष्टि रही रंभा कुकि
कंकासी। सीवे, सुख मोचे, सुक सारिका सचावें चीचे, रोचे न
रुचिर बानि, मानि रहें श्रंभा सी।—भूपण। (ग) काम मं
चार दिन का श्रंभा हो गया।

अँटकना- कि॰ श्र॰ दे॰ ''श्रटकना''।

ठाँटना कि० छ० [ भ० प्रद् == चक्षना ] (१) समाना । किसी वस्तु के भीतर माना । ४०— दूध इस बरतन में न फेंटेगा । (२) किसी वस्तु के जपर सटीक बैठना । ठीक वपकृषा । उ०—यह जूना मेरे पैर में नहीं केंट्रता है। (३) भर जाना । उ०—यह जूना मेरे पैर में नहीं केंट्रता है। (३) भर जाना । उ०—कृ से कृषा मेंट गया । (४) प्रश् पड़ना । काफी होना । बस होना । चलना । उ०—(क) इतना कमाते हैं पर केंट्रता नहीं । (स) अकते हम इतने कामी को नहीं केंट्र सकते । \* (२) प्रा होना । खपना । लग जाना । उ०—जिनके मुख की दुति वेखत ही निसि बासर के सब दीटि घटी । तिनके सँग छूटत ही फड़, रे हिय, तोहि कहा न दशर फटी ।—केशव ।

भंटा-संज्ञा पुं० [सं० भगक ] (१) बड़ी गोस्ती ।

विशेष—इसका प्रयोग अफ़ीम और भंग के संबंध में अधिक होता है। उ०—अफ़ीम का अंदा चढ़ा लिया अब क्या है ? (२) सूत वा रेशम का लच्छा (३) बड़ी कीड़ी। (४) एक खेल जिसे अँगरेज़ लोग हाथी दांत की गोलियों से मेज़ पर खेला करते हैं। इसकी अँगरेज़ी में विलियर्ड

चंटागुङ्गुङ्—वि॰ [ ६६० भंटा + गुड़गुड़ ] नशे में चूर । बेख़बर । संज्ञाशुच्य । बेहोश । बेसुध । अचेत ।

. कि० प्र०-होना।

**घंटाघर**—संज्ञा पुं० [ क्षिं० श्रंटा + घर ] वह घर जिसमें गोली का ख़ेल खेला जाय।

चंटास्वित—कि० वि० [कि० भंटा + चित = संचित, देर लगाया हुआ ] पीठ के बला। सीधा। पीठ ज़मीन पर किए हुए। पट और मैंथा का उत्तरा।

किं प्रo-गिरना। - पड़ना। - होना - (१) स्तंभित होना। धवाक होना। सन्न होना उ० - इस ख़बर को सुनते ही वह धंटाचित हो गया। (२) बेकाम होना। बरबाद होना। किसी काम का न रह जाना। उ० - ध्यापार में उसे ऐसा घाटा धाया कि वह धंटाचित हो गया। (३) नशे में बेसुभ होना। बेख़बर होना। अचेत होना। चूर होना। उ० - वह मंग पीते ही शंटाचित हो गया।

•प्रेटश्रं भू—संज्ञा पुं० [हिं० भंटा + सं० बन्धक ] जुए में फेंकनेवाली . काढ़ी जिसे जुमारी सब कुछ हारने पर दांव पर रख देता है। ग्रेंटिया—संज्ञा क्षां० [हिं० भंटी] घास, खर वा पतली लकढ़ियों भादि-का बँधा हुमा मुद्रा। छोटा गद्रा। गठिया। पुला।

आँटियाना—फि॰ स॰ [हि॰ फंटी] (१) उँगलियों के बीच में छिपाना। इथेली में छिपाना। (२) चारों उँगलियों में लपेट कर डोरे की पिंडी बनाना। (३) घास, खर वा पतली लक- कियों का मुद्दा बांधना। (४) ग़ायब करना। इज़म करना।

मुहा०—करना — किसी का माल उड़ा लेना। धाखा देकर काई वस्तु के की ना।—मारना — (क) जुवा खेलाते समय की ड़ी को उँगिकियों के बीच में छिपा कोना। (ख) का ख बचा कर धीरे से दूसरे की बस्तु खिसका कोना। धाला दंकर की ई चीज़ उड़ा लेना। (ग) तराज़ की डाई। का इस दंग से पकड़ना कि तील में चिज़-कम चढ़े। कम तीलना। डाई। मारना।—रखना — छिपा रखना। दंबा रखना। प्रगट न होने देना।

(३) एक दूसरे पर चढ़ी हुई एक ही हाथ की दें। उँगक्तियाँ। तर्जनी के कपर मध्यमा को चढ़ा कर बनाई हुई सुदा। सोक्रेया। वैंक्सेइया। विशेष-इसका चलन लड़कों में है। जब कोई लड़का किसी अपिनश्र वस्तु वा अंत्यज से छू जाता है तब उसके साथ के और लड़के उँगली पर उँगली चढ़ा लेने हैं जिसमें यदि वह उन्हें छू ले तो छूत न लगे और कहते हैं कि "दो बाल की श्रंटी काला बाला छू ले।"

कि० प्र०—चढ़ाना ।—बांधना ।—लगाना ।

(४) लच्छा । श्रद्धी । सूत वा रेशम की लच्छी ।

कि ० प्र०-करना = अंदरना । लिख्याना। लपेटना। लच्छा बांधना।

( १ ) अटेरन । वह लकड़ी की वस्तु जिस पर सूत लपेटते हैं।

(६) विरोध । बिगाड़ । लड़ाई । शरारत ।

(७) कान में पहनने की छोटी बाली जिसे धोबी, काछी, कहार श्रादि नीच जाति के लोग पहनते हैं। सुरकी। छोटी बाली।

अँटै।तल-संज्ञा पुं० [ हिं० श्रेटना ] उक्कन जिन्हें तेजी जोग कोल्हू में जोतने के समय बैंज की ग्रांखों पर चढ़ा देते हैं।

अँटई †--- मंज़ा श्लां० [सं० श्रष्टपदा ] किसानी । चिचड़ी । क्लोटे क्लोटे कीड़े जो प्रायः कुत्तों के बदन में चिमटे रहते हैं ।

मंठी--संज्ञा क्षां० [सं० फ्रां॰ठ - गृठला, गांठ ] (१) चीयाँ । गुउली । बीज । (२) गाँउ । गिरह । (३) नवोढ़ा के निकलते हुए स्तन । ॐठली । (४) गिलटी । कड़ापन ।

मंठली-संज्ञा आं० [सं० भष्टि = गुठली, गाँठ ] नवाढा के निकलते हुए स्तन ।

मंड-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंडा (२) श्रंडकोश । फोता (३)
महांड । लोकपिंड । लोकमंडल । विश्व । (४) विर्थ ।
श्रुक्त । (१) नाफ़ा । कस्तूरी का नाफ़ा । मृगनाभि । (६)
पंच श्रावरण । दे० ''केश ''। (७) कामदेव । उ०-श्रति
प्रचंड यह श्रंड महा भट जाहि सबै जग जानत । सो मद्हीन
दीन ह्वें बपुरो कोपि धनुष शर तानत ।—सूर ।

( = ) मकानें की छाजन के ऊपर के गोख कलश जो शोभा के जिये बनाए जाते हैं।

भंडकटाह-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मांड । विश्व । लोकमंडल ।

चंडको दा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) फ़ोता। खुसिया। आंड। बैजा।
वृष्णा। तिंगेंद्रिय के नीचे वह चमड़े की दोहरी थेंती जिसमें
वीर्यवाहिनी नसें और दोनों गुठितयाँ रहती हैं। दूध पीकर
पत्ननेवाले उन समस्त जीवें को यह कोश वा यैंकी होती हैं
जिनके दोनें ग्रंड वा गुठितयाँ पेडू से बाहर होती हैं। (२)
प्रद्यांड। तोकमंडल। संपूर्ण विश्व। उ०—जा बता सीस घरत
सहसानन। ग्रंडकोस समेत गिरि कानन।—तुससी।

(३) सीमा। इद।

(.४) फल का छिलका। फल के अपर का बोकका।

चंडज-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कंड से उत्पन्न होनेवाले जीव, जैसे सर्प, पची, मञ्जूली इत्यादि । ये चार प्रकार के जीवें में से हैं। ग्रंडजा-संज्ञा स्त्री० [सं०] कस्तूरी।

ग्रंडचंड—संज्ञा स्त्री॰ [ अनु॰ ] ( १ ) असंबद्ध प्रताप । मे सिर पैर की बात । ऊटपटांग । अनाप शनाप । अगड़ बगड़ । व्यर्थ की बात । ( २ ) गाली । बुरी बात ।

क्रि० प्र0--कहना ।---बकना ।---बोलना ।

वि॰-श्रसंबद्धं। बे सिर पैर का। इधर उधर का। श्रस्त व्यस्त। व्यर्थ का। प्रयोजनरहितं।

अँडरना निकि० अ० [सं० अतरण] धान के पौधे का उस अवस्था में पहुँचना जब बाल निकलने पर हों। रेंड्ना। गरमाना।

ग्रंडवृद्धि—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक रोग जिसमें श्रंडकोश वा फ़ोता फूल कर बहुत बढ़ जाता है। फ़ोते का बढ़ना।

विशोष-शरीर का बिगड़ा हुआ वायु या जल नीचे की श्रोर चलकर पेडु की एक श्रोर की संधियों से होता हुआ श्रंडकोश में जा पहुँचता है श्रीर उसको बढ़ाता है। वैद्यक में इसके वातज; पित्तज श्रादि कई भेद माने गए हैं।

ग्रंडस-संज्ञा स्त्री० [सं० अन्तर = बीच में, दाव में ] कठिनता । कठि-नाई । मुशकित । संकट । श्रमुबिधा ।

मंद्धा-संज्ञा पुं० सिं० ग्रंड ] वि० ग्रेंडेल ] बर्खों को दूध न पिलाने वाले जंतुन्त्रों (मादा) के गर्भाशय से उत्पन्न गोल पिंड जिसमें से पीछे से उस जीव के श्रनुरूप बचा बन कर निक-लता है। वह ंगोल वस्तु जिसमें से पत्ती, जलचर श्रीर सरीसृप श्रादि श्रंडज जीवों के बच्चे फूटकर निकलते हैं। बैज़ा। मुहा०-खटकना = श्रंडा फूटना |--डीजा होना वा सरकना = (क) नस दीक्तो होना । यकावट श्राना । शिषिक्त होना । उ०--यह काम सहज नहीं है, श्रंडा ठीला हो जायगा। (ख) खुक्ख होना । निर्द्रच्य होना । दिवा क्षिया होना । उ०—वर्च करते करते श्रंडे ढीले हो गए। --सरकना = हाय पैर हिलाना। श्रंग डेालाना । उठना । ड० — बैठे बैठे बताते हो, श्रंडा नहीं सर-कता।—सरकाना = हाथ पैर हिलाना। श्रंग डेालाना। उठना। उठकर जाना । ड०---श्रव श्रंडा सरकाश्रो तब काम चलेगा । ( प्रायः मोटे वा बड़े श्रंडकोश वाले श्रादमी को लक्ष्य करके यह मुहाविरा बना है)।—सेना = (क) पित्तये। का अपने श्रंडों पर गर्भी पहुँ चाने के लिये बैठना। ( ख ) घर में बैठे रहना। बाहर न निकलना । उ०--क्या घर में पड़े ग्रंडे सेते हो । ग्रंडे का शाहज़ादा = वह व्यक्ति जा कभी घर से बाहर न निकला है। । वह जिसे कुछ श्रनुभव न है। ।

मंडाकार—वि० [सं०] ग्रंडे के श्राकार का । बैज़ाबी । उस परिधि के श्राकार का जो श्रंडे की लंबाई के चारों श्रीर खींचने से बने । लंबाई लिए हुए गोल ।

मंडाकृति—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रंडे का श्राकार । श्रंडे की शकता । वि०—श्रंडे के श्राकार का । श्रंडाकार । श्रंड इव ।

मंडिनी-रांजा स्त्री० [सं०] स्त्रियों का एक योनिराग जिसमें कुछ

मांस बढ़ कर बाहर निकल काता है। इसे 'बेनिकंद' रोग भी कहते हैं।

अँडिया निर्माता पुं० [देश०] (१) बाजरे की पकी हुई बाल। (२) परेने पर जपेटा हुआ सूत। कुकड़ी।

मंडी-संज्ञा श्ली० [सं० परपड] (१) रेंड्री। रेंड्र के फल का बीज। (२) रेंड्र वा प्रंड का पेड़ (३) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो रही रेशम श्रीर छाल श्रादि से बनता है।

अँड्या—सेज्ञा पुं० [क्रि० भॅड्याना] वह पशु जो विभिया न किया गया हो। श्र्यांड्रा

वि०-जो बधिया न किया गया हो । भार ।

अंड्रग्राना-कि॰ स॰ [सं० अवड ] बधिया करना । वैल के फंडकेश को कुचलना जिसमें वह नटखटी न करे और ठीक चले । बधियाना ।

अँद्धमा बैल-संज्ञा० पुं० [हि॰भँडुमा + नेल ] (१) विना विषयाया हुमा बैल । साँइ। (२) वड़े मंडकोशवाला भारती जो उसके बोम से चन न सके। (३) सुस्त भावती।

अँडुवारी—संज्ञा० श्ली० [सं० अग्रुः लंदा इकड़ा | एक प्रशार की बहुत छोटी मछली।

बंडिल-वि॰ [हिं॰ पंडा] जिसके पेट में बंडे हो । बंडेवाजी !

कांत-संज्ञा० पुं० [सं०] [वि० श्रांतिग, श्रंग ] (१) वह स्थान वा समय जहां से किमी वस्तु का श्रंत हो । ममामि । अश्रीर । क् अवसान । इति । उ०—(क) यनकर अंत कतहुँ नहिँ पावहिँ । (ख) दिन के अंत फिरी दोड अनी ।—तुकानी । इस शब्द में 'में 'और ''को '' विभक्ति कारने से 'आक्रिर-कार, निदान' अर्थ होता है ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

(२) शेष भाग । श्रंतिम भाग । पिछला श्रंश । मुद्दा०-जनाना = श्रंतिम भाग का श्रव्हा होना |---विगइना = श्रंतिम वा पिछले भाग का तुरा होना ।

(३) पार । छोर । सीमा । हद । धवधि । पराकाहा । उ०-(क) अस भैंवराड सधन बन, बरनि न पारीं धंत।--- आयीमी। (ख) तुमने तो हँसी का भंत (हद ) कर दिया ।

क्रि० प्र0-करना ।--पाना ।--होना ।

(४) श्रेतकाल । मरण । मृत्यु । नाश । विनाश । उ० (क) जनम जनम सुनि जतन कराहीं । चंत राम कहि श्रावत नाहीं ।—तुलसी ।

(ख) कहें पदमाकर त्रिक्ट ही की वाहि डारों डास्त करें इं जातुधानन की खंत हों।—पदमाकर ।

कि० प्र०-करना ।--होना ।

(१) परियास । फल । नतीजा । उ०-(क) कुर काम का भंत जुरा होता है । (ख) कर भक्ता हो भक्ता । चेत भक्ते का भला।—कहावत। (६) समीप। निकट। (७) बाहर। तूर। (८) प्रलय।—डिं०।

संज्ञा पुं० [सं० अन्तर] (१) श्रंतःकरण । हृदय । जी । मन । उ० (क) तुम अपने श्रंत की बात कहो । (ख) मैं तुम्हें श्रंत से चाहता हूँ। (२) मेद । रहस्य । छिपा हुआ भाव । मन की बात । उ०-हे द्विज ! मैं हैं। धर्म, लेन आयें। तव श्रंता।—विश्राम ।

मुद्दा : - भद्द पाना । पता पाना । - - जोना । भद्द छोना । मन का भाव जानना । मन छूना ।

#संज्ञा॰ पुं॰ [सं॰ ऋन्त्र] स्त्रांत । श्रेंतड़ी । उ॰ — मते शोन धारा परे पेट ते श्रंत । — सूदन ।

िक्षं विक-स्थन्त में। स्थाख़िस्कार। निदान। उ०-(क) उधरें स्रंत न होहि निवाहु।-नुलसी।

(ख) कोटि जलन कोऊ करो परें न प्रकृतिहिँ बीच। नल बुख जल ऊँची चढ़े श्रंत नीच को नीच।—बिहारी।

बल जल जन्म चढ़ अत नाच का नाच ।—ाबहारा।

क्रिंव विव [संव अन्यत्र—अनत —अतं] स्रोर जगह। स्रोर
ठोर। तूसरी जगह। स्रोर कहीं। तूर। स्रलग। जुदा। उ०—

(क) कुंज कुंज में क्रीड़ा करि किर गोपिन की सुख देहीं।
गोप सखन सँग खेलत डोली जज तिज संत न जहीं।—सूर।

(ख) एक ठांव यदि थिर न रहाहीं। रस खे खेलि स्रंत
कहुँ जाहीं।—जायसी। (ग) धनि रहीम गति मीन की,
जला विद्युरत जिय जाय। जियत कंज तिज स्रंत ससि, कहा
भींर को भाय।—रहीम।

धंतक-संजा पुं० [स०] (१) श्रंत करनेवाला। नाश करनेवाला।
(२) मृत्यु जो कि प्राणियों के जीवन का श्रंत करती है।
मीत। (३) यमराज। काल। (४) सिन्नपात ज्वर का
एक भेद जिसमें रोगी को खांसी, दमा श्रीर हिचकी होती
है श्रीर वह किसी वस्तु का नहीं पहचानता। (४-) ईश्वर,
जो कि प्रकाय में सहका संहार करता है। (६) शिव।

प्रतकर, प्रतकर्तां—संज्ञा पुं० [सं०] अत वा नाश करनेवाला। संद्वार करनेवाला।

भंतकारक-नंजा पुं० [सं०] श्रंत करनेवाला। विनाश करने वाला। संहार करनेवाला।

श्रंतकृति—नंशा पुं० [स०] श्रंत करनेवाला । विनाश करने वाला । संहार करनेवाला । भार डालनेवाला ।

भूता.काळ-पंता पुं० [सं०] भ्रंतिम समय। मरने का समय। भ्राष्ट्रित कक्ता मृत्यु। मीता। मरणा।

भंतकृत-संज्ञा पुं० [सं०] भंत वा विनाश करनेवाला। यमराज। भन्मराज। उ०-भूमिजा दुःख संज्ञात रोषांतकृत यातना जंतु कृत यातुभानी। तुलसी।

चंत किया—संज्ञा आं० [सं० ] धन्येष्टि कर्म। किया कर्म। मरने के पीछे खतक की बात्मा की भलाई के लिये जो दाह और पिंडदान बादि कर्म किए जांथ। श्रंतग-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंतगामी । पारगामी । पारांगत । जानकारी में पूरा । निपुर्ण ।

मंतगिति—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रांतिम दशा । मृत्यु । मरण । मीत । मंतघाई—वि०[सं० श्रन्तधाता ] विश्वासधाती । श्रंत में धोखा देने वाला । दगावाज़ । उ०—सांम ही समें ते दृरि बंठी परदानि दें के, संक मोहि एके या कलानिधि कसाई की । कंत की कहानी सुनि श्रवन सोहानी, रैनि रंचक बिहानी या बसंत श्रंतधाई की ।—कोई कवि ।

अँते ड़ी-संज्ञा स्त्री० [सं० अन्त्र] श्रांत। नला।—दे० "श्राँत"।

मुहा०—टरोलना—रेग की पहिचान के लिये पेट के। दवा कर रेग्वेना।—जलना - पेट अलना। बहुत भूख लगना।—गले में पड़ना — किमी प्रापिनियों फेंसना। श्रेंतिड़ियों का बल खोलना = बहुत दिन के बाद भाजन मिलने पर खूब पेट भर खाना। श्रेंतिड़ियों में बल पड़ना - श्रेंतिड़ियो का ऐ टना वा दुखना। पेट में दर्द होना। उ० — हँसते हँसते श्रेंतिड़ियों में बल पड़ गए।

गंतपाल्य-संज्ञा पुं० [सं०] द्वारपाल। ब्योंक्रीदार। पहरू। दरवान।
गंतरंग-वि० [सं०] श्रस्यंत समीपी। श्रास्मीय। निकटस्थ। दिली।
जिगरी। भीतरी। (२) मानसिक। "बहिरंग" इसका उलटा है।

संज्ञा पुं॰ (१) मित्र । दिली देशस्त । श्रात्मीय स्वजन । चंतरंगी—वि॰ [सं॰] दिली । भीतरी । जिगरी । संज्ञा पुं॰ गहरा मित्र । दिली देशस्त ।

संतर—मंजा पुं० [ सं० ] [ कि० अतराना । वि० अंतरित] (१) फ़र्क । भेद । विभिन्नता । अलगाव । फेर । उ०—(क) ज्ञान हि भकति हि श्रंतर केता । सकल कहहु प्रभु कुपानिकेता । — तुलसी । (ख) अजबासी लोगन सों मैं तो अंतर कछू न राख्या ।— सूर । (ग) इसके बीर उसके स्वाद में कुछ अंतर नहीं हैं।

कि० प्रण-करना ।--देना ।--पड्ना ।--होना ।

(२) बीच । मध्य । फ़ासला । दूरी । अवकाश । दो वस्तुओं के बीच में का स्थान । उ०—यह बिचारे कि मधुरा और बुंदाबन का अंतर ही क्या है ? ।—अमसागर । (३) मध्यवर्ती काल । दो घटनाओं के बीच का समय । बीच । उ०—(क) इहि अंतर अर्जु न फिरि आयो । राजा के चरनन सिर नायो ।—सूर । (ख) इस अंतर में स्तन दूध से भर जाते हैं ।—बिताविनाद । (४) ओट । आड़ । परदा । दो वस्तुओं के बीच में पड़ी हुई चीज़ । उ०—(क) कठिन बचन सुनि अवया जानकी सकी न बचन सहार । तृया अंतर दे दृष्टि तिरों छी दुई नैन जल धार ।—सूर । (ख) अपने कुल को कलह क्यों, देखिंड रिव भगवंत । यह जानि अंतर कियो, माना यही अनंत ।—केशव

कि जिल्ला ।—डाबना ।—देना ।—पड्ना । (१) छिद्र । छेद । रंध ।

वि०-(१) श्रंतर्ज्ञांन । गायब । लुप्त । उ० — मोहीं ते परी री चूक श्रंतर भए हैं जातें तुमसों कहित बातें में ही कियो हंदन । — सूर । (ख) करी कृपा हिर कुंचरि जिश्चाई । श्रंतर श्रायं भए सरराई । — सबला ।

क्रि॰ प्र०-करना-होना।

(२) दूसरा । श्रन्य । श्रीर ।

विशेष—इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः यौगिक शब्दों में मिलता है, जैसे प्रंथांतर, स्थानांतर, कालांतर, देशांतर, पाठां-तर, मतांतर, यज्ञांतर, इत्यादि।

किः विः न्दूर । अस्ता । जुदाः । पृथकः । बिस्ता । उ०-(कः) कहां गए गिरिधर ति मोकें। द्यां कैसे में आईः । स्रश्याम । अंतर भए मोते अपनी चूक सुनाई !—स्र । (ख) स्रदास प्रभु को हियरेतें अंतर करीं नहीं छिनहीं ।—स्र ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

संज्ञा पुं० [सं० श्रन्ता] हृदय । श्रंतःकरया । जी । मन । चिस । उ०—श्रंतर प्रेम तासु पहिचाना । सुनि दुर्जभ गति दीन्द सुजाना—नुजसी ।

कि० वि० भीतर । ग्रंदर । उ०—(क) संघानेउ प्रभु बिशिख कराजा। उठी उद्धि उर ग्रंतर उचाजा।—तुजसी। (ख) मोहन मूरति स्थाम की श्रति श्रद्भुत गति जोइ। बसत मुचित ग्रंतर तक प्रतिबिंबित जग होइ।—बिहारी। (ग) चिंता ज्वाज शरीर बन दावा जिंग जांग जांह। प्रगट धुर्श्वा निहं देखिये उर ग्रंतर धुँ धुँ श्राय।—गिरघर। (घ) बाहर गर जगांह राखोंगी ग्रंतर करेंगी समाधि।—हिरश्चंद। कि० प्र०—करना = भीतर करना। ढांकना। छिपाना। उ०—फिरि चमक चोप जगांह चंचल तनिहं तब ग्रंतर करें। ग्रंतर ग्रंतर ग्रंतर ग्रंतर करें। तीर्थों की एक परिक्रमा विशेष। (२) एक देश का नाम।

**यंतरग्नि**—संज्ञा र्स्ता॰ [सं०] पेट की श्रिप्ति । जठराग्नि । पेट की गरमी जिससे खाई हुई वस्तु पचती है ।

मंतर चक्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दिशाओं श्रीर विदिशाओं के बीच के अंतर की चार चार भागों में बाँटने से बने हुए ३२ भाग। (२) दिशाओं के ऊपर कहे हुए भिन्न भिन्न विभागों में चिड़ियों की बोली सुन कर शुभाशुभ फल बताने की विद्या। जिस दिशा में पन्नी बैठ कर बोले उसका विचार करके शकुन कहने की विद्या। (३) तंत्र के अनुसार शरीर के भीतर माने हुए मूलाधार आदि कमल के आकार के छः चक्र। पट् चक्र। (४) आत्मीय वर्ग। स्वजन समृह। भाई बंधु की मंडली। ग्रंतरछाल-संज्ञा स्त्री० [सं० त्रन्तर + ठाव] **छाल के नीचे की कोमज** छाल वा सिछी। बोकले के भीतर का कोमल भाग।

ग्रंतरजामी-संजा प्० दे० "श्रंतर्थामी"।

ग्रंतरजाल-संज्ञा पुं० [सं० व्यन्तर + जात ] कसरत करने की प्रक लकड़ी।

ग्रंतरञ्च-वि० [सं०] (१) भीतर की बात जाननेवासा । श्रंतःकरण का श्राशय जाननेवासा । हृदय की बात जानने वासा । श्रंतर्थामी । (२) भेद जाननेवासा ।

ग्रंतरदिशा—संज्ञा र्स्वा० [मं०] दो दिशाओं के बीच की दिशां। कोग्रा। विदिशा।

ग्रंतरपट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परदा। आहा श्रोह। आह करने का कपड़ा। (२) विवाह मंडप में मृत्यु की आहुति के समय श्रीम श्रीर वर कम्पा के बीच में एक परदा बाल देते हैं जिसमें वे दोनों उस श्राहुति की न देखें। इस परदे को श्रंतरपट कहते हैं।

कि॰ प्र॰-करना ।—हासना ।—देना ।
मुहा॰—साजना == छिपकर बैठना । मामने न हे।ना । श्रोट में
रहना ।

(३) परदा। छिपाव। दुराव। भेद। उ०-साक्षी कीम कॅतरपट जो कस प्रीतम पीव।—जायसी। (४) भातु वा श्रोपध को फूँकने के पहिखे उसकी तुगदी वा संपुट पर गीखी मिटी के लेव के साथ कपड़ा लपेटने की किया। कपड़मिट्टी क कपड़ोरी। कपराटी। उ०-का पूछी तुम धातु निछोही। जो गुरु कीन्द्र कॅतरपट श्रोही।—जायसी।

कि० प्र०-करना ।--होना ।

• (१) गीसी मिट्टी का सेव देकर सपेटा हुआ कपड़ा।

यंतर पुरुष-संज्ञा पृं० [सं०] (१) श्रात्मा । (२) परमात्मा । श्रंतर्यामी । परमेश्वर ।

मंतरप्रभव-संज्ञा पुं० [सं०] वर्णसंकर। जो दो भिन्न भिन्न वर्णों के माता पिता से उत्पन्न हो।

मंतररित-संज्ञा श्री० [सं०] संभोग के सात मासन । यथा स्थिति, तिर्यंक, सम्मुख, विमुख, श्रथ, उर्द्ध भीर उत्तान ।

यंतरशायी-संशा पुं० [सं०] अंतरस्थ जीव। जीवायमा।
यंतरसंचारी-संशा पुं० [सं०] वे अस्थिर मनेविकार जो बीच
बीच में आकर मनुष्य के हृदय के अधान और स्थिर मनेविकारों में से किसी की सहायता वा पुष्टि करके रस की सिर्दिं करते हैं। इसे केवल "संचारी" भी कहते हैं। अंतर याद्य इस कारण जगाया गया कि किसी किसी ने अनुभाव के अंतर्गत सास्विक भाव को तन संचारी खिखा है। ये ३३ माने गए हैं। दे० "संचारी"

चंतरख्य—वि० [सं० ] भीतर का । भीतरी । चंदर का । भीतर रहने वाला । **अँतरा**—संज्ञापुं० [सं० अन्तर्] (१) श्रम्मा। नागा। वक्ष्मा। अंतर । बीच।

क्रिo प्रo-करना ।—डाखना ।—पड़ना ।

(२) वह ज्वर जो एक दिन नागा देकर आता है।

कि० प्र०-श्राना । उ०-उसे श्रँतरा श्राता है ।

(३) कोना।

वि॰ एक बीच में छोड़ कर दूसरा।

विशेष—विशेषण में इसका प्रयोग साधु भाषा में केवल 'ज्वर ' शब्द के साथ श्रीर प्रांतीय भाषाओं में कालसूचक शब्दों के साथ होता है। उ०—श्रॅंतरा ज्वर। श्रॅंतरे दिन।

संतरा - कि॰ वि॰ [सं॰ अन्तरा] (१) मध्य। (२) निकट (३) अतिरिक्तः। सिवाय। (४) पृथक् । (४) बिना। . संज्ञा पुं॰ (१) किसी गीत में स्थाई वा टेक के अतिरिक्तः बाकी और पद वा चरणा। † (२) प्रातःकाल और संध्या के विच का समय। दिन।

चंतरात्मा संज्ञा श्ली० [सं०] (१) जीवात्मा । (२) जीव । भ्रात्मा । प्राया । (३) श्रंतःकरया ।

अतराना क्ष-कि० स० [सं० भन्तर] (१) अलग करना। दूर करना। जुदा करना। (२) भीतर करना। भीतर ले जाना। मंतरापत्या-संज्ञा श्लं।० [सं०] गर्भिणी। गर्भवती। हामिला। मंतराय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विझ। बाधा। (२) ज्ञान का

(३) योग की सिद्धि के विझ जो नी प्रकार के हैं यथा (क) क्याधि। (ख) स्यान = संकोच। (ग) संशय। (घ) प्रमाद। (च) आवस्य। (छ) अविस्ति = विषयों में प्रवृत्ति। (ज) आवित्ते दर्शन = उत्तटा ज्ञान जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि। (भ) अलब्ध भूमिकरव = समाधि की अप्राप्ति। (ट) अनवस्थितत्व = समाधि होने पर भी चित्त का स्थिर न होना।

(४) जैन दर्शन में दर्शनावरणीय नामक मूल कर्म के नै। भेदों में से एक, जिसके उदय होने पर दानादि करने में • अंतराय वा विज्ञ होते हैं। ये अंतराय कर्म पांच प्रकार के माने गए हैं—दानांतराय, जामांतराय, भोगांतराय, उपभोगांत-• राय, वीर्यांतराय।

मंतरायाम-संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें वायुकोप से मनुष्य की भांखें, दुद्धी भीर पसुली स्तब्ध हो जाती हैं और मुंह से भाप ही भाप कफ गिरता है तथा दक्षिश्रम से तरह तरह के भाकार दिखाई पढ़ते हैं।

चंतरास्त्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) घेरा। मंडला। घिरा हुआ स्थान। साबृत स्थान। (२) मध्य। बीच।

संतराल दिशा-संज्ञा पुं० [सं०] दे दिशाओं के बीच की दिशा। विदिशा। केया। कोना। गंतिरिश्न-संज्ञा पुं० [सं०] पृथिवी श्रीर सूर्थ्यादि लोकों के बीच का स्थान । कोई दो प्रहों वा तारों के बीच का शून्य स्थान । श्राकाश । श्रधर । रोदसी । शून्य । (२) स्वर्ग लोक । (३) प्राचीन सिद्धांत के श्रनुसार तीन प्रकार के केनुश्रों में से एक, जिसके घोड़े, हाथी, ध्वज, वृत्त श्रादि के समान रूप हों । (४) एक ऋषि का नाम ।

वि॰ श्रंतद्वान । गुप्त । श्रप्रगट । उ०-भले ते श्रंतरिच रिच लच लच जात हीं ।—केशव । (ल) क्लोडो श्राडी श्रंतरिच श्रयीत् लोप हो गया । (ग) श्रविलाइना इतने समय में श्रंतरिच था।—श्रयोध्यासिंह ।

भंतरिक्षसत्—वि० [सं०] श्रंतरित्त वा शून्य श्राकाश में गमन करनेवाला। श्राकाशचारी।

संज्ञा पुं० (१) श्रातमा (२) पद्मी।

ग्रंतरिख-संज्ञा पं० दे० " श्रंतरिक "।

मंतरिच्छ-संज्ञा पुं० दे० " मंतरिच "।

चंतरिन-थि॰ [सं॰] (१) भीतर किया हुआ। भीतर रक्खा हुआ। भितराया हुआ। छिपा हुआ।

कि० प्र०-करना = भीतर करना । भीतर स्ने जाना । छिपाना ।--होना = भीतर होना । श्रंदर जाना । छिपाना ।

(२) श्रंतर्द्धान । गुप्त । गायव । तिरोहित ।

कि प्र0-करना ।-होना ।

(३) भाष्छादित। दका हुआ।

क्रि० प्र०-करना।-होना।

ग्रंतरीक \*-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंतरिक । श्राकाश ।-हिं० । ग्रंतरीप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) द्वीप । टापू । (२) पृथ्वी का वह नेकिता भाग जो समुद्ध में दूर तक चला गया हो । सस ।

भ्रंतरीय-संज्ञा० पुं० [ सं० ] अधोवस्त्र । कमर में पहनने का वस्त्र । धोती ।

वि॰ भीतर का। अंदर का। भीतरी।

अंतरीटा-संज्ञा पुं० [सं० अन्तर + पट] महीन साझी के नीचे पहनने का कपड़ा। कपड़े का वह दुकड़ा जिसे कियां इस विये कमर में लपेट लेती हैं जिसमें महीन साड़ी के जपर से शरीर न दिखाई दें। अस्तर । छनना। उ०-चोली चतुरानन टग्या अमर उपरना राते। अँतरीटा अवलोकिकै सब असुर महामदमाते।—सूर।

 फोड़ा कभी प्रत्यक्त कभी श्रंतर्गंत रहता है।—श्रमृतसागर । (३) हृद्य के भीतर का । श्रंतःकरणस्थित । उ०-उनके श्रंतर्गंत भावों को कौन जान सकता है ?।

१८

संज्ञा पुं॰ मन । जी । हृदय । चित्त । उ॰—(क) रूक्म रिसाइ पिता सीं कहाो । सुनि ताको श्रंतर्गत दृह्यो ।—सूर । (ख) तुलासिदास जद्यपि निसि बासर छिन छिन प्रभु मूरितिहि निहारित । मिटित न दुसह ताप तड तन की यह बिचारि श्रंतर्गत हारित ।—तुलसी ।

खंतर्गति—संज्ञा स्त्री० [सं०] मन का भाव। चित्तवृत्ति । भावना। चित्त की श्रमिलाषा। हार्दिक इच्छा। मनेकामना। उ०० (क) देखो रघुपति स्त्रिक श्रवालित श्रति। जनु तिलोक सुखमा सकेलि विधि राखी रुचिर श्रंग श्रंगन प्रति। पदुम राग रुचि मृदु पद तल ध्वज श्रंकुल कुलिस कमल यहि सूरति। रही श्रानि चहुँ विधि भगतन की जनु श्रनुराग भरी श्रंतर्गति।— नुससी।

( ख ) श्री पार्वेती जी ने ऊषा की श्रंतर्गति जानि उसे श्रति-हित से निकट बुलाय प्यार कर समकाय के कहा।—प्रेमसागर।

मेतर्गोधार-संज्ञा पुं० [सं०] संगीत में तीसरे स्वर के श्रंतर्गत एक विकृत स्वर जो प्रसारियी नामक श्रुति से श्रारंभ होता है श्रीर जिसमें चार श्रुतियाँ होती हैं।

पंतर्गृह—संज्ञा पुं० [सं०] भीतर का घर। भीतर की कोठरी। पंतर्गृही—संज्ञा स्त्री० [सं०] तीर्थ स्थान के भीतर पड़नेवाले प्रधान प्रधान स्थलों की यात्रा।

चंतघट-संज्ञा पुं० [सं०] शरीर के भीतर का भाग। श्रंतःकरण। हृदय। मन।

भंतर्जानु-वि॰ [सं॰] हाथों को घुटनें के बीच किए हुए। भंतर्ज्योति-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] श्रंतर्ज्योमी। परमेश्वर।

स्रोतक्कीन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंतःकरण की बात का जानना। परोचदर्शन । दूसरे के दिल की बात जानना। (२) परिज्ञान। श्रंतःकरण का श्रनुभव। श्रंतबैध।

मंतर्द्शा—संज्ञा स्त्री० [सं०] फलित ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो प्रहों के भोगकाल नियत हैं उन्हें दशा कहते हैं। मनुष्य की पूरी स्रायु १२० वर्ष की मानी गई है। इस १२० वर्ष के पूरे समय में प्रत्येक प्रह के भोग के लिये वर्षों की श्रलग श्रलग संख्या नियत है जिसे महादशा कहते हैं जैसे सूर्य्य की महादशा ६ वर्ष, चंद्रमा की १० वर्ष हत्यादि। श्रव इस प्रत्येक प्रह के नियत भोग काल वा महादशा के श्रंतर्गत भी नवप्रहों के भोगकाल नियत हैं जिन्हें श्रंतर्दशा कहते हैं। जैसे सूर्य्य के ६ वर्ष में सूर्य्य का भोगकाल इ महीने १८ दिन श्रीर चंद्रमा का ६ महीने इत्यादि। कोई कोई श्रष्टोत्तरी गयाना के श्रनुसार श्रर्थात् १०८ वर्ष की श्रायु मान कर चलते हैं।

यंतर्व्शाह-संज्ञा पुं० [सं०] मरने के पीछे दस दिन तक स्तक की आत्मा वायु रूप में रहती है और प्रेत कहवाती है। इन दस दिनों के भीतर हिंदूशास्त्र के अनुसार जो कर्मकांड किए जाते हैं उन्हें ''अंतर्दशाह'' कहते हैं।

संतर्दृष्टि—संज्ञा श्ली ि [संव] (१) ज्ञानचनु । प्रज्ञा । हिये की श्लांस (२) श्लात्मचितन । श्लातमा का ध्यान ।

ग्रंतर्द्धान-संज्ञा पुं० [सं०] लोप । श्रदर्शन । छिपाव । तिरोधान । वि० गुप्त । श्रलच । गायव । श्रदस्य । श्रंतिहित । श्रमगट । खुप्त । छिपा हुआ ।

क्रिo प्रo-करना = छिपाना। दूर रहना। नज़र से गायश करना। ड०-ताते महा भयानक भूप। अंतर्द्धान करो सुर भूप।—सूर।—

ग्रंतद्वीर-संज्ञा पुं० [सं०] घर के भीतर का गुप्त द्वार । घर में जाने धाने के जिये प्रधान द्वार के ध्रतिरिक्त एक भीत द्वार । पीछे का दरवाज़ा । खिड़की । चार दरवाज़ा ।

ग्रंतिनिचिग्न-वि० [सं०] भीतर बैठा हुआ। ग्रंदर रक्खा हुआ। श्रंतर रक्खा हुआ। श्रंदर रक्खा हुआ। श्रंदर के जाना। भीतर बैठाना। श्रंदर के जाना। भीतर रखना। (२) मन में रखना। जी में बैठाना। हृद्यंगत करना। दिल में जमाना।—होना=(१) भीतर बैठना। भीतर जाना। भीतर पहुँचना। (२) मन में धंसना। निक्त में बैठना। दिल में जमना। हृद्यंगत होना।

द्यंतर्कोध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) आत्मज्ञान । आत्मा की पहि-चान (२) आंतरिक श्रजुभव ।

ग्रंतिभीय-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रंतभीवित, श्रंतभ्ता। संज्ञा श्रंतभीवना]
(१) मध्य में प्राप्ति । भीतर समावेश । श्रंतर्गत होना ।
शामिल होना । उ०-श्रन्य अर्थालंकारों का उपमा, दीपक श्रीर रूपक में श्रंतभीव हैं (अर्थात् अन्य अलंकार उपमा, दीपक श्रादि के श्रंतर्गत हैं)। (२) तिरोभाव । विलीनता । श्रिपाव । (३) नाश । अभाव । (४) आहंत वा जैन दर्शन में आठ कम्मों का एयं जिससे मोक होता हैं।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

(१) भीतरी मतलब। आंतरिक अभिप्राय। आशय। मंशा। अंतर्भावना-संज्ञा स्त्री० [सं०](१) ध्यान । सोच विचार। चिंता। चिंतवन। (२) गुणन फल के अंतर से संख्याकीं को ठीक करना।

ग्रंतभीवित-वि० [सं०] (१) श्रंतभूत । श्रंतर्गत । शामिक । भीतर । (२) भीतर किया हुआ । छिपाया हुआ । सुस । ग्रंतभूत-वि० [सं०] श्रंतर्गत । शामिक । संज्ञा पुं० जीवारमा । प्राया । जीव ।

ग्रंतभू मि-संशा आं० [सं०] पृथ्वी के भीतर का भाग । भूगर्भ ।

**मंतर्मना**—वि० [सं०] स्याकुल चित्त । घवड़ाया हुआ । विकल । उदास ।

चंतर्मेल - संज्ञा पुं० [सं०] (१) भीतर का मला। पेट के भीतर का मेला। पेट के अंदर की अलाइशा।(२) चित्त का विकार। मन का दोष। इदय की बुरी वासना।

यंतमु ख-वि० [सं०] जिसका मुँह भीतर की श्रोर हो। भीतर मुँहवाला। जिसका छिद्र भीतर की श्रोर हो। ड०-यह फ़ोड़ा श्रति कठोर श्रीर श्रंतमु ख होता है।--श्रमृतसागर। कि० वि० भीतर की श्रोर प्रवृत्त। जो बाहर से हट कर भीतर ही लीन हो।

कि प्रिक्त परना = भीतर की श्रीर हो जाना वा फेरना । भीतर नियुक्त करना । उ०-श्रकामी पुरुष इंद्वियों को विषयों से हटाय श्रेतसु कर उनके द्वारा श्रपनी महिमा का साम्रात् श्रमुभव करता है।—कठ० उप०।

मंतर्यामी—वि० [सं०] (१) भीतर की बात जाननेवाला । हृद्य की बात का ज्ञान रखनेवाला (२) श्रंतःकरण में स्थित होकर प्रेरणा करनेवाला । चित्त पर द्वाव वा श्रधिकार रखनेवाला ।

संज्ञा पुं॰ ईश्वर । परमात्मा । चैतन्य । परमेश्वर । पुरुष ।

भंतरुंख-संज्ञा पुं० [सं०] वह त्रिकीया चेत्र जिसके भीतर खंब गिरा हो।

पंतर्लीपिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] वह पहेली जिसका उत्तर उसी पहेली के अवारों में हो।

उ०-(,क) कीन जाति सीता सती, दई कीन कहँ तात।
कीन प्रंथ बरण्यो हरी, रामायग्य अवदात—केशव।
इस देहें में पहिलो पूछा है कि सीता कीन जाति थी ? उत्तर ''रामा = की''। फिर पूछा कि उनके पिता ने उन्हें किसकी दिया ? उत्तर ''रामाय = राम की''। फिर पूछा किस प्रंथ में हरगा किला गया है। उत्तर हुआ। ''रामायग्''।

(ख) चार महीने बहुत चलै औं आठ महीने थोरी। अमीर खुसरो यें कहें तू बुक्त पहेली में।री— इसमें ''मोरी'' शब्द ही उत्तर है।

चंतर्स्शीन-वि॰ [सं॰ ] सप्त । भीतर छिपा हुआ। इबा हुआ। गुर्कः। विकीन ।

श्रंतर्वती-वि० स्त्री० [सं०] (१) गर्भवती। गर्भियो। हामिला। (२) भीतरी। भीतर की। श्रंदर रहनेवाली। श्रंतरस्थित।

चंतर्वजी-वि० झी० [सं०] (१) गर्भवती। गर्भियी। हामिला। चंतर्वाची-संज्ञा पुं० [सं०] शास्त्रज्ञा। पंडित। शास्त्रवेसा। शास्त्रों का जाननेवाला। विद्वान्।

चंतर्वाष्य-संज्ञा पुं० [सं०] भीतरी दुःख जिसमें बाँसू न निकलें। चंतर्विकार-संज्ञा पुं०[सं०] शरीर का धर्म । मन का शरीर संबंधी बसुभव, जैसे भूख, प्यास, पीड़ा इसादि । यंतर्चेगी ज्वर—संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का ज्वर जिसमें भीतर दाह, प्यास, चक्कर, सिर में दर्द और पेट में शूल होता है। इसमें रोगी को पसीना नहीं आता और न दस्त होता है। इसे कष्टज्वर भी कहते हैं।

अंतर्चेद्-संज्ञा पुं० [सं० अन्तर्वेदि ] [वि० अंतर्वेदी ] (१) देश जिसके अंतर्गत यज्ञों की वेदियाँ हों। (२) गंगा और जमुना के बीच का देश। गंगा जमुना के बीच का देशबाब। ब्रह्मावर्त देश। (३) दो नदियों के बीच का देश। देशबाब।

ग्रंतर्वेदी—वि० [सं० अंतर्वेदीय] ग्रंतर्वेद का निवासी । गंगा जमुना के बीच के देश में रहनेवाला। गंगा जमुना के दो-श्राब में बसनेवाला।

भंतर्चेशिक—संज्ञा पुं० [सं०] श्रंतःपुररत्तक । ज़नानखाने की रखवाली करनेवाला । ख्राजा सरा ।

मंतर्हास-संज्ञा पुं० [सं०] भीतरी हँसी । भीतर भीतर हँसना । मन ही मन की दँसी । श्रवगट हास । गृह हास ।

चंतिहित्त—िव ितं ितिरोहित । श्रंतद्वीन । गुप्त । गायब । छिपा हुआ । अदश्य । अलक्ष्य । लुप्त । उ०—यहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ । कहि अस श्रंतिहित प्रभु भयऊ ।——तुलसी ।

क्रि० प्रव-करना ।-होना ।

भंतल्खु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) छंद का चरणा जिसके श्रंत में लघु वर्ण वा मात्रा हो। (२) वह शब्द जिसका श्रंतिम वर्ण लघु हो।

मंतवर्गा—संज्ञा पुं० [सं०] श्रंतिम वर्ण का। चतुर्थ वर्ण का। शूद्र। मंतविदारण—संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य और चंद्रग्रहण के जो दस प्रकार के मोक्त माने गए हैं उनमें से एक, जिसमें चंद्रमा के विंव के चारों श्रोर निर्मलता और मध्य में गहिरी श्यामता होती है। इससे मध्य देश की हानि और शरद ऋतु में कुआर की खेती का विनाश वराहमिहिर ने माना है।

भंतराष्ट्या-संज्ञा स्त्री० [सं०] मृत्युशय्या । मरनखाट । भूमि-शय्या। (२) श्मशान । मसान । मरघट (३) मरया। मृत्यु । भंतरखद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भीतरी तला। भीतरी श्राच्छादन। (२) मिहराब के नीचे का तला।

ग्रंतस्-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंतःकरण । हृदय । वित्त । ग्रंतसद्-संज्ञा पुं० [सं०] शिष्य । चेला ।

ग्रंतसमय-संज्ञा पुं० [सं०] मृत्युकाल । मरणकाल ।

ग्रंतस्ताप-संज्ञा पुं० [सं०] मानसिक व्यथा । चित्त का संताप । श्रांतरिक दुःख । भीतरी खेद ।

ग्रंतस्य-वि॰ [सं॰] [वि॰ श्रंतस्थित] (१) भीतर का। भीतरी। (२) बीच में स्थित। मध्य का। मध्यवर्ती। बीचवाला। (१) य, र, ज, व, ये चारें वर्षं ग्रंतस्थ कहलाते हैं क्योंकि इनका स्थान स्पर्शं भीर ऊष्म वर्षों के बीच में है। मंतस्थित—वि० [सं०] (१) भीतर स्थित । भीतरी । (२) हृदय स्थित । हृदय का । चित्त के भीतर का । श्रंतःकरण का ।

ग्रंतस्त्रान-संज्ञा पुं० [सं०] श्रवभृत स्नान । वह स्नान जो यज्ञ समाप्त होने पर किया जाता है।

मंतस्सिलिल-वि० [सं०] [स्री० श्रंतस्सिलिला] जिसके जल का प्रवाह बाहर न देख पड़े, भीतर हो। उ०-श्रंतस्सिलिला सरस्वती। ग्रंतस्सिलिला-संज्ञा स्रो० [सं०] सरस्वती नदी। फलगू नदी। ग्रंतावरी-संज्ञा स्त्री० [हिं०श्रंत + सं० श्रावली] श्रॅंतड़ी। श्रांतों का समूह। उ०-श्रंतावरी गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। -तुलसी।

भंतावशायी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) आम की सीमा के बाहर बसनेवाला। (२) अस्ट्रस्य वर्ण, जैसे चांडाल।

चंतावसायी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नाई। हजाम। (२) हिंसक। चांढाल।

मंतिम-वि० [सं०] (१) जो श्रंत में हो। श्रंत का। श्राख़िरी। सब से पिछुला। सब के पीछे का। (२) चरम। सब से बढ़के। हद दरजे का।

मंतिम यात्रा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] महायात्रा । महाप्रस्थान । श्रास्त्रिरी
.सफ्र । श्रंतकाल । मृत्यु । मरण । मात । मृत्यु के पीछे उस
स्थान तक जीवात्मा की यात्रा जहाँ श्रपने कर्म्मानुसार उसे
रह कर कमीं का फल भोगना पड़ता है ।

ग्रंतेउर, ग्रंतेयर\*-संज्ञा पुं० [सं० अन्तः पुर] घर के भीतर का भाग जिसमें श्चियां रहती हैं। श्रंतःपुर। ज़नानखाना। डिं०

श्रंतेवासी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गुरु के समीप रहनेवाला। शिष्य। चेला। (२) माम के बाहर रहनेवाला। चांडाल। श्रंत्यज।

मंतःकरण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह भीतरी इंदिय जो संकल्प . विकल्प, निश्चय, स्मरण, तथा सुख दुःखादि का श्रनुभव करती है।

कार्य्यभेद से इसके चार विभाग हैं-

(क) मन, जिससे संकल्प विकल्प होता है। (ख) बुद्धि, जिसका कार्य्य विवेक वा निश्चय करना है। (ग) चित्त, जिससे बातों का स्मरण होता है। (घ) ग्रहंकार, जिससे सृष्टि के पदार्थों से श्रपना संबंध देख पड़ता है। (२) हृदय। मन। चित्त। बुद्धि।

(३) नैतिक बुद्धि । विवेक । उ०-हमारा श्रंतःकरया इस बात को कुबुल नहीं करता ।

श्रंतःकुटिल-वि॰ [सं॰] भीतर का कपटी । खोटा । घोखेबाज़ । छुती ।

र्मतः की ग्रा-संज्ञा पुं० [सं०] भीतरी कीना। भीतर की श्रीर का कीया। जब एक रेखा दो रेखाश्रों के स्पर्श करती वा काटती है तब उन दो रेखाश्रों के मध्य में बने हुए कीया की श्रंतः कीया कहते हैं। मंतः किया-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) भीतरी क्यापार । ममगट कर्म। (२) अंतः करया को शुद्ध करनेवाला कर्मा।

यंतः पटी - संज्ञा श्ली० [सं०] (१) किसी चित्रपट द्वारा नदी, पर्वत, वन, नगर श्रादि का दिखलाया हुआ दश्य। (२) नाटक का परदा।

संज्ञा स्त्रीं श्रीमरस जब वह झानने के लिये झनने में रक्खा हो।
ग्रेतःपरिधि—संज्ञा स्त्रीं [संव] (१) किसी परिधि वा घरे के
भीतर का स्थान। (२) यज्ञ की श्रीम के घेरने के लिये जो
तीन हरी लकड़ियाँ रक्खी जाती हैं उनके भीतर का स्थान।
ग्रेतःपवित्रा—विव स्त्रीं [संव] (१) श्रुद्ध भंतःकरणवाली।
श्रुद्ध चित्त की।

भंतःपुर—संज्ञा पुं० [सं०] [संज्ञा प्रतःपश्चिक] घर के मध्य वा भीतर का भाग जिसमें कियाँ रहती हों। ज़नानखाना। ज़नाना। भीतरी महज । रनिवास । हरम ।

**यंतःपुरप्रचार-**संज्ञा पुं० [सं०] स्त्रियों की गण्य । प्र**पंच** । "

**ग्रंतःपुरिक**—संज्ञा पुं० [सं०] श्रंतःपुर का रक्तक । कंत्रुकी ।

भंतः प्रज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] श्रात्मज्ञानी । तस्वव्री ।

चंतः शरीर-संज्ञा पुं० [सं०] वेदांत के अनुसार स्थूल शरीर के भीतर का सूक्ष्म शरीर । स्टिंगशरीर ।

श्रंतःशाहय-वि० [सं०] भीतर सालनेवाला । गांसी की तरह मन में सुभनेवाला । मर्मभेदी ।

मंतःशुद्धि-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंतःकरण की पविश्रता। चित्त की स्वच्छता।दिका की सफ़ाई।

श्रंतः संज्ञा—संज्ञा पुं० [सं०] जो जीव अपने सुख दुःख के अनुभव को प्रगटन कर सके, जैसे बृक्त ।

श्वंतःसत्वा—वि० [सं०] गर्भवती । संज्ञा पुं० भिलावा ।

श्रंतःसार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रंतसारवान] भीतरी तस्व । गुरुता। वि० जिसके भीतर कुछ तस्व हो । जो भीतर से पोखा न हो जिसके भीतर कुछ प्रयोजनीय वस्तु हो ।

ग्रंतःसारवान-वि॰ [सं॰] (१) जिसके भीतर कुछ तस्व हो। जो पोजा न हो। जिसके भीतर प्रयोजनीय वस्तु हो। (२) सारगर्भित। तस्वपूर्ण। प्रयोजनीय। काम का।

ग्रंतःस्वेद्-संज्ञा पुं० [सं०] वह जिसके भीतर स्वेद वा मदजल हो। हाथी।

ग्रंत्य-वि० [सं०] श्रंत का। श्रंतिम। श्राक्ति। सब से पिछसा। संज्ञा पुं० (१) वह जिसकी गयाना श्रंत में हो जैसे-(क) जन्नों में मीन, (ख) नजन्नों में रेवती, (ग) वर्यों में श्रूव, (घ) श्रज्ञां में "ह"। (२) प्रक संख्या। दस सागर की संख्या (१०००,०००,०००,०००)। दस करोड़। यम।

ग्रंत्यकर्म-संज्ञा पुं० [सं०] ग्रंत्येष्टि क्रिया।

भंत्यज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] वह ज़ो श्रंतिम वर्ण में उत्पन्न हो। वह श्रूद्ध जो छूने के येग्य न हो वा जिसका छुत्रा हुन्ना जल द्विज प्रहण न कर सकें, जैसे, धोबी, चमार, नट, बरूड़, डोम, मेद, भिछा।

**पंत्यभ**-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंतिम नत्तत्र श्रर्थात् रेवती। (२) मीन राशि।

ग्रंत्ययुग-संज्ञा पुं॰ (सं॰) युगों के गणना-क्रम में श्रंत में श्राने वाला युग । कलियुग ।

श्रंत्यवर्गी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंतिम वर्णे । श्रुद्ध । (२) श्रंत का श्रवर 'ह' । (३) पद के श्रंत में श्रानेवाला श्रव्यर ।

मंत्यिविपुला—संज्ञा श्ली० [सं०] श्रार्थ्या छंद का एक मेद । इसके दूसरे दल के प्रथम तीन गयों तक चरण पूर्ण नहीं होता श्लीर देोनों दलों में दूसरा श्लीर चीथा गया जगया होता है। इसे श्रंत्यविपुला महाचपला, श्लंखविपुला जधनचपला या श्लंखविपुला मुखचपला भी कहते हैं।

संत्या—संज्ञा श्रं० [सं०] चांडाज़ी। चांडाज की स्त्री, चंडाजिनी। संस्थाक्षर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी शब्द वा पद के श्रंत का अकर। (२) वर्षामाजा का श्रंतिम अकर ''ह''।

भंत्याक्षरी—संज्ञा स्त्रां० [सं०] किसी कहे हुए श्लोक वा पद्य के भंतिम भक्तर से भ्रारंभ होनेवाला तूसरा श्लोक पढ़ना। किसी श्लोक के भंतिम पद के भंत्य भक्तर से दूसरे श्लोक का भारंभ।

विशेष-विद्यार्थियों में इसकी बाल है । एक विद्यार्थी जब एक स्रोक पढ़ खुकता है तृसरा उस श्लोक के ग्रंतिम श्रवर से आरंभ होनेवाला दूसरा श्लोक पढ़ता है। फिर पहिला उस दूसरे विद्यार्थी के कहे हुए पद्य का ग्रंतिम श्रवर लेता है और उससे आरंभ होनेवाला एक तीसरा श्लोक पढ़ता है। यह कम बहुत देर तक बताता है। श्रंत में जो श्लोक न पाकर खुप हो जाता है उसकी हार मानी जाती है।

भ्रंत्यानुप्रास-संज्ञा पुं० [सं०] पथ के चरणों के भ्रंतिम अचरों का मेसा। तुक। तुकवंदी। तुकांत।

इ०—सिय शोभा किमि कहें। बखानी । गिरा स्ननयन नयन बिन्न बानी !—तुलसी ।

इस चीपाई के दोनों चरणों के अंतिम श्रचर "नी" हैं।

हिंदी कविता में १ प्रकार के श्रंत्यानुप्राप्त मिलते हैं (१) सर्वात्य, जिसके चारों चरयों के श्रंतिम वर्ण एक हों। उ०—न सक्षाचंहु। सब तजहु। हिर भजहु। यम करहु। (२) समांत्य विषमांत्य, जिसके सम से सम और विषम से विषम के श्रंत्याचर मिलते हों। उ०—जिहि सुमिरत सिधि होह, गयानायक करिवर वदन। करहु अनुप्रह सोह, बुद्धिराशि शुभ गुया सदन। (३) समांत्य, जिसके सम चरयों के श्रत्यांचर मिलते हों विषय के नहीं। उ०—सब तो। शरया। गिरिजा।

रमणा। (४) विषमांत्य, जिसके विषम चरणों के श्रंत्याचर एक हों सम के नहीं। उ०—लोभि हि प्रिय जिमिदाम, कामिहि नारि पियारि जिमि। तुजसी के मन राम, ऐसे हैं कब जागि हैं। ॥ (४) समविषमांत्य, जिसके प्रथम पद का श्रंत्याचर द्वितीय पद के श्रंत्याचर के श्रोर तृतीय पद का श्रंत्याचर चतुर्थ पद के श्रंत्याचर के समान हो। उ०—जगो गुपाला। सु भोर काला। कहैं यसोदा। लहैं प्रमोदा।

ग्रंत्यावसायी-संज्ञा पुं० [सं०] श्रत्यंत नीच जाति का व्यक्ति । चांडाल । मनु ने इसकी उत्पत्ति निषाद स्त्री श्रीर चांडाल पुरुष से लिखी है । श्रंगिरा के श्रनुसार इसके श्रंतर्गत सात जातियाँ हैं, चांडाल, श्रपच, चत्ता, सूत, वैदेहक, मागध श्रीर योगव । ग्रंत्येष्टि-संज्ञा पुं० सिं० मृतक का शवदाह से सपिंडन तक करमी।

क्रिया कर्मा। श्रंत्य क्रिया।

चंत्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रांत । श्रॅंतड़ी । रोधा । \* (२) कहीं कहीं 'श्रंतर' का श्रपभ्रंश हैं ।

भंत्रक्तन-संज्ञा पुं० [सं०] श्राँतीं का शब्द। श्राँतीं की गुड़गुड़ा-हट। श्रॅतड़ियों की कुड़कुड़ाहट।

मंत्रवृद्धि-संज्ञा स्त्री० [सं०] ग्रांत उतरने का रोग।

भंत्रांड बुद्धि—संज्ञा श्ली० [सं०] एक रोग जिसमें श्लांतें उतर कर फ़ोते में चली श्लाती हैं श्लीर फ़ोता फूल जाता है।

मंत्रालजी-संशा स्त्री॰ [सं॰] पीव से भरी एक प्रकार की ऊँची, गोल फुंसी जो वैद्यक के अनुसार कफ़ और बात के प्रकाप से होती है।

ग्रंत्री \*-संज्ञास्त्री० [सं० त्रन्त्र] श्रंतड़ी। श्रांत।

अँथऊ-संज्ञ पुं॰ दे॰ श्रथज ।

भंदर-कि० वि० [फा०] [वि० अंदरी, फंररूनी ] भीतर।

अंद्रसा—संज्ञा पुं० [फा० अंदर + सं० रस ] एक प्रकार की मिठाई जो चीरेठे वा पिसे हुए चावल की बनती हैं। चीरेठे की चीनी के कच्चे शीरे में डाल कर थोड़ा घी देकर पका खेते हैं जब वह गाढ़ा हो जाता है तब उतार कर दो दिन तक रख कर उसका ख़मीर उठाते हैं। फिर उसी की छोटी छोटी टिकियाँ बना कर उन पर पोस्ते का दाना लपेट कर उन्हें घी में तलते हैं।

ग्रंदरी-वि॰ [फ़ा॰ श्रंदर + ई] भीतरी। श्रंदरूनी।

ग्रंदरूनी-वि० [फ़ा०] भीतरी । भीतर का । श्राभ्यंतरिक ।

मंद्राज् संज्ञा पुं० [फा०] [संज्ञा श्रदोजी, क्रि० वि० श्रंदाजन]

(३) श्रटकला। श्रनुमान । मान । नाप जोस्त । क्रूत । सस्मीना । दे० श्रंदाज़ा। (२) ढवा ढंग। सौर। सर्जु।

(३) मटका भावा चेष्टा । उसका

क्रि० प्र0--करना--- लगाना ।--होना ।

मुहा०—वहाना = वूसरे की चाल ढाल पकड़ना । पूरी पूरी नक़ल करना । संदाज़न—कि वि [फ़ा०] (१) श्रंदाज़ से । श्रटकल से । तलुमीनन । (२) लगभग । क़रीब ।

**मंदाज पट्टी**—संज्ञा पुं० [फा० श्रदाज़ + पट्टा ( मूभाग ) ] खेत में लगी हुई फ़सल के मूल्य की कृतना । कनकृत ।

भंदाज्पीटी—संज्ञा श्ली० [फा० प्रशाज + हिं० पिटना ( हैरान होना ) ] वह श्ली जो दिन रात श्रपने बनाव सिंगार में लगी रहे। श्रपनी सुंदरता श्लीर चाल ढाल पर इतरानेवाली श्ली।

**ग्रंदाजा**—संज्ञा पुं॰ [फ़ा॰] श्रटकल । श्रनुमान । कृत । नाप जेख । परिमागा । तख़मीना ।

अँदाना—िक ० स० [ सं० अदि = बांधना, बंधन करना ] बचाना । बर-काना । ड०—परिवा नवमी पुरूब न भाये । दूइज दसमी उत्तर अँदाये ।—जायसी ।

ग्रंदु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पेर में पहनने का स्त्रियों का एक गहना। पाज़ेव। पैरी। पैंजना। (२) सांकड़ा। हाथी के बाँधने का सांकड़ा। श्रजान। बाँधने की रस्सी।

अँदु ग्रा-संज्ञा पुं [ सं ० अन्तुक ] हाथियों के पिछले पैर में डालने के लिये एक लकड़ी का बना कॉटेदार यंत्र । यह दो धनुपाकार लकड़ियों का बना होता है जिनके मुँह एक श्रोर कील से मिले रहते हैं । इसे हाथी के पैर में डाल कर दूसरे छोर की भी बाँध देते हैं ।

मंदुक-संज्ञा पुं० [सं०] दे० "श्रंदु"।

चंदेशा-संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) सोच। चिंता। फ़िक्र। उ०-सिय श्रंदेश जानि सूरज प्रभु लियो करज की कोर। दूटत घनु नृप लुके जहाँ तहँ ज्यों तारागण भार।—सूर। (२) संशय। श्रनुमान। संदेह। शक। (३) खटका। श्राशंका। भय। डर। (४) हरज। हानि। (१) दुविधा। श्रसमंजस। श्रागा पीछा। पसोपेश।

ग्रंदोर—संज्ञा पुं० [ सं० अन्दोल = झूलना, इलचल ] हलचल । शोर । हल्ला । कोलाहल । हुल्लड़ । (क) उ०—वरी एक सुठि भयउ श्रँदोरा । पुनि पान्ने बीता होइ रोरा ।—जायसी ।

(ख) भहरात महरात दवानल श्रायो ।

घेरि चहुँ श्रोर करि सेारं श्रंदोर बन धरनि श्राकास चहुँ पास छायो ।—सूर ।

क्रि॰ प्र॰ ।-करना ।--मचाना ।--होना ।

भंदेाह—संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) शोक । दुःख । रंज । खेद । (२) तरहुद । खटका । श्रसमंजस । संदेह ।

**ग्रंद्रससत्र \***-संज्ञा पुं० [सं० इन्द्रगस्त ] बन्न । डि**ं०** 

ग्रंघ-वि॰ [संज्ञा श्रंधता] (१) नेश्रहीन । बिना श्राँख का । ग्रंघा । जिसकी श्राँखों में ज्योति न हो । जिसमें देखने की शक्ति न हो । (२) श्रज्ञानी । श्रजानकार । श्रनजान । मूर्खं । ग्रुद्धिहीन । श्रविवेकी । (३) श्रसावधान । श्रचेत । गाफिला । (४) उन्मत्त । मतवाला । मस्त संज्ञा पुं० (१) वह व्यक्ति जिसे आंखें न हों। नेप्रहीन प्राया। श्रंथा। (२) जला। पानी। (३) उरुलू। (४) चमगीदड़। (४) ग्रंथेरा। ग्रंथकार (६) कवियों के बाँधे हुए पथ के विरुद्ध चलने का काव्य-संबंधी दोष।

ग्रंधक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) नेश्रहीन मनुष्य। दृष्टिरहित स्यक्ति। श्रंधा। (२) कश्यप श्रोर दिति का पुत्र एक देख जिसके सहस्र सिर थे, यह श्रंधक इस कारण 'कहलासा था कि देखते हुए भी मद के मारे श्रंधों की नाई 'चलता था। स्वर्ग से पारिजात लाते समय यह शिव के द्वारा मारा गया। इसीसे शिव को श्रंधकारि वा श्रंधकरिए कहते हैं।

(३) कोष्ट्री नामक यादव के पैान्न भीर युधाजित के पुत्र ! ग्रंथक नाम की यादवों की शाखा इन्हों से चली । इनके भाई वृष्णि थे जिनसे वृष्णि वंशी यादव हुए जिनमें कृष्ण थे । (४) बृहस्पति के बढ़े भाई उतथ्य ऋषि के पुत्र महातपा नामक ऋषि । इनकी माता का नाम ममता था ।

ग्रंधकरियु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंधक नामक दैस्य के शत्रु, शिव। (२) श्रंधकार का नाश करनेवाले, सूर्य्य । (१) चंद्रमा। (४) श्रक्षि।

ग्रंघकार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंधेरा।

चिद्रोष-महा श्रंधकार की श्रंधतमस, संबंध्यापी वा वारी धोर के श्रंधकार की संतमस श्रीर थोड़े श्रंधकार की श्रवतमस कहते हैं। (२) श्रज्ञान। मोह। (३) उदासी। क्रांतिहीनता। उ०-उसके चेहरे पर श्रंधकार छाया है।

यंधकारी—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक रागिनी। भैरव राग की पाँच स्त्रियों में से एक। दे० ''रागिनी''।

मंधकूप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अधा क्र्या। अधिरा क्र्या। सूखा क्र्या। वह क्र्या जिसका जल सूख गया है। और जो वास पात से ढका हो। (२) एक नरक का नाम। (३) अधिरा। उ०-श्रंधकूप भा शावई, उड़त आव तस छार। ताल तलाव पोखरे, धूर भरे ज्यों नार।-जायसी।

यंध्यक्षोपड़ी-संज्ञा स्त्री० [सं० अन्थ + हि० खोपड़ी] जिसके मिलक में बुद्धि न हो। मुर्ख । गाउदी। भोतू। प्रजानी। नासममः।

मंधड़-संज्ञा पुं० [सं० अन्थ] गर्द लिए हुए कड़े मोंके की बायु। वेगयुक्त पवन। भांधी। तुफान।

यंघतमस-संज्ञा पुं० [सं०] महा यंधकार । गहिरा वाँधेरा । गावा वाँधेरा ।

मंत्रता-संज्ञा श्ली० [सं०] श्रेषापन । दृष्टिहीनता ।

कंधतामिस्न-संज्ञा पुं० [स०] (१) धोर अंधकारयुक्त नरक । बड़ा कॅंधेरा नरक । २१ बड़े नरकों में से दूसरा । (२) सांक्य में इच्छा के विधात अर्थात् जा इच्छा में आबे उसे करने की अशक्ति को विपर्यंय कहते हैं । इस विपर्यंय के पांच भेद हैं जिनमें से अंतिम को अंधतामिस्न वा अभिनिवेश कहते हैं । जीने की इच्छा रहते भी मरने का भय। (३) योग शास्त्र के अनुसार पाँच क्रेशों में से एक। मृत्यु का भय। श्रभि-निवेश।

पंधां भे भे संज्ञा पुं० [सं० अन्थ = अधकार + हिं० धुंध] (१)
अधकार । अधिरा । (क) उ० - अति विपरीत तृग्यावर्त आयो ।
बात चक्र मिस बज के ऊपर नंद पँविर के भीतर आयो ।
अध्युंध भयो सब गोकुल जो जहाँ रह्यों से। तहाँ छुपायो ।
—स्र । (ख) कोड लै ओट रहत वृचन की अध्युंध दिसि
विदिसि भुलाने । —स्र । (२) अध्याधुंध । अधेर । अनरीति ।
दुराचार । अनियमित व्यापार । उच्छुंखल कम्में ।

ग्रंधपरंपंरा-संज्ञा पुं० [सं०] विना समके बूके पुरानी चाल का श्रानुकरणा। एक के। कोई काम करते देख दूसरे का विना किसी विचार के उसे करना। लीक पिटीश्रल । भेड़िया श्रुँसान।

मंधपूतनाग्रह—संज्ञा पुं० [सं०] बालकों का रोग विशेष । इसमें बमन, जबर, खांसी, प्यास मादि की मधिकता होती है। बालक के शरीर से चरबी की सी गंध माती है और वह रोता बहुत है। दे० "प्तना"।

पंधालाई \*-संज्ञा श्रां० [सं० श्रन्थवायु ] धूल लिए हुए वेगयुक्त पवन । ऐसी तेज़ हवा जिसमें गर्द के कारण कुछ सूक्त न • पड़े। श्रांथी । तूज़ान । ३०-स्याम श्रकेले श्रांगन छाँड़े श्रापु गई कछु काज वरें । यहि श्रंतर श्रांथवाइ उठी इक गरजत गगन सहित घहरें ।---सूर ।

अध्यरा \* †-संज्ञा पुं० [सं० अन्ध ] [स्त्री० अधिरा ] श्रंधा । नेत्र-विहीन प्राणी । दृष्टिरहित जीव । चत्रुहीन मनुष्य । वि० अधा । बिना आँख का । दृष्टिरहित ।

विश्विता स्रं। िहं० श्रेषरा + है ] † (१) श्रंघी। श्रंघी स्त्री। (२) पहिये की पुट्टियों श्रर्थात् गोलाई पूरा करने वाली धनुपाकार लकड़ियों की खूल जो दूसरी पुट्टी के भीतर ऐसे धुसी रहती है कि ऊपर से मालूम नहीं देती।

चंचिंदु-संज्ञा पुं० [सं०] श्रांख के भीतरी पटल पर का वह स्थान जो प्रकाश की प्रहर्या नहीं करता श्रोर जिसके सामने पड़ी हुई वस्तु विखाई नहीं देती।

विशेष-नेत्रपटल पर ज्ञानतंतु पीछे से बाकर शिराओं के रूप में फैले हुए हैं और मुद्र कर शंकु बीर छुद्दियों के आकार में हो यए हैं। मनुष्य की बाँख में इन शंकुकों की संख्या १६६००० मानी गई है। ये छुद्दियों वा शंकु आकार बीर रंग का परिज्ञान कराने में काम देते हैं। यदि प्रकाश ऐसे स्थान पर पद्दे जहाँ कोई एंकु न हो तो कुछ देख नहीं पद्दता। यही स्थान "अंशविंदु" कहलाता है। मंधिविश्वास-संज्ञा पुं० [सं०] बिना विचार किए किसी बात का निश्रय। बिना समभे बूभे किसी बात पर प्रतीति। संभव-श्रसंभव-विचार-रहित धारगा। विवेकशून्य धारगा।

पंधस-संज्ञा पुं० [सं०] पका हुन्ना चावल । भात । पंधा-संज्ञा पुं० [सं० त्रन्य] [स्त्री० त्रंथी] बिना न्नांल का जीव । वह जीव जिसकी न्नांलों में ज्योति न हो । वह जिसको कुळु सुमता न हो । दृष्टिरहित जीव ।

वि० (१) बिना श्रांख का। दृष्टिरहित। जिसे देख न पड़े। देखने की शक्ति से रहित। (२) विवेकशून्य। विचार-रहित। श्रविवेकी। श्रज्ञानी। भले बुरे का विचार न रखने वाला। उ०—कोध में मनुष्य श्रंथा हो जाता है।

क्रि० प्र०-करना ।--बनना ।--बनाना ।--होना ।

मुहा०— बनना = जान वूम कर किशी बात पर ध्यान न देना।
— बनाना = श्रांख में धूल डालना। वेवकूफ बनाना। धेाला देना। श्रंखे की लकड़ी वा लाठी = (१) एक मात्र श्राधार। सहारा। श्रासरा। (२) एक लड़का जा कई लड़कां में बचा है। इकलाता लड़का।—घोड़ा = साधू फ़कीर लोग जुते का कहते हैं।—दीया = वह दीपक जा धुंधला वा मंद जलता है। धुंधले प्रकाश का दीपक।—तारा = नेपचून तारा।— भैंसा = लड़कां का एक खेल जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के की पीठ पर चढ़ कर उसकी श्रांखे बंद कर लेता है श्रीर दूसरे लड़के उस मेंसा बने हुए लड़के के नीचे से एक एक करके निकसते हैं। सवार लड़का ऊपर से प्रत्येक निकलने वाले लड़के का नाम पूछता जाता है। भैंमा बना हुआ लड़का जिसका नाम ठीक बता देता है उसे फिर वह भैंसा बना कर उसकी पीठ पर सवारी करता है। श्रंधी सरकार = राज्य जिसका प्रवंध बुरा हो। मालिक जा अपने नैकरों की तनखाह ठीक समय पर न देता हो।

(३) जिसमें कुछ दिखाई न दे। अँधेरा। प्रकाशशून्य। उ०-जहाँ युगानयुग की एक बड़ी श्रंधी गुफ़ा थी।--प्रे० सा०।

योाo-अंधा शीशा वा आइना — धुँधला शीशा। वह दर्पण जिसमें चेहरा साफ़ न दिखाई देता हो। अंधा कुँआ — (१) सूख़ा कुँआ। वह कुँआ जिसमें पानी न हो और जिसका मुँह घास पात से ढका हो। (२) लड़कों का एक खेल जा चार लकड़ियों से खेला जाता है।

अँधाधुंध—संज्ञा स्त्री० [ किं० क्रंथा + ध्रंथ ] (१) बड़ा अँधेरा। घोर श्रंधकार। (२) अंधेर। श्रविचार। श्रन्थाय। गड़बड़। धींगा धींगी। कुप्रबंध। भैस्सा। उ०—वर्हा केाई किसी केा - पूछुने वाला नहीं श्रंधाधुंध मची है।

ति॰ (१) बिना सोच विचार का। विचाररहित। बेधडुक बेरोक टोक। बेटिकाने। बेतहाशा। मारामार। (२) श्रिष्ठिक्ता से। बहुतायत से। उ०-(क) वह श्रॅंघाधुंघ दें। श्राता है। (ख) वह श्रॅंघाधुंघ खाए चका जाता है। अँधार

अधार \* †-संज्ञा पुं० [सं० अन्धकार, प्रा० अध्यार ] (१) अधिरा। अधियारा । अधिकार । तम । (२) रस्सी का जाल जिसमें वास भूसा आदि भर कर बैल की पीठ पर लादते हैं ।

अँधारी—संज्ञा स्त्री० [हिं० अँधार 🕂 ई ] आंधी । तेज़ हवा । तूफान । डिं०।

ग्रंधिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) रातः। रात्रि। (२) जूआ। (३) र्थाख का एक रोग।

अधियार †—संज्ञा पुं० [ सं० अन्धकार प्रा० श्रथयार ] [ स्त्री० अधियारी ]
(१) अधिरा । अधिकार । तम ।

वि॰ प्रकाशरहित । श्रॅंधेरा । तमाच्छादित । दे॰ ''श्रॅंधेरा''।

अधियाराकः '-संज्ञा पुं० [सं० अन्धकार प्रा० अध्यार] स्थि०अधियारी ] अधियार । अधियार । तम । (२) धुँ धजापन । धुंध ।

वि॰ (१) प्रकाशरहित । अधिरा । तमाच्छादित । (२) धुँधला । (३) उदास । सूना । मनहूस ।

ड०-बीर कीर, सिय राम लखन बिनु लागत जग श्रॅंधियारी।

अधियारी कोठरी-संज्ञा श्लं (१) अधेरा छोटा कमरा। (२)
पालकी का अगला कहार जब रास्ते में पानी देखता है तब
पीछेवाले कहारों को सावधान करने के लिये 'श्रंधियारी
कोठरी 'कहता है। (३) पेट। उदर। गर्भस्थान। कोख।
धरन।

ग्रंधु-संज्ञा पुं० [सं०] क्रूँ था। क्रूप। ग्रंधुळ-संज्ञा पुं० [सं०] शिरीप वृत्त । सिरिस का पेड़ । ग्रंधेर-संज्ञा पुं० [सं० ऋत्यकार, प्रा० श्रंथयार] [क्रि० श्रॅथेरना] (१) श्रन्यायं। श्रविचार। श्रत्याचार। ज़ुक्स। (२) उप-द्वव। गड़बड़। कुप्रबंध। भीसा। श्रुँधाधुंध। धींगा धींगी।

कि॰ प्र०-करना ।-मचाना ।-होना ।

श्रनर्थ ।

ग्रंधेरसाता—संज्ञा पुं० (१) हिसाब किताब श्रोर व्यवहार में गड़-बड़ी। व्यतिक्रम। (२) श्रन्यथाचार। श्रन्याय। कुप्रबंध। श्रविचार।

अधेरना \*-कि० स० [ हिं० श्रेथर ] श्रेंथेर करना। श्रंथकारमय करना। तमाच्छादित करना। ड०-श्ररी खरी सटपट परी, बिधु श्रागे मग हेरि। संग लगे मधुपन लई, भागन, गली श्रॅंथेरि।-बिहारी।

अधिरा-संज्ञा पुं० [सं० अन्धकार, प्रा० श्रंथयार] [श्री० श्रंथेरी]
(१) श्रंधकार। तम। प्रकाश का श्रभाव। उजाले का
उलटा। (२) धुँधलापन। धुंध। उ०-उसकी श्रांखों में
श्रंथेरा कृष्या रहता है।

कि प्रo-करना ।-छाना ।-दौड़ना ।-पड़ना-। फैलना ।-होना । मुहाo-छोड़ना = उजाला छोड़ना । प्रकाश के सामने से हटना । (३) छाया । परछाई । उ०-चिराग के सामने से हट जाग्रे। तुम्हारा श्रॅंघेरा पड़ता है। (१) उदासी। उत्साहहीनता। शोक। उ०--उसके मरते ही समाज में श्रॅंघेरा छा गया। वि०--(१) श्रंधकारमय। प्रकाशरहित । तमाच्छादित। विना उजाले का। उ०--श्रॅंघेरे घर में मत जाश्रो।

मुहा०-ग्रंधेरे घर का उजाला = (१) श्रागंत कांतिमान । श्रागंत मुंदर । (२) मुलक्त्या । श्रुमलक्क्त्यावाला । कुल-दीपक । वंश की मर्थ्यादा बढ़ानेवाला । (३) हक्कीता बेटा ! अंधेरे उजेले = श्रावेर सबेरे । समय कुतमय । वक्त बेवक्त । ग्रंधेरा पाख वा पच = कृष्या पचा । बदी । मुँह श्राधेरे वा श्राधेरे मुँह = सूर्योदय के पहिले जब मनुष्य एक दूसरे का मुँह श्राव्ही तरह न देख सकते हों । बड़े तडकं । बड़े सबेरे ।

अँघेरिया-संज्ञा आं० [ १९० अधारा ] (१) अधिकार । अधिरा । (२) अँघेरी रात । काली रात । अँघेरा पत्त । अँघेरा पाला ।

(३) ऊँख की पहिली गोड़ाई। बैठावन। पटांड़।

अँधेरी—संज्ञा स्त्रं। [हिं० अंधेरा + ई] (१) श्रंधकार । तम । श्रंधियारी । तिमिर । प्रकाश का श्रभाव । (२) श्रंधेरी रात । काली रात । पू० श्रंधियरिया ।

क्रि० प्र०-ज्ञाना ।-क्रुकना ।-देश्वना ।-फेलना । (३) आंधी । अंधड़ । (४) घोड़ों वा बेलों की आंख पर डालने का परदा ।

क्रि० प्र०-डालना ।-देना ।

मुहा० - डालना वा देना = (१) किसी की व्यंक्ति की भू देकर उसकी दुर्गति करना। इसी का कम्बल ब्रोदना भी कहते हैं। (२) व्यंख में धूल डालना। धाखा देना।

, वि॰-प्रकाशरहित । तमाच्छादित । बिना उजेले की । उ॰-अँधेरी रात ।

मुहा०-कोडरी = (१) पेट । गर्म । घरन । कांख (२) गुम-मेद । रहस्य ।-कोडरी का यार = गुम भेमी । जार ।

ठाँचेाटी-संज्ञा स्त्रां० [सं० अन्य + पट, प्रा० श्रंधवर्धा, पंधीर्धा ] बैसा बा चोड़े की व्यांस्त बंद करने का उक्कन वा परदा।

मध्यार \* †-संज्ञा पुं० दे० ''श्रॅंघेरा''। मध्यारी क †-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रॅंघियारी''।

ग्रेश्न-संज्ञा पुं० [सं] (१) बहे लिया। व्याधा। शिकारी। (२)
वैदिहिक पिता श्रीन कारावर माता से उत्पन्न नीच जाति के
मनुष्य जो गांव के बाहर रहते ध्रीर शिकार करके ध्रपना
निवाह करते थे। (३) दिखेण का एक देश जिसे ध्रव
तिलंगाना कहते हैं। इसके पश्चिम की ध्रीर पष्टिल्लमी घाट
पर्वत, उत्तर की ग्रीर गोदावरी ध्रीर दिख्या कृष्या नदी है।
(४) मगध का एक राजवंश जिसे एक शुद्ध ने ध्रपने
मालिक कन्न वंश के ध्रीतम राजा की मारकर स्थापित किया
था। इस ध्रधवंश का श्रीतम राजा प्रक्षोम था।

मंभ्रभृत्य-संता पुं० [सं०] मगध देश का एक राजवंश । श्रंधवंश के श्रंतिम राजा पुलेगम के गगा में डूब मरने के पीछे उसका सेनापित रामदेव, फिर रामदेव का सेनापित प्रतापचंद्र, श्रोर फिर प्रतापचंद्र के पीछे भी श्रनेक सेनापित राजा बन बेटें । इन सेनापितयों का वंश श्रंधभृत्य कहलाता था ।

ग्रंब \*-संज्ञा स्त्रां० (१) दे० ''ग्रंबा''।

(२) संज्ञा पुं० [सं० आझ, प्रा० अंब] आप्म का पेड़ ।

मंबक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रांख । नेत्र । (२) तीबा। (३) पिता।

मंबर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वस्त्र । कपड़ा । पट । (२) स्त्रियों के पंडनने की एक प्रकार की एकरंगी किनारेदार धोती । (३) भ्राकाश । श्रासमान ।

मुहा०-ग्रंबर के तारे डिगना = श्राकाश से तारे टूटना । श्रासंभव यात का होना । उ०--श्रंबर के तारे डिगें, जूबा लाडें बेंख । पानी में दीपक बलें, चलें सुम्हारी गेंख ॥

(४) कपास । (४) एक सुगंधित वस्तु । यह ह्रेल मछ्ली की श्रॅंतिइयों में जमी हुई एक चीज़ है जो भारतवर्ष, श्रक्रका श्रीर श्रेज़िल के समुद्री किनारों पर बहती हुई पाई जाती है । ह्रेल का शिकार भी इसके लिये होता है । श्रंबर बहुत हलका श्रीर बहुत शीघ जलनेवाला होता है । श्रंबर बहुत हलका श्रीर बहुत शीघ जलनेवाला होता है । इसका व्यवहार श्रीषधियों में होने के कारण यह नीकोबार (कालेपानी का एक द्वीप) तथा भारत समुद्र के श्रीर श्रीर टापुश्रों से श्राता है । प्राचीन काल में श्ररय, श्रुनानी श्रीर रोमन लोग इसे भारतवर्ष से ले जाते थे । जहांगीर ने इससे राजसिंहासन का सुगंधित किया जाना लिखा है ।

(६) एक इत्र। (७) श्रभ्रक धातु। श्रवरक्।

( = ) राजपुताने का एक पुराना नगर।

(१) असृत। अने०।

(१०) प्राचीन ग्रंथों के श्रनुसार उत्तरीय भारत का एक

(११) बात्ल । मेघ । (क०)
 ज०—श्रापाद में सोधें परी सब खूब देखें कामिनी।
 श्रंबर नवे, बिजली खबे, दुख देन दोनें दामिनी ॥

चंत्रु कारी—मंत्रा पृं० [सं०] एक माड़ी जो हिमालय श्रीर नील-गिरि पर होती हैं। इसकी जड़ श्रीर छाल से बहुत ही श्रव्हा पीला रंग निकलता है जिससे कभी कभी चमड़ा भी रेंगते हैं। इसके बीज से नेल निकलता है। इसकी लकड़ी जिसे वास्टक्ष वा वास्टक्षी कहते हैं श्रीपियों में काम शाती है। इसकी जड़ श्रीर लकड़ी से एक प्रकार का रस निकालने हैं जो रसवत वा रसात कहलाता है।

पर्या०--श्रित्रा। दास्हल्द।

ग्रंबरबेिळ—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्राकाशबेल। श्राकाशबैरं। श्रमर् बेल। हकीमी नुसख़ों में इफ़्रीमून कहते हैं। यह सूत के समान पीली पीली एक बेल है जो प्रायः पेड़ों पर लिपटी मिलती हैं। इसकी जड़ पृथ्वी में नहीं होती श्रीर इसमें पत्ते श्रीर कनखे भी नहीं निकलते। जिस पेड़ पर यह पड़ जाती है उसे लपेट कर सुखा डालती हैं। यह बाल बढ़ाने की एक श्रोषधि हैं। हकीम लोग इसे वायु-रोगों में देते हैं।

ग्रंबरमारी-संज्ञा पुं० [सं०] श्राकाश के मिर्य, सूर्य्य । ग्रंबरसारी-संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का कर वा टैक्स जो

पहिले घरों के ऊपर लगता था।

अँबराई-संज्ञा श्ली० [सं० श्रात्र = श्राम न राजी = पंकि ] श्राम का बगीचा। श्राम की बारी। नोरंगा।

अँबराव \*-संज्ञा पुं० [सं० श्राझराजी ] श्राम का बगीचा। श्राम की बारी। उ०--श्रस श्रॅंबराव सघन बन, बरनि न पारें। श्रंत।

भंजरांत-संजा पुं० [सं०] (१) कपड़े का छोर। (२) वह स्थान जहाँ आकाश पृथ्वी से मिला हुआ दिखाई देता है। दितिज।

खंबरीष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भाइ। (२) वह मिट्टी का बत्तंन जिसमें भड़भूँजा गरम बालू डाल कर दाना भूनते हैं। (३) विष्णु। (४) शिव का एक नाम। (४) सूर्य्य का नाम। (६) किशोर धर्थात् ११ वर्ष से छोटा बालक। (७) एक नरक का नाम। (८) श्रयोध्या का एक सूर्य्यवंशी राजा जो प्रशुश्रक का पुत्र था श्रीर इक्ष्वाकु से २८ वीं पीढ़ी में हुआ। पुराणों में यह परम वैष्णव प्रसिद्ध है जिसके कारण दुर्वासा ऋषि का विष्णु के चक्र ने पीछा किया था। महाभारत, भाग-वत श्रीर हरिवंश में श्रंबरीष की नाभाग का पुत्र लिखा है जो रामायण के मत के विरुद्ध है। (१) श्रामड़े का फल श्रीर पेड़। (१०) श्रनुताप। पश्रासाप। (११) समर। लड़ाई।

ग्रंबरीसक क्ष-संज्ञा पुं० [सं० ऋम्बरीप ] भाइ। भरसाय ।- डं० ग्रंबरीक-संज्ञा पुं० [सं० ] देवता ।

अँबली—संज्ञा पुं० [ देग० ] एक प्रकार का गुजराती कपास जो ढोलेरा नामक स्थान में होता है ।

ग्रंबप्ट-संज्ञा पुं० [सं०] [स्ती० श्रंबप्टा] (१) एक देश का नाम ।
पंजाब के मध्यभाग का पुराना नाम । (२) श्रंबष्ट देश में
बसनेवाला मनुष्य । (३) ब्राह्मग्रा पुरुष श्रीर वैश्य स्त्री से
उत्पन्न एक जाति । इस जाति के लोग चिकित्सक होते थे ।
' (४) महावत । हाथीवान । फ़ीलवान । (१) कायस्थों का
एक भेद ।

चंत्रप्रकी-संज्ञासं।० दे० ''श्रंबष्टा''। चंत्रष्टा-संज्ञासं।० [सं०] (१) श्रंबष्ट की स्त्री। (२) एक सताका नाम। पाड़ा। बाह्यची सता। ग्रंबा—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माता । जननी । माँ । श्रम्मा (२) गारी । पार्वती । देवी । दुर्गा । (३) श्रंबछा । पाढ़ा । (४) काशी के राजा इंद्रचुन्न की तीन कन्याश्रों में सब से बड़ी जिन्हें भीष्मपितामह अपने भाई विचित्रवीर्य्य के लिये हरगा कर लाए थे । श्रंबा राजा शाल्व के साथ विवाह करना चाहती थी इससे भीष्म ने उसे शाल्व के पास मिजवा दिया। पर शाल्व ने उसे ग्रहण न किया श्रोर वह हताश होकर भीष्म से बदला जेने के लिये तप करने लगी । शिव जी इस पर प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने उसे वर दिया कि तू दूसरे जन्म में बदला लेगी । यही दूसरे जन्म में शिखंडी हुई जिसके कारण भीष्म मारे गए। (१) ससुरखदेरी नदी जो फ़तेहपुर के पास से निकल कर प्रयाग से थोड़ी दूर पर जमुना में मिली हैं । ऐसी कथा है कि यह वही काशिराज की बड़ी कन्या श्रंबा है, जो गंगा के शाप से नदी होकर भागी थी।

अँवाड़ा-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रामड़ा''।

श्रंबापोर्त्शि—संज्ञा स्त्री० [ सं० श्राप्त = श्राम, प्रा० श्रंब + सं० पें।ति = पेतला, रोटो ] श्रमावट । श्रमरस ।

श्चेबार— संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] ढेर । समृह । राशि । श्रटाला । श्चेबारी—संज्ञा श्लं।० [ श्र० अमिरि ] (१) हाथी की पीठ पर रखने का होदा जिसके ऊपर एक छुडजेदार मंडप होता है । (२) छुडजा । रविश ।

चंबालिका-संज्ञा स्त्री॰ [सं०] (१) माता। माँ। जननी। (२) श्रंबष्टा जता। पाढ़ा। पाठा। (३) काशी के राजा इंद्रगुम्न की उन तीन कन्याओं में से सबसे छोटी जिन्हें भीष्म श्रपने भाई विचित्रवीर्य्य के लिये हर लाए थे। विचित्रवीर्य्य के मरने पर जब ब्यास जी ने इससे नियोग किया तब पांडु उत्पन्न हुए।

श्रंबिका → संज्ञा र्झा ० [ सं० ] (१) माता । माँ । (२) दुर्गा । भग-वती । देवी । पार्वती (३) जैनियों की एक देवी । (४) कुटकी का पेड़ । (२) श्रंबद्या लता । पाढ़ा (६) काशी के राजा इंद्र-द्युझ की उन तीन कन्याश्रों में ममली जिन्हें भीष्म श्रपने भाई विचित्रवीर्थ्य के लिये हर लाए थे । विचित्रवीर्थ्य के मरने पर जब व्यासजी ने इससे नियोग किया तब धतराष्ट्र उत्पक्ष हुए ।

भंबिका जन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) इलावृत खंड में एक पुराण-प्रसिद्ध स्थान जहाँ जाने से पुरुष स्त्री हो जाते थे। (२) वज के श्रंतर्गत एक बन।

मंबिकेय-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंबिका के पुत्र, (१) गर्योश । (२) कार्त्तिकेय । (३) धतराष्ट्र ।

अबिया—तंज्ञा स्त्री० [सं० आत्र, प्रा० अंग ] श्राम का छोटा कचा फल जिसमें जाली न पड़ा हो । इसकी खटाई कुछ हलकी होती है । इसे लेग दाल में डालते हैं । इसकी घटनी बनती श्रीर श्राचार भी पड़ता है । टिकोरा । केरी ।

अँचिर था\*—वि० [सं० वृथा ] वृथा । व्यर्थ । बेफ़ायदा । फ़जूल । उ०—प्रेम किश्रागि जरें जो कोई।ता कर दुख न श्रंबिरथा होई॥ ——जायसी।

**ग्रंबु**—मंत्रा पुं० [ सं० ] (१) जल । पानी । (२) सुराधवाला ।

(३) जन्मकुंडली के १२ स्थानें वा घरों में चीथा।

(४) चार की संख्या, क्योंकि जल तक्वों की गगाना में बीधा है। ग्रंबुकंटक—संज्ञा पुं० [सं०] जलजंतु विशेष। मगर। ग्रंबुकिरात—संज्ञा पुं० [सं०] मगर।

ग्रंबुकेशी-संज्ञा पुं० [सं०] एक जलजंतु । ऊद ।

**ग्रंबुचर**-संज्ञा पुं० [सं०] जलचर ।

ग्रंबुचामर—संज्ञा पुं० [सं०] शैवाल । सेवार । ग्रंबुज्ज—संज्ञा पुं० [सं०] [श्ली० फ्रंबुजा] (१) जला से अंग्पन्न वस्तु ।

(२) कमल । (३) पानी के किनारे होनेवाला एक पेड़ । हिज्जल । ईजड़ । पनिहा। (४) बेंत । (४) वज्र। (६) ब्रह्मा। (७) शंख। ग्रंबुजा—संज्ञा श्लां० [सं०] एक रागिनी जिसे संगीतशास्त्र वाले मेघ

राग की पुत्रबधू कहते हैं। दे० ''रागिनी''।

ग्रंबुजाक्ष-वि० [ सं० ] कमल के समान नेत्रवाला।

संज्ञा पुं० विष्णु ।

ग्रंबुजात-वि० [सं०] जल से उत्पन्न।

संज्ञा पुं० कमल ।

ग्रंबुजासन-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० श्रंबुजासना] वह जिसका श्रासन कमल पर हो, ब्रह्मा ।

द्मं बुजासना-संज्ञा पुं० [सं०] वह स्त्री जिसका सासन कमर्कं पर हो, जक्ष्मी। कमला।

**ग्रंबुता**ळ—संज्ञा पुं∘ [सं∘ ] शौवाल । सेवार । •्रंबुद्-वि∘ [सं∘] जो जल दे।

संज्ञा पुं० (१) बादल । (२) मोथा । नागरमोथा ।

श्चं बुधर-वि० [सं०] जो जल को धारण करे। संज्ञा पुं० बादल।

ग्रंबुधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । सागर ।

मंबुधिस्रवा—संज्ञा स्त्री० [सं०] घतकुमारी । घीकुमार । ग्वारपाडा । मंबुनाथ—संज्ञा पुं० [सं०] (१) समुद्र । सागर । ३०—निकाम

श्याम सुंदरं । भवांब्रुनाथ मंदरं !—नुजसी । (२) वरुग देवता । ग्रेंब्रुनिधि—संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । सागर ।

मेबुप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) समुद्रः। सागरः। (२) वस्ताः।

(३) शतभिषा नक्ष्य।
वि० पानी पीनेवाला। (४) चकौंड़ का पौधा। चक्रमर्द।
ग्रंबुपति—संज्ञा पुं० [सं०] (१) समुद्र। (२) वरुषा।
ग्रंबुपत्रा—संज्ञा स्त्री० [सं०] नागरमोथा। मोथा। इच्छा।
ग्रंबुप्रसाद्—संज्ञा पुं० [सं०] निर्मेली। निर्मेली का पौधा। कतक।
ग्रंबुप्रता—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वादल। (२) मोथा। (३) समुद्र।
ग्रंबुप्रति—संज्ञा पुं० [सं०] जल का समूह श्रथाँत् समुद्र। सागर।
ग्रंबुरह्—संज्ञा पुं० [सं०] कमला।

मंबुवाची—संज्ञा पुं० [सं०] श्राषाढ में श्राई। नम्त्र का प्रथम चरगा
 श्रयांत् श्रारंभ के तीन दिन श्रीर बीस घड़ी जिनमें पृथ्वी
 श्रतुमती समभी जाती है श्रीर बीज बोने का निषेध है।

मंबुवाह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बादल । मेघ । (२) मोथा । नागरमोथा ।

मंबुवाहिनी—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] नाव का जल उलीचने वा फेंकने का बरतन । यह या तो काठ का या कछुए के खोपड़े का होता है।

यं बुवेतस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की बेंत जो पानी में होती हैं। बड़ी बेंत।

विशेष- यह बंत पतजी पर बहुत दढ़ होती है। इसकी छड़ियाँ बहुत उत्तम बनती हैं। दक्षिण बंगाल, उड़ीसा, करनाटक, चटगांव, वर्मा श्रादि में यह पाई जाती है।

मंबुशाया—संज्ञा पुं० [सं०] जल वा समुद्र में शयन करनेवाले, विष्णु । नारायगा ।

**ग्रंबुसिं**पीपि-संज्ञास्त्री० [सं०] जेांक।

मंबेहि—संज्ञा पुं० [फा०] भीड़ भाड़ । जमघट । फुंड । समाज । समूह ।

भंभ-संज्ञा पुं० [ सं० श्रम्भस् ] (१) जला। पानी। (२) पितर लोक।
(३) लग्न से चौथी राशि। (३) चार की संख्या। (४)
सांख्य में श्राध्यात्मिक तृष्टि के चार भेदों में से एक। दे०
('श्रंभस्तृष्टि''। (६) देव। (७) श्रसुर। (८) पितर।

ग्रंभसार-संज्ञा पुं० [सं०] मोती। मुक्ता।

मंभस्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) धुर्त्रा । (२) भाष ।

मंभस्तुष्टि—संज्ञा, पुं० [सं०] सांख्य में चार श्राध्यात्मिक तुष्टियों में से एक । जब कोई व्यक्ति माया के प्रपंच में फँस कर यह. संतोष करता है कि उसे होते होते प्रकृति की गति के श्रनुसार विवेक श्रादि की श्रवस्था प्राप्त हो ही जायगी तब उसकी इस तुष्टि को श्रंभस्तुष्टि कहते हैं।

ग्रंभनिधि-संज्ञा पुं० दे० "श्रमोनिधि" ।

' मंभोज-वि० [सं०] जल से उत्पन्न।

संज्ञा पुं० (१) कमला। (२) सारस पत्ती। (३) चंद्रमा। (४) कपूर। (४) शंख।

मंभाजिनी—संज्ञा श्लां ० [सं०] (१) कमल का पौधा। कमलिनी। पित्रामी। (२) कमलों का समूह। (३) वह स्थान जहां पर बहुत से कमल हों।

संभाद-वि॰ सं० जो पानी दे।

संज्ञा पुं॰ (१) बादल । (२) मोथा । नागरमीथा ।

ग्रंभाधर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बादल । मेघ । (२) मोथा ।

मंभाधिवछुभ-तंश पुं॰ [ तं०-] मूँगा। प्रवास ।

ग्रंभोनिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । सागर ।

ग्रंभाराशि-संज्ञा पुं० [सं०] समुद्र ।

मंभारह-संज्ञा पुं० [सं०] कमला।

अँवरा } अँवला } ांं⊸संज्ञा पुं० दे० ''श्राविला'' । ़

**अँवदा \*** †–वि॰ [ सं॰ अधोध ] (१) श्रौँधा । उत्तदा । (२) नीचे की श्रोर मुहँवाला ।

उ०--- श्राकाशे श्रॅंवदा कुश्रा, पाताले पनिहार ।---कवीर ।

ग्रंश-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भाग । विभाग । (२) हिस्सा । बखरा । बाँट । (३) भाज्य श्रंक । (४) भिन्न की लकीर के ऊपर की संख्या । (४) चौथा भाग । (६) कला । सोलहवाँ भाग । (७) वृत्त की परिधि का ३६० वाँ भाग जिसे एकाई मानकर कोएा वा चाप का परिमाए। बतलाया जाता है ।

विशेष—पृथ्वी की विपुवत् रेखा के। ३६० भागों में बांटकर प्रत्येक विभाजक विंदु पर से एक एक लकीर उत्तर-दिषिया की खींचते हैं। इसी प्रकार इन उत्तर-दिषया लकीरों के। ३६० भागों में बांटकर विभाजक विंदुश्रों पर से पूर्व-पश्चिम लकीर खीँ चते हैं। इन उत्तर-दिष्ठिया श्रीर पूर्व-पश्चिम लकीरें के परस्पर श्रंतर की श्रंश कहते हैं। इसी रीति से राशिचक भी ३६० श्रंशों में बांटा गया है। राशि बारह हैं इससे प्रत्येक राशि प्रायः ३० श्रंश की होती है। श्रंश के साठवें भाग को कला श्रीर कला के साठवें भाग को विकला कहते हैं। (म) कंधा। (ह) बारह श्रादिखों में से एक।

यंशक-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० श्रंशिका] (१) भाग । दुकड़ा ।
(२) दिन । दिवस । (३) हिस्सेदार । साभीदार । पट्टीदार ।
वि० (१) श्रंश धारण करनेवाला । श्रंशधारी । श्रंश रखने
वाला । उ०-सुर श्रंसक सब किप श्रह रीझा । जिये सकल
रघुपति की ईंझा !—नुलसी । (२) बांटनेवाला । विभाजक ।
यंशतीसु-संज्ञा पुं० एक तीर्थ का नाम ।

संशपत्र-संज्ञा पुं० [सं०] वह कागृज़ जिसमें पट्टीदारों का श्रंश वा हिस्सा लिखा हो।

ग्रंशसुता-संज्ञा स्रं।० [ सं० ] यमुना नदी।

चंशावतार—संज्ञा पुं० [सं०] वह अवतार जिसमें परमात्मा की शक्ति का कुछ भाग ही आया हो, पूर्णावतार न हो।

ग्रंशी-वि० [सं० ग्रंशिन् ] [स्ती० ग्रंशिनी] (१) श्रंशधारी । श्रंश रखनेवाला । (२) शक्ति वा सामर्थ्य रखनेवाला । श्रवतारी । संज्ञा पुं० हिस्सेदार । साम्तीदार । श्रवयवी ।

ग्रंशु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) किरया। प्रभा। (२) खता का कोई भाग। (३) सूत। तागा। (४) तागे का छोर। (४) खेश। बहुत सूक्ष्म भाग। (६) सूर्य्य। (७) एक ऋषि का नाम।

संशुक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कपड़ा। वसा। पत्तला कपड़ा। महीन कपड़ा। (२) रेशमी कपड़ा। (३) उपरना। उसरीय वसा। दुपदृा। (४) श्रोढ़ना। श्रोढ़नी। (४) तेजपात। ग्रंशुनाभि—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] वह विंदु जिस पर समानांतर प्रकाश की किरगों तिरछी श्रीर संकुचित होकर मिलें। सूर्य्यमुग्यी शीशे को जब सूर्य्य के सामने करते हैं तब उसकी दूसरी श्रीर इन्हीं किरगों का समूह गोल वृत्त वा विंदु वन जाता है जिस में पड़ने से चीज़ें जलने लगती हैं।

ग्रंशुमंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य्य । (२) श्रंशुमान राजा । ग्रंशुमद्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में श्रहयुद्ध के चार भेदों में से एक । इस श्रहयुद्ध में राजाश्रों से युद्ध, रोग श्रोर भूख की पीड़ा श्रादि होती है । दे० ''श्रहयुद्ध'' ।

मंशुमान-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सुर्खा। (२) श्रयोध्या के एक सूर्य्यवंशीय राजा जो सगर के पीत्र श्रीर श्रसमंजस के पुत्र थे। सगर के श्रथमेध का घोड़ा ये ही द्वेंद्र कर जाए थे श्रीर सगर के ६०००० पुत्रों के शव की इन्होंने पाया था।

भंशमाली-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य ।

भंशल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चायाक्य मुनि ।

ग्रंस-संज्ञा पुं० दे० "श्रंश"।

मंसक्ट-संता पुं० [सं०] सांड के कंशों के बीच का अपर उठा हुआ भाग। कूबड़ा कुछ।

असुवा ) \* ‡-संज्ञा पुं० दे० " श्रांसू " । असुवा

असुवाना \*- कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रश्य ] श्रश्रुपूर्ण होना । इवडवा श्राना । श्रांसू से भर जाना । उ०--उनहीं विन ज्यों जलहीन है मीन सी श्रांखि मेरी श्रेंसुवानी रहें ।--- रसखान ।

भेह-संज्ञा पुं० [सं० श्रहस्] (१) श्वाप । दुष्कर्मा । श्रपराध । (२) दुःख । व्याकुलता । (३) विझ । बाधा ।

**गंहति**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दान । (२) त्याग । परित्याग ।

अँहुड़ी—संज्ञा स्रं। ॰ [ ? ] एक बता जिसमें छे। टी छे। टी गोल पेटे की फिलयाँ लगती हैं। इन फिलयों की तरकारी बनती है स्रोर इनके बीज दवा में पड़ते हैं। बाकला।

ग्र-उप० संज्ञा श्रीर विशेषण शब्दों के पहिले लग कर यह उनके श्रशों में फेरफार करता है। जिस शब्द के पहिले यह लगाया जाता है उस शब्द के श्रर्थ का प्रायः श्रभाव सूचित करता है। उ०—श्रधमाँ, श्रन्याय, श्रचल। कहीं कहीं यह श्रचर शब्द के श्रर्थ को दूषित भी करता है। उ०—श्रभागा, श्रकाल। स्वर से श्रारंभ होनेवाले शब्दों के पहिले जब इस श्रचर को लगाना होता है तब उसे "श्रन्" कर देते हैं। उ०—श्रनंत, श्रनेक, श्रनीश्वर। पर हिंदी में कभी कभी व्यंजन के पहिले भी न को सस्वर करके "श्रन" लगा देते हैं। उ०—श्रनंबन, श्रनहोनी, श्रनरीति।

संस्कृत के वैयाकरणों ने इस निषेध-सूचक उपसर्ग का प्रयोग इतने अर्थों में माना है—

(१) सादरय, उ०--श्रवाहागा = ब्राह्मगा के समान श्राचार

रखनेवाला श्रन्य वर्ण का मनुष्य। (२) श्रभाव ३० — श्रफल = फलरहित। (३) श्रन्यस्य, ३० — श्रघट = घट से भिन्न पट श्रादि। (४) श्रम्पता, ३० — श्रनुदरी कन्या - कृशोदरी कन्या। (१) श्रप्राशस्त्य, ३० — श्रधन बुरा धन। (६) विरोध, ३० — श्रधमं धर्म के विरुद्ध श्रावरण।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) विष्णु। (२) विराट (३) श्राप्ति।

(४) विश्व । (४) ब्रह्मा । (६) इंद्र । (७) ललाट । (८) बायु ।

(६) कुबेर । (१०) श्रमृत । (११) कीर्त्ति । (१२) सरस्वती । वि० (१) रक्तक । (२) उत्पन्न करनेवाला ।

ग्राउ\*-संयो ि सं अपर वा अवर ] श्रीर । तथा ।

अपड मान्या । ति अपड वा अवर वा अवर ] आरा तथा। अपडटा—संज्ञा पुं० [१] नापने की दें। हाथ की एक खकड़ी जिसे जुलाहे लिए रहने हैं।

ग्रउर<sup>\*</sup>-संया० दे० "श्रीर"।

अऊत\*-वि० [सं० प्रपृत, प्रा० प्रउत्त ] [स्त्री० प्रक्रिता ] विना पुत्र का । निपूता । निःसंतान ।

ड०-धन्य सो माता सुंदरी, जिन जाया घेष्णाय पूत । राम सुमिरि निर्भय भया, श्री सय गया श्रकत ।--कबीर ।

अऊल्लना\*—कि॰ श्र॰ [सं॰ उल् जलना | (१) जलना । गरम होना । (२) गरमी पड़ना । दे॰ ''झाँलना'' ।

कि ज्ञा (संव ज्ञा = जन्की तरहः + शूलन् ,आव गुलन्, हिंव ह्लना) छिखना । छिदना । खुभना ।

अम्रह्या-वि॰ [सं०] [संडा अक्षमां] बिना कर्ज़ का। जिस पर कर्ज़ न हो। ऋगामुक्त।

स्प्रश्राधिक्ष-वि० [सं० ] जिस पर कर्ज़ न हो। ऋग्यसुक्त । स्पर्तनां — कि० स० [सं० अङ्गीकरण, प्रा० अंशियरण, सि० अंगरेना] श्रंगीकार करना । श्रेंगेरना । स्वीकार करना । धारण करना । ड०—दियो सुम्बीस चढ़ाइले, श्राङ्की भांति श्रापृरि । जापै चाहत सुख लयो, ताके दुखहिँ न फेरि !—विहारी ।

ग्रकंटक-वि० [सं०] (१) श्रिना कांद्रे का । कंटकरहित । (२) निर्वित्र । याधारहित । निरुपाधि । श्रिना रोक टांक का । श्रिना खटके का । श्रेथड़क । उ० समुक्ति काम सुख सोचहिँ भोगी । भन्ने श्रकंटक साधक जागी । तुलानी । (३) शत्रु रहित । उ० — जानहिँ सानुज रामहिँ मारी । करी श्रकंटक राज सुखारी ।-- तुलानी ।

अकंपन-वि० [सं०] [वि० अकंपित, अकंप्य, संशा अकंपत्य] (१) ज कापनेवासा। स्थिर।

संज्ञा पुं० रावण का धनुष्वर एक राष्ट्रस जिसने खर के बध का वृत्तांत उससे कहा था।

अकंपत्य—संशा पुं० [सं०] (१) न कांपने की दशा। कंपहीनता। विद्योध—वंशी बजाने में उंगतियों का एक गुरा अकंपत्य ना न कांपना भी है।

ग्रकंपित-वि० [स०] जे, कँपान हो। श्रटल। निश्चल। संज्ञा पुं० बीद्ध गयाधिपें का एक भेद।

त्र्यकंष्या—वि० [सं०] न कांपनेवाला । न हिलने वा डिगने वाला।स्थिर।श्रचल ।श्रदल ।

**ग्राक**—संज्ञा पुं् [ सं् ] (१) पाप । पातक । (२) दुःख ।

श्चकच-वि॰ [सं॰ ] बिना बाल का। गजा। खल्वाट। संज्ञा पुं॰ केनुप्रह।

ग्रक्कच्छ-वि॰ [सं॰ श्र = रहित + कच्छ वा कचा = धोती, परिधान ] (१) नम्र । नंगा। (२) व्यभिचारी। परस्त्रीगामी।

ग्रकड़-संज्ञा स्त्री॰ [ म्रा = मन्द्री तरह + कड्ड् = कड्। होना ] [ क्रि॰ म्रकटना ] एँठ । तनाव । मरोड़ । बला ।

ित्रा = अच्की तरह + कर् = वर्ष, हर्ष ] (१) घमंड । श्रहंकार । शोखी । (२) धष्टता । ढिठाई । (३) हठ । श्रद । ज़िद ।

श्रक्षक तक कु-संज्ञा पुं० (१) ऐंडन । (२) तेज़ी । ताव । घमंड । श्रिभमान ।

ग्रकड़ना-िकि० ग्र० [ग्रा - प्रच्छ। तरह + कड्ड् - कड़ापन] [संजा प्रकड़, श्रकड़ाव] (१) सूख कर सिकुड़ना ग्रोर कड़ा होना। खरा होना। पॅठना। उ०—पटरियां धूप में रखने से श्रकड़ गईं। (२) ठिठुरना। स्त्रुघ होना। सुन्न होना। उ०—सरदी से श्रकड़ जाग्रोगे। (३) तनना। छाती के। उभाड़ कर डील के। थोड़ा पीछे की ग्रोर मुकाना। उ०—वह श्रकड़ कर चलता है। [ग्रा = प्रच्छी तरह + कड् - दर्प,हर्प ] (१) शेखी करना। धमंड दिखाना। श्रमिमान करना। उ०—वह इतने ही में श्रकड़ जाता है। (२) ढिठाई करना। (३) हठ करना। ज़िद करना। ग्रहना। उ०—सब जगह श्रकड़ना श्रच्छा नहीं, दूसरे की बात भी माननी चाहिए। (४) फिर पड़ना। मिज़ाज बदलना। चिटकना। उ०—तुम तो ज़रा सी बात पर श्रकड़ जाते हैं।

म्मक कुवाई - संज्ञा स्त्रां ० [सं० कड्ड् == कड़ पन ने वायु, हिं० वाई == हथा] ऐंडन । कुढ़ला। शरीर की नसों का पीड़ा के सहित एक बारगी खिंचना।

ग्रकड्वाज्ञ-वि० [ र्षि० अकड़ + फा० बाज़ ] [ संशा अकड्वाज़ी ] ऍडदार । शोग्वीबाज़ । श्रमिमानी । श्रपने को लगानेवाला । नेक भोकवाला । दे० "श्रकडू, श्रकडूंत ।"

त्रकड्वाजी-संज्ञा स्त्रां० [हिं० अकड़े + फा० वाज़ी ] चेंठ । शेखी । अभिमान ।

स्रकड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० कड्ं : कड़ापन ] चौपायों का एक छूत का रोग । जब चौपाये तराई की घरती में बहुत दिनों तक चर कर सहसा किसी ज़ारदार घरती की घास पा जाते हैं तब यह बीमारी उन्हें हो जाती हैं।

अकड़ाय-संज्ञा पुं० [ हिं० अकड़ ] पुंठन । खिंचाव । अकड़ निसंज्ञा पुं० [ सं० कड् = दपं करना ] अकड़ दिखानेवाखा । अकड़बाज़ । ग्रकडैत-वि॰ दे॰ "श्रकड्बाज्"।

ग्रकतं—वि० [ सं० श्रशत ] सारा । श्राखा । समूचा । क्रि० वि० बिजकुल । सरासर ।

ग्रकथ—ि० [सं०] | वि० प्रकथनंत्र्य, प्रकथ्य ] जो कहा न जा सके। कहने की सामर्थ्य के बाहर। श्रकथनीय। श्रनिर्धचनीय। श्रवर्णेनीय। वर्णन के बाहर। उ०—सुनहु नाथ यह श्रकथ कहानी।—तुलसी।

ग्रकथनीय-वि० [सं०] न कहे जाने येग्य। जो कहने में न श्रा सके। श्रनिर्वचनीय। श्रवर्णनीय। वर्णन के बाहर। जिसका वर्णन न हो सके।

अकथ्य-वि० [सं०] न कहने येग्य । श्रवर्णनीय । श्रनिर्वचनीय अकद-संज्ञा पुं० [प्र०] इक्रार । प्रतिज्ञा । वादा ।

अक्रदन-कि० थि० दे० 'कदन''।

श्रक्तद्वंदी—संज्ञा स्त्री० [ अ० अक्द + बंदी ] इक्रारनामा । प्रतिज्ञा-पत्र ।

अप्रधास के ने संज्ञा० पुं० [सं० श् = कॉपना, धट्कना] आशंका। आगा पीछा। सोच विचार। भय। खर। उ० ेह्न के तोभी तोभ बस, छवि मुकताहल लैन। कृदत रूप समुद्र में अकथक करत न नैन। —रतनहजारा।

ग्रकनना- हिन् म० [सं० श्राकर्णन = सुनना ] कान खगाकर सुनना । चुपचाप सुनना । श्राहट खेना । सुनना । कर्णगोचर करना । उ०— (क) पुरजन श्रावति श्रकनि बराता । सुदित सकल पुलकावलि गाता ।—सुलसी ।

> (ख) श्रवनिय श्रकनि राम पगु धारे । धरि धीरज तब नयन उघारे ।—नुजसी ।

> (ग) त्रालस गात जानि मनमोहन बँठे छांह करत सुख चैन। श्रकनि रहत कहुँ सुनत नहीं कछु नहिँ गौ रंभन बालक बैन।—सूर।

म्राकत्वक-संज्ञा पुं० [सं० श्रवाच्य, श्रवाक्य][क्रि० श्रकवकाना]

- (१) निरर्थक वाक्य । ग्रंड बंड । श्रनाप शनाप । श्रसंबद्ध प्रलाप । ४० — जैसे कछु श्रकबक बकत हैं श्राज, हरि तैसह जनि नांव मुख काहू को निकसि जाय । — केशव ।
- (२) धबड़ाहट । धड़क । चिंता । खटका । उ०—ईव जू के अकबक, धाता जू के धकपक शंभू जू के सकपक केशोदास को कहें । जब जब मृगया को राम के कुमार चहें तब तब के। लाहज होत लोक लोक हैं।—केशव ।
- (३) श्रकी बकी । जुका पंजा । होश हवाश । चतुराईं । सुध । उ०—सकपक होत पंकजासन परम दीन, श्रकबक भूकि जात गरुड़ नसीन के !—चरयाचंदिका ।

वि० [सं० अवाक् ] भीषका । निस्तब्ध । श्रवाक् । चिकत । उ०---यह वृत्तान्त सुनकर वह श्रकवक रहगया ।

 षकात सब ठाढ़े । सूर उपंगसुत बोलत नाहीँ स्रति हिरदें ह्वे गाढ़े।—सूर।

श्रक्त चरी—संज्ञा स्त्री ि [ अ० ] (१) एक फलहारी मिटाई । तीखुर श्रीर उद्याली श्ररुई को घी के साथ फेंट कर उसकी टिकिया बनाते हैं श्रीर घी में तलकर चाशनी में पागते हैं । (२) एक प्रकार की लकड़ी पर की नक्काशी जिसका व्यवहार पंजाब में बहुत है । सहारनपुर के कारखानों में भी इसका चलन है ।

योा ० — श्रकवरी श्रशरकी = सोने का एक पुराना सिक्का जिसका मूल्य पहिले १६) था पर श्रव २१) हो गया है।

श्रक्तबाल-संज्ञा पुं० दे० "इक्बाल" ।

**ग्राकंर**—वि० [सं०] (१) दुष्कर । न करने योग्य । कठिन । बिकट ।

(२) बिना हाथ का। हस्त्रहित।

(३) बिना कर वा महसूल का । जिसको महसूल न जगता हो।

स्रकरकरा—संज्ञा पुं० [सं० आकरकरम] एक पाँधा जो श्राफिका के उत्तर श्रवाजीरिया में बहुत होता है। इसकी जड़ पुष्ट श्रोर कामोद्दीपक श्रोपधि है। इससे मुहँ में थूक श्राता है श्रोर दांत की पीड़ा भी शांत होती है।

पर्या०--श्राकछक ।

ग्राफरसाना \* - कि॰ स॰ [सं० त्राकर्षण ] (१) खीँ चना। तानना। (२) चढ़ना।

ग्रकरगा-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रकर्गाय] (१) कम का प्रभाष। कम का न किए हुए के समान होना। कम का फलरहित होना।

विशेष—सांख्य के अनुसार सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर कर्म्म अकरण अर्थात् बिना किये हुए के समान हो जाते हैं और उनका कुछ फल नहीं होता।

(२) इंदियों से रहित । ईश्वर । परमात्मा ।

(२) न करने योग्य । जिसका करना कठिन वा श्रसम्भव हो । उ॰—व्यानिधि तेरी गति लिख न परे । रीती भरे, भरी ढरकावै श्रकरन करन करे ।—सूर ।

ग्राक्तरग्रीय-वि० [ सं० ] न करने योग्य । न करने लायक । करने के श्रयोग्य ।

ग्राफ़रब — संज्ञा पुं० [ अ० ] जिस घोड़े के मुँह पर सफ़ेद रोग, हैं। श्रीर उन सफ़ेद रोश्रों के बीच बीच में दूसरे रंग के भी रोप, हैं। हों उसे अकरब कहते हैं। यह ऐबी सममा जाता है।

अकरा ं चि० [ सं० त्रकय्य ] (१) न मोल लेने येग्य । महँगा । अधिक दाम का । कीमती । (२) खरा । श्रेष्ठ । उत्तम । श्रमूल्य । इ०—आरतपाल कृपाल जे राम जहीं सुमिरै विहि को तहँ टाढ़े। नाम प्रताप सहा महिमा, श्रकरे किये खोटेंड ह्येटेंड बाढ़े।—नुलसी।

त्रकराश्य \*-- विव | संव प्रकारमधि, पाव यकारियत्य | श्रकारम । स्यर्भ । निष्फल ।३० -- श्रापा राग्यि प्रचोधिये, ज्ञान सुनै श्रकराथ । कथीर ।

श्रकराल-वि० [सं०] जो भयंकर न हो। सास्य। सुंदर। श्रद्धा। \* (२) [सं० कमल] भयंकर। भयानक। इरावना ा-ंं०

**त्रकरास-**संज्ञा पुं० [ क्षिं० अकड़ ] (१) **अंगड़ाई। देह टूटना।** संज्ञा पुं० [ सं० अकर ] श्रालस्य । सुम्ली । कार्य्य शिथिलता।

**ग्रकरी**-संशा स्त्री० सि० प्राठ पन्त्री तरह । किरण विकासना ]

(१) हज में जो बीज गिरान के लिये पीला बांग कगा रहना है उसके अपर का लकड़ी का चीगा जिसमें बीज हासते जाते हैं।

(२) एक असगध की जाति का पांचा वा काई। जी पंजाब, सिंध और अफ़ग़ानिन्दान आदि देशों में होती हैं।

त्र्यकर्गार्नान् । संव | करणाश्रुच्य । निर्देशा । निरुद्धर । करेत । त्र्यकत्त्रेश्यर्नान्य | सव्य | न करेत थेग्य । करेत के धर्मास्य । जिसका करना उच्चित न हो ।

संजा पुंच न करने योग्य कार्य । अनुश्वित कर्मा ।

त्रकत्ती—िव० | सं० | (१) कर्म का न करनेवाला। कर्म सं भ्रत्या। (२) सांख्य के श्रनुसार पुरुष का एक नाम जी कम्मीं से निर्तिस रहना है।

अकर्तृक-गंजा पुंट | गंट | विसा कर्ता का । जिसका काई कर्ता वा रचिता न हो । जो किसी के द्वारा रचा न गया हो । कर्ता-विहीन ।

श्रकत्तृभाय-मंगा पृं० [ गं० ] कुछ न करने का भाव । कम्में सं

अकर्म-संजा पुं० [ सं० ] (१) न करने योग्य कार्य । युष्कर्म । युग काम । (२) कर्म का अभाव ।

च्यकमैक-संजा पुं० [सं०] व्याकरण में क्रिया के दे। मुख्य भेदी में से एक। यह उस क्रिया की कहने हैं जिसे किया कमें की श्रावश्यकता न हो। कर्ता ही तक क्रिया का कार्य समाप्त हो जाय।जैसे--- तक्का दीइना है। यहाँ "दीइना है" शकमैक क्रिया है।

अकर्भस्य-नि॰ [सं॰] बेकास । निकस्सा । कुछ कास न करने वाला । प्रालमी ।

अकर्मार्भवि० [सं०] काम न करनेवाला। निकस्सा। वेकाम। कार्य्य के लिये अनुपयुक्त।

अकमियी—ांजा श्लां [ सं ] पाप करनेवाली । पापिन । अपरा-धिनी । बुष्कर्मी ।

अकर्मी-संज्ञा पुं० [सं० श्रकांम्मन् ] [अशे० श्रकांम्मना ] बुरा कर्म्य करनेवासा । पापी । दुष्कर्मी । अपराश्री । ग्रकर्षेगा स्नां पुं० दे० ''श्राकर्षण''।

ग्रकलंक-वि० [सं०] [ंसंज्ञा अकलंकता, वि० अकलंकित ] निष्क-तंक । दोपरहित । निर्दोप । बेऐब । बेदाग ।

† संज्ञा पुं० [सं० कलङ्क ] दोष । लाञ्छन । ऐव । दागृ ।

ग्रकलंकता—संज्ञा श्ली० [ सं० ] निर्दोपता । सफ़ाई । कलंकहीनता । ड०—लोभी लेखिप कीरति चहई । श्रकलंकता कि कामी लहुई ।—तुलसी ।

ग्रकलंकित-वि॰ [सं॰ ] निष्कर्लक । निर्दोष । बेऐब । बेदाग । साफ । श्रद्ध ।

श्रकल्ल-वि० [सं०] (१) श्रवयवरहित । जिसके श्रवयव न हो ।
(२) जिसके खंड न हों । श्रखंड । सर्वांगपूर्या । (३) परमात्मा
का एक विशेषणा । ड०--व्यापक, श्रकल, श्रनीह, श्रज,
निर्गुन नाम न रूप । भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र
श्रनूप !---तुलसी ।

🗱 (२) बिना कला वा चतुराई का। निर्मुखी।

\* (३) [सं० अ = नहीं + हिं० कल = चैन ] विकल । ज्याकुल । बेचैन ।

ग्रकलखुरा-वि० [ हिं० श्रकेला + फ़ा० ख़ोर ] श्रकेला खानेवाला श्रथीत् (१) स्वार्थी । मतलबी । लालची । (२) रूखा । मनदूस । जो मिलनसार न हो । (३) ईर्षालु । डाही । उ०—(क) श्रकलखुरा किसी को देख नहीं सकता ।

(ख) अकलाखुरा जग से बुरा।

अकलबर—संज्ञा पुं० दे० " श्रकलबीर"। अकलबीर—संज्ञा पुं० [ सं० करवीर ? ] भांग की तरह का एक पोधा जो हिमालय पर काश्मीर से लेकर नेपाल तक होता है। इसकी जड़ रेशम पर पीला रंग चढ़ाने के काम में श्राती है।

पर्या०-कलबीर । बच्च । मंगजल ।

अकल्मण-वि० [सं०] पापरहित । निर्दोष । निर्विकार । बेऐव । अकल्याग-संज्ञा पुं० [स०] श्रमंगल । श्रशुम । श्रहित ।

श्रकल्याग्य-संज्ञा पुं० [ स० ] श्रमंगल । श्रश्चभ । श्रहित । श्रकस-संज्ञा पुं० [ श्र० ] [ क्रि० श्रकसना ] बेर । द्वेष । शत्रुता । बाह । श्रदावत । विरोध । लाग । बुरी उत्तेजना ।

ड॰—(क) हानि लाहु श्रनखु उछाहु बाहु बल किह बंदी बोले विरद श्रकस उपजाइ कें। दीप दीप के महीप श्राए सुनि पैज पनु कीजे पुरुपारथ को श्रवसर भी श्राह कें।—नुलसी।

(ख) मोर मुकुट की चंद्रिकन, यों राजत नेंद्र नंद ।

मनु ससि सेखर की श्रकस, किय सेखर सत चंद । — बिहारी।

क्रिंड प्रo — दिलाना। — उानना। — पड़ना। — मानना। —
रखना।

म्रकस्तना-कि॰ स॰ [किं॰ श्रकस ] श्रकस रखना। बैर करना। रार ठानना। शश्रुला करना। बराबरी करना। श्रांट करना। ड॰—साहनि सेां श्रकसिबा, हाथिन का बकसिबा, राष भाव सिंह जू का सहज सुभाव है।—मतिराम। अकसर-कि॰ वि॰ [ अ॰ ] प्रायः। बहुधा। श्रधिकतर। बहुत करके। विशेष करके।

> \* किं वि ि एक = एक + सर (प्रत्यः) ] श्रकेले । बिना किसी को साथ लिए । तनहा ।उ॰—(क) धनि से जीव दगध इमि सहा । श्रकसर जरइ न दूसर कहा ।—जायसी । (ख) करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात । कवन हेतु मन व्यग्न श्रति, श्रकसर श्रायह तात ।—तुलसी ।

वि॰ श्रकेला । बिना साथ का ।

श्रकसीर—संज्ञा र्झा० [ अ० ] (१) वह रस वा भसा जो धातु को सोना वा चांदी बना दे। रसायन। कीमिया। (२) वह श्रोपिध जो प्रत्येक रोग को नष्ट करे। वह श्रोषिध जिसके खाने से कभी मनुष्य बीमार न हो।

वि॰ थव्यर्थ । ऋत्यंत गुणकारी । श्रत्यंत लाभकारी ।

अकस्मात-कि॰ वि॰ [सं॰ अकरमात्] (१) श्रचानक । श्रनायास । एकबारगी । यकायक । सहसा । तत्त्वण । बैटे बिटाए । श्रोचक । श्रतर्कित । श्रनचित्ते में । (२) देवात् । देवयोग से । संयोगवश । हटात् । श्रापसे श्राप । श्रकारण ।

ग्रकह-वि० [सं० अकथ, प्रा० अकही न कहने योग्य। जो कही न जा सके। श्रकथनीय। श्रवर्णनीय। श्रनिर्वचनीय। उ०—— (क) नहीं ब्रह्म निहं जीव न माया क्यों का त्यों वह जाना। मन, ब्रुधि, गुन, इंद्रिय निहं जाना श्रक्स श्रकह निर्वाना।—— कवीर।

> (ख) निज दल जागे ज्योति पर दल दूनी होति श्रवला चलति यह श्रकह कहानी है। पूरण प्रताप दीप श्रंजन की राजे रेख राजत श्री रामचंद्र पानिन कृपानी है।—केशव।

> (२) मुँह पर न लाने योग्य । ब्रुरी । श्रनुचित । उ॰—शील सुधा वसुधा लहि के श्रकहै कहि के यह जीभ बिगारिए।—देव ।

श्रकदुवा\* - वि० सि० श्रकय, श्र० श्रकह ] जो कहा न जा सके। श्रकथनीय ।३०---जाकर नाम श्रकहुश्रा भाई। ताकर कही रमेनी भाई।---कबीर।

श्रकांड-वि॰ [ सं॰ ] बिना डाली वा शाखा का। क्रि॰ वि॰ श्रकस्मात। सहसा। बिना कारण।

त्र्यकांडजात-वि॰ [सं॰ ] होते ही मर जानेवाला। अन्मते ही मर जानेवाला।

त्र्यकांडतांडच-संज्ञा पुं० [सं०] व्यर्थ की उछल क्ष्द्र । व्यर्थ की बकवाद । वितंडावाद ।

ग्रकांडपात-वि० [सं०] होते ही मर जानेवास्ता। जम्मसे ही मर जानेवासा।

ग्रकाउंट-संज्ञा पुं० [ प्रं० ] हिसाब । खेखा । हिसाब किताब ।

- ग्रकाउंटेंट-संज्ञा पुं० [ त्र० ] हिसाब जांचनेवाला । निरीक्तक । मुनीब । लेखा लिखनेवाला ।
- ग्रकाउंट चुक-संजा पुं० [ग्रं०] हिसाब की किताब । वही खाता। खेखा ।
- ग्रकाज-संज्ञा पुं० [सं० म हि० का ] [धि० प्रकाजना, वि० प्रकाजी ] कार्य्य की हानि । नुक्सान । हर्ज । विव्र । बिगाड़ । ड०—हरिहर यश राकेस राहु से । पर श्रकाज भट सहस बाहु से !—नुजसी ।
  - (२) बुरा कार्य्य । दुष्कर्म्म । खोटा काम । [ क्व० ]
    \* क्वि० वि० व्यर्थ । बिना काम । निष्प्रयोजन । उ०—बीति
    जैहें बीति जैहें जनम श्रकाज रे ।—तेगबहादुर ।
- श्रकासना\*-कि॰ श्र॰ [किं॰ श्रकाज] (१) द्यानि होना। खो जाना। (२) गत होना। जाता रहना। मरना। उ०-सोक विकल श्रति सकल समाजू। मानहुँ राज श्रकाजेउ श्राजू।---तुलसी।
  - कि॰ स॰ अकाज करना। हर्ज करना। हानि करना। विज्ञ करना।
- श्रकाजी \*-वि० [ हिं० प्रकाज ] [ की० प्रकाजिन ] श्रकाज करने बाला । हर्ज करनेवाला । कार्य्य की हानि करनेवाला । बाधक । विझकारी । उ०---लाज न लागति लाज श्रहे तुहि जानी मैं श्राज श्रकाजिनि, गुरी !--देव ।
- भ्राकाटिय-वि० [सं० भ्रा-तिं० काटना ] न काटने योग्य । जिसका खंडन न हो सके । दह । मज़बूत । श्रटल ।

या०-धकाट्य युक्ति ।

- श्रकाथ\*-कि॰ वि॰ [सं० अक्तार्थ] श्रकारथ। व्यर्थ। निष्फल। निरर्थक। वृथा। फ़जूल। उ०---रह्यो न परे प्रेम श्रानुर श्रति जानी रजनी जात श्रकाथ। --सूर।
  - वि० [सं० श्रकथ्य] न कहने योग्य। श्रकथनीय। श्रनिर्वच-
- श्रकादर-वि० [सं० श्रकातर] जो कादर न हो। शूरवीर। साहसी। हिस्मतवर।
- श्रकाम-वि० [सं०] बिना कामना का। कामनारहित। इच्छा-विहीन। निस्पृह। बिना चाह का। उ०—हमरे जान सदा सिव जोगी। श्रज श्रनवद्य श्रकाम श्रभोगी।—नुस्रसी। कि० वि० [सं० श्रकम्मी] बिना काम के। निष्प्रयोजन। व्यर्थ। उ०-विना मान नर जगत में, धावत फिरैं श्रकाम। संज्ञा पुं० दुष्कम्मी। बुरा काम। (क्र०)
- श्रकामनिर्जरा—संज्ञा स्त्री० [सं०] जैन मत के श्रनुसार तपस्या से जो निर्जरा वा कर्म्म का नाश होता है उसके दो भेदों में से एक। यह निर्जरा सब प्रायियों को होती है क्योंकि उन्हें बहुत से झेशों की विवश होकर सहना पड़ता है।

- त्रकामा-विव् स्त्री (स्त्री) जिसमें काम का प्रादुर्भाव न हुन्ना हो । योवनावस्था के पूर्व की । संज्ञा स्त्रीव कामचेष्टारहित स्त्री।
- श्रकामी- वि० [सं० यकामिन् | क्षिण यकामिना ] (१) कामना-. रहित । इच्छाविहीन । निस्पृह । जिसे किसी बात की श्राकांचा न हो । निःस्वार्थ । उ०—भजामि ते पदाम्बुजम् । श्रकामिनां स्वधामदम् ।—तुलसी ।
  - (२) जो कामी न हो। जितंद्रिय।
- ग्रकाय-वि० [सं०] (१) बिना शरीरवाला । देहरहित । काया-श्रूच्य । (२) श्रशरीरी । शरीर न धारण करनेवाला । जन्म न लेनेवाला । (३) रूपरहित । निराकार ।

अकार \*-भंजा पं अत्तर ''श्र' । दे 'श्राकार' ।

- ग्रकारक मिलाख-संज्ञा पृं० िमं० अकारक न किं० मिलान | ऐसा रासायनिक मिश्रण वा मिलावट जिन्म में मिली हुई व्यन्तुश्री के पृथक गुणा बन रहें श्रीर वे श्रतम की जा सकें।
- ग्रकारज्ञ संज्ञा पुं० | सं० प्रसम्भ | कार्य्य की हानि । हानि ।
  नुक्मान । हर्ज । उ०—(क) श्राप श्रकारज व्यापना करत कुसंगत साथ । पायँ कुल्हाकी दंत है भुरख अपने हाथ ।
  — सभाविलास । (ख) ताने न मान समान सकारज जाको स्थानु बढ़ो श्रिकारी । देव कहे कहिहाँ हित की हरि जूसो हिनून कहुँ हितकारी ।— नेव ।
- ग्रकारगा—वि० [सं०](१) विना कारग का । हेतुरहित । विना वजह का । उ०—(क जिमि चह कुशल सकारन कोही। .—तुलसी।
  - (ख) संसार में श्रकारण प्रीति दुर्लंभ होती है।
    - (२) जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण न हो। जो किसी से उत्पन्न न हो। स्वयंभू।
    - कि॰ वि॰---विना कारण के। बेसबब । स्वर्थ । धनायास । निष्प्रयोजन । ३०---क्यों श्रकारण हैंसते हो ।
- ग्रकारश्य निष्य । सं व्यक्ताव्यार्थ, याव्यकारियस्य ] वेकाम । निष्पत्त । निष्ययोजन । वृथा । फुजूका । सामरहित । उ०-थिना व्याह यह तपस्या धकारथ होती हैं ।---सदसमित्र । कि विश्व-करना ।--होना ।
  - कि० वि० व्यर्थ । बेकार । निष्प्रयोजन । वृथा । फुजूल । बेफायदा । उ०-(क) ते दिन गए अकारथे, संगति भई न संत ।—कबीर ।
  - (ख) श्राछो गात श्रकारथ गारथो । करी न प्रीप्ति कमल कोचन सो जन्म जुन्ना ज्यों हारथो ।—सूर ।
  - (ख) स्वास्थ हू न किया परमारथ येां ही अकारथ वैस विसाई।—पदमाकर।

क्रि० प्र०—सोना ।—जाना । अकारन\*-वि० दे० ''श्रकारण''। श्रकार्थ्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कार्थ्य का श्रभाव। श्रकाज। हर्ज। हानि। (२) बुरा कार्थ्य। कुकर्मा। दुष्कर्मा। वि० कार्थ्यरहित। जिसका कोई परिग्राम न हो।

ग्रकाल-पंता पुं० [सं०] [वि० श्रमाभिक] (१) श्रमुपयुक्त समय। श्रमवसर। श्रमियमित समय। बेठीक समय। कुसमय। ठीक समय से पहिले वा पीछे का समय। उ०—(क) भयदायक खल की प्रियक्षानी। जिमि श्रकाल के कुसुम भवानी।—तुलसी। (स) तूरिह, सिल ! हैं। ही लखेंा, चढ़ न श्रटा, बिल बाल। बिनहीं जगे सिस समुिक, देहें श्ररघ श्रकाल।—बिहारी। (२) दुष्काल। दुर्भिन। महँगी। कहत।

उ०---भारतवर्ष में कई वार श्रकाल पढ़ चुका है।

क्रि॰प॰-पड़ना।

(३) घाटा । कमी । न्यूनता । उ०—यहां कपड़ेां का श्रकाल नहीं हैं ।

श्चकारुंकुसुम—धंजा पुं॰ [सं॰] (१) विना समय वा ऋतु में फूला हुश्चा फूल।

चिरोष-पर दुर्भिच वा उपद्रव-सूचक सममा जाता है। (२) थे समय की चीज़।

श्रकालभृत-संज्ञा पुं० [सं०] समृति के श्रनुसार १४ दासों में से एक। दास बनाने के लिये जिसकी रक्षा दुर्भिक्ष में की गई हो। श्रकाल में मिला हुआ दास।

क्रिकालमृति—संज्ञा स्त्रं। व्हि जिसकी स्थापना काल वा समय में न हो सके। नित्य वा श्रविनाशी पुरुष।

श्रकाल मृत्यु—पंजा स्त्रां ि एं विसमय की मृत्यु । श्रसामयिक मृत्यु । ठीक समय से पहिले की मृत्यु । श्रनायास मृत्यु । थोड़ी श्रवस्था का मरना ।

ग्रकालिक-वि॰ [सं०] श्रसामयिक । बिना समयका । बे मोकेका।

स्वकाली-संज्ञा पुं० [सं० श्रकाल + हिं० ई] नानक पंथी साधू जो सिर में चक्र के साथ काले रंग की पगड़ी बांधे रहते हैं।

अकाव ं-संज्ञा पुं० [सं० अर्क ] आक । मदार ।

ग्रकास-संज्ञा पुं० दे० "थ्याकाश"।

**ग्रकासकृत**—धंज्ञा पुं० [सं० त्राकागकृत ] **विजली ।—ग्रनेक०** 

स्रकासदीया-संज्ञा पुं० [सं० आकाशदीपक] वह दीपक वा लालटेन जो बांस के जपर श्राकाश में लटकाई जाती है।

श्रकासनीम-संज्ञा पुं० [सं० त्राकाणनिम्ब] एक पेड़ जिसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं।

श्रकासवानी-संज्ञा स्त्रां० दे० "आकाशवाणी" ।

त्राकास बेल-संज्ञा पुं० [सं०ू प्राकाशबेलि ] प्रंबर बेलि । धमर बेल । प्राकास बेरि ।

श्रक्तिंचन-वि० [सं०] [संज्ञा श्रव्यंचनता] (१) जिसके पास कुछ न हो। निर्धन । धनहीन। कंगाला । दरिद्र। दीन। ग्रीव । मुहताज़। (२) परिग्रहत्यागी । श्रावश्यकता से श्रधिक धन का संग्रह न करनेवाला । (३) वह जिसे भोगने के लिये कुछ कर्म न रह गए हों । कर्मशून्य ।

संज्ञा॰ पुं॰ (१) निधंन मनुष्य। दरिद श्रादमी। ग्रीब श्रादमी। (२) जैन मत के श्रनुसार परिग्रह का त्याग वा ममता से निवृत्ति जो इस प्रकार के साधु धम्मों में से एक है।

ग्रिकिंचनता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) दरिद्रता । ग़रीबी । निर्धनता । . (२) परिग्रह का त्याग जो कि योग का एक यस है ।

ग्रकिं,चेत्कर्—वि० [सं] (१) जिसका किया कुछ न हो । श्रसमर्थ । श्रशक्त । (२) तुःछ ।

ग्रिकल-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रुक्तु"।

ऋकिळबहार—संज्ञा पुं० [त्र० प्रकृतिक्षलबर्ड] वैजयंती का पीधा वा दाना।

त्र्राकि व्विष-वि॰ [सं॰ ] (१) पापशून्य । निष्पाप । पवित्र । (२) निर्मल । शुद्ध ।

संज्ञा पुं॰ पापशून्य मनुष्य । शुद्ध प्राची ।

त्रावृतिकृ—संज्ञा पुं० [ २० ] एक प्रकार का प्रायः खाल पत्थर वा नगीना जिस पर मुहर भी खोदी जाती हैं। यह बंबई बांदा श्रोर खंभात से श्राता हैं। इसकी कई किस्में यमन स्रोर बगुदाद से भी श्राती हैं।

ग्रकीरतिक-संशा स्त्री० दे० " श्रकीर्सि"।

ग्रकीत्ति-संज्ञा खो० [सं०] श्रयश । श्रपयश । बदनामी ।

अकीित्तिकर-वि॰ [सं॰] श्रकीित्ति करनेवाला । श्रपयश देने वाला । बदनाम करनेवाला । श्रपयश का भागी बनानेवाला । जिससे बदनामी हो ।

अकुंठ | बि॰ [सं॰] (१) जो कुंठित वा गुठलान हो । तेज़ । अकुंठि√ तीस्या। चोखा। (२) तीझातेज़ । खरा।

दः — गयउ गरुड़ जहँ बसिह भुसुंडी । मित श्रकुंट हरि भगति श्रसंडी । — तुलसी ।

(३) खरा। चोखा। उत्तम।

त्र्यकुटिस्ट—वि० [सं०] [संक्षा श्रकुटिस्ता] (१) जो कुटिस्त वा डेढ़ा न हो। सीधा। सरस।(२) सीधा सादा। भोला भाषा। निरञ्जल। निष्कपट । साफ़ दिस का।

अकुटिलता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) कुटिलता का अभाव। सिचाई। (२) सादापन। निष्कपटता।

ग्रकृताना\*-कि॰ श्र॰ दे॰ "उकताना"।

ग्रंकुल-वि० [सं०] (१) कुलगहित । परिवारविहीन । जिसके कुल में कोई न हो ।

तुर्वे निर्मु निक्क कुनेष कपाती ।
 अकुल अगेह दिगबर स्थाली ।—तुकसी ।

(२) बुरे कुल का। शकुलीन। नीच कुल का।

4

उ॰—श्रकुल कुलीन होत, पांवर प्रवीन होत, दीन होत चक्कवै चलत छुत्र छाया के।—देव।

संज्ञा पुं० बुरा कुला। नीच कुला। बुरा खानदाना।

श्रकुलाना-कि॰ श्र० [सं० श्राञ्जलन ] (१) अबना। जस्दी करना। उत्तावला होना। उ०--चलते हैं क्यों श्रकुलाते हो। (२) घषड़ाना। व्याकुल होना। व्यग्न होना। दुखी होना। वेचैन होना। उ०--(क) श्रतिसय देखि धरम के ग्लानी। परम सभीत धरा श्रकुलानी।—तुलसी। (ख) इन दुखिया श्रिखयांन को, सुख सिरजोई नाहिं। देखत बने न देखते, बिन देखे श्रकुलाहिं।—बिहारी।

(३) विद्वत होना । मग्न होना । त्रीन होना । भावेग में भाना । उ०-शाए सुनि कासिक जनक हरखाने हैं । बोलि गुरू भूसुर समाज सो भिजन चले जानि बड़े भाग श्रनुराग श्रक्तवाने हैं ।—नुजसी ।

अकुलिनी\*-वि॰ श्ली॰ [सं॰ शक्तलीना] जो कुलवती न हो । कुलटा । व्यभिचारियाी ।

त्राकुरुरीन —वि० [सं०] बुरे कुल का। नीच कुल का। तुच्छ वंश में उत्पक्ष । कमीना। चुद्र ।

अकुराल-संज्ञा पुं० [सं०] असंगता। अधुभ । बुराई । अहित । वि० जो दत्त न हो । अनिषुगा । अनाई ।

ग्रकुशळधर्मा—संज्ञा पुं० [सं०] बैद्ध धरमां तुसार प्राणियों का पाप करने का स्वभाव।

अक्त-वि० [सं० अ + हिं० क्तना ] जो कृता न जा सके । जिसकी गिनती वा परिमाया न बतलाया जा सके । बेअंदाज़ । अप-रिमित । अगियात ।

श्चाकूपार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) समुद्र । (२) बड़ा कछुग्ना । वह कच्छप जो पृथ्वी के नीचे माना जातां हैं । (३) पत्थर वा चद्यान ।

त्राकृहरू \*-वि० [ देश० ] बहुत । अधिक । श्रसंख्य । उ०--खेलत हँसत करें केंत्रहुल । जुरे लोग जहँ तहाँ श्रकृहल !--सूर ।

श्राकुच्हु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) द्धेश का श्रभाव। (२) श्रासानी। सुगमता। श्रसंकोच।

वि० (१) क्रोग्रशून्य । जिसे किसी प्रकार का संकोच वा कष्ट न हो। (२) आसान । सुगम ।

अकृत-वि॰ [सं॰] (१) बिना किया हुआ। असंपादित।

(२) अन्यथा किया हुआ। बिगाड़ा हुआ। अंड बंड किया हुआ।

(३) जो किसी का बनाया न हो। नित्य। स्वयंभू।

(४) प्राकृतिक । (४) निकम्मा । बेकाम । जिसकी कुछ करनी वा करतृत न हो । कर्म्महीन । बुरा । मंद । उ०—नाहीं मेरे और कोउ, बिल, चरन कमल बिनु ठाउँ । हैं। असोच, अकृत अपराधी सम्मुख होत जजाउँ।—सूर। संज्ञा पुं० (१) कारया। (२) मोच। (३) स्वभाव। प्रकृति। अकृतकाळ-वि० [सं०] जिसके लिये कोई काल नियत न हो।

जिसके क्षिये कोई समय न बाँधा गया है। । बेसियाद ।

विद्रोष—धर्म-शास्त्र में श्राधि वा गिरवी के दो भेद किए गए

हैं जिनमें एक श्रकुतकाल है श्रर्थात जिसका रखनेवाला

वस्तु के लुड़ाने के लिये कोई श्रवधि नहीं बाँधता । गैर

मियादी (रेहन)।

अस्तिज्ञा—वि० [सं०] [संशा अञ्चतशता] जो कृतश्च न हो। किए हुए उपकार को जो न माने। कृतश्च। नाशुकरा। (२) अथम। नीच।

कि॰ प्र०-होना।

अकृतक्रता—संशा श्ली० [ सं० ] उपकार न मानमे का भाव । कृत-व्रता । नाष्ट्रकरापन ।

क्रि० प्र०-करना।

अकृताभ्यागम-संज्ञा पुं० | सं० | विना किए हुए कर्म के फल की प्राप्ति ।

विशेष--याय वा तकें में यह एक दाप माना गया है।

त्राक्ततार्थे-वि० [सं०] (१) जिसका कार्य्य न हुआ है। शक्तक-कार्य्य । जिसका कार्य्य पूरा न हुआ हो ।

> (२) जिसको कुछ पता न मिला है। फकारहित। फका से वंचित।

(३) अपटु । अकुशला । कार्य्य में अव्य

अस्तरी—वि० [सं० अकृतिन् ] [ ओ० अकृतिनं। ] कास स सरने योग्य । निकन्मा ।

 संशा पुं० वह भादमी जो किसी काम सायक न हो। निकम्मा मनुष्य।

ग्रकुत्रिम-नि [सं ] बेबनावटी । श्रापसे उत्पन्न । प्राकृतिक । स्वाभाविक । प्रकृतिसिद्ध । नैसर्गिक । (२) श्रसली । सथा । वास्तविक । यथार्थ । (३) हार्तिक । श्रांतरिक । ३०—हमारा उसके ऊपर श्रकृतिम प्रेम हैं ।

त्राक्तपा-संज्ञा औ० [ सं० ] कृपा का सभाव । कोप । कोध । नाराकी । नामिहरवानी ।

चाकुष्ट्रपच्य-वि० [सं०] [ओ० अकृष्टपच्या] जो विका जोते पैदा हो ।

त्र्यकेतन-वि० [सं०] विना घर वार का। वेटिकाना। साञ्चा-बदोशा।

यकेल\*-वि॰ दे॰ ''अकेला''।

अकेळा—वि० [सं० पक + हिं० ता (प्रत्य०)] क्रै॰ घनेली ] (१) जिसके साथ कोई न हो । विना साथी का । प्रकाकी । तनहा । दुकेले का उत्तटा । उ०— (क) वह घकेला आव्मी इतनी चीज़ें कैसे वो जायगा । (स) रिपु तेजसी घकेल प्रपि प्रमुकरि गनिय न ताहि ।—तुत्तसी । (२) श्रद्धितीय। एकता । निराला। ७०—वह इस हुनर में श्रकेला है।

यां • — श्रकेली कहानी = एक पद्म की श्रीर से किसी ऐसे समय कही
हुई बात जब कि उसकी काटनेवाला दूसरे पद्म का कोई न है।
ड॰ — श्रकेली कहानी गुड़ से मीठी। — दम = एक ही प्राणी।
ड॰ — हम तो श्रकेले दम रहें चाहे जहाँ रहें। हमारा तो
श्रकेला दम है जब तक जीते हैं ख़र्च करते हैं। — दुकेला = (१)
एक वा दो। (२) एकाकी। श्रकेला। ड॰ — कोई श्रकेली
दुकेली सवारी मिले तो बैठा लेना।

संज्ञा पुं० निराता । एकांत । शून्य स्थान । निर्जन स्थान । इ०--- वह तुन्हें श्रकेले में पावेगा तो ज़रूर मारेगा ।

अप्रकेले—िकि वि [सं एक + हिं ला + ए] (१) किसी साथी के बिना। एकाकी। श्रापही श्राप। तनहा। उ० — (क) श्रकेले खाना किस काम का १ (ख) मैंने इस काम को श्रकेले किया। (२) सिर्फ़ । केवला। उ० — श्रकेले चिट्टी लिखने से काम न चलेगा।

अकेहरा -िव॰ "एकहरा"।

ग्रकैतव-संज्ञा पुं० [सं०] कपट का श्रभाव । निष्कपटता । सिघाई । ग्रकैया-संज्ञा पुं० [सं० श्रन् = संग्रह करना] खुरजी । गोन । कजावा । वस्तु लावने के लिये थेला वा टोकरा ।

भक्तारु\*-वि० [सं० कोटि] करोड़ों। श्रसंख्य। , उ०--वाजे तवल श्रकोट जुमाऊ।

चढ़ा कीप सब राजा राज ।--जायसी।

ग्रकोहर् ं न्संज्ञा स्ना॰ [सं॰ श्रक्र् = सरल, मुलायम ] वह भूमि जो सींचनेन्से बहुत जल्दी भर जाती है। वह भूमि जिसमें पानी ठहरा रहता है।

म्रकोतर से \*-वि० [सं० एकोत्तरगत ] से के जपर एक। एक से एक। उ०-खँड्रा खाँड़ जो खंडे खंडे। बरी श्रकोतर से कहूँ हंडे।-जायसी।

अपकेष संज्ञा पुं० [सं०] (१) कोष का अभाव। प्रसन्नता। ख़ुशी। (२) राजा दशरथ के आठ मंत्रियों में से एक।

ग्रकोर \*-संज्ञा पुं० दे० " श्रॅंकोर "।

ग्रकोरी \*-दे॰ ''श्रॅंकवार ''।

त्राकोला-संज्ञा पुं० [सं० अङ्गोल ] श्रंकोल का पेड़ ।

ब्रुक्तेविद्-वि० [सं०] जो जानकार न हो। मूर्खं। अज्ञानी। अनाको। उ०--अज्ञ अकोविद अंध अभागी। काई विषय सुकुर मन जागी।—नुजसी।

संज्ञा पुं० [सं० मझ] अरख के सिर पर की पत्ती। श्रगोला। श्रगीला। गेंका।

अकोसना \*-कि॰ स॰ [सं॰ त्राक्रेशन] कोसना । श्रुरा भला कहना । गालियाँ देशा ।

अपके शिक्षा पुंक [संकश्चर्त ] (१) श्राक । मदार । (२) कीश्चा । तालारी । घंटी ।

अकाटा '-संज्ञा पुं० [सं० अन्त = धुरा + अटन = धूमना] ढंढा जिस पर गड़ारी घूमती है । धुरा ।

अकै।टिल्य-संज्ञा पुं० [सं०] कुटिलता का श्रभाव । निष्कपटता । सिधाई । सरजता ।

ग्रका-संज्ञा श्ली० [सं०] माता । माँ ।

विशेष—संबोधन में इस शब्द का रूप "श्रक" होता है।

ग्रक्के दुक्के १-कि० वि० दे० "इक्के दुक्के"।

ग्रक्खड़—वि० [सं० अत्तर = न टलनेवाला, डटा रहनेवाला, प्रा० यक्खड ] [संज्ञा अक्खड्पन ] (१) न सुड़नेवाला। अड़ने-वाला। किसी का कहना न माननेवाला। उप । उद्धत। उच्छृंखला। (२) बिगड़ेला। भगड़ालू। (३) निःशंक। निभय। बेडर। (४) असम्य। अशिष्ट। दुःशीला। (४) अनगढ़। उज्ज्ञुः। जड़ा मूर्लं। (६) जिसे कुछ कहने वा करने में संकोच न हो। खरा। स्पष्टवक्ता।

ग्राक्षां प्रमन्ति पुं० [हिं० प्रम्लाह + पन ] (१) श्रारिष्टता । श्रासम्यता । दुःशीलता । जड्ता । ङजङ्कुपन । धानगढ्पन । उच्छृं खलता । (२) उप्रता । कड़ाई । उद्धतपन । कल्राह-प्रियता । (३) निःशंकता । (४) स्पष्टवादिता ।

**ग्रक्सर** \*-संज्ञा पुं० [सं० त्रचर ] श्रवर । हरफ़।

ग्राक्सा—संज्ञा पुं० [सं० श्रन् = संग्रह करना ] टाट वा कंबल का दोहरा थेला जो श्रनाज श्रादि लादने के लिये घेड़ों वा बैतों की पीठ पर रक्खा जाता है। खुरजी। गोन।

अपन्ता मक्ता-संज्ञा पुं० [सं० श्रन् + मुख] दीपक की ती तक हाथ से जाकर बच्चे के मुँह पर फेरना।

विशेष—िक्षयां संख्या के समय छोटे बच्चों के चेहरे पर इस प्रकार हाथ फेरती हैं और यह कहती जाती हैं—श्रक्खों मक्खों दिया बरक्खों। जो कोई मेरे बच्चे की तक्के उसकी फूटे दोनों श्रॅक्खें, इत्यादि।

श्चक्टोखर-संज्ञा पुं० [ घ० ] श्रंगरेजी साल का दसवाँ महीना जो कुँधार में पढ़ता है।

ग्रक्त-वि॰ [सं॰ ] स्थास । संयुक्त । सफला । युक्त । रँगा हुआ । लिस । भरा हुआ ।

विशोष—यह प्रत्यय की भाँति शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है जैसे, विपाक्त, रक्ताक ।

ग्रक्तवर-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रक्टोबर''।

त्राक्रम-वि० [सं०] क्रमरहित । बिना क्रम का । श्रंडबंड । उताटा सीधा। बेसिलसिले । बेसरतीड ।

> संज्ञा पुं० क्रम का अभाव। व्यतिक्रम । विपर्यंथ। श्रं**डवंड**। बेतरतीकी।

श्रक्रम संन्यास—संज्ञापुं० [सं०] दो प्रकार के संन्यासों में से एक। वह संन्यास जो क्रम से ब्रह्मचय्य, गाईस्थ्य, श्रीर वानप्रस्थ के पीछे न लिया गर्या हो, वरन बीच ही में धारण किया गया हो।

श्रक्रमतिश्योक्ति—संज्ञा श्ला॰ [सं०] श्रतिशयोक्ति नामक श्रलंकार का एक भेद जिसमें कारण के साथही कार्ये हो। जैसे— उट्यो संग गज कर कमल, चक्र चक्रधर हाथ। कर तैं चक्र सुनक सिर, धरतें विलग्यो साथ॥

ग्रिकिय-वि॰ [सं॰] (१) क्रियारहित । जो कर्म्म न करें। व्यापाररहित । (२) चेष्टारहित । निश्चेष्ट । जड़ । स्टब्ध । क्रि॰ प्र०—करना ।—होना ।

ग्रक्रर-वि० [सं०] जो क्रृर न हो। सरजा दयालु। सुशील। कोमल। संशा पुं० श्वफल्क श्रीर गांदिनी का पुत्र एक यादव जो श्रीकृष्ण का चाचा लगता था। इसीके साथ कृष्ण श्रीर बलदेव मथुरा गए थे। सन्नाजित की स्यमंतक मणि लेकर यही काशी चला गया था।

ग्रह्ण-संज्ञा श्रं। प्रि ] बुद्धि । समक्ष । ज्ञान । प्रज्ञा । क्रि प्र प्र — श्राना । — खोना । — गंवाना । — चलना । — जाना । देना । — पाना । — रहना । — होना ।

मुद्दा ० — का दुरमन = गूर्व । वेवक्ष्म | — का पूरा = ( व्यंग ) गूर्व । जड़ | — का काम करना = समम में श्राना | — की के ताही = शुद्ध की कमी | — के घोड़े दें। ड़ाना = श्रमेक प्रकार की करपा करना | — के पीछे लट्ट लिए फिरना हर समय बुद्धिविरुद्ध का ये करना | — खुर्च करना = समम के काम में साना | से किना | — चकराना, — का चकर में श्राना = विसित वा चिक्त होना । हैरान है। ना | — का चरने जाना = समम का जाता रहना । बुद्धि का श्रमाव होना | — देना = सममाना । शिक्ता देना | — दें। इना वा लड़ाना वा मिड़ाना = श्रद्धि का प्रयोग करना | में। चना विचारना | ग़ौर करना | — मारी जाना = श्रद्धि नष्ट होना | — सठियाना = श्रद्धि प्रष्ट होना । बुद्धि जीगी होना | उ० — इस बुद्ध के श्रद्ध तो सठिया गई है ।

चिषेश—ऐसा कहते हैं कि साठ वर्ष के उपरांत मनुष्य की बुद्धि जीर्थ वा बेकाम हो जाती हैं।

श्चात्रस्यंद्—संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] [ संज्ञा—प्रष्ठमंश ] बुद्धिमान् । चतुर । सयाना । विज्ञ । सममदार । होशियार ।

ग्राक्टमंदी—संज्ञा स्त्रो॰ [ फ़ा॰ ] बुद्धिमानी। सममदारी। चतुराई। सयानापन। विज्ञता।

ग्रिक्किन्तवर्रमे—संज्ञा पुं० [सं०] एक नेत्र रोग जिसमें पलके' चिपकती हैं।

महिष्ट-वि॰ [सं॰] (१) बिना छेश का। कष्टरहित। (२) सुगम। सहज। श्रासान। सरज। सिधा।

ग्रक्ष — संज्ञा पु० [सं०] [स्त्री० श्रक्षा] (१) खेलाने का पासा। (२) पासों का खेला। चैंसरं। (६) छुकहा। गाड़ी। (४) धुरी। किसी गोल वस्तु के बीचों बीच पिरोया हुआ वह छुड़ वा दंड जिस पर वह वस्तु चूमती है। (१) पिट्टें की धुरी। (६) वह किस्पत स्थिर रेखा जो पृथ्वी के मीतरी केंद्र से होती हुई उसके श्रार पार दोनें। धुचों पर निकली हैं श्रीर जिस पर पृथ्वी घूमती हुई मानी गई है। (७) तराज़ की डांड़ी। (६) ब्यवहार। मामला। मुक़द्दमा। (६) इंद्रिय। (१०) त्रतिया। (११) सोहागा। (१२) श्रांख। (१३) बहेड़ा। (१४) रुद्राख। (१४) सांप। (१६) गरुड़। (१७) श्रास्मा। (१८) कर्ष नामक तील जो १६ माशे की होती हैं। (१६) जन्मांध। (२) रावया का पुत्र श्रक्तुमार जिसे हनुमान ने लंका उजाड़ते समय मारा था।

अक्षकुमार मंत्रा पुं० [सं०] रावण का एक पुत्र जिसे हमुमान ने लंका का प्रमोदवन उजाइने समय मारा था।

ग्रस्कूट-संज्ञा पुं० [सं०] श्रांख की पुतली।

ग्राक्षक्री ड्रा-संज्ञा र्ह्मा० [सं०] पासे का खेला। चीसर। चीपड़ा

अक्षत-वि० [सं०] बिना दूटा हुआ। जिसमें जल वा बाव न किया गया हो। अखंडित। सदौंगपूर्य। साबित। समूचा। संज्ञा पुं० विना दूटों हुआ चावज जो देवताओं की पूजा में चढ़ाया जाता है। (२) धान का जावा। (३) जो।

अक्षतचीर्य्य-वि० [सं०.] जिसका वीर्य्यपात न हुद्या हो । जिसके स्री-संसर्ग न किया हो ।

अध्यतयोनि—वि० [सं०] (कन्या) जिसका पुरुप से संसर्भ न हुआ हो।

संज्ञा श्री० (१) वह कन्या जिसका पुरुष सं संसर्ग न हुआ हो ।
 (२) वह कन्या जिसका विवाह हो गया हो पर पात सं समाग्या न हुआ हो ।

श्रक्षता—िवं [ सं ० ] जिसका पुरुष सं संयोग न हुश्रा हो । संज्ञा श्री० (१) धर्मशाख के श्रनुसार यह पुनर्भू स्त्री जिसके पुनर्विवाह तक पुरुष संयोग न किया हो । (२) वह स्त्री जिसका पुरुष से संयोग न हुश्रा हो । (३) ककड़ासींगी।

त्रक्षद्दीक-संज्ञा पुं० | सं० ] धम्माध्यत्त । म्यायाधीश । म्यायकर्ता । त्रक्षदेवा-वि० [ सं० ] जूमा खंखनेवाका ।

ग्रक्षाधुर-संज्ञा पुं० [सं०] पहिये की धुरी।

अक्षपरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] हार का पासा । पासे की वह स्थिति जिससे हार सुधित हो ।

ब्राक्ष्मपाद्-संज्ञा पुं० [संच] (१) १६ पदार्थवादी । न्यायशास्त्र के प्रवर्तक गीतम ऋषि । ऐसा कहा जाता है कि गीतम ने अपने मत के खंडन करनेवादो • व्यास का मुख न देखने की प्रतिज्ञा की थी । जब पीछे से व्यास ने इन्हें प्रसन्न किया तब इन्होंने अपने चरशों में नेश्न कर के उन्हें देखा कर्यात् अपने चरण उन्हें दिखलाए । इसी से गैातम का नाम श्रक्तपाद हुआ। (२) तार्किक । नैयायिक ।

स्प्रसंघ-संज्ञा पुं० [सं०] वह विद्या जिससे श्रास पास के लोग कुछ देख नहीं सकते। नज़रबंदी।

ग्रक्षम—वि॰ [सं॰] [संज्ञा श्रन्तमता] (१) चमारहित । श्रसहिष्यु । (२) श्रसमर्थे । श्रशक्त । लाचार ।

ग्रक्षमता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) स्तमा का श्रमाव। श्रसहि-ष्युता। (२) ईर्ष्या। डाह। (३) श्रसामर्थ्य।

ग्रक्षमाला—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) रूद्रात्त की माला। (२) 'श्र'' से ''त्त' तक श्रत्तरों की वर्णमाला। (३) वसिष्ठ की स्त्री श्ररुं घती।

ग्रक्ष्य-िव [संव](१) जिसका चय न हो। श्रविनाशी। श्रनश्चर। सदा बना रहनेवाला। कभी न चुकनेवाला। (२) कल्पांत स्थायी। करूप के श्रंत तक रहनेवाला।

ग्रक्षयकुमार \* संज्ञा पुं० दे० "अवकुमार"।

ग्रन्थयतृतीया—संज्ञा स्त्रां० [सं०] वैशाख शुक्क-नृतीया। श्राखा-तीज। इस तिथि को लोग स्नान दान श्रादि करते हैं। सत-युग का श्रारंभ इसी तिथि से माना जाता है। यदि इस तिथि को कृत्तिका था रोहिग्गी नक्षत्र पड़े तो वह बहुत ही उत्तम समस्त्री जाती है।

ग्रक्षयनधर्मी—संज्ञा श्ली० [सं०] कार्त्तिक शुक्का नवमी। इस तिथि को लोग स्नान दान श्रादि करते हैं। त्रेतायुग की उत्पत्ति इसी तिथि से मानी गई हैं।

श्रक्षयवट—संक्र पुं० [सं०] प्रयाग श्रीर गया में एक बरगद का पेड़ । यह श्रहय इस लिये कहलाता है कि पाराणिक लोग इसका नाश प्रजय में भी नहीं मानते ।

श्रक्षया मुक्ष-संज्ञा पुं० [सं०] श्रक्षयवट । श्रक्षय्य-वि० [सं०] श्रक्षय । श्रविनाशी । सदा बना रहनेवाला । श्रक्षय्योदक-संज्ञा पुं० [सं०] श्राद्ध में पिंडदान के श्रनंतर ब्राह्मण के हाथ पर "श्रक्यय हो" कहकर जो जल छोड़ा जाय ।

ग्रक्षर-वि० [सं०] श्रच्युत । स्थिर । श्रविनाशी । नित्य । संज्ञापुं० (१) श्रकारादि वर्ग्य । हरफ़ । मनुष्य के मुख से निकली हुई ध्वनि के। सूचित करने का संकेत वा चिह्न ।

•िक्रि प्रo—जानना।—जोड्ना।—टटेालना।—पढ़ना'।— स्निखना।

मुहा० — घेाँटना = श्रक्तर क्षिखने का श्रम्यास करना । — से भेंट न होना = मूर्ख रहना । श्रनपढ़ रहना । विधना के श्रकर = कभेरेख । भाग्य । क्षिखन ।

(२) आत्मा । (३) ब्रह्म । (४) ब्राकाश । (४) धर्म ।

(६) तपस्या।(७) विषक्षा।(८) मोच। (६) जाता

ग्रक्षरन्यास—संज्ञा पुं० [सं०] (१) लेख। लिखावट। (२) तंत्र की एक किया जिसमें मंत्र के एक एक श्रवर की पढ़कर हृदय, नाक, कान श्रादि छूते हैं।

ग्रक्षरपंक्ति—संज्ञा स्त्रं ० [सं०.] पंक्ति नामक वैदिक छंद का एक भेद जिसके चार पादों के वर्णों का योग २० होता है।

ग्रक्षरमुख-वि॰ [सं॰] श्रक्तर सीखनेवाला। जो श्रक्तर का श्रभ्यास करता हो।

संज्ञा पुं ॰ शिष्य । छात्र ।

ग्रक्षरशः-कि॰ वि॰ [सं॰] श्रवर श्रवर। एक एक श्रवर। तपज्ञ व लफ्ज़। संपूर्णतथा। बिलकुल। सब। व॰---- उसका कहना श्रवरशः सत्य है।

ग्रक्षर रात्रु—संज्ञा पुं० [सं०] निरसर । मूर्ख । श्रनपढ़ । जाहिला । ग्रक्षरेखा—संज्ञा स्त्री० [सं०] धुरी की रेखा । वह सीधी रेखा जो . किसी गोल पदार्थ के भीतर केंद्र से होती हुई दोनें पृष्टों पर लंग रूप से गिरे ।

ग्रक्षरें हो-संशा स्त्रीः [सं० प्रकारावर्त्तन, पा० प्रक्षरावहून ] (१) वर्षा-माला । (२) लेख । लिपि का ढंग । (१) प्रझरीटी । सितार पर गीत निकालने वा योल बजाने की किया ।

अक्षवाट्—संज्ञा पुं० [सं०] (१) जुमा खेलने का स्थान । जुमा-स्नाना। (२) श्रस्ताहा। कुरती लड़ने की जगह।

ग्रक्षसूत्र-संज्ञा पुं० [सं०] ख्द्राच की माला।

ग्रक्षसेन-धंज्ञा पुं० [सं०] भारतवर्ष का एक प्राचीन राजा जिसका नाम मेश्युपनिषद् में श्राया है।

ग्रक्षहीन-वि० [सं०] नेत्ररहित । श्रंथा ।

ग्रक्षांति-संज्ञा स्त्रं। [स] ईष्यां। डाह । जलन । इसद ।

ग्रक्षांश—संज्ञा पुं० [सं] भूगोल पर उत्तरी श्रीर दिल्लिया श्रुव से होती हुई एक रेखा मानकर उसके ३६० भाग किए गए हैं। इन ३६० श्रंशों पर से होती हुई ३६० रेखाएँ पूर्व पश्चिम भूमध्य रेखा के समानांतर मानी गई हैं जिनका श्रक्षांश कहते हैं। श्रक्षांश की गिनती विषुवत् वा भूमध्य रेखा से की जाती है। (२) वह बेग्य जहाँ पर चितिज का तल पृथ्वी के श्रक्ष से कटता है। (३) भूमध्य रेखा श्रीर किसी नियत स्थान के बीच में याम्योत्तर का पूर्ण भुकाव वा श्रंतर। (४) किसी नक्तन के क्रांतिवृत्त के उत्तर या दिल्ला की श्रीर का की यांतर।

(३) कोई स्थान जो श्रवांशों के समानांतर पर स्थित है। ग्रक्षारळवगा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जवण जिसमें वारन हो। वह नमक जो मिट्टी से निकला हो।

विशेष—कोई कोई सेंधे और समुद्र लवण की अचारलवण मानते हैं।

(२) वह हविष्य भोजन जिसमें नमक न हो और जो झशीच और यज्ञ में काम आवे, जैसे दूध, धी, चावल, तिल, मूँग, जो आदि।

ग्राह्मि—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रांख । नेत्र ।

ग्रक्षिक-संज्ञा पुं० [सं०] श्राल का पेड़ । ग्रक्षिगीलक-संज्ञा पुं० [सं०] ग्रांख का ढेढ़न। ग्रक्षितारा-संज्ञा स्रं। ि सं० ] श्रांख की पुतली । ग्रक्षिपटल-संज्ञा पुं० सं० वर्षां का परदा । श्रांख के कीए पर की मिल्ली। क्राक्ष्मीराा—वि० [सं०] (१) जो न घटे। जो कम न हो। (२) श्रविनाशी । नाशरहित । **ग्रक्षीव**—वि० [ सं० ] जो मतवाला न हो । चैतन्य । धीर । शांत । संज्ञा पुं० (१) सिंह जन का पेड़ । (२) समुद्री नमक । ग्रक्ष्या-वि॰ [सं॰] (१) श्रभन्न । बिना दूटा हुश्रा । श्रच्छिन । समूचा। (२) श्रकुशला। श्रनाङ्गी। त्र्राक्षेम-संज्ञा पुं० [सं०] ध्रमंगता । ध्रशुम । ध्रकुशता । बुराई । ग्रक्षोट-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रख्रोट । पर्या०-कर्पराल । कंदराल । श्रकोड़ । ग्रक्षोनि\*-संज्ञा पुं० [सं० अप्तौहियां ] अज्ञाहिया । उ०--जुरे नृपति, असोनि अठारह, भयो युद्ध अति भारी ।--सूर । ग्रह्मोभ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चोम का श्रभाव । श्रनुद्देग । शांति । दक्ता । धीरता । स्थिरता । (२) हाथी बाँधने का खूँटा । वि॰ कोभरहित । चंचलतारहित । उद्देगशून्य । स्थिर । गंभीर । शांत । ग्रक्ष्मोहिक्की-संज्ञा स्त्री० [सं०] पूरी चतुरंगिनी सेना। सेना का एक परिमाण । सेना की एक नियमित संख्या । इसमें १,०६,३४० पैदल, ६४,६,१० घोड़े, २१,८,७० रथ श्रीर २१,८,७० हाथी होते थे। **त्र्यक्स**—संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) प्रतिबिंब । छाया । परछाईं । क्रिं प्र० ऱ्याना । इतना । पड़ना । लेना । (२) तसबीर । चित्र । क्रि० प्र०-ज्तारना ।--खोंचना ।--पड्ना ।--डाखना । ग्रक्सर-कि॰ वि॰ दे॰ 'श्रकसर''। **ग्रक्सी तसर्वार**-संज्ञा पुं० [ फा० ] फ़ोटो । श्राक्षोकचित्र । ग्राखंग \*-वि० [सं० त्रखंड] न खँगनेवाला। न सुकनेवाला। न कम होनेवाला । श्रविनाशी । **ग्राकंड**—वि॰ [सं०] [ वि० श्रखंडनीय,श्रखंडित ] (१) श्रद्धट । जिसके दुकड़े न हों। श्रविच्छिन्न । सम्पूर्ण । समग्र । समृचा। प्रा। (२) लगातार। जिसका क्रम वा सिखसिला न दूरे। जो बीच में न रुके। (३) बेरोक । निर्विद्ध । यै। - अबंद ऐश्वर्ये। अबंद कीर्ति। अबंद धार। अबंद पुण्य। श्रवंड प्रताप । श्रवंड यश । श्रवंड राज्य । श्रवंड वृष्टि । **ग्रावंद्धनीय**-वि॰ [सं०] (१) जसके दुकड़े न हो सकें। जिसका खंद न हो सके। जो काटा न जा सके। (२) जिसके विरुद्ध न कहा

जा सके। पुष्ट । श्रकास्य ।

ग्रसंडल \*-वि० सं० अलगढ] (१) असंद। अदूर। अविदिना। (२) समूचा । सम्पूर्ण । पूरा । सारा । ३०—(क) मनु नखत मंडल में शर्लंडल पूर्य चंत्र सहाय ।--रबुराज ।(ख) तवा सो तपत धरा मंडल अखंडल की मारतंड मंडल हवा सी होत भारते ।--बेनी । संज्ञा पुं० [ सं० आखगडल ] इंद्र । असंडित-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसके हुकड़े न दुए हों। अविद्याना विभागरहित । (२) संपूर्ण । समुचा । परिपूर्ण । पूरा । उ०-वे हरि सकल ठीर के बासी । पूरन ब्रह्म अखंडित मंडित पंडित मुनिन विचासी। --सूर। (३) जिसमें कोई रुकावट न हो। निर्विशा बाधारहित। उ०--- उसका वत अखंडित रहा। (४) जगातार । सिजसिजेवार । उ०-उनकी ग्रैंकियान द्यखंडित धार ।--कोई कवि। **त्र्यस्य-**संज्ञा पुं० [देग०] बाग । बगीचा ।—**डिं०** । ग्रासगरिया-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह घोड़ा मकते वक्त जिसके वदन से चिनगारी निकलती हो। ऐसा घोड़ा ऐडी समका जाता है। ग्रासाङ्ग ं-संज्ञा पुं० [सं० ग्रायात ] ताल के बीच का गड़हा जिसमें मञ्जलियाँ पकड़ी जाती हैं। चँदवा। **ग्राकार्ङ्त**—संज्ञा पुं० [हिं० प्रखाला न ऐत (अल ०)] **मछ । वसवान पुरुष । ग्रास्त्रती —**संज्ञा **स्रो**० [ सं० प्राचयातीया— प्राप्तय ती तः -- श्रास्त्रती ] श्रद्मय तृतीया । **ग्राखतीज-**संज्ञा स्त्रा० [ सं० भन्तयतृतीया ] **भक्षय तृतीया ।** ग्राख़नी-संज्ञा स्री० [ अ० यख़नी ] मांस का रसा। शोरवा। ग्रस्बार-संज्ञा पुं० [अ०] समाचारपत्र । संवादपत्र । सामयिक पत्र । ख़बर का कागज़ । **ग्राख्य \*-वि०** [ सं० श्रक्तय, प्रा० श्रमख्य ] जिसका वय न हो। न छीजनेवाला । श्रविनाशी । नित्य । खिरम्थायी । ग्रस्तर \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रहर ''। ग्राखरना-कि० स० [सं० स्वर - : तीत्र वा कर्ड] खलना । बुरा जगना । दुखदायी होना । कप्टकर होना । ग्राखरा— वि० [सं० ५ + हिं० खरा - सचा ] जो खरा वा सचा न हो । मूठा । यनावटी । कृत्रिम । उ०--वारि विलासिनि ती के जपे अखरा अखरा नखरा अखरा के ।---प्रशाकर । ं संज्ञा पुं० [सं० मनार] (१) अवह । इरफः । ड०—रखनंत कवित्तन की रस ज्यों अखरान के अपर है क्सक । - कोई कवि।

(२) भूसी मिला हुआ जी का आटा जिसकी ग़रीब खोग

पर भूदान से लेकर कारमीर श्रीर अफ़ग़ानिस्तान तक होता

अख़रोट-संज्ञा पुं० [ सं० भक्तीट ] एक बहुत ऊँचा पेड़ जो हिमालय

खाते हैं।

है। खिसिया की पहाड़ियों तथा और और स्थानों में भी यह जगाया जाता है। इसकी जकड़ी बहुत ही अच्छी, मज़बूत और भूरे रँग की होती है और उस पर बहुत सुंदर धारियाँ पड़ी होती हैं। इसकी मेज़, क़ुरसी, बंद्क के कुंदे, संदूक आदि बनते हैं। उसकी झाज रँगने और दवा के काम में भी आती है। इसका फज अंडाकार बहुड़े के समान होता है। सूखने पर इसका श्रिजका बहुत कड़ा हो जाता है जिसके भीतर से देढ़ा मेढ़ा गूढ़ा वा मीठी गरी निकजती है। गूढ़े में से तेज भी बहुत निकजता है। डंटज और पत्तियों को गाय बैज खाते हैं। अख़रोट बहुत गर्म होता है।

त्राक्रोट जंगली—संज्ञा पुं० जायफल । त्राक्कर्मिव [सं०] बड़ा । जंबा । त्राक्षसत—संज्ञा पुं० [सं० श्रमत ] चावल । — डि॰० । त्राक्षा |-संज्ञा पुं० हे० ''श्राखा'' ।

अस्माङ्ग-संज्ञा पुं० [सं० अन्तवाट, प्रा०अनखमाठी ] [संज्ञा श्रखडेत ] (१) वह स्थान जो मछ्युद्ध के निये बना हो। कुरती लड़ने वा कसरत करने के निये बनाई हुई चौख्ँटी जगह, जहाँ की मिट्टी खोदकर मुलायम करदी नाती है।

> (२) साधुक्षों की सांप्रदायिक मंडली । जमायत । जैसे निरं-जनी वा नारायग्री श्रकादा ।

(३) साधुन्त्रों के रहने का स्थान । संतों का श्रङ्घा ।

(४) तमाशा दिखानेवाकों श्रीर गाने बजानेवाकों की मंडकी। जमायत । जमावड़ा । दल । उ०—श्राज पटेबाज़ें। के दो श्रखाड़े निकले । (४) सभा । दरवार । मजलिस । रंगभूमि । रंगशालां। नृत्यशाला । श्रखाड़ा । परियों का श्रखाड़ा । (६) श्रांगन । मेंदान ।

भ्रकात-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बिना खुदाया हुन्ना स्वामाविक जलाशय। ताल । भील । (२) खाड़ी। भ्रकाद्य-वि० [सं०] न खाने योग्य। श्रमस्य।

त्राखानी—संज्ञा भ्री० [ंस० श्राखनन = खोदना] एक टेड़ी ख़ुरी वा लकड़ी जिससे देंबरी वा गल्ला पीटने के समय खेत से कट कर श्राप हुए डंठलों की बीच में करते जाते हैं।

भ्रस्तार—संज्ञा पुं० [सं० अन्त, प्रा० अक्ख = धुरी + आर (प्रत्य०)]

मिट्टी का छोटा सा खोंदा जिसे कुम्हार खोग चाक के बीच

• में रख देते हैं और जिस पर थोथा रख कर नरिया उतारते हैं।

ग्रसारा-संज्ञ पुं॰ दे॰ ''श्रलाड़ा''।

ग्रांकिल-वि० [ंस०] (१) संपूर्ण । समग्र । विलकुल । पूरा । सव । (२) सर्वांग पूर्ण । श्रखंड । ३०—तुमहीं श्रक्ष श्रविता श्रविनाशी भक्तन सर्वां सहाय ।—सूर ।

श्राक्षीन \*-वि० [सं० प्रतीय, प्रा० प्रक्षीय ] न छीजनेवाला । न घटनेवाला । चिरस्थायी । स्थिर । निस्य । प्रविनाशी । ग्राष्ट्रीर—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१ ) ग्रंत । छोर । (२ ) समाप्ति । ग्राख्ट्रय—वि० [ सं० अ = नहीं + खंडन = तोड़ना, खंडित करना ] श्रखंड । जो न घटे वा चुके । श्रचय । बहुत । श्रधिक । उ०—(क) नैना श्रतिही लोभ भरे । संगहि संग रहत वे जहाँ तहाँ बैठत चलत खरे । काहू की परतीति न मानत जानत सब दिन चोर । लूटत रूप श्रख्ट दाम को श्याम वश्य भो भोट । बड़े भाग मानी यह जानी इनते कृपिण न श्रीर ।—सूर ।

( ख ) सूठ न कहिये साँच को, साँच न कहिए सूठ। साहब तो माने नहीं, लागे पाप श्रख्ठ।—दादू।

असेट \*-संज्ञा पुं० दे० ''ऋतिटः' । असेटक-संज्ञा पुं० दे० ''आसेटकः' ।

अस्तेद्-संज्ञा पुं० [सं०] दुःख का श्रभाव । प्रसन्नता । निर्द्धं द्वसा । वि० दुःखरहित । प्रसन्न । हिपंत ।

असोलत \*-वि० [सं० अ+केलि] बिना खेलते हुए अर्थात् (१) अर्वच्वा। अलोल । भारी। (२) आलस्पभरा। उनींदा।उ०--भारी रस भीजे भाग भायिन भुजन भरे भावते सुभाइ उपभोग रस मोइगे। खेलत हीं खेलत आखेलत हीं आंखिन सीं खिन खिन खीन हूं खरे ही खिन खोइगे। --देव।

असी \*-वि० [सं० अन्तय] श्रक्य। श्रविनाशी।
असीनी-संज्ञा झां० [सं० आखनन = खोदना] चार पांच हाथ लंबी
बांस की एक लग्गी जिसकी एक छोर पर एक टेढ़ी छोटी
लकड़ी चेंच की तरह बँधी होती है। खलिहान में जब
श्रनाज कटकर श्राता है तब इसीसे उलट फेर कर उसे
सुखाते हैं।

ग्राखेबर-संज्ञा पुं० [सं० श्रक्तयवट] श्रह्मयवट।

श्रक्तार क्ष—वि० [फ़ा० ख्वा] (१) श्रव्छा। भद्ग। सज्जन। (२) सुन्दर। स्वरूपवान।(३) निर्दोष। बुराई से बचा हुश्रा। वि० [फ़ा० श्राख़ीर] श्राखोर। निकस्मा। तुच्छ। बुरा। सङ्गण्याता।

संज्ञा पुं० (१) कूड़ा करकट । निकम्मी चीज़ । दरिद्ध वस्तु । उ०—कहाँ का अखोर बाज़ार से उठा लाए । (२) ख़राब घास । सुरमाई घास । बुरा चारा । बिचाली । उ०—खाय अख़ोर भूख नित टारी । आठ गाँव की लगी पिछारी ।—लल्लू० ।

श्रकोछा—संज्ञा पुं० दे० ''श्रकोका''। श्रक्ताह—संज्ञा पुं० [सं० क्षोभ = असमानता] अँची नीची भूमि। अभइ खाबड़ पृथ्वी। श्रसम भूमि।

-पहेली।

श्रास्त्रीट ो संज्ञा पुं० [ सं० अन्त = धुरा, पा० अवस्त ] (१) जांते श्रास्त्रीटा वा सक्की के बीच की स्टूँटी जिस पर उपर का पाट घूमता है। जांते की किछी। (२) लकड़ी वा स्नोहे का खंडा जिस पर गड़ारी घूमती है।

ग्रारुख़ाह !-- श्रव्यः [सं० श्रदेश | उद्गेश वा श्रारुखर्यस्चक राज्य । जब एक व्यक्ति किसी से सहसा मिलता है श्रथवा उसे के हि स्वभावविरुद्ध कार्य्य करते देखता है तब इस राज्य का प्रयोग करता है।

ड॰—(क) श्रस्त्वाह ! श्राइए बैठिए ! (ख) श्रस्त्वाह श्राप भी इसमें लगे हुए हैं !

विद्योष-वास्तव में यह फारसी वालों का किया हुआ "अहा" शब्द का रूपांतर है।

ग्राष्ट्रा-संज्ञा पुं० [ अ० ] लेना । प्रहरा।

क्रि० प्र०-करना = (१) लेना । प्रहया करना । (२) निका-लना । सारांश निकालना ।

अष्ट्रताचर—संज्ञा पुं० [फा० श्राख्ता] वह घोड़ा जिसे जन्म से श्रंडकोश की कोड़ी न हो। ऐसा घोड़ा ऐवी समभा जाता है। अख्तियार—संज्ञा पुं० दे० " इख्तियार"।

श्राख्यात—वि∘ [सं∘] श्रमसिद्धः। श्रज्ञातः। जिसे कोई जानता न हो । श्रविदितः।

ग्रख्यान \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्राख्यान''।

ग्रस्यायिका \*-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रास्यायिका''।

अप्रांड-संज्ञा पुं० [सं०] बिना हाथ पेर का कर्बंध । धड़ जिसका हाथ पेर कट गया हो ।

श्चाग्-वि॰ [सं॰] (१) न चलनेवाला। श्रचर। स्थावर। (२) देढ़ा चलनेवाला।

संज्ञापुं० (१) पेड़ा। वृक्ता (२) पर्वता। पहाड़ा। (३) सूर्य्था (४) सांपा।

**\***वि॰ [सं॰ अज] मृद् । अनजान । अनाड़ी ।

\*संज्ञा पुं० [सं० श्रङ्ग] श्रंग । शरीर ।—हिं०।

† संज्ञा पुं० [सं० अक्षरी] अस्त के सिरे पर का पतला भाग जिसमें गाठे बहुत पास पास होती हैं और रस फ़ीका होता है। अगौरा। अगोरी।

अगई—संशा पुं० [ ? ] चलता की जाति का एक पेड़ जो अवध, बंगाल, मध्यदेश और मदास में बहुतायत से होता है। इसकी लकड़ी भीतर सेफ़ेदी लिए हुए जाल होती है और जहाज़ें। और मकानें में लगती है। इसका केयला भी बहुत अच्छा होता है। इसके पत्ते दो दो फुट लंबे होते हैं और पत्तल का काम भी देते हैं। इसकी कली और कच्चे फतों की तरकारी बनती है।

ग्रगज्ञ-वि॰ [सं॰ ] पर्वत से उत्पन्न होनेवाला । संज्ञा पुं॰ (१) शिलाजीत । (२) हाथी । अप्राट-संज्ञा पुं० दिंग० ] चिक वा सांस वेचनेवाले की तृकान । अप्राटना-कि॰ श्र० सिं० एकत्र, त्रिं० इकट्टा ] इकट्टा डीना । जमा होना ।

अगर \*-संज्ञा पुं० िष्ठं० अतः । अकः । ऐंट । दर्प । उ० सोभमान जग पर किए, सरजा सिवा खुमान । सादिन सो बिनु डर अगड़, बिनु गुमान को दान।---भूषण। अगर्डधना-वि० सिं० अयोदत -- वदा चढ़ा । (१) खंबा तड़गा।

कँचा। (२) श्रेष्ठ । बढ़ा चढ़ा। उ०-एक पेड़ श्रगङ्घता। जिसमें जड़ न पत्ता। श्रमस्बेज ।

त्रगाड़कगड़-िति [ मनु० ] भंद बंद । वे सिर पैर का । जता जलूका । क्रमविद्दीन । संज्ञा पुं० (१) भंद बंद वाल । वे सिर पैर की वाल ।

प्रशाप । (२) अंड वंड काम । ज्यर्थ का कार्य्य । श्रनुपयेगी कार्य्य ।—उ०-वह तूकान पर नहीं बेठता, दिन रात अगइ-वगड़ किया करता है ।

अग्राङ्ग ं-संज्ञा पु० [ देग० ] ज्वार बाजरे आदि अनाजों की बाज जिसमें से दाना काड़ लिया गया हो। खुग्बई। अग्बरा। संज्ञा पु० [ सं० ] दुरा गया। पिंगल वा छंद शाका में तीन तीन अज़रों के जो आड गया माने गए हैं उनमें से बार अर्थात्-जगया, रगया, सगया और तगया अशुभ माने गए हैं और अग्रया कहलाते हैं। इनको कविता के आदि में रग्यना द्वरा समस्ता जाता है। पर यह गयागया का दोष मात्रिक छंदों ही में माना जाता है वर्षावृक्षों में नहीं।

ग्रगणनीय-वि॰ [सं॰] (१) न गिनने योग्य। 'सामान्य। (२) ग्रनगिनत। श्रसंख्य। बेशुमार।

ग्रमित्र-वि॰ [सं॰ ] जिसकी गयाना न हो । धनगिनतः । धसंख्य । बेश्रमार । बहुत । बेहिसाव । धनेक ।

अप्रायस—वि० [सं०] (१) न गिनने योग्य । सामान्य । तुरुछ । असंख्य । क्षेश्रमार ।

ये।०—श्रमण्य पुण्य ।

अगत-कि० [सं० प्रथतः, पा० प्रश्नते।] 'आगे बक्षो' । महाबत क्षोग हाथी को आगे बढ़ाने के क्षिये 'अगत' 'अगत' कहते हैं। \* † (२) दे० 'अगति''।

अगति—संशा श्री ० [ सं० ] (१) दुरी गति । दुर्गति । दुर्गति । दुर्गति । कुराबी । क्रिंग प्राप्ति ।

(२) गति का उतारा । मृत्यु के पीछे की बुरी व्हा । मोख की अपासि । बंधन । नरक । मश्ने के पीछे दाव की दाह आदि किया का यथाविधि न होना । उ०—(क) काल, कर्म, गति, अगति, जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे—तुलसी ।

(छ) कहो तो मारि संहारि निशाचर रावया करी धगति की।
--स्र ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

(३) स्थिर वा अचल पदार्थ । केशवदास के अनुसार २८ वण्यें विषय हैं । इनमें से जे। स्थिर वा अचल हों उनकी 'अगित ' संज्ञा दी हैं । यथा—अगित सिंधु, गिरि, ताल, तरु, वापी, कूप बलानि।—केशव ।

ड॰—कौलीं राखें। थिर वपु, वापी कूप सर सम, इरि बिनु कीन्हें बहु बासर व्यतीत में।—केशव।

अगितिक-वि० [सं०] जिसकी कहीं गित वा पैठ न हो। जिसे कहीं ठिकाना न हो। बेठिकाने। अशरण । अनाथ। निराश्रय। उ०-अगितिक की गिति दीनदयाल।--कोई कवि।

अगती-वि॰ [सं० अगित ] जो गति वा मोच का अधिकारी न हो। बुरी गतिवाला। पापी। कुमार्गी। दुराचारी। कुकर्मी।

संज्ञा पुं० पापी मनुष्य। कुकर्मी मनुष्य। कुमार्गी आदमी।
पातकी व्यक्ति। उ०—(क) जय जय जय जय माधव बेनी।
जगहित प्रगट करी करुणामय श्रगतिन को गति देनी।—सूर।
(ख) देखि गति गोपिका की भूखि जाती निज गति श्रगतिन
कैसे धौं परम गति देते हैं।—केशव।

संज्ञा स्त्री॰ चकें इ। दादमर्दन। चक्रमर्दक। ददूश।

वि॰ स्त्री॰ [सं॰ अमतः ] अगाऊ । पेशगी ।

कि॰ वि॰-श्रागे से। पहिले से।

भ्रगत्तर †-वि० [सं० ग्रयतर ] श्रानेवाला ।

भ्रागत्या—कि॰ वि॰ [सं॰] (१) भ्रागे से। भविष्य में। (२) श्रागे चलकर। पीछे से। श्रंत में। (३) श्रकसात्।

ग्रगद्-वि॰ [सं॰ ] नीरोग । चंगा ।

संज्ञा पुं० श्रीषधि । दवा ।

यै।०--श्रगदंकार = वैद्य।

ग्रगदतंत्र—संज्ञा पुं० [सं०] श्रायुर्वेद के श्राठ भागों में से एक जिसमें सर्प, बिच्छू श्रादि के विष से पीड़ित मनुष्यों की चिकित्सा का विधान हो।

ग्रगन—संज्ञा स्त्री० (१) दे० ''श्रिप्ता''। (२) दे० ''श्रगण ''। ग्रगनत\*—वि० दे० ''श्रगणित''।

ग्रगनित\*-वि॰ दे॰ ''श्रगगित''।

अगनी 🛏 संज्ञा स्त्री० दे० " श्रक्ति "।

संज्ञा स्त्री० [सं० प्रय़ ] घोड़े के माथे पर की भैांरी वा घूमे हुए बाल ।

अगन् भारत । चाथ दुश्चादस नेश्वत वारी ।—जायसी ।

अगन् सारा । जाय धुआरस पन्टत पारा ।—जावसा । अगनेड\*-संज्ञा पुं० [सं० आमय ] आमय दिशा । अभि कोगा । ड०--- छुठयें नैऋत दिन्छन सतें ।वसे जाय अगनेड सो अठें ।

४०--- छुठय गम्हत दाच्छम सत ।वस जाय अगम् सा अठ । ---- जायसी ।

अग्रानेत के संज्ञा पुं० [सं० प्राप्तेय ] प्राप्तेय दिशा । प्राप्ति कीया । ४० — भैम काल पिक्कम सुध नैरिता । दिष्क्वन गुरु शुक्र धरानेता । — जायसी । अगम-वि॰ [सं॰ अगस्य] (१) न जानने योग्य। जहाँ कोई जान सके। दुर्गम। पहुँच के बाहर। अवघट। गहन। ४०— (क) यह तो घर है प्रेम का, मारग अगम अगाध।—कबीर। (ख) हे आगे परवत की पाटी। विषम पहार अगम सुठि घाटी।—जायसी। (ग) अब अपने यदुकुल समेत ले दूरि सिधारे जीति जवन। अगम सुपंथ दूरि दिच्या दिशि तहँ सुनियत सिख सिंधु जवन।—सूर।

(२) विकट । कठिन । मुशकिल । उ०—एक लालसा बड़ि उर माहीं । सुगम श्रगम कहि जात सो नाहीं ।—तुलसी । (३) दुर्लंभ । श्रलम्य । न मिलने येग्य । उ०—सुनु मुनीस वर दरसन्तोरे । श्रगम न कछु प्रतीति मन मोरे ।—तुलसी । (४) श्रगर । बहुत । श्रत्यंत । उ०—समुक्त श्रव जानकी मन माहि । बड़ो भाग्य गुगा श्रगम दशानन शिव वर दीने। ताहि ।—सर ।

( ४ ) न जानने याग्य । बुद्धि के परे । दुर्बीध ।

(६) अथाह । बहुत गहरा । उ०—यहाँ पर नदी में अगम जल हैं।

🗱 (७) संज्ञा पुं॰ दें॰ "श्रागम"।

त्रगमन कि वि [सं अन्यवात् ] आगे। पहिले। प्रथम।
आगे से। पहिले से। उ०—(क) नाम न जाने प्राम को,
भूला मारग जाय। काल पढ़ेंगा कारवा, अगमन कस न लोराय।
—कवीर।(ख) तब अगमन हैं गोरा मिला। तुई राजा लें
चल बादला।—जायसी।(ग) पग पग मग अगमन परित,
चरन श्ररुन दुति मूलि। ठोर ठोर लिख्यत रहे, दुप हरिया
सी फूलि।—बिहारी।(घ) निसचर सलभ कृसानु
राम सर डिड़ डिड़ परत जरत जड़ जैहें। रावन कि परिवार
श्रगमनी जमपुर जात बहुत सकुचैहें।—तुलसी।(च) पोढ़े
हुत पर्यंक परम रुचि रुक्मिणि चमर हुलावित तीर। उठि
श्रकुलाइ श्रगमने लीने मिलत नैन भरि श्राये नीर।—सूर।
(छ) पिय श्रागम ते श्रगमनिह , करि बैठी तिय मान।—

अगमनीया-वि॰ श्ली॰ [सं॰ ] न गमन करने योग्य (स्त्री )। जिस (स्त्री) के साथ संभोग करने का निपेध हो।

अगमानी—एंजा पुं० [सं० अञ्चामी] (१) अगुन्ना। नायक। सरदार। उ०—हें यह तरे पुत्र की, रन अगमानी भूप। नाम जासु दुष्यंत हें, कीरति जासु अनूप। — लक्ष्मणसिंह। (२) दे० "अगवानी"।

ग्रगमासी-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ 'भ्रगवांसी''।

अप्रगम्य-वि० [सं०] (१) न जाने येग्य। जहाँ कोई न जा सके। पहुँच के बाहर। अनघट। गहन। (२) विकट। कठिन। सुराकिज। (३) अपार। बहुत। अत्यंत। (४) जिसमें बुद्धि न पहुँचे। बुद्धि के बाहर। न जानने येग्य। अज्ञेष। दुर्वोध। (१) अथाह। बहुत गहरा।

ग्रागम्या-वि॰ श्लां॰ [सं॰] न गमन करने योग्य (स्त्री)। मैशुन के श्रयोग्य (स्त्री)।

संज्ञा श्री व न गमन करने योग्य श्री। वह श्री जिसके साथ संभोग करना निषिद्ध है। जैसे, गुरुपत्नी, राजपत्नी, सैातेली माँ, माँ, कन्या, पतोहू, सास, गर्भवती श्री, बहिन, सती, सगे भाई की श्री, भांजी,भतीजी, चेली, शिष्य की श्री, भांजे की श्री, भतीजे की श्री, हत्यादि।

श्चागस्यागमन-संज्ञा० पुं० [सं०] श्चगस्या स्त्री से सहवास । उस स्त्री के साथ मेथुन जिसके साथ संभोग का निषेध हैं।

द्मागर-संज्ञा पुं० [सं० श्रगरू] एक पेड़ जिसकी तकड़ी सुगंधित होती है। यह पेड़ भूटान, श्रासाम, पूर्वी बंगाल, खासिया, श्रीर मर्तवान की पहाड़ियों में होता है। इसकी उँचाई ६० से ३०० फुट क्यार घेरा १ से ८ फुट तक होता है। जब यह बीस वर्ष का होता है तब इसकी लकड़ी अगर के लिये काटी जाती है। पर कोई कोई कहते हैं कि ४० या ६० वर्ष के पहिले इसकी खकड़ी नहीं पकती । पहिले तो इसकी खकड़ी बहुत साधारण पीले रंग की श्रीर गंधरहित होती है। पर कुछ दिनों में घड़ और शाखाओं में जगह जगह एक प्रकार का रस त्राजाता है जिसके कारण उन स्थानों की लकड़ियां भारी हो जाती हैं। इन स्थानों से बकड़ियां काट ली जाती हैं और अगर के नाम से विकती हैं। यह रस जितना अधिक होता है उतनी ही जकड़ी उत्तम और भारी होती है। पर ऊपर से देखने से यह नहीं जाना जा सकता कि किस पेड़ में अच्छी लकड़ी निकलेगी। बिना सारा पेड़ काटे इसका पता नहीं लग सकता। एक अच्छे पेड़ में ३००) तक का अगर निकल सकता है। पेड़ का हलका भाग जिसमें यह रस वा गोंद कम होती है 'दूम' कहलाता है श्रीर सस्ता अर्थात् १), २) रुपये सेर बिकता है। पर असली काली लकड़ी जो गोंद अधिक होने के कारण भारी होती है 'ग़रकी' कहताती है और १६) या २०) सेर बिकती है। यह पानी में हुव जाती है। जकड़ी का बुरादा धूप, दसांग श्रादि में पढ़ता है। बंबई में जलाने के लिये इसकी श्रगरवत्ती बहुत बनती है। सिलहर में अगर का इत्र बहुत बनता है। चोवा नामक सुराध इसीसे बनता है।

पर्या०--- जद।

श्रव्य० [फ़ा०] यदि । जो ।

मुहा**ः—अगर मगर करना** = (१) हुजत करना। तर्क करना। (२) श्रागा पीछा करना।

श्चरार्ड्रे-वि० [सं० त्रगरू] श्यामता खिए हुए सुनहका संदक्षी रंग का।

अगरचे-श्रव्य० [फा॰] गोकि। य्यपि। हरचंद वावजूरे कि।
अगरना क्ष-क्रि॰ श्र॰ [सं॰ जम ] आगे होता। आगे जाता।
अगाई चलना। आगे आगे भागता। बढ़ना। उ०-प्यारी
अगरि चली हरि धाये। पकरिन पावत पर थकाए। --- गि॰ दास।
अगरपार-संज्ञा पुं० [सं॰ अम ] क्षत्रियों की एक जाति। उ०-- क्षत्री
औ बचवान य्येली। अगरपार चाहान चेंदेली। -- जायसी।
अगरवारी---संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ अगस्वित्तिका] सुगध के निमित्त जलाने की पतली सींक वा बत्ती जिसमें अगर तथा कुछ और सुगधित वस्तु पीस कर लपेटते हैं। इसका ब्यापार मदास और बंबई में बहुत होता है।

च्यगरचाला—संज्ञा० पुं० [ हिं० श्रगरीहावाक्षा श्रथत। श्रागरेवाका ] [ स्त्रां० श्रगरवाकिन ] वैश्यों की एक जाति जिसका धादि निवास दिखी से पश्चिम बगरोहा नामक स्थान कहा जाता है।

ग्रगरसार-संज्ञा पुं० दे० " ग्रगर"।

त्र्यगरी—संज्ञा स्त्री० [सं० अगरा,] एक प्रकार की घास । क्संज्ञा० स्त्री० [सं० अगेल ] लकड़ी वा लोहे का छोटा डंडा जो किवाड़ के पछे में केंद्रा लगा कर डाला रहता है। इसके इधर उधर खींचने से किवाड़ खुकारे भार बंद होते हैं। किछी । ब्योड़ा।

संज्ञा स्त्री० [सं० अप्र] फूस की छाजन का एक दंग जिसमें जड़ ढाज वा उतार की छोर रखते हैं।

\* संज्ञा स्त्री० [सं० अनगीत ] (१) अंडबंड बात । बुरी बात । अनुचित बात । (२) अगराई हुई बात (अगराना == स्नेह से एष्टता का व्यवहार करना )। उ०-गंडुरि दृइ फटकारि के हिर करत है लँगरी । नित प्रति पेसइ देंग कर इमसी कहें अगरी।—सूर ।

अगर लकड़ी। उद।

अगरोक्ष—वि० [सं० अम ] (१) अगला । प्रथम । (२) बढ़ कर । श्रेष्ट । उत्तम । उ०-सर सनेह ग्वारि मन अटक्यो छांड्डु दिए परत नहिँ पगरो । परम मगन है रही चित मुख सबते भाग यही को अगरो । —सूर । (३) अधिक । उथाया । उ०-योजन बीस एक अरु अगरो डेरा इहि अनुमान । वजवासी नर नारि अंत नहिँ माने। सिंधु समान । —सूर । अगर्ये—वि० [सं०] गर्व वा अभिमान रहित । निरम्मिता ।

अगर्च-वि॰ [सं॰] गर्व वा अभिमान रहित । निरिभमान । सीधा सादा ।

अगल बगल- कि॰ वि॰ [फ़ा॰ ] इधर उधर । दोनी चार । सास पास । दोनी पारवें में । दोनी किनारे ।

अगलहिया—संज्ञा ऑ॰ [देग॰] एक चिक्रिया।

अभारता—वि० [सं० अम ] [की० अगसी ] (१) आगे का! अम भाग का! सामने का! अगादी का! पिछुवा शब्द का उद्यादा। उ०-चोड़े का अगदा पैर समृद्ध हैं।

(२) पहिलो का। पूर्ववर्ती। अधम। (३) विशत समय का। प्राचीन। पुराना। था ॰ भगले समय । भगले. लोग ।

- (४) श्रागामी । श्रानेवाला । भविष्य । उं०-मैं श्रगले साल वहाँ जाऊँगा ।
- (४) श्रपर । दूसरा । एक के बाद का । उ॰ उससे श्रगला घर हमारा है ।

संज्ञा । प्रं । प्रयाप्त्रा । प्रधान । प्रधान । प्रधान । प्रधान । प्रधान । प्रधान ने सब बात में प्रगले बनते हैं। (२) चतुर आदमी। चालाक आदमी। चुस्त आदमी। उ॰—अगला श्रपना काम कर गया हम लोग देखते ही रह गए।

(३) पूर्वज । पुरखा ।

विशोष — इसका प्रयोग बहुवचन ही में होता है। उ०—जो अगले करते हैं उसे करना चाहिए।

- (४) खियां अपने पति को भी इस नाम से सूचित करती हैं।
- (५) करनफूल के आगे लगी हुई जंज़ीर।
- (६) गाँव भौर उसकी हद के बीच में पड़नेवाले खेतों का समूह। गाँमा।
- अगवाई—संज्ञा० श्ली० [सं० अग्र = आगे + आयान = आना] अगवानी । अभ्यर्थना । आगे से जाकर लेना ।

संज्ञा पुं० [सं० श्रमगामी] श्रागे चलनेवाला । श्रगुश्रा । श्रमसर । उ०—इसमाइल राजेंद्र गुसाई । सफ़दर जंग भए श्रगवाई —सुदन ।

भगवाड़ा-संज्ञा पुं० [सं० अप्रवाद् अयवा अप्र + वार (प्रत्य०) ] घर के भागे का भाग । घर के द्वार के सामने की भूमि । पिछवाड़ा शब्द का उत्तटा।

श्रगवान—संशा पुं० [सं० श्रम + धान ] (१) श्रगवानी करनेवाला। श्रम्यर्थना करनेवाला। श्रागे से जाकर लेनेवाला। (२) विवाह में कन्या पत्त के वे लोग जो बरात को श्रागे से जाकर लेते हैं। ड०—(क) श्रगवानम्ह जन दीख बराता। उर श्रानंद पुलक भर गाता।—हुलसी। (ख) सहित बरात राव सनमाना। श्रायसु मांगि फिरे श्रगवाना।—हुलसी।

संज्ञा पुं० [ सं० त्रय + यान ] (१) श्रगवानी । श्रभ्यर्थना । श्रागे से जाकर लेना । (२) विवाह में कन्या पत्र के लोगों का बरात की श्रभ्यर्थना के लिये जाना । उ०—महाराज जयसिंह जय में सिंह के समान निरयान समय जासु गंग लीन्हीं श्रगवान । —रधुराज ।

कि प्र-करना ।-- लेना ।--होना ।

आगवानी— संज्ञा श्रां० [ सं० अय + यान ] (१) किसी अपने यहाँ आते दुए अतिथि से निकट पहुँचने पर सादर मिलना । आगे बढ़ कर लोना । अभ्यर्थना । पेशवाई । (२) विवाह में बरात जब खड़की बाले के घर के पास आती है तब कन्या पण के इन्ह लोग सज अज कर बाजे गाजे के साथ आगे जाकर उससे मिलते हैं। इसी की अगवानी कहते हैं। ३०—अगवानी तो श्राइया, ज्ञान विचार विवेक । पीछे हरि भी श्रायँगे, सारी सैांज समेक ।—कबीर ।

# संज्ञा पुं० [ सं० अग्रगामी ] अगुआ । अग्रसर । पेशवा । उ०—सखी री पुर बनिता हम जानी । याही तें अनुमान होत हे षटपद से अगवानी ।—सूर ।

श्रगवार †—संज्ञा पुं० [ सं० अग्र = आगे + वर = वॉरना ] (१) खिलि-हान में अन्न का वह भाग जो राशि से निकाल कर हलवाहे आदि के लिये अलग कर दिया जाता है।

(२) वह हलका अन्न जो श्रोसाने में भूसे के साथ चला जाता है श्रीर जिसे ग़रीब लोग ले जाते हैं। (३) गाँव का चमार।

† (४) दे० ''श्रगवाड़ा''।

अप्रावाँसी—संज्ञा स्त्री० [सं० अधवासी ] (१) हल की वह लकड़ी जिसमें फाल लगा रहता है। (२) मज़दूरी के स्थान पर हलवाहे का वह भाग जो वह पैदावार में से पाता है।

भगसारी-कि वि [सं श्रवसर ] श्रागे । उ०-हिस्त के जूह श्राय श्रगसारी । हनुमत तवे कँगूर पसारी ।-जायसी ।

अगस्त—संज्ञा पुं० [ प्र० प्रागस्ट ] (१) धँगरेज़ी का आठवाँ महीना जो भादों में पड़ता है।

(२) दे० ''श्रगस्त्य''।

ग्रगस्त्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक ऋषि का नाम जिनके पिता मित्रावरुण थे। ऋग्वेद में लिखा है कि मित्रावरुण ने उर्वशी को देख श्रीर कामपीड़ित हो वीर्य्यपात किया जिससे श्रगस्य उत्पक्ष हुए। सायगाचार्य्य ने श्रपने भाष्य में लिखा है कि इनकी उत्पत्ति एक घड़े में हुई इसीसें इन्हें मेत्रावरुगि, श्रीर्व-शेय, कुंभसंभव, घटोद्भव श्रीर कुंभज कहते हैं। पुरागों में इनके ग्रगस्य नाम पड़ने की कथा यह लिखी है कि इन्होंने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को लिटा दिया। इनका एक नाम विंध्यकृट भी है। इनके समुद्र के। चुह्न में भर कर पी जाने की बात भी पुरायों में लिखी है जिससे ये समुद्रशुलुक और पीताब्धि भी कहलाते हैं। कहीं कहीं पुराणों ने इन्हें पुलस्य का पुत्र भी लिखा है। ऋग्वेद में इनकी कई ऋचाएँ हैं। (२) एक तारे का नाम जो भादों में सिंह के सूर्य्य के १७ श्रंश पर उदय होता है। रंग इसका कुछ पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। इसका उदय दिचया की थार होता है इससे बहुत उत्तर के निवासियों के। यह नहीं दिखाई देता । आकाश के स्थिर तारों में लुब्धक की छोड़ कर दूसरा कोई इस जैसा नहीं चमचमाता। यह जुब्धक से ३४ दिखेगा है।

(३) एक पेड़ जो ऊँचा और घेरेदार होता है। इसकी पत्तियाँ सिरिस के समान होती हैं। फूल इसके टेढ़े टेढ़े घर्ड चंदाकार जाज और सफ़ेद होते हैं। इसके छिज़के का काढ़ा शीतका और उत्तर में दिया जाता है। पत्तियाँ इसकी रेचक हैं। पत्ती श्रीर फूल के रस की नास लेये से बिनास फूटना, सिरदर्द श्रीर ज्वर श्रच्छा होता है। श्रांखों में फूलों का रस डालने से ज्योति बढ़ती है। फूलों की तरकारी श्रीर श्रचार भी होता है।

अगस्त्यकूट—संज्ञा पुं० [सं०] दिश्वया मदास प्रांत में एक पर्वत जिससे ताम्रपर्यी नदी निकली है।

श्रगस्त्यहरी-संज्ञा पुं० [सं० श्रगस्त्य शतका ] कई द्रव्यों के संयोग से जिनमें हर्र मुख्य है बनी हुई एक श्रायुर्वेदिक श्रोपिध जो खांसी, हिचकी, संग्रहणी श्रादि रोगों में दी जाती है।

अप्रगह अप्ति [सं० अप्राह्य] (१) न पकड़ने योग्य । न हाथ में श्राने लायक । चंचल । उ०—माध्य जू नेकु हटकी गाय । निसि बासर यह भरमति इत उत अप्राह गही निह जाय ।

(२) जो वर्णन श्रीर चिंतन के बाहर हो। उ० कहें गाधि-नंदन मुदित रशुनंदन सीं नृपगति श्रगह गिरा न जाति गहीं हैं।—तुजसी।

(३) न धारण करने योग्य । कठिन । सुरिकल । उ०—ऊवो जो तुम हमही बतायो । सो हम निपट कठिनई करि करि या मन को समुभायो । योग याचना जबहिँ अगह गहि तबहीँ सो है ल्यायो । —सूर ।

श्रगहन-संज्ञा पुं० [सं० श्रयहायय ] [वि० श्रगहतिया, श्रगहती ]
प्राचीन वैदिक कम के श्रनुसार वर्ष का श्रगला या पहिला
महीना। गुजरात श्रादि में यह कम श्रभी तक है। पर उत्तरीय
भारत में गयाना चैत्र मास से श्रारंभ होती है। इस कारया
यह वर्ष का नवां महीना पड़ता है। मार्गशीर्ष। मगसिर।

श्चगहानिया—वि० [सं० श्रमहायर्गा] श्चगहन में होनेवाला धान । श्चगहनी—वि० [सं० श्रमहायर्गा] श्चगहन में तैयार होनेवाला । संज्ञा स्त्रां० वह फ़सल जो श्चगहन में काटी जाती है जैसे जड़हन धान, उरद इत्यादि ।

अगहर \*†—कि वि० [ सं० अग्र, पा० अग्ग + हिं०—हर (प्रत्य०) ]
(१) आगे। (२) पहिले। प्रथम। उ०—राजत दीवा रायमिन,
बाई तरफ श्रडोल। डमगत श्रगहर जूम को, ताकत प्रति भट
गोला। — लाखा।

अगहाट—संज्ञा पुं० [सं० प्रमाह्य ] वह भूमि जो किसी केश्र धिकार
में चिर काल के लिये हो और जिसे वह श्रलग न कर सके।
अगहुँ इ \*—वि० [सं० श्रम, पा० श्रग्ग + हिं० हुँड (प्रत्य०)] श्रगुश्रा।
श्रागे चलनेवाला। उ०—बिलोके दूरिते होउ बीर।.....
मन श्रगहुँ इ तन पुलकि सिथिल भयो निलन नयन भरेनीर।

कि॰ वि॰ श्रागे । श्रागे की श्रोर । पिछ्हुँ ड शब्द का उत्तटा । ड॰—कोप भवन सुनि सकुचेंड राऊ । भय बस श्रगहुँ ड्र परे न पाँऊ ।—तुत्तसी ।

भ्रगाउनी \*- कि॰ वि॰ सिं॰ अम ] आगे। ड॰--सुरती मृदंगन

श्रागाउनी भरत स्वर भावती खुजागरे भरी है गुन श्रागरे। —देव। दे० ''श्रागोरी''।

अगाऊ-वि० [सं० अभ, भा० अग्ग + हिं० आक (भल्य०)] (१) अधिम। पेशागी । ३०— उसकी कुछ अगाक दाम देदो । \* (२) अगला । आगे का । ३०— धरि वाराह रूप रिपु मारधो ले . छिति दंत अगाक । — सूर ।

कि वि० क्ष-श्रागे। ग्रगाई से। श्रागे से। पहिले। प्रथम।
उ०—(क) कविरा करनी श्रापनी, कबहुँ न निष्फल जाय।
सात समुद ग्राड़ा परे, मिले ग्रगाज ग्राय।—कबीर। (म्ब)
साखिसखा सब सबल सुदामा देखु भी बुक्ति बेलि बलदाज।
यह तो मोहिँ खिमाई कोटि विधि उत्तटि विवाहन भाइ
ग्रगाज।—तुलसी। (ग) कीन कीन को उत्तर दीजै ताते
भग्यों श्रगाऊँ।—सूर। (घ) उप्रसेन भी सब मदुवंशियों
समेत गाजे बाजे से श्रगाऊ जाय मिले।—जलसू०।

अगाज़-संज्ञा पुं० [ सं० अप्र, प्रा० अग्ग + हिं० आड़ (प्रस्प०) ] (१) हुके की टोटी वा कुहनी में लगाने की सीधी नजी जिसे मुँह में रखकर धुआं खीचते हैं। निराक्षी। (२) जेस सींचने की

ढें कली की छोर पर लगी हुई पतली लकड़ी।

त्र्रगाङ्ग ं-संज्ञा पुं० [ हिं० ऋगाड़ ] (१) कछार । तरी । संज्ञा पुं० [ सं० ऋग ] यात्री का वह सामान जो पहिले सं स्रागे के पड़ाव पर भेज दिया जाता है । पेशखेमा ।

**मगाड़ी**-कि० वि० सि० अम, मा० अस्म + कि० पार्ग (अस्प०) ]

(१) आगे। उ०—इस घर के अगाड़ी एक चौराहा मिलेगा।
(२) भविष्य में। उ०—अभी से इसका ध्यान रक्षा नहीं
तो अगाड़ी सुश्किल पड़ेगी। (३) पूर्व। पहिले। उ००अगाड़ी के लोग बड़े सीधे सादे होते थे। (४) सामने।
समन्न। उ०—उनके अगाड़ी यह बात न कहना।

संज्ञा पुं० (१) किसी वस्तु के आगे का भाग ।

(२) श्रॅगरखे वा कुरते के सामने का भाग। (३) घोड़े के गरांव में बँधी हुई दो रस्सियां जो इधर उधर दो खूँटों से बँधी रहती हैं। (४) सेना का पहिला धावा। हहा। उ०--फ़ीज की श्रमाड़ी श्रांधी की पिछाड़ी।

अगाड़-कि॰ वि॰ दे॰ "भगाड़ी"।

ग्रगाध्ये-वि० [सं०] (१) श्रथाह । बहुत गहरा । श्रतकस्पर्श । उ०-सुधा सुरा सम साधु श्रसाधू । जनक एक जल जक्षधि श्रगाधू ।—नुजसी ।

(२) श्रपार । श्रसीम । श्रस्यंत । बहुत । श्रधिक । ४०—(क) देखि मिटें श्रपराध श्रमाध निमजत साधु समाज भक्षो रे । —तुलसी । (ख) सास गुलास मसामस मैं दर्ग टोकर दे गई रूप श्रमाधा ।—पद्माकर । •

(३) जिसका कोई पार न पा सके । बोधागम्य । दुर्बोध । न समक्त में आने योग्य । ४०—धगुन सगुन दुइ मझ सक्या । अकथ, अगाध, अनादि, अनूपा ।—तुकसी । संज्ञा पुं० (१) छेद । (२) गड्ढा । अप्रामी \*-क्रि० वि० [सं० अधिम ] आगे ।

त्र्रागार—संज्ञा पुं० [ सं० त्रगार ] (१) घर । निवासस्थान । धाम ।

गृह । (२) ढेर । राशि । समृह । श्रदाला । श्रलगार । कि॰ वि॰ श्रागे । श्रगाड़ी । पहिले । प्रथम । उ॰—प्रीतम के। श्ररु प्रानन के। हट देखने। हैं श्रब होत सवारे। कैधें। चलैंगे। श्रगार सखी यहि देह ते प्रान कि गेह ते प्यारे। —कोई कवि।

श्चगारी-कि॰ वि॰ दे॰ "श्चगाड़ी"। श्चगाव ंप्-संज्ञा पुं० [सं० श्रम ] ऊँख के ऊपर का पतला श्रोर नीरस भाग जिसमें गांठें बहुत पास पास होती हैं। श्चगौरा। श्रघोरी। श्रॅगोरी।

श्रामास्तक्क-संज्ञा पुं० [सं० श्रम, प्रा० श्रम्म + हिं० श्रास (प्रत्य०)] द्वार के श्रामों का चब्रुतरा।

संज्ञा पुं० [सं० श्राकाश ] श्राकाश । उ०—हों सँग साँवरे के जैहों । होनी होय सो होवे श्रवहीं जरा श्रपजश काहू न डरे हों । कहा रिसाह करें कोड मेरो कछु जो कहें प्रान तेहि देहों । देहों त्यागि, राखिहों यह वत हरि रित बीज बहुरि कब बेहों । का यह सूर श्रजिर श्रवनी तनु तिज श्रगास पिय भवन समेहों । का यह यूजवापी क्रीड़ा जल भिज नेंद्नंद सबे सुख लेहों ।—सूर ।

अध्याह अन्वि० [ सं० अगाथ ] (१) अध्याह । बहुत गहरा। (२) अध्याह । बहुत । ड०—जो जो सुने धुने सिर, राजिह प्रीति अगाह ।—जायसी । (१) गंभीर । चिंतित । उदास । ड०—जबिह सुरज कहँ लागा राहू । तबिह कमल मन भये। अगाह ।—जायसी ।

# वि० [फा० त्रागाह] विदित । प्रगट । ज्ञात । मालूम । उ० -- जस तुम काया कीन्हेंच दाहू । सो सब गुरु कहँ भयड त्रागाहू ।
 — जायसी ।

अभियाना—िकि० श्र० [ सं० श्रिज्ञ ] जल उठना । गरमाना । जलन

"वा दाह्रयुक्त होना । उ०—(क) चलते चलते उसका पैर
श्रागिया गया । (ख) श्रोर भवन श्रवलन वृत धारधो जोग
समाधि लगाई । इहि उर श्रानि रूप देखे की श्रागि उठै
श्रागिश्राई ।—सूर ।

स्रिगिन—तंशा श्लां ि सं० अशि ] िक्षि० अभियाना ] \* (१) श्राग । (२) गौरैया वा बया के श्राकार की एक छोटी चिड़िया , जिसका रंग मटमें ला होता है। इसकी बोली बहुत प्यारी होती हैं। लोग इसे कपड़े से ठॅंके हुए पिँजरे में रखते हैं। यह हर जगह पाई जाती हैं।

(३ँ) एक प्रकार की घास जिसमें नीबू की सी मीठी महँक रहती हैं। इसका तेवा बनता है। अगिया घास। नीली चाय। यज्ञकुश।

संज्ञा श्ली ० [सं० प्रकारिका] ईख के ऊपर का पतला नीरस भाग। श्रागीरी। वि० [सं० अ = नईं। + हिं० गिनना ] अगियत । बेशुमार । ड०—सांब के लक्ष्मणा सहित लाए बहुरि दियो दायज अगिन गिनी न जाई।—सूर ।

त्र्यगिनबोट—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ अप्ति + शं॰ बोट] एक प्रकार की बड़ी नाव वा जहाज़ जो भाप के एंजिन के ज़ोर से चलती है। स्टीमर । धुआंकश ।

ग्रगिनित\*-वि॰ दे॰ " श्रगिएत "।

अगिया—संज्ञा स्त्री० [सं० अभि, प्रा० अगि ] (१) एक खर वा घास जिसमें पीले फूल लगते हैं श्रीर जो खेतीं में उत्पन्न हो कर कोदो श्रीर ज्वार के पीधों को जला देती है।

- (२) एक प्रकार की घास जिसमें नीबू की सी सुगंधि निकलती है ग्रोर जिससे तेल बनता है। दवाग्रों में भी यह पड़ती है। श्रागिया घास। नीली चाय। यज्ञकुश।
- (३) एक दृढ़ ६ से १० फुट लंबा पौथा जो हिमालय, श्रासाम श्रीर ब्रह्मा में मिलता है। इसके पत्ते श्रीर इंडलों में ज़हरीले रोएँ होते हैं जिनके शरीर में धँसने से पीड़ा होती है। इसी से इसे चौपाए नहीं छूते। नैपाल श्रादि देशों में पहाड़ी लोग इसकी छाल से रेशे निकाल कर भँगरा नामक मोटा कपड़ा बनाते हैं।
- ( ४ ) घोड़ों श्रीर बैलों का एक रेगा।
- ( १ ) एक रोग जिसमें पैर में पीले पीले छाले पड़ जाते हैं।
- (६) विक्रमादित्य के दे। बैतालें। में से एक।

श्रगिया कोइलिया—संज्ञा पुं० [हिं० श्राग + कोयला] दें। बैताल जिन्हें विक्रमादित्य ने सिद्ध किया था ग्रीर जो सदा स्मरण करते ही उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे। इनकी कहानी बैतालपचीसी श्रीर कथासरितसागर में लिखीं है।

अगिया बैताल संज्ञा पुं० [सं० अग्नि, प्रा० अग्नि + बैताल ] (१) विक्रमादित्य के दो बैतालों में से एक ।

- (२) उल्कामुख प्रेत । मुँह से लुक वा जपट निकालनेवाला भूत ।
- (३) दलदल या तराई में इधर उधर घूमते हुए फ़ासफरस के श्रंश जो दूर से जलते हुए ज़क के समान जान पड़ते हैं। ये कभी कभी कबरिस्तानों में भी श्रंधेरी रात में दिखाई देते हैं।

ग्रगिरी — संज्ञा स्त्री० [सं० अध = श्रागे ] मकान के श्रागे का भाग ।

द्वार । ड० — तुलसी सेव जानि छुबि छाए । बरसाने मन मोहन
श्राए । चारि दुश्रारे उन्नत भारे । करिवर बहु भूसत मतवारे ।

इमि देखत श्रगिरी छुबि छाए । श्रंतःपुर मह माधव श्राए ।

—गोपाला० ।

अगिला †-वि॰ दे॰ '' अगला''। अगिहाना †-- संज्ञा पुं० [सं० अग्निधन] आग रखने का स्थान। स्थान जहाँ आग जलाई जाती हो। अभीठा-संज्ञापुं० [किं० अभीत = श्रामे, सं० श्रम, प्रा श्रम्म + सं० इष्ट, प्रा० इह (प्रत्य०)] आगे का भाग । अगवाड़ा । उ०—काटि कियों कदली दल गोभ की दीन्हों जमाय निहारी

विश्वास कियों कदली दल गोभ की दीन्हों जमाय निहारी अगीठि है। कांध ते चाकरी, पातरी लंक लीं सोभित माने। सलोनी की पीठि है। —सूर।

अप्रगीत पछीत अप्ति वि० [सं० अधातः पश्चात्] आगे पीछे । आगे की श्रीर पीछे की श्रीर ।

संज्ञा पुं० श्रगवाड़ा पिछ्नवाड़ा । श्रागे का भाग श्रीर पीछे का भाग । उ०—श्राय श्रगीत पछीत ह्वें जो नित टेरत मोहिं सनेह की क्कन । जानत हैं की न जानत कोड जरें नर नारि सरोप भभूकन । —टाकुर ।

अगु-संज्ञा पुं० [सं०] राहुप्रह ।

अगुआ-संज्ञा पुं० [सं० पद्म + हिं० थ्या ] [क्रि० पर्मुष्माना । संज्ञा प्रयुष्माई, प्रयुष्माना ] (१) श्रमसर । श्रागे चलनेवाला । पेरावा । श्रमणी ।

(२) मुखिया । प्रधान । नायक । सरदार । नेता ।

(३) पथदर्शक । मार्ग बतानेवाला । रहनुमा । उ०---श्रगुश्रा भयउ सेल बुरहान् । पंथ लाइ जिन दीन गियान्।---जायसी ।

(४) विवाह की बात चीत लानेवाला । विवाह ठीक करने वाला ।

अगुआई—संज्ञा स्त्री० [सं० अधा, प्रा० अग्ग + हिं० आई (प्रल०) ]

(१) श्रमणी होने की क्रिया। श्रमसरता। (२) प्रधानता। सरदारी।(३) मार्गप्रदर्शन। रहनुमाई। रास्ता दिखलाना।

अगुआना-कि॰ स॰ [सं॰ प्रश्न] [संज्ञा प्रगुष्त्रानी ] आगे करना। अगुष्रा बनाना । सरदार नियत करना।

ग्रगुवानी-संज्ञा स्री०दे० "श्रगवानी"।

श्चराग्रा—वि॰ [सं॰ ] (१) गुर्चारहित । निगुँगा । धर्म वा न्यापार शून्य । रज, तम श्रादि गुर्चारहित ।

(२) निगु पा । अनाड़ी । मूर्ख । बेहुनर ।

अप्रायाश्च-वि० [सं०] जो गुयाज्ञ न हो। जिसे गुया की परस्व न हो। अनादी। गँवार। नाकृदरदान।

त्रमुखी-वि० [सं० ] निर्गुषी । गुषरहित । श्रनाड़ी ।मूर्खं ।

श्रगुताना \* ∱-कि॰ श्र॰ दे॰ "उकताना"।

**ग्रागुन**-वि॰ दे॰ 'श्रगुण्''।

अगुमन-कि॰ वि॰ दे॰ 'अगमन''।

**ग्रगुरु**—वि० [सं०] (१) जो भारी न हो । हलका । सुबुक ।

, (२) जिसने गुरु से उपदेश न पाया हो। बिना गुरु का।

(३) लघु वा इस्त्र (वर्ग)।

संज्ञा० पुं० (१) धागर शृष । अद । (२) शीशम का पेड़ । अगुवा-संज्ञा पुं० दे० ''अगुधा'' ।

अप्राद्ध- वि॰ [सं॰] जो छिपा न हो। स्पष्ट। प्रगट। सहज। बासान।

संज्ञा पुंव अवंकार में गुर्गाभूत ब्यंग के आठ भेतें में से एक।
यह वाच्य के समान ही स्पष्ट होता है। जैसे, उदयाचल
चुंवत रवी, अस्ताचल को चंद। यहां प्रभात का होना ब्यंग्य
होने पर भी स्पष्ट है।

अगूद्रगंधा-संज्ञा स्त्री० [सं०] हींग । गांधी ।

अप्रो थ-संज्ञा पुं० [सं० अभिमन्य] अरनी का पेड़ । गनियारी ।

अभीला—संज्ञा पुं० [सं० अम] (१) आगो वाली मठियाँ जिन्हें नीच जाति की कियाँ कलाई में पहिनती हैं। इस राज्य का उलटा पहुँका है।

(२) हलका श्रश्न जो श्रीसात समय भूमे के लाथ श्रागे जा पड़ता हैं श्रीर जिसे हलवाड़े श्रादि को जाते हैं।

अगैह—वि० [सं०] गृहरहित । जिसे घर द्वार न हो । बेठिकाने का । उ०---तुम सम अभन भिखारि अगेहा । होत विरंचि सिवहिँ संदेहा ।---तुलसी ।

अभीरा-संज्ञा पुं० [सं० अभ] नई फ़सल की पहिली आंटी जो प्रायः ज़मीनदार को भेँट की जाती है।

कारी।ई—वि० की० [सं० का + गोप + हि० ई (अस्थ०)] जो कियी नहीं। प्रगट । ज़ाहिर ।

क्रि प्र0-करना ।-होना ।

अगोच्चर-वि० [सं०] जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। बोधागम्य। इंद्रियातीत। श्रप्रत्यत्त । अप्रगट। अध्यक्त। ४०-सियराम अव-कोकनि परस्पर प्रेम काहु न जाकि परै। मन बुढि वर वानी अगोचर प्रगट कवि कँसे करैं।---तुक्तसी।

अमेरि-संज्ञा पुं० [सं० अम = आगे + हिं० औट = आब ] [कि० अगे-टना ] (१) रोक । औट । आब ।

(२) आश्रय। आधार। उ०—रहिई चंचल प्रान ये, कहि कीन की अगोट। जलन चलन की चित भरी, कलन पलन की श्रोट।—बिहारी।

क्रगोटना-िक ० सं (प्रायण) मान क्ष्म करें करें तुरक सी (१) रेकना। के कना। उ०-(क) तुम नहिं करें। तुरक सी मेख। छुत पै करिह जंत के फेट्स। सत्रु केट जो पाय क्षगोटी। मीठी खांड़ जेवाए रोटी। इससा क्षाछ के पावा छुत्। मूल नए संग रहे न पातु। (ख) रही वे घूँ घट पट की कोट। मने। कियो फिर मान मवासी मन्मथ बंकट कोट। नह सुत कीज कपाट सुलच्छन वे दग द्वार क्षगोटी। भीतर भाग कृष्ण भूपति को राखि क्षधर मधु मोटी। कंजन काड़ तिसक जाभू-प्या सजि कायुध वड़ छोट। भृगुटी सूर गद्दी कर सारँग निकट कटाच्छन चोट।—सूर। (२) रोक रखना। बंद कर रखना। पहरे में रखना। क़ैद करना। उ०-जागुनही ताराखिए आखिन मांहि अगोट।--बिहारी।

(३) छिपाना। टांकना। उ०—तेर तरेरे दगन ही राखित क्यों न झॅगोट। छैल छुबीले पे कहा करित कमल पे चोट।—पद्माकर।

कि० स० [सं० अङ्ग = शरीर + हिं० ओट + ना (प्रत्य०)] (१) अंगीकार करना। स्वीकार करना। (२) पसंद करना। चुनना। उ०-तब भगवती सुजान बाया बाया बोली बिहँसि। चढ़ी मराल विमान दमयन्ती के दाहिने। आए लखि यहि है।र, केटि केटि ये देवता। जित चित की तुव दौर मन विचारि कर वाहु पति। लगत करूप शत केटि एक एक के गुन गनत। मन में लेहि अगोटि जो सुंदर नीको लगे।

कि॰ १४० रुकना। श्रह्ना। टहरना। फँसना। उलक्तना। इ॰—दोड भैया मैया पै माँगत दे मोहिँ मालन रोटी। सुनि भावति यह बात सुतन की भूठहि धाम के काम ध्रगोटी॥

चागाता—कि॰ वि॰ [सं॰ श्रन्नतः] द्यागे। सामने। उ०-वाजन वाजहिँ होय भ्रगोता। दोऊ कंत ले चाहें सोता।—जायसी। संज्ञा स्रो॰ श्रगवानी। पेशवाई।

मगोरदार—संज्ञा पुं० [ हिं० श्रगोरना + फा०—दार ] रखवाली करने वाला । पहरा देनेवाला । चैकसी करनेवाला । रखवाला । मगोरना—कि० स० [सं० श्रम = श्रांग] (१) राह देखना । बाट जोहना । इंतज़ार करना । प्रतीचा करना ।

(२) रखवाली करना । पहरा देना । चैाकसी करना । उक्-कुँ वरि लाख दुइ बार श्रगोरे । दुहुँ दिसि पँवर ठाढ़ कर जोरे । —जायसी ।

(३) रोकना । छुँकना । उ०-मेरे नैनन ही सब खोरि । श्याम बदन छुबि निरिष जु श्रदके बहुरे नहीं बहोरि । जो मैं कोटि जतन करि राखित घूँघट श्रोट श्रगोरि ।--सूर।

भ्रोगिरिया '-संज्ञा पुं० [सं० श्रम ] खेत की रखवाली करनेवाला। फुसल रखानेवाला। रखवाला।

अप्रोही †—संज्ञा पुं० [सं० अप्र ] वह बेल जिसके सींग आगो की श्रोर निकले हों।

द्भनींड़ी †-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रम ] ईख के ऊपर का पतला भाग। द्यगावः।

भागीतः ं नहेशा पुं० [सं० प्रश्न ] पेशागी। भागाज। रुपया जो भसामी ज़मीदार की नज़र वा पेशागी की तरह देता है। भागीति क्रिक्त वि० [सं० प्रश्न, प्रा० प्रगा ] भागे। उ०—देव दिखावत कंचन सो तन भीरन की मन ताव भगोनी। —देव।

संज्ञा स्त्री॰ (१) श्रगवानी । पेशवाई । (२) वह श्रातशबाज़ी जो बरात श्राने पर द्वारपूजा के समय छोड़ी जाती है ।

ग्रगीरा—संज्ञा पुं० [ सं० श्रम + हिं० श्रोर ] ऊख के ऊपर का पतला नीरस भाग जिसमें गांठें नज़दीक नज़दीक होती हैं। ग्रगीली—संज्ञा श्ली० [ देश० ] ईख की एक छोटी श्रीर कड़ी जाति। ग्रगीहें \*—कि० वि० [ सं० श्रमुख ] श्लागे। श्लगाड़ी। श्लागे की श्लोर। ड०—श्लाए विदेस ते बेनी प्रवीन खरे श्लगना श्लगना मन मोहें। भीतर भीन तें प्रान प्रिया सो कितो चहें पैग पड़े न श्लगीहें।—बेनी प्रवीन।

ग्रम्मायी-संज्ञा स्त्री०[सं०] ग्रम्म की स्त्री स्त्राहा ।

ब्रिझि—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्राग । तेज का गोचर रूप । उच्चाता । यह पृथ्वी, जल, वायु, श्राकाश श्रादि पंच भूतों वा पंच तक्तों में से एक हैं।

(२) वैद्यक के मत से श्रम्नि तीन प्रकार की मानी गई है यथा (क) भीम, जो तृगा काष्ठ श्रादि के जलने से उत्पन्न होती है। (ख) दिन्य, जो श्राकाश में बिजली से उत्पन्न होती है। (ग) उदर वा जटर जो पित्त रूप से नाभि के जपर हृद्य के नीचे रह कर भाजन भस्म करती है। इसी प्रकार कर्मकांड में श्रप्ति छुः प्रकार की मानी गई हैं।--गाईंपस्य, ब्राह्वनीय, दिल्लािक्षि, सभ्यािक्ष, श्रावसथ्य, श्रीपासनािक्षे । इनसें पहिली तीन प्रधान हैं। (३) वेद के तीन प्रधान देवताश्री ( अप्रि, वायु, श्रीर सूर्य्य ) में से एक । ऋग्वेद का प्रादु-भींव इसी से माना जाता है। वेद में श्रीप्त के मंत्र सबसे श्रिधिक हैं। श्रीम की सात जिह्वाएँ मानी गई हैं जिनके श्रलग श्रलग नाम हैं, जैसे काली, कराली, मनाजवा, सुला-हिता, धूम्प्रवर्णा, उम्रा श्रीर प्रदीप्ता। भिन्न भिन्न मंथों में ये नाम भिन्न भिन्न दिए हैं। यह देवता दित्तण-पूर्व की या का स्वामी है श्रीर श्राठ लोकपालों में से एक है। पुरागों में इसे वसु से उत्पन्न धर्म का पुत्र कहा है। इसकी स्त्री स्त्राहा थी जिससे पावक, पवमान, श्रीर शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनां पुत्रों के भी पैंतालिस पुत्र हुए। इस प्रकार सब मिलकर ४६ श्रक्ति माने गए हैं जिनका विवरण वायु-पुराया में विस्तार के साथ दिया है।

कि प्रo—जलना ।—जलाना ।—डालना ।—फूँकना ।— बालना ।—बुम्पना ।—बुम्पना ।—भड़कना ।—भड़-काना ।—लगना ।—लगाना ।—सुलगाना ।

(४) जठराप्ति । पाचनशक्ति । उ०—श्रप्ति तो मंद हो गई है भूख कहाँ से लगे । (५) पित्त । (६) तीन की संख्या, क्योंकि कर्मा कांड के श्रनुसार तीन श्रप्ति मुख्य हैं। (७) सोना । (८) चित्रक वा चीता । (६) भिजावाँ (१०) नीवू।

अभिक-संज्ञा पुं० [सं०] बीरबहूटी नाम का कीड़ा। अभिकर्म-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अभिदेश्य। दवन। (२) अभिसं-स्कार। शवदाह। ग्रक्तिकाष्ठ-संज्ञा पुं० [सं०] भगर का पेड़ ।

अभि में माना जाता है।

अभिकृक्कुट--संज्ञा पुं० [सं०] जलता हुआ तृया वा पयाल का पूला। लुका। लुकारी।

**अग्निक्मार**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) कार्त्तिकेय । पडानन ।

(२) श्रायुवंद के श्रनुसार एक रस जो जुदे जुदे श्रनुपानें के साथ देने से श्ररुचि, मंदािन्न, श्वास, कास, कफ़, प्रमेह श्रादि की दूर करता है।

अभिकुल-संज्ञा पुं० [सं०] चत्रिश्रों का एक कुल वा वंश विशेष।
ऐसी कथा है कि ऋषियों के तप में जब देख विज्ञ डालने
लगे तब उन्होंने वसिष्ठ की अध्यक्ता में आबू पर्यंत पर एक
यज्ञ किया। उस यज्ञ-कुंड से एक एक करके चार पुरुष उत्पन्न
हुए, जिनसे चार वंश चले अर्थात् प्रमार, परिहार, चालुक्य
वा सोलंकी, और चौहान। इन चार चत्रियों का कुल अपिकुल कहलाता है।

अभिकेतु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) शिव का एक नाम।

(२) रावण की सेना का एक राज्ञस।

ग्रिफ़िसा—संज्ञा पुं० [सं०] पूर्व भौर दिचया का कोना। ग्रिफ़िया—संज्ञा स्त्री० [सं०] शव का ग्रिफ़िया—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्राव का ग्रिफ़िया । सुर्वा जलाना। ग्रिफ़िकी ड्रा—संज्ञा स्त्री० [सं०] ग्रातिशवाज़ी।

अभिगर्भ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्य्यकांत मिण्-। सूर्य्यमुखी शीशा। श्रातिशी शीशा । (२) शमीवृत्त ।

वि॰ जिसके भीतर अग्नि हो । जो श्रम्नि उत्पन्न करे । उ०----श्रमिगर्भ पर्वत ।

स्रिश्तिमर्भे पर्वत-संज्ञा पुं० [सं० ] ज्वालामुखी पहाड़ । स्रिश्चिक-संज्ञा पुं० [सं० ] योग में शरीर के भीतर माने हुए छुः चक्कों में से एक । इसका स्थान भोहों का मध्य, रंग बिजली का सा श्रीर देवता परमात्मा माने गए हैं । इस चक्र में जिस कमल की भावना की गई है उसके दलों (पखुड़ियों) की संख्या दो श्रीर उनके श्रवर "ह" श्रीर "व" हैं ।

अग्निसित्- संज्ञा पुं॰ [सं०] अग्निहोत्री।

अभि से उत्पन्न । (२) अभि से उत्पन्न । (२) अभि के उत्पन्न करनेवाला । (३) अभिसंदीपक । पाचक ।

संज्ञा पुं॰ अभिजार वृत्त । समुद्रफल का पेड़ ।

ग्रिफ़िजार-संज्ञा॰ पुं॰ [सं०] समुद्र फल का पेड़ ।

ग्राशिजिह्न-संज्ञा पुं० [सं०] देवता । श्रमर ।

अग्निजिह्ना—संज्ञा स्त्रीं [सं ] (१) आग की खपट। (२) अग्नि देवता की सात जिह्नाएँ। मुंडकेगपिनपद् में इनके नाम ये दिए हैं—काली, कराली, मनेजिना, लोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरूपी। बृहत्संहिता में श्रंतिम दें। नामें के स्थान में उम्रा और प्रदीक्षा ये नाम दिए हैं। (३) खांगली। करि-यारी विष । अभिजंबाला—संज्ञा श्री० [सं०] (१) आग की सपट। (२) धव का पेड़ जिसमें सास फूस संगते हैं। (३) अभिकास । जसपिप्यसी का पेड़।

श्रिक्ताल-संज्ञा पुं० [सं० प्राध्नाज्याल ] जलपियाली का पेड़ । अग्नितंडावटी-संज्ञा श्ली० [सं० ] वंद्यक के अनुसार अजीर्थ नृर करनेवाली गोली।

अग्निदाह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) धाग में जलाने का कार्य । भस्म करने का कार्य । जलाना । (२) शवदाह । सुर्दा जलाना । अग्निदीपक—वि० [सं०] जठराभि को उत्तेजित करनेवाला । पाचन शक्ति को बढ़ानेवाला ।

अग्निदीपन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अन्निरीपक] (१) श्राप्तिवर्द्धन । जठराग्निकी वृद्धि । पाचन शक्ति की बढ़ती । (२) अग्निवर्द्धक श्रीपिश । पाचन शक्ति की बढ़ानेवासी द्वा । वह द्वा जिलके खाने से भूख सगे ।

असिपरीक्षा—संज्ञा स्रं। ( सं० ] (१) जसती हुई काग द्वारा परीका वा जांच । जसती हुई काग पर सम्माकर कथवा जसता हुका पानी, तेल वा लोहा छुलाकर किसी व्यक्ति के देग्यी वा निर्दोंच होने की जांच ।

विशेष-प्राचीन काल में जिल्ला किसी व्यक्ति परिकर्मी अपराध का संदेह होता था तब यह देखने के जिये कि घट यथार्थ में देशि है वा नहीं, सोग उसे आग पर चलने की कहते थे, अथवा उसके ऊपर जलता हुआ तेल वा जल डालते थे । उनका विश्वास था कि यदि वह निरपराध होगा ते। उसे कुछ अर्थव न आवेगी।

(२) सोने र्चादी आदि धातुश्रों की आग में तपाकर परमा।
अशिपुराण-संज्ञा पुं० [सं०] अटारह पुराणों में से एक । इस
का नाम अभिपुराण इस कारण है कि इसे अभि ने वशिष्ठजी
के पहिले पहिल सुनाया था। इसके रखेकों की संख्या कोई
१६०००, कोई १५०००, श्रीर कोई १६००० मानने हैं।
इसमें यद्यपि शिवमाद्दास्य का वर्णन प्रधान है, पर कर्मकांद्र,
राजनिति, धरमेशास्त्र, आयुर्वेद, अलंकार, सुन्द:शास्त्र, स्याकरण
आदि अनेक फुटकर विषय भी इसमें समिसित हैं।

अग्निमस्तर-संज्ञा पुं० [सं०] भन्नि उत्पन्न करनेवाला पत्थर । यह पत्थर जिससे भाग निकले । चक्रमक पत्थर । पथरी ।

त्राज्ञिकाया—संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कका। वह बाया जिसमें से काग की ज्वाला प्रगट हो। वह तीर जिससे काग की लपट निकले। भस्म करनेवाला वाया।

विद्येष---ऐसा कहा जाता है कि यह बाग मंत्र हारा चलाया जाता था और इससे ऋति की वर्षों होने करानी थी।

अग्निवास---रंशा पुं० [सं० भाम + वायु] (१) धोड़ों भारतृसरे चीपायी का एक रोग जिसमें उनके शरीर पर छोटे छोटे धावले निक-सते हैं भीर फूट कर फैसते हैं। यह रोग अधिकतर घोड़ों को होता है। (२) मनुष्यों का एक चर्मरोग जिसमें शरीर पर बड़े बड़े लाल चकत्ते वा ददोरे निकल आते हैं और साथही कभी कभी ज्वर भी आजाता है। पित्ती। जुड़ पित्ती। ददरा।

ग्रिशिबीज-संज्ञा पुं० [सं०] सोना।

विशेष—मनु श्रादि प्राचीन ग्रन्थों में सोने की उत्पत्ति श्रप्ति के संयोग से लिखी है।

श्राग्निभू-संज्ञा पुं० [सं०] कार्त्तिकेय । .

अप्रिमंथ—संज्ञा पुं०] सं०] (१) अरणी वृत्त जिसकी लकड़ी की परस्पर विसने से अप्ति बहुत जल्द निकलती है। (२) अरणी नामक यन्त्र जिससे यज्ञ के लिये आग निकाली जाती है।

ग्रिप्तिमिरिए- संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्य्यकांत मिरिए । एक बहुमूल्य पत्थर । (२) सूर्य्यमुखी शीशा । श्रातशी शीशा ।

ग्रिप्समांद्य-संज्ञा पुं० [सं०] मंदाक्षि । जठराक्षि की कमी । पाचन शक्ति की कमी । भूख न लगने का रोग ।

श्रक्रिमारुति—संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रगस्य मुनि का एक नाम ।

श्रिमुख-संज्ञा० पुं० [सं०] (१) देवता। (२) प्रेत। (३) ब्राह्मण।
(४) चीते का पेड़ा। (१) भिलांचे का पेड़ा। (६) वैद्यक में
श्रजीर्यानाशक एक चूर्य का नाम जो जवास्वार, सउजी,
चित्रक, लवया श्रादि कई वस्तुओं के मेज से बनता है। (७)

एक रस श्रीपधि का नाम जिससे वातश्रूल दूर होता है। जगरा–संज्ञा एंट सिंट ो ज्योतिय में पांच पांच वर्ष के जो बास्ट

श्रामियुग-संज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिप में पांच पांच वर्ष के जो बारह

 युग माने गए हैं उनमें से एक । इस युग के वर्षों के नाम
 कम से चित्रभानु, सभानु, तारण, पार्थिव श्रीर व्यय हैं।

श्रामिरोहिणी—संज्ञा र्आ॰ [सं॰ ] वैद्यकमतानुसार एक रोग जिसमें श्रामि के समान भलकते हुए फफोले पड़ते हैं श्रीर रोगी की दाह श्रीर ज्वर होता है।

ग्राशिलिंग—संज्ञा पुं० [सं०] ग्राग की लपट की रंगत श्रीर उसके कुकाव की देखकर शुभाशुभ फल वतलाने की विद्या।

ग्रिशिवंश-संज्ञा पुं० [सं०] श्रिशिकुला।

त्राजित्यर्थे—संज्ञा पुं० [सं०] इक्ष्वाकुवंशी एक राजा का नाम। यह रघु का प्रपात्र भीर सुदर्शन का पुत्र था।

ग्राग्निच्छ्भ-संज्ञा पुं∘ितं∘ ॑(३) साल वृत्तः। साल् का पेड़ः। (२) साल से निकली हुई गोंदः। रालः। धूपः।

श्रक्तिचिद्-संज्ञा पुं० [ सं० आधिवत ] श्रक्तिहोत्री ।

श्राशिवा-संज्ञा श्रां ॰ [सं॰ ] श्राप्तिहोत्र । प्रातःकाल श्रोर सार्यकाल , मंत्रों द्वारा श्रप्ति की उपासना की विधि ।

थां क-पंचामितिया = छांदोग्य उपनिपद् में सूर्य्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष और स्नीसंबंधी विज्ञान की 'पंचामितिया' कहा है ।

श्रामिश्यक्तंप-संज्ञा पुं० [सं०] बृहत्संहिता के श्रनुसार केतु ताराश्रों का एक भेद । ये केतु उक्तवा की माला से युक्त भीर संख्या में १२० कहे गए हैं।

श्राप्तिचेदा- संज्ञा पुं० [सं०] श्रायुर्वेद के श्राचार्थ्य एक प्राचीन ऋषि का नाम जो श्रप्ति के पुत्र कहे जाते हैं। **ऋियान्त्र**, संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद की एक ऋचा का नाम ।

अग्निशाला—संज्ञा स्त्री० [सं०] वह घर जिसमें श्रिप्तिहोत्र वा हवन करने की श्रप्ति स्थापित हो ।

अग्निशिख-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कुसुम वा बरे का पेड़ । (२) कुकुम । केसर । (३) सोना । (४) दीपक । (४) बाया । तीर ।

ग्रिग्निश्वा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रिप्ति की ज्वाला । श्राग की . लपट । (२) किलयारी वा करियारी नामक पौधा जिसकी जड़ में विष होता है।

अग्निशुद्धि—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रप्ति से पवित्र करने की किया। श्राग छुलाकर किसी वस्तु को शुद्ध करना। (२) अग्निपरीज्ञा। दे० "श्रप्तिपरीज्ञा"।

अशिष्टुत्-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का यज्ञ जो एक दिन में पूरा होता है। यह अभिधोम यज्ञ का ही संखेप है।

अप्रिष्टोम-संज्ञा पुं० [सं० ] एक यज्ञ जो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का रूपांतर है भीर जो स्वर्ग की कामना से किया जाता है। इसका काल वसंत है। इसके करने का अधिकार अप्रिहेश्री ब्राह्मण्य को है। द्रच्य इसका सोम है। देवता इसके इंद और वायु आदि हैं। इसमें ऋत्वजों की संख्या सोलह होती है। यह यज्ञ पांच दिन में समाप्त होता है।

ग्रिझिसंस्कार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राग का व्यवहार । तपाना । जलाना । (२) शुद्धि के लिये श्रिझिस्पर्श कराने का विधान । (३) मृतक के शव को भस्म करने के लिये उस पर श्रिझि रखने की किया । दाह कर्मा । (४) श्राद्ध में पिंड रखने की वेदी पर श्राग की चिनगारी धुमाने की रीति वा क्रिया ।

ग्रिप्तस्वा-संज्ञा पुं० [सं०] वायु । हवा ।

अग्निसहाय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) जंगली कबूतर क्योंकि उसके मांस से जठराग्नि तीव होती हैं। (२) वायु। हवा।

अग्निसाक्षिक — वि० [सं०] जिसका साची अग्नि हो। जिसकी प्रतिज्ञा अग्नि को साची, देकर की गई हो। जो अग्नि देवता के सामने संपादित हो।

विशेष-जो बात श्रिप्त के सामने उसकी साली मानकर कही जाती है वह बहुत पक्की समभी जाती है श्रीर उसका पालन धर्मने विचार से श्रस्यंत श्रावश्यक होता है। विवाह में बरकन्या में जो प्रतिज्ञाएँ होती हैं वे श्रिप्त की साली देकर की जाती हैं।

ग्रशिसात्-वि० [ सं० ] श्राग में जलाया हुश्रा। भस्म किया हुश्रा। क्रि॰ प्र०-करना। —होना।

ग्रिमिसेवन-संज्ञा पुं० [सं० ] श्राग तापना ।

ग्रिशिष्वात्ता—संज्ञा॰ पु॰ [सं॰] (१) पितरों का एक भेद । (२) श्रिक्ति, विद्युत श्रादि विद्याश्रों का जाननेवाला।

अभिहोत्र—संज्ञा पुं० [सं०] एक यज्ञ । वेदोक्त मंत्रों से अभि में आहुति देने की किया। यह दो प्रकार की कही गई है। (१) नित्य और (२) नैमित्तिक वा काम्य । श्रग्न्याधान-पूर्वक प्रति दिन जीवन भर प्रातः सायं श्रप्ति में धृतादि से श्राहुति देना नित्य श्रीर किसी नियत समय तक किसी नियत उद्देश से हस विधान को करना नैमित्तिक वा काम्य कहलाता है ।

अप्रिहोत्रो-संज्ञा पुं० [सं०] श्रप्तिहोत्र करनेवाला । सबेरे संप्या अप्रिमें वेदोक्त विधि से हवन करनेवाला । श्राहिताग्नि ।

अप्राप्तिः म्हें चिरोप जिसका काम श्रिप्ति की रहा करना है।

(२) स्वयं सु मनु के पुत्र एक राजा का नाम। (३) प्रियमत राजा का पुत्र।

श्चाग्न्यस्त्र—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह मंत्र द्वारा फॅकनेवाला श्रक्त जिससे श्चाग निकले । श्रप्ति घटित श्रक्त । श्राप्तेयाका। (२) वह श्रक्त जो श्चाग से चलाया जाय, जैसे बंदूकः।

अधन्याधान-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अधिकी विधानपूर्वेक स्थापना। (२) अधिहोत्र।

भ्राप्त्यादाय—संज्ञा पुं० [सं०] जठराप्तिका स्थान । पक्काशय । भ्राप्य\*—वि० दे ''श्रज्ञ''।

क्राग्यारी—संज्ञा स्त्रो० [सं० श्रक्षि, प्रा० श्रिगि — सं० कार्य्य ] (१) श्रक्षि में धूप, गुड़ श्रादि सुगंध द्रव्य देनेकी क्रिया। धूपदान। (२) श्रक्षिकुंड।

श्राप्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रागे का भाग। श्रगला हिस्सा।
श्रागा। सिरा। नेक। उ०—(क) बहुरि करि कोप हल
श्राप्र पर वक्र धरि कटक को सकल चाहत हुवायो।—सूर।
(ख) जैसे जब के श्राप्र श्रोस कन, प्राया रहत ऐसे श्रवधिहि
के तट।—सूर।

(२) स्मृति के अनुसार अब की भिन्ना का एक परिमाण जो मोर के ४ म अंडों के बराबर होता है।

कि॰ वि॰ श्रागे। ड॰—चली श्रम्र करि प्रिय सिख सोई। प्रीति पुरातन लखेन कोई।—नुलसी।

वि॰ (१) श्रगता । प्रथम । श्रेष्ठ । उत्तम । प्रधान ।

अभ्रमण्य-वि० [सं०] जिसकी गिनती पहिले हो । प्रधान । सुखिया। श्रेष्ठ । बड़ा ।

श्रमगामी—संज्ञा पुं० [सं०] श्रागे चलनेवाला। श्रमसर । श्रगुश्रा। नेता। प्रधान व्यक्ति।

वि॰ जो धारो चले । धप्रसर ।

अध्यक्त-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जो भाई पहिलो जन्मा हो। बड़ा भाई । जेष्ठ भ्राता। अनुज का उलटा।

\* (२) नायक । नेता । श्रगुश्रा । उ०—सेना श्रयज क्यो पंच भट श्रक्कुमारहि धाता !—रामस्वयंवर ।

(३) बाह्यस्य ।

 # वि० श्रेष्ठ । उत्तम । उ०—बैठे विद्युद्ध गृह श्रग्रज श्रग्र जाई । देखी वसंत ऋतु सुंदर मोददाई ।—केशव । क्रम्प्रजन्मा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बढ़ा भाई। (२) बाह्यया।

त्रमजाति-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाह्मया ।

अअग्री-नि॰ [सं॰ ] अगुष्मा । अष्ठ । प्रधान । सुविधा । संज्ञा पुंच प्रधान पुरुष । सुविधा । अगुष्मा ।

अअदानी—संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पतित बाह्यया जो प्रेत वा स्तक के निमित्त दिए हुए तिल घादि के दान की प्रहण करें।

अप्रजीज-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह वृक्त जिसकी डाल काट कर लगाने से लग जाय। पेड़ जिसकी कलम लगे। (२) कलम। अप्रभाग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) आगे का भाग। अगला हिस्सा।

(२) सिरा। नाक। छोर।

ग्रिप्रभूमि—संज्ञा स्री० [ सं० ] घर की छत । पाटन ।

अग्रयान-संशा पुं० िसं० (१) सेना का आगे बढ़ना। सेना का पहिला धावा। (२) आगे बढ़ती हुई सेना। आबा करती हुई फ़ीज।

ग्रग्रयायी-संज्ञा पुं० [सं०] भगुभा । भगसर ।

अप्रवक्तू-संज्ञा पुं॰ [ सं० ] सुश्रुत में वर्शित चीर फाइ का एक वंत्र ।

ग्रग्नवर्ती-विव [संव] श्रागे रहनेवाला । श्रगुश्रा ।

अअवाल-संज्ञा पुं० दे० ''अगरवाल''।

अअशोची—संज्ञा पुं० [ सं० ] आगे से विचार करनेवाला । दूरदर्शी । दूरदर्शी । दर्शदेश । उ०—अअशोची सदा सुखी ।

अग्रसंध्या-संज्ञा स्री० िसं० | प्रातःकाख । प्रभात ।

ग्रग्रसर—संज्ञा पुं० [सं०ं] (१) आगे जानेवाला व्यक्ति। आग्रगामी पुरुष। अगुत्रा। (२) आरंभ करनेवाला। पहिलो पहिला करनेवाला व्यक्ति। (३) सुखिया। प्रधान व्यक्ति।

कि० प्र०—होना।

वि० (१) जो आगे जाय। श्रगुआ। (२) जो आरंभ करे। (३) प्रधान। मुख्य।

अग्रह—संज्ञा पुं० [सं० ] गाईस्थ की न धारण करनेवाला पुरुष। वानप्रस्थ।

अग्रहायगा—संज्ञा पुं० [सं०] वर्ष का अगसा वा पहिसा महीना । अग्रहन । मार्गशीर्ष । प्राचीन वैदिक क्रम के अनुसार वर्ष का आरंभ अग्रहन से माना जाता था । यह प्रथा अब तक भी गुजरात आदि देशों में हैं । पर उत्तरीय भारत में वर्ष का आरंभ चैत्र मास से लेने के कारण यह महीना नवाँ पढ़ता है ।

अग्रहार-संज्ञा पुं० [सं० श्रमहार] (१) राजा की छोर से बाक्सया को भूमि का दान। (२) वह गाँव वा भूमि जो किसी बाक्सया को माफी दी जाय।

अप्राद्या-संज्ञा पुं० [सं० अयांय] (१) आने का भाग ।

(२) चंत्रमा का वह भाग जो पृथ्वी पर से सर्वेष नहीं विकाई पड़ता, वरन कभी कभी चंत्रमा के श्रनियमित गति वा कंप से विखाई पड़ जाता है। विरोष—चंद्रमा में यह विलक्षणता है कि उसका प्रायः एक नियत भाग सदैव पृथ्वी की श्रोर रहता है। केवल कभी कभी वह कुछ काल के लिये हिल जाता है जिससे उसका कुछ श्रीर भाग भी दिखाई पढ़ जाता है।

अप्राशन-संज्ञा पुं० [सं०] भोजन का वह श्रंश जो देवता के लिये पहिले निकाल दिया जाता है। यह श्रग्राशन पशुश्रों भ्रौर संन्यासियों की दिया जाता है।

अग्राह्य-वि॰ [सं॰] (१) न ग्रहण करने योग्य । अग्रहणीय । भारण करने के अयोग्य । (२) न लेने लायक । (३) त्याज्य । स्रोड़ने लायक ।

अभिम-वि० [सं०] (१) श्रगाऊ। पेशगी। (२) श्रागेश्राने वाला। श्रागामी। ड०---यही बात श्रियम सूत्रों में सिद्ध करेंगे। ---हरिश्चन्द्र।

> (३) प्रधान । श्रेष्ठ । उत्तम । संज्ञा पुं० बड़ा भाई ।

अप्रेदिधिषु—संज्ञा पुं० [सं०] ऐसी स्त्री से विवाह करनेवाला पुरुष जो पहिलो किसी श्रीर को ब्याही रही हो।

संशा स्त्री॰ वह कन्या जिसका विवाह उसकी बड़ी बहिन के पहिस्ते होजाय।

श्राप्रया—वि० [सं० ] प्रधान । श्रेष्ठ । संज्ञा पुं० (१) बड़ा भाई । (२) सब वेदें को श्रानन्यमन होकर एक रस पढ़ने में समर्थ बाह्मण, जो श्राद्ध के साधकें में गिना गया हो ।

ग्राया संज्ञा पुं० [सं०] (१) पाप । पातक । श्राधर्म । गुनाह । दुष्कर्म । (२) दुःख । (३) व्यसन । (४) मथुरा के राज्य कंस का सेनापति श्रवासुर जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था ।

अघट-वि० [सं० श्र = नहीं + घट् = होना] (१) जो घटित न हो। न होने योग्य। जो कार्य्य में परियात न हो सके। (२) दुर्घट। कठिन। उ०—जयति दसकंठ घट करन वारिदनाद कदन कारन कालनेमि हंता। अघट घटना सुघट विघटन विकट भूमि, पाताल जल जगन जंता।—तुलसी।

\* (३) जो ठीक न घटे। जो ठीक न उतरे। अनुपयुक्त। बेमेल। अयोग्य । उ०--भूपग्रापट पहिरे विपरीता। कोउ भूग अघट कोउ भूँग रीता।--विश्रामसागर।

वि० [सं० घट् = हिंसा करना ] (१) जो न घटे । जो कम न हो । श्रवप। न खुकने योग्य। (२) जो समभाव रहे । एक रस । स्थिर। ड०—(क) कविरा यह गति श्रटपटी, चटपट खाली म जाय। जो मन की खटपट मिटै, श्रघट भये उहराय॥

(स) जहँ तहँ युनिवर निज मर्थ्यादा थापी श्रघट श्रपार ।—सूर । सम्बद्धित-वि॰ [पं॰] (१) जो घटित न हुआ हो। जो हुआ न हो। (२) जिसके होने की संभावना न हो। श्रसंभव। न होने योग्य । कठिन । उ०—हरिमाया वस जगत अमाहीँ। तिनहीँ कहत कञ्ज श्रघटित नाहीँ।—तुलसी।

\* (३) श्रवस्य होनेवाला । श्रमिट । श्रनिवार्य । उ०—जिन मानहु हिय हानि गलानी । काल करम गति श्रघटित जानी ।—नुजसी ।

(४) श्रयोग्य । श्रनुचित । श्रनुपयुक्त । ना सुनासिब । \* वि० [सं० घट् = हिंसा ] न घटने योग्य । बहुत श्रधिक । उ०—श्रघटित सोमा यद्पि तद्पि मनि घटित विराजत । —गि० दा०

ग्रघवान्-वि० [सं०] पापी।

अधवाना-कि॰स॰ [सं॰ श्राघाण = नाक तक](१) भरपेट खिलाना। भोजन से तृप्त करना। छुकाना। (२) संतुष्ट करना। मन भरना।

ग्रधमधेरा- वि॰ [सं॰] पापनाशक।
संज्ञा पुं॰ (१) ऋग्वेद का एक मंत्र जिसका उच्चारण द्विज लोग संध्या वंदन के समय पाप की निवृत्ति के लिये करते हैं।

(२) मंत्र द्वारा हाथ में जल वेकर नासिका से छुलाकर विसर्जन करने की पापनाशिनी क्रिया।

अधाट-संज्ञा० पु० [ देश० ] वह भूमि जिसे बेचने वा अलग करने का अधिकार उसके स्वामी की न हो।

त्रघात \*-संज्ञा पुं० [सं० आघात] चोट। मार। प्रहार। खड़का। ड०--बुंद अघात सहैं गिरिकैसे। खल के वचन संत सहँ जैसे। ---तुलसी। दे० "आघात"।

वि० [हिं० अघाना] पेट भर । खूब । अधिक । ज्यादः । बहुत । उ०—तब उन मांगी इन नहिँ दीन्हीं बाढ्यो बैर अघात ।—सूर । अधाना—कि० अ० [सं० आष्टाया = नाक तक ] (१) भोजन वा पान से तृप्त होना । अफरना । छुकना । पेट भर खाना वा पीना । उ०—(क) पुरुप को भोग लगाय सखा मिलि पाइए । जुग खुधा बुमाइ तो पाइ अघाइए ।—कबीर । (ख) पपिहा बूँद सेवातिहि अघा । कीन काज जो बरसै मधा ।—जायसी । (ग) राजनीति जाना नहीं गोसुत चरवारे । पीवहु छाँछ अधाइ के कब करे बारे !—सूर

(२) संतुष्ट होना। तृप्त होना। मन का भरना। इच्छा का पूर्य होना। परिपूर्य होना। उ०—(क) रघुराज साज सराहि लोयन जाहु लेत श्रघाइकें।—तुलसी। (ख) नख सिख रुचिर विंदु माधव छवि निरखहि नैन श्रघाई।—तुलसी।

(३) प्रसन्न होना । हर्ष से परिपूर्ण होना । उ०---ज्याज दली

ताड़का देखि ऋषि देत असीस अघाई।—तुलसी।

\*(४) थकना। ऊबना।उ०—(क) प्रभु वचनासृत सुनि
न श्रघाऊँ।—तुलसी। (ख) फूलेइ फूलन को तुम मोहि
पटावित फूले जिते सत पात हैं। फूल सी जात है हैं। हुँ
तिते कर तोरत फूल न मेरे श्रघात हैं।....फूलोई फूल

हैं। सावित हैं।, मुख रावरें। देखि, कली भये। जात हैं। ---कोई कवि।

\* (१) पूर्यांता को पहुँ चना । उ०—(क) सहज सुहद गुरु स्वामि सिख, जो न करें सिर मानि । सो पछिताइ श्रवाह उर, श्रवसि होई हित हानि । — तुलसी । (ख) केंकेई-भव-तनु श्रनुरागे। पाँवर प्रान श्रवाह श्रभागे।— तुलसी।

ग्रघारि—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पाप का शत्रु। पापनाशक। पाप दूर करनेवाला। ड०—नुम्हरेइ भजन प्रभाव श्रघारी। जानउँ महिमा कञ्जक नुम्हारी।—नुलसी।

(२) श्रव नामक दैत्य के मारनेवाले श्रीकृष्ण वा विष्णु । स्रघासुर-संज्ञा पुं० [सं०] श्रव नामक दैल, कंस का सेनापति जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था ।

ग्राघी-नि० [सं० ] पापी । पातकी । कुकर्मी । उ०-कूर, कुजाति, कपूत, श्रची, सबकी सुधरै जो करें नर पूजो ।—नुजसी । ग्राघेरन-संज्ञा पुं० [रेग०] जो का मोटा श्राटा ।

म्रोहोर-वि॰ [सं॰ ] (१) साम्य । प्रियदर्शन । सुहाबना ।

(२) कहीं कहीं प्रायः कविता में घोर के अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा गया है। वहीं इसका अर्थ अत्यंत घोर समभना चाहिए अर्थात् जिससे अधिक घोर न हो सके।

संज्ञा पुं॰ (१) शिव का एक रूप। (२) एक पंथ वा संप्र-दाय जिसके अनुयायी न केवल मद्य मांसही का व्यवहार अधिकता से करते हैं वरन वे नरमांस, मल-मूत्र आदि तक से चिन नहीं करते हैं। कीनाराम इस मत में बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं।

स्रवारनाथ-संज्ञा पुं० [सं०] भूतनाथ। शिव। स्रवारपंथ-संज्ञा पुं० [सं० प्रवारपन्या] स्रवारियों का मत वा

ग्रह्मोरपंथी-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] श्रह्मोर मत का श्रनुयायी । श्रह्मोरी । श्रीघड ।

स्रघोरा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] भाद्र कृष्णा चतुर्दशी। भादें बदी चादस। स्रघोरी—संज्ञा पुं॰ [सं॰] [स्त्री॰ अघोरिन ] (१) श्रवोर मत का श्रजुयायी। श्रघोर पंथ पर चलनेवाला जो मच, मांस के सिवाय मल, मूत्र, शव श्रादि धिनोनी वस्तुश्रों को भी खा जाता है श्रीर श्रपना वेश भी भयंकर श्रीर धिनोना बनाए रहता है। कीनारामी। स्रोधइ।

(२) वृियात व्यक्ति । धिनौनी वस्तुओं का व्यवहार करने वाला । मक्ष्याभक्ष्य का विचार न करनेवाला । सर्वभक्षी । वि॰ वृियात । धिनौना । जो धिनौनी वस्तुओं का व्यवहार करे ।

अधाष-वि० [सं०] (१) शब्दरहित । नीरव (२) अस्परविनि युक्त । (३) ग्वाल वा अहीरों से रहित । संज्ञा पुं० व्याकरण के एक वर्णसमूह का नाम जिसमें प्रत्येक वर्ष का पहिला और दूसरा अवर तथा श, ष और स, भी हैं— यथा—क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, प, स ।

श्राधास-तंता पुं० िसं० । पापों का समूह । पाप का देर । उ॰ ---पावस समय कलु श्रवध करनत सुनि श्रवीच नसावहीं । ---तुलमी ।

ग्रहत्य-संशा प्रे िसं विशा

अञ्चान \*-संशा पुं० [सं० पाष्ट्राण ] गंध्यप्रहणा । सहँक लेने की किया । सुँघने का कार्यों ।

ग्रद्धानना \*-कि॰ स॰ [सं॰ श्राधाग] ग्राद्धाया करना । महँक लेना । सूँधना । उ॰---श्रसंख रिव जहाँ, कोटि दामिनि, पुहुप सेज श्रद्धानियाँ।--कवीर ।

ग्रद्येय-वि० [सं०] न सूँ घने योग्य।

अर्च चल-वि० सि० [सी० अर्थनता, संज्ञा अर्थनता । (१) जो चंचल न हो। चंचलतारहित। स्थिर। उहरा हुआ। ३०-- अये विकोचन चाह अर्चनता। --- तुलसी।

(२) धीर । गंभीर।

ग्रर्चन्नळता—शंज्ञा स्रंा० [सं०] (१) स्थिरता । उद्दशव। (२) धीरता। गंभीरता ।

अन्वंड-वि० सि० | स्थी० अनंदी ने जो चंड न हो । सम्रता रहित । शांत । सुशील । सीम्य ।

अन्तंभय \*-संज्ञा पुं० । राज असम्भव । अर्थभा । आश्रर्य । विस्तय । तथ्रज्जुय । उ०---(क) श्रगम श्रगोचर समुक्ति परे नहिं भया श्रचंभय भारी । —कबीर ।

अचंभा-संज्ञा पुं० | रां० प्रसम्भव, प्० हिं० भवंभव, भवंभा | वि० प्रवंभत | (१) आश्रयः । अधरज । विम्मय । तथ्उनुब । (२) अधरज की बात । विस्मय उत्पन्न करनेवाली बात ।

अन्तंभित अ-वि० [ हिं० प्रशंभा ] आश्रव्यतः । चिकतः । विकातः । अन्तंभा \*-संज्ञा पुं० [ सं० प्रसम्भव ] आश्रव्यः । विकायः । तक्षण्यः ।

उ०—(क) देखत रहे असंभा बेगी हस्ति न आय। योगिहि कर अस जूमन, भूमि न लागत पाय।—जायसी। (क) असंभो इन लोगनि को आवै। छांडे खान श्रमीरस फल को, माया विष फल भावै।—सूर।

ग्रचंभा \*-संज्ञा० पुं० दे० अचंभव ''।

अचक-वि० सि० तक - समृत, देर | भरपूर । पूर्य । त्वृत अवादः । बहुत। उ०---जिनके घर अचक माया घरी हैं ।-- हिं ० प्र० । संज्ञा० पु० [सं० लक्ष -- श्रांत शाना | घतराहट । भीचकापन । विस्मय । उ०---तोम तन छाण सुलतान दल थाए, सा नो समर भजाए उन्हें छाई है अचकसी |--- सूदन ।

ग्रान्यक्तन-संज्ञात पुंत्र शित कष्मका, भाव भंन्य । एक प्रकार का लंबा श्रंगा जिसमें पांच कलियां और एक बालाइर होता है। जहां बालावर मिलता है यहां दे। यद बांधे जाने हैं। श्रव बंदी के स्थान पर बटन भी लगने लंगे हैं।

अञ्चकाँ -- कि॰ वि॰ [कि॰ अञ्चानक, अञ्चला | अञ्चलक । अञ्चल हैं । एकाएक। सहसा । उ॰ --- जानत हैं। तुम हैं। बतपूरे । पै अञ्चलां आए नहिं सूरे। जो दिन दस पहिले कहि देते। तो यह सुव ऐसे नहिं लेते।—सूदन।

अवका-संशा पुं० [सं० मा = भते प्रकार + वक् = भ्रांति ] अनजान । "में" लगने से = भ्रचानक । सहसा। एकाएक ।

अच्छा-वि॰ [सं॰](१) विना श्रांख का। नेत्ररहित। श्रंधा। (२) अतींदिय। इंदियरहित।

अवशुद्रशेन—संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रांख को छोड़ श्रीर श्रा¥यंतरिक इंदियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ।

अचक्षुदर्शनावरण-संज्ञा पुं० [सं०] वह कम्मे जिससे श्रवच्चदर्शन नामक ज्ञान न प्राप्त हो । श्रवच्चदर्शन का निरोधकारक कर्म ।

अस्धुद्दीनावरणीय-वि० [सं० ] जैन-शास्त्रकारी ने जीव के जो श्राट मूल कर्म माने हैं उनमें से दर्शनावरणीय नामक कर्म के नौ भेदों में एक। श्रचन्नुदर्शन नामक ज्ञान का बाधक।

श्रास्थरारी-संज्ञा स्त्री । सं० श्राति, पा० श्रम + करणम् = ज्यादती ] ज्यादती । नटखटी । शरारत । छुंद छुद्ध । उ०—(क) जैं। खिरका कछु श्रम्थगिर करहीं । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं । —तुलसी ।(ख) माखन दिध मेरे। सब खाये। बहुत श्रम्थगिर कीन्हीं। श्रम्ब तो श्राह परे हो जलना तुन्हें भले में चीन्हीं । —सूर । (ग) करत कान्ह बज घरन श्रम्थगिरी ।—सूर ।

ग्राचना \*-कि॰ स॰ [सं॰ श्राचमन | श्राचमन फरना। पीना। ड॰--- फागुन लाग्यो सखी जबतें तबतें व्रजमंडल धूम मच्यो है। नारि नवेजी बचै नहिं एक विसेख यहें सब प्रेम श्रच्यो है।----रसखान।

ग्रज्ञपरु-वि० [सं०] (१) श्रजंचल । धीर । गंभीर । (२) चंचल । शोख़ । उ०-स्या काम उन्हें जो हँस बोले या शोखी में श्रज्ञपत्न निकले ।—नज़ीर ।

ग्रचप्लता—संज्ञा स्रो॰ [सं॰] श्रचंचलता । स्थिरता । धीरता । गंभीरंता ।

श्राच्यभानः स्वा पुं० श्रित्तम्भव ] श्राचंभा । श्राश्चर्यः । उ०-कहा कहत तू नंद दुटोना । सखी सुनहु री बातें जैसी करत श्रतिहि श्राचभीना ।--सूर ।

ग्रचमनःश—भंशा पुं० दे० ''श्राचमन''।

श्रीचर—वि० | सं० | न चलनेवाला । स्थावर । जड़ । संज्ञा पुं० न चलनेवाला पदार्थ । जड़ पदार्थ । स्थावर वृष्य । ड०४—जे सजीव जग चर अचर, नारि पुरुष अस नाम । ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस काम ।—तुलसी ।

म्राचरज्ञ-संज्ञा पुं० [सं० भारवैंय्यं, प्रा० भन्नारिय] आश्रय्यं । असंमा । तस्रज्जुव । विसाय । उ०---(क) वह अगाध यह क्यों कहै, भारी अचरज होय !---कबीर । (ख) देखिय कछु श्रचरज श्रनभजा । तरवर इक श्रावत है चला ।— जायसी। (ग) यह सुनि नारद श्रचरज पाया श्रह्म लोक ते धाये।—सूर।

किo प्रo-करना ।—मानना ।—में श्राना ।—में पड़ना ।— होना ।

श्राचरित—वि० [सं०] (१) जिस पर कोई चला न हो। (२) जो खाया न गया हो। (१) श्रङ्कता। नया। संज्ञा पुं० [सं०] गतिनिरोध। काम काज छोड़ श्रड़ कर ं बैठना। धरना देना।

अप्रचळ-वि॰ [सं॰ ] (१) जो न चले। स्थिर। जो न हिले। निश्चल। ठहरा हुआ। (२) चिरस्थायी। सब दिन रहनेवाला। ड॰—(क) लंका श्रचल राज तुम करहू—तुलसी।(ख) होहि श्रचल तुम्हार श्रहिवाता।—तुलसी।

योा०—अचल कीर्ति । अचल राज्य । अचल समाधि ।

(३) ध्रुव । दृढ़ । पक्का । अटल । न डिगनेवाला । न बद्-लनेवाला । उ०—(क) उसकी यह अचल प्रतिज्ञा है । (ख) वह अपनी बात पर अचल रहा । (४) जो नष्ट न हो । मज़बूत । पुस्ता । अटूट । अजेय । उ०—(क) अव इसकी नींव अचल हो गई । (ख) रहि न सकी सब जगत में, सिसिर सीत के ज्ञास । गरमि भाजि गढ़ वैसई, तिय कुच अचल मवास ।—बिहारी । संज्ञा पुं० पर्वत । पहाड़ ।

ग्रचलकीला-संज्ञा स्री० [ सं० ] पृथ्वी ।

विशोष—यह नाम इस लिये हैं कि प्राचीन विद्वानों के विचार में पृथ्वी को स्थिर रखने के लिये उसमें जहाँ तहाँ पहाड़ कीलों के समान जड़े हुए हैं।

अच्छा धृति - संज्ञा श्ली० [सं०] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में १ नगण और एक लघु होता है। यथा--- लिख भव भयद छवि पुर-वटु कहत। सुधनि वर लिख जिन चपु जिड रहत।

ग्राचला—वि० स्री० [सं०] जो न चले । स्थिर । टहरी हुई । संज्ञा स्री० पृथ्वी ।

विशेष—प्राचीन कोग पृथ्वी को स्थिर मानते थे। श्राय्येभट्ट ने पृथ्वी को चल कहा पर उनकी बात के। उस समय लोगों ने दबा दिया। श्रचला नाम का कारण श्राय्येभट्ट ने पृथ्वी पर श्रचल श्रयांत् पर्वतों का होना, श्रथवा उसका श्रपनी कला के बाहर न जाना बतलाया है।

ग्राचला सप्तमी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] माघग्रुङ्का सप्तमी । इस तिथि को स्नान दान श्रादि करते हैं।

ग्राच्यन-संशा पुं० [सं० श्राचमन ] [क्रि० श्रचवना ] (१) श्राचमन। पान। पीने की क्रिया। पीना। (२) भोजन के पीछे हाथ मुँह धोकर कुछी करना।

क्रिं प्र०-करना ।-होना ।

अञ्चलना-कि॰ स॰ [ सं॰ काचमन ] ( १ ) आचमन करना । पान करना । पीना । ड॰—(क) समुद्र पाटि लंका गए, सीता के भरतार । ताहि अगस्त मुनि अचै गए, इनमें की करतार । —कश्चीर । (ख) सुनु रे तुलसीदास, प्यास पपीयहि प्रेम की । परिहरि चारिड मास, जो अचवै जला स्वाति को ।—तुलसी । (ग) मोहन मांग्ये। अपनो रूप । यहि अज बसत अचै तुम बैठी ता बिन तहाँ निरूप ।—सूर ।

> (२) भोजन के पीछे हाथ मुँह धोकर कुछी करना। इ०---श्रचवन करि पुनि जल श्रचवाया तब नृप बीरा लीना। ---सुर।

ग्रम्बयाई\*-वि० [हिं० अनवना ] भ्रोई दुई । साफ । स्वच्छ । उ०---क्प सरूप सिंगार सवाई । अप्सर केसी रहि भ्रम्वाई । -----आयसी ।

अञ्चलाना—कि० स० [सं० आचमन] (१) आचमन कराना। पान कराना। पिलाना। (२) भोजन पर से उठे हुए मनुष्य के हाथ पर मुँह हाथ धोने और कुछी करने के लिये पानी डालना। भोजन करके उठे हुए मनुष्य का हाथ मुँह थुलाना और कुछी कराना।

श्राचांचक-कि वि ् सं भा = श्रच्छी तरह + चक् = श्रांति ] श्राचा-नक । बिना पूर्व सूचनाके। एकबारगी । सहसा। प्काएक। श्रकसात् । दैवात् । हठात् ।

ग्राचाक \*-कि॰ वि॰ दे॰ " श्रचाका"।

श्राचाका \* ं-कि॰ वि॰ सिं० श्रा = श्रच्छी तरह + वक् = श्रांति]
श्राचानक । श्रकस्मात् । सहसा । दैवात् । उ०—(क) दिनहिँ
राति श्रस परी श्रचाका । भागवि श्रस्त, चंद्र रथ हाँका ।
—जायसी । (ख) एहे। नंदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है बाल
हालही चला तो चला जोरि जुर जायगी । कहे पदमाकर नहीं तो
ये मकोरैं लगें श्रीरै लों श्रचाका बिन घोरे घुरि जायगी ।—
पश्चाकर ।

स्यान \*-कि वि [सं श्रा + चक् श्रयवा सं श्रिशान] स्रचानक । सहसा । श्रकस्मात् । उ०-देव श्रचान भई पहिचान चितौतही श्याम सुजान के साहैं ।—देव ।

अध्यानक-कि वि [सं भा=भन्छो तरह + चक् = भ्रांति, भ्रथवा सं भजानात्] बिना पूर्व सूचना के। एकबारगी। सहसा। अकस्मात्। दैवात्। हरात्। श्रीचट में। अनचित्ते में। उ०-(क) हरि जू इते दिन कहाँ लगाए। तबहिँ अवधि में कहत न समुक्ती गनत अचानक आए।—सूर। (स) नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर।— बिहारी। काचार संज्ञा पुं० [फा०] मिर्च, राई, वहसुन कादि मसावी के साथ तेवा, नमक, सिरका, वा कर्क नाना में कुछ दिन रखकर खड़ा किया हुआ फवा वा तरकारी ! कच्मर । श्रथाना ।

क संज्ञा पुं० [सं० मानार] आचार।
 संज्ञा पुं० [सं० नार] चिरोंजी का पेड़ । पियालवृत्त ।
 अन्वारज \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्राचार्य''।

ग्रचारी \*-वि० [सं० श्राचारी | श्राचार करनेवाला ।

संशा पुं० (१) आचार विचार से रहनेवाला आदमी। वह व्यक्ति जो अपना नित्मकर्म्म विधि और शुद्धतापूर्वक करता है। (२) रामानुज संप्रदाय का वैष्णाव जिसका काम हरिपूजन में विशेष विधानों का संपादन करना है।

संशा श्री : [फा : कार ] [कार का करपार्थक श्रयोग ] किसी हुए कथे श्राम की फांक जो नमक और मसातों के साथ भूप में सिक्ता कर तैयार की जाती है। यह कभी कभी मीठी भी बनाई जाती है।

ग्रम्भात्त्र—संज्ञा पुं० [सं० म + नासन | भ्रम्याल् जहाज़। कम चलनेवाला भारी जहाज़।

द्माचाह् \*-संज्ञा स्त्री० [सं० प्र+इष्ता] द्यानिक्छा । श्रामीति । स्रुक्ति ।

वि० बिना चाह का। इष्छारहित । निरीह । निष्काम । जिसको कुछ प्रभिकाषा न हो ।

अचाहा — वि० [ सं० भ + इच्छा ] [ स्नी० भनाई। ] (१) न बाहाँ हुणा । भवां छिन । भनिष्छित । जिस पर दिव वा मीति न हो । (२) जो मेमपात्र न हो ।

संशा पुं० (१) वह व्यक्ति जिसकी चाह न हो। वह व्यक्ति जो प्रेमपात्र न हो। (२) न चाहनेवाला। प्रीति न करने वाला। निर्मोही। उ०—राविति! कहाँ हैं। किन, कहत है। काते अरी रोघ तज रोघ के किया का मैं अचाहे के। — पद्माकर।

अस्वाही\*-वि० [ सं० अ + इन्हा ] किसी बात की इन्हा न रखने-वाला । निरीह । निस्पृह । निष्काम ।

सचिंत \*-वि० [सं० ] चिंतारहित । निश्चंत । चेंकिक । ४०---चिंता न कर अचिंत रहु, देनहार समस्थ ।---कबीर ।

अस्तितनीय-वि० [सं०] जिसका चिंतन न हो सके। जो ध्यान में न आ सके। अज्ञेय। दुवेंध।

अचिंतित-वि० [स०] (१) जिसका चिंतन न किया गया है। जिसका विचार न हुआ हो। बिना सोचा विचारा। असंभा-वित। आकस्मिक। (२) निरिचंत। बेपिक।

अर्चिस्य-वि० [सं०] (१) जिसका चिंतन न हो सके। जो ध्यान में न आ सके। बोधागम्य । बाह्येय । कल्पनातीत । (२) जिसका अंदाजा न हो सके। बाह्य । बाहुका। (३) आगा से अधिक । (४) विना सोचा विचारा । आकक्षिक । संज्ञा पुं० एक अलंकार जिसमें श्रविलक्षण वा साधारण कारण से विलक्षण कारण की उत्पत्ति श्रीर इसके विपरीत श्रयांत् विलक्षण कारण से श्रविलक्षण कारण की उत्पत्ति कही जाय। उ०—कोकिल को वाचालता विरहिनि मान अतंत। देनहार यह देखिए श्रापो समय बसंत ॥ इस देाहे में साधारण वसंत के श्रागमन रूप कारण से मान श्रीर वाचालता रूप विलक्षण कारणों की उत्पत्ति है।

श्रचिंत्यात्मा—संज्ञा पुं० [सं०] वह जिसका स्वरूप ठीक ठीक ध्यान में न श्रा सके। परमात्मा। ईश्वर।

श्राचिकित्स्य-वि॰ [सं॰] चिकित्सा के श्रयोग्य । जिसकी दवा न हो सके। श्रसाध्य । जादवा ।

श्राचित्-संज्ञा पुं० [सं०] जड़ प्रकृति । श्रचेतन । 'चित्' का उलटा । श्राचिर-कि॰ वि॰ [सं॰] शीघ । जल्दी ।

ग्रचिरदाति-संज्ञा स्त्री० [सं०] चयप्रभा। बिजली।

ग्रचिरप्रभा-संशा स्री० [सं०] बिजली।

ग्रचिरात्-कि॰ वि॰ [सं॰] ज़ल्दी। तुरंत।

अप्रचीता-वि॰ [सं० श्राचितित ] [स्री० श्राचीती ] (१) विना सोचा। जिसका पहिले से अनुमान न हो । असमावित । आकस्मिक। (२) अचित्य । जिसका अंदाज़ा न हो । बहुत । अधिक। ड०--विस्ती ख़बर जैसी इत बीती। परी मुक्तक पर भार अचीती।---जासा।

[सं० श्रचिंत ] निश्चिंत । बेफ़िक । उ०—सुना मेरे मीता सुख सोइए श्रचीता कहें। सीता सोधि बाऊँ कहें। सी मिलाऊँ राम के। —हृद्यराम ।

अस्यूक-वि० िसं० अच्युत ] १) जो न चूके। जो ख़ालीन जाय। जो ठीक बँठे। जो अवश्य फल दिखावे। जो अवश्य अवना निर्दिष्ट कार्य्य करे। उ०—(क) उसका वार अचूक है। (ख) बांकी तेंग़ कबीर की, श्रनी परै है दूक। मारे वीर महाबली, ऐसी मूठि श्रचूक।—कबीर।

> (२) निर्भ्रांत । जिसमें भूल न हो । ठीक । भ्रमरहित । निश्चित । पक्का । उ॰—वह सममता है कि जिस बात के सब कोग निर्भ्रांत कहते हैं वह श्रवश्य ही श्रव्क होगी ।

> कि॰ वि॰ (१) सफ़ाई से। पहुता से। कैशिक से। उ०— मूँदे तहाँ एक श्रक्षबेकी के श्रनेखे दग सुदग मिचावनी के ख्याकन हितै हिते। नैसुक नवाय ग्रीव, धन्य धन्य, दूसरी के। श्रीचक श्रमुक मुख मुगत चितै चितै।—पन्नाकर।

> (२) निश्चय । झवरय । ज़रूर । उ०—जहाँ मुख मूक, रामं राम ही की कृक जहाँ, सबै सुख धूप तहाँ है अचूक जानकी। —हर्यराम ।

श्राकेत-वि॰ (१) [र्स॰ ] चेतनारहित । संज्ञाश्रून्य । बेसुभ । बेहेश्य । मृष्कित । ३०—खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयत श्राचेत ।—नुस्तिश । (२) व्याकुल । विद्वल । विकल । उ०—भो यह ऐसोई समा, जहां सुखद दुख देत । चैत चांद की चांदनी, खारत किए श्रचेत ।—बिहारी ।

(३) श्रसावधान । बेपरवाह । उ०—यह तन हरियर खेत, तरुनी हरनी चर गई । श्रजहूँ चेत श्रचेत, यह श्रधचरा बचाइ ते ।—सम्मन ।

( ४ ) श्रनजान । बेख़बर । उ०—वृ दावन की वीथिन तिक तिक रहत गुमान समेत । इन बातन पित पावत मोहन जानत होहु श्रचेत ।—सूर ।

(१) नासमभा। मूढ़। उ०—(क) विनय न मानिह जीव जड़, डाँटे नवे श्रचेत ।—तुलसी। (ख) मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु स्क्रपेत। समुभी निहँ तसु बालपन तब श्रति रहेडँ श्रचेत।—तुलसी।

\* (६) जड़'। उ०—(क) श्रसम श्रवेत पखान प्रगट तै बनचर जल महँ डारत।—सूर।(ख) कामातुर होत हैं सदाहीं मतिहीन तिन्हेंं चेत श्री श्रवेत माँह भेद कहाँ पावैगो। —लक्ष्मणसिंह।

 # संज्ञा पुं० [सं० श्राचित्] जड़ प्रकृति । जड़त्व । माया ।
 श्रज्ञान । उ०—कहतौं कहैं। श्रचेते गयक । चेत श्रचेत मगर थक भयक ।—कबीर ।

ग्रचेतन-वि॰ [सं॰] (१) चेतनारहित। जिस में चेतना का श्रभाव हो। जिसमें सुख दुःख श्रादि किसी प्रकार के श्रनुभव की शक्ति न हो। श्रास्माविहीन। जड़ा। 'चेतन' का उलटा (२) संज्ञाश्रून्य। मूर्च्छित। उ०—वह श्रचेतन श्रवस्था में पाया गया।

संज्ञा पुं॰ श्रचैतन्य पदार्थ । जड़ द्रव्य ।

श्रन्वेळ परीसह—संज्ञा पुं० [सं० श्रन्वैलपिसह ] श्रागम में कहे हुए वस्त्रादि धारण करने श्रीर उनके फटे श्रीर पुराने होने पर भी चित्त में ग्लानि न लाने का नियम।

श्राचैतन्य-वि॰ [सं॰ ] चेतनारहित । श्रात्माविहीन । जङ् । संज्ञा पुं॰ निश्चेतता । चेतना का श्रभाव । श्रज्ञान ।

अचैन—संज्ञा पुं० [सं० श्र = नहीं + शयन = सेना, श्राराम करना] बेचैनी। व्याकुलता। विकलता। दुःख। कष्ट। उ०—खिचे मान श्रपराध तें चिलागे बढे श्रचैन। जुरत दिति तिज्ञ रिस खिसी, हसे दुहुँनि के नैन।—बिहारी।

वि । बेचैन । व्याकुल । विकल । उ० — चैंकि चिके चितने चहुँ श्रोर चलाचल चंचल चित्त श्रचैनी । — देव ।

सचीना—तंत्रा पुं० [सं० छिन्न = कटा हुन्रा] (१) सकड़ी का मीटा कुंदा जो ज़मीन में गड़ा रहता है ब्रार जिस पर रख कर गड़ांसे से चारा काटा जाता है। घासा। तिहठा। ठीहा। हसुन्रा। (२) लकड़ी का कुंदा जिस पर बढ़ई दूसरी लकड़ी को रखकर काटते ब्रार ब्राजिस पर बढ़ई दूसरी लकड़ी को रखकर काटते ब्रार ब्राजिस पर बढ़ई तूसरी लकड़ी को रखकर काटते ब्रार ब्राजिस वा गढ़ते हैं। निसुहा। ठीहा।

श्राचीना \*-संज्ञा पुं० [सं० ष्याचमन ] श्राचमन करने का पात्र । पीने का बरतन । कटोरा । उ०--ना खिन टरत टारे, श्रांखि न जगत पख, श्रांखि न जगेरी स्थाम सुंदर सखीने से । देखि देखि गातन श्रवात न श्रनूप रस भरि भरि रूप खेत खोचन श्रचोने से । —देव ।

ग्राच्छ-संज्ञा पुं० [सं०] (३) स्फटिक। (२) भालू। (३) स्वच्छ-जल।—डि॰०।

वि० स्वच्छ । निर्मल । पवित्र । श्रच्छा । उ०—(क) उद्धि नाकपति शत्रु को, उदित जानि बलवंत । श्रंतरित्त ही लित्त पद श्रच्छ छुयो हनुमंत ।—केशव । (ख) मानहु विधि तन श्रच्छ छवि स्वच्छ राखिने काज । इग पग पोछन को किये भूषन पायंत्राज ।—विहारी ।

\* संज्ञा पुं ० [ सं० अता ] (१) आंख । नेत्र । उ०—कहें पदमाकर न तच्छन प्रतच्छ होत अच्छन के आगेहू अधिच्छ गाह्यतु हैं।—पद्माकर । (२) रुद्राच । (३) अचकुमार नामक रावण का बेटा । उ०—रखवारे हित विपिन उजारा । देखत ते।हि अच्छ तेहि मारा !—तुलसी ।

श्राच्छत-संज्ञा पुं० [ रसं० अज्ञत ] बिना दूटा हुआ चावल जो मंगल द्रव्यों में गिना जाता है और देवताओं को चढ़ाया जाता है। वि० श्रावंडित। लगातार। उ०—राघो हेरत जो गया, श्राच्छत हिये समाधि। वह तन राघव घाघ भा, सके न के अपराध। —जायसी।

श्राच्छार ं-संज्ञा पुं० [सं० अदार ] अक्तर । वर्षा । हरफ़ । श्राच्छारा क्ष-संज्ञा स्त्री० [सं० अप्सरा प्रा० अच्छरा ] अप्सरा । उ०-रूप सरूप सिंगार सवाई । श्राच्छर जैसी रहि अचवाई । ---जायसी ।

श्राच्छरी\*-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रप्सरा, प्रा० श्रच्छरा] श्रप्सरा । स्वर्गं की वारविनता । उ०-विन नाचतीं सुर श्रच्छरी जिन भाव भोइत सिद्ध हैं।--गुमान ।

ेश्राच्छा-वि० [सं० अच्छ = स्वच्छ, निर्मल ] [स्त्री० अच्छी ] (१) उत्तम । भला । बढ़िया । उमदा । खरा । चोखा ।

मुहा०—आना—ठीक वा उपयुक्त श्रवसर पर श्राना । उ० — तुम श्रव्हे श्राप् श्रव सब ठीक हो जायगा । ठीक उतरना । सुंदर श्रनना । उ० — इस कागृज़ पर चित्र श्रव्हा नहीं श्राता । — करना = श्रव्हा काम करना । उ० — तुमने श्रव्हा नहीं किया जो चले श्राप् । — कहना = प्रशंसा करना । उ० — कोई तुम्हें श्रव्हा नहीं कहता । — घर = संपन्न घर । प्रतिष्ठित कुल । — दिन = सुख संपत्ति का दिन । उ० — उसने श्रव्हो दिन देखे हैं । श्रव्हा बीतना = श्रव्ही तरह बीतना । श्रानंद से दिन काटना । — रहना = श्रव्ही दशा में रहना । लाम में वा श्राराम में रहना । ४० — तुमसे तो हमी श्रव्हो रहे जो कहीं नहीं गए। — लगना = भक्ता जान पडना ।

सजना । सोहना । ४०—तुम्हारे सिर पर यह टोपी नहीं भण्छी सागती । रिनक्षर होना । पसंद श्राना । ४०—हमें यह फला भण्छा नहीं सागता । हमें तुम्हारी यह श्रास नहीं भण्छी सागती ।

विद्योष—इस शब्द का प्रयोग ध्यंग रूप से बहुत होता है,
जैसे 'श्चाप भी श्रम्छे कहनवाले आए ।'' जब कोई बात
किसी को नहीं जँचती तब वह उसके कहने वा करनेवाले के
प्रति प्रायः कहता है कि 'श्वम्छे आए ।'' वा 'श्वम्छे भिले ।''
(२) स्वस्थ । चंगा । तंदुरुत्त । नीरोग । श्वारोग्य । उ० ।
सुम किसकी दवा से श्वम्छे हुए ।

क्रि॰ प्र०-करना । होना।

संज्ञा पुं० (१) बड़ा भादमी। श्रेष्ठ पुरुष । ३० — मैंने भावलें भावलें भावलें को निकाले जाने देखा है तू क्या है। (२) गुरुजन । बाप दादा। बड़े भूदे । ३० — देशों क्यों नहीं ? मैं तो तुम्हारे भावलें से लूँगा।

किं वि अध्दा तरह। त्य्व। बहुत। उ० — (क) तुमने यहाँ बुला कर हमें अध्दा तंग किया। (ख) यहां से वहां अध्दा बीतेगी।

काव्य-प्रार्थना वा कादेश के उत्तर में (प्रश्न के नहीं) स्वीकृतिस्य क राज्य । उ०—''कादेश''—तुम कल न काना। ''उत्तर''— ''अच्छा'' । इच्छा के विरुद्ध कोई बात होजाने पर अधवा उसे होती हुई वा होनेवाली सुन वा देखकर भी यह शब्द कहर जाता है। ख़र । उ०—(क) अच्छा, जो हुआ सं हुआ अव आगे से सावधान रहना चाहिये। (ख) अच्छा, हम देखलेंगे।

अच्छाई—तंज्ञा स्त्री० [ हिं० यन्त्रा + ई ] अवद्यापन । उत्तमता। श्रेष्ठता। सुंदरता । सुधराई ।

त्रप्रच्छापन-संज्ञा पुं० िर्ह ० प्रमाधान-संज्ञा पुं० िर्ह ० प्रमाधान-संज्ञा पुं० िर्ह । उत्तमता । सुघराई ।

अञ्चावाक-संशा पुं० | सं० अन्तानात | आह्वान करनेवासा । यश करानेवासे होता, अध्वयुं आदि सोसाह अधिकों में से एक । दे० " ऋषिक" ।

अच्छा विच्छा—वि० [हि०मन्छा] (१) दुरुता । कृता । शुना हुना। (२) भका चंगा । मीरोग।

अधिकान-वि० [सं०] (१) विवृहरहित। (२) जो कटा न हो। अर्थकित। साबित।

अञ्छुता—संशास्त्रीः [सं० अस्तुना | जैनें की सोताह देवियों में से एक । अञ्छोत — वि० [सं० असत, भा० अन्तर्त | पुरा । स्रभिक । बहुत । ४० — बूपम धर्म पृथ्वी सो गाह । बूप कहा तासों या भाह । मेरे देतु दुखी तु दोत । के सधर्म तुम अच्छोतं । सूर । अच्छोहिनी—संशार्का० दे० ''स्रक्लोहियी'' ।

अञ्चुत-वि॰ [सं॰] (१) जो गिरा न हो। (२) इतः। अटलः। स्थिरः। निस्थः। अविनाशीः। (३) जो न चूके। जो बुटि न करे। जो विश्ववित न हो। संज्ञा पुं० (१) विष्णु श्रीर उनके श्रवतारों का नाम। (२) जैनियों के चार श्रेणी के देवताश्रों में चौथी श्रर्थात् वैमानिक श्रेणी के कल्पभव नामक देवताश्रों का एक भेद।

अञ्युतकुळ-संज्ञा पुं० [सं०] वैष्यावों का समाज व उनकी शिष्य-परंपरा । विशेष कर रामानंदी संप्रदाय के वैष्याव लोग श्रपने को अच्युतकुल वा अच्युतगोत्र कहते हैं ।

**ग्रच्युतगोत्र-**संज्ञा पुं० ''दे० श्रच्युतकुल''।

अच्युत मध्यम—संज्ञा पुं० [सं०] संगीत में एक विकृत स्वर जो मार्ज्जनी नामक श्रुति से आरंभ होता है श्रीर जिसमें दो श्रुतियां होती हैं।

अच्युत पड़ज-संज्ञा पुं० [सं०] संगीत में एक विकृत स्वर जो छंदवंत नामक श्रुति से श्रारंभ होता है श्रीर जिसमें दें। श्रुतियाँ होती हैं।

श्राच्युताग्रज-संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु के बड़े भाई इंद्र । श्रीकृष्ण के बड़े भाई बजराम ।

श्राच्युतानंद्-वि॰[सं॰] जिसका श्रानंद नित्य हो । संज्ञा पुं॰ श्रानंदस्यरूप । परमात्मा । ईश्वर ।

श्रास्त्रंभा क्ष्न्तंज्ञा पुं० [सं० श्रसम्भव] श्राचंभा । श्राश्चर्य । — डिं० । श्रास्त्रक क्ष्निविव [सं० चष् , प्रा० चख, छक] बिना छका हुआ । श्रतृप्त । भूखा । उ०—सेग या तिहारी मतवारी है श्राष्ठ्रक तो बीं जी बीं गजराजन की गजक करें नहीं ।—भूष्या ।

अछकना \*- कि वि [श = नहीं + चष् = खाना ] अत्स होना।
तृप्त न होना। न अधाना। उ० — (क) चंपक बेलि चमेलिन
में मधु छाक छक्यों अचक्यो अनुक् तै। मालती मंजु गुलाव
समीर धरधो नहिँ धीर मनोज की हुलै। केतक केतिक
जोही जुही मन भाइ छुही अवगाहि अत्लै। भूल्यो रह्यो अिल
सेवती आब भयो गरगाव गुलाव के फूलै॥

श्राद्धत \*- कि॰ वि॰ कि॰ श्र॰ 'श्रद्धना' का कृदंत रूप जिसका प्रयोग कि॰ वि॰ की तरह होता है। (१) रहते हुए। उपस्थिति में। विद्यमानता में। सम्मुख। सामने। उ॰—(क) पीपर एक जो महँगे मान। ताकर मर्भ न कोऊ जान। बार बफाय न कोऊ खाय। खसम श्रद्धत बहु पी पर जाय।—कबीर। (ख) सबके वर श्रमिलाप श्रस, कहिहँ मनाइ महेस। श्रापु श्रद्धत जुबराज पद, रामिहँ देउ नरेस। — तुलसी। (ग) जाके सखा श्यामसुंदर से श्रीपति सकल सुखन के दात। उनके श्रद्धत श्रापने श्रालस काहें कंत रहत कृश गात। — सूर।

(२) सिवाय । ऋतिरिक्त । उ०—जखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा । तुमहि ऋछत को बरने पारा । —तुलसी ।

\* (३) [सं० भ = नहीं + भिस्त, प्रा० भच्छाइ = है] न रहते हुए। भ्रमुपस्थित । उ०—्यनती यानवे ते रहे, छतहूँ भछत समान । अकि भव ये तिथि भ्रीम की, परे रही तन प्रान । —विहारी ।

अछताना पछताना-कि॰ अ॰ [सं॰पश्चात्ताप, प्रा॰प्रच्छाताव] पछताना। बार बार किसी भूल वा बीती हुई बात पर खेद करना। ड॰—ऐसे सोच समक श्रद्धताय पछताय मेघें सहित इंद्र अपने स्थान के। गया। ——लखुलाल।

ग्राछन—संज्ञा पुं० [सं० श्र + क्षण] क्षण नहीं। बहुत दिन। दीर्घकाल। चिरकाल। उ०—दैन कहहि फिर देत न जो है। श्रजस श्रद्धन की भाजन सो है। —पद्माकर।

कि वि धीरे धीरे। टहर टहर कर। ड॰—प्यारे ए घन गिलयन श्राव। नैनन जल सीं धोइ सँवारी श्रद्धन श्रद्धन धिर पाव। —रिसकविहारी।

ग्रह्मना\*—कि॰ ग्र॰ [सं॰ ग्रस्, प्रा॰ ग्रच्छ = होना] रहना । विद्यमान रहना । उ॰—(क) कह कबीर कछु श्रञ्जलो न जिह्या । हिर बिरवा प्रति पाले सितिहिया । —कबीर । (ल) तब मैं श्रञ्जलों मन बैरागी । तजलों छुदुम राम रट लागी ।—कबीर । (ग) श्रञ्जहिँ वे इंस तब्लूल सों राती । जनु गुलाल देखेँ बिहस्ताती ।—जायसी ।

विशेष—इस किया के श्रीर सब रूपें का ज्यवहार श्रव बोलचाल से उठ गया है, केवल 'श्रव्धत' (= होते हुए) रह गया है। श्रद्धप-वि॰ [श्र + कर् = किपना]न छिपने योग्य। प्रगट। प्रकाश-मान। ज़ाहिर। उ॰—खोड़ ख्याल समरत्य कर, रहे सो श्रव्धय छुपाइ। सोइ संधि के श्रायड, सोवत जिगहि जगाह।—कबीर।

ग्रह्मय-वि॰ दे॰ 'भ्रास्य''।

**ग्रह्मयक्मार**—संज्ञा पुं० दे० "श्रवकुमार" ।

ग्रहरा\*—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ अप्सरा, प्रा॰ अच्छरा ] श्रप्सरा । स्वर्ग की वारवनिता । ड॰—श्रोहि मँडहहिँ सरि केंाउ न जीता । श्रहरहुँ छुपीँ, छुपीँ गोपीता ।—जायसी ।

अछरी-संज्ञा स्त्री० [सं० अप्सरा, प्रा० अच्छरा ] अप्सरा । स्वर्ग की वारवनिता । उ०-सानउँ मयन मूरती, अछरी बरन अनूप । जेहि कहँ अस पनिहारी, सो रानी केहि रूप । —जायसी ।

ग्रास्तरीया निकास्त्री विश्व किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण का श्रक्षण श्रद्धण करना। हिण्जे करना।

ब्राह्यस्य वि॰ [सं॰ ] छुलरहित । निष्कपट । सीघा सादा । भोला भाला ।

त्राह्यवाना\*-कि॰ स॰ [सं॰ श्रम्ब = साफ् ] साफ् करना । सँवारना। ड॰--क्प सरूप सिँगार सवाई । श्रम्हर जैसी रहि श्रष्ठवाई। ---जायसी।

अख्यांनी संज्ञा स्त्री० [सं० यवनिकावा यमानी ] अजवाइन, सोंठ तथा . मेवों को पीस कर घृत में पकाया हुआ मसाला जो असूता स्त्रियों को पिलाया जाता है।

ग्रह्णाम\*-वि० [सं० श्रदाम्] (१) जो पतला न हो । मोटा । बड़ा । भारी । (२) जो चीया वा दुबला न हो । हृष्ट पुष्ट । मोटा ताजा । बलवान । ग्राह्यित-कि० वि० दे० ''श्रञ्जत''।

श्रािक्षयार—संज्ञा पुं० [ हिं० लीर ः किनारा ] एक प्रकार की गज्जी की साड़ी जिसमें जाज किनारे होते हैं ।

ग्राछी-संज्ञा स्त्री० [रेग०] स्त्रास का पेड़ ।

श्रद्धत\*-ियः [सं० अ - नश्च + हुग्त - दुगा दुया, प्रा० प्रसुत ] (१) श्रिमा सुत्रा हुशा। जो सुभा न गया हो । श्रस्पृष्ट । उ० - भीजे हार चीर हिय चोली। रही श्रस्त्रत कंत निहँ खोली। - जायसी। (२) जो काम में न लाया गया हो। जो बर्ता न गया हो। नया। ताज़ा। कोरा। पवित्र । उ० - - ग्रोहि के श्रधर श्रमी भिरे राखे। श्रवहिँ श्रस्तुत न काहु चाखे। - जायसी।

श्राह्यता—वि० [सं० ग्र = नर्हा + कुप्त = कुग्रा हुग्रा ] [स्त्रां० ग्रह्तां ] (१) विना कुग्रा हुग्रा । जो कुग्रा न गया हो । श्रस्पृष्ट । (२) जो काम में न साथा गया हो । जो वर्ता न गया हो । नया । कोरा । साजा । पवित्र ।

श्राछेद्-ियः [सं० अन्तियः] जिसका छेदन न हो सके। जो कट न सके। श्रामेद्य। अर्थक्य। उ०—श्रामय श्राष्ट्रेद रूप सम जान। जो सब घट है एक समान। —सूर। संज्ञा पुं० श्रामेद। श्रामिश्रता। छुलाछिद्र का श्रामाव। उ०— चोला सिद्ध सो पावई, गुरु सों करें श्राष्ट्रेद्द । —जायसी।

भ्राक्षेद्य-वि० [सं०] जिसका छेदन न हो। सके। जो कट न सके। अभेदा। अविनाशी।

श्राछेव \*-वि० [सं० प्रचेत्रण वा प्रक्षित्र] छिद्र वा तृपण रहित । निदेशि । बेदाग । उ० --- बसन सपेद स्वच्छ पैन्हे आभूपण सब हीरन का मोतिन को रसिम श्रद्धेव को । ---रघुनाथ ।

श्रिछेह् \*-वि० [सं० श्रदेश] (१) श्रर्थंड्य । निरंतर । खगातार । उ॰—स्याे बिजुरी जनु मेह, श्रानि इहाँ बिरहा धरयाे । श्राठाे जाम श्रदेह, दग जु बरत बरपत रहत ।—बिहारी ।

(२) श्रनंत । बहुत श्रधिक । श्रत्यंत । ज्यादा । उ०—(क) हुसह साति साले जु हिय, गनित न नाह विवाह । घरे रूप गुन का गरब, फिरे श्रछेह उछाह ।—बिहारी । (ख) धरसत मेह श्रछेह श्रति, श्रविन रही जल पूरि । पथिक तज तुव गेह तें, उठी मभूरन धूरि।—पद्माकर । (ग) दरसि दारि पिय पग परसि, श्रादर किया श्रछेह । तेह गेह पित जानिगो, निरित्स चैगुना नेह ।—पद्माकर ।

श्रिछोप\*-वि॰ [सं॰श्र + हुप्] श्राच्छादनरहित । नंगा । नीच । तुच्छ । दीन । उ० सेवा संजम कर जप पूजा, सबद न तिनके सुनाव । मैं श्रक्षेप हीन मति मेरी, दादू को दिखलाव । — दादू ।

श्राक्षाभ \*-वि० [सं० श्रन्तीम ] (१) श्रोभरहित । चंचलतारहित । उद्दे गश्रून्य । स्थिर ।गंभीर ।शांत ।---उ० वीर व्रती तुम धीर श्रक्षोभा । गारी देत न पावहु शोभा । -- तुलसी ।

(२) मोहरहित । मायारहित । खेदरहित । उ०-जब ते

बाह्यया अनमिया, तबतें परधन क्षोभ । वे प्रकर कबहुँ नहीं, इन्हते कीन श्रद्धोभ ।—कबीर ।

(३) निषर । निर्भय ।

(४) जिसे बुरा कर्म्म करते हुए दोभ या ग्लानि न हो। नीन।

श्रिक्टेशह—संशा पुं० [ संवयकोग, प्राव भारतीत | (१) दोग का सभाव। शांति । स्थिरता । (२) मोहशून्यता । द्याशून्यता । करुणा का स्थमान । निर्देयता।

त्राक्षेत्र, त्राक्षेत्रहों—वि० [सं० अत्ताम, प्रा० अल्ताह | निर्देश । दया-शून्य । निरुत ।

त्राजांगम—राजा पुं० [रा०] छुण्यय नामक माश्रिक छंद के ७१ भेदी में से एक। इसमें कुल ११४ वर्ष होते हैं जिनमें ६ प्रक श्रीर ७६ लघु होते हैं। माश्राश्चां की संख्या १४२ हैं।

अर्जंट—संशा पुं० विषय । (१) प्रतिनिधि । कियी तृसरं की धोर से कार्य्य करनेवाला । (२) कियी राजा वा सरकार की श्रीर से कियी तृयरे राजा वा सरकार के यहां नियुक्त किया हुधा व्यक्ति, जिसका कर्नेव्य श्रीयश्यकतानुसार अपने राजा वा सरकार की इक्लाग्री का प्रगट करना और उनके धनुमार कार्य करना है। (३) कियी सीदागर की धीर से कमीशन वा कुछ द्वय लेकर उसका सीदा वैचनेवाला। गुमारता। धादतिया।

त्राजंटी — संशा श्री० [प्रिं० पर्भट | ई ] क्राजंट का कार्यांक्य । क्राजंट का दफ़्र वा उसकी कचहरी ।

क्राजंस-बि॰ [सं०] बिना दांत का। दंतरहित। संज्ञा पुं० मेकक।

अर्जं सी—संज्ञा श्री० [ थं० एजंसी ] (१) अर्जंट के रहने का स्थान।
- अर्जंट का दफ़्र वा उसकी कवहरी। (२) आदत की
व्कान जिसमें किसी तूसरे सीदागर वा कारखाने की चीज़
वेचने के जिये रक्खी जाय।

अज्ञ-वि० [सं०] जिसका जन्म न हो। अजन्मा। जन्म के बंधन से रहित। स्वयंभू।

संशा पुं० (१) अक्षा। (२) विष्णु। (३) शिवा। (४) कामदेव।
(१) सूर्यवंशीय एक राजा जो दशरथ के पिता थे। वाक्सीकिरामायया में इन्हें नाभाग का पुत्र किका है, पर रहुवंश साहि
में इन्हें रहु का पुत्र किका है। (६) वकरा। (७) भेंडा।
(म) माया। शक्ति। (६) ज्योतिय में शुक्र की गति के अनुसार तीन तीन नचुत्रों की जो एक एक बीधी मार्ना गई है
उनमें से एक जो इस्त, विशाखा और चित्रा नचुत्रं में होनं। है।
कि वि० [ नं० अल, आ० अज ] अव। अभी तक। यह
शक्त "हुँ" के साथ बाता है अकेको नहीं। उ०—(क) तक
मन जोयन जारि के, भसम किया सब दंह। उठी कथीर।
विरहिनी, अजहुँ द्वं दे खेह।—कथीर। (य) अजहुँ जाग
अजाना, होत आउ निस्ति भोर। पुनि किंदु हाथ न कागि-

हरू, मूसि जाहिँ जब चेार ।—जायसी । (ग) ताको देखि देखि जीवत हैं श्रजहुँ इंद सुख पाय ।—सूर । श्रजकर्याक-संज्ञा पुं० [सं०] साल का पेड़ । श्रजकर्य-संज्ञा पुं० दे० "श्रजगव" ।

अप्रजकाजात-संज्ञा पुं० [सं०] श्रांख में होनेवाली लाल फूली जो पुतली की ढक लेती है। टेंटड़ वा ढेंढड़। नाखुना।

ग्रजगंधा—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रजमोदा । ग्रजगंधिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] बर्बरी । वनतुलसी का पैाधा । ग्रजगंधिनी—संज्ञा स्त्री० [सं०] काकड़ासींगी ।

अक्षरार—संज्ञा पुं० [सं०] बकरी निगलनेवाला साँप । बहुत मोटी जाति का साँप जो श्रपने शरीर के भारीपन के कारण फुरती से इधर उधर डोल नहीं सकता श्रोर बकरी श्रोर हिरन ऐसे बढ़े पशुश्रों को निगल जाता है। श्रोर सपैंं के समान इसके दांतों में विष नहीं होता। यह जंतु श्रपनी स्थूलता श्रोर निरुद्धमता के लिये प्रसिद्ध है। उ०—(क) बेठि रहेसि श्रजगर इब पापी।—तुलसी। (ख) श्रति प्रचंड पोरुप बल पाए केहरि भूख मरें। बिन श्राशा बिन उद्यम कीने श्रजगर पेट भरें।—सूर। (ग) श्रजगर करें न चाकरी पंछी करें न काम। दास मलूका कहि गए, सब के दाता राम।—मलूक।

भ्रजगरी—संज्ञा स्रं। [सं० त्रजगरीय] श्रजगर की सी निरुधम बृति। विना परिश्रम की जीविका।—उ०। उत्तम भीख जो श्रज-गरी, सुनि लीजो निज्ञ बैन। कहें कबीर ताके गहे, महा परम सुख चैन।—कबीर।

वि॰ (१) श्रजगर की सी । (२) बिना परिश्रम की । थैर॰—श्रजगरी वृत्ति ।

त्राजगिलका—संज्ञा र्ह्णा० [सं०] मूँग के दाने के बराबर छोटी पीड़ारहित फुंसी जो कफ श्रोर बात के प्रकाप से शरीर पर निकलती हैं।

याजगव संज्ञा पुं० [सं०] शिवजी का धनुष । पिनाक ।
याजगुत संज्ञा पुं० [सं० प्रयुक्त, पु० हिं० प्रज्ञुगुति] (१) युक्तिविरुद्ध बात । श्रम्चंभे की बात । श्राश्रय्यंजनक भेद । श्रसाधारगा बात । श्रम्चाभाविक व्यापार । श्रप्राकृतिक घटना ।
उ० स्त्राई करगी भा धजगृता । जनम जनम जम पिहरे
ब्ता । कवीर । (२) श्रयुक्त बात । श्रनुचित बात । बेजोड़
बात । उ० । सरबस लूटि हमारो लीना राज क्वरी पावे ।
ता पर एक सुना री श्रज्ञगुत लिख लिख जोग पटावे । सूर ।
वि० श्राश्रयंजनक । श्रद्धत । बेजोड़ । उ० पापी
जाड जीभ गित तेरी श्रजगुत बात बिचारी । सिंह के। भर्य
श्रुगाल न पावे हीं समस्य की नारी । सूर ।

बाजगोब में संज्ञा पुं० [फा० भन + भ० गेव ] आजित स्थान । बारष्ट स्थान । उ०—दाद् डरिये कोकते, कैसी धरहि उठाइ । अनदेखी अजगेब, कैसी कहड़ बनाइ !—दाद् । ग्रज़ड़-वि० [सं०] जो जड़ न हो। चेतन। संज्ञा पुं०। चेतन। चेतन पदार्थ।

ग्रजग्रा—संज्ञा पुं० [सं० श्रर्जुन] राजा सहस्रार्जुन।—हिं०। ग्रजथ्या—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) पीले रंग की जूही का पेड़ श्लीर फूल। (२) पीली चमेली। जुर्द चमेली।

ग्रज़दहा—संज्ञा पुं० [फ़ा०] बड़ा मोटा श्रोर भारी साँप। श्रजगर। ग्रजन—वि० [सं०] जन्मरहित । श्रजन्मा । जन्म के बंधन से मुक्त। श्रनादि । स्वयंमू । ड०—शंख, चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भुज श्रजन जन्म ते श्रायो।—सूर। वि० [सं०] निर्जन। सुनसान।

ग्रजनबी-वि॰ [फ़ा॰] (१) श्रज्ञात । श्रपरिचित । जिसे कोई जानता न हो । बिना जान पहिचान का । नथा । परदेसी । (२) श्रनजान । नावाकिफ़ ।

ग्रजन्म-वि॰ दे॰ "श्रजन्मा"।

ग्रजन्मा—वि॰ [सं॰] जन्मरहित । जिसका जन्म न हुश्रा हो । . जो जन्म के बंधन में न श्रावे । श्रनादि । नित्य । श्रविनाशी । ग्रजन्य—संज्ञा पुं॰ [सं॰] श्रुभाश्रुभसूचक सृष्टि-न्यापार, जैसे—

भूकंप श्रादि। ग्राज्ञप —संज्ञा पुं० [सं०] (१) कुपाटक। बुरा पढ़नेवास्ता।

(२) बकरी भेड़ पालनेवाला । गॅंड्रेरिया ।

ग्रजपा─वि० [सं०] (१) जिसका उच्चारण न किया जाय। (२) जो न जपे वा भजे।

संज्ञा पुं० (१) उच्चारण न किया जानेवाला तांत्रिकों का मंत्र । वह जप जिसके मूल मंत्र "इंसः" का उच्चारण श्वास प्रश्वास के गमनागमन मात्र से होता जाय । इंसःमंत्र । इसका देवता श्रद्धनारीश्वर श्रश्चीत् श्विव श्वीर शक्ति की संयुक्त मूर्ति है । इस जप की संख्या एक दिन श्रीर रात में २१६०० मानी गई है । (२) वकरियों का पालक । गँड़ेरिया ।

ग्राज्ञ च निव ित्र । श्राध्य पंजनक । विचित्र । श्राध्य पंजनक । विचित्र । श्राध्य पंजनक । विचित्र । श्राध्य पंजनक । श्राध्य पंजनक । श्राध्य पंजनक । श्राध्य पंजा । स्वरं कारे नाग । कारे कान्हइ पे चली, श्राज्य लगन की लाग । — पद्माकर ।

ग्रजमक्ष—संज्ञा पुं० [सं०] बब्बूल का पेड़ जिसे बकरियाँ श्रधिक चाव से खाती हैं।

अज़मत—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) अताप । महत्त्व । शान । प्रसुत्व । (२) चमत्कार ।

**ग्रज्माइरा**-संज्ञा श्ली० दे० "श्राज्माइरा" ।

ग्रज़माना⊢िक० स० दे० ''श्राज़माना''।

**ग्रज़मूदा**—वि॰ दे॰ श्राज़मुदा''।

ग्रजमोद्-संज्ञा पुं० [सं० घजमोदा] [स्री० घजमोदिका] श्रजवायन की तरह का एक पेड़ जो सारे भारत में जगाया जाता है। इसके बीज वा दाने मसाझे और श्रोषधि के काम में आते हैं। यह श्रजीर्या, संप्रहर्यी, तथा शरीर की पीड़ा दूर करने के लिये प्रसिद्ध हैं।

पर्या०-उप्रगंधा । बनयभानी । मर्कटी । गंधदला । हस्तिकारवी । मायूरी । शिक्षिमोदा । बिह्नदीपिका ।

अप्रजाय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पराजय । हार । (२) छप्पय छंद के ७१ भेदों में से पहिला जिसमें ७० गुरु और १२ लघु मिला कर मन वर्ण और १४२ मात्राएं होती हैं।

वि॰ न जीतने योग्य । जो जीता न जा सके । अजेय । ड॰—जीति को सके अजय रघुराई । माया तें असि रची न जाई ।—तुजसी ।

ग्रजयपाल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) संगीत में भैरवराग का पुत्र । यह संपूर्ण जाति का राग है। इसमें सब द्युद्ध स्वर कागते हैं। (२) एक राजा का नाम। (३) जमाकागाटा।

श्राज्या—संज्ञा श्री० [सं०] विजया । भाँग । संज्ञा श्ली० [सं० श्रजा] बकरी । उ०—स्त्रोज पकरि विश्वास गहु, धनी मिलेंगे श्राय । श्रजया गजमस्तक चढ़ी, निर्भय कोंपल खाय ।—कबीर ।

ग्राजय्य—वि० [सं०] श्रजेय । जो जीता न जा सके । ग्राजर—वि० [सं०] (१) जरारहित । जो बृदा न हो । जो सदा

एकरस रहे। ईश्वर का एक विशेषणा।
[सं० भ = नहीं + जृ = पचना] जो न पचे न हज़म हो।
- उ०। श्रजर श्रंस श्रतीथ का, गृही करे जो श्रहार। निश्चय
होय दरित्री, कहे कबीर विचार।—कबीर।

म्प्रजरा—संज्ञा स्रो० [सं०] (१) घ्रतकुमारी । घीकुमार। (२) विधारा।

च्यजरायल- वि० [सं० प्रजर] जो जीर्थं न हो। जो पुराना न पड़े। जो सदा एक सा रहे। श्रमिटा पक्का। चिरस्थायी। उ०-श्याम रंग राची झज नारी। श्रोर रंग सब दीन्हें डारी। कुसुम रंग गुरुजन पितु माता। हरित रंग भैना श्ररु भ्राता। दिना चारि में सब मिटि जैहें। स्थाम रंग श्रजरायल रेहें। स्पर।

वि० [सं० श्र = नहीं + दर = भय ] निर्भय । चेंडर । निःशंक । — डिं० ।

सजराल-वि॰ [सं० श्र=नईं। + जृ = पुराना पड़ना] बलवान । जोशवर । —िंड ०।

ग्रजलेगा-संज्ञा स्त्री० [सं०] केवाँच का पेड़ । ग्रजनाहन-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रजनायन''।

श्रज्ञवायन—संज्ञा स्त्री० [सं० यवानिका] श्रज्ञवायन । यवानी । एक पौधा जो सारे भारतवर्ष में विशेष कर बंगाल में लगाया जाता है। यह पौधा श्रफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस, श्रीर मिस्न श्रादि देशों में भी होता है। भारतवर्ष में इसकी बोशाई कार्सिक, श्रगहन में होती है। इसके बीज जिनमें एक विशेष प्रकार स्री महँक होती हैं और जो स्वाद में तीक्या होते हैं, मसाके और दवा के काम में भाते हैं। भभके पर उतारने से इसमें से भकें (अमूम का पानी) और तेज निकलता है। भभके से उता-रते समय तेज के ऊपर एक सफ़ेद चमकीली चीज़ भजग होकर जम जाती है जो बाज़ार में "अजवायन के फूल" के नाम से बिकती है। अजवायन का प्रयोग हैज़े, पेट के दर्द, बात की पीड़ा आदि में किया जाता है।

द्याज्ञश्रं गी— तंजा स्त्री० [तं०] एक वृक्त जो भारतवर्ष में प्रायः ससुद्र के किनारे होता है। इसकी छाज संकोचक है और प्रह्याी ग्रादि रोगों में दी जाती है। इसका खेप वाव भीर नासूर को भी भरता है। मेढ़ासिंगी।

अप्रकास - संज्ञा पुं० [सं० भयश, प्रा० भजसो ] स्रयशा । अपयशा । अपकासि । बुरी स्थाति । बदनामी । ३० — सीय करिन तेइ अपमा देई । कुकबि कहाइ अजस को तोई । — तुजसी ।

अप्रकासी-वि० [सं० अयाधिन्] अपयशी । जिसकी बुरी कीर्ति हो । बदनाम । निंच । उ०-कोल कामवश कृपण विस्तुता । अति दरिद अजसी अति बुद्रा । -- तुलसी ।

अजस्त्र-कि॰ वि॰[सं॰] सदा। निरंतर। हमेशा। अजहति-संज्ञा श्ली॰ दे॰ ''अजहस्सार्था ''।

अजहत्स्वार्था—एंजा स्त्री० [सं०] अलंकार शास में सक्या के दो भेदों में से एक जिसमें लक्षक शब्द अपने वाच्यायें को न छोड़ कर कुछ भिन्न वा श्रतिरिक्त अर्थ प्रगट करे। जैसे "भाजों कै स्राते ही शत्रु भाग गए"। यहाँ भाजों से ताल्पर्थं भाजा जिए सिपाहियों से है। इसे स्पादान सक्या भी कहते हैं।

अज़हृद्-िकि॰ वि॰ [फा॰] हद से ज्यादा । बहुत स्रधिक । अजांबिका--- एंशा स्री॰ [सं॰ ] भादों बदी एकादशी का नाम जो एक व्रत का दिन हैं।

ग्रज्ञा-वि॰स्री॰ [सं॰ ] जिसका जन्म न हुम्रा हो । जो उत्पन्न न की गई हो । जन्मरहित ।

संशा स्त्री॰ (१) बकरी। (२) सांख्यमतानुसार प्रकृति वा माया जो किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं की गई कीर क्षनादि है। (३) शक्ति। दुर्गा। (४) भादों बदी प्रकादशी जो एक वतका दिन है। ग्राज्ञान्त्रक—संशा पुं० [सं० प्रयानक] न माँगनेवासा। बहुं जिसे

अक्षाचन-चरा पुरु [ सह अपायका ] न मागनवाता । बह जिस कुछ माँगने की सावश्यकता न हो । सम्पन्न व्यक्ति । वि० जो न मांगे । जिसे माँगने की आवश्यकता न हो । सम्पन्न । भरा पूरा । उ०—विप्रन दान विविध विधि दी हैं। जाचक सकत सजाचक की हों ।—सुकासी ।

त्रज्ञान्त्री—संज्ञा पुं० [ सं० श्रवान्तिन् ] न माँगनेवाला । सम्पक्ष पुरुष । वि० जो न माँगे । जिसे माँगते की श्रावश्यकता न हो । अन धान्य से पूर्ण । सम्पक्ष । भरा पूरा । ३० — कपि सबरी सुग्रीव विभीषन को जो किया श्रजान्त्री । श्रव तुलसिहि तुल देत द्यानिधि दाइन श्रास पिसान्त्री । — तुलसी ।

श्रजाजी—संज्ञा स्त्री॰ [सं०] सफ़ेंद श्रौर काला ज़ीरा। श्रजात—वि० [सं०] जो पैदा न हुश्रा हो।श्रनुत्पन्न।जन्मरहित। श्रजन्मा।

ग्रजातरात्रु—वि० [सं०] जिसका कोई शत्रु न हो ।बिना वैरी का । शत्रुविहीनं ।

संज्ञा पुं० (१) राजा युधिष्ठिर । (२) शिव । (३) उपनिषद में वर्णित काशी का एक चत्रिय राजा जो बड़ा ज्ञानी था श्रीर श्रीर जिसने गार्ग्य वालांकि ऋषि को बहुत से उपदेश दिए थे। (४) राजगृह (मगध) के राजा विवसार का पुत्र जो गौतम बुद्ध का समकालीन था।

च्यजाती—वि० [सं० घ० + जाति] जातिरहित । जाति से निकाला हुद्या । जाति से बाहर । पतित । पंक्तिच्युत । उ०—उसके। बिरादरी ने श्रजाती कर दिया है ।

क्रि॰ प्र॰-करना । -होना ।

संज्ञा पुं० जाति से श्रलग किया हुआ श्रादमी। जातिच्युत व्यक्ति।

स्रजान-वि० [सं० प्र = नहीं + ज्ञान, प्राव्यान] (१) जो न जाने।
स्रमजान। स्रवेध। स्रमिज्ञ। स्रवृक्ष। नासमक। ३०—(क)
भक्त स्रव्य भगवत एक है वृक्षत नहीं स्रजान।—कवीर।
(ख) जानि वृक्षि मैं होत स्रजान। उपजत नाहीं मन में। ज्ञान।
—सूर। (ग) में स्रजान है पूँछा साई। तुम कस पूछ्टु
नर की नाई।—तुजसी। (२) न जाना हुआ। श्रपरिचित।
स्रज्ञात।

संज्ञापुं० (१) श्रज्ञानता। श्रनभिज्ञता। उ०---मुक्त से यह काम श्रज्ञान में हो गया।

विशेष—इसका प्रयोग "में" के साथ ही होता है जहाँ दोनैं। मिलकर क्रिया विशेषण्यत् हो जाते हैं।

(२) एक पेड़ जिसके नीचे जाने से लोग सममते हैं कि बुद्धि अष्ट हो जाती है। यह पेड़ पीपल के बराबर ऊँचा होता है और इसके पत्ते महुवे के से होते हैं। इसमें लंबे लंबे मौर लगते हैं। इल्लेश चंदन फूलहि जनु फूली। कोइ अजान बीरव तर भूली। —जायसी।

अज्ञानपन—संज्ञा पुं० [सं• श्रज्ञान, प्रा० श्रञ्ञान + हिं०पन ] श्रनजा-नपन । अज्ञानता । नासमस्त्री ।

ग्रजानेय-वि॰ दे॰ 'श्राजानेय''।

ग्रजाब-संज्ञा पुं० [४०] सजा । पीड़ा । यातना । प्रायश्चित्त ।

स्रजामिल-संज्ञा पुं० [सं०] पुरागा के अनुसार एक पापी ब्राह्मण का नाम जो मरते समय अपने पुत्र 'नारायण' का नाम लेकर सर गया।

ग्रजाय-वि० [श = नई। + फा० जाय = जगह ] बेजा। अनुचित। ड०—हैं सत निर्धन देखि के मानु कहा। श्रनखाय। भए पुत्र हैं र'क मम, कीन्हों कंत श्रजाय। —रधुराज। ग्रजायब—संज्ञा पुं० [ ५० ] श्रजब का बंहुवचन । श्रद्धत वस्तु । विजन्नग पदार्थ वा व्यापार । विचित्र वस्तु वा कर्म्म ।

ग्रजायवख़ाना-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह भवन वा घेरा जिसमें अनेक प्रकार के श्रद्धत पदार्थ रक्खे जाते हैं । श्रद्धत-वस्तु-संप्र-हाजय । म्यूज़ियम ।

ग्रजायबघर-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''त्रजायबखाना''।

ग्रजार\*-संज्ञा पुं० [फ़ा० श्राज़ार ] रोग । बीमारी । उ०-कब की श्रजब श्रजार में, परी वाम तनछाम । तित कोऊ मति लीजियो, चंद्रोदय को नाम ।--पद्माकर ।

**ग्रजारा**—संज्ञा पुं० दे० ''इजारा''।

अजिग्रीरा \*†-संज्ञा पुं० [स० त्रार्था = दादी, प्रा० त्रज्जा ] श्राजी वा दादी के पिता का घर ।

अजित-वि॰ [सं०] श्रपराजित । जो जीता न गया हो । संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) शिव । (३) बुद्ध ।

ग्रजितनाथ-संज्ञा पुं० [सं०] जैनियों के दूसरे तीर्थंकर का नाम। ग्रजिता-संज्ञा श्ली० [सं०] भादों बदी एकादशी का नाम, जो व्रत का दिन है।

ग्रजितेंद्रिय~वि० [सं०] जिसने इंदियों की जीता न हो। जो इंदियों के वश में हो। इंदियलोलुप। विषयासक्त।

ग्रजिन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चर्मा । खाला । छाला । (२) झझ-चारी श्रादि के धारण करने के लिये कृष्णमृग श्रीर व्याव्य श्रादि का चर्मा ।

ग्रजिनयानि-संज्ञा पुं० [सं०] मृग । हिरन ।

ग्रजिर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राँगन। सहन। (२) वायु। हवा। (३) शरीर। (४) मेंढक। (४) इंद्रियों का विषय।

ग्रजी-श्रन्थः [सं० श्रियः ] संबोधन शब्द। जी। ड०—श्रजी, जाने दें।

ग्राजीगर्त-संज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि जो श्रुनःशेफ के 'पिता थे। ग्राजीज़-वि० [त्र०] प्यारा । प्रिय ।

संज्ञा पुं० संबंधी । मित्र । सुहृद् ।

ग्रजीटन-संज्ञा पुं० [ श्रं० श्रडजुटेंट ] सेना का एक सहायक कर्मी-चारी जो कर्नेज वा सेनापति को सहायता दे।

ग्रजीत-वि॰ दे॰ "श्रजित"।

त्राजीब-वि॰ [ प्र॰ ] विलच्या । विचित्र । श्रनोखा । श्रनुठा। श्राश्चर्यजनक । विस्मयकारक ।

ग्रजीरन-संज्ञा पुं० दे० 'श्रजीर्था'।

त्र्यजीर्या-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रपच । श्रध्यसन । बदहज़मी।
- प्रायः पेट में पित्त के बिगड़ने से यह रोग होता है जिससे
भोजन नहीं पचता श्रीर वमन, दस्त श्रीर श्रूल श्रादि
अपद्व होते हैं। श्रायुर्वेद में इसके ६ मेद बतलाए हैं।—
(१) श्रामाजीर्य जिसमें खाया हुशा श्रक्त कचा गिरे।

(२) विद्रश्वाजीयां जिसमें श्रद्ध जन्न जाता है। (३) विष्टब्या-

जीर्ग जिसमें अस के गोटे वा कंडे बँध कर पेट में पीड़ा उत्पन्न करते हैं। (४) रसशेपाजीर्ग जिसमें अस पतला पानी की तरह होकर गिरता है। (४) दिनपाकी अजीर्ग जिसमें खाया हुआ अस दिन भर पेट में बना रहता है और भूख नहीं लगती। (६) प्रकृत्याजीर्ग वा सामान्याजीर्ग।

(२) श्रस्यंत श्रधिकता । बहुतायत । उ०--- उसे वृद्धि का श्रजीर्थ हो गया (व्यंग्य)।

वि॰ जो पुराना न हो। नया।

त्राजीव—संज्ञा पुं० [सं०] श्राचेतन । जीवतत्त्व से भिना जड़ पदार्थ । वि० विना प्राण का । सृत ।

त्रञ्जगुत-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''भनगुन''।

म्रजू\*-ग्रन्थः [सं० भाष ] 'संबोधन शब्द' । ''श्रजी'' का

अजूजा\* संज्ञा पुं० दिंग० विज्ञू की तरह का एक जानवर जो मुद्रां खाता है। उ०-कहें कवि दृष्णह समुद्र बढ़े सोनित के जुगुनि परेते फिरें जंबुक भजूजा से।

ग्रजुषा-वि० [ ४० ] श्रज्जुत । धनोखा । भन्दा ।

श्रज्राक्ष-वि [सं० प्र + युन् = थे।इना ] विना जुटा हुश्चा । श्रप्नास । श्रज्रपा । प्रथक् । श्रज्ञा । उदा । उ०—रहा जो राजा रतन श्रज्रा । केहक सिंहासन केहक पद्गा । — जायसी । संज्ञा पुं० [प्र०] मज़बूरी । भाका ।

यौ०-धजुरादार ।

अजूह \* संज्ञा पुं० [सं० युद्ध, प्रा० जुड्म ] युद्ध । सङ्गई । उ०-ताको जो हिमाऊँ साहि हुस्र । तासों पठान सों भयो। स्रजूह । सुदन ।

ग्राजी-संज्ञा पुं० दे० ''श्रजय''।

ग्रजेइ-वि० दे० "श्रजेय" ।

ग्रज़ेय—वि॰ [सं॰ ] न जीते जाने येाग्य। जिसे केाई जीत न सके। ड॰—कियो सबै जग काम बस, जीते जिते श्रजेय। कुसुम सरिह सर धनुष कर, श्रगहन गहन न देय ।—विहारी ।

ग्रजी—संज्ञा पुं० दे० "श्रजय''। ग्रजोगश्र—वि० [सं० श्रयोग्य] (१) जो योग्य न हो। श्रनुचित। ना ग्रुनासिव। बेठीक। (२) श्रयुक्त। बेजोड़। बेमेख। (६) नालायक। निकम्मा।

त्राजाता— संज्ञा पुं० [सं० प्रयुक्त, प्रा० प्रजुक्त] चैत्र की पूर्यिमा का दिन। इस दिन बेल नहीं नाघे जाते।

ग्रजारना-कि॰ स॰ दे 'ग्रँजोरना'।

अजैँ। कि॰ वि॰ [स॰ अध, प्रा॰ अज ] श्रव भी। श्रयापि। श्रयतकः। उ॰—सघन कुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर। मन है जात श्रजों वहै, वा जसुना के तीर।—बिहारी।

ग्रञ्ज-वि॰ [सं॰ ] श्रज्ञानी । जड़ । मूर्खं । श्रनजान । नासमम । नादान । ३०--सती इदय श्रनुमान किय, सब जानेड सर्वज्ञ । कीन कपट मैं संभु सन, नारि सहज जब अश ।—तुजसी। रांशा पुं॰ मूर्ष्य मनुष्य। जक्रम्यकि। अनजान मनुष्य। नादान श्रादमी। उ॰—श्रज्ञ जानि रिस उर जनि भरहू। जेहि विधि मोह मिटह सो करहू। —तुजसी।

श्रञ्जता-नंता स्रं। सि॰ ] मूर्वता। जङ्ता। नादानी। नासमस्ती श्रज्ञानपन। श्रनाङ्गीपन।

ग्रज्ञात-वि॰ [सं॰] (१) बिना जाना हुमा । श्रविदित । श्रप्रगट । ना मालूम । श्रपरिचित ।

(२) जिसे ज्ञात न हो । ड०-अज्ञातयीवना ।

क्षि० वि० विना जाने । अनजाने में । ४०—अनुचित वचन
 कहेउँ अज्ञाता । छुमहु छुमामंदिर दोन आता ।—तुलसी ।

सङ्गातनामा-वि० [सं०](१) जिसके नामका पतान हो। जिसका नाम विदित न हो। (२) जिसे कोई न जानता हो। श्रवि-ख्यात। तुच्छ ।

त्रप्रक्षात्वास—संशापुं० [सं०] छिपकर रहना। ऐसे स्थान का निवास जहाँ कोई पता न पा सके। ड०—विराट के यहाँ पांडवों ने एक वर्ष प्रज्ञातवास किया था।

स्रज्ञातयाचना-संशा श्लां [संव ] सुग्धा नायिका के दो भेदीं में से एक, जिसे अपने योवन के आगमन का ज्ञान न हो।

अक्षान-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बोध का अभाव। जड़ता। मूर्यता। अविद्या। मोह। अजानपन।

> (२) जीवात्मा की गुण भीर गुण के कार्थ्यों से प्रथक् क सममने का भविषेक ।

> (३) न्याय में एक निम्नह स्थान । यह उस समय होता है जब बादी प्रतिवादी के तीन बार कहने पर भी किसी ऐसे विषय को समकाने में श्रसमर्थ हो जिसे सब क्षोग जानते हों।

वि॰ ज्ञानशून्य । मूर्खे । जड़ । नासममः । श्रनजान ।

श्रश्नानता-संज्ञा स्त्री ॰ [सं॰] निर्वोधता । जड़ता । मूर्खता । श्रविद्या । नासमभी । नादानी ।

त्रक्षानपन-संज्ञा पुं० [सं० प्रजान + दिं०पन ] मूर्यता । जङ्गता । नादानी । नासमभी । श्रजानपन ।

त्रक्षानी—वि॰ [सं॰ ] ज्ञानशून्य । पूर्व । जङ्ग । श्रविद्याप्रस्त । श्रनाङ्गी । नादान । नासमक्ष । श्रवोध ।

ग्रज्ञे य-वि॰ [सं॰] न जानने योग्य। जो समक्त में न श्रासके। बुद्धि की पहुँच के बाहर का। ज्ञानतीत। बोधागम्य।

ग्रज्यों-कि॰ वि॰ दे॰ 'श्रजीं ''।

ग्राम्हर-वि० [ सं० ॥ = नहीं + भर ] जो न महे । जो न निहे । जो न बरसे । उ०—चित सुकेति घर घन श्रमह, कारी निस् सुखदानि । कामिनि सोभायानि तू, दामिनि दीपितवानि ।

अभारि \*-संशा श्री० [सं० रोस = भूतना ] भीक्षी । कपड़े की संबी थैसी जो कंधे पर सटकाई जाती हैं । उ०-बोम्सरी समीरी कांधे, श्रांतिन्ह की सेली बांधे, मृड़ के कमंडल खपर किए कोरि के ।--- तुलसी ।

अपटंबर—संज्ञा पुं० [सं० अह = अधिक, फा० अंबार = डेर] अपटाला । करे। राशि।

ग्रटक—रांशा पुं० सिं० अ = नहीं + टिक् = चलना अथवा सं० आ + टक = बंधन] फिं० अटकना, अटकाना। वि० अटकाल ] (१) रोक । स्कावट । अड़चन। विन्न । वाधा। उलक्कन । उ०—घाट बाट कहुँ अटक हो ह नहिँ सब कोड देह निवाहि। —सूर। (२) संकोच। उ०। —सुम को जो मुक्क से कहने में कोई अटक न हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ — । टेठ। (३) सिंध नदी। (४) सिंध नदी। एक छेटा नगर जहाँ प्राचीन तस्त्रिला का होना अनुमान किया जाता है। (४) अकाज। हर्ज। बड़ी आवश्यकता।

क्रिo प्रo—पड़ना। उ०—द्याँ ऊधी काहे की श्राए कीनसी श्रदक परी। —सूर।

ग्रटकन\*-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रटक''।

श्राटकन खटकन—संज्ञा पुं० [देग०] छोटे लड़कों एक का खेल। इसमें कई लड़के श्रपने दोनों हाथों की उँगलियों को ज़मीन पर टेक कर बैठ जाते हैं। एक लड़का सबके पंजों पर एक एक करके उँगली रखता हुश्रा यह कहता जाता है—"श्राटकन बटकन दही चटकन, श्रगला फूले बगला फूले, सावन मास करेला फूले, फूल फूल की विलयाँ, बाबा गए गंगा, लाए सात पियालियाँ, एक पियाली फूट गई, नेउले की टाँग टूट गई, खंडा मारूँ या छुरी"। पूरव में इसको इस प्रकार कहते हैं—"उका चुका तीन तिलुका लेगा लाठी चंदन काठी चंदन लावें दूली दूला भादों मास करेला फूला, इजहल विजइल पान फूल पचक जा"। जिस लड़के पर श्रंतिम शब्द पड़ता है यह छूटता जाता है। जो सब से पीछे बाकी बच जाता है उते 'चोर' समक्त कर खेल खेला जाता है।

अटकना-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्र = नहीं + टिक् = चलना ] (१) रुकना ।
टहरना । श्रव्रना । उ॰ — तुम चलते चलते श्रटक क्यों जाते हो ?
(२) फँसना । उलमना । लगा रहना । उ॰ — यहि श्रासा
श्रटक्यो रहे श्रलि गुलाब के मूल । है हैं बहुरि बसंत ऋतु इन
बारन वे फूल । — बिहारी । (३) प्रेम में फँसना । प्रीति
करना । उ॰ — फिरत जु श्रटकत कटनि बिनु, रिसकं ! सुरस न
खियाल । श्रनत श्रनत निति निति हितनि, कत सकुचायत
काल (— बिहारी । (३) विवाद करना । सगड़ना । उलमना ।

अटकर अन्ति श्री वि दे "अटकत"। अटकर ना-कि व िहं अटकर अदाज़ करना । अटकल लाना । अनुमान करना । उ०—बार बार राधा पर्छितानी । निकसे स्थाम सदन ते मेरे इन अटकरि पहिचानी । —सूर । अटकल मंत्रा स्री िसं अद् = घूमना + कल् = गिनना ] [कि अटकलन] (१) श्रनुमान । कल्पना । (२) श्रंदाज़ । तख़मीना । कूत । कि० प्र०-करना ।--बैटाना ।---बगाना ।

अटकलनार्ने ० स० [सं० श्रट् + कल् ] श्रटकल लगाना । श्रंदाज़ करना । श्रनुमान करना ।

अटकरुपच्चू-संज्ञा पुं० [हिं० अटकल + सं० पच् = पकाना] मोटा श्रदाज़ । कपोलकरूपना । अनुमान । उ०—इस कटकलपच्चू से काम न चलेगा ।

वि॰श्रंदाज़ी । स्याली । ऊटपटाँग । उ॰—ये श्रटकलपच्चू वार्तें रहने दीजिए ।

कि॰ वि॰श्रंदाज़ से। श्रनुमान से। उ॰—रास्ता नहीं देखा है श्रदकलपच्च चल रहे हैं।

अपटका—संज्ञा पुं० [सं० अर्= खाना] जगन्नाथ जी को चढ़ाया हुन्ना भात जो दूर देशों में भी सुखाकर प्रसाद की भांति भेजा जाता है।

ग्राटकाना—िकि॰ स॰ [सं० श्र = नहीं + टिक् = चलना] [संज्ञा श्राटकाव] (१) रोकना। ठहराना। श्रद्धाना। लगाना। (२) फँसाना। इल-माना। (३) डाल रखना। पूरा-करने में विलंब करना। उ०—उस काम की श्राटका मत रखना।

ग्रहकाव-संज्ञा पुं० [हिं० श्रदक] रोक । रुकावट । प्रतिबंध । श्रदुचन । बाधा । विझ ।

ग्रटखट\*-वि॰ [ग्रनु॰] श्रद्ध सद्द । ग्रंड बंड । ट्रटा फूटा । ड॰-बाँस पुरान साज सब श्रदखट, सरज तिकोन खटोला रे । हमहिँ दिहल करि कुटिल करमचँद मंद मोल बिनु डोला रे । -नुलसी ।

ग्रह्में स्वादित हैं। अध्येती ''।

अटन-संज्ञा पुं० [सं०] घूमना । चलना । फिरना । डोलना । यात्रा । श्रमण ।

अटना \*- कि॰ अं० [सं० अंट्] (१) घूमना। चलना। फिरना।
(२) यात्रा करना। सफ़र करना। उ० — जाग जोग जप विराग
तप सुतीर्थ अटत। — तुलसी। (३) पूरा पड़ना। काफ़ी होना।
कि॰ अं० [सं० उट = घास फूस। हिं० ओट] पड़ना।
आड़ करना। ओट करना। छेंकना। उ० (क) — काटा कपट्ट जो कान्ह सों कीजे री बांटी वे बोल कुबोल कसाई। फाटी जो घूँघट ओट अंटे, सोइ दीठि फुरी श्रिधकी जु धँसाई।
— केशव।(स) नेकु अंटे पट फूटत श्रांखि सु देखत हैं कबको अंज सोने। — केशव।

अटपट-वि० [सं० अट् = चलना + पत् = गिरना ] [स्री० अटपटी,
कि० अटपटाना ] (१) टेढ़ा । विकट । किटन । सुश्किल ।
• दुस्तर । (२) गृढ़ । जटिल । गिहरा । अनेग्ला । उ० ।—
(क) सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे ।— तुलसी ।
(ल) सुर प्रेम की बात अटपटी मन तरंग उपजावति ।—
सूर । (ग) हलें दुहूँ न चलें, दुहूँ, दुहूँ विसरिगे गेह ।
इकटक दुहुन दुहूँ लखें, अटकि अटपटे नेह ।— पश्चाकर ।

88

(३) ऊटपटाँग । इंग्डबंड । उलटा सीधा । बेठिकाने ।— उ०—(क) श्रटपटे श्रासन बैठि के गोधन कर सीना । धार श्रनत ही देखि के अजपित हेंसि दीना ।—सूर । (ख) कहा लेहुगे खेल में, तजा श्रटपटी बात । नैकु हँसीही हैं भई, भींहें सीहें खात ।—बिहारी । (४) गिरता पड़ता । लड़खड़ाता । उ०—(क) वाही की चित चटपटी, धरत श्रटपटे पाय । लपट बुम्तावत बिरह की, कपट भरे हुँ श्राय ।—बिहारी । (ख) त्रिवली पलाटन सलाट लटपटी सारी, चोट चटपटी, श्रटपटी चाल चटक्यो ।—देव ।

ग्रटपटाना-कि॰ श्र॰ [हिं॰ श्रटपट] (१) घबड़ाना । श्रटकना । ग्रंडवंड होना । लड़खड़ाना । उ॰—श्रालस हैं भरें नैन, बैन ग्रटपटात जात, ऐंड़ात जम्हात गात ग्रंग मोरि बहियाँ मेलि ।—स्र ।

(२) हिचकना । संकोच करना । आगा पीछा करना । उ०---आप कहने में अटपटाते क्यों हैं ?

ग्रटपटी \*-संज्ञा स्त्री० [१६० श्रटपट] नटखटी । शरारत । श्रन-रीति । ड० -- सूधे दान काहे न लेत । श्रीर श्रटपटी छाड़ि नंदसुत रहिंहु कॅपायत बेंत ।--सूर ।

श्चाटञ्चर-संज्ञा पुं० [सं० आडंबर] (१) श्चाडंबर। दर्पं। उ०--बांधत पाग श्चटञ्चर की।--श्रीपति। (२) [पंजाबी---टब्नुर = परिवार] खान्दान। परिवार। कुटुंब। कुनवा। उ०---दब्नुत श्चदब्च महि पब्चय से पीलनु सो गब्बर गरह श्चरि ठट्टन निघट कर। बब्नुर के बंस के श्चटब्नुर के रच्छक श्चलच्छन सुलच्छन के स्वच्छ घर।--सूदन।

ग्राटरनी—संज्ञा पुं० [ श्रं० घटाँरनी ] एक प्रकार का मुख्तार जो कखकता श्रीर बंबई हाईकोटों में मुश्रकिलों के मुकइमें खेकर उन्हें ठीक करता है श्रीर उनकी पैरवी के लिये बैरि-स्टर नियुक्त करता है।

ब्राटल-वि० [स० श्र = नहीं + टस् = न्याकुल वा चंचल होना] (१) जो न टले। जो न डिगे। स्थिर। निश्चल। उ०—तुलसीस पवननंदन श्रटल, कुद्ध युद्ध कोतुक करे।—तुलसी। (२) जो न मिटे। जो सदा बना रहे। नित्य। चिरस्थायी। उ०— करि किरपा दीन्हें करुनानिधि श्रटल मिक्त थिर राज।— सूर। (३) जो श्रवश्य हो। जिसका होना निश्चित हो। श्रवश्यं भावी। उ०—यह बात श्रटल है, श्रवश्य होगी। (४) ध्रुव। पक्का। उ०—उसका इस बात में श्रटल विश्वास है।

अपटळस—तंज्ञा पुं० [ श्रं० ] यह पुस्तक जिसमें पृथ्वी के भिक्ष भिक्ष भागों के मानचित्र हों।

श्राटहर क्र-लंशा पुं० [सं० अट्ट = श्रदाला, कॅचा देर ] (१) श्राटाला । देर । (२) फेटा । लपेट । पगड़ी । उ० ।—श्राप चड़ी शीश में।हि दीन्ही वकशीश औ हजार शीश बारे की लगाई श्राटहर है।

संज्ञा पुं० [ हिं० भटक] भटकाव । भव्यम । दिकृत । कठिनाई ।

अटा—संज्ञा श्ली० [सं० अट्ट = श्रटारी ] अटारी । कोठा । घर के अपर की कोठरी वा छुत । उ०—(क) अगटहिं दुरहिं श्रटन पर भामिनि । चार चपल जनु दमकहिं दामिनि ।— तुलसी । (ख) छिनक चलति ठटकति छिनक, भुज प्रीतम गर डारि । चढ़ी श्रटा देखति घटा, बिज्ज छुठा सी नारि ।— विहारी । संज्ञा पुं० [ ऋट्ट = श्रतियय] अटाला । ढेर । राशि समूह । उ० ।— एरी ! बलबीर के आहीरन के भीरन में सिमिटि समीरन श्रवीर को श्रटा भयो ।— पश्चाकर ।

अटाउ-संज्ञा पुं० [ सं० अह् = श्रातिक्रमण करना ] विशाद । बुराई । नटखटी । शरारत । ड०--आपडी अटाड कै ये जेत नाम मेरो, वे तो बापुरे मिलाप के संताप कर दीने हैं।

अपटाद्भट-वि० [सं० अप्ट् = देर + अुट् = दूटना ] निर्तात । विरुक्तता । अपटारी-संज्ञा स्त्री० [सं० अप्टाक्षी = काठा ] काठा । दीवारी के जपर स्नुत पाट कर बनाई हुई कोठरी । सबके जपर की कोठरी वा स्नुत । चीवारा ।

ब्राटाल-संज्ञा पुं० [सं० श्रष्टाल = कोठा] कुर्ज । घरहरा ।— कि ० । ब्राटाला-संज्ञा पुं० [सं० श्रष्टाल ] (१) वरे । राशि । श्रेकार । (२) सामान । असवाव । सामग्री । (३) कसाइयों की बस्ती या मुह्छा ।

अप्रती-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रर्डा] एक चिड़िया जो पानी के किनारे रहती है। चाहा।

ग्रद्भर-वि० [सं०घ = नहीं + तुद् = दूटना ] (१) न दूटने योग्य । श्रकंडनीय । श्रक्षेत्र । दह । पुष्ट । मज़बूत । (१) जिसका पतन न हो । श्रजेय । (१) श्रकंड । सगातार । (४) जो न चुके । बहुत । उ०-श्रद्भट सम्पत्ति ।

अटेरन-संशा पुं० [सं० अट् = घूमना, एकत्र करना] कि० अटेरना]
(१) सूत की आंटी बनाने का लकड़ी का एक यंत्र। ६ इंख की एक लकड़ी के दोनों सिरों पर सूत लपेटने के लिये दें। आड़ी लकड़ियां लगाई जाती हैं जो दोनों और प्रायः सीन तीन इंख बढ़ी रहनी हैं। इन लकड़ियों में नीचे की लकड़ी कुछ बड़ी और अपर की लकड़ी पृष्ठ के बल रक्खे हुए अनुए के आकार की होती हैं। श्रोयना।

मुहा०—होना = हुई। हुई। निकलना । अयंत दुर्यका होना। (२) घोड़े को कावा वा चक्कर देने की एक रीति। कि॰ प्र०—फेरना।

(३) कुरती का एक पेंच ।

मुद्दाo कर देना = दांव में डाक्स कर चकरा हेना ! दम न क्षेने देना !

ब्रदेरना-कि॰ स॰ [फि॰ भदेरन] (१) ब्रदेरन से सून की बाँटी बनाना। (२) † साम्रा से ब्रधिक मद्य वा नहाा पीना ड॰--क्या कहना है जाला जी खूब ब्रदेरे हैं। ग्रहेश्तश्र-वि० [सं० श्र + तर्क, पा० तक्ष = होकना ] बिना रोक टोक का । उ०-पुनि संबत चैंतिस में, दियो जलोहो ग्राम । श्रह श्रदोक ड्योटी करी, कैंद्रत बखत तमाम ।—मतिराम । ग्रह श्र-संज्ञा पुं० [सं० इट्ट = बाज़ार ] हाट । बाज़ार ।—डिं० । ग्रहहहास—संज्ञा पुं० [सं० ] बड़े ज़ोर की हँसी । ठ्याकर हँसना ।

ष्ट्रष्टहास—संज्ञा पुं० [सं०] बड़े ज़ोर की हँसी। ठठाकर हँसना क्रि० प्र०—करना।—होना।

अष्ट्रहास-संज्ञा पुं० [सं०] ज़ोर की हँसी । खिलखिलाना । क्रि० प्र०-करना ।--होना ।

श्रष्ट्रहासक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) खिलाखिला कर हँसनेवाला। (२) कुंद का फूल और पेड़।

**ग्रष्टा**—संज्ञा पुं० [सं० ऋट = बुर्ज ] मन्तान ।

ग्र**टाह्हास**⊢तंज्ञा पुं० दे० ''श्रष्टहहास''।

ग्रहालिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रदारी । कोठा ।

ग्राष्ट्री—संज्ञा स्त्री ० [सं० अट् = घूमना, बढ़ाना ] अटरन पर लपेटा हुआ सूत वा ऊन । लच्छा । पोला । किरची ।

अप्रहु:—संज्ञा पुं० [सं० प्रष्ट, प्रा० प्रष्ट ] ताश का एक पत्ता जिस पर किसी रंग की आठ बृटिमां होती हैं।

ब्रह्वाइस-वि॰ दे॰ 'ब्रह्वाईस''

ग्रहाइस्तवाँ-वि० [हिं० श्रहाईस] जिसका स्थान सत्ताइसवें के उपरांत हो। क्रम वा गिनती में जिसका स्थान श्रहा-इसवाँ हो।

मुद्धाईस-वि० [सं०त्रण्टाविंशति, पा० त्रद्वावीसा, प्रा० त्रद्वाईस, श्रप० त्रद्वाइस] एक संख्या। बीस श्रीर श्राठ। २८।

ग्रहानबें —वि० [सं० श्रष्टानवति, पा० श्रहानवति, प्रा० श्रहाणवड् ] एक संख्या । नञ्जे श्रीर श्राठ । ६८ ।

ग्रहानवेदाँ-वि० [दे० श्रहानवे] जिसका स्थान सत्तानवे के उपरांत हो। क्रम वा संख्या में जिसका स्थान श्रहानवेदां हो।

हा। प्रभन या संस्था न शित्या रिनाय कहाराच्या द्वार ब्राह्माचन⊷वि० [सं० ऋष्टपंचाणत, प्रा० ऋहावण्य ] एक संख्या। पचास और आठ। ४म।

त्रद्वावनवाँ -वि० [दे० षडावन] जिसका स्थान सत्तावन के उपरांत हो । क्रम वा संख्या में जिसका स्थान सत्तावनवाँ हो ।

ग्रहासिवाँ—वि० [२० श्रहासी] जिसका स्थान सत्तासिवें के उपरांत हो । क्रम वा संख्या में जिसका स्थान श्रहासिवां हो ।

ग्रहासी-वि॰ "दे॰ श्रठासी"।

श्राहरंग क्ष-संज्ञा पुं० [सं० अध्यांग] श्रष्टांग येगी । ड०---- उठत • उरोजन उठाय उर पेंड सुज खोठन श्रमें केंग खाडहू श्रंटग सी। देख मनमोहन की बीठिही भिद्यती षीठि दें दें क्यों बढ़ानी सोहें भौहें भरि भंग सी। तेरेई श्रनूप रूप रीमें रिमवार जिन माई सो रिमाई रमा रूपके तरंग सी। गरबीजी गूजरी गोबिंद को गनै न तू बाँचे गुन गगन चढ़ाए फिरै खंग सी।---देख।

**गठ** \*-वि० [सं० षष्ट। प्रा० षद्घ ] स्थाठ !--वि ० ।

अठइसी—संज्ञा स्त्री० [हिं० अहाइस ] २८ गाही अर्थात् १४० फलों की संख्या जिसे फलों के लेन देन में सैकड़ा मानते हैं।

श्रद्धकौस्टर-संज्ञा पुं० [हिं० श्राठ + श्रं० कौसिल ] (१) गोष्ठी । पंचायत । (२) सलाह । मंत्रगा ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

**ग्रठखेलपन**-संज्ञा पुं० [सं० अष्टकीडा, प्रा० श्रहखेडु, श्रहखेल्ल] चंचलता । चपलता । चुलबुलापन ।

म्राटखेली-संज्ञा स्त्री० [सं० अध्यक्तींडा, प्रा० अहरेखेडु, अहखेल्ल ]
(१) विनादक्रीड़ा । चपलता । कल्लोल । चंचलता । चुलबुलापन । (२) मतवाली चाल । मस्तानी चाल ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

ग्रठत्तर्-वि॰ दे॰ ''श्रठहत्तर''।

अप्रदर्शी—संज्ञा स्त्री॰ [हिं॰ आठ + आना ] आठ अपने का चांदी का सिका।

अद्रपतिया—संज्ञा स्त्री० [ंस० अष्टपत्रिका, पा० अद्रपत्तिका, प्रा० अद्रपत्तिका ] एक प्रकार की पत्थर की नक्काशी जिसमें आठ दलों के फूल बनाए जाते हैं।

अठपहला—वि० [सं० अष्टपटल, पा० अहपटल, अहपअल ] श्राठ कोनेवाला । जिसमें श्राठ पारवें हों ।

अठपाव \*-संज्ञा पुं० [सं० ऋष्यपाद, पा० ऋहपाद, प्रा० ऋहपाव] उपद्रव । ऊधम । शरारत । उ०--भूषण क्यों श्रफ़ज़्छ बचै श्रठपाव के सिंह को पाँव उमैठो ?--सूषण ।

अप्रठबन्ना—संज्ञा पुं० [सं० अद् = घूमना + वंधन ] वह बांस जिस पर जुलाहे लोग करघे की लंबाई से बढ़ा हुआ ताने का सूत लपेट रखते हैं और ज्यों ज्यों बुनते जाते हैं उस पर से सूत खींचते जाते हैं।

अठमासा—संज्ञा पुं० [सं० अष्ट, प्रा० अह + सं० मास ] वह खेत जो श्राषाढ़ से माघ तक समय समय पर जोता जाता रहे श्रीर जिसमें ईख बोई जाय। श्रद्धांसा।

ग्रठमासी-संज्ञा स्त्री॰ [सं० श्रष्टमाय] श्राठ माशे का सोने का सिका। सावरिन। गिनी।

अठळाना \*-कि॰ श्र॰ [हिं॰ पेंठ + लाना ] (१) ऐ ठ दिखलाना । इतराना । गर्व जनाना । टसक दिखाना । उ०—(क) नंद दुहाई देत कहा तुम कंस दोहाई । काहे को श्रठिलात कान्ह, छाड़ो लिकाई ।—सूर । (ख) कैसी फिरै श्रठिलाति गँवारिन हार गरे पिहरे घुंघची को ।—रघुनाथ । (२) चोचला करना । नखरा करना । ड०—(क) जैये चले श्रठिलेये उते . इत कान्ह खरी दृषभानु कुमारि हैं।—संभु । (ख) गदराने तन गोरटी, ऐपन श्राड लिलार । हूट्यो दे श्रठिलाय हग, करे गंवारि सुमार ।—बिहारी । (३) मदोन्मत्त होना । मस्ती दिखाना । ड०—देखा जाय और काहू को हरि पै सबै रहित मँडरानी । सूरदास प्रभु मेरे। नान्हो तुम तरुणी

डोलिति श्रिटिलानी।—सूर। (४) छेड़ने के लिये जान बुस कर श्रमजान बनना।

ग्राटचना \*-कि॰ श्र॰ [सं० स्थान, पा० ठान = ठहरात ] जमना।

ठनना। ड०-मैं श्रावत या थान दुग्ग की होय तयारी।

करो मोरचा सबै तोपखाना सब जारी। सब जारी करि देंहु

सन्नु श्रावत है श्राठयो। सिंह बहादुर पास सांडिया की जिखा
परयो।--सूदन।

ग्राटवाँस-संज्ञा पुं० [सं० अध्यार्थि] श्राटपहली वस्तु । श्राटपहले पत्थर का दुकड़ा। वि० श्राटपहला । श्राटकोना।

अठवाँसा—वि० [ सं० अध्यमास, पा० अहमास ] वह गर्भ जो आठही महीने में उत्पन्न हो जाय। संज्ञा पुं० (१) सीमंत संस्कार।(२) वह खेत जो असाढ़ से माघ तक समय समय पर जोता जाता रहे और जिसमें ईख बोई जाय।

श्राठवारा—संज्ञा पुं० [सं० प्रष्ट, पा प्रह + सं० वार ] श्राठ दिन का समय । पत्र का श्राधा भाग । सप्ताह । हफूा ।

चाटवारी—संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ श्रब्धार, पा॰ श्रद्धगर ] वह रीति जिसके श्रनुसार श्रसामी जोताई के समय प्रति श्राटवें दिन श्रपना हज बैंक ज़र्मीदार को खेत जोतने के जिये देता है।

अठवाळी-संज्ञा श्ली० [ हिं० श्राठ + सं० वाही ] (१) वह जकड़ी का टुकड़ा जो किसी भारी चीज़ में बांधा जाता है और जिसमें सेंगरे बगाकर पेशराज लोग उस भारी चीज़ की उठाते हैं। (२) वह पाबकी जिसकी आठ कहार उठाते हैं। अठकरी।

अठिसित्या \*-संज्ञा पुं० [ सं० प्रष्टिशिला, पा० प्रदृसिला ] सिंहासन । ड०--देखि सखिन इँसि पाँच पखारे । मिण्मिय प्रक्रिसित्या बैठारे ।--विश्राम ।

ग्र**उहत्तर**—वि० [सं० श्रष्टसप्तति, प्रा० श्रहहत्तरि ] **एक संख्या।** सत्तर श्रोर श्राठ। ७८।

अटहत्तरवाँ-वि० [ दे० अटहत्तर ] जिसका स्थान सतहत्तरवें के उप-रांत हो । कम वा संख्या में जिसका स्थान अटहत्तरवाँ हो ।

ग्राटान—संज्ञा पुं० [सं० भ = नशा + शिं० टानना] (१) न टानने योग्य कार्य्य । भकरगीय कर्म्म । श्रयोग्य वा दुष्कर कर्म । इ०—(क) तजत श्रटानंत हट परयो, सटमति श्राटों जाम । रहे बाम वा बाम की, भयो काम बेकाम । —बिहारी । (ख) घरहाई चबाव न जो करती तो हित् तिनहूँ की बखा-नती में । हनुमान परोसिनहू हित की कहती तो श्रटान न टानती में । —हनुमान । (ग) क्यों मन मुद्र श्रुबीजी के श्रंगनि जाय परधो रे ससा जिमि भीर मैं । टानी श्रटान श्रवान जु श्राप तो ताही को श्रानि सके पुनि नीर में । —कोई कवि । (२) बैर । शत्रुता । बिरोध । सगढ़ा । उ०—(क) ठाने घठान जेठानिन हूँ सब लोगन हूँ शकलंक लगाए ।—कोई कवि । (ख) है दृंदुभि बंके, होत निसंके कूर प्रह ज्यों कोपि कदे । श्रहमद खाँ संगी करत उमंगें ठानि श्रठान पठान चदे । —सुदन ।

ग्रठाना\* †-कि॰ स॰ [सं॰ प्रह् = बध करना] (१) सताना। पीड़ित करना। ड॰---ग्राजु सुन्धे श्रपने पिय प्यारे की काम महा रघुनाय ग्रठाए। ---रघुनाथ।

(२) कि॰ स॰ [सं० स्थान = स्थिति, ठहराव, ठानना । प्रा॰ठान ]
मचाना । ठानना । जमाना । छेड़ना । उ०—(क) जानि जुद्ध
अमनैक भठाया । तहबर खाँ इहि देश पठाया । — जाता ।
(ख) घाल हरेंथा कुँवरजी रनरंग भठाया । तिस कागज के
बांचले स्रज मुसक्याया । — स्वन ।

ग्राटारह्—िवि० [सं० अष्टादण, पा० प्रहारस, प्रा० प्रहारस | एक संख्या । दस श्रीर श्राट । १८ । संज्ञा पुं० (१) काव्य में पुरायासूचक संकेत वा शब्द ।

(२) चीसर का एक दाव। पासे की एक संख्या। उ०— उति पासा साधु संगति केरि रसना सारि। दांव अब के परगो पूरो कुमति पिछली हारि। राखि सन्नह सुनि अठारह चोर पाँची मान।—सूर।

अठारहवाँ—वि० सि० भटादगम्, प्रा० भठारसम भ्रप० भठारसम, भठारहवां । जिसका स्थान सत्रहवें के उपरांत हो । क्रम वा गिनती पें जिसका स्थान अठारह पर हो ।

अठासियाँ—वि० [२० भठाती] जिसका स्थान सत्तासियां के उपरांत हो। क्रम वा संस्था में जिसका स्थान श्रद्धासियां हो।

अटासी वि॰ [सं॰ अद्यासीति, प्रा॰ अद्वासीइ, अप॰ अद्वासि ] एक संख्या। अस्सी और श्राठ । मन्द्र ।

ग्रठिलाना∗−कि॰ अ॰ दे॰ ''श्रठलाना''।

अप्रदेळ अ— निर्हा + ११ ० छेनना विलवान् । मज़यून । ज़ोरावर ।— डिं०।

अठोठ अ-संज्ञा पुं० [सं० अष्ट + तिं० ओट । अयया तिं० ठाट । आइंबर । पाखंड । उ० - लाज के अठोठ केंके बेंटनी न झोट देवें घृंबट के काहे की कपट पट तानती । डारि देनी डर कर ऐ चती न कोप करि डीठे चोरि पीठि मोरि हों न हट डानती । देव सुख सोवती न रोवती सुहाग रेन मेटि ताप हीते आपहीं ते सुखमानती । हाय हाय काहे की तिनेक दुख देखनी जो प्रीतम को मिखे की इतेक सुख जानती। — देव ।

अठोतरसो - वि० प्रदेशतरगत, पा० अठुत्तरसत । साठ के अपर सा। एक सी आठ।

अठोरा-संज्ञा स्री० [सं० प्रष्टोत्तरा ] एक सी बाठ दानों की जपमाला । अठोरा-संज्ञा पुं० [सं० ष्रष्ट०, प्रा० ष्रह + शि० थीरा (प्रस्थ०) ] कारो हुए पान की बाठ बीड़ों की खोंगी । ऋड़ंगा-सं० [श्र = नहीं + टिक् = चलना] टाँग श्रहाना । श्रटकाव । रुकावट । श्रहचन । इस्तचेप ।

क्रि० प्र०—डालना ।—लगाना ।

ग्राउंड\*-वि॰ [ त्ररपड्य = न दंड देने योग्य ] (१) श्रदंडनीय । जिसको दंड न दे सकें । (२) निर्भय । निर्द्ध ।

ग्रडंबर\*-संज्ञा पुं० दे० ''ग्राडंबर''।

ग्राङ्-संज्ञा पुं० [सं० इठ = ज़िंद, वा श्रङ्ख = समाधान = अभियोग ] [क्रि० श्रङ्ना, श्रङ्गा। वि० श्रङ्दार, श्रङ्गिल ] हठ। टेक। ज़िंद।

ग्राङ्काना†—कि॰ स॰ दे॰ ''श्रङ्गाना''। ग्राङ्गा—वि॰ िहिं०श्रङ्गा + श्रंग ] न डिगनेवाला। श्रट्ल। श्रन

ग्रहरा—वि० [ हिं० श्रङ्ना + श्रंग ] न डिगनेवाला । श्रटल । श्रचल । —— हिं० ।

ग्रडिगरध\*-वि० [ ? ] स्थिर। --डिं०।

ग्राड़गाड़ा—संज्ञा पुं० [हिं० ग्रड़ = रोक + हिं०गोड़ = पाउँ] एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे एक सिरे पर छेद कर नटखट चैापायों के गले में बांधते हैं जो दें।ड़ते समय उनके श्रगले पैरें। में लगता है श्रीर वे बहुत तेज़ भाग नहीं सकते। टंगुर। टेक्टर। डेंगना।

श्राष्ट्रचन-संज्ञा स्त्री० [हिं० श्रव्हना + चल] रुकावट । श्रंडस । बाधा । श्रापत्ति । कठिनाई । दिकत । उ०---श्रागे चलकर इस काम में बड़ी बड़ी श्रद्धचनें पड़ेंगी ।

ग्राइंडा-संज्ञा० पुं० [हिं० ग्रड = टिकाव + डंडा] वह लकड़ी वा बांस का डंडा जिसके दोनों छोरों पर लहू बने रहते हैं। यह डंडा मस्तूल पर चिड़ियों के त्र्राङ्के की तरह बँधा रहता है श्रीर इसी पर पाल चढ़ाई जाती है।

त्र्राङ्डपोपा-संज्ञा पुं० [देश०] (१) सामुद्रिक विद्या जाननेवाला। हाथ को देखकर जीवन की घटनाश्रों के बतलानेवाला।

(२) पाखंडी । धर्मध्वजी । स्रॅंट मूठ श्राडंबर करनेवाला ।

(३) वृथालापी । बकवादी । गप्पी ।

ग्राङ्तलः - संज्ञा पुं० [हिं० ग्राड़ + सं०तल] (१) श्रोट । श्रोमस्त्र । श्राड़ । (२) छाया । शरणा । (३) बहाना । हीला । उज्ज । मुहा०—पकड़ना वा लेना (१) पनाह लेना । शरणा में जाना ।

(२) बहाना करना।

ग्रडतालिस-वि॰ "दे॰ ग्रड़तालीस" ।

ग्राङ्तालिसवां—वि० [दे० ग्रङ्तालीस] जिसका स्थान सैंतालीसवे के उपरांत हो । क्रम वा संख्या में जिसका स्थान श्रङ्ताजिसवां हो ।

अङ्तालीसं-वि० [सं० अष्टचत्वारिंगत, पा० अहच-तालीस, अहतालीस] प्क संख्या । चालीस और आठ । ४८ ।

अष्ट्रतीस—वि० [ सं० अष्टवियत, प्रा० अद्वातीस] एक संख्या । तीस श्रीर श्राठ । ३ म ।

ग्राङ्तीसवाँ-वि॰ [दे॰ भड़तीस] जिसका स्थान सैंतीसवें के उपरांत हो। क्रम वा संख्या में जिसका स्थान भड़तीसवाँ हो। त्राड़दार-वि० [हिं० अहंना + फ़ा०दार (प्रत्य०)] (१) श्राड़ियल । रुकनेवाला । उ०-श्राली चली नवलाहि लै, पिय पे साजि सिंगार । ज्यों मसंग श्राड़दार को, लिए जात गड़दार । म्मितराम । (२) ऐँ इदार । मस्त । मतवाला । उ०-श्रारे ते गुसुलखाने वीच ऐसे उमराव ले चले मनाय महाराज सिवराज को । दाबदार निरिल रिसाना दीह दल राय जैसे गड़दार श्राड़दार गजराज को । ---भूषणा ।

ग्राड़ना-कि॰ श्र॰ [सं॰ं श्रल = वारण करना] (१) रुकना। श्रटकना। टहरना। (२) हठ करना। टेक बाँधना। ठानना। उ॰--विरहा सेती मित श्रड़ै, रे मन मीर सुजान। हाड़ मास रग खात है, जीवत करै मसान। —कवीर।

ग्रड़पायल-वि॰ [?] ज़ेरावर । बलवान । —हिं॰ । ग्रड़बंग\*†-वि॰ पुं॰ [हिं॰ श्रड़ना + सं॰ वक्र, प्रा॰ वंक = टेढ़ा] (१) टेढ़ा मेढ़ा । ऊँचा नीचा । श्रड़बड़ । श्रटपट । (२) विकट । कटिन । दुर्गम । उ॰ — रास्ता श्रड़बंग हैं ।

(३) विलक्त्या । श्रनेखा । श्रद्भुत । व०—निहं जागत उपाय कञ्जु जागत कुंभकरण श्रद्धवंगा । —रधुराज ।

ग्रहर \*-वि॰ [सं॰ त्र॰ + हिं॰ डर] निडर। निर्भय। बेडर। बेख़ीफ़। ग्राड्य-संज्ञा पुं॰ [सं॰] वह राग जिसमें षड़ज, गांधार, मध्यम, धैवत श्रीर निषाद ये पांच स्वर श्रावं।

ग्रडवे।केट-संज्ञा पुं० [ग्रं०] वह वकील जिसको वकालतनामा दाख्लिल करने की ज़रूरत नहीं होती ।

ग्राङ्सठ—वि० [ सं० अष्टपष्टि, प्रा० अटुषिट्ट ] एक संख्या । साठ श्रीर श्राठ । ६८ ।

ग्राड्सठवाँ—वि॰ [दे० ऋड्सठ] जिसका स्थान सङ्सठवें के उपरांत हो। क्रम वा संख्या में जिसका स्थान श्रड्सठवां हो।

ग्राङ्कहुळ-संज्ञा पुं० [सं० श्रोण् + प्रख्न, हिं० श्रोणहुल्ल ] देवी फूल । जप वा जवा पुष्प । इसका पेड़ ६, ७ पुट ऊँचा होता है श्रोर पत्तियाँ हरसिंगार से मिलती जुलती होती हैं । फूल इसका बहुत बड़ा श्रोर ख़ूब लाल होता है । इसके फूल में महँक (गंघ) नहीं होती ।

त्र्राड़-संज्ञा पुं० [हिं० ग्राड़] (१) चैापायों के रहने का हाता जो प्रायः बस्ती के बाहर होता है। लकड़ियों का घेरा जिसमें रात की चैापाये हाँक दिये जाते हैं। लिरक। (२) दे० श्रड़ार।

ग्राङ्गन-संज्ञा पुं० [सं० श्रङ्ख = समाधान] (१) रुकने की जगह ।
.. (२) पड़ाव । वह स्थान जहाँ पथिक लोग विश्राम लें।

अड़ाना-कि॰ स॰ [हिं॰ अड़ना] (१) टिकाना । रोकना । उद्दराना । अटकाना । फँसाना । उक्तमाना । (२) टेकना । डाट लगाना । ड॰—अफ़सोस यहै कहि बेनी प्रवीन जो औरन के तु अराये अरै । — बेनी प्रवीन ।

- (३) कोई वस्तु बीच में देकर गति रोकना । उ०--पहिए में रोड़ा श्रहादे ।
- (४) ठूसमा । भरना । उ०-इस विका में रोड़ा श्रदादे ।
- (४) गिराना । वरकाना ।
- संज्ञा पुं० (१) एक राग जो कान्हड़ा का भेद है। (२) खड़ी वा - तिरछी लकड़ी जो गिरती हुई छत, दीवार, वा पेड़ आदि की गिरने से बचाने के लिये जगाई जाती है। डाट। चांड़। धूनी। ठेवा।
- अज़ानी—संज्ञा पुं० दिय० | बड़ा पंखा । उ० बहु छन्न अड़ानी कत्तस धुज राजत राजत कनक के। — गि० दा० संज्ञा पुं० [किंव अड़ना ] कुरती का एक पेंच । अखंगा। दूसरे की टांग में अपनी टांग अड़ाकर पटकने का दांव।
- श्राङ्गयताः—वि० िहं० श्राष्ट्र ] श्राङ्गता । जो श्राङ्गकरे । श्रोट करनेवाला ( श्रज० ) उ०-क्यों न गिंद्र जाङ्ग गाङ्ग गाहिरी गङ्गति जिन्हें गोरी गुरुजन जाज निगड़ गड़ायती । श्रोड़ी न परत री निगोड़िन की श्रोड़ी वीढि जागे उठि श्रागे उठि होत है श्रद्धायती ।—वेव ।
- श्राङ्गर-संज्ञा पुं० [सं० ऋडाल वुर्ज, ॐ-डा स्थान ] (१) समृह । राशि । ढरे । उ० ।—मम पितु अन्न अङ्गर जुहायो । ऋम कम से सब जनन बटायो ।—विश्राम । (२) ई अन का ढरे जो बेचने के किये रक्खा हो । (३) जकड़ी वा ई अन की दुकान ।
- श्राङ्गास्त्र-संज्ञापुं ितं ] नृस्य का एक भेद । चिड़ियों के पंख की तरह हाथ फटफटा कर एक ही स्थान पर चक्कर देना । मयूरनृस्य ।

श्रांडिंग \*-वि॰ [ सं॰ श्र = नहीं + हिं॰ डिगना ] जो हिले डोले नहीं। निश्चल । स्थिर ।

- ग्राङ्या—संज्ञा स्त्री० [ हिं० प्रवृता ] श्रष्टुं के श्राकार की एक लकड़ी जिसे टेक कर साधु जाग बैठते हैं । साधुश्रीं की कुबड़ी बा तकिया ।

मु•—मड़िया करना = जद्दाज़ के लंगड़ की रस्ती खींचना। अड़िद्ध-संज्ञा पुं॰ दे॰ "मरिछ"।

ग्राड़ी—संज्ञा स्त्री वि शहना ] (१) भड़ान । ज़िद्र । हट । श्राप्तह ।

क्रि प्र-करना = हिस्न की तरह खुवांग मारना।

- (३) ऐसा अवसर जब कोई काम रुका हो। ज़रूरत का. वक्ता मीका।
- श्राक्षीर्थभ\*-वि० [ हिं० श्राक्षी + स्वेम ] ज़ोशावर । स्वसी ा-क्षि ० । श्राक्षीठ-वि० [ सं० श्रहण्ट, पा० श्रीहष्ट, प्रा० श्रक्षिट ] (१) जो दिखाई म पदे । स्वास । (२) छिपा हुआ । श्रंतिहित । गुपसुष ।

- श्राहरूना \*- कि॰ स॰ [स॰ उत् = केंना + इत = फेंकन। ] दालना । उड़ेलना । दालना । गिरामा उ० ।—जहाँ भारत कें कंज फूले । मने। नीर भाकाश तें तारे भड़ले ।—सूदन ।
- ब्राह्स्सा—संज्ञा पुं० [स० अटलप, प्रा० अडलस] एक विशेष भोषधि जिसका पेड़ ३, ४ फुट तक ऊँचा होता है। इसका पत्ता हलके हरे रंग का आम के पत्ते से मिलता जुलता होता है। इसकी प्रस्थेक गाँठ पर दो दो पत्ते होते हैं। इसके सफ़ेद रंग के फूज जटा में गुथे हुए निकलते हैं जिनमें थोड़ा सा मीठा रस होता है जो कास, श्वास, चयी भादि रोगों में दिया जाता है।
- डाडोर—संज्ञा पुं० [सं० श्रान्दोलन = इतन्तत ] श्रेदोर । तुमुल शब्द । शोर । गुल । उ०—बाजन बाजे होय श्रडोरा । श्राविह बहुल हस्ति श्री घोरा।—जायसी ।
- साहोत्स-वि० [सं० श्र = नहीं + हिं० धोलना ] (१) स्रदल । जो हिले नहीं । उ० — प्रेम श्रडोल डुलै नहीं मुख बोलै श्रनखाय । चित उनकी मूरति बसी चितवन माहि लखाय । —बिहारी ।
  - (२) स्तक्या । उकमारा । इट ।— चिन्न के मंदिर ते इक सुंदरि क्यों निकसी जिन्हें नेह नसा है । त्यों पद्माकर खोलि रही दग बोकों न बोला अडोला दसा है । मृंगी प्रसंग ते मृंगही होत कु पै जग में जड़ कीट महा है । मोहन मीत को-चिन्न लिखे मह चिन्न ही सी तो विचिन्न कहा है ।— पद्माकर ।
- ग्राङ्गास पड़ेग्स-संज्ञा पुं० [सं० पार्श्व = पड़ेग्स ] श्रास पास । क्रीब !
- अड़ेंग्सी पड़ेग्सी-संज्ञा पुं० [सं० पार्श्ते = पड़ोस ] श्रास पास का रहनेवाला । हमसाया ।
- अहु-संज्ञा पुं० [सं० भट्टा := ऊँची जगह ] (१) टिकने की जगह ।

  ठहरने का स्थान । (२) मिलने वा इकट्टा होने की जगह ।

  (३) बदमाशों के मिलने वा बँठने की जगह । (४) वह स्थान जहाँ पर सवारी वा पालकी उठानेवाले कहार भाड़े पर मिलें । (१) रंडियों के इकट्टा होने का स्थान । कुटनियों का ढेरा जहां व्यभिचारिया कियों इकट्टी होती हैं ।

  (६) केन्द्र स्थान । प्रधान स्थान । उ० वहीं तो इन सब बुरा-इयों का अड्डा है । (७) लकड़ी वा लोहे का छड़ जो विदियों के बँठने के लिये पिंजड़े के भीतर आड़ा लगाया जाता है ।

  (६) बुलबुक, तोता आदि चिदियों के बँठने के लिये लोहे का एक छड़ जिसका एक सिरा तो ज़मीन में गाइने के लिये जुकीला होता है और दूसरे सिरे पर एक छोटा झाड़ा छड़ लगा रहता है । (३) पचास साठ तह के कपड़े का गहा जिसको छीपी चोकी पर बिछा कर उसी के जपर कपड़ा रख कर छापते हैं । (३०) चोल्ट्रंटा सकड़ी का दांचा जिस पर

इज़ारबंद वग़ैरह बुने जाते हैं श्रीर कारचाबी का काम भी होता है। चैकिटा। (११) एक चार हाथ लंबी, चार ग्रंगुल चौड़ी श्रीर चार श्रंगुल मोटी लकड़ी जिसके किनारे पर बहुत सी खूँ टिथा लगी रहती हैं जिन पर बादले का ताना तना जाता है। (१२) ऊँचे बाँस पर बँधी हुई एक टर्टी जे। कबूतरों के बैठने के लिये होती है। कबूतरों की छत्तरी। (१३) एक लंबा बांस जो दो बांसों को गाड़ कर उनके सिरों पर आड़ा बांध दिया जाता है। (१४) लोहे वा काठ की एक पटरी जो बीचा बीच लगी हुई एक लकड़ी के सहारे पर खड़ी की जाती है। इसी पर रुखानी की टिका कर खरादनेवाले खरादते हैं। (११) खँड्साल में काम श्रानेवाली एक बांस की टही। (१६) एक लकड़ी जे। रँहट में इस श्रमिप्राय से लगाई जाती है कि वह उलटा न घूम सके। (१७) जुलाहे का करघा। उन लकड़ियों का समृह जिन पर जुलाहे सूत चढ़ा कर बुनते हैं। (१८) एक जकड़ी जिस पर नेवार बुन बुन कर लपेटी जाती है।

श्राद्धी-संज्ञा स्त्रीं िहिं श्रृहु।] (१) एक बरमा जिससे गड़गड़ा श्रादि लंबी चीज़ों को छेदते हैं। (२) जूते का किनारा। श्राष्ट्र स-संज्ञा श्लीं ि श्रं ] (१) श्रामिनंदनपत्र। वह लेख वा प्रार्थनापत्र जो किसी महापुरुष के श्रागमन के समय उसे संबो-धन करके सुनाया जावे। (२) पता। ठिकाना।

श्रद्धितया—संज्ञा पुं० [हिं० श्राइत] (१) वह दुकानदार जो प्राहकों वा दूसरे महाजनें को माल ख़रीद कर भेजता श्रीर उनका मँगाकर बेचता है श्रीर बदले में कुछ कमीशन वा श्राइत पाता है। श्राइत करनेवाला। श्राइत का व्यवसाय करनेवाला। (२) दलाल।

अद्भन्न-संज्ञा पुं० [देग०] धाक । मर्थ्यादा । उ०--चारिउ बरन चारि आश्रम हूँ मानत श्रुति की श्रद्धन ।--देवस्ता० ।

ग्रह्वना \*- कि॰ स॰ [सं॰ त्रा + ज्ञा बोध कराना-त्राज्ञापनं, पा॰ त्रभ्भापनं, पा॰ त्राण्यनं ] श्राज्ञा देना । कार्य्य में नियुक्त करना । काम में लगाना । उ॰ -- कैसे बरजें। करन के। समर नीति की बात। श्रांति साहस के काम के। श्रद्धवतिहयो सकात । -- उत्तरचरित। श्राह्म के काम पुं॰ [१] धनुप । -- डि॰ ।

श्राद़िया—संज्ञा स्त्री० [देश०] (१) काठ वा पत्थर का बना हुन्ना स्त्रीटा वर्तन । (२) काठ वा लोहे का पात्र जिसमें मज़दूरों के जड़के गारा वा कपसा उटाकर से जाते हैं।

भ्रादुक-संज्ञां पुं० दिग०] डोकर । चोट । ड०-(क) फोरहिँ सिल लोड़ी सदन लागे श्रद्धक पहार । कायर कूर कपूत किल घर घर सहस दहार । — हुलसी ।

श्रद्धकना-किं श्र० [सं० श्रा = श्रव्ही तरह + टक = वंधन, रोक] ठेकर खाना । उ०---श्रद्धकि परिहें फिर हेरिहेँ पीछे । राम वियोग विकल दुख तीछे । --तुलसी। (२) सहारा लेना । टेकना ।

ग्रद्धेया—संज्ञा पुं० [हिं० अदाई, दाई ] (१) एक तौल जो २ई सेर की होती है। पंसेरी का श्राधा। (२) दाई गुने का पहाड़ा। [हिं० अदवना] काम करानेवाला।

ग्रागक\*-वि० [स०] कुत्सित। निंदित। श्रथम। नीच।—हिं०। ग्रागद्श-संज्ञा पुं०[सं० श्रानन्द] श्रानंद। चित्त की प्रसन्नता।—हिं०। ग्रागमग्राश्र-वि०[सं० श्रन् = नहीं + मन] (१) श्राप्रसन्न। दुखित। नाराज्ञ। (२) बीमार। रोगी।—हिं०।

अग्रासंक \*-वि॰ [सं॰ अन् = नहीं + ग्रंका = डर] जो डरे नहीं। निर्भय। निडर।--डि॰ ।

ग्राणास्य स्वा पुं० [हिं० श्रंडस] श्रंडस । कठिनाई । — डिं० । ग्राणि—संज्ञा स्रो० [सं०] (१) नेका । सुनुईं। (२) धार । बाढ़ । (३) वह कील जिसे धुरे की दोनों छोरों पर चक्के की नाभि में इसलिये ठोंकते हैं जिससे चक्का धुरी की छोरों पर से बाहर न निकल जाय । धुरी की कील । (४) सीमा । हृद् । सिवान । मेड़ । (१) किनारा । (६) श्रस्यंत छोटा ।

अधिमा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] श्रष्ट सिद्धियों में पहिली सिद्धि जिससे योगी लोग श्रण्यवत् सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं श्रीर किसी को दिखाई नहीं पढ़ते। इसी सिद्धि के द्वारा योगी लोग तथा देवता लोग श्रगोचर रहते हैं श्रीर समीप होने पर भी दिखाई नहीं देते तथा कठिन से कठिन श्रभेद्य पदार्थ में भी प्रवेश कर जाते हैं।

ग्राणिमादिक-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रष्ट सिद्धियां, श्रथांत् १ श्रिणिमा, २ महिमा, ३ गरिमा, ४ लिघमा, ४ प्राप्ति, ६ प्राकाम्य, ७ ईशित्व, = वशित्व।

अधियाली \*-संज्ञा स्त्री० [सं० ऋषि = धार ] कटारी। --डिं०। अधी \*-संज्ञा स्त्री० दे० "ऋषि"।

संबा॰ [सं॰ श्रिय ] (१) श्रिरी । श्रिनी । एरी । हेरी । उ॰—डोखती डरानी खतरानी बतरानी बेबें, कुड़ियन पेखी श्रियी मां गुरून पावा हाँ । —सूद्रन ।

ग्रागीय-वि॰ [सं॰] श्रति सूक्ता । बारीक । कींना ।

त्र्राणु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) द्वधणुक से सूक्ष्म, परमाणु से बड़ा कृषा। (२) ६० परमाणुत्रों का संघात वा बना हुन्ना कृषा। (३) छोटा दुकड़ा। कृषा। (४) परमाणु। (४) सूक्ष्म कृषा। (६) रज। रजकृषा। (७) संगीत में तीन ताल के कृष्ण कृष्ण

ंचतुर्थांशं काल । (द) श्रत्यंत सूचम मात्रा । (१) एक सुदूर्त का १४६७१००० वाँ माग ।

वि॰ (१) श्रति सूक्ष्म । इद्र । (२) श्रस्यंत झोंटा । (३) जो दिखाई न दे वा कठिमाई से दिखाई पड़े ।

ग्रंगुभा-संज्ञा स्त्री० [सं०] विजुली । ग्रंगुवाद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह दर्शन वा सिद्धांत जिस में जीव वा श्रात्मा श्रणु माना गया हो । बहुमाचार्य्य का मत । (२) वह शास्त्र जिसमें पदार्थों के श्रणु निस्य माने गए हों। वैशेषिकदर्शन ।

त्रप्राणुवादी—संज्ञा पुं० िसं० ो (१) नैयायिक । वैशेषिक शास्त्र का माननेवाला । (२) वहाभाचार्य्य का अनुयायी वैष्णव ।

त्रागुर्विक्षिगा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक यंत्र जिसके द्वारा सूक्ष्म पदार्थ देखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शक यंत्र। (२) बाल की खाल निकालना। छिद्रान्वेपण।

अग्रुख्यत—संज्ञा पुं० [सं०] (१) जैनशास्त्रानुसार गृहस्थधर्म का एक श्रंग । मूलवृत । इसके १ भेद हैं—(१) प्राचातिपात विरमण । (२) मृयावाद विरमण । (३) श्रदत्तदान विरमण । (४) मेथुन विरमण । (१) परिग्रह विरमण । पार्त जिल योगशास्त्र में इनके। यम कहते हैं ।

अप्रगुक्तीहि—संज्ञा पुं० िसं० ] एक प्रकार का बढ़िया धान जिसका धावल बहुत छोटा होता है श्रीर प्रकाने से बढ़ जाता है श्रीर महँगा भी बिकता है । मोतीचुर ।

अग्रेगरग्रीयान्—संज्ञा पुं० िसं० ] उपनिषद के एक मंत्र का नाम जिसके श्रादि में ये शब्द श्राते हैं। वह मंत्र यह है— श्रयोरग्रीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिंहितं गुहायाम्। तमकतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः। वि० (१) सूक्ष्म सं सूक्ष्म। श्रस्यंत सूक्ष्म। (२) छोटे से छोटा।

श्चतंककः—संज्ञा पुं॰ दें॰ ''श्चातंक''। श्चरतंत 1ं—वि॰ दें ''श्चस्यंत''।

श्रतंद्रिक-वि॰ [सं॰] (१) श्रालस्यरहित । निरालस्य । सुस्त । संवत्त । उ०-मोर चंद्रिका स्थाम सिर चिद्र कत करित गुमान । लखवी पायन पर लुढ़त सुनियत राधा मान । सुनियत राधा मान भये तू विलुठित चरनन । रजसों धूसर होत सके किर को किव वरनन । विखरि जात पखुरी गरूर जिन किर श्रतंद्रिका । सुकवि दसा सब है है हिर सिर मोर चंद्रिका ।—व्यास । (२) व्याकुल । विकल । बेचैन ।

श्चर्तद्भित—वि॰ [सं॰] श्रावस्यरहित । निदारहित । निरावस्य । र्षच्वा । चपत ।

श्चातः - कि॰ वि॰ [सं॰ ] इस कारण से। इस वजह से। इस किये। इस वास्ते। इस हेतु।

श्रातप्ञ-कि॰ वि॰ [सं॰] इस किये। इस हेतु से। इस वजह से। इसी किये। इसी कारण।

श्रतट-संज्ञा पुं० [सं०] पर्वत का शिखर । चोटी । टीखा । •

श्रतथ्य-वि॰ [र्स॰] (१) श्रन्यथा । सूठ । असस्य । श्रवथार्थ । (२) श्रतद्वत । श्रसमान ।

श्रातद्वरा - संशा पुं० [सं०] एक श्रातंकार जिसमें एक वस्तु का किसी ऐसी दूसरी वस्तु के गुर्यों की न प्रह्र्या करना दिख-साया जाय जिसके कि वह श्रास्टर्गत निकटहा। उ॰----ांगा जल सित अरु असित जसुना जलहु अन्हात । इंस ! रहत तब शुभ्रता तैसिय बढ़िन घटात ।

अतद्वान्—वि∘ [सं∘] अतद्वत्। असमान । जो (उसके) सदश न हो।

त्रतनु-वि∘ [सं∘] (१) शरीररहित । विना देह का । (२) मोटा । स्थूल ।

संज्ञा पुं० श्रनंग । कामदेव ।

अतसं-वि॰ [सं॰] जो तपा न हो। ठंढ़ा। (२) जो पका न हो। अतसतनु-वि॰ [सं॰] रामानुज संप्रदाय के अनुसार जिसने तस मुद्रा न धारण की हो। जिसने विष्णु के बार आयुधों के चिद्र अपने शरीर पर गरम धातु से न कृपवाप हों। बिना कृप का।

संज्ञा पुं० विना छाप का मनुष्य।

त्रप्रतवानक्ष—वि० [सं० श्रतियान् ] श्रधिक । श्रत्यंत । ४०—मावन बरस मेह श्रतवानी । भरन परी हो बिरह भुरानी ।—जायसी ।

अप्रतरंग—संशा पुं० [देश०] लंगर की ज़मीन से उखाइ कर उठाए रखने की किया।

कि० प्र०-करना।

अतर—संज्ञा पुं० [ २० इत्र ] निर्यास । पुष्पसार । भभके द्वारा सिचा हुआ फूलों की सुगंधि का सार ।

विद्दोष—ताजे फूलों को पानी के साथ एक गंद देग में आग, पर रखते हैं जो नल के द्वारा उस ममके से मिला रहता है जिसमें पहिले से चंदन का तेल (जिसे ज़मीन का माना कहते हैं) रक्खा रहता है। फूलों से सुगंधित भाप उठ कर उस चंदन के तेल पर टपक कर इकट्टी होती जाती है और तेल (ज़मीन) ऊपर आ जाता है। इसी तेल की काछ कर रख लेते हैं और इसे अतर वा इतर कहते हैं। जिस फूल की भाप से यह बनता है उसी का अतर कहलाता है जैसे गुलाब का अतर, मोतिये का अतर, इत्यादि। उ०—रे गंधी मतिमंद तू, अतर दिखावत काहि। करि फुलेल को आसमन, मीठो कहत सराहि।—विहारी।

अप्रतरदान-संज्ञा पुं० [फा० इनकान ] सोने चाँदी या गिलट का फूलदान के आकार का एक पात्र जिसमें इतर से तर किया हुआ रई का फाहा रक्खा होता है और जो महफिलों में सकारार्थ सब के सामने उपस्थित किया जाता है।

अतरल-वि॰ [सं०] जो तरव वा पतवा न हो। गाड़ा।

ब्रातरचन संशापुं िसं भना ] (१) पत्थर की पृटिया जिसे चोड़िने के ऊपर बैठा कर छुउजा पाटते हैं। (२) वह खर व मूँज जिसे टाट पर फैलाकर ऊपर से खपड़ा वा फूस छाने हैं।

अतरसों—िकि वि [ सं इतर + थः ] (१) परसों के आगे का दिन । वर्तमान दिन से आनेवाक्षा तीसरा दिन । उ॰— खेबत में होरी रावरे के कर परसों जो भीजी है श्रतर सों सो बाइहें श्रतरसों।—रघुनाथ।

(२) परसों से पहिले का दिन । वर्तमान से तीसरा व्यतीत दिन ।

ग्रतरिख \*-संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्रंतरिज्ञ"।

अप्रतिकत-वि॰ [सं॰] (१) जिसका पहिले से अनुमान न हो।

(२) श्राकस्मिक । (३) बेसोचा समसा। जो विचार में न श्राया हो। जिस पर विचार न किया गया हो।

अप्रतक्ये—वि० [सं०] जिस पर तर्क वितर्क न हो सके। जिसके विषय में किसी प्रकार की विवेचना न हो सके। अनिर्वच-नीय। अचिंत्य। उ०---राम अतक्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहु सयानी।---तुलसी।

अप्रतः छ-संज्ञा पुं० [सं०] सात पातालों में दूसरा पाताल । अप्रतः छस-संज्ञा श्ली० [अ०] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो बहुत नरम होता है ।

ग्रातलस्पर्शी-वि॰ [सं॰ ] श्रतल की छूनेवाला । श्रत्यंत गहिरा । श्रथाह । श्रतलस्पृक् ।

**ग्रतलस्पृक्**नवि॰ [सं॰] श्रत्यंत गहिरा।

ग्रतसी-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रवसी । तीसी।

स्राचार-संज्ञा पुं [ सं श्रादित्यवार, पा श्रादिच्चवार, प्रा श्राइत्तवार ] रिववार । सप्ताह का पहिला दिन ।

**.ग्रता**—संज्ञा स्त्री० [ घ० त्रता = घनुप्रह ] **ग्रनुप्रह । दान ।** 

क्रि॰ प्र-करना = देना |—होना = दिया जाना | मिलना |

अप्रताई--वि० [ फ्र० ] (१) दत्त । कुशल । प्रवीण । (२) धूर्त । चालाक । (३) श्रद्धं शिक्तित । श्रशिवित । जो किसी काम को बिना सीखे हुए करें । पंडितम्मन्य ।

संज्ञा पुं० वह गर्वेया जो विना नियमपूर्वक सीखे हुए गावै बजावे।

त्रप्रताना—संज्ञा पुं∘ [ ? ] मालकोस राग की एक रागिनी। ग्रातापी\* ⊷वि∘ िसं∘ ] तापरहित । दुःखरहित । शांत ।

ग्रातास्त्रीक-संज्ञा पुं० [ अ० ] शिषकः । गुरु । उस्तादः । अध्यापकः । ग्राति-वि० [ सं० ] बहुतः । अधिकः । ज्यादाः ।

> संज्ञा श्ली॰ श्रधिकता । ज्यादती । सीमा का उछंघन । उ०— (क) गंगाजू तिहारे गुनगान करें श्रज गावे श्रान होत बरखा सुश्रानंद की श्रति की ।—पद्माकर । (ख) उनके ग्रंथ में कल्पना की श्रति है ।—ज्यास ।

ग्रंतिउक्ति—संज्ञा स्री० दे० " श्रस्युक्ति "।

म्रातिकाय-वि० [सं०] दीर्घकाय । बहुत लंबा चौड़ा । बड़े डील डील का । स्थूल । मोटा ।

संज्ञा पुं० रावया का एक पुत्र जिसे लदमया ने मारा था। ग्रातिकाल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विलंब। देर। (२) कुसमय। ग्रातिकुच्हु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बहुत कष्ट। (२) छः दिन का एक बूस जिसमें पहिले दिन एक प्रास प्रातःकाल, दूसरे दिन एक ग्रास सार्यकाल ग्रीर तीसरे दिन यदि जिना माँगे मिल जाय तो एक ग्रास किसी समय खाकर शेष तीन दिन निराहार रहते हैं।

अतिकृति—संज्ञा स्रो॰ [सं॰ ] पचीस वर्ण के वृत्तों की संज्ञा जैसे, सुंदरी सबैया श्रीर कींच।

श्रातिक्रम—संज्ञा पुं० [सं०] नियम वा मर्य्यादा का उद्घंघन । विपरीत व्यवहार ।

अतिक्रमग्रा—तंज्ञा पुं० [ सं० ] उद्धंघन । पार करना । हद्द के बाहर जाना । बढ़ जाना ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

ग्रातिकांत-वि॰ [सं॰] (१) सीमा का उद्धंघन किए हुए। हद्द के बाहर गया हुआ। बढ़ा हुआ। (२) बीता हुआ। ज्यतीत। गया हुआ।

ग्रातिक्रांत भावनीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] योगदर्शन के श्रजुसार चार प्रकार के योगियों में से एक । वैराग्यसंपन्न योगी ।

**अतिगंध**—संज्ञा पुं० [सं०] चंपा का पेड़ वा फूल।

ग्रातिगत-वि॰ [सं॰] बहुतायत को पहुँचा हुआ। बहुत श्रधिक।
्ज्यादा। श्रत्यंत। उ॰—श्रतिगत श्रातुर मिलंन को जैसे जल
बिनु मीन।—दादू।

ग्रातिगति—संज्ञा स्त्री ॰ [ सं॰ ] उत्तम गति । मोत्त । मुक्ति । उ०— जनक कहत सुनि श्रतिगति पाई । तृषावर्त को हैं। सुनिराई। —गि॰ दा॰ ।

ग्रितचरणा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] स्त्रियों का एक रोग जिसमें कई बार मैथुन करने पर तृप्ति होती है। (२) वैद्यक मतानुसार वह योनि जो श्रत्यंत मैथुन से तृप्त न हो।

ग्रितचार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रहें। की शीघ्र चाल । जब कोई मह किसी राशि के भाग काल को समाप्त किए बिना दूसरी राशि में चला जाता है तब उसकी गति को श्रितचार कहते हैं। (२) जैनमतानुसार—विवात । ज्यतिक्रम ।

ग्रतिजगती—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] तेरह वर्षों के वृत्तों की संज्ञा जैसे तारक, मंजुमाषिखी, माया श्रादि ।

ग्रतिज्ञव—वि० [सं० ]्जो बहुत तेज चले । श्रत्यंत वेगगामी । ग्रतिज्ञागर—संज्ञा पुं० [सं∿ ] एक प्रकार का बगला ।

ग्रातितीञ्ज-संज्ञा पुं० [सं० ] संगीत में वह स्वर जो तीवू से भी कुछ श्रधिक ऊँचा हो।

म्रातिशिंपूजा-संज्ञा की० [सं०] मितिथ का मादर सकार । मेह-मानदारी । यह पंच महायकों में से गृहस्थ के किये निस्य कर्तां का कहा गया है।

ग्रातिथियज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] श्रतिथि का श्रादर सत्कार जो पंच-महायज्ञों में पांचवां है। नृयज्ञ। श्रतिथियुजा। मेहमानदारी।

श्रातिथिसंविभाग-संज्ञा पुं० [सं०] जैन शास्त्रानुसार चार शिका मतों में से एक जिसमें बिना श्रातिथि की दिए भोजन नहीं करते। इसके पाँच श्रातिचार हैं—१ सचित्त निकेप, २ साचेत्त पीहरा, ३ कालातिचार, ४ परन्यपदेश मत्सर, ४ श्रम्योपदेश।

श्चातिवैद्या-संज्ञा पुं० [सं०] बड़ा देवता श्रयांत् (१) विष्णु। (२) शिव।

भितिदेश-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक स्थान के अर्मा का नियम का दूसरे स्थान पर आरोपणा । (२) वह नियम जो अपने निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त और विषयों में भी काम आवे।

श्रातिश्रृति-संज्ञा श्ली० [सं०] उन्नीस वर्ण के वृत्तों की संज्ञा, जैसे शावृंत विकीड़ित।

स्मतिनाठ-संका पुं० [सं०] संकीर्या नामक मिश्रित राग का एक भेद ।

द्मतिनाभ-संज्ञा पुं० [सं०] हिरण्याच देश के नी पुत्रों में से प्क। ग्रातिपंथ-संज्ञा पुं० [सं०] सन्मार्ग। श्रव्छी राह। सुपंथ। ग्रातिपतन-संज्ञा पुं० दे० ''श्रतिपात''।

स्मतिपर—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भारी शश्रु । प्रतिद्व दी । (२) शत्रु-जित । वह जिसने भपने शत्रुकों को परास्त किया हो ।

स्रतिपांडुकं बळा-रंशा स्त्री० [सं०] जैनमतानुसार सिद्धशिखा के दिचया के सिंहासन का नाम जिस पर तीर्थंकर बेंडते हैं।

स्रतिपात-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रतिक्रम । श्रव्यवस्था । गङ्बड़ी । (२) बाधा । विघ्न । हानि ।

अतिपातक—संज्ञा पुं० [सं०] धर्मशास्त्र में कहे हुए ने। पातकों में सबसे बड़ा पातक। पुरुष के लिये माता, बेटी, भौर पतोहू के साथ गमन और स्त्री के लिये पुत्र, पिता, और दामाद के साथ गमन अतिपातक है।

स्रतिप्रभंजन ज्ञात-संज्ञा पुं० [ सं० ] अस्यंत प्रचंड श्रीत तीव वायु जिसकी गति एक घंटे में ४० वा ४० केस होती है।

ब्राति करवै-संज्ञा पुं० [सं० श्रति + हिं० बरते ] एक छंद जिसके पहिस्ते और तीसरे चरयों में बारह तथा हूसरे और चौथे चरयों में नै। मात्राप् होती हैं। उसके खिखम प्रदों के श्रादि में जगया न श्राना चाहिए और समपदों के अंत का वर्ष क्षप्तु होना चाहिए।

स्रतिसरस्याः स्ता पुं०[सं० श्रीतवर्षय] मेनमाला। घटा।—डि॰०। स्रति बळ-वि० [सं०] प्रबल। प्रचंड । बजी। उ०—नारी श्रति बल होत है, श्रपने कुल को नास।—गिरधर। स्रतिवला—संज्ञा र्ला० [सं०] (१) एक प्राचीन युद्धविधा जिसके सीखने से अस भीर ज्वर भावि की बाधा का भग नहीं रहता था भीर पराक्रम बद्दता था। विश्वासित्र ने इसे राम-चंद्र को सिखाया था।

(२) एक श्रोपधि । कँगही बा कफही नाम का वीधा ।

श्रतिभारारे।पण-संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्र के श्रनुसार पशुक्री पर श्रधिक बोक्त सादने का ग्रस्थाचार ।

**ग्रतिमात्र**—वि० [सं०] श्रतिशय। बहुत । ज्यादा।

अतिमानुष-वि० [सं०] मनुष्य की शक्ति के बाहर का। अमानुषी। अतिमित-वि० [सं०] अपरिमित । अतुषा। बेश्रेदाज़। बहुत अधिक । बेहिसाब। बेटिकाना।

अतिमुक्ति वि० [सं० ] (१) जिनकी सुक्ति हेगाई हो । निर्वाया-मास । (२) निःसंग । विषयवासनारहित । वीतराग । संज्ञा पुं० (१) माधवीदाता । (२) तिनसुना । तिरिष्छ । (३) महस्रा का पोधा ।

अतिमुद्दाल-संशा पुं० [सं०] यदि किसी नक्तत्र में मंगल अस्त है। और उसके सत्रहवें वा अठारहवें नक्तत्र से अनुवक्त हो तो उस वक्त को अतिमुशल कहते हैं। फलिन ज्योनिप के अनुसार इससे चोर और शक्त का भय तथा अनायृष्टि होती है।

अतिमूत्र-रंशा पुं० िसं० । वैश्वक में भात्रेय मत के अनुसार कः प्रकार के प्रमेहों में से एक । इसमें अधिक मृत्र उत्तरता है भीर रोगी कीया होता जाता है। बहुमूत्र ।

अतिमृत्यु—संज्ञा पुं० [ सं० ] मोष । सुक्ति ।

अतिमादा-संज्ञा स्त्री० [सं०] नेवारी का पैथा या फूल ।

अप्रतियोग-संज्ञा पुं० [सं] (१) अधिक मिलाव। (२) किसी
. सिश्चित श्रोपित में किसी दृष्य का नियत मात्रा से अधिक
मिलाव।

अप्रतिरंजना—संज्ञा स्त्री० [सं०] अत्युक्ति । बढ़ा खढ़ा कर कहने की रीति ।

श्चतिरधी-संज्ञा पुं० [सं०] स्थ पर खढ़ कर लड़नेवाला। जो अकेले बहुतों के साथ लड़ सके।

ब्रातिराज-संज्ञ। पुं० [ सं० ] (१) ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का एक गौया श्रंग। (२) वह मंत्र जो श्रतिरात्र यज्ञ के श्रंत में गाया जाय। (३) चाज्जप मनु के एक पुत्र का नाम।

ग्रातिराष्ट्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराया के श्रनुसार एक नाग वा सर्प का नाम।

अतिरिक्त-कि॰ वि॰ [सं॰ ] सिवाय। असावा। ड॰ --इसे इमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता।

वि० (१) श्रधिक। ज्यादा। बदती। शेष । बचा हुंशा ।३०— लाने पहिनने से श्रतिरिक्त धन को धन्छे काम में लगाओ । (२) न्यारा। श्रलगा। जुदा। भिन्न । ३०—जो सब में पूर्य पुरुष शीर जीव से श्रतिरिक्त है वही जगत् का बनानेवाला है। म्रातिरिक्तकं बला—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] जैनमत के श्रनुसार सिद्ध-शिला के उत्तर का सिंहासन जिसपर तीर्थं कर बैठते हैं। म्रातिरोग—संज्ञा पुं० [ सं० ] राजयक्ष्मा। चयीरोग। म्रातिरोह्यां—संज्ञा पुं० [ सं० ] जीवन। ज़िंदगी। म्रातियां—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] देवल के मत से खुध प्रह की चार गतियों में से एक जिसका एक राशि पर वक्तमानकाल २४ दिन का होता है। यह धन का नाश करनेवाली मानी जाती है।

स्रतिवाद्—संज्ञा पुं० [सं०] (१) खरी बात । सबी बात । (२) परुष वचन । कडुई बात । (३) बढ़ कर बात करना । डींग । स्रतिवादी—वि० [ सं० ] (१) सत्यवक्ता । जो खरी बात कहे । (२) कडुवादी । (३) जो बढ़ कर बात करे । जो डींग मारे । स्रतिवाहिक—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बिंगशरीर । (२) पाताब का निवासी ।

अतिविश्रब्ध नवेदि।—संज्ञा स्त्री० [सं०] रसमंजरी के अनुसार वह मध्या नायिका जिसे अपने पति पर अतिशय प्रेम हो। यह धैर्य्ययुक्त अपराधी नायक के प्रति व्यंग्य श्रीर अधीर अपराधी नायक के प्रति कटुवचन का व्यवहार करती है।

ग्रतिविष-संज्ञा पुं० दे० " श्रतिविषा"। ग्रतिविषा-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] एक श्रोषधि । श्रतीस । ग्रितिवृद्धित-वि० [ सं० ] दढ़ । पुष्ट । मज़बूत । ग्रितिवृद्धि-संज्ञा स्त्रा० [ सं० ] ६ ईतियों में से एक । पानी का बहुत बरसना जिससे खेती को हानि पहुँचे । श्रत्यंत वर्षा ।

ग्रातिवेल-वि॰ [सं॰ ] श्रत्यंत । श्रसीम । बेहद । श्रातिवेला-संज्ञा स्री॰ [सं॰ ] विलंब । देर ।

अतित्याप्ति—संज्ञा श्ली० [सं०] न्याय में एक लक्ष्य दोष। किसी लक्ष्य वा कथन के अंतर्गत लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तु के आ जाने का दोष। जहाँ लक्ष्या वा लिंग लक्ष्य वा लिंगी के सिवाय अन्य पदार्थों पर भी घट सके वहाँ " अतिव्याप्ति '' दोष होता है, जैसे— " चौषाए सब पिंडज हैं " इस कथन में मगर और घड़ियाल आदि चार पैर वाले अंडज भी आ जाते हैं अतः इसमें अतिव्याप्ति दोष है।

श्रातिशक्षरी—संज्ञा र्झा॰ [सं॰] पंदह वर्षों के वृत्तों की संज्ञा। इसके संपूर्ण भेद ३२७६८ हो सकते हैं। श्रातिशय—वि॰ [सं॰] (१) बहुत। ज्यादा। श्रत्यंत।

संज्ञा पुं० (१) प्राचीन शास्त्रकारों के अनुसार एक अलंकार जिसमें किसी वस्तु की उत्तरोत्तर संभावना वा असंभावना दिखलाई जाय। ३०—है न, होय तो थिर नहीं, थिर ती बिन फलवान। सत्पुरुषन को कोप है, खल की प्रीति समान। कोई कोई इस अ कार को अधिक अलंकार के अंतर्भृत मानते हैं।

यतिशयोक्ति-संज्ञा स्त्री॰ [सं०] एक ग्रलंकार जिसमें लोकसीमा

का उद्घंघन प्रधान रूप से दिखाया जाय। उ० — गोपिन के श्रुँखुवान के नीर पनारे भए पुनि ह्व गए नारे। नारे भए निद्धयाँ बढ़ि के, निद्धां नद ह्व गईं कािट किनारे। बेगि चलो तो चलो वज में किव तोख कहें वजराज हमारे। वे नद चाहत सिंधु भए, श्रुह सिंधु ते ह्वे हैं हलाहल सारे।— तोख। इसके पाँच मुख्य भेद माने गए हैं यथा— १ रूपकातिशयोक्ति २ भेदकातिशयोक्ति, ३ संबंधातिशयोक्ति, ४ पंचम भेद के श्रंतर्गत— श्रक्रमातिशयोक्ति, चपला-तिशयोक्ति, श्रद्धंतातिशयोक्ति।

ग्रातिश्वायामा—संज्ञा स्त्री० [सं०] उपमा श्रलंकार का एक भेद जिसमें यह दिखाया जाय कि कोई बस्तु सदा श्रपने विषय में एक है, दूसरी वस्तु से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। उ०—केसोदास प्रगट श्रकाश सों प्रकास पुनि ईश्वर के सीस रजनीस श्रवरेखिए। थज थल जल जल श्रमल श्रचल श्रित कोमल कमल बहु बरन बिसेखिए। मुकुर कटोर बहु नाहिंन श्रचल यश बसुधा सुधानि तिय श्रधरिन लेखिए। एक एक रूप जाकी गीता सुनि सुनि तेरो सो बदन तैसी तोही विधै देखिए।—केशव।

ग्रातिशीलन—संज्ञा पुं० [सं०] ग्रभ्यास । सरक् । वारंवार समन वा संपादन ।

म्रातिशृद्ध-संज्ञा पुं० [सं०] वह शृद्ध जिसके हाथ का जल उच्च वर्षे के लोग न प्रहण करें। श्रंत्यज ।

त्र्यतिसंघ-संज्ञा पुं० [सं०] प्रतिज्ञा वा श्राज्ञा का भंग करना। विधि वा श्रादेश के विरुद्ध श्राचरण।

क्रि॰ प्र०-करना।-होना।

ग्रतिसंघान—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रतिक्रमग्रा। (२) विश्वासघात । धोखा ।

क्रि० प्र0-करना ।--होना ।

म्रतिसर्जन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) म्रधिक दान। दान। (२) वध। म्रितिसांतपनकुच्छु—संज्ञा पुं० [सं०] प्रायश्चित निमित्त एक वत जिसमें दे। दिन गोमून्न, दे। दिन गोबर, दे। दिन दूध, दे। दिन द्ध, दे। दिन कुशा का जल पीकर तीन दिन तक अपवास करने का विधान है।

श्रतिसामान्य—संज्ञा पुं० [सं०] जो बात वक्ता के श्रमिप्रेत श्रर्थ का श्रतिक्रमण वा उद्घंघन करें। जैसे किसी ने कहा कि ब्राह्मणस्व विद्याचरण संपत् हैं। पर विद्याचरण संपत्ति कहीं ब्राह्मण में मिलती है श्रीर कहीं नहीं, श्रतः यह वाक्य वक्ता के श्रमिप्रेत - श्रर्थ का उद्घंघन करनेवाला है, श्रतः श्रतिसामान्य हैं। (न्याय) वि० श्रत्यंत साधारण। मामुली। सहज।

अतिसार-संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें मल बढ़ कर उदरामि की मंद करता हुआ और शरीर के रसों की खेता हुआ बार बार निकलता है। इसमें आमाशय की भीतरी किछियों में शोथ है। जाने के कारण खाया हुआ पवार्थ नहीं टहरसा और असिक्यों में से पतले दस्त के रूप में निकल जाता है । यह भारी, चिकनी, रूखी, गर्म, पतली चीज़ों के खाने से, एक भोजन के बिना पचे फिर भोजन करने से, विष से, भय और शोक से अल्पंत मद्यपान से तथा कृमि-दोष से उत्पन्न होता है। बैद्यक के अनुसार इसके छः भेद हैं—

१ वायुजन्य, २ पित्तजन्य, ३ कफजन्य, ४ सक्रिपातजन्य, ४ शोकजन्य, ६ श्रामजन्य ।

मुहा०-अतिसार हो कर निकलना = दस्त के रास्ते निकलना। किसी न किसी प्रकार नष्ट होना। उ०-हमारा जो कुछ तुमने खाया है वह अतीसार हो कर निकलोगा।

श्रातिस्थूल-वि० [स०] बहुत मोटा।

संज्ञा पुं० [सं०] मेद रोग का एक भेद जिसमें चरबी के बढ़ने से शरीर अस्यंत मोटा हो जाता है।

श्रातिह्सित-संज्ञा पुं० [ सं० ] हास के छः भेदों में से एक जिस में हैंसनेवाला ताली पीटे, बीच बीच में अस्पष्ट बचन बोले, इसका शारिर कांपे और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ें।

अतिद्विय-वि० [सं०] जो इंदिय ज्ञान के बाहर हो। जिसका अनुभव इंदियों द्वारा न हो। श्रगोचर । अप्रस्पक्ष। अव्यक्त। अतिचार-संज्ञा पुं० दे० "अतिचार"।

श्रतीत-वि० [सं०] [कि० श्रतीतना] (१) गत । व्यतीत । बीता हुआ । गुज़रा हुआ । भूत । (२) निर्कोप । श्रसंग । विरक्त । प्रथक । जुदा । श्रक्षग । न्यारा । ४०—धिन धिन साई तू बड़ा, तेरी श्रमुपम रीति । सकक्ष भुवन पति साहर्या, है के रहे श्रतीत ।—कश्रीर । (३) मृत । मरा हुआ ।

कि॰ वि॰ परे। बाहर । उ॰—(क) माया-गुन-ज्ञानातीत श्रमाना वेद पुरान भनंता।—नुजसी। (ख) गुन श्रतीत श्रवि-

गत श्रविनासी । से वृज में खेलत सुख रासी । — सूर । संज्ञा पुं० (१) वीतराग संन्यासी । यति । विरक्त साधु । इ०—(क) श्रजर धान्य श्रतीत का, गृष्टी करें जु श्रहार । निश्चय होय दरिद्री, कहें कथीर विचार । — कथीर । (ख) श्रति सीतल श्रति ही श्रमज, सकल कामनाहीन । तुजसी ताहि श्रतीत गनु, वृत्ति सांति जवलीन— तुजसी ।

(२) [सं० अतिथि ] अभ्यागत । अतिथि । पाहुन । मेहमान । उ० — आरत दुखी सीत भयभीता । आयो ऐसो गेह अतीता । — सबख । (३) संगीत में बह स्थान जो सम से दें। मान्नाओं के उपरांत आता है । यह स्थान कभी कभी सम का काम देता है । (४) तबखे के किसी बोख या दुकड़े की सम से आधी वा एक मान्ना के पहिसे समासि ।

अतीतना \*-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रतीत ] (१) बीतना। गुज़रना। गत होना। ड॰--रोग वियोग सोग स्नम संकुल बड़ी वय श्रूथ हि अतीत।--तुलसी। कि० स० विताना । स्यतीत करना । विगत करना । छोड़ना । ध्यागना । ४०—कृष्क् उपवास सब इंद्रियन जीतहीं । पुत्र-शिख-कीन, तन जी कांग अतीतहीं ।—केशव ।

अतीथ "-संज्ञा पुं० वे॰ "अतिथि"।

अतीस-वि० | सं० ] अधिक । ज्यादा । बहुत । असिशय । अयंत । अतीस्त-संज्ञा पुं० | सं० ] एक पाँधा जो हिमालय के किनारे सिंध नदी से लेकर कुमाऊं तक पाया जाता है । इसकी जब कई प्रकार की दवाओं में काम आती हैं और खाने में कुछ कड़ई और चरपरी होती हैं। यह पाचक, अझिसंदीपक और विपन्न हैं तथा कफ़, पित्त, आम, अतीसार, खांसी, उनर, यकुत, और कृमि आदि रोगों को दूर करती हैं। बाल रोगों के लिये बहुत उपकारी हैं। यह तीन प्रकार की होती हैं— १ सप्दे, २ काली और १ साला । सफ़ेर अधिक गुणकारी समसी जाती हैं।

पर्यो ०-विषा, श्रतिविषा, कारमीरा, रवेता, श्ररुणा, प्रविषा, उपविषा, श्रुणबह्मभा, श्रुंगी, महौषश्र, श्रुंगी, श्वेतकंदा, विरूपा, विषरूपा, बीरा, माद्रो, श्रम्रता, श्रेतवणा, भंगुरा, सृद्री, शिशुभेषज्य, शोकापहा, श्यामकंदा, विश्वा।

ग्रतीसार-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''ग्रतिसार''।

त्रातुराई \*-संज्ञा की० [सं० आहर | | कि.० चतुराना | (१) चातु-रता । जल्दी । शीधना । धवड़ाइट । हड़बड़ी । (२) चंच-जता । चपजता । द०-नैनन की चतुराई, यैनन की चतुराई, गात की गोराई ना दुरति दुति चाल की ।-केशव ।

अतुराना \*-कि॰ अ॰ [सं॰ भातुर] आतुर होना। धनकाना।
हक्वकाना। जल्दी मचाना। अकुलाना। उ॰---(क) तुरत जाहलै
आश्रो हांते विलेंब न कर अब भाई। सुरदास प्रभु
वचन सुनत हनुमंत चल्यो अतुराई।---सूर। (ख) सूरश्याम
सुखद भाम, राधा है जाहि नाम, श्रातुर पिय जानि गवन प्यारी
अतुरानी।---सूर। (ग) आए अतुराने, बांधे बाने, जे मरदाने
समुहाने।----सूदन।

अतुल — वि० [ सं० ] (१) जो तोसा वा क्ता न जा सके। जिसकी तोस वा अंदाज़ न हो सके। (२) अमित। अमीम। अपार। बहुत अधिक। अंश्रंदाज़। उ०—शावत देग्वि अतुस्तवस सीवां।—तुस्ति। (३) जिसकी तुसना वा समता न हो सके। अनुपम। वेजोड़। अद्वितीय। उ०—मुनि रशुपित छ्वि अतुस्त विसोकी। भये मगन मन सके न रोंकी।

संज्ञा पुं० (१) केशाव के अनुसार अनुकृता नत्मक का वृत्तरा नाम । ३०—ये गुया केशक जाहि में, सोई नामक जान । मतुल, दक्त, राठ, श्रष्ट, पुनि चीविध ताहि बन्तान ।—केशब । (२) तिल का पेड़ ।

सतुळनीय-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसका संवाज़ न हो सके। सपरि-

मित । अपार । बेग्नंदाज् । बहुत श्रधिक । (२) अनुपम । बेजोड़ । अद्वितीय ।

अतुिलत-वि० [सं०] (१) बिना तौला हुआ। (२) बेग्नंदाज़।
अपरिमित । अपार । बहुत अधिक । उ०—वनचर देह धरी
छिति मांही । अतुिलत बल प्रताप तिन मांही। (३) असंख्य।
उ०—जो पे अलि अंत इहें करिबे हो। तौ अतुिलत अहीर
अबलन को हिठ न हिए हरिबे हो।—तुलसी। (४) अनुपम।
बेजोड़। अद्वितीय। उ०—कहिं परस्पर सिद्धि समुदाई।
अतुिलत अतिथि राम लघु भाई।—तुलसी।

श्रतुल्य—ंवि० [सं०] (१) श्रसमान । श्रसदश । (२) श्रनुपम । बेजोड़ । श्रद्धितीय । निराला ।

अतुल्य योगिता—संज्ञा स्त्री० [स०] जहां कई वस्तुओं का समान धर्म्म कथन होने के कारण तुल्ययोगिता की संभावना दिखाई पड़ने पर भी किसी एक अभीष्ट वस्तु का विरुद्ध गुण बतला कर उसकी विलचणता दिखलाई जाय वहां इस अलंकार की कल्पना कविराजा मुरारिदान ने की है। उ०—हय चले, हाथी चले संग तिज साथी चले, ऐसी चलाचल में अचल हाड़ा है रहा।।

श्रतुहिनरियम-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य।

ग्रातृथ \*-वि० [सं० श्रित = श्रिक + उत्य = उठा हुश्रा] श्रपूर्व उ०--देखा सखि श्रद्धत रूप श्रत्थ। एक श्रंबुज मध्य देखियत बीस उद्धिसुत यूथ। एक सुक दोउ जलचर उभयो श्रक्षं श्रनुप । पंच बिराजे एकही दिग कहु सखि कोन स्वरूप। शिश्चता में सोभा भई करो श्रर्थ विचारी। सूर श्री गोपाल की छवि राखिये उर धारी।---सूर।

ग्रत्रुल<sup>\*</sup>−वि॰ दे॰ "श्रतुल" श्रीर "श्रतुल्य"।

अप्रतृप्त-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा अन्ति ] (१) जो तृप्त वा संतुष्ट न हो। अप्रसंतुष्ट । जिसका मन न भरा हो। (२) भूखा।

अतृप्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रसंतोष । मन न भरने की श्रवस्था । अतृष्या—वि० [सं०] तृष्यारहित । निस्पृह । कामनाहीन । निर्लोभ ।

म्रातेज-वि॰ [सं॰] (१) तेजरहित । श्रंधकारयुक्त । मंद । धुँधला । (२) हतश्री । प्रतापरहित ।

अतोर \*-वि० [सं० भ = नहीं + हिं० तेष ] जो न दूटे। भ्रमंग। दृढ़। उ०--जनु माया के बंधन श्रतोर।--गुमान।

श्रताल-वि० [सं० श्र = नहीं + हिं० तोल ] (१) बिना तौला हुआ।
• बिना श्रंदाज़ किया हुआ। जो कृता न हो। (२) जिसकी तौल वा श्रंदाज़ न हो सके। बेशंदाज़। बहुत श्रधिक। (३) श्रतुल्य। श्रनुपम । बेजोड़।

ग्रतील-वि॰ दे॰ "ग्रतील"।

ग्रान्त \* †--संज्ञा स्त्री० [सं० श्रीत ] श्राति । श्रीधकता । ज्यादती । ग्रान्ता--संज्ञा पुं० [सं०] चराचर का ग्रह्या करनेवाला । ईश्वर का पुक नाम । संज्ञा स्त्री॰ [स॰](१) जेटी बहिन । (२) सास । माता । (३) मोसी ।

अत्तार—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) गंधी । सुगंधि वा इत्र बेचनेवाला। (२) यूनानी दवा बनाने श्रोर बेचनेवाला।

ग्रति \* निसंज्ञा पुं० [सं०] दे० "श्रत"।

ग्रत्नु-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य ।

श्चरयंत—वि० [सं०] बहुत श्रधिक। बेहद । हद से ज्यादा । श्रतिशय।

ग्रत्यंत भाव-संज्ञा पुं० [सं०] किसी श्रवस्था में श्रभाव को न प्राप्त होनेवाला भाव । सदा बनी रहनेवाली सत्ता । श्रपरिमित श्रस्तित्व ।

ग्रत्यंताभाव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी वस्तु का बिल्कुल न होना । सत्ता की नितांत शून्यता । प्रत्येक दशा में श्रनस्तित्व । (२) वैशेषिक के श्रनुसार पाँच प्रकार के श्रभावों में से चै।था जो प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव श्रीर श्रन्योन्याभाव से भिन्न हो। श्रथांत् जो तीनों कालों में संभव न हो । जैसे—श्राकाश-कुसुम, वंध्यापुत्र, शशविषाया । (३) बिलकुल कमी ।

ग्रत्यंतिक-वि॰ [सं॰ ] (१) समीपी । नज़दिकी । (२) जो बहुत घूमे । घुमकड़ । (३) बहुत चलनेवाला ।

ग्रत्यम्ल-संज्ञा पुं० (सं०) इमली का पेड़ ।

अत्यद्भपर्धी-संज्ञा स्त्री० [सं०] रामचना वा खटुत्रा नाम की बेल । अत्यद्भा-संज्ञा स्त्री० [सं०] जंगली बिजारा नींबू।

ग्रात्यय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) मृत्यु । ध्वंस । नाश । (२) श्राति-क्रमण । इद से बाहर जाना । (३) दंड । सज़ा । (४) कृच्छ्र । कष्ट । (५) दोष ।

ग्रत्यष्टि—संज्ञा श्ली० [सं०] १७ वर्ण के वृत्तों की संज्ञा। शिखरणी, पृथ्वी, हरिग्णी, मंदाक्रांता, भाराक्रांता श्लीर मालाधर श्रादि छंद इसके श्रंतर्गत हैं।

ग्रस्याग-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रहण । स्वीकार ।

ग्रस्यागी—वि॰ [सं॰ ] दुर्गुंशों को न छेड़नेवाला । विषयासक्त । दुर्ब्यसनी ।

अत्याचार—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्राचार का श्रतिक्रमण्। विरुद्धा-चरण्। श्रन्थाय। निद्धराई। ज्यादती। जुल्म। (२) दुराचार। पाप। (३) श्राचार की श्रधिकता। पाखंड। ढोंग। ढकोसला। श्राडंबर।

ग्रस्याचारी-वि॰ [सं॰] (१) श्रत्याचार करनेवाला। दुरा-चारी।श्रन्यायी।निदुर।ज़ालिम। (२)पालंडी। ढोंगी। \* ढँकोसलेवाज़।धर्मध्वजी।

अस्याज्य-वि० [सं०] (१) न छे।ड्रने येग्य । जिसका स्थाग अचित न हो । (२) जो कभी छे।ड्रा न जा सके ।

अस्यानंदा-संज्ञा स्त्री ॰ [सं०] वैद्यक के अनुसार योनियों का एक

भेद । वह योनि जो श्रत्यंत मेथुन से भी संतुष्ट न हो । यह पुक्त रोग है जिससे कियां बंध्या हो जाती हैं । इसका दूसरा नाम रतिप्रीता भी है ।

त्रात्युक्त—वि० [ंसं० ] जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो। ग्रत्युक्तिपूर्यो।

ग्रत्युक्ति—संज्ञा स्त्रं। िसं० ] बढ़ा चढ़ा कर वर्यान करने की शैली। मुवासिगा। बढ़ावा। एक श्रलंकार जिसमें श्रूरता उदारता श्रादि गुयों का श्रद्धत श्रीर श्रतथ्य वर्यान होता है। उ०— जावक तेरे दान ते भए करुपतरु भूप।

ग्रत्युक्था—संज्ञा स्त्री० [सं०] दो वर्षों के बुत्तों की संज्ञा इसके चार भेद हैं। कामा, मही, सार, श्रीर मधु छंद इसके श्रंत-गंत हैं।

ग्रत्युप्रगंधा-संज्ञा श्री० [ सं० ] अजमोदा ।

श्राञ्च—कि० वि० [सं०](१) यहां । इस स्थान पर । संज्ञा पुं० † "अस्त्र" का अपभ्रंश ।

श्राञ्चक-नि० [सं०] (१) यहां का। (२) इस लोक का। चैं।किक। ऐहिक।

ग्रजस्य-वि० [सं०] यहाँ का । यहाँवाला ।

अञ्चामसान्-संज्ञा गुं० [सं०] [स्ती० ष्यत्रभवती ] माननीय । पूज्य । श्रेष्ठ ।

श्राञ्जस्थ-वि० [सं०] यहाँ रहनेवाला । इस स्थान का । यहाँ वाला । यहाँ उपस्थित रहनेवाला । यहाँ का ।

अप्रि—एंशा पुं० [ सं० ] (१) सहिषियों में से एक। ये ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। आ इनकी अनसूया थीं। दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम इनके पुत्र थे। इनका नाम दस प्रजापतियों में भी है। (२) एक तारा जो सहिष् मंडल में हैं।

भित्रगुरा-वि॰ [सं॰ ] त्रिगुर्यातीत । सत, रज, तम, नामक तीनों गुर्यों से पृथकू ।

ग्रांत्रज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] श्रित्रि के पुत्र--(१) चंद्रमा, (२) दत्तात्रेय, (३) दुर्वासा।

ऋतिनेत्रज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] श्रत्रि ऋषि के नेत्र से उत्पक्ष चंद्रमा ऋषि।

भाजिप्रिया—संज्ञा आं० [सं०] कर्दम सुनि की कन्या अनस्या जो अन्नि ऋषि को ब्याही थीँ।

ग्रात्रेय \*-संज्ञा पुं० दे० " आत्रेय"।

अत्रेगुण्य-संज्ञा पुं० [सं०] सत, रज, तम इन तीनां गुगों का अभाव। सांख्य मतानुसार इस अवस्था का परिगाम मोज वा कैवल्य है।

ग्राथ-श्रव्य ः [सं ः] (१) एक मंगलसूचक शब्द जिससे प्राचीन काल में लोग किसी ग्रंथ वा लेख का आरंभ करते थे। उ॰—(क) अथातो धर्मा व्याख्यास्यामः—वैशोषिक। (ख) अथातो अक्षाजिज्ञासा—वेदांत। पिछे से यह ग्रंथ के आरंभ में उसके नाम के पहिलो किस्सा जाने सागा। ४०--५४४ विनयप-त्रिका किरुयते। (२) अव। (३) अनंतर।

अध्यक्त †-संज्ञा ग्रुं० िसं० अस्त, प्रा० अस्य ] यह भोजन जो जैन कोग सुर्व्यास्त के पहिले करते हैं।

अध्यक-वि० [सं० श्र∴नशी + हि० यकता | जो न यके । अश्रांत । अध्य च-श्रव्य० [सं० ] और । और भी ।

अध्यमना †-संज्ञा पुं० [सं० त्रस्तमन ]पश्चिम दिशा। 'उगमना' का उत्तरा।

अधरा—संज्ञा पुं० [सं० स्थिता] मिट्टी का एक बरतन वा नांद जिसमें (१) रंगरेज कपड़ा रँगते हैं, (२) सोनार मानिक रेत रखते हैं और (३) जुलाहे सूत भिँगोते हैं तथा ताने में लेई जगाते हैं।

अध्यशि—संज्ञा स्त्रां ० [ हिं० अधरा ] [ अधरा का अन्पार्धक प्रयोग ] (१) छोटा अधरा । (२) मिही का वह बरतन जिसमें कुम्हार हांडी वा घड़े की रख कर थापी से पीटते हैं । (३) वह मिही का बरतन जिसमें दही जमाते हैं ।

अथर्ब-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) चीथा बेद जिसके मंत्र द्रष्टा या ऋषि " भूगु या श्रंगिरा '' गोत्रवाले थे जिल कारण इसकी " भूग्यां-गिरस '' और " अथर्वा गिरस " भी कहते हैं। इसमें बहा के कार्य्य का प्रधान प्रतिपादन होने से इसे " बहाबेद " भी कहते हैं। इस वेद में यज्ञ कर्मों का विधान बहुत कम है, शांति पोष्टिक अभिवार आदि का प्रतिपादन विशेष है। प्राय-श्रिल, तंत्र मंत्र भादि इसमें मिलते हैं। इसकी नी शान्वाएँ थीं यथा-पैप्पका, दांता, प्रदांता, स्नाता, स्नीता, ब्रह्मदाबक्षा, शीनकीय, देविदर्शती श्रीर चारग्यविद्या । कहीं कहीं इन नी शाखाश्रों के नाम इस प्रकार हैं-पिप्पलादा, शीनकीया। दामोदा, तोतायना, जाजला, ब्रह्मपलाशा, कीनखिना, देवदर्शिना, श्रीर चारग्विचा। इन शाखाश्रीं में से श्राप्त कल केवल शौनकीय मिलती है जिसमें २० कांड, १११ श्रनुवाक, ७३१ सूक्त श्रीर ४७६३ मंत्र हैं। पिप्पलाद शाखा की संहिता प्रोफ़ेसर बुलर की कारमीर में भे।जपन्न पर खिल्बा मिली थी पर वह छपी नहीं। उपवेद इसका धनुर्वद हैं। इसके प्रधान उपनिषद प्रभा, मुंडक और मांडूक्य हैं। इसका गायध बाह्यस बाज कल प्राप्त है। कर्मकांडियां का इस बेद का जानना धावश्यक है। (२) भ्रथवं वेद का मंत्र।

अथर्वन-संज्ञा पुं० दे० " सथर्षे "।

अथर्चनी—संज्ञा पुं० [सं० प्रयर्विण ] कर्म्मकांडी । यज करानेवाला । पुरोहित । उ०-वरं विभ चहुँ वेद के रवि कुल गुरु ज्ञानी । आपु वसिष्ट अथर्वनी महिम्रा जग जानी ।—नुसानी ।

श्राथविशिर—संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की 'ईट जो तैतरेय शाखा के समय में यज्ञ की वेदी बनाने के काम में बाती थी। श्राथविशिरा—संज्ञा की० [सं०] वेद की एक ऋषा का नाम। ग्रथवींगिरस-संज्ञा पुं॰ दे॰ " श्रथर्व "।

स्रथल †-संज्ञा पुं० [सं० स्यल ] वह भूमि जो, लगान पर जोतने के लिये दी जाय।

म्रथमना\*-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रस्तमन = इनना, प्रा॰ श्रत्यवन] (१) श्रस्त होना । इबना। उ०-(क) जो जगै सो श्रथवे, फूलै सो क्रिन्हिलाय। जो चुनिए सो ढिह परे, जामे सो मिर जाय।—कबीर। (ख) श्राज सूर दिन श्रथयो, श्राज रैन शिश बूड़। श्राज नांच जिय दीजिए, श्राज श्राग हम जूड़।—जायसी। (ग) कौसल्या नृप दीख मलाना। रिवकुल रिव श्रथयह जिय जाना।—तुलसी। (घ) उदित सदा श्रथइहि कबहूना। घिटिह न जग-नभ दिन दिन दूना।—तुलसी। (च) मिलि चिले, चिले मिलि, मिलि चलत, श्रांगन श्रथयो भान। भयो मुहूरत भोरते पैरी प्रथम मिलान। —बिहारी। (२) लुस होना। तिरोहित होना। नष्ट होना। गायब होना। चला जाना। उ०-रामलखन उर लाय लये हैं। कहत ससोक विलेकि बंधु मुख बचन प्रीति गथए हैं। सेवक, सखा, भगति, भायप गुन चाहत श्रब श्रथये हैं—तुलसी।

ग्रथवा—श्रव्यः [संः ] एक वियोजक श्रव्यय जिसका प्रयोग उस स्थान पर होता है जहाँ दो वा कई शब्दों वा पदों में से किसी एक का प्रहर्ण श्रभीष्ट हो । या । वा । किंवा । उ॰—निज कवित्त केहि जाग न नीका। सरस होहि श्रथवा श्रति फीका। —तुज्जसी ।

श्रधाई—संज्ञा स्त्री । दिं स्थायि = जगह, पा० ठानीय, प्रा० ठाइअँ ] (१)
बैठने की जगह । घर की वह बाहरी चैपाल जहाँ लोग इष्ट
मित्रों से मिलते तथा उनके साथ बैठ कर बात चीत करते हैं ।
बैठक । चैाबारा । उ०—(क) हाट बाट घर गली श्रयाई ।
कहिं परस्पर लोग लुगाई !—तुलसी । (ख) गोप बड़े बड़े
बैठे श्रयाइन केशव कोटि समा श्रवगाहीँ । चंद सो श्रानन
काढ़ि कहाँ चली सुमत है कन्नु तोहि कि नाहीँ ?—केशव ।
(२) वह स्थान जहाँ किसी गाँव वा बस्ती के लोग इकट्टे
होकर बातचीत श्रीर पंचायत करते हैं । उ०—कहै पदमाकर
श्रयाइन को तजि तजि गोप गन निज निज गेह के पथे
गये।—पद्माकर ।

(३) घर के सामने का चबूतरा जिस पर लोग उठते बैठते हैं।

(४) गाष्ट्री । मंडली । सभा । जमावड़ा । दरबार । उ०—गज-मिन माल बीच आजत कहि जाति न पदिक निकाई । जनु उडुगण मंडल वारिद पर नवप्रह रची श्रथाई ।—तुलसी ।

द्मशान, द्मशाना-संज्ञा पुं० [सं० स्थायु = स्थिर ] अचार । ड०---विश्वि पांच अधान बनाइ कियो । पुनि है विश्वि चीर सों मांगि कियो ।--स्र ।

अधाना \*-- कि॰ अ॰ [सं॰ अस्तमन, प्रा० अत्यवन ] द्वना । अस्त होना । दे॰ "अथवना" ! कि॰ स॰ [सं० स्थान = जगह ] (१) थहाना । थाह लेना।
गहराई नापना। (२) ह्रँढ़ना। छानना। उ०--फिरत फिरत
बन सकल श्रथायो। कोऊ जीव हाथ नहिं श्रायो।---सबल।
संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रथान''।

ग्रथावत \*-वि० [सं० अस्तिमत = हूबा हुआ ] अस्त । हूबा हुआ । उ०-वेर लगी रघुनाथ रहे कित हे मन ! याका मैं भेद न पाया । चंदहु आया अथावता होत अजों मनभावता क्यां नहिं आया ।--रघुनाथ ।

ग्रथाह—वि० [सं० श्र = नहीं + स्या = ठहरना, श्रयवा "श्रगाथ"]
(१) जिसकी थाह न हो । जिसकी गहराई का श्रंत न हो ।
बहुत गहरा। श्रगाथ । उ०—यहाँ श्रथाह जल हे । (२)
जिसका कोई पार वा श्रंत न पा सके । जिसका श्रंदाज़ न '
हो सके । श्रपरिमित । श्रपार । बहुत श्रधिक । (३) गभीर ।
गृढ़ । समक्ष में न श्राने योग्य । कठिन । उ०—करें नित्य
जप होम श्रो जानत वेद श्रथाह ।

संज्ञा पुं० (१) गहराई । गङ्बा । जलाशय । (२) समुद्र । उ०—वा सुख के पुनि मिलन की, श्रास रही कछु नाहिं। परे मनेतरय जाय मम श्रव श्रयाह के माहि ।—लक्ष्मण्सिंह ।

मुहा०—में पड़ना = मुश्किल में पड़ना । उ०—हम श्रथाह में पड़े हैं कुछ नहीं स्मता ।

ग्राधिर ्-वि॰ [सं॰ श्रस्थर] (१) जो स्थिर न हो। चलायमान। चंचल। (२) चयास्थायी। न टिकनेवाला।

ग्रशीर \*-वि० सि० श्र = नहीं + सं० स्तोक, पा० योक, प्रा० योश्र = योड़ा]
[स्ती० श्रयोरी] कम नहीं । श्रधिक । ज्यादा । बहुत । प्रा । उ० मिरत नेह नव नीर नित बरसत सुरस श्रयोर । —हिरश्चंद । श्रदंक \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रातङ्क] हर । भय । श्रास । उ० — जसुमित बूमति फिरति गौपालहिं । जब ते तृग्णावर्त्त अज श्रायो तब ते मोहिं जिय संक । नैनन श्रोट होत पल एकी मैं मन भरति श्रदंक । —सूर ।

ग्रदंड-वि॰ [सं॰] (१) जो दंड के योग्य न हो । जिसे दंड देने की व्यवस्था न हो । सज़ा से बरी । (२) जिस पर कर वा महस्तान जागे । कररिहत । (३) निर्हं ह । निर्भय । स्वेच्छाचारी । उ०—उदिध श्रपार उतरत हू न जागी बार, केसरी कुमार सो श्रदंड ऐसो डांड़िगो ।—तुलसी ।

संज्ञा पुं० वह भूमि जिसकी मालगुज़ारी न लगे। सुश्राफ़ी। अदंडनीय-वि० [सं०] जो दंड पाने के योग्य न हो। जिसके दंड का विधान न हो। अदंड्य।

अप्रदंडमान-वि॰ [सं॰ ] दंड के अयोग्य । दंड से मुक्त । सज़ा से करी । उ॰—अदंडमान दीन, गर्न दंडमान भेद वै । अप्रदुमान पाप ग्रंथ पर्टमान वेद वै ।—केशव ।

श्रदंडा-वि० [सं०] दंड न पाने योग्य। जिसे दंड न दिया जा सके। दंडगुक्त। सज़ा से बरी। म्रद्त-वि [ सं ] (१) बेदांत का । जिसे दांत न हो । (२) जिसे दांत न निकला हो । बहुत थोड़ी स्रवस्था का । दूधमूहां । (३) जिसने दांत न तोड़ा हो (चैापाया )।

ग्रदंभ-वि० [सं० ] (१) दंभरहित । पाखंडविहीन । सद्या । विना श्राडंबर का । (२) निश्कुल । निष्कपट । (३) प्राकृतिक । स्वाभाविक । श्रकृत्रिम । स्वच्छ । श्रुद्ध । उ०—भीति नग हीर, नग हीरन की कांति सों रतन खंभ पातिन श्रदंभ छवि छाई सी ।—देव ।

त्रादंभित्व-संज्ञा पुं० [सं०] दंभशूत्यता । दंभ का अभाव। पार्खंड वा श्राडंबर का न होना।

संज्ञा पुं० शिख।

अद्क्षिराण-वि० [सं०] (१) बार्या। जो दहिना न हो। (२) प्रति-कृता। विरुद्ध। (१) बिना दिल्या का। दिल्यारहित (यज्ञ हत्यादि)। (४) अकुशक्ष। अनाकृ।

श्रद्रग-वि० [सं० अदग्थ, पा० अदग्त ] (१) खेदाग् । निष्कलंक । श्रुद्ध । (२) निरपराध । निर्दोष । जिसे पाप न छू गया हो । (३) अछूता । अस्पृष्ट । जेशरहित । साफ । बचा हुआ । उ०-जेते थे तेते जियो, घूँघट माडँ समोग । कज्जल वा के रेख है, श्रद्रग गया नहिं कोय।—कसीर ।

ग्रद्भा दान-संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्र के श्रनुसार बिना दी हुई बस्तु का श्रह्या । श्रपहरया । चोरी । डर्कती । कोई कोई श्राचार्य्य इसके तीन भेद द्रव्यादसदान, भाषादसदान, द्रव्यभावादसदान श्रोर कोई चार भेद, स्वामी श्रदसदान, जीव श्रदसदान, तीर्थंकर श्रदसदान श्रोर गुरु श्रदसदान मानते हैं । इससे बचने का नाम श्रदसदान-विरमण-युत है ।

श्रद्शां⊶वि० श्री० [सं०] (१) न दी हुई। संज्ञा श्री० श्रविचाहिता कन्या।

श्रद्द्—संज्ञा पुं∘ [प्र∘] (१) संख्या। गिनती। (२) संख्या का चिद्व वा संकेत।

ग्रदन-संज्ञा पुं० [सं०] खाना । भक्त्या ।

[ अ ] यहूदी, ईसाई और मुसलमान मत के अनुसार स्वर्ग का वह उपवन जहाँ ईश्वर ने आदम को बना कर रक्खा था।

श्रदना—वि० [२०] [श्री० श्रदनी ] (१) तुच्छ । छोटा । छुत्र । नीच । (२) सामान्य । मामूली ।

ग्रदनीय-वि० [सं०] खाने योग्य । सम्य ।

भ्रद्व-तंज्ञा पुं० [भ०] शिष्टाचार । कायदा । बढ़ों का भादर सम्मान । श्रद्बद्कर-कि० वि० दे० ''श्रद्बद्कर''।

**ग्रद्बदाकर**-कि० वि० [सं० अधि + वद् = वचन देना, कहना,]

(१) हठ करके। टेक बाँधकर । स्रवस्य । जुरूर । उ०---येां तो हम न जाते श्रव सद्यदाकर जायँगे।

विद्योष--- यह शब्द केवल इसी रूप में कि॰ वि॰ के समान स्नाता है परंतु है वास्तव में यह कि॰ स॰ है। अद्भ-वि० [सं० ] (१) बहुत । अधिक । ज्यादा । ३०—सुनु अद्भ-करूना मय, वारिज कोचन, मोचन भय भारी। -तुलसी। (२) अपार । श्रमंत । ३०—अगुन, अद्भ गिरा गोतीता । सब-दरसी, अनवस अजीता ।--तुलमी।

अद्मंपेरची-संज्ञा आं ि [फा०] किसी सुकृद्में में ज़रूरी कार्रवाई न क.ना। अभियोग में पचप्रतिपादन का अभाव । उ०---उसका सुकृद्मा श्रदमपैरवी में ख़ारिज है। गया।

अदमसबूत-संज्ञा पुं० [ अ० ] किसी मुक्ड्में में सब्त का न होना। प्रमाण का अभाव।

अद्महाज़िरी-संज्ञा स्त्री० [ त्र० ] गैरहाज़िरी । अनुपस्थिति । अद्भय-वि० [ सं० ] जिसका दमन न हो सके । न दबने योग्य । प्रचंद । प्रवस । अजेय ।

श्चद्य-वि० [ सं० ] (१) द्यारहित । करुणाशून्य (ब्यापार)। (२) निर्देशी । निष्डुर । कठार-द्वय (ब्यक्ति) ।

बाद्रक-संज्ञा पुं० [सं० आईक, फा० अदरक ] सीन फुट अंचा एक पैथा जिसकी पित्रयां जंबी जंबी और जड़ या गांठ तीक्या और चरपरी होती हैं। यह भारतवर्ष के प्रत्येक गर्म भाग में तथा हिमालय पर ४००० से ४००० फुट तक की ऊँचाई पर होती है। इसकी गांठ मसाला, चटना, अचार, और दवाओं में काम बाती है। यह गर्म और कटु होती है तथा कफ़, वास, पित्त, और शुल का नाश करती है। अग्निदीपन इसका प्रधान गुगा है। गांठ की जब उबाल कर् सुखा खेते हैं तब उसे सीठ कहते हैं।

पर्या । पर्या । पर्या कहुभद्र, कहुष्कट, गुल्ममूज, मूजज, कंदर, वर, महीज, सैकतेष्ट, अनूपज, अपाकशाक, चंद्राज्य, राहु- च्छुत्र, सुशाकक, शाक्षे, आर्द्रशाक, सच्छाक।

अदरकी-संज्ञा स्त्री० [ सं० मार्द्रक ] सोठ और गुड़ मिलाकर बनाई हुई टिकिया । सोठारा ।

स्रदरा-संज्ञा पुं० दे० "स्राद्रां"।

आद्राना-कि० अ० [सं० आहर] बहुत आदर पाने से होज़ी पर चढ़ना। फूजना। इतराना। आदर वा मान चाहना। उ०--- वे आजकल अदराप हुए हैं कहने से कोई काम जर्न्दा महीं करते।

क्रि॰ स॰ श्रादर देकर शेख़ी पर चढ़ाना। फुलाना। घमंद्री धनाना।

अद्दर्शन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रविधमानता । असाकानः । (२) स्रोप । विनाश ।

क्रि० प्र०-करना ।--होना ।

अद्दीनीय-वि० [सं०] दर्शन के अयोग्य । जो देखनं सामकृत हो । बुरा । कुरूप । भहा ।

अद्रल-संज्ञा पुं० [ भ० ] न्याय । इंसाफ़ । उ०---भवत कही प्रथमें जस होई । चौटा चलत न दुखने केहि ।---जायसी । वि॰ [सं॰] (१) बिना दल वा पत्ते का। पत्रविहीन। (२) बिना फ़ीज का। सेनारहित।

ग्रद्लबद्ल-संज्ञा पुं० शि० ] उत्तट पुत्तट । हेर फेर । परिवर्तन । ग्रद्ली \*-मंज्ञा पुं० [ श्र० श्रदल ] न्यायी । इंसाफ़्वर । उ०--गुनिगन चेार जहाँ एक चित्त ही के, लोक बँधे जहाँ एक सरजाँ की गुन प्रीति है । कंप कदली में, वारि बुंद बदली में, सिवराज श्रदली के राज में थें राजनीति है ।---भूषण ।

# वि० [ सं० ऋदत ] बिना पत्ते का।

अद्वाइन निसंज्ञा स्त्री० दे० "श्रद्वान"।

अदवान-संज्ञा स्त्री० [सं० अधः = नीचे + दाम = रस्सी ] चार पाई के पैताने की वह रस्सी जिसे बिनावट की कसी रखने के लिथे, करधनी के छेदें। में से ले जाकर सीरों में तान तान कर लपेटते हैं। श्रोनचन।

अदहन—संज्ञा पुं० [संब्झादहन = ख़्ब जलाना] खोलता हुआ पानी। श्राग पर चढ़ा हुआ वह गरम पानी जिसमें दाल चावल श्रादि पकाते हैं।

अद्ाँत-वि॰ [सं॰ अदन्त ] बिना दांत का। जिसे दांत न श्राए हों। (प्रायः पशुश्रों के संबंध में ) ड॰—श्रदांत बरदें, दो दांत ब्याय। श्राप जाय या खसमे खाय।—कहावत।

श्चादांत-वि॰ [सं०] जो इंदियों का दमन न कर सके। श्रजितेंदिय। विषयासक्त।

ग्रदा-वि० [ प्र० ] चुकता । बेबाक् । दिया हुन्ना ।

कि प्रo-करना।—होना। उ०—(क) उसने सब रुपया श्रदा कर दिया। (ख) तुम्हारा कुर्ज़ श्रदा हो गया।

मुहा०—करना = पालन करना वा पूरा करना । उ०—सब के। भ्रयना फुर्ज़ श्रदा करना चाहिए।

याट—अदाएज़र डिगरी = डिगरी के देने वा रुपये के। देना । अदाबंदी = किसी रुपये के वेबाक करने वा देने के लिये किस्त वा समय का नियत करना ; किस्तबंदी । अदा व बेबाक करना = सब चुकता कर देना, कै।ड़ो कै।ड़ो दे डालना । अदाए मालगुज़ारी = मालगुजारी का देना । अदाए शहादत = गवाई। देना।

संज्ञा स्त्रां० [ प्र० ] (१) भाव । हाव भाव । नख़रा । मोहित करने की चेष्टा । (२) ढंग । तर्ज़ । श्रान । श्रंदाज़ ।

अदाई \*-वि॰ [अ॰] (१) ढंगी। चालवाज़। चतुर। ३०—निर्णु य कहो कहा कहियत है तुम निर्णु य श्रित भारी। सेवत सगुन स्थाम सुंदर को जही मुक्ति हम चारी। हम सालोक्य, सरूप,-सरेजिये रहत समीप सहाई। सो तिज कहत और की और तुम श्रित बड़े श्रुदाई।—सूर।

अदायाँ\*-वि वि वि श्रदीत्रण ] वाम । प्रतिकृता । बुरा । ड०— परिवा नवमी पूर्व न भाए । दुइज दसमी अतर श्रदाँए— जायसी । ग्रदागक्र—वि॰ [ सं॰ श्र=नहीं +श्र॰ दाग ] (१) बेदाग़ निर्मल । स्वच्छ । साफ़ । उ॰—ज्ञान को भूखन ध्यान है, ध्यान को भूषन त्याग । त्याग को भूखन शांति पद तुलसी श्रमल श्रदाग । —तुलसी । (२) निष्कलंक । निर्दोष । पवित्र । शुद्ध ।

ग्रदागी क्र†–िव॰ दे॰ "श्रदाग"। ग्रदाता–संज्ञा पुं∘ [सं∘ ] न देनेवाला । क्रपण । कंजूस ।

वि॰ जो न दे। कंजूस।

अदान \*-संज्ञा पुं० [सं० अ + दान] न देनेवाला । कंजूस । कृपणा । उ० -- हिर को मिलन सुदामा आयो । श्रादर बहुत कियो यादवपति मर्दन करि अन्हवायो । पूरब जन्म श्रदान जानि के ताते कहू मँगायो । मूठिक तंदुल बांधि कृष्ण को बनिता विनय पठायो ।-- सूर ।

वि० [सं० श्र = नहीं + फ़ा० दाना = जाननेवाला ] श्रजान । नादान । नासमक्त । ड० —ये श्रदान जानती नहीं कछु पालेहु भूल विसारी ।—रघुराज ।

अदानी\*-वि॰ [सं॰ ] जो दान न दे। कंजूस । सूम। कृपण । उ॰--अवण नैन कोनहीं लों श्रांसु को निवास होत जैसे सोन भीन कोन राखत श्रदानी हैं।-रिशुराज।

अदालत—संज्ञा स्रो० [ अ० ] [ वि० अदालती ]न्यायालय । वह स्थान जहाँ न्यायाधीश बैठकर स्वत्वसंबंधी क्तगड़ों का निर्णय श्रीर अपराधों का विचार करता है। श्राजकल इसके प्रधान दो विमाग हैं फ़्रीजदारी श्रीर दीवानी। माल विभाग को दीवानी के अंतर्गत ही समक्तना चाहिये।

या o — श्रदालत श्रपील = वह श्रदालत जहां किसी मातहत श्रदालत के पैसले की श्रपील हो। श्रदालत खफ़ीफ़ा = एक प्रकार की दीवानी श्रदालत जिसमें छोटे छे, छे मुक़हमें लिए जाते हैं। श्रदालत दीवानी = वह श्रदालत जिसमें सम्पत्ति वा स्वन्तसंबंधी बातों का निर्णय होता है। श्रदालत मराफ़ाऊला = वह श्रदालत जिसमें पहिले पहिल दीवानी मुक़हमा दायर किया जाय। श्रदालत मराफ़ासानी = वह श्रदालत जिसमें श्रदालत मराफ़ाफानी = वह श्रदालत जिसमें श्रदालत मराफ़ाफानी की श्रपील हो। श्रदालत मातहत = वह श्रदालत जिसके फ़ैसले की श्रपील उसके ऊपर की श्रदालत में हुई हो। श्रदालत माल = वह श्रदालत जिसमें लगान श्रीर मालगुज़ारीसंबंधी मुक़हमें दायर किए जाते हैं।

मुद्दाठ—करना = मुक्दमा लड़ना।—होना = श्रमियोग चलना। अदालती—वि० [ अ० अदालत ] (१) अदालतविषयक। न्यायालय-• संबंधी। (२) जो अदालत करे। मुक्दमा लड़नेवाला।

अपदार्थे—संज्ञा पुं० [सं० श्र = नहीं + दाम = रस्ती वा वंधन] बुरा दाव । पंच । असमंजस । कठिनाई । उ०-यह ऐसी अदाव परधो या धरी घरहाइन के परि पुंजन में । मिस कीड न आनि चड़े चित पै इनकी बतियांन की गुंजन में ।—राम ।

त्रदाचन-संज्ञा श्ली० [ अ० ] [वि० प्रदानती ] **राष्ट्रता । दुरमनी ।** लागा बैरे । विरोध ।

ग्रदावती—वि० [ ५० जामत ] (१) जो भदावत रक्षे । कसरी । जो लाग रक्षे । (२) विरोधजन्य । द्वेपमुलक ।

श्रद्राह क्र-मंजा० स्त्री० [ण० प्रता | हाव भाव । नख्रा । धान । मोहित करने की चेष्टा । उ०-एतो सरूप दियो तो दियो पर एती श्रदाह तेँ श्रानि धरी क्यों १ । एती श्रदाह धरी तो धरी, पर ये श्रंखियां रिक्तवारि करी क्यों १

अदाहक-वि॰ [सं॰ ] न जलाने वाला। जिसमें जलाने वा भस्म करने का गुर्था न हो, जैसे, जल में।

ग्रदित \*-संज्ञा पुं० दे० " श्रादित्य "।

अविति—संशा आं० [सं०] (१) प्रकृति। (२) पृथ्वी। (३) द्वप्रजा-पति की कन्या और करयप ऋषि की पत्नी जिससे सूर्य्य आदि तेंसीस देवता उत्पन्न हुए थे। ये देवताओं की माता कहजाती हैं। (३) गुलोक। (५) ग्रंतरित्त। (६) माता। (७) पिता। (二) पुत्र। (६) विश्वेदेवा। (१०) पंचजन । (११) उत्पन्न करने की शक्ति। (१२) वागी। (१६) प्रजापति।

**ग्रदितिसुत**-संशा पुं० [सं० ] (१) देवता । (२) सूर्य्य ।

श्रित्न-संज्ञाः पुंः सिः ] बुरा दिन । कुदिन । कुसमय । संकट या दुःख का समय । श्रभाग्य । उ०-(क) परम हानि सब कहँ बड़ लाहू । श्रदिन मोर नहिँ दृष्ण काहू ।-सुलसी । (ख) येरं कहि बार बार पायँन परि पांचरि पुलकि लई है। श्रपने। श्रदिन देखिहीं दरपत लेहि विष बेलि बई है।---सुलसी ।

श्रादिष्य-वि० [सं०] (१) लैंकिक। साधारगा। सामान्य। (२) स्थूल। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो।

अदिष्ट\*-वि०, संज्ञा पुं० वे० "श्रद्ध "।

श्रादिप्रोक्ष-वि० [सं० श्र = नहीं + हृष्टि = निचार । श्रयना, श्रहृष्ट = भाग्य] (१) श्रद्रदर्शी, मूर्खं । श्रविचारी । दुष्ट । (२) श्रभागा । बद्किस्सत ।

त्रादीठ\*-वि॰ िसं० अदृष्ट, प्रा० अदिह ] बिना देखा हुग्रा। अप्रत्यक्ष । अनदेखा । गुप्त । किपा हुन्ता। उ०-या मन के। बिसमिक करूँ, दीठ करूँ अदीठ ।--कबीर ।

श्रादीन-वि० [सं०] (१) दीनतारहित । श्रनम्र । उग्र । श्रविनीत । प्रचंड । निडर । (२) उच्चाराय । ऊँची तबीयत का । उदार । याज-श्रदीनातमा ।

श्रदीयमान-वि॰ [सं॰] जो न दिया जाय । ड०-श्रदीयमान दुःख सुक्ख दीयमान जानिए।--केशव ।

श्रदीह \*--वि० [सं० श्र = नहीं + दीर्घ, पा० दीन, पा० दीह ] जो बढ़ा न हो। छोटा। स्रम । उ०-राधिका रूप निधान के पानिन श्रानि सबै छिति की छिब छाई। दीह अदीहन स्छुम थूल गहै हम गोरी की दौरि गोराई।--केशव।

श्चादुंद्\*-वि० [सं० महत्द्र, मा० घतुंद] (१) द्वंद्वरहित । निद्वंद्व ।

बिना संसट का । बाधारहित । (२) शांत । निश्चित । (३) बेजोड़ । ब्रिहितीय । उ०-योवन बनक पै कनक बसुधा धर सुधा घर बदन मधुराधर ब्रद्द री ।

श्चादुप्ट-वि० [सं०] (१) दूषण्यशितः। निर्दोपः। शुद्धः। ठीकः। यथार्थः। यास्तविकः। (२) सज्जनः। भलाः।

ग्रदूर-कि॰ वि॰ [सं॰ ] समीप। निकट। पास।

अदूरदर्शी-वि० [सं०] जो द्र तक न सोचे। अनम्रसोची। जो दूर के परिगाम का विचार न करे। अविचारी। स्यूजबुद्धि। नासमक।

अदूषरा-वि० [सं०] दूषरारहित । निर्दोष । बेऐब । शुद्ध । स्वच्छ । श्रष्ट्छा ।

ग्रद्धित-वि॰ [सं॰] जिस पर दोष न जगा हो। निर्देष । शुद्ध । ग्रह्द-वि॰ [सं॰] (१) जो इद न हो। कमज़ोर। (२) अस्पिर। खंसता।

या०-ग्रहक्चित ।

ग्रह्म-वि॰ [सं॰ ] दर्प वा श्रमिमानग्रून्य । निरमिमान । मीधा-सादा । साम्य ।

ग्रहर्य वि० सि० (१) जो दिखाई न दे। श्रवस्य । (२) जिसका ज्ञान पाँच इंदियों को न हो। श्रगोचर । परेक । (३) लुप्त । गायव । श्रंतद्वाँन । क्रि० प्र०—करना ।—होना । उ०—तब श्रदस्य भए

पावक, सकल सभि समुक्ताय। परमानंद मगन नृप, इरम न इदय समाय।—नुसारी।

अहष्ट-वि० [सं०] (१) न देखा हुमा। भवकित। भनदेखा। (२) लुस। अंतर्ज्ञान। तिरोहित। ग़ायव। भोमका।

कि० प्र0-करना ।—होना ।
संज्ञा पुं० (१) भाग्य । प्रारङ्भ । किस्सत । भावी । उ०-केशव
श्रद्ध साथ जीव जोति जैसी, तैसी लंकनाथ हाथ परी छाया
जाया राम की ।—केशव । (२) श्रक्षि श्रोर जल श्रादि से उत्पन्न
श्रापत्ति, जैसे, श्राग जगना, बाढ़ श्राना, तृफ़ान श्राना ।

अह्न ग्राति—वि० [सं०] (१) जिसकी चाल करनी न जाय। जो चुप चाप कार्य्य करे। उ०—सहज सुवास शरीर की, भाक-र्ष्या विधि जानि। है अद्षटगति वृतिका, इष्ट देवता मानि।— केशव। (२) चालवाज़। इटनीतिपरायया।

अष्ट छपूर्वे - वि० [स०] (१) जो पहिले देखा न गया हो । (२) अञ्चत । विज्ञण्या ।

अष्ट छ्वाद-संज्ञा पुं० [सं०] यह सिद्धांत जिसके अनुसार परवोक आदि परोच वातों पर विना किसी प्रकार का तक वितक किए केवल शास्त्र केख के आधार पर विश्वास किया जाय।

ग्रहण्याक्षर-संज्ञा पुं० [सं०] ऐसी युक्ति से किले हुए ग्रहर जी बिना किसी किया के पढ़े न जायें। ऐसे ग्रहर प्रायः प्याज़, नीवू भादि के रस से किसे जाते हैं भीर सूचने पर दिखाई नहीं पड़ते। विशेषतः श्रांच पर रखने से उभड़ श्राते श्रीर पढ़े जाते हैं।

ग्रह्मध्रर्थ-संज्ञा पुं० [सं०] न्यायदर्शन के अनुसार वह शब्द-प्रमाण जिसके वाच्य वा श्रर्थ का साम्रात् इस संसार में न हो, जैसे, स्वर्ग, मोम्न, परमात्मा इत्यादि।

श्रदृष्ट्रि—संज्ञा पुं० [सं०] शिष्यों के तीन भेदों में से एक। मध्यम श्रधिकारी शिष्य।

श्रदेख \*-वि० [सं० म्र = नहीं + हिं० देखना] जो न देखा जाय। श्रदृश्य। गुप्त। न देखा हुन्ना। श्रदृष्ट ।

श्रदेखीं—वि० [सं० श्र = नहीं + हिं० देखना] जो न देख सके। डाही। द्वेषी। ईपींखा। उ०—ए दई, ऐसो कछू करु ब्योंत जो देखे श्रदेखिन के दग दागै। जामें निशंक ह्वे मोहन को भरिए निज श्रंक कलंक न लागै।—पद्माकर। वि० स्त्री० बिना देखी हुई।

अप्रदेच-संज्ञा पुं० [सं०] [स्ना० अदेवी] (१) वह जो देवता न हो । (२) राष्ट्रस । दैस्य । असुर । (३) जैनियों के अनुसार तीर्थंकरों वा जैनियों के देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवता ।

ग्रादेश-वि॰ [सं॰] न देने योग्य । जिसे दे न सके । ड॰—सकुच बिहाय मांगु नृप मोही । मोरे नहि श्रदेय कछु तोही।—तुलसी।

श्रृदेस \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रादेश = श्राज्ञा, शिक्ता] (१) श्राज्ञा । शिक्ता। (२) प्रशास । दंडवत । उ०--श्रो महेश कहं करीं श्रदेसू। जेहि यह पंथ दीन्ह उपदेसू।---जायसी। (३) दे० ''श्रंदेशा''।

**श्रदेह-**वि० [सं०] बिना शरीर का।

संज्ञा पुं० कामदेव।

ग्रदोख \*-वि॰ दे॰ 'भ्रदोष''।

श्रदेखिल \*-वि॰ [सं० श्रदेष ] निर्दोष । बेऐब । श्रकलंक । उ॰---दुनिहाई सब टोल में, रही जो साति कहाय। सुता ऐंचि पिय श्राप त्यों, करी श्रदाेखिल श्राय।--बिहारी।

ऋदोष \*-वि॰ [सं॰ ] (१) निर्दोष । दूषग्रहीन । निष्कलंक । बेऐक्ष । (२) निरपराध । पापरहित ।

ग्रदोस\*-वि॰ दे॰ ''ग्रदोष''।

श्रादें।री १-संज्ञा स्त्रीं िसं० ऋद, पा० उद, हिं० उर्द० + सं० वंटा, हिं० वरी ] केवल उर्द की सुखाई हुई बरी।

ग्रद \*-वि० दे० 'श्रद्धं'।

भ्राद्धरज्ञ-संज्ञा पुं० दे० "अध्वय्यु<sup>°</sup>"।

श्राद्धा—संज्ञा पुँ० [सं० श्रार्द्ध, प्रा० श्राद्ध = श्राथा ] (१) किसी वस्तु का श्राथा मान । (२) वह बोतल जो पूरी बोतल की श्रायी हो । (३) प्रत्येक घंटे के मध्य में बजनेवाला घंटा । (४) चार माश्राश्रों का एक ताल जो काश्राली का श्राधी होता है। इसमें तीन श्राधात और एक खाली होता है— े । े े चिन चिन ता, ता चिन ता नां तिनता ता चिन ता । घा । (१) एक छोटी नांव ।

थै। ०--श्रद्ध खलासी = जहाज पर का साधारण महाह । कि॰ वि॰ सिं॰ ] साचात् । प्रत्यच ।

अद्धामिश्रित चचन-पंजा पुं० [सं०] जैनमत के श्रनुसार काल-संबंधी मिथ्या भाषण, जैसे, सूर्योद्य के पहिले कोई कहे कि दो घड़ी दिन चढ़ श्राया।

अद्भी—संज्ञा स्त्री० [ सं० त्रर्द्ध, प्रा० त्रंद्ध + हिं० ई (प्रस्थ०) ](१) दमड़ी का श्राधा। एक पैसे का सेालहवाँ भाग। इसका हिसाब केोड़ियों से होता है। (२) एक कपड़ा। बहुत बारीक श्रीर चिकनी तंजेब वा नेनसुख जिसकेथान की लंबाई साधारण तंजेब वा नेनसुख के थान से श्राधी होती है।

श्रद्धत-वि॰ [सं॰] [ संज्ञा श्रद्भुतता, श्रद्भुतत्व ] श्राश्चर्यजनक । विस्मयकारक । विजन्नगा । विचित्र । श्रजीब । श्रमेखा । श्रमुठा । श्रपूर्व । श्रतीकिक ।

संज्ञा पुं० (१) काव्य के नो रसें में से एक जिसमें श्रनिवार्य विस्मय की परिपुष्टता दिखलाई जाती है। इसका वर्ण पीत, देवता ब्रह्मा, श्रालंबन श्रसंभावित वस्तु, उद्दीपन उसके गुऐंगों की महिमा, तथा श्रनुभाव संश्रमादिक हैं।

(२) केशब के अनुसार रूपक के तीन भेदों में से एक जिसमें किसी वस्तु का अलैंगिकक रूप से एक रस होना दिखलाया जाय। उ०—शोभा सरवर मांहि फूल्योई रहत सिंख राजै राजहंसिन समीप सुख दानि ये। केशवदास आस पास सारभ के लोभ घने, घ्रानि के देव भीर अमत बखानिये। होत ज्योति दिन दूनी, निशि में सहस गुनी सूरज सुहृदय चारु चंद्र मन मानिये। प्रीति को सदन, छुइ सके न मदन, ऐसो कुशल बदन जग जानकी के। जानिये।—केशव।

श्रद्धतता—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] विचिन्नता । विज्ञच्याता । श्रतेखापन ।

अद्भुतत्व-संज्ञा पुं० [सं०] विचित्रता । श्रनेाखापन ।

श्रद्धतदर्शन-वि॰ [सं॰] जो देखने में श्रद्धत वा विचित्र लगे। विलक्षणः।

श्रद्धतालय—संज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ संसार के श्रद्धत पदार्थ दिखलाने के लिये रक्ले हों। श्रजायबघर।

श्रद्धते। प्रमा—संज्ञा स्त्री० [सं०] उपमा श्रतंकार का एक भेद् जिसमें उपमान के ऐसे गुर्गों का उल्लेख किया जाय जिनका होना उपमेय में त्रिकाल में भी संभव न हो। उ०—श्रद्ध बिलोकनि, बोल श्रमोलिन बोलत केशव मोद बढ़ावै। ऐसे विलास जो होहिं सरेज में तो उपमा मुख तेरे कि पावै।—केशव। श्चाद्धनस्थन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विषित्र शब्द करनेवाला । (२) शिव ।

श्रद्धा-कि वि सि अव । श्रव । श्रात । श्रद्धातन-वि सि ] [वि श्रवतीय] श्रात के दिन का । वर्तमान । सज्ञा पु - बीती हुई श्राधी रात से लेकर श्रानेवाली श्राधी रात तक का समय । कोई कोई बीती हुई रात के शेष महर से लेकर श्रानेवाली रात के पहिले प्रहर तक के समय को श्रद्धातन कहते हैं।

श्रद्धप्रभृति—िकि वि [सं ] श्राज से । श्रव से । श्रद्धापि—िकि वि [सं ] श्राज भी । श्रव भी । इस समय भी । श्रवतक । श्राजतक ।

अधायि - कि॰ वि॰ [सं॰] श्राज तक । अब तक । इस समय पर्यंत । अद्रय-वि॰ [सं॰] जो दव वा पतला न हो । गाढ़ा । बना । ठोस । अद्रय-संज्ञा पुं॰ [सं॰] सत्ताहीन पदार्थ । अवस्तु । असत् । सून्य । अभाव ।

वि० प्रव्य वा धनरहित । दरिप्र ।

अद्राक्ष-संज्ञा स्त्री० दे० ''आद्रां'' ।

अद्रि-संज्ञा पुं० [सं०] पर्वत । पहाड़ ।

अद्रिक्तिला-संज्ञा स्त्री० [सं०] पृथ्वी । घरती ।

अद्रिक्तिला-संज्ञा स्त्री० [सं०] वज्र । विज्ञती ।

अद्रिक्ता-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) पार्वती । (२) गंगा नदी ।

अद्रिक्ता-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) पार्वती । (२) गंगा । (३)

२३ वर्षों के एक वृत्त का नाम । इसे अश्रवतित भी कहते हैं । उ०-न पति करें सनेह तिनसों कदापि मन सों म दुःख भरतीं ।

श्राद्भिपति—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पर्वतीं में श्रेष्ठ । हिमालय । श्राद्भिसार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) लोहा । (२) शिखाजीत । श्राद्भय—वि० [सं०] द्वितीय रहित । एकाकी । श्रकेखा । एक । श्राद्धितीय—वि० [सं०] द्वितीय रहित । श्रकेखा । एकाकी । एक । (२) जिसके ऐसा दूसरा न हो । जिसके टक्कर का दूसरा न हो । बेजोड़ । श्रजुपम । (३) प्रधान । मुख्य । (४) विक्षण्य । विचित्र । श्रजुत । श्रजीय ।

श्रद्धेष-वि० [सं०] द्वेपरहित। जो बेर न रक्खे। शांत। श्रद्धेत-वि० [सं०] (१) द्वितीय रहित। एकाकी। श्रकेखा। एक। (२) श्रनुपम। बेजोड़। संज्ञा पुं० श्रद्धा। ईश्वर।

श्रद्धेतवाद—संज्ञा पुं० [सं०] वह सिद्धान्त जिसमें श्रद्धा ही को जगत् का उपादान कारण मान कर संपूर्ण प्रस्तकादि सिद्ध विश्व को श्रद्धा में भारोपित करते हैं। इसके श्रमुयायी कहते हैं कि जैसे रस्सी के स्वरूप को न जानने से सर्प का बोध होता है वैसे ही श्रद्धा के रूप को न जानने से संसार वस्तुतः दिखाई देता है। श्रंत में श्रज्ञान दूर हो जाने पर सब यथार्थ श्रक्षमय प्रतीत होता है। अद्भेतव्यादी—संज्ञा पुं० [सं०] श्रद्धेत सत को साननेवासा। श्रक्ष भार जीव का एक साननेवासा।

क्रार्थतरी—संज्ञा स्त्रं० [सं० अथः + अन्तर्ग | मालसम् की एक कलरत ।

ग्रधः--प्रब्यः [संव] नीचे । तले ।

अध्यक्षाय-संज्ञा पुं० [ अधः = नाचे + काय = गरार | कसर के नीचे के श्रंग । नाभि के नीचे के अवयव ।

ग्रधःपतन-तंशा पुं० [सं०] (१) नीचे गिरना। (२) श्रवनति। श्रधःपात । तनज्जुली । (३) दुर्वशा । दुर्गति । (४) विनाश । श्रय ।

अधः प्रसार--तंशा पुं० [सं०] अशौषवालों के बैटने के किये तृथीं का बना हुआ आसन। कुशासन।

अध्यःपात-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नीचे गिरना । पत्रन । (२) अवनति । तनज्जुली । दुर्गति । दुर्दशा ।

अधःपुष्पी—संज्ञा स्त्रं। [संग] अनंतमूल नामक भ्रोपित्र। (२) नीले फूल की एक बृटी जिसे भ्रंथाहोली भी कहते हैं। अधःशायन—संज्ञा पुं० [संग] पृथ्वी पर सोना। यह अक्षाचर्या का एक नियम है।

ग्रध् \*-श्रद्य० दे० ''श्रधः''।

वि० [सं० ऋढे, प्रा० ऋढ ] 'झाधा' शब्द का संकुषित रूप्! भाषा!

विद्योष—प्रायः योगिक शब्द बनाने में इस शब्द का प्रयोग होता है। ३० — अध्वजल । अध्वज्ञवरा । अध्वज्ञवरा । हैं। जानत जो नहिँ तुम्हें, योजत अध्य अवरान !—जायली ।

अध्यक्तचरा—वि० [सं० अर्थ — आधा नि। है० कथा ] (१) अपरिपक। अध्या । अपूर्ण । (२) अकुशला । अदक् । जिसने पूरी तरह कोई चीज़ न सीखी हो । उ०—उसने अध्वी तरह पढ़ा नहीं अधकचरा रह गया ।

वि० [सं० ऋर्ड = आधा + क्षिं० कचरना । ] आधा क्टा वा पीसा हुआ । दरदरा । अधिपसा । अधकुटा । अरदावा किया हुआ ।

अध्यक्षच्छा—संशा पुं० | सं० अर्धकच्छ | नवं। को किनारे किनारे की नह जँची भूमि जो बालुई होते होते नवी की सनह से मिल गई हो।

अधकछार—संज्ञा पुं० [ सं० मर्बकस्त ] पहाइ के संबक्त की बह वालुई सूमि जो मायः बहुत उपजाक और हरी भरी होती है। अधकपारी—संज्ञा आं० [ सं० मर्ब = माथा + कपाल संग्र । ] भाधे सिर का दर्व जो सूर्थोंत्य से भारंभ होकर दोपहर तक बढ़ता जाता है और फिर दोपहर के बाद से घटने स्राता है और सूर्थांस्त होते ही बंद हो। जाता है । आधा सीसी । सुर्थांबर्त । अर्धेकरी-संज्ञा स्त्री० [सं० अर्द्ध + कर ] अर्धिनया किस्त । माल-गुज़ारी, महसूल या किराए की श्राधी रक्म जो किसी नियत समय पर दी जाय।

अधिखिला—वि॰ [सं० अर्द्ध + हिं० खिलना] [स्री० अधिखी]। आधा खिला हुआ। अर्द्धविकसित।

अध्यखुळा—वि॰ पुं॰ [सं॰ अर्द्ध = आधा + हिं० खुलना ] [स्ती॰ अध्यखुली ] श्राधा खुला हुआ । उ॰—-शुभ सिंगार साजे सबै, दै सखीनि को पीठि । चले श्रधखुले द्वार लीं, खुली श्रधखुली पीठि ।—-पद्माकर ।

अधगति\* नंत्रा स्त्री॰ दे॰ ''अधोगति''।

ऋधगों-लंजा पुं० [सं० ऋथः = नीचे + गो = इंद्रिय ] नीचे की इंद्रियाँ। शिक्ष वा गुदा।

अधिगारा—संज्ञा पुं० [सं० श्रद्धं + गौर ] [स्त्रां० श्रथगोरा ] युरेशियन। युरोप्रीय श्रीर एशियाई माता पिता से उत्पन्न संतान।

अध्यो हुआँ - संज्ञा पुं० [सं० अर्द्ध + गेथ्म ] जै। मिली हुई गेहूँ।
अध्ययट \*-वि० [सं० अर्द्ध = आ्रथा + हिं० घटना = पूरा उतरना] जो
ठीक वा पूरा न उतरे। जिससे ठीक अर्थ न निकले। अटपट।
कठिन। उ०-कहें कबीर अध्यय बोले। पूरा होइ विचार लें बोलें। - कबीर।

ग्रधचरा-वि० [सं० भर्द + हिं० चरना ] श्राधा चरा हुग्रा । श्रर्द्ध-भित्त । श्राधा खाया हुग्रा । उ०-व्यह तन हरियर खेत, तहनी हरिनी चर गईं । अजहूँ चेत श्रचेत, यह श्रधचरा बचाइ ले । ग्रधजरा\*-वि० पुं० [सं० भर्द = भ्राधा + हिं० जलन ] श्रधजला । श्रधजरा । श्रद्धे विदग्ध ।

ग्रधड़ी \*-वि० स्त्री० [सं० अधर] (१) न ऊपर न नीचे की । श्राधाररहित । निराधार । (२) ऊटपटाँग । बेसिर पैर की । श्रसंबद्ध । बेसिलसिला । न इधर की न उधर की ।— उ०—श्रधड़ी चाल कबीर की, श्रसा धरी नहिं जाय । दादू डांकहिं मिरिग ज्यें, उलटि पड़हुँ भू श्राय ।—दादू ।

श्रधन \*-वि॰ पुं॰ [सं॰ श्र + धन] निर्धन । धनहीन । धन-रहित । कंगाल । ग़रीब । श्रकिंचन । ड॰-तुम सम श्रधन भिखारि श्रगेहा । होत विरंचि शिवहि संदेहा ।--तुलसी । (ख) श्रगुन, श्रलायक, श्रालसी, जानि श्रधन श्रनेरो । स्वारथ के साथिन्ह तज्यो तिजरा को सो टोटको श्रोचट उलटि न हेरो । --तुलसी ।

ग्रधक्तां—संज्ञा पुं० [सं० श्रद्धं = श्राथा + श्रायकः = श्राना ] एक श्राने का श्राथा । श्राथ श्राने का सिका । टका । डबल पैसा ।

ग्रधन्य-वि० [सं०] [स्री० श्रथन्या] जो धन्य न हो। भाग्य-हीन। श्रभागा। गहिर्ता निंद्य। बुरा।

ग्रधप-संज्ञा पुं० [सं०] भूषा सिंह । श्रद्धंतृप्त केहरि । ग्रधपई-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रद्धं = श्राथा + पाद = चौथाई ] तौलने का एक बाट । एक सेर के श्राटवें हिस्से की तीला । श्राथा पाव तौलने का बाट वा मान । दो छटंकी । दस भरी । श्रधपैया । श्रधपैवा ।

अधिकर \*-संज्ञा पुं० [ सं० अर्द्ध = आधा + फलक = तस्ता ]
अंतरिष्ठ । न नीचे न ऊपर का स्थान । बीच का भाग ।
अधर । उ०---अध अधकर ऊपर आकाश । चलत दीप
देखियत प्रकाश । चौकी दै मनु अपने भेव । बहुरे देव
लोक को देव ।--केशव ।

ग्राध्रजाँच निसंज्ञा पुं० [सं० ग्राधि + ववन ] (१) चमरावत । चमारों का जारा । वह उजरत जो चमारों का चमड़े का मोट बनाने के लिये वर्ष भर में या फुसल के समय दी जाती हैं।

अध्यबुध \*-वि० पुं० [सं० अर्द्ध + बुध् = बुद्धिमान ] श्रद्धेशित्तित । श्रधकचरा । जिस की शिक्षा पूरी न हुई हो । उ०--दिना सात लो बाक़ी सही । बुध श्रधबुध श्रचरज यक कही । ---कवीर ।

ग्रधवेस् \*-वि॰ स्री॰ [सं॰ ग्रर्द्ध + वयस् = उन्न ] [स्री॰ ग्रधवेसी ] श्रधेड़ । मध्यम श्रवस्था की । उत्तरती जवानी की ।

ग्रधम-वि॰ [सं०] [संज्ञा श्रथमाई, श्रथमता। स्ती० श्रथमा]
(१) नीच। निकृष्ट। बुरा। खोटा।(२) पापी। दुष्ट।
संज्ञा पुं० (१) एक पेड़ का नाम। (२) कवि के तीन
भेदों में से एक। वह कवि जो दूसरों की निंदा करे।

ग्रधमई \* †—संज्ञा स्त्री० [सं० त्रथम + हिं० ई (प्रत्य०)] नीचता । अधमता । खोटापन ।

ग्रधमता—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रधमपना । नीचता । खोटाई । ग्रधमरित—संज्ञा स्त्री० [सं०] कार्य्यवश प्रीति को श्रधमरित कहते हैं, जैसे वेश्या की प्रीति ।

अध्यमरा-वि॰ [सं० अर्द्ध, प्रा० अद्ध + हिं० मरा] आधा मरा हुआ। अर्द्धमृत । मृतप्राय । अध्यसुत्रा ।

ग्रधमर्थी—संज्ञा पुं० [सं०] ऋषा लेनेवाला श्रादमी । कर्ज़दार । ऋषी । धरता ।

ग्रधमांग—संज्ञा पुं॰ [सं०] चरण । पैर । पांव ।

ग्रधमाई-संज्ञा स्त्री ० [सं० अथम ] श्रधमता । नीचता । खोटाई । व०—परहित सरिस धर्म नहिं भाई । परपीड़ा सम नहिं । श्रधमाई ।—तुलसी ।

अधमा दूती-चंजा स्त्री० [ंच०] अधम कुटनी। वह दूती जो उत्तम रूप से अपना कार्य न करे चरन कड़ बातें कह कर नायक वा नायिका का सँदेसा एक दूसरे की पहुँ चावे।

पुक बाट । एक सेर के आउने हिस्से की तील । आवा पाव अध्यमाध्यम-वि॰ पुं॰ [सं० अथम + अथम ] नीच से नीच ।

महानीच ।

बाधमा नायिका संज्ञा श्लीट [ सं० ] प्रकृति के अनुसार नायिका के तीन भेदों में से एक । वह की जो प्रिय वा नायक के हित-कारी होने पर भी उसके प्रति अहित वा कुन्यवहार करें ।

बाधमुद्रा-वि॰ दे॰ "अधमरा"।

श्राधमुख-संज्ञा पुं० [सं० अधिमुख = नीचे की ओर मुँह किए]
मुँह के बल । सिर के बल । धोंधा । उलटा । उ०—(क)
स्वाम भुजा की सुंदरताई । बड़े विसाल जानु लों परसत
यक उपमा मन धाई । मना भुजंग गगन तें उतरत ध्रधमुख
रह्मो भुजाई ।—सूर । (ख) स्वाम बिंदु निहं चिक्रक में,
मो मन यें। ठहराइ । ध्रधमुख ठोड़ी गाड़ की, धाँधियारी
हरसाय ।—रामसहाय ।

ग्रधरंगा—संज्ञा पुं० [ हिं० श्राथा + रंग ] एक प्रकार का फूल । ग्रधर—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नीचे का श्रोठ । (२) श्रोठ । यो०—बिंबाधर । दिवसांघर ।

मुहा०—चवाना - कोथ के कारण दांतों से श्रोठ दवाना। उ०— तदिप क्रोध निहें रोक्यो जाई। भए श्रुहन चल श्रधर चवाई। —मज्ञालाल।

संज्ञा पुं० [ सं० प्र=नहीं + धु = धरना ] ( १ ) बिना आधार का स्थान । श्रृंतरिक । आकाश । श्रून्य स्थान । उ०—वह अधर में लटका रहा ।

मुहा०—में मूलना ।—में पड़ना।—में लटकना।=(१)
श्रिभूरा रहना। पूरा न है।ना। उ०—यह काम अधर
में पड़ा हुआ है। (२) पते।पेश में पड़ना। दुविधा में पड़ना।
(२) पाताला।

वि० (१) जो पकड़ में न श्रावे। चंचल। (२) नीच। बुरा। उ०—गृद्ध कपट प्रिय वचन सुनि, नीच श्रधर बुधि रानि। सुर माया वश वैरिनिष्टि, सुहृद जानि पतिश्रानि॥—तुलसी। (३) विवाद वा मुकृदमे में जो हार गया हो।

अधरज्ञ-संज्ञा पुं० [सं० अधर + रज ] (१) श्रोठों की सलाई। श्रोठों की सुर्ख़ी। (२) श्रोठों की धड़ी। पान वा मिस्सी के रंग की सकीर जो श्रोठों पर दिखाई देती है।

अधरपान\*-संज्ञा पुं० [सं० अधर = ओठ + पान = पीना, चूसना ] सात प्रकार की बाह्य रितयों में से एक रित । श्रोठों का चुंबन ।

ब्राधरितंब-संज्ञा पुं० [सं०] कुंदरू के पके फला जैसे जान क्रोठ। ब्राधरम\*-संज्ञा पुं० दे० "क्षधर्म।"

ग्रधरमकाय\*—संज्ञा पुं० दे० "श्रधमारितकाय"। श्रधराधर—संज्ञा पुं० [सं० श्रथः + श्रथर ] नीचे का श्रोठ। श्रधरेषुः—संज्ञा पुं० [सं०] गत दिन के पहिले का दिन। परसों। श्रधरेषुर—वि० पुं० [सं०] (१) अँचा नीचा। खढ़बीहरू। जबड़ खाबड़ । (२) ग्रन्छा दुरा। (३) न्यूनाधिक । कमोबेश ।

कि० वि० ऊषे नीचे।

अधारौंथा-वि० [ सं० प्रदीः = प्राधानि रामेय = जुनाला ] आधा जुनाली किया हुआ। आधा पागुर किया हुआ। आधा चवाया हथा।

अधर्म-संज्ञा पुं० [सं०] वि० अधमीत्मा, अधामेष्ट, अधर्मी | पाप। पातक। असद्व्यवहार। अकर्तव्य कर्म। अन्याय। धर्म के विरुद्ध कार्य। कुकर्म। दुराचार। बुरा काम।

विशेष—शरीर द्वारा हिंसा चोरी भादि कर्म । वचन द्वारा भनुत भाषया भादि भीर मन द्वारा परद्रोहादि । यह गीतम का मत है। कयाद के भनुसार—वह कर्म जो भम्युदय (बी-किक सुख) भीर नैश्लेपस (पारवीकिक सुख) की सिद्धि का विरोधी हो। जैसिन के मतानुसार—वेदविहद कर्म। वैद्धशास्त्रानुसार—वह दुष्ट स्वभावजी निर्याया का विरोधी हो।

अधर्मातमां — वि० [सं०] अधर्मी। पापी। दुरावारी। कुमार्गी। दुरा।

ग्रधर्मास्तिकाय—संज्ञा गुं० [सं०] श्रधर्म । पाप । जैन शास्त्रानुसार दृष्य के छु: भेदों में से एक । यह एक नित्य सार श्रक्षी पदार्थ है जो जीव सीर पुद्गाल की स्थिति का सहायक है । इसके तीन भेद हैं—स्कंध, देश सीर प्रदेश ।

अधर्मी—संज्ञा पुं० [सं० ऋषार्मन्] [स्था० ऋषार्भगा ] पापी । हुरा-चारी ।

अध्यर्षणी-वि॰ पुं० [सं०] जिसको कोई दवा वा हरा न सके। जिस पर कोई ग़ाजिब न आ सके। जिसको कोई पराजित न कर सके। प्रचंड। प्रवत्त। निर्भय।

त्रध्यवा—संज्ञा स्त्री ० [सं० प्र + धव = पति ] जिसका पति जीवित न हो । विधवा । बिना पति की स्त्री । रांड्र । 'सधवा' का उत्तरा ।

अधवारी—संज्ञा श्री० [देग० ] एक पेड़ का नाम जिसकी लकड़ी मकान श्रीर श्रसवाब बनाने के काम में श्राती हैं।

ग्रध्यश्चर-वि० [ सं० ] जो नीचे नीचे चले।

संज्ञा पुं॰ सेंघ सामा कर चारी करनेवाला पुरुष। संधिया चोर।

अध्यसेरा-संज्ञा पुं० [सं० अर्द - आधा + सेटक - मेर | एक बोट वा तौज जो एक सेर की आधी होती हैं । देः पाव का मान ।

अधस्तल संज्ञा पुं० [सं०] (१) नीचे का कमरा। नीचे की कोठरी। (२) नीचे की तह। (३) तहखाना।

अधाँगा-संशा पुं० [सं० अर्दागें] एक खाकी रंग की चिड़िया जिसका गरदण से ऊपर का सारा भाग खाल दोला है और हैने तथा पैर खुनहले दोते हैं। ग्रधाधुंध-कि॰ वि॰ दे॰ "ग्रँधाध्ंध"।

अधाना—संज्ञा पुं० [र्स० अर्द्ध] ख़याल (आरुयायी) का एक भेद। यह तिलवाड़ा ताल पर बजाया जाता है।

अधावट-वि॰ पुं॰ [सं॰ ऋदं = ऋथा + ऋवर्त्त = चकर ] श्राधा श्रींटा हुआ। जो श्रींटाते वा गरम करते करते गाढ़ा होकर नाप में श्राधा हो गया हो।

अधारिया-संज्ञा पुं० [सं० त्राधार] बैलगाड़ी में गाड़ीवान के बैठने का स्थान जिसे मोढ़ा भी कहते हैं।

अधारी—संज्ञा स्त्री [सं० आधार] (१) आश्रय। सहारा। आधार की चीज़। (२) काठ के ढंडे में खगा हुआ काठ का पीढ़ा जिसे साधु लोग सहारे के लिये रखते हैं। उ०—ऊधो योग सिखावन आए। श्टंगी भस्म अधारी मुद्रा दें यदुनाथ पठाए।—स्र । (३) यात्रा का सामान रखने का भोला वा थैंला जिसे मुनाफ़िर लोग कंधे पर रख कर चलते हैं। [हिं आधा + आरिय = सभ्य] बेनिकाला हुआ बेल।

वि॰ श्री॰ सहारा देनेवाली । प्रिय । प्यारी । भली । उ॰—को मोहिं ले पिय कंठ लगावै । परम श्रधारी बात सुनावै ।—जायसी ।

श्रधार्मिक-वि० [सं०] श्रधमीं । धर्म्मशूल्य । पापी । दुराचारी । स्मिश्चि-एक संस्कृत उपसर्ग जो शब्दों के पहिले लगाया जाता है और जिमके ये श्रर्थ होते हैं—(१) ऊपर । ऊँचा । पर । उ०—श्रधिराज । श्रधिकरण । श्रधिवास । (२) प्रधान । मुख्य । उ०—श्रधिपति । (३) श्रधिक । ज्यादा । उ०—श्रधिमास । (४) संबंध में । उ०—श्राध्यात्मिक । श्राधिदैविक । श्राधिमौतिक ।

श्राधिक—वि० [सं०] [संज्ञा अधिकता, अधिकाई, क्रि० अधिकाना] (१) बहुत। ज्यादा। विशेष। (२) अतिरिक्त। सिवा। फालत्। बचा हुआ। शेष। उ०—जो खाने पीने से अधिक हो उसे अच्छे काम में लगाओ।

संज्ञा पुं० (१) वह श्रखंकार जिसमें श्राधेय के श्राधार से श्राधिक वर्णन करते हैं। उ०—तुम किह बोजत मुद्रिके मून होत यह नाम। कंकन की पदवी दई तुम बिन या कहँ राम।—केशव।

(२) न्याय के अनुसार एक प्रकार का निग्रह स्थान जहाँ आवश्यकता से अधिक हेतु श्रीर उदाहरण का प्रयोग होता है।

द्याधिकता—संज्ञा स्त्री० [सं०] बहुतायत, । ज्यादती, । विशेषता । बढ़ती । बृद्धि ।

अधिक मास-संज्ञा पुं० [सं०] अधिक महीना। मलमास। बौंद का महीना। पुरुषेश्वम मास। असंक्रांत मास। श्रुक्क प्रति-पदा से लेकर अमावस्या पर्यंत काल जिसमें संक्रांति न पद्दे। यह प्रति तीसरे वर्ष झाता है और चांद्र वर्ष और सीर वर्ष को बराबर करने के लिये चांद्र वर्ष में जोड़ं लिया जाता है।

ग्रधिकरण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राधार । श्रासरा । सहारा ।
(२) व्याकरण में कर्ता श्रीर कर्म द्वारा किया का श्राधार ।
सातवा कारक । इसकी विभक्तियाँ 'में' श्रीर 'पर' हैं ।
(३) प्रकरण । शीर्षक । (४) दर्शन में श्राधार विषय ।
श्राधिष्ठान । जैसे ज्ञान का श्रधिकरण श्रात्मा है। (१) मीमांसा
श्रीर वेदांत के श्रनुसार वह प्रकरण जिसमें किसी सिद्धांत
पर विवेचना की जाय श्रीर जिसमें ये पांच श्रवयव हों,
विषय, संशय, पूर्व पन्न, उत्तर पन्न, निर्णय ।

अधिकरण सिद्धांत-संज्ञा पुं० [सं०] न्यायदर्शन में वह सिद्धांत जिसके सिद्ध होने से कुछ अन्य सिद्धांत वा अर्थ भी स्वयं सिद्ध हो जाय। जैसे आत्मा, देह और इंद्रियों से भिन्न है—इस सिद्धांत के सिद्ध होने से इंद्रियों का अनेक होना, उनके विषयों का नियत होना, उनका ज्ञाता के ज्ञान का साधक होना, इत्यादि विषयों की सिद्धि स्वयं हो जाती है।

ग्रिधिकाणिक-संज्ञा पुं० [सं०] मुंसिफ़। जज। फ़ैसला करने-वाला। न्यायकर्ता।

ग्राधिकमैक्कत-संज्ञा पुं० [सं०] काम करनेवालों का जमादार । ग्राधिकांग-संज्ञा पुं० [सं०] श्रधिक श्रंग । नियत संख्या से विशेष श्रवयव ।

वि॰ जिसे कोई अवयव अधिक हो । उ०--- इांगुर ।

ग्राधिकांश—संज्ञा पुं० [सं०] श्रधिक भाग । ृष्यादा हिस्सा। उ०-लूट का श्रधिकांश सरदार ने लिया।

वि० बहुत ।

कि॰ वि॰ (१) ज्यादातर । विशेषकर । बहुधा । (२) श्रकसर । प्रायः । उ॰——श्रधिकांश ऐसा ही होता है ।

ग्रिधिकाई—संज्ञा स्त्री० [सं० अधिक + हिं० आई (प्रत्य०)](१) ज्यादती।
श्रिधिकता । विपुलता । विशेषता । बहुतायत । बढ़ती ।
उ०—लहिं सकल सोभा श्रिधिकाई ।—तुलसी ।
(२) बड़ाई । महिमा । महत्त्व । उ०—उमा न कल्लु किंप की श्रिधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि लाई ।—तुलसी ।

अधिकामेद्रूपक—संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रालोक के अनुसार रूपक श्रलंकार के तीन भेदों में से एक जिसमें उपमान श्रीर उपमेय के बीच बहुत सी बातों में श्रभेद वा समानता दिखला कर पीछे से उपमेय में कुछ विशेषता वा श्रधिकता बतलाई जाय। उ०—रहें सदा विकसित विमल, भ्ररे वास मृदु संजु । उपज्यो निहं पुनि पंक तें, प्यारी को सुखकंज । यहां सुख उपसेय भीर कमल उपमान के बीच सुवास भादि गुवों में समानता दिखा कर सुख के सदा विकसित रहने भीर पंक से न उत्पन्न होने की विशेषता दिखलाई गई हैं।

ग्रधिकार—मंजा पुं० [सं०] (१) कार्थ्यभार । प्रभुत्व । ग्राधिपत्य । प्रधानता । उ०—इस कार्य्य का श्रधिकार उन्हीं के हाथ में सें।पा गया है । (२) प्रकरणा।

क्रि० प्र0-चलाना ।-जताना ।-देना ।-सैांपना ।

(२) स्वत्व । हक् । अस्तियार । उ०----यह पूळुने का अधि-कार तुम्हें नहीं है ।

क्रि० प्र०--देना ।---रखना ।

(३) दावा। कब्ज़ा। प्राप्ति। उ०--सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया।

क्रि० प्र०-करना ।-जमाना ।

(४) क्षमता । सामर्थ्य । शक्ति । (१) योग्यता । परिचय । जानकारी । ज्ञान । जियाकृत । उ०—(क) इस विषय में उसे कुछ अधिकार नहीं हैं । (ख) अनधिकारचर्चा बुरी होती हैं । (६) प्रकरण । शीर्षक । उ०—वातरोगाधिकार ।

\* वि॰ पुं॰ [सं॰ प्रार्थक ] अधिक । बहुत । उ॰ ।—चड़े ब्रिपुर मारन कूँ सारे । इरि इरि सहित देव अधिकारे ।— निश्चल ।

अधिकारचिधि-संज्ञा श्लं ृ सं ृ मीमांसा में वह विधि वा आज्ञा जिससे यह बोध हो कि किस फल की कामना वाले के कीनसा यज्ञ वा कर्म करना चाहिए अर्थात् कीन किस कर्म का अधिकारी हैं। जैसे स्वर्ग की कामना करनेवाला अभिहोश यज्ञ करे, राजा राजसूय यज्ञ करे, इत्यादि।

ग्राधिकारी—संज्ञा पुं० [सं० श्रधिकारिन्] [स्रा० श्रधिकारिणा] (१) प्रभु । स्वामी । मालिक । (२) स्वत्वधारी । हक्दार । (३) योग्यता वा समता रखनेवाला । उपयुक्त पात्र । उ० सब मनुष्य वेदांत के श्रधिकारी नहीं हैं ।

ग्राधिकाथे-संज्ञा पुं० [सं०] कोई वाक्य वा शब्द जिससे किसी पद के ग्रार्थ में विशेषता ग्रा जाय।

ग्राधिकृत-वि॰ [सं०] (१) श्रधिकार में श्राया हुआ। हाथ में श्राया हुआ। उपलब्ध। जिस पर श्रधिकार किया गया हो। संज्ञा पुं० श्रधिकारी। श्रध्यक्ष।

ग्रधिकम-संज्ञा पुं० [सं०] आरोह्या । चढ़ाव । चढ़ाई ।

अधिक्षित-वि॰ [सं०] (१) फेंका हुआ। (२) अपमानित। निंदित। तिरस्कृत। बुरा ठहराया हुआ।

अधिक्षेप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) फेंकना । (२) तिरस्कार । निंदा । अपमान । (३) तानाज़नी । स्यंग्य ।

स्रधिशासान-संशापुं० [सं०] अधिक गिनना। किसी चीज़ का स्रधिक दाम लगाना। द्मधिगत⊶ि वि∘ [सं∘ ] (१) प्राप्त । पाया हुआः । (२) जाना हुआः । ज्ञात । धवगत । समका बुक्ता । पढ़ा हुआः ।

श्राधिगम-संशा पुं० [सं०] (१) प्राप्ति । पहुँच । ज्ञान । गित । (२) जैन दर्शन के अनुसार ब्याख्यान आदि परेापदेश हारा प्राप्त ज्ञान । (३) ऐश्वर्य । बढुप्पन ।

अधिगुप्त-वि० पुं० [सं०] रक्ति । रक्ता हुआ । छिपाया हुआ । दबा हुआ ।

अधिजिह्न-संज्ञा स्त्री० [सं०] एक बीमारी जिसमें रक्त से मिले हुए कफ के कारण जीभ के ऊपर सूजन हो जाती है। यह सूजन पक जाने पर असाध्य हो जाती है।

ग्राधिज्य-वि० [सं०] जिसकी डोरी सिँची हो। (धनुष्) जिसकी प्रत्यंचा वा जिसका चिछा चढ़ा हो।

या ०--- प्रधिज्यभन्वा ।

अधित्यका—संज्ञा स्री० [सं०] पहाड़ के अपर की समसस भूमि। जैंचा पथरोसा मेवान। देशुक्तसेंड। इसका उसदा "उपस्यका" है।

अधिदेव-संशा पुं० [सं०] | स्ना० अधिना | इष्टरेव । कुलदेव । अधिदेव - वि० | सं० | देविक । देविया से होनेवाली । आकस्मिक । अधिदेवत-संशा पुं० [सं०] वह प्रकरण वा मंत्र जिल्मों अभि वासु सूर्य्य इस्पदि देवताओं के नाम कीर्तन से इष्ट अर्थ का प्रति-पादन हो कर बद्धाविभूति अर्थात् सृष्टि के पदार्थी के गुण बादि कीशिशा मिले । पदार्थसंबंधी विज्ञान निषय वा प्रकरण । वि० देवतासंबंधी ।

अधिनाथ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सब का मासिक। सब का स्वामी। (२) सरदार। अफ़सर।

अधिनायक—संज्ञा पुं० [सं०] िकी० भाषेनायिका ] (१) अफसर ।
· सरदार । मुखिया । (२) मालिक । स्वामी ।

ग्रिधिप—संज्ञा पुं० [सं०] (१) स्वामी । मालिक । (२) अफसर । सरदार । मुखिया । नायक । (३) राजा ।

अधिपति—संशा पुं० [सं०] [स्ना० अभिपता ] सरदार । मालिक । अधीश । नायक । अफ़सर । स्वामी । मुन्त्रिया । हाकिम । राजा । वि० बोद्ध दर्शन के अनुसार अधिपति चार प्रकार के हे।ने हैं । १ यज्ञाधिपति । २ विसाधिपति । ३ वीर्थ्याधिपति । ४ न्याया-धिपति ।

अधिपतिप्रत्यय—संज्ञा पुं० | सं० | जैन दर्शन के अनुसार वह प्रत्यय वा संयम जिसके अनुसार विषय के। प्रहण करने का नियम होता है।

अधिपुरुष-संज्ञा पुं० [सं०] परमपुरुष । परमायमा । ईश्वर । अधिविश्वा-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) अध्युका । अधम की । अधम विवाह की की । वह की जिस्के रहते उसका प्रति कृतरा विवाह करले ।

अधिभातिक-वि॰ दे॰ "आधिभातिक "। अधिमंथ-संज्ञा पुं० [सं०] अभिष्यंद रोग का एक श्रंशः। त्र्याधिमांसक—संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें कफ के विकार से नीचे की डाढ़ में विशेष पीड़ा श्रीर सूजन हो कर मुँह से जार गिरती हैं।

ग्रिधिमास-संज्ञा पुं० दे० " श्रधिक मास "।

अधिमित्र—वि॰ पुं॰ [सं॰ ] (१) परस्पर मित्र। (२) ज्योतिष में दो परस्पर मित्र प्रहों के योग का नाम।

ऋधियज्ञ⊸वि॰ पुं॰ [सं॰] यज्ञ-संबंधी । यज्ञ से संबंध ं रखनेवाला।

श्रिधिया—संज्ञा स्त्री० [सं० अर्दिका] (१) श्राधा हिस्सा। गांव में श्राधी पद्टी की। हिस्सेदारी। (२) एक रीति जिसके श्रनुसार उपज का श्राधा मालिक को श्रीर ।श्राधा उसके संबंध में परिश्रम करनेवाले को मिलता है।

संज्ञा पुं० [ सं० ऋधिक ] स्त्राधा हिस्सेदार । गाँव में स्त्राधी पट्टी का माजिक । ऋधियार ।

ऋघियानक्र—संज्ञा पुं∘ [सं∘] जपनी । गोमुखी । एक थेली जिसमें हाथ डाल कर माला जपते हैं ।

त्र्राधियाना—कि० स० [ हि० ऋ।था ] श्राधा करना । दो बराबर हिस्से में बाँटना ।

ग्रिधियार—संज्ञा पुं० [हिं० आधा] (१) किसी जायदाद में श्राधा हिस्सा। (२) श्राधे का मालिक। वह ज़िमीदार वा श्रासामी जो किसी गांव के हिस्से वा जोत में श्राधे का हिस्सेदार हो। (३) वह ज़िमीदार वा श्रासामी जिसका श्राधा संबंध एक गांव से श्रीर श्राधा दूसरे गांव से हो श्रीर जो श्रपना समय दोनों में लगावे।

ग्रिधियारी—संज्ञा स्त्री० [हिं० अधियार] (१) किसी जायदाद में आधी हिस्सेदारी। (२) किसी ज़िमीदार वा आसामी की ज़िमीदारी वा जात का दा भिन्न भिन्न गावां में होना।

म्रिधिरथू—सज्ञा पुं० [सं०] (१) रथ पर चढ़ा हुम्रा सारथी। रथ का हांकनेवाला। गाड़ीवान। (२) करण को पालनेवाले सुत का नाम।(३) बड़ा रथ। उत्तम रथ।

ग्रिधिराज-संज्ञा पुं० [सं०] राजा । बादशाह । महाराज । प्रधान राजा । चक्रवर्ती । सम्राट्र ।

ग्रिप्राज्य-संज्ञा पुं० [सं०] साम्राज्य । चकवर्ती राज्य ।

अधिरोह्या—संज्ञा पुं० [सं०] चढ़ना । सवार होना । ऊपर उठना । अधिरोहियीि—संज्ञा स्त्री० [सं०] सीढ़ी । निःश्रेणी । निसेनी । ज़ीना ।

ग्राधिलेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसार । ब्रह्मांड ।

े वि॰ वहांडसंबंधी।

श्राधियस्त्रन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बढ़ाकर कही हुई बात।
(२) नाम। संज्ञा।

ग्रिधिवास्त्र-संज्ञा पुं० [सं०] नामज़दगी । निर्वोचन । सुनाव । ग्रिधिवास-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रिधिवासित] निवासस्यत । स्थान । रहने की जगह । (२) महासुगंध । ख़ुशबू । (३) विवाह से पहिले तेल हलदी चढ़ाने की रीति । (४) उबटन । (४) श्रिधक ठहरना । श्रिधिक देर तक रहना । (६) दूसरे के घर जाकर रहना । मनु के श्रनुसार श्लियों के ६ दोषों में से एक ।

ग्रिधिवासी—संज्ञा पुं० [ सं० ऋधिवासिन् ] निवासी । रहनेवाला । ग्रिधिवेत्ता—संज्ञा पुं० [ सं० ] पहिली स्त्री के रहते दूसरा विवाह . करनेवाला ।

अधिवेदन-संज्ञा पुं० [सं०] एक स्त्री के रहते दूसरा विवाह करना। अधिवेशन-संज्ञा पुं० [सं०] बैठक। संघ। जलसा।

ऋधिश्रवण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राग पर चढ़ाना। श्राग पर रखना। (२) तंरूर। भाड़। श्रॅगीठी। चूल्हा।

अधिश्रयणी—संज्ञां स्त्री॰ [सं॰] सीढ़ी। निसेनी। निःश्रेणी। ज़ीना।
अधिष्ठाता—संज्ञा पुं॰ [सं॰] [स्त्री॰ अधिष्ठातां] (१) अध्यन्न।
मुखिया। करनेवाला। प्रधान। नियंता। (२) किसी
कार्यं की देख भाल करनेवाला। वह जिसके हाथ में किसी
कार्यं का भार हो। (३) प्रकृति को जड़ से चेतन अवस्था में
लानेवाला पुरुष। ईश्वर।

ग्रिधिष्ठान—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० श्रिधित ] (२) वासस्थान । रहने का स्थान । (२) नगर । शहर । जनपंद । बस्ती । (३) स्थिति । रहाइस । कृयाम । पड़ाव । मुक़ाम । टिकान । (४) श्राधार । सहारा । (४) वह वस्तु जिसमें भ्रम का श्रारेप हो जैसे रज्जु में सर्प श्रीर सुक्ति में रजत का । यहां रज्जू श्रीर सुक्ति देानें। श्रिधिष्ठान हैं क्योंकि इन्हीं में सर्प श्रीर रजत का भ्रम होता हैं। (६) सांख्य में भोक्तक श्रीर भोग का संयोग । जैसे श्रारमा का शरीर के साथ श्रीर इंद्रियें। का विषय के साथ । (७) श्रिधकार । शासन । राजसत्ता । (८) गच जिस पर खंभा या पाया श्रादि बनाया जाय । (वास्तु)

अधिष्ठान रारीर—संज्ञा पुं० [सं०] वह सूक्ष्म शरीर जिसमें मरगा के उपरांत पितृत्वोक में श्रास्मा का निवास रहता है।

ग्रिपिति—वि॰ [सं॰] (९) उहरा हुआ । स्थापित । बसा । (२) निर्वाचित । नियुक्त ।

अधीत-वि॰ पुं॰ [सं॰ ] पढ़ा हुआ। बाँचा हुआ।

अधीन-वि॰ [सं॰] [संज्ञा अधीनता] (१) श्राश्रित । मातहत । वशीभूत । श्राज्ञाकारी । दबैल । बस का । कृाबू का । (२) विवश । लाचार । दीन ।

संज्ञा पुं० दास । सेवक ।

अधीनता-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) परवशता । परतंत्रता । श्राज्ञाकारिता । मातद्दती । (२) लाचारी । बेबसी । दीनता । ग़रीबी।

अधीर-वि॰ पुं॰ [सं॰ ] [संज्ञा-अभीरता] (१) धैरवर्रहित । घबढ़ाया हुग्रा । उद्विरन । स्यग्न । बेचैन । स्याकुल । विद्वल ।

- (२) चंचल । अस्थिर । बेसम । उतावला । तेज़ं । भातुर ।
- (३) असंतोषी।

था ०-- अधीराची । अधीरविप्रेचित ।

अधीरा- वि० स्त्री० [सं० ] जो धीर न धरे।

संज्ञा श्लं । मध्या श्रीर प्रीकृ नायिकाश्लों के तीन भेदों में से एक । वह नायिका जो नायक में नारीविज्ञाससूचक चिह्न देखने से श्रधीर होकर प्रत्यक्त कीप करे।

अधीश—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वामी । मालिक । सरदार । (२) राजा ।

अधीरवर-संज्ञा पुं० [सं०] क्षि० ऋषीश्यरा ] (१) मालिक । स्वामी । पति । अध्यक्ष । (२) अधिपति । भूपति । राजा ।

अप्रधीष्ट - संज्ञा पुं० [सं०] किसी की सत्कारपूर्वक किसी कार्यों में जगाना। नियोग।

बि॰ सत्कारपूर्धक नियोजित । श्रादर के साथ बुद्धाकर किसी काम में लगाया हुआ ।

अप्रधुनाः क्रिः वि० | सं० ] [वि० श्राधुनिक ] श्रवः । संप्रति । श्राज कला इस समय ।

ऋधुनातन-वि० [सं०] सांप्रतिक। वर्तमान समय का। श्रव का। हाल का। 'सनातन' का उलटा।

श्राधूल-संज्ञा पुं० [ लं० ] (१) श्रकंपित । (२) निर्भेष । निष्ठर । खीठ । उचका । उ०--शंखचूकु धनपति कर दूता । सौ भागा एक सखी श्रधूता ।

श्राधूरा-वि० [सं० प्रद्धं, हिं० प्रथ + पूरा वा जरा (प्रस्प०) ] [स्री० प्रभूरं ] श्रपूर्यो । जो पूरा न हो । श्राधा । खंडित । श्रसमास । श्रषकुत्ररा ।

मुहा द-अध्रा जाना = असमय गर्भपात होना | कचा वचा होना | कचा जाना | उ०-इस स्त्री को अध्रा गया ।

अप्रधृति—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) धति की विपरीतता । अधीरता । इद्देग । दृढ़ता का अभाव । घद्य दृहट । (२) आतुरता ।

ग्रधेंगा-संज्ञा० पुं० दे० 'श्रधांगा'।

भ्राधे कुल्वि॰ [सं० प्रार्ध + ऐर (प्रत्य०)] श्राधी उम्र का। उत्तरती श्रावस्था का। उत्तरती जवानी का। बुदापे श्रीर जवानी के श्रीच का।

अधेला-संज्ञा पुं० [सं० मर्छ, हि० म्राधा + ला (प्रत्य०) ] आधा . गैसा । एक छोटा तांचे का सिका जो पैसे का म्राधा होता है। अधेलिका निसंज्ञा पुं० दे० "अधियार"।

ग्रधीर्थ्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) धीर्थ्य का ग्रमाव । धवड़ाहर । व्याकुलता । उद्विमता । चंचलता । (२) उतावलापन ।

वि० (१) धेर्थरहित । व्याकुल । उद्विरन । चंचल । (२) इतावला । श्रातुर ।

श्रधैर्थ्यश्वान्-वि॰ [सं॰ ](१) धेर्थ्यरहित । भ्यत्र । उद्विग्न । ध्यक्वाने वाला । (२) श्रातुर । उतावला ।

अधोशुक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नीचे का वक्र, जैसे पायजामा, धोती इत्यादि । (२) अस्तर ।

ग्रधी-श्रव्य वे० ''भ्रधः''।

अभ्येश्वराज-संज्ञा पुं० | सं० | विष्णु का एक नाम । कृष्या का एक नाम ।

ग्राधागति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) पतन । गिराव । उतार । (२) श्रवनति । दुर्गति । दुर्दशा ।

अधोगमन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नीचे जाना। (२) अवनति। पतन। दुर्वशा।

अधोगार्मा-वि० [सं० अभगामिन्] [स्री० अभगामिनं। (१) नीचे जानेवाला। (२) अवनति की ओर जानेवाला। दुरी दशा को पहुँचनेवाला।

ग्रधोद्यंटा-संशा श्लं० [ सं० ] श्विषद्यी । प्रपामार्ग ।

अधीतर † संज्ञा पुं० [देग०] एक देशी कपड़ा जो गज्जी और गाढ़े से भी मोटा होता है।

अधोदिश-संशा पुं० [सं०] (१) नीचे का स्थान । नीचे की जगह । (२) नीचे का भाग ।

अधाभुयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाताल । नीचे का लोक ।

अधामार्ग-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) नीचेका रास्ता । सुरंग का रास्ता । (२) गुदा ।

अधोमुख-वि० [सं०] (१) नीचे मुँह किए हुए। मुँह लटकाए हुए। (२) शोधा। उल्टा।

कि० वि० भीधा। उत्तदा। मुँह के बता ४०—यह भोधासुल गिरा।

अधोरध \*-कि॰ वि॰ [सं० अधेर्य ] ऊपर नीचे । उ०-तिसि

• पूरव पश्छिम दाहिने वाएँ अधेरध संकन मेजी फिरे ।

—सेवक ।

अधोर हैं - कि वि [सं ] जपर नीचे। तले जपर।
अधोर के - संज्ञा पं वि [सं ] वह खड़ी रेखा जो किसी दूसरी
सीधी आड़ी रेखा पर आकर इस प्रकार गिरे कि पार्थ के
दोनों कीया समकीया हों। लंग। (२) साहुता। वह सून में
वैधा हुआ लोहे वा पण्धर का गोला वा घंटे के आकार का
लाह जिसे मकान बनानेवाले कारीगर परदे की सीध लेने के
लिये काम में जाते हैं। इस लाह को दीवार के सिरे पर से
नीचे की और लटकाते हैं और इस सूत और दीवार के
अंतर का मिलान करते हैं। यह यंत्र जल की गहराई
नापने के काम में भी आता है।

त्राधोलोक-संज्ञा पुं० [सं०] नीचे का लोक। पाताल। त्राधोचाताचरोधोदाचर्त-संज्ञा पुं० [सं०] रोग विरोप। वाधोन वायु के वेग को रोकने से उत्कार उदावर्त रोग।

चिशोष-इस रोग के ये सक्या हैं- मस मूत्र का रक जाना, अफरा चढ़ना, गुदा-मूत्राशय-सिंगेंद्रिय में पीड़ा तथा बादी से पेट में अन्य रोगों का होना। श्रधोचायु-संज्ञा० पुं० [सं०] श्रपान वायु। गुदा की वायु। पाद। गोज़। नीचे की हवा।

अधीर्ज़ी—संज्ञा स्त्री० [हिं० श्राथा + श्रीड़ी (प्रत्य०)] (१) श्राधा चरसा । चरसे वा पूरे चमड़े का सिकार्यी हुश्रा श्राधा टुकड़ा । चिद्योष—सिकाने के लिये चमड़े के दो टुकड़े करने की श्रावश्य-कता होती है इसीसे एक एक टुकड़ा श्रधीड़ी कहलाता है । (२) मोटा चमड़ा । 'नरी' का उलटा जो प्रायः बकरी श्रादि के पतले चमड़े का होता है ।

याि अधोड़ी अस्तर = (१) जूते के तले के ऊपर का माटा चमड़ा जिस पर नरी न हो। (२) वह जूता जिस पर केवल अधोड़ी चमड़े का माटा अस्तर हो। ऊपर से नरी का लाल चमड़ा न हो।

मुहा०—श्रधौड़ी तनना = श्रधाता । ख़ूब पेट भर जाना । ड०—श्राज तो निमंत्रण था ख़ूब श्रधौड़ी तनी होगी। श्रधौड़ी तानना = ख़ूब पेट भर कर खाना।

• भ्राध्मान—संज्ञा पुं० [सूं०] रोग विशेष। पेट का श्रफरना। विहोष—इस रोग में पेट श्रधिक फूल जाता है, दर्द होती है श्रीर श्रधीवायु का छूटना बंद हो जाता है।

श्रप्रथ्यक्ष-संज्ञा पुं० [र्स०] (१) स्वामी । मालिक । (२) श्रफुसर । नायक । सरदार । प्रधान । मुखिया । (३) श्रिषकारी । श्रिष्ठाता ।

भ्रास्यक्षर-कि वि [सं ] श्रक्तरशः । श्रक्तर श्रक्तर । जैसे "यह बात श्रध्यक्तर सत्य है ।"

अप्रस्याग्न-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का स्त्रीधन। यौतुक वा दायज जो श्रिप्ति को सासी कर कन्या को विवाह के समय मायकेवालों की श्रोर से दिया जाता है।

ग्रध्यच्छ \*-संज्ञा पुं० दे० "श्रध्यत्त"।

क्राध्ययन—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) पठन पाठन । पढ़ाई । (२) ब्राह्मणों के षट्रकम्मों में से एक कर्म ।

ग्राध्याध्र—संज्ञा पुं० [सं०] (१) डेढ़ । (२) वायु, जो सब की धारण करनेवाली श्रीर बढ़ानेवाली है श्रीर सारे संसार में व्याप्त है ।

ग्राध्याबुँद्—संज्ञा पुं० [सं०] रोग विशेष। जिस स्थान पर एक बार श्रबुँद रोग हुन्ना हो उसी स्थान पर यदि फिर श्रबुँद हो तो उसे श्रध्यबुँद कहते हैं।

श्राध्यवसाय-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अध्यवसायी] (१) लगातार द्योग । श्रविश्रांत परिश्रम । निःसीम उद्यम । दृद्रतापूर्वक किसी काम में लगा रहना । (२) उत्साह । (३) निश्चय । प्रतीति ।

ग्रध्यवसायी-वि० [सं० अध्यवसायिन्] [स्री०अध्यवसायिनी] (१) कागातार उद्योग करनेवाका । परिश्रमी । उद्योगी । उद्यमी । (२) उत्साही । ग्रध्यशन-संज्ञा पुं० [सं०] श्रजीर्थ । श्रनपच ।

ग्रध्यस्त-वि॰ [सं॰] जिसका भ्रम किसी श्रधिष्टान में हो जैसे रज्ज में सर्प, सुक्ति में रजत श्रीर स्थाणु में पुरुष का भ्रम। यहाँ सर्प, रजत श्रीर पुरुष श्रध्यस्त हैं श्रीर रज्जु श्रादि श्रिष्टानें। में इनका भ्रम होता है।

ग्रध्यात्म—संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मविचार । ज्ञानतत्त्व । श्रात्मज्ञान । ग्रध्यात्मा—संज्ञा पुं० [सं०] परमात्मा । ईश्वर ।

ग्रध्यात्मिक\*-वि॰ दे॰ ''श्राध्यात्मिक''।

ग्रध्यापक-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० ऋध्यार्पिका] शित्तक। गुरु। पढ़ानेवाला। उस्ताद। मुदरिंस। मुऋक्षिम।

ग्राध्यापकी—संज्ञा की० [सं० अध्यापक + ई ] पढ़ाई । पढ़ाने का काम । सुदरिंसी ।

ग्रध्यापन–संज्ञा पुं० [सं०] शिच्या । पढ़ाने का कार्य । ग्रध्याय–संज्ञा पुं० [सं०] (१) ग्रंथविभाग । (२) पाठ । सर्ग । परिच्छेद ।

अध्यारेष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक के व्यापार को दूसरे में लगाना। श्रपवाद। देष। श्रध्यास। (२) मूठी कल्पना। वेदांत के अनुसार श्रन्य में श्रन्य वस्तु का भाव या श्रम, जैसे बहा में जो कि सिचदानंद श्रनंत श्रद्वितीय है श्रज्ञानादि सकल जड़ समृह का श्रारोपण। (३) सांख्य के श्रनुसार एक के व्यापार के। श्रन्य में लगाना। जैसे प्रकृति के व्यापार के। बहा में श्रारोपित कर उसके। जगत् का कर्ता मानना, वा इंदियें। की क्रियाश्रों के। श्रातमा में लगाना श्रीर उसके। उनका कर्ता मानना।

ग्रध्यावाहनिक—संज्ञा पुं० [सं०] वह द्रव्य जो कन्या को पिता के घर से पति के घर जाते समय मिलता है। यह स्त्रीधन समका

ग्रभ्यास—संज्ञा पुं० [सं०] (३) श्रध्यारोप । भ्रांतज्ञान । मिथ्याज्ञान । कल्पना । श्रोर में श्रोर वस्तु की धारणा ।

अध्यासन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उपवेशन । बैठना । (२) स्त्रारो-

ग्रभ्याहार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) तर्कवितर्क। कहापेहि। विचिकित्सा। विचार। बहस। (२) वाक्य को पूरा करने के लिये उसमें श्रोर कुछ शब्द जपर से जोड़ना। (३) श्रस्पष्ट वाक्य को दूसरे शब्दों में स्पष्ट करने की किया।

**ग्रास्युष्ट**—वि॰ पुं॰ [सं॰ ] बसा हुन्ना । श्राबाद ।

ग्रास्यूढ़ा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] प्रथम विवाहिता स्त्री । वह स्त्री जिसका • पति दूसरा विवाह करले । ज्येष्टा पति ।

द्राभ्येतस्य⊸वि॰ पुं॰ [सं॰] पढ़ने के योग्य । अध्ययन के योग्य । पडन योग्य ।

ग्राध्येता-संज्ञा पुं० [ सं० ] पढ़नेवाला विद्यार्थी । ग्राध्येय-वि० [ सं० ] पढ़ने येग्य । श्रध्ययन करने येग्य । ग्रध्येपसा—संज्ञा पुं० | सं० | याचना । मांगना । मंगनपन । ग्रश्चियामगी—संज्ञा स्त्रां० [ १ ] कहार । कहारी ।—किं० । ग्राह्यया—बि० पुं० | सं० | (१) चला । चंचला । चलायमान । बांया-

डोल । अस्थिर । (२) अनित्य । अनिश्चित । थेठेर ठिकाने का ।

**ग्राध्य**ासंज्ञा पुंठ | संघ | रास्ता । मार्ग । पथ ।

ग्राध्वग-संज्ञा पुं० | सं० | बटोही । पथिक । याक्षी । मुसाफिर । ग्राध्वर-संज्ञा पुं० | सं० | यज्ञ ।

म्राध्वर्यु—संज्ञापुः [संव] चार ऋत्विजों वा यज्ञ करानेवालों में से एक। यज्ञ में यजुर्वेद का मंत्र पढ़नेवाला बाह्मणा।

धा०-अध्वयु वेद - यजुर्वेद ।

ग्रध्यदालय-नंशा प्र| संव | अपामार्ग । चिचड़ी ।

भ्राध्यक्तीयि-संज्ञा पुं । संत । रोग त्रिरोप । रास्ता कसने से उत्पक्त यसमा रोग ।

श्राम्—श्रायः । तं । तं स्कृत स्याकरण में यह निपेघार्थंक 'नम्' श्रम्ययं का स्थानादेश हैं भीर श्रमाण वा निपेध सूचित करने के लिये स्वर से भारंभ होनेवाले शन्दों के पहिले लगाया जाता है, उ०—श्रमंत, श्रमधिकार, श्रमीश्वर । पर हिंदी में यह श्रम्ययं वा उपसर्ग कभी कभी संस्वर होता है श्रीर व्यंजन से श्रारंभ होनेवाले शब्दों के पहिले भी लगाया जाता है। उ०—श्रमहोनी। श्रमवन । श्रमरीति। हस्यादि।

अनंगा-वि० [सं०] [कि० अनंगना] बिना शरीर का । देहरहित । उ०-अंगी अनंग कि मृद अमृद उदास अमीत कि मीत सही के। सो अथवे कवहूँ जनि केशब जाके उदोत उदे सब ही के। ---केशव।

संज्ञा पुं॰ कामदेव।

श्चनंगक्री डा-संज्ञा स्त्रां िसंक ] (१) रित । संभोग । (२) छंदः -शास्त्र में मुक्तक नामक विषम वृत्त के दो भेदों में से एक जिसके पूर्व दल में १६ गुरु वर्षा श्रीर उत्तर दल में ३२ वर्षा हों । उ०—श्वाठो जामा शंभू गाश्रो । भेष्कंदा ते मुक्ती पाश्रो । सिख मम धरि हिय अम सब तिज कर । भज नर हर हर हर हर हर हर हर ।

श्रमंगना— कि श्र० सं० विदेह होना । शरीर की सुध होड़ना । बेसुध होना । सुधनुध भुजाना । उ०—गागरि नागरि जब मिर घर बीन्हें झावे । भृकुटी धनुष, कटाकवाया मना पुनि पुनि हरिहि जगावे । जाको निरिष्ठ धनंग धनं-गत ताहि भनंग बढ़ावे ।—सूर ।

श्चनंगवती-वि॰ स्रं। सं० कामधती। कामिनी। ४०-मुँह धोवति, पँड़ी धँसति, इँसति श्चनँगवति तीर। धँसति न इंदीवर नयनि, कार्तिंदी के नीर।-बिहारी।

अप्रनेगहोस्तर-संज्ञा पुं० [सं०] दंदक नामक वर्षा वृत्त का पूक भेद जिसमें ३२ वर्षा होते हैं और खबुगुर का केई अम नहीं होता । उ०- --गरिज सिंहनाद लीं निनाद मेमनाद बीर ऋदमान सान सीं कृसानु बाग्र छंडियं ।

अनेगारि-संज्ञा पुं० | सं० | कामदेव के वेरी । शिव ।

अप्रांतिमानिक | संक म्यानीक्ष्य | [स्थाव यसीयनी | (१) अध्यारहित । विना वेड का । अध्यारीर ।

भंज्ञा पुं० (१) परमेश्वर । (२) कामदेव ।

त्रानंत-वि० | सं० | (१) जिसका श्रंत न हो । जिसका पार न हो । श्रसीम । बेहर । अपार । बहुत बड़ा । (२) बहुत श्रधिक । श्रसंख्य । श्रनेक । (३) श्रविनाशी । नित्य । . संशा पुं० (१) विष्णु । (२) शेषनाग । (३) जवम्या । (४) बजराम । (४) श्राकाश । (६) जैने के एक तीर्थं कर का नाम । (७) अश्रक । (८) एक गहना जो बाहु में पहिना जाता है । (३) एक सूत का गंडा जो चीदह सूत्र एकत्र कर उसमें चीदह गांठ देकर बनाया जाता है और जिसे भावें सुत्री खतुर्दशी वा श्रनंत के बूत के दिन पूजित कर गाहु में पहं-मते हैं। (१०) श्रनंत खतुर्दशी का बृत । (१९) रामासुआचार्य के एक शिष्य का नाम ।

द्यानंतकाय—गंजा पुं० [सं०] जैनियों के श्रनुपार उन यनम्पितियों का समुदाय विशेष जिनके खाने का निषेध हैं। इसके धन-गीत वे पेड़ वा पोधे माने जाते हैं जिनके पत्तां, फलों चौर फूलों की नसं इतनी सूदम हों कि देख न पढ़ें, जिनकी संधियों गुप्त हों, जो तोड़ने से एक बारगी टूट जांय, ज़ों जब से काटने पर फिर हरे हो जांय, जिनके पत्ते, मोटे, दखदार चौर चिकने हों वा जिनके पत्ते, फूल चौर फल कोमल हों। ये संख्या में बत्तीस हैं।

श्चनंतचतुर्दद्शा—संज्ञा श्ली० ं सं० ं भाद शुक्क चतुर्दशी। इस दिन हिंदू लोग श्रलोना वृत करते हैं और चीदह तागी के श्चनंत सूत्र को, जिसमें,चीदह गांठें दी होती हैं, पूजन कर बांधते हैं श्लीर तत्पश्चान् भोजन करते हैं। यह वृत मध्याह, पर्यंत का है।

अनंतरंक-संशा पुं० | सं० ] एक राग विशेष जो कि मेघ राग का पुत्र माना जाता है।

त्र्रानंतता—संशा स्त्री० [सं०] असीमस्त्र । अमितस्त्र । अस्यंत श्रीधकता ।

अनंतद्दीन-संज्ञा पुं० [सं०] जैनमत् के अनुसार केवल वर्शन वा सम्यक् दर्शन । सब बातों का पूरा ज्ञान । ऐसा ज्ञान जो दिशा, काल आदि से बद्ध न हो ।

अनंतहृष्टि-संज्ञा पुं० [सं० ] इंद्र का एक नाम । , अनंतनाथ-संज्ञा पुं० [सं० ] जैन कोगों के चीदहवें तीर्थंकर ।

अवेदान्त के लोग पुं० [सं०] एक पीधा वा वेका जो लारे भारतवर्ष में होती है कीर श्रीषध के काम में भाती हैं। इसके पत्ते गोका भीर सिरे पर जुकीको होते हैं। यह देा प्रकार की होती है—काली श्रीर सफ़ेद । यह स्वादिष्ठ, स्निग्ध, शुक-जनक, तथा मंदाग्नि, श्ररुचि, श्वास, खाँसी, विष, त्रिदोष श्रादि को हरनेवाली हैं। रक्त शुद्ध करने का भी गुण इसमें बहुत हैं इसीसे इसे हिंदी सालसा वा उशबा भी कहते हैं। पर्याo—सारिवा। श्रनंता । गोपी । भद्भवल्ली। नागजिह्ना। कराला। गोपवल्ली। सुगंधा। भद्गा। श्यामा। शारदा। प्रतानिका। श्रास्कोता।

अपनंतर-कि॰ वि॰ [सं०] (१) पीछे। उपरांत । बाद। (२) निरंतर। लगातार।

> वि॰ (१) श्रंतररहित । निकटस्थ । पट्टीदार । (२) श्रांखंडित ।

याै०--श्रनंतरज। श्रनंतरजात।

अनंतरज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] वह ज्यक्ति जिसके पिता का वर्ण माता के वर्ण से एक वर्ण ऊँचा हो, जैसे माता शूद्धा हो श्रीर पिता वेश्य। श्रथवा माता वेश्या हो श्रीर पिता चत्रिय, श्रथवा माता सत्राणी श्रीर पिता ब्राह्मण हो।

अनंतरजात-संज्ञा पुं० दे० ''श्रनंतरज''।

अनंतरित—वि० [सं०] (१) जिसमें बीच न पड़ा हो। निकटस्थ। (२) अखंडित। अट्टर।

अनंतहित-वि॰ [सं॰] (१) जो श्रलग न किया गया हो। मिला हुआ। निकटस्थ। पास का। (२) श्रृंखलाबद्ध। श्रखंडित।

अनंतिविजय-संज्ञा पुं० [सं०] युधिष्टिर के शंख का नाम। त्र्यनंतिवीय-वि० [सं०] श्रपार पैरुष वाला ।

संज्ञा पुं॰ जैनों के तेईसवें तीर्थंकर का नाम।

ग्रानंता—वि० स्त्री० [सं०] जिसका श्रंत वा पारावार न हो। संज्ञा स्त्री० (१) पृथ्वी। (२) पार्वती। (६) करियारी का पाँधा। (४) श्रनंतमूल। (४) दूब। (६) पीपर। (७) जवासा। (८) श्ररखीवृत्व। (६) श्रनंतसूत्र।

ग्रनंतानुबंधी—तंज्ञा पुं० [सं०] जैनमतानुसार वह दोष वा दुःस्वभाव जो कभी न जावे, जैसे श्रनंतानुबंधी क्रोध,— स्रोभ,—माया,—मान ।

ग्रानंताभिधेय-संज्ञा पुं० [सं०] वह जिसके नामों का श्रंत न हो। ईश्वर ।

ग्रमंद्र—संज्ञा पुं० [सं०] (१) १४ वर्षों का एक वृत्तं जिसका क्रम इस प्रकार है—जगण रगण जगण, रगण, स्रघु, गुरु। \*(२) दे० ''श्रानंद''।

ग्रनंदना \*- कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रानन्द़] श्रानंदित होना। खुश होना। प्रसन्न • हेना। ३० — पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे। श्रमिभत श्रासिष पाइ श्रनंदे।— तुलसी।

अपनंदी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्रकार का धान। (२) दे० ''आनंदी''।

मन्भ-वि० [ सं० अन् = नहीं + अम्भ = जल ] बिना पानी का।

# [ सं॰ अन् = नहीं + अहं = पाप, विष्ठ, बाधा ] निविष्ठ । बाधारहित । बे श्राँच । उ॰ ।—मोहन बागा हमार है, देखत मोहत शंभु । मोहन बागा तुम्हार जो, हमको करत श्रनंभु ।—सबल ।

अनंश-वि॰ [सं॰] जो पैत्रिक संपत्ति पाने का श्रिधकारी न हो।
अनः कि॰ वि॰ [सं॰ अन्] बिना। बग़ैर। उ॰ —(क)
हाँसि हाँसि मिले दोऊ, अनही मनाए मान छूटि गयो एही
छोर राधिका रमन को।—केशव। (ख) छिन छिन में
खटकित सुहिय, खरी भीर में जात। किह ज चली अनहीं
चित्तै, श्रोठनिही में बात।—बिहारी।

वि० [सं० अन्य = द्सरा ] श्रन्य । श्रोर । दूसरा । उ०— श्रनजल सींचे रूख की छाया तें बर घाम । तुलसी चातक बहुत हैं यह प्रवीन को काम ।—तुलसी ।

संज्ञा पुं० [सं०] श्रक्ष । श्रनाज ।

ग्रनग्रहिवात-संज्ञा पुं० [सं० श्रन् = नहीं + हिं० ग्रहिवात = सौभाग्य ] श्रहिवात का श्रभाव । वैधव्य । विधवापन । रँड़ापा । उ० — कुमतिहि कसि कुवेषता फावी । श्रन श्रहिवात सूच जनु भावी ।— तुलसी ।

ग्रनइस-संज्ञा पुं० दे० ''त्रनैस''।

ग्रनइसी-वि॰ दे॰ 'श्रनैसा।'

अन्त्रस्तु—संज्ञा पुं० [ सं० अन् + ऋतु ] (१) विरुद्ध ऋतु । अज्ञाल श्रम् ऋतु । बेमैं।सिम । अकाल । असमय । द०— (क) जाते परयो श्याम घन नाम । इनते निठुर और निह कोज किव गावत उपमान । चातक की रट नेह सदा, वह ऋतु अनऋतु निह हारत ।—सूर । (ख) सब तर फरे राम हित लागी । ऋतु अनऋतुहि काल गित त्यागी ।— तुलसी । (२) ऋतु-विपर्यय । ऋतु के विरुद्ध कार्य ।

**ग्रनकंप\***—संज्ञा पुं० दे० ''श्रकंप''।

भ्रानक\*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रानक''।

अनकना\*िक स० [सं० त्राकर्य, प्रा० त्राकर्यन, हिं० त्रकनना त्रनकना] (१) सुनना। (२) चुपचाप सुनना। छिपकर सुनना।

अनकरीब-कि॰ वि॰ [ अ॰ ] क्रीब क्रीब। लगभग। प्रायः। अनकहा-वि॰ [ सं॰ अन् = नहीं + कय् = कहना ] [ स्त्री॰ अनकही ] बिना कहा हुआ। अकथित। अनुक्तः।

मुहा०-श्रनकही देना = श्रवाक् रहना | चुपचाप होना | ड॰—मो मन उनही को भयो । परधो प्रभु उनके प्रेमकोश . में तुमहूँ विसरि गयो । तिनहिँ देखि वैसोई हूँ गयो जग्यो उनहि मिलि गावन । समुिक परी षटमास बीते तें कहाँ हुतो हां श्रायो । सूर श्रनकही दें गोपिन सों श्रवन मूँदि उठि धायो ।—सूर ।

ग्रनस्त्र-संज्ञा० पुं० [सं० त्रन् = दुरा 🕂 त्रक्त = त्रांख, प्रा० त्रनस्ख ]

[अ॰ अनखना ] (१) कुँ भत्ताहट । रिस । क्रोध । कोप । नाराज़ी। उ०-(क) धनि धनि श्रनख उरहना धनि धनि धनि माखन धनि मोहन खाए ।—सूर । (ख) भाय कुभाय श्रनख श्रालसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।-तुलसी। (ग) विक्रले खर्ले खरी खरी, भरी भ्रनख वेराग। मृगनेनी सैनन भजे, लिख बेनी के दाग।--बिहारी। (घ) हर्या न चलै बिल रावरी, चतुराई की चाल । सनख दिये खिन खिन नटन, श्रनख बढ़ावत लाल।—बिहारी। (२) दुःख। ग्लानि । खिन्नता । उ०--जो पे हिरदय माम हरी । तापै इती श्रवज्ञा उनपे कैसे सही परी। तब दावानल दहन न पाया, अब यहि विरष्ट जरी । उरते निकास नंदनंदन इम शीतल क्यों न करी । दिन प्रति इंद्र नैन जल बरसत घटत न एक घरी । अतिही शीत भीत भीजत तनु गिरिवर क्यों न धरी । कर कंकन दरपन ले देखा इहि प्रति धनख मरी । क्यों जीवे सुयोग सुनि सूरज विरहिनि विरह भरी।-स्र। (३) ईपाँ। होप। डाह् । उ० श्री फल कनक कदलि हरपाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं। किमि सिंह जात अनख तोहि पार्ही । प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥-- नुलसी।

(४) भंभट । अनरीति । उ० - बाबू ऐसी है संसार तिहारो ये कलि हे ब्यवहारा । को अब अनख सहे प्रतिदिन को, नाहिन रहनि हमारा । -- कबीर ।

(१) डिटोना । काजल की बिंदी जिसे बीट (नज़र) से बचाने के लिये माथे में जगाते हैं। उ०—श्रनधन देखि लिखरवा, श्रनख न धार। समलहु दिय दुति मनसिज, भल करतार। जलज बदन पर थिर श्रलि, श्रनखन रूप। लीन हार हिय कमलहि, उसत श्रनुप।—ख़ानख़ाना। वि० [सं० श्र=नहीं + नख = नाख़न ] बिना नख का। उ०—मिहिर नज़र सों भावते, राख बाद भरि मोद। श्रनखन खिन श्रनखन श्ररे, मत मो मनहिँ करोद। -रसनिधि।

अनखना \*- कि॰ श्र॰ [ हिं० श्रनख ] क्रोध करना। रुष्ट होना। रिसाना। ड०--हम श्रनखीं या बात सों खेत दान की नावें। सहज भाव रहे। जाड़िले बसत एकही गांव।--सूर।

ग्रनखाना \*-कि॰ श्र॰ [हिं॰ श्रनख] क्रोध करना। रिसाना। रष्ट होना। (क) कापै नैन चढ़ाए डोलित या क्रज में तिनका सी तोर। स्रदास यशुदा श्रनखानी यह जीवनधन मीर।—स्र। (ख) तुलसी सो पोच न भयो, ना हुँ है नहीं क्रोऊ, स्ोृचैं सब याके श्रघ कैसे प्रभु छमिहें । मेरे तो न डर रघुबीर सुने। सांची कहीं खल श्रनखेहें तुम्हें सज्जन निगमिहें। भले सुकृती के संग मोह्ँ तुला तौलिए तो नाम के प्रसाद भार मेरी श्रोर निम्हें।—तुलसी। क्रि॰ स॰ श्रप्रसक्त करना। नाराज़ करना। खिक्ताना। इ॰—उठत सभा दिन मध्य सियापित देखि भीर फिरि श्राऊँ। म्हात खात सुख करत साहिबी कैसे करि श्रनखाऊँ।—सूर। ग्रानखी \* '-िव॰ | हिं० अनख | क्रोधी। गुस्सावर। जो जलदी नाराज हो।

ग्रानखोहा \* †-वि० [हिं० प्रनाव ] [स्वी० प्रनावी हैं ] (१)
क्रोध से भरा । कुपित । रुष्ट । उ०—रिव बंदी कर जोरि के, सुनत स्थाम के बैन । भए हैंसीहैं सबन के, प्रति प्रनावीहें नैन ।—बिहारी ।

(२) चिक्रचिका । जल्दी क्रोध करनेवाला । छोटी सी बात पर चिक् जानेवाला । (६) क्रोधजनक । क्रोध दिलानेवाला । ड०—निपट निद्रि बोले बचन कुठारपानि, मानी न्नास भव-निपति माना मीनता गही । रोखे माखे खखन धकनि धनखैं। बातें तुक्सी बिनीत बानी विहॅसि पेसी कही ।—नुससी ।

(४) अनुचित । खोटा । दुरा । उ०—(क) कबहुँ मोको कछू जगावित कबहुँ कहित जिन जाहु कहीं । सूरदास बातें अनखें हीं नाहिन मो पे जाति सहीं ।—सूर । (म्म) कीस निसाचर की करनी न सुनी न विलोकी न चित्त रही है । राम सदा सरनागत की अनखें हीं अनेसी सुभाय सही है ।—सुजसी ।

अनगढ़-वि॰ [सं॰ अन् = नहीं + हिं॰गढ़ना ] (१) विना गढ़ा हुआ । (२) जिसे किसी ने बनाया न है। । स्वयंभू । उ॰—जधो राखिए यह बात । कहत है। अनगढ़ व अनहव सुनत ही चिप जात ।—सूर ।

(३) बेडीस । भहा । बेढंगा । (४) असंस्कृत । अपरिष्कृत । उसङ्घ । अक्खड़ । पेरंगा । अनाड़ी । (६) बेतुका । अंडबंड । बेसिर पैर का । उ०---अनगढ़ बात ।

त्र्यनगन \*-वि० [सं० श्रन् + गणन ] [स्री० श्रनगनी ] श्रगणित । बहुत । उ०--निज काज सजत संवारि पुर नर नारि रचना श्रनगनी ।--तुलसी ।

त्रानगना—िकि० स० [सं० श्रनग्न ... वका चुषा] खपड़ा फेरना । छाजन में टूटे हुए खपड़ों के स्थान पर नए लगाना। टप-कते हुए खपड़ेल की मरम्मत करना।

वि० [सं० अन् = नर्श + किं० गनना ] (१) म गिना हुआ। अगियात । बहुत ।

संज्ञा पुं० गर्भ का आठवाँ महीना। उ०--जैसे इस स्त्री का श्रव अनगना जगा है।

अनगिन-वि० दे० ''अनगिनत''।

अनिगनत-वि॰ [सं॰ अन् = नहीं + गणित = गिना हुआ ] जिसकी गिनती न हो । अगणित । असंख्य । बेशुमार । बेहिसाब । बहुत ।

**ब्रानीना**-वि० पुं० [सं० ब्रन् + हिं० गिनना] [ऑ० ब्रनगिनी]

(१) बिना गिना हुआ । जो गिना न गया हो । (२) श्रग-णित । श्रसंख्य । बहुत ।

ग्रनगैरी' \*-वि० [ त्र० गेर ] गैर । पराया । श्रपरिचित । बेजाना । उ०--(क) कह गिरिधर कविराय घरे श्रावै' श्रनगैरी । हित की कहें बनाय चित्त में पूरे बैरी ।--गिरिधर । (ख) मूरख करें सबल ते बैरू । मूरख घर राखें श्रनगैरू ।--विश्राम ।

अनिश्चि-वि॰ [सं॰] अग्निहोत्ररहित । श्रौत श्रौर सार्त कर्म से विसुख वा हीन ।

ग्रनघ-वि॰ [सं॰ ] (१) निष्पाप। पातकरहित। निर्दोष। बेगुनाह। (२) पवित्र। शुद्ध।

संज्ञा पुं० वह जो पाप न हो । पुण्य । ड०—नुजसिदास जगदघ जवास ज्यों अनच आगि जागे डाढ़न ।—नुजसी । अनधरी\*संज्ञा स्री० [सं० अन् = विरुद्ध + घरी = घडी । ] असमय ।

प्रनाधरा "सङ्गा श्ला० [ स० अन् = ।वरुद्ध + धरा = धङ्गा ] अ कुसमय । श्रनवसर । बेवक्त, । बेमोका ।

ग्रानधेरी\*—वि० [सं० अन् + हिं० घेरना ] बिना बुलाया हुआ। श्रानिमंत्रित । श्रनाहृत ।

ग्रनघार\*-संज्ञा [सं० घेर ] श्रंधेर । श्रत्याचार । ज्यादती । उ०
---यह श्रनित्य तनु हेतु तुम, करहु जगत श्रनघोर ।--रघुराज ।

ग्रानचहां\*-वि० [सं० प्रन् +हिं० चाहना] नहीं चाहा हुन्ना। ग्रानिच्छित। ग्राप्रिय।

ग्रमंचाहत क्रम्वि० [सं० अन् = नहीं + क्षि० चाहना] जो न चाहे। संज्ञा पुं० न चाहनेवाला श्रादमी। प्रेम न करनेवाला पुरुप। ड०—हाय दई केसी करी, अनचाहत के संग।

दीपक को भावे नहीं, जरि जरि मरे पतंग ॥

ग्रनचीन्हा\*†-वि॰ [सं० त्रन् + हिं० चीन्हना] बिना पहिचाना . हुन्ना। त्रपरिचित। स्रज्ञात।

ग्रनचैन \*-संज्ञास्त्री ॰ [सं॰ श्रन् = नहीं + हिं॰ चैन] बेचैनी। ज्याकुलता। विकलता।

ग्रानजान-वि॰ [सं॰ अन् + हिं॰ जानना ] (१) श्रज्ञानी । नादान । सीधा । श्रनभिज्ञ । श्रज्ञ । नासमक्त । भोला भाला । (२) बिना जाना हुश्रा । श्रपरिचित । श्रज्ञात ।

संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार की लंबी घास जिसे प्रायः भैंसे ही खाती हैं श्रीर जिससे उनके दूध में कुछ नशा श्रा जाता है। (२) श्रजान नाम का पेड़।

अप्रमंजाखा-वि० [ सं० अन् = नहीं + हिं० जेखना ] विना जेखा हुआ। विना तोला हुआ।

ग्रानट\*-संज्ञा पुं० [सं० अनृत = अत्याचार] उपद्व । अनीति । श्रम्याय । अत्याचार । उ०--(क) सुनि सीतापति सील सुभाउ । मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहहि खाउ । सिसुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ । कहत राम विशुवदन रिसीहें सपनेहु लख्यो न काड। खेलत संग अनुज बालक नित जो गवत अनट अपाड।—तुलसी। (ख) सिह कुबेल सांसित सकल, अँगह अनट अपमान। तुलसी धरम न परिहरिय, किह किर गए सुजान।—तुलसी। (ग) प्रभु प्रसन्न मन सकुच तिज, जो जेहि आयसु देव। सो सिर धरि धरि करिहि सब, मिटिह अनट अवरेब।—तुलसी।

ग्रनडीट\*—वि० [ सं० त्रन् + दष्ट,प्रा० डिट्ट, हिं० डीठ, ] बिना देखा ।

ग्रनदुह्-संज्ञा पुं० [सं०] बैला।

ग्रनडुही-संज्ञा स्त्री० [सं०] गाय।

ग्रनड्यान्—संज्ञा पुं∘ [सं∘ै] (१) बैला। सूर्वं । (२) सूर्य्थ। (उपनि०)

अनत—वि॰ [सं॰ ] न सुका हुआ। सीधा।

\*कि॰ वि॰—[सं॰ अन्यत्र, प्रा॰ अन्नत्त ] श्रोर कहीं। दूसरी
जगह में। पराये स्थान में। उ॰—(क) समुिक मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतके कोटि मन माहों। रामलपन

सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि श्रनत जाहिँ तजि ठाऊँ।
— तुलसी। (ल) नभ लाली चाली निसा, चटकाली श्रनि-कीन। रतिपाली श्राली श्रनत, श्राए बनमाली न।—

**ग्रनति**–वि० [सं०] बहुत नहीं । थोड़ा ।

बिहारी।

संज्ञा स्त्री॰ नम्रता का श्रभाव। विनीत भाव का न होना। श्रहकार।

ग्रनदेखा-वि॰ पुं॰ [सं॰ अन् + हिं॰ देखना] [स्त्री॰ अनदेखी] विना देखा हुआ। उ॰—देख्या अनदेख्या किया, धाँग धाँग सबद्द दिखाय। पैठति सी तन में सकुचि, बैठी हियहि लजाय।—बिहारी।

अंनद्धामिश्रित वचन—संज्ञा पुं० [सं०] जैनमत के श्रनुसार समय के संबंध में मूठ बोलना, जैसे—कुछ रात रहते कह देना कि सूर्योदय होगया।

अनद्यतन-वि॰ [सं॰] अद्यतन के पहिले वा पीछे का।
संज्ञा पुं॰ पिछली रात के पिछले दो पहर और आनेवाली
रात के अगले दो पहर और इनके बीच के सारे दिन को
छोड़ कर बाक़ी गत वा भविष्य समय को अनद्यतन कहते हैं।
पिछली आधी रात के पहिले समय को भूत अनद्यतन और
आनेवाली आधी रात के बाद के समय को भविष्य अनद्यतन
कहते हैं।

अनद्यतन भविष्य—संज्ञा पुं० [सं०] (१) आनेवाली आधी रात के बाद का समय । (२) व्याकरण में भविष्य काल का एक भेद जिसका श्रव प्रायः प्रयोग नहीं होता ।

ग्रनद्यतन भूत-संजा पुं० िसं० । (१) बीती हुई आधी रात के पहिस्ते का समय। (२) ब्याकरण में भूतकाल का एक भेद जिसका श्रव प्रायः प्रयोग नहीं होता।

ग्रानिश्वकार—संग पुं० | सं० ] (१) अधिकार का श्रभाव। श्रनिध-कारिता। इिक्तियार का न होना। प्रभुत्व का श्रभाव। (२) बेबसी। लाचारी। (३) श्रयोग्यता। श्रक्तमता।

वि॰ (१) श्रिधिकाररहित । बिना इंग्क्तियार का। (२) श्रियोग्य। योग्यता के बाहर।

चैाo—श्रनधिकार चर्चा = योग्यता के बाहर बातन्त्रीत । जिस बिषय में गति न है। उसमें टाँग श्रद्धाना ।

ग्रानिधिकारिता—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) श्रिधिकारश्चन्यता। श्रिधिकार का न होना। (२) श्रुषंमता।

ग्रानिधिकारी-बि० [सं० अनीधकारिन्] [स्त्री० श्रनिधकारिगी] (१) जिसे श्रधिकार न हो। जिसके हाथ में इंग्लियार न हो। (२) श्रयोग्य। श्रपात्र । कुपात्र । उ०—पंडित लोग श्रनिधकारी को वेद नहीं पढ़ाने।

त्र्यनिधगत-वि० [सं०] श्रनवगत। श्रज्ञात। बेजाना बृक्ता हुश्या। श्रनिधगम्य-वि० [सं०] जो पहुँच के बाहर हो। श्रप्राप्य। द्रष्याप्य।

श्चनध्यक्ष-वि० [सं०] (१) जो देख न पड़े। अप्रत्यक्त । नज़र के बाहर । (२) अध्यक्तरहित । बिना मालिक का ।

ग्रानध्यवसाय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रध्यवसाय का श्रभाव। श्रतत्परता। ढिलाई। (२) वह काव्यालंकार जिसमें कई समान गुणवाली बस्तुओं के बीच नहीं, बल्कि किसी एक वस्तु के संबंध में साधारणा श्रानिश्रय का वर्णन किया जाय। उ०—स्वेद शालि जो कर मम तन कह। है श्राली बनमाली को यह। यह श्रलंकार वास्तव में 'संदेह' के श्रंतर्गत ही श्राता है। श्रोर इसमें कुछ श्रलंकारता भी नहीं प्रतीत होती है।

ग्रनध्याय—संज्ञा पुं० िसं० (१) बह दिन जिसमें शास्त्रानुसार पढ़ने पढ़ाने का निपेध हो । मनु के श्रनुसार श्रमावास्या, श्रष्टमी, चतुर्दशी श्रीर पूर्णिमा ये चार दिन 'श्रनध्याय' के हैं। इनके श्रतिरिक्त परिवा को भी श्रनध्याय माना जाता है। (२) सुद्दी का दिन।

अननुभाषणा संज्ञा पुं० [सं०] स्थाय में एक प्रकार का निग्रह स्थान। जब बादी किसी विषय को तीन बार कह चुके और सब जोग समम जांय, और फिर प्रतिवादी उसका कुछ उत्तर न दे तब वहाँ 'श्रननुभाषणा' होता है और प्रतिवादी की हार मानी जाती है।

स्प्रनश्नास्म—संशा पुं० [ त्रैजिक्षियन ( श्रमिरिकन ) नानस, पुर्त० श्रनानास ] रामबाँस की तरह का एक पौधा जो दो फुट तक अँचा होता है । जड़ से दो तीन हंच अपर डंटका में झंछरों की एक गाँठ बँघने जगती है जो क्रमशः मोटी झौर लंबी होती जाती है और रस से भरी होती है। इस मोटे श्रंकुरपिंड का स्वाद खटमीटा होता है।

ग्रानन्य-नि० [सं०] [ र्भा० अनन्या | श्रान्य से संबंध न रखनेवाला । एकनिष्ठ । एकही में लीन । जैसे (क) 'वह ईश्वर का श्रानन्य उपासक है । (ल) इस पर हमारा श्रानन्य श्रधिकार है ।

यै।०--धनन्य भक्त।

संज्ञा पुं० विष्णु का एक नाम।

ग्रानन्यगतिर्ावि० [सं०] जिसको द्सरा सहारा या उपाय न हो। जिसको भ्रोर कोई ठिकाना न हो।

ग्रमन्यचित्त-वि० [सं०] जिसका चित्त भ्रीर जगह न हो । पुकामचित्त ।

ग्रनन्यज-संज्ञा पुं० [सं०] कामदेव।

द्यनन्यता—संज्ञा स्त्रां० [सं०] (१) अन्य के संबंध का अभाव। (२) एकनिष्ठा। एकाश्रयता। एकही में लीन रहना।

त्रानन्यपूर्यों—वि० सं० [ सं० ] (१) जो पहिस्ते किसी की न रही हो। (२) कुमारी। कारी। विनव्याही।

ग्रानस्वय-संज्ञा पुं० [सं० | काव्य में वह श्रालंकार जिसमें एकड़ी वस्तु उपमान श्रीर उपमेयरूप से कही जाय । उ० तेरे मुख की जोड़ को तेरी ही मुख श्राहि । केशवदास ने इसी की श्रातिश्योपमा लिखा है ।

त्र्यनन्यित-वि० [सं०](१) श्रसंबद्ध । प्रथक् । बेलगाव । (२) श्रंडवंड । अयुक्त । अयोग्य ।

त्र्यनपच-मंत्रा पुं० [सं० अन् क्वनी + प्रमुख्य बना | श्राजीयाँ । बद्द्युमी ।

अस्पद्ध-वि० [ सं० अन् नहीं + हिं० पढ़ना ] **बेपदा । अपटित । सूर्खे** निरंतर ।

ग्रानपस्य-वि० [सं०] [श्वी० श्रनपत्यां] निःसंतान । सावस्य । ग्रानपराध-वि० [सं०] श्रपराधरहित । निर्दोष ।बेकुसूर ।

अन्पराधी-वि० सि० अनपराधिन् ] स्था० अनपराधिना । निरपराध । निदेषि । बेक्सूर ।

अन्यायि-पद्-संज्ञा पुं०िसं० | स्थिर पद । अनश्वर पद । परम पद । मोज ।

त्र्यनपायी-वि० िसं० अनपायिन् | स्थितः अनपार्थिनः | निश्चस्तः । स्थिरः । अचलः । इतः । अनश्वरः ।

श्चनपेक्स-वि० [सं०] श्रपेकारहित । निरपेक । बेपरवा ।

अपनिपेक्षित-वि० [सं०] जो अपेकित न हो । जिसकी परवा न हो । जिसकी चाह न हो ।

अनिपेक्ष्य-वि० [सं०] जो अन्य की अपेक्षा न रक्ष्में । जिसे किसी के सहारे की आवश्यकता न हो। जिसे किसी की परवा न हो।

अनफा-संज्ञा पुं० [यूनानी ] ज्योतिष के सोलह योगों में से एक । कुंबती में जिस स्थान पर चंद्रमा बैठा हो उसके एक धोर यदि कोई प्रह हो तो इस योग की अनफा कहते हैं।

ग्रनजन-एंज्ञा पुं० [सं० अन् = नहीं + हिं० बतना ] बिगाड़ । विरोध । फूट । खटपट ।

\* वि॰ भिन्न भिन्न । नाना (प्रकार) । विविध । श्रनेक । उ॰—(क) श्रनबन बानी तेहि के माहिं । बिन जाने नर भटका खाहिं ।—कबीर । (ख) रतन पदारथ मानिक मोती । हीरा पँविर सो श्रनबन जोती । भा कटाव सब श्रनबन भांती । चितर होतगा पांतिन पांती ।—जायसी । (ग) द्रुम फूले बन श्रनबन मांती ।—सूर । (घ) बिटप बेलि नव किसलय कुसुमित सघन सुजाति । कंद मूल जल-थल-रह श्रगनित श्रनबन भांति।—नुलसी ।

अपनिविधा—वि० [सं० अन् + विद्ध ] बिना बेधा हुआ। बिना छेट किया हुआ।

ग्रनबेधा-वि॰ दे॰ ''श्रनबिधा।''

अपनबोल-वि॰ सि॰ अन् = नहीं + हिं बोलना ] (१) अनबोला । न बोलनेवाला । (२) चुप्पा। मोन । (३) गूंगा। बेज़बान । (४) जो अपने सुख दुःख को न कह सके।

विरोष-पशुश्रों के लिये यह विशेषण बहुत आता है।

श्चनबें स्वान्त - वि० [सं० श्वन् = नहीं + हिं० बोलना ] [स्वीं० श्वनबें। लती | न बोलनेवाला । मोन रहने वाला । गूंगा । बेज़बान । विशोष—पशुश्रों के लिये यह विशेषण् प्रायः श्वाता है ।

श्रमन्याहा-वि० [सं० अन् = नहीं + हिं० व्याहा ] [स्त्रीव अनव्याही ] श्रविवाहित । बिनव्याहा । क्षरा ।

ग्रनभरु\*—संज्ञा पुं० सं० [ अन् = नहीं + हिं० भला ] बुराई । हानि । श्रहित । उ०—जरइ जोग सुभाउ हमारा । श्रनभल देखि न जाइ तुम्हारा ।—तुलसी ।

मुहा०-अनभल ताकना = बुराई चाहना ।

ग्रनभला\*-वि॰ पुं॰ [सं॰ श्रन् = नहीं + हिं॰ भला] [ स्त्री॰ श्रनभली ] बुरा । निंदित । हेय । ख़राब ।

श्रानभाया—वि० [सं० अन् + हिं० भावना = श्रन्छा न लगना] [ स्री० श्रनभाई ] जो न भावे । जिसकी चाह न हो । श्रप्रिय । श्रक्चि-कर । नापसंद । उ० — श्रवध सकल नर नारि विकल श्रति, श्रकनि बचन श्रनभाए । तुलसी रामवियोग सोग बस समुभत नहिं समुभाए । — तुलसी ।

ग्रनभावता\*-वि॰ दे॰ ''श्रनभाया"।

ग्रनभिग्रह्—वि॰ [सं०] भेदशून्य । समभावविशिष्ट ।
संज्ञा पुं॰ (१) भेदशून्यता । एकरूपता । समकवता । (२)
जैनमतानुसार सब मतों के श्रव्हा श्रीर सब में मोच मानने
का मिथ्यात्व ।

अप्रनिक्श-वि॰ [सं॰ ] [स्त्री॰ अनिभज्ञा, संज्ञा अनिभज्ञता ] (१) अज्ञा। अनजान । अनाड़ी । मूर्ख । (२) अपरिचित । नावाकिष्कु । अपनिभिञ्चता—संज्ञा० पुं० [सं०] श्रज्ञता । श्रनजानपन । श्रनाड़ी-पन । मूर्व्वता । (२) परिचय का श्रभाव । नावाकिफ़ियत ।

अनिभिन्नेत-वि॰ [सं॰] (१) अभिप्रायविरुद्ध । अनिभनत । तारपर्य से भिन्न । और का और । उ०—आपने इस बात का अनिभिन्नेत अर्थ लगाया है। (२) अनिष्ट । इच्छा के प्रतिकृत । नापसंद । उ०—ऐसी ऐसी कार्रवाइयां हमें अनिभन्नेत हैं।

अप्रनिमत निव∘ [सं०] (१) मत के विरुद्ध । राय के ख़िलाफ़ । (२) तात्पर्य्यविरुद्ध । श्रीर का श्रीर । (३) श्रनभीष्ट । नापसंद ।

ग्रनभिव्यक्त-वि॰ [सं॰] जो व्यक्त न हो। श्रपरिस्फुट । श्रप्रका-शित । श्रप्रगट । गुप्त । गृढ़ । श्रस्पष्ट ।

ग्रनभीष्ट-वि॰ [सं॰ ] (१) जो श्रभीष्ट न हो। इच्छार्निरुद्ध। नापसंद।(२) ताल्पर्यंविरुद्ध। श्रीर का श्रीर।

ग्रनभाक्ष-संज्ञा पुं० [सं० अन् = नहीं + भव = होना ] श्रचंभा । श्रचरज । श्रनहोनी बात । वि० श्रपुर्व । श्रतोकिक । लोकोत्तर । श्रप्राकृतिक । श्रद्धत ।

उ॰---तुम घट ही में। श्याम बताये ।....हम मित-हीन श्रजान श्रल्पमित तुम श्रनभो पद स्याये ।---सूर ।

श्रमभारी \*-संज्ञा श्री० [सं० श्रम] भुलावा। बहाली। चकमा। क्रि० प्र०--देना।

ग्रनभ्यसित-वि॰ दे॰ "श्रनभ्यस्त"।

अप्रनभ्यस्त-वि० [सं०] (१) जिसका श्रभ्यास न किया गया हो। जिसका साधन न किया गया हो। जिसका मरक न किया गया हो। जो वार बार न किया गया हो। उ०—यह विषय उनका श्रनभ्यस्त है।

(२) जिसने श्रभ्यास न किया हो। जिसने झाधा न हो। श्रपरिपक्क। उ०---हम इस कार्य्य में बिलकुल श्रनभ्यस्त हैं।

ग्रनभ्यास-संज्ञा पुं० [सं०] [ वि० श्रनभ्यस्त ] श्रभ्यास का श्रभाव । साधना की त्रुटि । मरकु न होना ।

ग्रनभ्यासी-वि॰ [सं॰ श्रनभ्यासिन्] [स्त्री॰ श्रनभ्यासिनी] जो श्रभ्यास न करे। साधनाशूस्य। श्रभ्यासरहित । बार बार प्रयत्न न करनेवाला।

ग्रनम \*-वि॰ [ सं॰ श्रनम्र ] उद्धत । बली ।--डिं॰ ।

अनमद् \*-वि० [सं० अन् + मद] मदरहित । अहंकारहीन। गर्वश्रूच्यं। बिना घमंड का। उ०-होय अनमद् जूम सो करिये। जो न वेद आंकुस सिर धरिये।--जायसी।

श्चनमन-वि॰ दे॰ 'श्रनमना''।

ग्रानमनार्म्नि० [सं० श्रन्यमनस्क ] [स्त्री० श्रनमनी ] (१) उदास । स्निन्न ,। सुस्त । उचटे हुए चित्त का । उ०—(क) लाल धनमने कत होत हो तुम देखा औं देखा कैसे करि स्थाइ हैं। —सूर। (ख) भरत मातु पहेँ गह विलखानी। का धनमनि हसि कह हाँसि रानी।—तुलसी।

## कि० प्र०-होना।

- (२) बीमार। श्रस्त्रस्थ। उ०-चे श्राज कल कुछ श्रनमने हैं। श्रनमनापन-संज्ञा पुं० (१) उदासी। खिक्कता। चित्त का उचाट। (२) उदासीनता। रुखाई। बेदिली। उ०--वे श्रनमनेपन से बोले।
- ग्रनमारगं —संज्ञा पुं० सिं० अन् = हरा + मार्ग] (१) कुमार्ग। बुरी राह। (२) दुराचार। श्रन्याय। श्रधर्म। पाप। उ०--श्रकरम श्रह्य श्रज्ञान श्रपाया श्रनमारग श्रनरीति। जाको नाम स्रेत श्रद उपजै सो में करी श्रनीति। —सूर।

अन्भिख\*-वि०, कि० वि०, संज्ञा पुं० दे० "अनिमिष" ।

- अनिमल क्ष-वि० [सं० अन् नर्श + मिल् मिलना] बेमेल ।
  बेजोड़ । असंबद्ध । बेनुका । बे सिर पैर का । उ०—(क)
  श्रनमिल श्राखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस
  प्रनापू !—नुलसी । (ख) एक दिना दरबार शाहशालम के
  जातें । सिल्यो यवन मदमत्त बकत कलु श्रनमिल बातें ।
  —मतिराम ।
  - (२) पृथक । भिन्न । श्रालग । निर्लिस । उ०-रहे श्रदंड दंड निर्हे जुग जुग पार न पाने काला । श्रनमिल रहे मिले निर्हे । जग में तिरछी उनकी चाला ।—कबीर ।

श्रानमिलत \*-वि॰ दे॰ 'श्रानमिल''।

- श्रनिम्लता-वि॰ [सं० श्रन् = नहीं + हिं० मिलना] [श्री० श्रन-मिलता] श्रश्राप्य । श्रवस्य । श्रटश्य । उ० कहे पदमाकर सु जादा कहें। कोन श्रव जाती मरजादा है मही की श्रनिम-जती । सूखि जातो सिंधु बढ़वानज की भारन सों जो न गंगधार है हजार धार मिलती ।—पद्माकर ।
- अनमीलना कि ल ल [सं० [ उन्मालन = ग्रांख खोलना ] श्रांख खोलना ] श्रांख खोलना । उ०—नयनन मीलि कछू श्रनमीलित, नैसुक नींद की माव सुभायो ।
- श्रनमेल-वि० [सं० प्रन्+िक्षं० मेल ] बेजोड़ । श्रसंबद्ध । (२) बिना मिलावट का । विश्वद्ध । खालिस ।
- श्रममोस्र-वि० सि० भन् + हिं० मोलं] (१) श्रमूल्य । बेमोल । जिसका के हिं मूल्य न हो सके । मूल्यवान् । बहुमूल्य । कीमती । (३) सुँदर । उत्तम ।
- अनम्र-वि॰ [सं॰ ] अविनीत । नम्रतारहित । उद्भत । उद्दंड । अकड़वाला । ऐँ उवाला ।
- श्चनय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्चमंगल । दुर्भाग्य । विपद् । (२) श्चनीति । श्वन्याय । दुष्ट कर्म । उ०-काल तोपची तुपक महि दारू श्चनय कराल । पाप प्रकीता कठिन गुरु गोला पुहुमी पाल ।—-तुलसी ।

ग्रनयन—वि० [ सं० ] नेन्नहोन । दृष्टिहीन । ग्रंथा । ग्रनयस#—मंज्ञा पुं० दे० "श्रमेस" । ग्रनयास#—कि.० वि० दे० "श्रनायास" ।

ग्रानरथ\*-पुं संज्ञा दे "अनर्थ"।

- अनरना अ-िक स० | सं० व्यनहर | अनाहर करना । अपमान करना । उ०-(क) मधुकर मन सुनि जोग डरें । तुम हुँ चतुर कहावत श्रतिही इती न समुिक परें । श्रीर सुमन जो अमित सुगंधित शीतल रुचि जो करें । क्यों तुम कोकहि बनें सरें । श्री श्रीर सबें अनरें । दिनकर महा प्रताप पुंजवर सब को तेज हरें । क्यों न चकोर छांड़ि मृगधंकि वाको ध्यान धरें । उलटोइ ज्ञान सकल उपदेसत सुनि सुनि हत्य जरें । जंब्बुक कहें। क्यों लंपट फल वर अंब फरें । मुक्ता अवधि मराल मायामय अबलांग ताहि चरें । निघटत निपट सूर ज्यों जल बिनु व्याकुल मीन मरें ?—सूर । (क) कोमल विमल दल सेवत चरन तल नुपुर विमल ये मराल अनरत हैं ।—चरण ।
- श्चनरस—संज्ञापुं० (सं० श्रन् = नर्हा + रस ](१) रसहीनता। विरसता। शुप्कता। (२) रुखाई । कोप। मान । उ०—श्चनरसङ्ग् रस पाइये, रसिक रसीली पास। जैसे साठे की कठिन, गाँठें भरी मिठास।—बिहारी।
  - (२) मने।माखिन्य । मनमे।टाव । श्रनवन । विगाइ । बुराई । विरोध ।

क्रि॰ प्र०-पङ्ना।

- (३) निरानंद । दुःख । खेद । रंज । उदासी । उ०—(क) सुख नींद कहत अलि आहहीं । रोजनि धोवनि अनखनि अनरसनि डिठि मुठि निदुर नसाहहीं ।—तुलसी। (ख) बालम बारे सीन की, सुनि परनारि बिहार । भी रस अनरस रॅंगरली, रीम खीम एक बार ।—बिहारी ।
- (४) रसविहीन काव्य। इसके पाँच भेद हैं—
- (क) प्रत्यनीक रस, (ख) नीरस, (ग) विरस, (घ) दुःसंधान,
- (च) पात्र दुष्ट ।--केशव ।

अनरसा क्ष-वि० [सं० अन्+रस] अनमना । मौदा । जीमार । उ०—आजु अनरसे हैं भोर के पय पियस न नीके । रहत न बैठे ठाढ़े पालने ऋतत हूँ रोवस राम मेरी सीच सयहा के ।—तुलसी ।

संज्ञा पुं० दे० ''श्रॅंदरसा''।

- ग्रानगेल-वि० [सं०] (१) प्रतिशंधशून्य । थेरेक । बेरकावट । बेधड़क । (२) विचारशून्य । व्यर्थ । श्रंष्ठवंड । (३) सगातार ।
- अपनर्ध—वि० [सं०] (१) अमूल्य । बहुमूल्य । क्शीमनी। (२) अल्प मूल्य का। कम कीमत्का। सन्ता।

या०--'भनर्घराघव''।

अन्ध्यें-वि० [सं०] (१) अपूज्य । पूजा के ध्रयोग्य । (२) जिसका मूख्य न जगा सके । अहुमूख्य । अमुख्य । **अनराता \***—वि० [सं० अन् = नहीं + रक्त ] [स्त्री० अनराती] अरक्त । अरंजित । बिना रंगा हुआ । सादा ।

अनरीति—संज्ञा स्त्रं ० ितं अन् + रीति ] (१) इसीति । इसाजा ।
इप्रथा । असी रस्म । अस रिवाज । (२) अन्यथाचार ।
अनुचित व्यवहार । उ०—मंत्रिन नीको मंत्र बिचारयो ।
साजन ! कहो, दूत काहू को कीन नुपति है मारयो । इतनी
कहत विभीषन बोल्यो बंधू पांय परौं । यह अनरीति सुनी
नहिं अवननि अब मैं कहा करों ।—सूर ।

अनरुचि \*-संज्ञा स्त्री० [सं० अन् + राचि] (१) अरुचि । घृगा। अनिच्छा । (२) भोजन अच्छा न लगने की बीमारी । मंदाप्ति । उ०--मोहन काहे न उगिली माटी। बार बार अनरुचि उपजावत महरि हाथ लिए साटी।--सूर।

अनरूप \*-वि० [सं० अन् = वृरा + रूप ] (१) कुरूप । वदस्रत । (२) असमान । अतुल्य । असहरा । उ०-केशव लजात जलजात जातवेद श्रोप जातरूप वापुरे विरूप सीं निहारिये । मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, चंद बहुरूप अनरूप के विचारिये ।-केशव ।

ग्रानगिरा-वि० [सं०] (१) प्रतिबंधग्रास्य । बेरोक । बेरुकावट । बेधड़क । (२) विचारशूस्य । व्यर्थ । ग्रंडवंड । (३) लगातार ।

सन्धे-वि॰ [सं॰] (१) श्रमुस्य । बहुमूल्य । कीमती (२) श्रल्प सूर्य का । कम कीमत का । सस्ता ।

• थेर०—" स्ननर्ध राघव''।

ग्रमच्ये—वि० [सं०] (१) श्रपूज्य । पूजा के श्रयोग्य । (२) जिसका मृत्य न लगा सके । बहुमूल्य । श्रमुल्य ।

ग्रनर्थ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विरुद्ध श्रर्थ। श्रयुक्त श्रर्थ। उलटा मतलब। उ०—उसने श्रर्थ का श्रनर्थ किया है। (२) कार्च्य की हानि। बिगाड़। नुक़सान। उपद्रव। उत्पात। ख़राबी। बुराई। श्रापद्। विपद्। श्रनिष्ट। गज़ब। उ०—(क) श्रनरथ श्रवध श्ररंभेड जबते। कुसगुन होहिं भरत कहँ तबते।— नुलसी। (स) मैं शठ सब श्रनरथ कर हेत्। बैठि बात सब सुनेऊँ सचेत्।—नुलसी।

(३) वह धन जो श्रधर्म से प्राप्त किया जाय।

ग्रानर्थक-वि॰ [सं०] (१) निरर्थक । श्रर्थरहित । जिसका कुछ श्रमिप्राय या श्रर्थ न हो । (२) व्यर्थ । बेमतलब । बेफायदा । निष्प्रयोजन ।

म्मनर्थकारी-वि० [सं० श्रनर्थकारिन्] [स्री० श्रनर्थकारिया]

(१) बिरुद्ध अर्थ करनेवाला । उत्तरा मतलब निकालनेवाला।

(२) श्रृतिष्टकारी । हानिकारी । उपद्रवी । उत्पाती । जुक्सान पहुँ चानेवासा ।

श्चनश्रेद्द्शी—वि० [सं० धनर्थरीर्धन्] [स्त्री० अनर्थदार्थनी] श्चनथे की स्रोर दृष्टि रखनेवाला । बुराई सोचने वा चाहनेवाला । हित पर ध्यान न रखनेवाला । श्रहित करनेवाला । ग्रनहें-वि० [सं०] ग्रयोग्य । ग्रनधिकारी । श्रपात्र ।

ग्रमल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रग्नि । श्राग । (२) तीन की संख्या। (३) माली नाम राचस का पुत्र श्रोर विभीषण् का मंत्री। (४) चीता। चित्रक। (४) भिलावाँ।

ग्रनलच्चूर्या-संज्ञा पुं० [सं०] बारूद । दारू ।

ग्रनलपंख-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रनलपन्न''।

(४) भिलावाँ।

श्चनल्यंखचार\*—संज्ञा पुं० [सं० अनलपत्त + चर] हाथी ।—डिं० । श्चनल्यक्ष—संज्ञा पुं० [सं०] एक चिड़िया । इसके विषय में कहा जाता है कि यह सदा श्चाकाश में उड़ा करती है श्चीर वहीं श्रंडा देती हैं । इसका श्रंडा पृथ्वी पर गिरने से पहिले ही पक कर फूट जाता है श्चीर बचा श्रंडे से निकल कर उड़ता हुआ श्रपने माँ बाप से जा मिलता है ।

ग्रनरुप-वि॰ [सं॰ ] थोड़ा नहीं। बहुत। श्रधिक। ज्यादा। अंत्र ग्रनरुमुख-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसका मुख श्रग्नि हो। जो श्रप्ति द्वारा पदार्थों को प्रहण करे। संज्ञा पुं॰ (१) देवता। (२) श्राह्मण। (३) चीता। चित्रक

ग्रमलस्म-वि॰ [सं॰] श्रालस्यरहित । बिना श्रासकत का । फुर्तीला । चैतन्य ।

ग्रनला—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) दचप्रजापित की एक कन्या जे। कश्यप ऋषि की पिक्षियों में से थी । यह फलवाले संपूर्ण बृचें की माता कही जाती है। (२) माल्यवान नामक राज्ञस की एक कन्या ।

अमलायक —वि० [सं० अन् = नहीं + अ० तायक ] नालायक । अयोग्य । उ०—अनलायक हम हैं की तुम हो कहो न बात उद्यारि ।—सूर ।

ग्रनलेख\*-वि० [ सं० अन् = नहीं + तत्त्य = देखने योग्य ] श्रताख । श्रदृश्य । श्रगोचर । उ०--आदि पुरुष श्रनलेख है सहजै रहा समाय ।--दादू ।

ग्रनवकांक्षा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रनिच्छा । निरपेचता । निस्पृहता । (२) जैनशास्त्रानुसार किसी परिणाम के लिये श्रातुर न होना। जो जैनसाधु मृत्यु की कामना से श्रनशन व्रत करते हैं श्रीर घबराते नहीं उनको श्रनवकांचमाण कहते हैं ।

ग्रानवकाश-संज्ञा पुं० [सं०] श्रवकाश का श्रभाव। ,फुरसत न होना। ग्रानवकाशिक-संज्ञा पुं० [सं०] एक पैर से खड़ा होकर तप करनेवाला ऋषि।

ग्रमन्वगाह्—वि० [सं०] [संज्ञा अनवगाहिता] श्रथाह । गंभीर । बहुत गहरा।

ग्रनवगाहिता-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] गंभीरता। गहराव।

ग्रनवगाह्य-वि॰ दे॰ '' श्रनवगाह्''।

ग्रनवग्रह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रतिबंधग्रूस्य । स्वच्छंद । जो पकड़ में न त्रावे । जिसे कोई रोक न सके । ग्रानवच्छित्र-नि॰ [सं॰ ] (१) अखंडित । अट्टा (२) प्रथक् न किया हुआ। जुड़ा हुआ। संयुक्त।

थे। अनविष्कृत संख्या - गिरात में वह संख्या जिसका किसी वस्तु से संबंध हो जैसे, नार धाड़े, पांच मनुष्य ।

म्रान्यट-संज्ञा पुं० [सं० भंगुष ] (१) पैर के भँगुठे में पहनने का एक प्रकार का छुछा।

संज्ञा पुं० [सं० नयन, किं० श्रयन + श्राट] कोल्हू के बैल की श्रांखों के उक्कन । ढोका।

ग्रनचद्य-वि० [सं०] श्रनिंद्य । निर्दोप । बेऐब ।

ग्रनवद्यांग-वि० [सं०] [स्री० श्रनवर्थांगा ] सुद्र श्रंगींवाला । सुद्रोता । खूबसूरत ।

ग्रानवभान-संज्ञा पुं० [सं०] श्रसावधानी । श्रमनेायाग । चित्त-

ग्रनचश्चानना—संज्ञा स्त्री॰ [सं०] श्रसावधानी । गुफ्**सत** ।

अनवधि-वि०[सं०] असीम । बेहद । बहुत ज्यादा ।

कि॰ थि॰ निरंतर। सदैव। इमेशा।

ग्रनवयः-संशा पुं० [सं० ग्रन्थ ] वंश । कुला । खानदान ।

म्रानयरत-कि॰ थि॰ [सं॰ ] निरंतर । सतत । श्राजस्त्र । श्रहनि श । सर्वेष । लगातार । हमेशा ।

ग्रनचरुं बित-वि० [सं०] श्राश्रयहीन । निराधार । बेसहारा। ग्रनचसर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) निरवकाश। फुरसत का न होना।

(२) कुसमय । बेमाका । (३) जसवंतजसीमूख्या के अनु-सार वह काव्यालंकार जिसमें किसी कार्य्य का अनवसर होना वा करना वर्णन किया जाय ।

ग्रनवस्थ-वि० [सं०] (१) श्रस्थिर । चंचल । उतावला । अधीर । (२) श्रद्धवस्थित । डावांडोल ।

ग्रमश्रस्था—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) स्थितिहीनता । श्रम्यवस्था।
श्रीनयमिताव। (२) व्याकुलता । श्रातुरता। श्रधीरता।
(३) न्याय में एक प्रकार का देख। यह उस समय में होता है
जब तर्क करते करते कुछ परिणाम न निकले श्लीर तर्क भी समाप्त
न हो, जैसे कारण का कारण श्लीर उसका भी कारण, फिर
उसका भी कारण। इस प्रकार का तर्क श्लीर श्लन्वेपण
जिसका कुछ श्लीर छोर न हो।

ग्रनसस्थितः—वि० [सं०] (१) श्रस्थिर । ग्रंथीर । खंचला । श्रशांत । कुष्प । (२) बेटिकाना । बेसहारा । निराधार । निरवर्तव ।

ग्रानविष्यति - संज्ञा श्री ० [सं०] (१) श्रीस्थरता । श्रंचलता । श्रधीरता । श्रनिश्चयता । (२) श्रवलंबरान्यता । श्राधार-शीनता । (३) येगशास्त्र के श्रनुसार समाधि प्राप्त हो जाने पर भी चित्त का स्थिर न होना ।

अनवहित-वि० [सं०] असावधान । बेख़बर । बेपरवाह । अनवस्तिना-कि० स० [सं० नव + हि० बासन ] नप् बरतन की पहिले पहिला काम में लाना ।

अनवाँसा-संशा पुं० [सं० अपनंश ] (१) कटी हुई फ़सल का एक बड़ा सुद्रा या पूला । भौसा।(२) एक अनवांसी भूमि में उत्पक्ष अस । अनवाँसी-संशा स्त्री० [स० अपनंश ] एक बिस्वे का एके लागा। विस्तांसी का वीसवाँ हिस्सा।

अपनवाद \*-संज्ञा पुं० [सं० अन् = सुरा + नाद = नभन | बुरा वचन । कटु भाषणा । कुवोला । उ०--क्रूँ जरी जजरी वाल बहेवा सों मेवा के मोल बढ़ावित सूठे । रूप की साठि के तीलित बाटि बदै अनवाद द दें फल जुटे !--देव ।

श्चनवास—वि॰ [सं॰] [संज्ञा श्वनवाप्ति ] न पाया हुआ। श्रमाप्त । श्वलब्ध ।

ग्रनवासि—संज्ञा श्री० [सं०] श्रमासि । श्रनुपक्षित्र । न पाना । ग्रनदान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) उपवास । श्रमस्याग । निराहार त्रस । (२) जैनशास्त्रानुसार मोक्ष-प्राप्ति के लिये सरने के शुक्र दिन पहिले ही श्रम्भ जल का सर्वधा त्याग ।

ग्रनश्वर-वि० [सं०] नष्ट न होनेवाला । श्रमिट । श्रटला । स्थिर । कृत्यम रहनेवाला ।

ग्रनसम्बरी-संत्रा स्त्री० [सं० भन् = नहीं + हिं० सक्ता | निग्यरी । पक्की रसोई । घी में पका हुआ भोजन ।

ब्रानस्तत्त #-वि० [सं० अन् + सस्य ] असस्य । सूत्रा । उ०--धर जाउँ तु सोवत हैं, फिर जाउँ तो नंद पे खात बरा दिश्व प्यारे । सपने अनसत्त किथीं सजनी घर बाहिर होत बड़े घरवारे । —केशव-।

ग्रनसम्भा \*-वि० [सं० चन् +हिं० समभना ] (१) जिसने न समका हो। ना समका ड०--समुक्ते का घर चौर है धन-समके का चौर।--कवीर।

(२) अज्ञात । बिना सममा हुआ ।

ग्रनसहत #-वि॰ [सं० श्रन् + हिं० सहना ] श्रसद्या । श्रसहनीय । जो सहा न जाय । उ०--गाज सी परति श्रनसहत विपष्टितन पै मत्त गजराजन के घंटा गरजत ही ।---चरया ।

ग्रनसाना क-कि॰ अ॰ दे॰ ''श्रनखाना''।

श्चनसुनी-वि॰ श्री॰ [सं॰ धन् + हिं॰ सनना ] प्रश्नुत । बेसुनी । विना सुनी हुई ।

मुहा०—धनसुनी करना = जान चूम कर मुनी हुई बात की बेसुनी करना या टालना । श्रानाकानी करना । यह विश्वाना ।

अनस्य-वि॰ [सं॰ ] अस्यारहित । पराये गुया में दोष न देखने-वाला । अञ्चिदान्वेपी ।

ग्रनसूया-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) पराये गुण में देश न देखना। नुक्ताचीनी न करना। (२) अत्रि मुनि की की न

श्चनस्तित्य-वि० पुं० [सं०] श्वविद्यमानता । सत्ताभाव । नेस्री । श्वनहृद्-नाद-संज्ञा पुं० [सं० श्रनाहतनाद] योग का एक साधन । वह नाद वा शब्द जो दोनों हायों के श्रंगुटों से दोनों कानी

की अवे बंद करके प्यान करने से सुनाई देता है।

अनिहित \*-संज्ञा पुं० [सं० अन् = नहीं + हित ] (१) श्रहित । अपकार । बुराई । हानि । अर्मगता । उ०-अनिहत तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जम चह लीम्हा १। ---तुलसी ।

(२) श्रहित-चिंतक । श्रपकारी । शत्रु । उ०—बंद्उँ संत समान चित हित श्रनहित नहिँ कोड । श्रंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड ।—तुलसी ।

अनहित्—वि० [सं० अन् + हित ] अहित-चिंतक । अमित्र । अवंधु । शत्रु । अपकारी । बुराई सोचने वा करनेवाला ।

ग्रनहें ता-वि॰ [सं॰ अन् = नहीं + हिं॰ होना] [स्त्री॰ अन-हेती] (१) जिसे न हो। दिरिद्ध। निर्धन । गरीब। उ॰— तरे इस सुंदर आंग को श्रच्छे अच्छे गहने कपड़े चाहिये थे। ये आश्रम के फूल पत्ते तो अनहोती को हैं।—लक्ष्मण। \*(२) अनहोना। अलैकिक। असंभव। अचंभे का।

अनहें। नी-नि॰ स्रं॰ [सं॰ अन् = नहीं + हि॰ होना] न होने वाली। श्रलांकिक। श्रसंभव। श्रनहोती। श्रचंभे की। संशास्त्री॰ श्रसंभव बात। श्रलांकिक घटना। ड॰—केहि विधि करि कान्हें समुभेंहैं। मैं ही भूलि चंद्र दिखराया ताहि कहत मोहिँ दें में खेहैं। श्रनहोनी कहुँ होत कन्हेया देखी सुनी न बात। यह तो श्राहि खिलींना सब की खान कहत तेहि तात।—सूर।

अनाई पठाई ं—संज्ञा स्त्री० [सं० श्रानयन + प्रस्यान, प्रा० पट्टान]
विवाह होजाने पर दुलहिन के तीन बार ससुराल से बाप के घर श्राने जाने के पीछे फिर बराबर श्राने जाने के प्रानाई पठाई कहते हैं।

श्रनाकनी \*-संज्ञा स्त्री० दे० 'श्रनाकानी''।

श्रनाकानी-संज्ञास्त्री । [सं० श्रनाक्षणन] सुनी श्रनसुनी करना । जान बूक्त कर बहलाना । टाल-मटोल । बहुँ टियाना । ड०-(क) मीकी दुई श्रनाकनी फीकी परी गुहारि । मनौ तज्यौ तारन विरद वारिक वारन तारि ।—बिहारी । (ख) वे एहि श्रवसर श्राये यहाँ समुहाय हियो न समेटत ही बन्यो । कीनी श्रनाकनी श्रो मुख मोरि सुजोरि सुजा, मद्द, भेंटत ही बन्यो ।—देव ।

क्रि॰ प्र॰-करना।-देना।

ग्रानाकार-वि० [ सं० ] निराकार।

श्रमाक्रांत-वि० [सं०] [स्त्री० श्रमाक्रांता] जो श्राक्रांत न हो । श्रपीड़ित । रचित ।

श्चनाक्रांतता-संज्ञा पुं० [सं०] रचा। श्रपीड़ा। श्राक्रांतता का श्रमाव। श्चनाखर ने-वि० [सं० श्रनचर, प्रा० श्रनवखर] जो छील छाल कर दुरुस न किया गया हो। बेढाँल। बेढंगा।

श्चानागत-वि॰ [सं॰] (१) न श्चाया हुश्चा । श्रनुपस्थित । श्रविद्य-मान । श्चत्रास । (२) श्चागे श्चानेशाला । भावी । होनहार । (३) श्रपरिचित । श्रज्ञात । बेजाना हुश्रा । (४) श्रनादि । श्रजन्मा । उ०—नित्य श्रखंड श्रन्प श्रनागत श्रविगत श्रनघ श्रनंत । जाको श्रादि कोऊ नहिँ जानत कोड न पावत श्रंत ।—सूर ।

यै।०-श्रनागत विधाता।

(१) श्रपूर्व । श्रद्धत । उ०—देखेहु श्रनदेखे से लागत । यद्यपि करत रंग भरि एकहि एकटक रहे निमिष नहिँ त्यागत । इत रुचि दृष्टि मनेज महा सुख, उत सोभा गुन श्रमित श्रनागत ।—सूर ।

संज्ञा पुं॰ संगीत के श्रंतर्गत ताल का एक भेद।

कि॰ वि॰ श्रकस्मात्। श्रचानक। सहसा। एकाएक। उ०—

(क) सुने हैं श्याम मधुपुरी जात। सकुचित कहि न सकि कि काहू सो गुप्त हृदय की बात। संकित वचन श्रनागत को कि कि जो गई श्रधरात।—सूर।

अनागत विधाता—संज्ञा पुं० [सं०] श्रानेवाली श्रापत्ति के लक्तरण जानकर उसके निवारण का पहिले ही से उपाय करनेवाला पुरुष । श्रग्रसोची वा दूर्रदेश श्रादमी ।

अनागतातेवा—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रजातरजस्का । कुमारी । गौरी । बालिका । जो स्त्री रजोधिमेमंग्यी न हुई हो ।

त्र्यनागम—संज्ञा पुं० [सं०] श्रागमन का श्रभाव। न श्राना। उ०—सोचै श्रनागम कारन कंत को मोचै उसास न श्रांसुहिँ मोचै।—पद्माकर।

ग्रनाघात-संज्ञा पुं० [सं०] संगीत के श्रंतर्गत ताल विशेष । वह विराम जो गायन में चार मात्राग्रों के बाद श्राता है श्रीर कभी कभी सम का काम देता है।

ग्रनाचार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कदाचार । अष्टता । दुराचार । निंदित श्राचरण । कुञ्यवहार । (२) कुरीति । कुचाल ।
• क्रमथा ।

ग्रनाचारिता—संहा स्री० [सं० ] दुष्टता । दुराचा रेता । निंदित श्राचरणा । (२) कुरीति । कुवाल ।

ग्रनांचारी-वि॰ [सं० त्रन.च.रिन् ] [स्त्री॰ त्रनाचारियी । संज्ञा त्रनाचारिता ] श्राचारहीन । अष्ट । पतित । कुचाली । दुराचारी । बुरे श्राचरण का ।

ग्रनाज-संज्ञा पुं० [सं० त्रन्नाद ] श्रवा । घान्य । नाज । दाना । गृङ्घा ।

ग्रनाज्ञाकारिता-संज्ञा श्ली० [सं०] श्राज्ञा का न मानना। श्रादेश पर न चलना।

ग्रमाञ्चाकारी—वि० [सं० श्रनाज्ञाकारिन् ] [स्त्री० श्रनाज्ञाकारियी। संज्ञा श्रनाज्ञाकारिता ] जो श्राज्ञा न माने। श्रादेश पर न चलनेवाला।

अनाड़ी-वि॰ पुं॰ [ सं॰ अनार्थ्य, पा॰ अनीरय । सं॰ अज्ञानी, पा॰ अर्थाणी ] (१) नासमक । नादान । गेंवार । अनजान । (२) जो निपुरा न हो । धकुशता । श्रव्या । ४०—यह किसी श्रमाड़ी कारीगर को मत देना ।

श्रमाख्य-वि० [सं०] [स्र्रा० अनाका | असंपन्न । द्रव्यहीन । दरिद्र । कंगाल । ग्रीब ।

श्रमातप-संज्ञा पुं० [सं०] धूप का श्रमाव । छाया । वि० (१) श्रातपरहित । जहाँ धूप न हो । (२) टंढा ।

अनातुरं वि० [सं०] [स्त्री० अनातुरा] (१) अविचलित । धीर । (२) स्वस्थ । रोगरहित । नीरोग ।

अनातम-वि० [सं०] आत्मारहित । जड़ । संशा पुं० आत्मा का विरोधी पदार्थ । अचित् । पंचभूत ।

त्रानातमक दुःख-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रज्ञान-जनित दुःख। सांसारिक श्राधि श्राधि । भववाथा । (२) जैन-शास्त्रा-मुसार इस जोक श्रीर परलोक दोनों के दुःख।

अनातमधर्मे—संज्ञा पुं० [सं०] शारीरिक धर्म । देह का धर्म । अनाध्य—वि० [सं०] (१) नाधहीन । प्रभुहीन । बिना मालिक का । (३) जिसका कोई पालन पेपप्य करनेवाला न हो । विना माँ वाप का । जावारिस । उ०— धनाथ बालकों की रक्षा के लिये उन्होंने दान दिया । (३) असहाय । धशरण । जिसे कोई सहारा न हो । (४) दीन । दुखी । मुहताज ।

या०-अनाथालय।

श्रनाथानुसारी-वि० [सं० प्रनायानुसारित् ] [स्त्री० प्रनायान नुसार्गी ] सहायतार्थं श्रनाथां का श्रनुसरग् वा पीछा करने-बाला । दीन-पालक । ग्रीबों का पालनेवाला । ड०— श्रनाथै सुन्यों मैं श्रनाथानुसारी । बसैं चित्त दंडी जटी मुंडधारी।—केशव ।

श्रमाथालय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह स्थान जहाँ दीन दुखियों श्रीर श्रसहायों का पाजन हो। मुहताजख़ाना। लंगरख़ाना।

(२) जावारिस बच्चों की रचा का स्थान । यतीमख़ाना । भ्रनाथाश्रम ।

अनाद्र्र-संज्ञा पुं० [सं०] वि० अनादर्याय, अनादरित, अनाहत ]
(१) आदर का अभाव। निराद्र। अवज्ञा। (२) तिरस्कार।
अपमान। अप्रतिष्ठा। बेहज्ज्ञती। (१) एक काव्यालंकार
जिसमें प्राप्त वस्तु के द्वरूप दूसरी अप्राप्त वस्तु की इच्छा
के द्वारा प्राप्त वस्तु का अनादर सूचित किया जाय। उ०—
सर के तट वालि कामिनी, अित पंकजिह विद्याय। ताके
अधरन दिसि चर्यो, रसमय गुंज सुनाय।

श्चनाद्रशीय-वि॰ [सं॰] (१) झादर के झयोग्य। झमानलीय। (२) तिरस्कारयोग्य। निंध। बुरा।

ग्रनाद्रित-वि॰ [सं॰] वह जिसका भपनान हुआ हो। · भपमानित।

म्मनादि-वि० [सं०] जिसका भादि न हो। जो सब दिन से हो।

जिसके शांरभ का कोई काल या स्थान न हो। स्थान श्रीर काल से शबद्ध।

विशेष—शास्त्रकारी ने ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन वस्तुश्रों की श्रनादि माना है।

अनादित्व—संज्ञा पुं० िसं० | अनादि होने का भाव। नित्यता। अनाहत—वि० पुं० िसं० ] जिसका अनादर हुआ हो। अपमानित। अनाधार—वि० पुं० [सं० ] आधाररहित । निरवर्लंख। बेसहारा। अनाना क्ष—कि० स० [सं० आनयनम् ] मॅगाना। ड०—कंक दीप

की शिला श्रनाई । बांधा सरवर घाट बनाई ।—जायसी । अनाप शनाप-संज्ञा पुं० [सं० श्रनाम] (१) जटपटांग । श्रटसट । श्रावें बांचें । ग्रंड बंड । (२) श्रसंबद्ध प्रलाप । निरर्थेक बकवाद ।

श्रानापा अ-वि० [सं० श्र = नर्श + किं० नापना](१) विमा मापा हुआ।(२) श्रसीम। श्रतुका।

ग्रनास-वि० [सं०] (१) ग्रप्रास । श्रनध्य । (२) श्रविशस्त । (३) श्रसस्य । (४) श्रकुशस्त । श्रनिषुया । श्रनाङ्गी । (२) श्रनास्मीय । श्रवंधु ।

श्चानाकिक्क--थि० सिं० । (१) श्चनविधा। श्वनछेदा। विना छेद का। (२) चोटन खाया हुआ।

अपनाम-वि० | सं० ] [स्थ्रा० अनामा | (१) विवा नाम का । (२) अप्रसिद्ध ।

यनामय—वि० [सं०] (१) निरामय । रोगरहित । नीरोग । चंगा । स्वस्य । तंबुरुम्त । (२) दोपरहित । निर्दोप । बेग्रेव । संज्ञा पुं० (१) नीरोगता । तंबुरुस्ती । (२) कुराक चेम ।

यमामा-वि० स्त्री० [सं०] (१) विना नाम की । (२) अप्रसिद्ध । संश्रा स्त्री० कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उँगली। अनामिका। यमामिका-संशा स्त्री० [सं०] कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उँगली। सब से छे।टी उँगली के बगल की उँगली। अनामा। यमामिष-वि० सं० ] निरामिष। मांसरहित।

ग्रनायस्त-वि॰ [सं॰ ] श्रनधीन । श्रवशीभूत । (२) स्वतंत्र । .खुद मुख्तार ।

ग्रनायास-कि विव | संव | (१) विना प्रयास । विना परिश्रम । विना उद्योग । वैठे विठाए । सकस्मान् । श्रन्तानक । सहसा । एकाएक ।

अनार—संशा पुं० [फां०] (१) एक पेड़ थीर उसके फल का नाम । दाड़िम। यह पेड़ १४, २० फुट कँचा थीर कुछ छुतनारा होता हैं। इसकी पतली पतली टहनियों में कुछ कुछ कांटे रहते हैं। जाल फूल लगते हैं। फल के ऊपर के कड़े छिलके की तोड़ने से रस से भरे लाल सफ़ेद दाने निकलते हैं जो खाये जाते हैं। फल खट्टा मीठा दो प्रकार का होता है। गर्मा के दिनों में पीने के लिये इसका शरयत भी बनाते हैं। फूल रंग बनाने और दश के काम में आता है। फल का छिलका अतिसार, संशहसी आदि रोगों में दिया जाता है। पेड़ की छाज से चमड़ा सिकाते हैं। पश्चिम हिमालय और सुलेमान की पहाड़ियों पर यह वृत्त आप से आप उगता है। इसकी कलम भी लगती है। प्रति वर्ष खाद देने से फल अच्छे आते हैं। काबुल और कंघार के अनार प्रसिद्ध हैं। (२) एक आत-शवाज़ी। अनार फल के समान मिट्टी का एक गोल पात्र जिसमें लोहचून और बारूद भरा रहता है और जिसके मुँह पर आग लगाने से चिनगारियों का एक पेड़ सा बन जाता है।

या०--'भ्रनारदाना''।

विशेष—दांतों की उपमा किव लोग श्रनार केदाने से देते श्राए हैं। [सं० अन्याय] श्रन्याय। श्रनीति।

अनारदाना संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) खट्टे अनार का सुखाया हुआ दाना। (२) रामदाना।

अनारी—\* वि० [ हिं० अनार ] अनार के रंग का । लाल । वि० दे० ''अनाड़ी''

संज्ञा पुं० (१) जाल रंग की श्रांखवाला कबूतर । (२) एक पकवान । यह एक प्रकार का समोसा है जिसके भीतर मीठा या नमकीन पूर भरा जाता है।

अनाजिव-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सिधाई का अभाव । टेढ़ापन । (२) सरलता का अभाव । कुटिलता । कपट ।

ग्रानातेय-वि॰ [सं०] [स्त्री० त्रानातिवा] बिना ऋतु का । बेमीसिम । श्रानवसर ।

संज्ञा पुं० कियों के ऋतु-धर्म का श्रवरोध। रजोधर्म की रुकावट। अनातवा-वि० स्त्री० [सं०] जो ऋतुमती न हो।

स्थानार्थे—संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० श्रनार्था। संज्ञा श्रनार्थता] (१) वह जो श्रार्थ न हो। श्रश्लेष्ठ। (२) म्लेष्ट्छ।

ग्रानार्थेता—संज्ञा स्त्रं० [सं०] (१) श्रार्थंधर्म का श्रभाव। (२) श्रश्रेष्ठता। सञ्चता। नीचता। न्त्रेच्छता।

ग्रनार्यत्व-संज्ञा पुं० दे० " श्रनार्यता "।

ग्र्यनार्थं⊸िव० [सं०] जो ऋषिप्रयाति न हो । जो ऋषि-काल का बनाहुमान हो ।

स्थनावर्षेशा—संज्ञा पुं० [सं०] स्थनावृष्टि । श्रवर्षा । मेघ के जल का श्रभाव । सुखा ।

मनावर्यक⊷वि॰ [सं॰] [संज्ञा अनावरयकता] जिसकी श्रावरयकता न हो । श्रप्रयोजनीय । गैर ज़रूरी ।

ग्रनावदयकता—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रावश्यकता का न होना । श्रप्रयोजनीयता । गैर ज़रूरत ।

क्रि॰ प्र०-होना।

ग्रनाविल-विं [सं०] स्वच्छ । निर्मेख । साफ् ।

अनावृत-वि॰ [सं॰] [स्री॰ अन्तरता] (१) जो ढँका न हो। अना-वेष्टित। आवरणरहित। खुलाः। (२) जो घिरा न हो।

ग्रनावृष्टि—संज्ञा० स्र्(० [सं०] वर्षां का श्रमाव । श्रनावर्षेषा । श्रवर्षा । सूखा । ग्रनाश्रमी—वि॰ [सं॰] (१) श्राश्रमश्रष्ट । श्राश्रम धर्म से च्युत । गाईस्थ्य श्रादि चारों श्राश्रमों से रहित । (२) पतित । श्रष्ट । ग्रनाश्रय—वि॰ [सं॰] निराश्रय। बेसहारा। निरवलंब । श्रनाथ । दीन । ग्रनाश्रित—वि॰ [सं॰] (१) श्राश्रयरहित । निरवलंब । बेसहारा।

(२) जो अधिकार रहते भी ब्रह्मचर्य्य श्रादि श्राश्रमों के। ब्रहण न करे।

ग्रनासती\*-सं० स्त्री० [?] कुसमय । कुग्रवसर ।---डिं० । ग्रनासिक-वि० [सं० श्र=नहीं + नासिका] बिना नाक का । नकटा ।

ग्रनास्था—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रश्रद्धा । श्रास्था का श्रभाव । (२) श्रनादर । श्रप्रतिष्ठा ।

ग्रनाह—संज्ञा पुं० [सं०] रोग विशेष । श्रकरा । पेट फूलना । ् श्रनाहक\*—कि० वि० दे० "नाहक" ।

म्रामाहत-वि॰ [सं॰] (१) जिस पर श्राघात न हुन्ना हो। श्रनुब्ध ।

(२) अगुणित। जिसका गुणान न किया गया हो।
संज्ञा० पुं० (१) शब्द योग में वह शब्द वा नाद जो दोनों
हाथों के अँगूंटों से दोनों कानों की जवें बंद करके ध्यान
करने से सुनाई देता हैं। (२) इंड-योग के अनुसार शरीर के
भीतर के छः चक्रों में से एक। इसका स्थान हृदय, रंग
जाज-पीजा-मिश्रित और देवता रुद्ध माने गए हैं। इसके
देखों की संख्या १२ और अच्चर "क" से "ठ" तक हैं। (३)
नया वस्त्र। (४) द्वितीय वार किसी वस्तु को उपनिधि वा
धरोहर में देना। देंाबारा किसी चीज़ का अमानत में दिया
जाना।

ग्रनाहद-वार्गी-वंज्ञा स्त्री० [सं० त्रनाहत + वार्याः] श्राकाशवार्गा । देववार्गाः । गगनगिराः ।

अनाहार-संज्ञा पुं० [सं०] भोजन का श्रभाव वा त्याग।

वि॰ (१) निराहार । जिसने कुछ खाया न हो । उ॰—श्राज हम श्रनाहार रह गये।

(२) जिसमें कुछ खाया न जाय । उ॰—श्रमाहार श्रत । श्रमाहारमार्गेग्गा—संज्ञा स्त्रीं॰ [सं०] जैन शास्त्रानुसार एक व्रत । श्रमाहिताग्नि—वि० [सं०] जिसने विधिपूर्वक श्रग्न्याधान न किया हो । जो श्रमिहोत्री न हो । निरग्नि ।

अप्रनाद्भृत⊶ि वि ्सं े] बिना बुलाया हुआ। श्रनामंत्रित । श्रनि-मंत्रित ।

ग्रानिकेत-वि॰ [सै॰] (१) स्थानरहित । बिना धर का । (२) परिवाजक । संन्यासी । (३) खानाबदोशा । घूम फिर कर श्रनि-यत स्थानों में गुज़ारा करनेवाला ।

त्र्यनिगीर्था—वि० [सं०] जो निगला न गया हो । त्र्यनिम्रह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रनवरोध । बंधन का अभाव । (२) दंड वा पीड़ा का न होना ।

- वि० (१) बंधनरहित । बेरोक । (२) असीम । बेहद । (३) पीड़ारहित । नीरोग । (४) जिसने वंड न पाया हो । (४) जो दंड के योग्य न हो । अवंड्य ।
- त्र्यानिच्छा—भंशा श्री० [सं० ] [वि० मानिष्क्रित, मानिच्छुक ] (१) इच्छाका अभाव। चाह कान होना । श्ररुचि । (२) अभवत्ति।
- ग्रानिच्छित-वि॰ [सं॰] (१) जिस की इष्छा न हो । श्रनीप्सित । श्रनचाहा । (२) श्रक्षचिकर ।
- ग्रानिच्छुक-वि॰ [सं॰ ] इच्छा न रखनेवाला । जिसे चाह न हो । श्रानभिलापी । निराकांकी ।
- ग्रानिंद्क-वि॰ दे॰ 'भिनिंश''।
- ्त्र्यनिहित-वि० पुं० [सं०] [स्त्री० भनिदिता] (१) श्रक्तलंकित । बदनामी से बचा हुआ । (२) निरोष । उत्तम ।
- असिंदनीय-वि० पुं० [सं०] [स्त्रां असिंदनीया] जो निंदा के थेग्य न हो। निर्देशि । निष्कलंक।
- श्रानिंदा—वि॰ पुं॰ | सं॰ ] | सी॰ अनिंवा | (१) जो निंदा के योग्य न हो । निर्दोप (२) उत्तम। प्रशंसनीय । श्रष्का ।
- त्रानितक-वि॰ दे॰ " स्रनित्य "।
- ग्रानिस्य-वि० [सं०] | स्त्री० श्रानित्या । संज्ञा श्रीनत्यत्व, श्रीनत्यता ]
  (१) जो सब दिन न रहे । श्रश्चु व । श्रस्थायी । श्वंदरीज़ा ।
  क्याभंगुर । (२) नश्वर । नाशवान् । (३) जो स्वयं कार्यस्प हो श्रीर जिसका कोई कारण हो । श्रतः जो एक सा न रहे जैसे 'संसार श्रानित्य है' । (४) श्रसत्य । सूठा ।
- श्रानित्यता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रानित्य श्रवस्था । श्रास्थिरता। (२) नश्वरता। क्याभंगुरता।
- म्रानित्यत्व-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मस्थिरता । मध्युवता । नापाय-दारी । (२) चयाभंगुरता । नश्वरता ।
- श्रानिद्र-वि० [सं०] निदारहित। विना नींद का। जिसे नींद न श्रावे।
  - संज्ञा पुं० नींद न श्राने का रोग । प्रजागर ।
- श्रानिप्रश्रम्संशा पुं०[सं० श्रमीक । हिं० श्रमी = सेना + प = स्वामी ] सेनापति । सेनाध्यक । फ्रीज का धफ़सर । उ० — माना मधुमाधव अनिप धीर । वर विपुक्ष विदय बानैत बीर । —तुक्षसी ।
- श्चानिपुराा⊶वि० [सं०] श्रकुशका। श्रपद्धा जो भवीयान हो । श्चानिभृत⊶वि० [सं०] (३) जो छिपान हो । जो एकांत न हो ।
- (२) श्रगुप्त । प्रकट । ज़ाहिर । (३) श्रतंकोची । घेतकछुफ । श्रानिभ्य-वि० [सं०] धनहीन । कंगाला ।
- अनिमंत्रित-वि० [सं०] बिना न्योता हुआ। बिना बुखाया हुआ। अनामंत्रित। अनाहृत।
- **श्रांतिमा** \*-संज्ञा श्री॰ दे॰ (१) ''श्रायामा'' श्रीर संज्ञा पुं॰ (२) ''प्रिनमा''।

- अनिमित्त-थि० [सं०] निमित्तरहित । विना हेतु का। अकारया। कि० वि० (१) विना कारया। (२) विना गृरज । विना किसी प्रयोजन के।
- श्रानिमित्तकः—वि० [सं०] (१) बिना कारण का। बिना हेतु का। (२) बिना गुरज़ का। व्यर्थ। प्रयोजनरहित।
- अनिमिष-वि॰ [सं॰] निमेपरहित । स्थिर दृष्टि । टक्स्टकी के साथ देखनेवाला ।
  - कि॰ वि॰ (१) बिना पत्नक गिराए । एकटक । (२) निरंतर।
  - संज्ञा पुं० (१) देवता । (२) मछ्छी ।
- ग्रनिमिषाचार्थ्य-संशा पुं० [सं०] देवगुरु । बृहस्पति ।
- क्रानिमेष-वि० [सं०] निमेपरहित । स्थिर दृष्टि । टकटकी के साथ । कि० वि० (१) विना पक्षक गिराए । एकटक । (२) निरंतर ।
- अप्रतियंत्रित-वि० [सं०] (१) जो जकड़ा वा वाँघा न हो। श्रवद्ध। प्रतिवंधरहित । बिना रोक टोक का। (२) मनमाना।
- श्रानियत-वि० [सं०] (१) जो नियत न हो। श्रानिश्चित। श्रानि-विंष्ट। श्रानिकॉरित । (२) श्रास्थिर । श्राह्म । जिसका ठीक ठिकाना न हो। (३) श्रापरिमित । श्रासीम । (४) श्रासाधा-रथा। गैरमामूली ।
- अभियतात्मा—वि० [सं०](१) चंचल बुद्धिवाला । शांवाडोल चित्त का।(२) जिसका मन वश न में हो। अजिलेंब्रिय।
- श्रानियम—संज्ञा पुं० [सं०] नियम का श्रमाव । व्यतिक्रम । श्रव्य-वस्था । बेक्नायदगी ।
- अनियमित-वि॰ [सं॰] (१) नियमरहित । अञ्यवस्थित । विधि-विरुद्ध । बेक्।यदा । (२) अनिश्चित । अनिर्दिष्ट । अनियत ।
- स्रानियारा \*-वि० [सं० श्रीय = नंतर + हिं० श्रार (प्रत्य०)]

  [कीं० श्रानियारी] जुकीला । कटीला । पैना । धारदार । तीह्या ।
  तीखा । उ० (क) चपल नैन दीरघ श्रानियारे हात्र भाव
  नामा मित भंग । वारों मीन, कोटि श्रंबुजगम
  खंजन कोटि कुरंग । सूर । (ख) रखुपति अपुने।
  प्रन प्रतिपारयो । तीरयो कोपि प्रवल गढ़ रावन दूक
  दूक करि डारयो । ......रहो माँस को पिंड
  प्राया लै गयो बाया श्रानियारो । सूर । (ग) रुचिर मधुर
  भोजन करि, भूषन सजि सकल श्रंग, संग श्रानुज, बालक
  सब, विविध विधि सँवारे । करतल गहि लिलत चाप,
  भंजन रिपु निकर दाप, कटिलट पट पीत तूर्न, सायक श्रानियारे । तुलसी । (भ) श्रानियारे दीरघ दगनि, किती न तरुनि
  समान । वह चितवनि श्रीर कछू, जिहि बस होत
  सुजान । विहारी । (च) कीन को लाल सलोनी सखी वह
  जाकी बढ़ी श्रांखयाँ श्रानियारी । रसखान । (छ) कहा

करैं। जै। श्रांगुरिन, श्रनी घनी चुभि जाय । श्रनियारे चख खखि सखी, कजरा देति डराय ।—पद्माकर ।

ग्रानिरवा ं—संज्ञा पुं० [सं० अ० = नहीं + निकट, प्रा० निषय, निष्ठड़ १ ] [स्त्री० श्रानिरिया] बहका हुआ पशु । श्रावारा चैापाया जो खूँटे पर न रहे ।

ग्रनिरुद्ध-वि० [सं०] जो रोका हुआ न हो। अवाध। बेरोक। संज्ञा पुं० श्रीकृष्ण के पैत्र, प्रद्युत्न के पुत्र जिनकी जवा ब्याही थी।

ग्रानिद्शा-वि॰ स्री॰ [सं॰] जिसको बच्चा दिये दस दिन न बीते हों। विशेष-इस शब्द का व्यवहार प्रायः गाय के संबंध में देखा जाता है। ऐसी गाय का दूध पीना निषिद्ध है।

श्रानिद्धिप्र-वि॰ [सं॰] (१) जो बताया न गया हो। श्रानिरूपित। श्रानिर्धारित। श्रानिर्वाचित। (२) श्रानियत। श्रानिश्चित। (३) श्रासीम। श्रापरिमित।

अनिर्देश्य-वि॰ [सं॰] जिसके गुण स्वभाव जाति आदि का निर्वा-चन न हो सके। जिसके विषय में कुछ ठीक ठीक बतलाया न जा सके। अनिर्वचनीय। अनिर्धार्थ।

अनिर्धार्य—वि० [सं०] जिसका निरूपण न हो सके। जिसका जच्या स्थिर न किया जा सके। जिसके विषय में केई बात ठहराई न जा सके। अनिर्देश्य।

त्र्यानिर्वेध—वि० सं० (१) बिना बंधन का। निष्पतिबंध। श्रवाध। श्रनियंत्रित । बेरोक टोक का। (२) स्वतंत्र। स्वच्छंद। स्वाधीन। खुदसुस्तार।

अनिर्वचनीय-वि॰ [सं॰] जिसका वर्णन न हो सके। श्रकथ्य। श्रकथनीय। श्रवर्णनीय।

ग्रानिर्वाच्य-वि॰ [सं॰] (१) निर्वाचन के श्रयोग्य । जिसका निरूपण न हो सके। जो बतलाया न जा सके। जिसके विषय में कुछ स्थिर न हो सके। (२) जो चुनाव के श्रयोग्य हो। ग्रानि श्रूच-वि॰ [सं॰] [संजा श्रीनर्शिच ] बुरी स्थिति का। दुखित। ग्रानि श्रूचि-संज्ञा श्री॰ [सं॰ ] बुरी स्थिति। दुःख।

ग्रानिल-सज्ञा पुं० [सं०] वायु । पवन । हवा ।

ग्रानिलकुमार—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) पवन-कुमार, हनुमान् ।

(२) जैन शास्त्रानुसार भुवनपति देवताश्रों का एक भेद । ग्रानिलाशा—वि० [सं० श्रनिलाशिन्] [स्त्री० श्रनिलाशिनी] हवा पी . कर रहनेवाला ।

संज्ञा पुं॰ स्तांप । सर्पं ।

श्रनिवर्त्ती—वि० [सं० श्रनिवर्तिन्] [स्ती० श्रनिवर्तिनी ] (१) पीछे न त्तीटनेवाला । (२) तत्पर । श्रध्यवसायी । मुस्तैद । (३) वीर । प्रीठ न दिखलानेवाला ।

द्यानिवार्थ-वि० [सं०] (१) जो निवारण के येग्य न हो। अटल । जो इटे नहीं। (२) अवश्यंभावी। जो अवश्य हो। (६) जिसके बिना काम न चल सके। जिसे करना ही पड़े। परम आवश्यक। उ०---अस्रति के किये शिका का होना स्रनिवार्थ है। ग्रानि वृत्ति-वादर-संज्ञा पुं० [सं०] जैन-शास्त्रानुसार वह कर्म जिसका परियाम निवृत्त वा दूर हो जाय पर कथाय वा वासना रह जाय।

श्चित्रा—िकिः विः [संः ] निरंतर। श्चनवरत। श्चविश्चांत। लगातार। श्चिति—विः [संः ] जिसका निश्चय न हुश्चा हो। श्चनियत श्चनिर्दिष्ट। जिसका कुछ ठीक ठाक न हो। जिसके विषय में कुछ स्थिर न हुश्चा हो।

ग्रानिष्ट-वि॰ [सं॰ ] (१) जो इष्ट न हो । इच्छा के प्रतिकृत श्रनभित्निषत । श्रवांछित । संज्ञा पुं॰ श्रमंगता । श्रहित । बुराई । इच्छाविरुद्ध कार्य्य । खुराबी । हानि ।

म्रानिष्टकर्-वि० [सं०] [स्री० श्रनिष्टकरी] श्रनिष्ट करनेवाला । श्रहितकारी । हानिकारक । श्रशुभकारक ।

मिन्पत्ति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] श्रपूर्णता । श्रधूरापन । श्रासिद्धि । मिन्पन्न—नि॰ [सं॰ ] [संज्ञा श्रनिष्पति ] (१) श्रवूरा । श्रपूर्ण । (२) श्रसंपन्न । श्रसिद्ध ।

स्रानी—संज्ञा स्त्रो० [ सं० अणि = अग्रभाग, नेक ] (१) नेक । सिरा। कोर। उ०—(क) सतगुर मारी प्रेम की, रही कटारी दृटि। वैसी स्रनी न सार्काई, तैसी सार्की मूठि।—कबीर। (ख) भौंह कमान समान बान मने हैं युग नेन स्रनी।—सूर। (ग) किव बेाघा श्रनी घनी नेज हुकी चिंह तापै न चित्त खगावने हैं। यह प्रेम को पंथ करार है, री! तरवार की घार के घावने हैं।—बेाघा। (२) नाव या जहाज़ का अगला सिरा। मांगा। माथा। गलही। (३) जूते की नेक। (४) पानी में निकजी हुई ज़मीन की नोक।

संज्ञा स्त्रं। [सं० अनीक = समूह ] समूह । अुंड । दल । सेना। फ़ौज । उ०—(क) वेष न सो, सखि, सीय न संगा। स्त्रागे अपी चली चतुरंगा।—तुलसी । (ख) श्रनी बड़ी उमड़ी लखे, श्रासिवाहक भट भूप। मंगलं करि मान्यो हिये, भो मुख मंगल रूप।—बिहारी।

संज्ञा स्त्रां [ हिं० आन = मयोदा ] ग्लानि । खेद । लाग । उ०--- उसने अनी के बस कनी खा ली।

संवा । श्ली [ सं । श्री ] री । श्री । श्री — पं ।

जो श्रच्छा न हो । बुरा । खुराब ।

अनीक-संज्ञा पुं० [सं०] सेना। फ़्राँज। कटक । समूह। सुर्वेड। (२) युद्ध। संप्राम। लड़ाई। क्षवि० [सं० अ० = नहीं + फ्रां० नेक, हिं० नीक = अच्छा]

अनीकिनी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) श्रवौहिणी वा पूरी सेना का दसवां भाग जिसमें २१८७ हाथी, ४६६१ घोड़े श्रीर १०६३४ पैदल होते हैं । (२) कमलिनी । पश्चिनी।

निबनी।

मनीठ\*-वि० [सं० भनिष्ट, प्रा० भनिह्र] (१) जो इष्ट न हो। स्रनिष्छित।

श्रप्रिय। (२) बुरा। ख़राब। उ०—(क) बोलत हो कत बैन बड़े श्ररु नेन बड़े बढ़रान खड़े हो। जाउ जू जैये श्रनीठ वड़े श्ररु ईठ बड़े पर ढीठ बड़े हो।—देव। (ख) हाहा बलाइ स्यॉ पीठ दें बेठु री काहू श्रनीठ की दीठि परेगी।—देव।

ग्रनीत \*-संज्ञा स्त्रां० दे० ''धर्नाति''।

ग्रनीति-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) नीति का विरोध । धन्याय। बेइंसाफी। (२) शरारत। (३) श्रंधेर। अत्याचार।

ग्रनीतिमान्-वि० [स०] [श्री० ग्रनीतिमती] श्रन्यथाचारी । श्रन्यायी । ग्रनीटिसत-वि० [स०] [श्री० ग्रनीप्सता ] श्रनिष्छित । श्रन-

भिलपित । अनचाहा । न चाहा हुआ ।

अनीस्रचानिति [सं०] सफ़ेर घोड़ेवाला पुरुष । अर्जु न ।

अनीस्रानिव [सं०] [स्त्री० भनाया ] (१) ईशरहित ।

बिना मालिक का । (१) भनाथ । असमर्थ । उ०—सुर
स्वारथी अनीस अलायक निदुर द्या नित नाहीं । जाउँ कहाँ,

की विपति-निवारक, भवतारक जग माहीं ।—तुलसी ।

(३) जिसके जपर कोई न हो । सब से श्रेष्ठ ।

संज्ञा पुं० (१) विद्यु । (२) ईश्वर से भिन्न वस्तु । जीव ।

माया । उ०—सुरसरि मिले सो पावन जैसे । ईस श्रनीसिंह ग्रंतर तैसे ।—नुलसी ।

ग्रनीश्वर-तंज्ञा पुं० दे० ''श्रनीश''।

अनीश्वर-वाद्-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रनीश्वरनारी] (१) ईश्वर के अस्तिस्व पर श्रविश्वास । नास्तिकता । (२) मीमांसा । अनीश्वर-वादी-वि० [सं०] (१) ईश्वर के न माननेवाला । नास्तिक । (२) मीमांसक ।

अनीसून-संशा पुं० [यू०] एक प्रकार की सौंफ जो उत्तर भारत में बहुत होती है।

ग्रानीह्—वि० [सं०] (१) इच्छारहित । निस्पृह । (२) निश्चेष्ट । बेपरवाह ।

त्र्यनीहा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रनिच्छा। निस्पृहता। निप्कामता। (२) निश्चेष्टता। बेपरवाही।

श्रानु—उप० [सं० ] जिस शब्द के पहिले यह उपसर्ग लगता है उसमें इन श्रथों का संयोग करता है—(१) पीछे । जैसे— श्रनुगामी, श्रनुकरण ।(२) सदृश । जैसे—श्रनुकाल । श्रनुष्ट्रल । श्रनुरूप । श्रनुगुण ।(३) साथ । जैसे—श्रनुकेपा । श्रनुग्रह । श्रनुपान ।(३) प्रत्येक । जैसे—श्रनुक्या, श्रनुदिन ।(१) वारंवार । जैसे—श्रनुगयान, श्रनुशीलन ।

संज्ञा पुं०(१) राजा ययाति का एक पुत्र । (२) दे० ''अखु''। अनुकंपा—संज्ञा स्त्री० [सं०] [बि० श्रनुकंपित] (१) दया । कृपा। श्रनुग्रह । (२) सहानुभृति । हमद्दीं।

ग्रनुकंपित—वि॰ [सं॰ ] जिस पर कृपा की गई हो। श्रनुगृहीत। श्रनुक—संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] कामी। कामुक। विषयी।

त्रानुकथन-संज्ञा पुं० [सं०] क्रमबद्ध वचन । वालाँखाप । कथोप-कथन । बातचीत ।

त्रानुकरणा-संजा पुं० सिं० ] वि० अनुकरणीय, अनुकृत । (१) समान श्राचरणा। देखादेखी कार्य । नकृता । (२) वह जो पीछे उत्पक्ष हो । पीछे झानेवाला । ४०—श्रालंबन उद्दीप के, जे झनुकरणा यन्त्रान । ते कहिये श्रनुभाय स्वय, दंपनि श्रीति-विधान ।—केशव ।

अनुकरणीय-बि॰ सि॰ ] रिशं श्रिशुकरणीया | अनुकरणा करने के लायक । नकृत करने लायक ।

श्रानुकर्ता-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० अनुकरी] (१) श्रानुकरण करनेवाला । श्रादर्श पर चलनेवाला । नकृत करनेवाला। (२) श्राज्ञाकारी । हुक्म पर चलनेवाला।

अनुकर्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) णुक्र गाङ्गी वा रथ का तता।

(१) ग्राकर्षया। सिंचाव । (३) देवता का ग्रावाहन ।

(४) विलंब से किसी कर्तेच्य का पालन ।

अनुकर्षेशा—संज्ञा पुं० [सं० ] (१) अनुकर्ष । स्त्राकर्षेशा । स्वित्राव । (२) स्त्रावाहन ।

अनुकांक्षा-संज्ञा स्त्रं। [सं०] [ति० अनुकांश्वित, अनुकांशी] इच्छा । आकांका ।

ग्रजुकांक्षित—वि० [सं०] इच्छित। श्राकांकित। ग्रजुकांक्षी—वि० [सं० श्रनुकांक्तिम् ] [स्त्री० श्रनुकांक्तियाः] इच्छा रखनेवाला। चाहनेवाला। ग्राकांकी।

अनुकार-संज्ञा पुं० दे० ''अनुकरया''।

अनुकारी-वि० [सं० अनुकारिन्] [रशं० अनुकारिमी] (१) अनुक कर्ता । अनुकरण करनेवाला । देखादेखी करनेवाला । नकृता कर्नेवाला । (२) हुकम पर चलनेवाला । आज्ञाकारी ।

ग्रनुकीर्त्तन-संज्ञा पुं० [सं०] वर्धन । कथन ।

अनुकूछ-वि० [सं०] [स्त्री० भनुक्ता] (१) सुभाफिक i (२) पत्र में रहनेवाला । सहाय । हितकर । (३) प्रसन्ध । उ०— जो महेस मोहि पर श्रनुकूला । करहिं कथा सुद मंगल मूला।—नुलसी ।

कि॰ वि॰ श्रोर । तरफ । उ॰—ढाइति भूपरूप तरमूला । चली विपति वारिधि श्रनुकृक्षा ।—तुकसी ।

संज्ञा पुं० (१) वह नायक जो एकही विवाहिता की में श्रानुरक्त हो। (२) एक कान्यालंकार जिसमें प्रतिकृत से झानु-कृत वस्तु की सिद्धि दिखाई जाय। ३०—श्रागि लागि घर जरिगा, बड़ सुख कीन्ह। पिय के हाथ घयलवा भरि भरि दीन्ह। (३) राम-दल का एक बंदर।

ग्रजुकूळता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रप्रतिकृताता । श्रविरुद्धना । (२) पचपात । हितकारिता । सहायता । प्रसन्नता ।

अनुक्छना \*- कि॰ स॰ [सं॰ भनुक्षत ] (१) धप्रतिक्षा होना ।
सुआफ़िक होना । (२) पत्त में होना । हितकर होना । (३)
प्रसक्त होना । ड॰---फगुआ देन कहारे मन भागे सबै गोपिका
फूर्बी । कंठ सगाय चर्बी मीतम की अपने गृह अनुकूर्वी । ---सूर ।

अनुक्ला—संज्ञा स्त्रं । [सं ] एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में भगण तगण नगण श्रोर दो गुरु ( su + ss + uı + ss ) होते हैं । मोक्तिक माला । उ॰—पावक पूज्यों समिध सुधारी । श्राहुति दीन्ही सब सुखकारी ।—केशव ।

अनुकृत-वि॰ [सं॰ ] अनुकरण किया हुआ। नक्त किया हुआ।
अनुकृति-संज्ञा श्ली॰ [सं॰ ] (१) समान श्राचरण। देखादेखी
कार्य। नक्ता। (२) वह काव्यालंकार जिसमें एक वस्तु का
कारणांतर से दूसरी वस्तु के अनुसार हो जाना वर्णन किया
जाय। यह वास्त्व में सम-श्रलंकार के श्रंतर्गत ही श्राता है।

ग्रानुक्त-वि॰ [सं॰] [स्त्री॰ अनुक्ता ] श्रकथित । बिना कहा हुआ । ग्रानुक्रम-संज्ञा पुं॰ [सं॰] कम । सिलसिला । तरतीव ।

ग्रानुक्तमांग्रेका—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) क्रम । तस्तीव । सिल-सिला । (२) सूची । तालिका । फ़िहरिस्त । (३) कात्या-यन का एक ग्रंथ जिसमें मंत्रों के ऋषि, छंद, देवता श्लोर विनियोग बताए गए हैं ।

त्र<u>नुकिया</u>—संज्ञा स्त्रा॰ दे॰ ''श्रनुकम''।

ग्रनुक्रोश-संज्ञा पुं० [सं०] श्रनुकंपा। दया।

ग्रमुक्षगा—िक वि वि [सं ] (१) प्रतिचया । (२) लगातार । निरंतर । ग्रमुग—िव [सं ] पीछे चलनेवाला । श्रमुगामी । श्रमुयायी । पैरीकार । संज्ञा पुं वे सेवक । नौकर । चाकर ।

श्चामुगत-वि० [सं०] [संज्ञा श्रमुगति] (१) पीछे पीछे चलने वाला। श्रमुगामी । श्रमुयायी। (२) श्रमुकूल । मुश्चाफिक । उ०---नियमानुगत कार्य होना उत्तम है। संज्ञा पुं० सेवक। श्रमुचर। नैकर।

अनुगतार्थ-वि॰ [सं॰ ] प्रायः समान श्रथेवाला । क्रीब क्रीब मिलते जुलते श्रथे का ।

अनुगति-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रनुगमन। श्रनुसरण। पीछें पीछें चलना। (२) श्रनुकरण। नक्ल। (३) श्रंतिम दशा। मरण।

ग्रमुगमन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पीछे चलना । श्रनुसरण् । (२) समान श्राचरण् । (३) विधवा का मृत पति के शव के साथ जल मरना । (४) सहवास । संभोग ।

ग्रनुगांग-वि॰ [सं॰] गगा के किनारे का (देश)।

अनुगामी-वि॰ [सं॰] [स्री॰ अनुगामिनी] (१) पश्चाहर्ती । पीछे चलनंवाला। (२) समान श्राचरण करनेवाला। (३) श्राज्ञाकारी । हुक्म पर चलनेवाला। (४) सहवास वा संभोग करनेवाला।

द्यनुर्गीत-सङ्घा पुं० [सं०] एक छंद का नाम । दे० 'गीता' । द्यनुर्गीता-संज्ञा श्ली० [सं०] महाभारत के श्रश्वमेघ पर्व के १६ से १२ श्रध्याय तक का नाम ।

भ्रजुगुगा-संज्ञा पुं [सं ] एक कान्यालंकार जिसमें किसी वस्तु के पूर्व गुगा का दूसरी वस्तु के संसर्ग से बढ़ना दिखाया जाय। उ ----(क) मुक्तमाल तियहास ते श्रधिक स्वेत हूँ जाय। (ख) महगृहीत पुनि बात बस तापर बीछी मार। ताहि पियाई बारूनी कहै। कैंगन उपचार।—तुलसी।

अनुगृहीत-वि॰ [सं॰] (३) जिस पर अनुमह किया गया हो। उपकृत। (२) कृतज्ञ।

अनुम्रह—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अनुगृहीत, अनुग्राही, अनुग्राहक]
(१) दुःख दूर करने की इच्छा । कृपा । दया । अनुकंपा ।
(१) अनिष्ट-निवारण । उ०—शंकरदीन दयाल अब, यहि
पर होड कपाल । शाप अनुग्रह होय जिहि नाम शोप ही

पर होतु कृपाल । शाप श्रनुम्रह होय जिहि, नाथ थोर ही काल ।—नुलसी ।

अनुप्राहक-नि० [सं०] [स्त्री० अनुप्राहिका] श्रनुप्रह करनेवाला । कृपालु । सहायक । उपकारी ।

ग्रनुग्राही-वि॰ दे॰ ''श्रनुग्राहक ''।

ग्रनुघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाश । संहार ।

श्रमुचर—संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० श्रमुचरी ] (१) पीछे चलनेवाला। दास। नैाकर। (२) सहचर। साथी।

अनुचिंतन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) विवार । ग़ै।र । (२) भूजी हुई बात को मन में लाना ।

ग्रनुचित-वि॰ [सं॰ ] श्रयोग्य। श्रयुक्त । श्रकर्तं व्य । नामुनासिब । बुरा । ख़राब ।

ग्रनुज-वि० [सं०] जो पीछे उत्पन्न हुन्ना हो।

संज्ञा पुं० [क्शी० श्रनुजा] (१) छोटा भाई। (२) एक
 पैश्वा। स्थल-पद्म।

अनुजीवी-वि॰ [सं० अनुजीविन्] [स्त्री० अनुजीविनी ] सहारे पर जीनेवाला । श्राश्रित ।

संज्ञा पुं० सेवक। दास।

त्रानुज्ञा—संज्ञा स्रं। [सं] (१) श्राज्ञा। हुक्म। श्रनुमित। इजाज़त। (२) एक कान्यालंकार जिसमें दूषित वस्तु में के हिं
गुण देख कर उसके पाने की इन्छा का वर्णन किया जाय।
उ०—चाहति हैं हम श्रीर कहा सखि, क्यों हूँ कहू
पिय देखन पावैँ। चेरियै सों जु गुपाज रचे तो चला री
सबै मिलि चेरी कहावैँ।—रसखान।

अनुज्ञापन-संज्ञा पुं० [सं०] (३) आज्ञा देना । हुक्म देना। (२) जताना । बतलाना।

अनुनप्त-विं० [सं०] (१) तपा हुआ। गर्म। (२) दुःखी। खेदयुक्त। रंजीदा।

अनुताप—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अनुतन्त] (१) तपन । दाह । जलन । (२) दुःख । खेद । रंज । (३) पछतावा । अफसोस । अनुत्क—वि० [सं०] [की० अनुत्का] उत्कंठारहित । अनुत्सुक ।

श्रभिकाषारहित । बिना कालसा का ।

त्रानुत्तर-वि॰ [सं॰ ] निरुत्तर । लाजवाब । कृायल । संज्ञा पुं॰ जैन देवताश्रों का एक भेद ।

**ग्रानुद्र-**नि० [सं०] [स्री० श्रनुदरा ] कृशोद्र । दुवला पतला ।

श्चानुदात्त—वि० [सं०] (१) छोटा। तुच्छ । जो उश्वाशय न हो। (२) नीचा (स्वर)। लघु (उश्वारण)। (३) स्वर के तीन भेदों में से एक।

ग्रनुद्नि-कि॰ वि॰ [सं॰] नित्यप्रति । प्रति दिन । रोज़मर्रा ।

ग्रानुद्धत-वि० [सं०] (१) जो उद्धत न हो । श्रनुग्र । साैम्य । शांत । (२) विनीत ।

ग्रनुद्धर्प-संज्ञा पुं० [स०] उद्गोग का श्रभाव। शांति।

ग्रनुद्यमी-वि० [स०] उद्यमरहित । श्रालसी । सुस्र । श्रहदी ।

अनुभावन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अनुभवक, अनुभवित, अनुभवि ] (१) पीछे चलना । अनुसरण । (२) अनुकरण । नक्स । (३)

श्रनुमंधान । खोज। (४) बार बार बुद्धि दें।इाना । विचार । चिंतन ।

त्रानुनय—गंगा पुं० [सं०] (१) विनय। बिनती । प्रार्थना (२)

यानुनाद्—संजा पुं० [सं०] [ध० व्यतनारित] प्रतिथ्वनि । गूँज। गुंजार ।

अनुनादित—वि । सं । प्रतिध्वनित । जिसका श्रनुनाद या गुँज हुई हो ।

यानुनात्मिक-विव [संव] जो ( श्रहर ) मुँह धीर नाक से बीला जाय। जैसे क, ज, या, न, मधीर श्रनुस्वार।

श्रानुपकार—संभा पुं० [स०] [ति० श्रानुपकारक व्यनुपकारीः] (१) उपकार का श्रभाव । (२) श्रपकार । हानि ।

श्राजुपकारी-वि∘ सिं∘ (१) उपकार न करनेवाला। श्रपकार करने-वाला । हानि करनेवाला । (२) फजूल । निकम्मा ।

ब्रजुपगत-वि० [सं०] त्र का।

स्रनुपद्र—क० वि० [सं०](१) पीछे पीछे। क्दम व क्दम। (२) अनंतर। बाद ही।

ग्रनुपधा-संज्ञा स्री० [सं०] वंचकता।

अनुप∘ीत—वि॰ [सं॰] (१) श्रमाप्त । न लाया हुआ । (२) जिसका उपनयन-संस्कार न हुश्रा हो ।

अनुपन्यास-संज्ञा पुं० सि० । प्रमाण वा निश्चय का अभाव। असमाधान।

अनुपर्णस्-रंजा स्रा० [सं०] (१) उपपत्ति का स्रभाव । स्रसमाधान । स्रसंगति । स्रसिद्धि । (२) समाप्ति । असंपन्नता । स्रसमर्थता ।

अनुपपन्न-वि॰ [सं॰] अर्पातपादित । अयुक्त । जो साबित न हुआ हो ।

अनुपम-वि॰ [सं॰] [संश ऋतुपमतः] उपमारहित । बेजोड़ । जिसकी टक्कर का दूसरा न हो । बेसिरख । बेनज़ार ।

अनुपमना—संज्ञा स्रः ० [सं०] अनुपम दोना । उपमा का सभाव । बेजोड्पन ।

मनुपमेय-वि॰ दे॰ "मनुपम"।

अनुपयुक्त-वि० [सं०] [संहा अनुपयुक्तता ] अयोग्य । बेडीक । बेडब ।

ग्रनुपयुक्तता-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रयोग्यता । बेढबपन ।

ग्रजुपयाग-संज्ञा पुं० [स०] (१) व्यवहार का श्रभाव । काम में न काना । (२) हुम्बंबहार ।

त्रानुपयागिता-संज्ञा श्ली० [सं०] उपयोगिता का श्रभाव । निरर्थकता।

श्चानुपणेगि-वि० [सं० ] [संजा अनुपयंगिता] वेकाम । व्यर्थ का । वेमतलव का । वेमसरफ़ ।

ग्रनुपलब्य-वि॰ [स॰] ग्रप्राप्त । न मिला हुग्रा ।

त्रानुपलिक्य-संज्ञा स्त्री० [स०] [व० त्रनुपलक्य] श्राप्ता स । न

त्रानुपदाय-नंजा पुं० [सं०] रोग-ज्ञान के पाँच विधानों में से एक जिसमें श्राहार बिहार के बुरे फल के। देख यह निश्चय किया जाता है कि रोगी की श्रमुक रोग है। दे० "उपशय"।

श्रानुपस्थित--वि० [स०] जो सामने न हो । जो मीजूद न हो । श्रविद्यमान । गैरहा∳िर ।

द्यानुपश्चिति--मंजा स्त्री० [सं०] [गि० श्रनुपरियत | श्वविध-भानता । गेर माजूदगी ।

अपनुपात--संगापुंग् [सं० | गिर्धात की हैराशिक किया। तीन दी हुई संख्याओं के द्वारा चौथी को जानना।

अनुपानक—मंता पुं० िस० विश्वहत्या के समान पाप जैसे, चोरी, ऋउ बोजना, परस्रोगमन इत्यादि ।

श्चनुपादक-संशा पुं० [सं०] तंत्र के श्वनुसार आकाश से भी सृक्ष्म एक सक्षा

श्रातुपान-संज्ञा पुं० [सं०] वह वस्तु जो श्रीवध के साथ या जपर'से खाई जाय।

ग्रानुपूर्व-धि० [सं०] यथाकम । श्रानुकमिक । सिवासिलेवार । ग्रानुपेत-धि० [सं०] जो शिका वा दीका के लिये गुरु के यहां भर्ती न सुश्रा हो । श्रदीकित ।

ग्रनुप्त⊷वि० [सं०] जो योषान गया हो । बिना थोषा हुन्ना । त्रनुप्रादान⊸का पुं० [सं० } खाना । भक्ष्या ।

क्रिं० प्रo-करना।—देना ।—होना । उ०-कश्चु दिन पवन कियो अनुप्राशन रोक्यो श्वास यह जानी ।—सूर ।

अनुप्रास-संज्ञा पुं० [सं०] वह शक्तालंकार जिसमें कि नी पर में एक ही अकर बार बार आकर उस पर की अधिक शोभा का कारण होता है। वर्णवृत्ति। वर्णमंत्री। वर्णसाम्य। उ०— काक कहिं कलकंठ कठारा।—तुलसी।

इसके पांच भेद हैं:---क्षेकानुप्रास, कृत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, श्रेत्यानुप्रास, श्रीर जाटानुप्रास।

अनुप्रेक्षा-संज्ञा० स्त्री० [सं०] (१) नेत्र गड़ाकर देखना । ध्यान से देखना । (२) प्रंथ के अर्थ का मनन अर्थात् मन से अभ्यास । परित विषय का एकाम चित्त से चिंतन । अनुबंध-एंजा० पुं० [सं०] (१) बंधन । लगाव । (२) श्रागापीछा । उ० — किसी कार्य्य की करने के पहिले उसका श्रनुबंध सीच लेना चाहिए । (३) ज्याकरण में प्रत्यय का वह लोग होनेवाला इत्संज्ञक सांकेतिक वर्णा जो गुण वृद्धि आदि के लिये उप-योगी हो । (४) वात, पित्त, श्रार कफ़ में से जो श्रप्रधान हो । (४) वेदांत में एक एक विषय का श्रधिकरण । (६) श्रारंभ । (७) श्रनुसरण । (८; होनेवाला श्रभ वा श्रग्रभ ।

ग्रानुबंधी-वि॰ [सं॰ त्रानिधन्] [स्त्री॰ त्रानुबंधिनी] (१) संबंधी। लगाव रखनेवाला। (२) फलस्वरूप । परिणाम-स्वरूप। संज्ञा॰ स्त्री॰ (१) हिचकी। (२) प्यास।

अप्रज्ञचेश्य—रंज्ञा॰ पुं० [सं०] (१) स्परण वा बोध जो पीछे हो। (२) किसी वस्तु की हुलकी हो गई हुई सुगधि को पुनः तीव् करना। गधोद्दीपन।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

श्चानुभव-संज्ञा० पुं० [सं०] [वि० श्रनुभवं] (१) वह ज्ञान जो साज्ञात् करने से प्राप्त हो। स्मृतिभिन्न ज्ञान। उ०—सब जीव पीड़ा का श्रनुभव करते हैं। (२) परीचा द्वारा प्राप्त ज्ञान। उपलब्ध ज्ञान। तजरबा। उ०—उसे इस कार्य का श्रनुभव नहीं हं।

श्रनुभवना क्र—िकि० स० [स० श्रनुभव] श्रनुभव करना । बोध करना । उ०—मोहि सम यहि श्रनुभएउ न दूजे । सब पायऊँ रज पावनि पूजे ।—तुलसी ।

अनुभवी-वि॰ [सं॰ अनुभिवत्] अनुभव रखनेवाला । जिसने देख सुन कर जानकारी प्राप्त की हो । तजरबेकार । जानकार ।

श्रानुभाव—रज्ञा पुं० [ सं०] (१) प्रभाव। महिमा। बड़ाई । (२) काव्य में रस के चार श्रंगों में से एक। वे गुगा श्रोर क्रियाएँ जिनसे रस का बोध हो। चित्त के भाव की प्रकाश करनेवाली कटाज रोमांच श्रादि चेष्टाएँ। श्रनुभाव के चार भेद हैं। सात्विक, कायिक, मानसिक, श्रीर श्राहार्थ्य। हाव भी इसी के श्रंतर्गत माना जाता है।

श्रानुभावी—वि० [सं० श्रनुभावित्] [स्त्री० श्रनुभाविती] (१) जिसे श्रनुभव वा संवेदना हो । साचात्कार-कारक । (२) वह साच्य जिसने सब बातें ख़ुद देखी सुनी हों। चश्मदीद गवाह। (३) मृतक के वे संबंधी जिन्हें उसके मरने का शौच लगे या जो श्रायु श्रादि में उससे छोटे हों।

श्रानुभूत—िव॰ [सं॰] (१) जिसका श्रनुभव हुश्रा हो । जिसका साचात् ज्ञान हुश्रा हे। (२) परीचित। तजरबा किया हुश्रा। श्राज़मूदा।

या०--श्रनुभूतार्थ।

श्रनुभूति—संज्ञा हा० [सं०] श्रनुभव। परिज्ञान। श्राधुनिक न्याय के श्रनुसार इसके चार प्रकार हैं — प्रत्यक, श्रनुमिति, उपमिति श्रीर शब्दबोध।

भानुभाग-संज्ञा पुं० [सं०] बह ज़मीन जो किसी काम के बदले में माफ़ी दी जाय। माफ़ी। व्हिदमती। अनुमति—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) त्र्याज्ञा । श्रनुज्ञा । हुकम । (२) सम्मति । इजाज़त । (३) पूर्णिमा जिसमें चंद्रमा की कजा पूरी न हो । चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा ।

अनुमरण-संज्ञा पुं० [स०] पश्चात् मरणं । पति के साथ विधवा स्त्री का चितारोहण । सती होना ।

अनुमान-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अनुमानित, अनुमिति] (१) अटकल । अंदाज़ा । विचार । भावना । क्यास । (२) न्याय के अनुसार प्रमाण के चार भेदों में से एक जिससे प्रत्यन्त साधन के द्वारा

श्रप्रत्यच साध्य की भावना है। । इसके तीन भेद हैं—
(क) पूर्वंवत् वा केवलान्वयी, जिसमें कारण द्वारा कार्य्य का जान हो, जैसे बादल देखकर यह भावना करना कि पानी बरसेगा।
(ख) शेषवत् वा व्यत्तिरेकी, जिसमें कार्य्य की प्रत्यच देखकर कारण का श्रनुमान किया जाय। जैसे नदी की बाढ़ देखकर श्रनुमान करना कि उसके चढ़ाव की श्रोर पानं बरसा है। श्रोर (ग) सामान्यतोदष्ट वा श्रन्वयव्यतिरेकी—नित्य प्रति के सामान्य व्यापार को देखकर विशेष व्यापार का श्रनुमान करना। जैसे किसी वस्तु की स्थानांतर में देखकर उसके वहां लाये जान का श्रनुमान।

त्र्यनुमाननाक्ष-कि० स० [सं० श्रतुमान] श्रनुमान करना । सोचना । श्रंदाज़ा करना । उ०---समय प्रतापभानु कर जानी । श्रापन श्रति श्रसमय श्रनुमानी ।---तुलसी ।

श्रजुमित⊷वि० [सं०] अनुमान किया हुन्ना । विचारा हुन्ना। श्रंदाज़ा हुन्ना। •

ग्रजुमिति—पंजा स्रा० [ सं० ] (१) श्रजुमान । (२) नवीन न्याय के श्रजुसार श्रजुभूति के चार भेदों में से एक जिसमें किसी वस्तु के ब्याप्त गुणों के कारण श्रन्य वस्तु का श्रजुमान किया जाय ।

**ग्रनुमेय-**वि० [ सं० ] श्रनुमान के योग्य ।

अनुमोदन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रसन्नता का प्रकाशन। ख़ुश होना। (२) समर्थन। ताईद।

अनुयायां—वि० [सं० अनुयायन् ] [स्ती० अनुयायिनी ] (१) अनु-गामी । पीछे चलनेवाला । (२) अनुकरण करनेवाला । शिक्षा वा आदर्श पर चलनेवाला । (३) अनुचर । सेवक । दास । पैरोकार ।

ग्रजुयुक्त-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसके संबंध में श्रजुयोग किया गया हो। जिसके विषय में जुळ, प्रश्न किया गया हो। जिज्ञासित।(२) निंदित।

म्रानुगाग-संज्ञा पुं० [सं०] प्रश्न । जिज्ञासा । पूछ पाछ ।

अनुदाजन—संज्ञा पुं० [सं०] [बि० अनुयाजित, अनुयोज्य] पूछने की किया। प्रश्न करना।

अनुयोजित-वि॰ [सं॰ ] जिसके विषय में पूछ पाछ की गई हो। अनुयोज्य-वि॰ [सं॰ ] (१) प्रष्टव्य । जिसके विषय में पूछ पाछ की श्रावरयकता हो। (२) निंदनीय । बुरा।

- अनुरंजन-संजा पुं० [सं०] (१) अनुराग । आसिक्तः। श्रीति । (२) दिखयहस्राव ।
- श्रानुरक्त-वि० [सं०] (१) श्रानुरागयुक्त । श्रासक्त । प्रेमयुक्त । (२) लीन ।
- श्रनुरत-वि॰ [ सं॰ ] लीन । श्रासक्त । श्रनुरागी । प्रिय ।
- श्रानुरति—संज्ञा श्लां० [सं०] [बि० श्रनुरक्त ] लीनता। श्रासक्ति। श्रनुराग। ग्रीति।
- त्रानुरस-संज्ञा पुं० [सं०] गोषा रस । श्रप्रधान रस । वह स्वाद जो किसी वस्तु में पूर्ण रूप से न हो।
- श्रामुराग-संज्ञा पुं० [सं०] [ध० श्रमुरागा ] श्रीति । प्रेम । श्रासिक । प्यार । सुदृश्यत ।
- श्चातुरागना \*-- कि॰ स॰ | सं॰ अनुराग | प्रीति करना । प्रेम करना । श्रासक्त होना । उ॰--- श्वस कहि असे भूप श्रनुरागे । रूप श्रनुष विसोकन सागे ।--- तुससी ।
- ऋनुरागी—विव [संव अनुरागन्] [स्त्रीव अनुरागिनी] अनुराग रखनेवाला । प्रेमी ।
- श्रानुराध-रांगा पुं० [सं० ] श्रिनती । विनय । श्राराधन । प्रार्थना । याधना । उ०—मैं अपनी कुलकानि दरानी । कैसे स्याम श्राधानक प्राप, मैं सेवा नहिं जानी । वहें चूक जिय जानि सखी सुन, मन ले गए खुराय । तन ते जात नहीं मैं जान्यें जियो स्याम अपनाय । ऐसे हंग फिरत हरि घर घर भूलि कियो अपराध । सूर स्याम मन देहि न मेरे। पुनि करिहाँ अनुराध ।—सूर ।
- अनुराधना मिलि कर [सं अनुराध] विनय करना । विनती करना । मनाना । प्रार्थना करना । उ० — कान्ह वित जाऊँ ऐसी आरि न कीजैं । जोइ जोइ भावें सोइ सोइ सीजैं ।... में आजु तुम्हें गहि बांधों । हाहा करि करि अनुराधों । —सूर L
- अनुराधा—संज्ञा श्ली० [सं०] २७ नक्तर्रो में १७ वॉ नक्तर्रा । यह सात तारों के मिकने से सर्पाकार है ।
  - विशेष-"भादीं सुकला छुट्ट की जी अनुराधा होय, ताता संवत यों जुड़े, भूला रहे न कीय।" यह नक्त्र बहुत शुभ और मांगलिक समका जाता है।
- अनुरूप-वि० [सं०] [संज्ञा अनुरूपता] (१) तुल्य रूप का। सदश । समान । सरीखा। (२) येग्य । अनुकूज । उपयुक्त । उ०--पूजा कीन्द्रि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वर माँगा।--तुलसी।
- अनुरूपक-संज्ञा पुं० [सं०] प्रतिमा । प्रतिमूर्सि । ३० सोभि-यत दंत रुचि सुभ्र उर भ्रानिये । सत्य जनरूप अनुरूपक बखानिये। केशव।
- अनुक्षता। उपयुक्तता।

- श्रानुरोध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रुकावट । बाधा । उ०—सदस्स सलपन हैँ कुसल कृपाल कोसल राउ । सील सदन सनेह सागर सहज सरल सुभाउ । नींद भूख न देवरहि परिहरे को पछिनाउ । धीरधुर रघुवीर को नहिँ सपनहुँ चित चाउ । सोधु चिन, श्रानुरोधु ऋतु को बोध विहित उपाउ ।— नुलसी ।
  - (२) प्रेरगा। उत्तेजना । उ०—सत्य के श्रनुरोध से मुक्ते यह कहनाही पड़ता है । (३) श्राप्रह । दबाव । विनय-पूर्वक किसी बात के लिये हट । उ०—उसका श्रनुरोध है कि मैं श्रेंगरेज़ी भी पहुँ।
- अनुरुप्त-संज्ञा पुं० [सं०] (१) लेपन । किसी तरल वन्तु की तह चढ़ाना । (२) सुगधित दृष्यों वा भ्रापधे का मर्दन । अबटन करना । बटना लगाना । (३) लीपना । पोतना ।
- अनुरोम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उँचे से नीचे की भ्रोर भाने का कम । उतार का सिलसिला । (२) उत्तम से भ्रथम की भ्रोर भ्राता हुआ श्रेणी-कम । (३) संगीत में सुरों का उतार । भ्रयरोही ।

या०-धनुलोम विवाह।

- अनुलोम विवाह—मंगा पुं० [सं०] उच्चवर्ष के पुरूप का अपने से किली नीच वर्षों की की के साथ विवाह । जैसे आह्मश्रा का चत्रिया वेश्या वा श्रूदा से, चित्रय का वेश्या वा श्रूदा से क्रीर वेश्य का श्रूदा से विवाह । ऐसे संबंध से जो संतित होती है वह "अनुकोम संकर" कहजाती हैं।
- अनुस्रोमज-वि० [सं०] [स्त्री० अनुस्रोमजा] वह (संतान) जो अनु-स्रोम विवाह से उत्पन्न हो ।
- ब्रानुलेशमन—संज्ञा पुं० [सं०] वह श्रोपघ जो पेट में पड़े हुए गोटीं को ढीला कर गिरा दे। कोष्टवद्ध को द्र करनेवाली रेचक वा भेदक श्रोपघ।
- श्रनुवत्सर—संज्ञा पुं० [सं० ] ज्योतिष के श्रनुसार जो पांच वर्षों का युग होता है उसका चीथा वर्ष । कि० वि० प्रतिवर्ष । सालाना ।
- अनुसर्श्वन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अनुसरया । अनुगमन । (२) अनुकरया । समान आचरया । (३) किसी नियम का कई स्थानें पर बार बार जगना ।
- अनुवर्ती-वि॰ [सं॰ अनुवार्तन्] ] स्त्री॰ अनुवर्तिना ] अनुसरण करनेवाला । अनुसार बरताव करनेवाला । अनुयायी । अनुगामी । पैरवी करनेवाला ।
- अभुवा ं र्नंशा पुं० [सं० प्रन्प काल युक्त] (१) कुप् के जगत का वह भाग जंहां खड़े होकर पानी खीखते हैं। (२) पानी निकासने के सिये खोदा हुआ गड्डा। चेंदा। चेंद्या। (३) तास के पास का वह स्थान जहां से टोकरी व दौरी के द्वारा

खेत सींचने के लिये पानी जपर फेंकते हैं । चौना । संज्ञा पुं० [सं० पनस्] व्यभिचार-देख।

अप्रज्ञाक-सहा पुं० [सं०] (१) प्रंथ-विभाग । प्रंथावयव । प्रंथ-खंड । अध्याय वा प्रकरण का एक भाग । (२) वेंद के अध्याय का एक ग्रंश ।

अनुवाचन—संज्ञा पुं० [सं०] यज्ञों में विधि के अनुसार मंत्रों का पाठ।

अनुवाद—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पुनरुक्ति। पुनर्कथन। दोहराना।
(२) भाषांतर। उल्था। तर्जुमा। (३) न्याय के अनुसार वाक्य का वह भेद जिसमें कही हुई बात का फिर फिर स्मरण और कथन हो। जैसे 'अन्न पकाग्रो, पकाग्रो, पकाग्रो, शीघ पकाग्रो, हे प्रिय! पकाग्रो '। इसके देा भेद हैं — जहाँ विधि का अनुवाद हो वहाँ शब्दानुवाद और जहाँ विहित का हो वहाँ श्र्यानुवाद होता है। (३) मीमांसा के अनुसार वाक्य के विधि प्राप्त आशय का दूसरे शब्दों में समर्थन के जिये कथन। यह तीन प्रकार का है—(क) भूतार्थानुवाद, जिस में आशय की पुष्टि के लिये भूत काल का उल्लेख किया जाय, जैसे पहिले सत् ही था। (ख) स्तुत्यर्थानुवाद, जैसे, वायु ही सब से बढ़ कर फेंकनेवाला देवता है। (ग) गुणानुवाद, जैसे दही से हवन करे।

अनुवादक-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रनुवाद करनेवाला । भाषांतर करने-वाला । उल्था करनेवाला ।

ग्रनुवादित-वि॰ [ सं॰ ] श्रनुवाद किया हुश्रा।

श्रनुवादी—वि० [सं०] संगीत में स्वर का एक भेद जिसकी किसी राग में श्रावश्यकता न हो श्रोर जिसके खगाने से राग श्रशुद्ध हो जाय।

ग्रनुवासन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वस्त्रादि के। सुगंधित करना । महकाना। (२) सुश्रुत के श्रनुसार पिचकारी के द्वारा तरल श्रीपथ शरीर के भीतर पहुँचाना। श्रनिमा।

अनुवासनवस्ति—संज्ञा र्झा० [सं०] (१) सुगंधित करने का यंत्र। पिचकारी। (२) शरीर के भीतर तरख श्रीषध पहुँचानं की पिचकारी।

त्रानु बृत्ति—संज्ञा स्त्री ० [ सं० ] किसी पद के पहिले श्रंश से कुछ वाक्य उसके पिछले श्रंश में श्रर्थ के। स्पष्ट करने के लिये लाना, जैसे राम घर गए हैं श्रोर गोविंद भी (घर गए हैं।)

अनुवेदय-संज्ञा पुं० [सं०] वह बाह्यण जो मंगल वा शांति कर्म करनेवाले से एक घर के श्रंतर पर रहता हो। मनु ने किसी मंगल वा शांति कर्म में ऐसे बाह्यण को भोजन कराने का निषेध किया है।

त्र्यनुदाय—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अनुगर्यो] (१) पूर्व द्वेष । पुराना बेर । श्रदावत । (२) मन्गड़ा । वादविवाद । कहा सुनी । गर्मागर्मी । चैा • — क्रीतानुशय = वे नियम जा कय विकय के भागड़े से संबंध रक्तें । नारद स्मृति में ये बड़े विस्तार के साथ कहे गए हैं।

अनुरायाना—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] परकीया नायिका का एक भेद ।
वह नायिका जो श्रपने प्रिय के मिलने के स्थान के नष्ट हो
जाने से दुखी हो । यह तीन प्रकार की होती है—(क)
संकेत-विघटना—वर्त्तमान संकेत नष्ट होने से दुखी । (ख)
भावि-संकेत-नष्टा—भावी संकेत के नष्ट होने की संभावना
से संतापित श्रीर (ग) रमण्-गमना—मिलने के स्थान पर
प्रिय गया होगा श्रीर मैं नहीं पहुँच सकी, यह श्रनुमान
कर जो दुखित हो ।

अनुराशीं जि॰ [सं॰] (१) बैरी । द्वेषी । (२) क्तगड़ालू।
(३) पश्चात्तापयुक्त । पछतानेवाला । (४) चरणों पर पड़ कर
प्रणाम करनेवाला । (४) श्रनुरक्त । लीन । श्रासक्त ।
संज्ञा ख्री॰ रेगा विशेष । एक प्रकार की फुसी जो पैर
में होती है ।

ग्रनु**रार**-संज्ञा पुं० [सं०] राजस ।

अनुशासक—संज्ञा पुं० [स०] (१) श्राज्ञा देनेवाला । श्रादेश देनेवाला । हुक्स देनेवाला । (२) उपदेष्टा । शिचक । (३) देश वा राज्य का प्रबंध करनेवाला । हुकूमत करनेवाला ।

अनुशासन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रनुशासक, श्रनुशासनीय, श्रनुशासित ]
(१) श्रादेश । श्राज्ञा । हुक्म । (२) उपदेश । शिका । (३)
व्याख्यान । विवरण । (४) महाभारत का एक पर्व ।

अनुशासनीय-वि॰ [सं॰] (१) आज्ञा देने के योग्य। आदेश देने के योग्य। हुक्म देने के लायक़। (२) उपदेश देने के योग्य। शिक्ता देने के योग्य। (३) प्रबंध करने के योग्य। हुकूमत करने के लायक़।

ग्रनुशासित-वि॰ [सं॰] (१) जिसको श्राज्ञा दी गई हो। जिसकी श्रादेश दिया गया हो। जिसको हुक्म दिया गया हो। (२) उपदिष्ट। शिचित (३) जिसका प्रबंध किया गया हो। जिसपर हुकूमत की गई हो।

अनुशास्त्रन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अनुशीसनीय, अनुशीसित] (१) चिंतन । मनन । विचार । आलोचन । (२) पुनः पुनः अभ्यास । आनृति ।

ग्रनुशीलनीय-वि॰ [सं॰] (१) चिंतन करने के योग्य। मनन करने के योग्य। विचार वा श्रालीचना करने के योग्य। (२) श्रभ्यास करने के योग्य।

म्रानुश्राविक-वि॰ [सं॰ ] परंपरा से श्रुति द्वारा प्राप्त परलोक-विषयक (ज्ञान), जैसे स्वर्ग, देवता, श्रमृत, इत्यादि का।

श्चानुषंग-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रतुषंगी, श्रानुषंगिक ] (१) करूगा । द्या। (२, संबंध। लगाव। साथ। (३) प्रसंग से एक वाक्य के श्वागे श्रीर वाक्य लगा लेना। जैसे 'राम वन की गए श्रीर लक्ष्मग् भी'। इस पद में 'भी'' के भ्रागे 'वन की गए' वाक्य श्रमुपंग से समक्त लिया जाता है। (४) न्याय में उपनय के श्रर्थ को निगमन में ले जाकर घटाना। किसी वस्तु में किसी भार के तुल्य धर्मों का स्थापन करके उसके विषय में कुछ निश्चय करना। उ०—घट श्रादि उत्पत्ति धर्मोवाले हैं। (उदाहरगा) वैसे ही शब्द उत्पत्ति धर्मोवाला है (उपनय), इस लिये शब्द श्रानित्य है (निगमन)।

**ग्रनुषंगी-**वि० [सं०] संबंधी ।

त्राजुष्टुप्—संज्ञा पुं० [सं०] श्रष्टालरपदी छंद। ३२ श्रलरों का एक वर्ण छंद जिसमें श्राठ श्राठ वर्ण के चार पद वा चरणा होते हैं, प्रत्येक चरण का पांचवां श्रलर सदा लघु श्रीर छुठाँ सदा गुरु होता है तथा दूसरे श्रीर चीथे चरण में सातवां लघु होता है, बाकी के लिये कोई नियम नहीं है।

"छंदः प्रभावर" के अनुसार ये छंद अनुष्टुप् हैं, माखव-भीडा, प्रमाखिका, लक्षी, विपुला, गजगति, विद्युत्माला, मिलका, तुंग, पद्म, चितान, रामा, नराचिका, चित्रपदा, श्रोर श्लोक। इनके लक्ष्या श्रीर भंद जुदे हैं।

श्रानुष्टान-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) कार्य्य का श्रारंभ । किसी काम का श्रुरू । (२) नियमपूबक के हैं काम करना । (३) शाक्ष-विहित कमें करना । (४) किसी फल के निमित्त किसी देवता का श्राराधन । प्रथाग । पुरक्षरण ।

अनुष्या-निव्[संव] जो गर्मन हो। ठंडा। संज्ञापुंक कमला।

अनुसंधान-संज्ञा पुंि सिं् ] [किं अनुसंधानना ] (१) पश्चाद् गमन । पीछे जगना । (२) अन्वेषया । स्रोज । द्वाँ व । जांच पड़ताल । तलाश । तहकीकात । (३) चेष्टा । प्रयक्ष । कोशिश ।

श्रनुसंधानना श्र-कि० स० [स० अनुसन्धन] (१) खोजना। दूँढना। (२) सोचना। विचारना। उ०—हृद्य न कञ्ज फल श्रनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना।—नुससी।

अनुसंधि-संज्ञा र्छा ० [सं०] गुप्त परामर्श । श्रंतरंग मंत्रणा। भीतरी बात चीत । पड्चक ।

श्रमुसायना अन्संशा श्रां० दे० "श्रमुशयाना" ।

श्रनुसर \*-वि॰ दे॰ 'श्रनुसार।''

अनुसरण-संज्ञा पुं० [सं०] [फ्रि० श्रनुसरना, श्रनुसाना] (१) पीछे चलना। साथ साथ चलना। (२) श्रनुकरण। नकृत। (३) श्रनुकृत श्राचरण।

श्रानुसरना \*-कि॰ स॰ [सं॰ श्रनुसरय ] (१) पीछे चक्तमा। साथ साथ चंत्रना । ड॰---जिमि पुरुषद्दि श्रनुसर् परिकृद्दि ।---तुलसी।

(२) श्रजुकरण करना । नक्ज करना । उ॰ —कहडु सो प्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति श्रनुसरई ।—तुलसी । अनुसार-वि० [सं०] अनकूल । सहश । समान । मुआफिक । उ०-मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार ही काव्य किया है। विशेष-बह शब्द संरकृत में संज्ञा है पर हि दी में इसका प्रयोग विशेषयावत् ही होता है।

अनुसारना अनिकृत स० [सं० अनुसरण ] (१) अनुसरण करना। अनकृत आचरण करना। (२) आचरण करना। उ०-ऐसे जनम करम के ओछे श्रोछे ही अनुसारत।—सूर। (३) कोई कार्य्य करना।

चिरोष-कि लोग योगिक किया बनाने में प्रायः किसी भी संज्ञा शब्द के साथ इस किया को जोड़ देते हैं। उ०—(क) तब ब्रह्मा विनती अनुसारी।—सूर। (स) ताते कछुक बात अनुसारी। छुमिंब देखि बड़ि चूक हमारी।—तुस्तरी। (ग) सादर सिंहासन बैठारी। तिसक सारि अस्तुति अनुसारी।—तुस्तरी। (घ) कांपि रहे छिन सोवत हुँ कछु भाखिबो मूँ अनुसारि रा है।—पद्माकर। (च) नींद भूख प्यास ताहि आधी हु रही न तन, आधे हु न आसर सकत अनुसारि के। वेते तीर जी सी एक सहर निहारियत, तो तीं केंगे सच सुद्मा सहरन धारती। कहे पद्माकर चंहीं जी बरदान तो तीं केंगे बरदानन के गान अनुसारती। —पद्माकर।

अनुसारी #-वि॰ [सं०] अनुसरण करनेवाला । अनुकरण, करनवाला ।

अनुसाल-संज्ञा पुं० [सं० असु + हिं० सालना ] वेदना । पीड़ा । उ०--यहां भीर कासों कहिंदों गरुड़गामी । मधुर्केटभ मथन, सुर भीम केशी-भिद्म, कंस-कुल-काल, अनुसाल-हारी।-सूर।

ग्रनुसृति—संज्ञार्श्वा० [सं०] (१) श्रनुसरया। पीछे जाना । (२) नक्जा। पैरवी।

अनुस्नान-संज्ञा पुं० [सं०] शिव पर चढ़े निर्मास्य की धारण करना।[पाश्चपत-दर्शन]

श्चनुस्यूत-वि० [सं०] (१) सीया हुआ। (२) पिराया हुआ। (३) प्रंथित । गूँथा हुआ। (४) संबद्ध। श्रेगीबद्ध। सिकासिकोवार।

श्रानुस्तार-संज्ञा पुं० [सं०] स्वर के पीछे उत्तारण होनेवाला एक श्रानुनासिक वयां, जिसका चिह्न (ं) है। निगृहीत । इसे श्राश्रयस्थानभागी भी कहते हैं क्योंकि जिस स्वर के पीछे यह लगेगा उसी का सा उत्तारण इसका होगा । (२) स्वर के जपर की बिंदी।

**अनुहररा**—संज्ञा पुं० [सं०] अनुकरया। नवृता।

अनुहरत-वि॰ [ कि॰ स॰ अनुहरना का कृरंत रूप ] (१) अनुसार । अनुरूप । समान । ड॰---(क) दंभ सहित कवि अरम सब, छुल समेत ब्यवहार । स्वारथ सिहत सनेह सब, रुचि श्रनुहरत श्रचार । — तुलसी । (ख) बालक सीय के विहरत मुदित मन दोड भाइ । नाम लब कुस राम सिय श्रनुहरत सुंदरताइ । — तुलसी । (२) उपयुक्त । येग्य । श्रनुकृत । उ॰ — (क) श्रव तुम विनय मोरि सुनि लेहू । मोहि श्रनुहरत सिखावन देहू । — तुलसी । (ख) तन श्रनुहरत सुचंदन खोरी । श्यामल गौर मनेहर जोरी । — तुलसी । (ग) मंजु मेचक मृदुल तनु श्रनुहरत भूखन भरनि । — तुलसी ।

ग्रनुहरिया क् ‡-वि० [सं० त्रनुहार ] समान । तुल्य । संज्ञा स्त्री० त्राकृति । मुखानी । उ०-भाज तिलक सर, सोहत भौंह कमान । मुख त्रनुहरिया केवल चंद समान ।—तुलसी।

अनुहार—वि० [सं०] सदश । तुल्य । समान । एकरूप ।
उ०—(क) खंजन नैन बीच नासा पुट राजत यह अनुहार ।
खंजन युग मने। लरत लराई कीर बुमावत रार ।—सूर ।
(ख संपति विपति जो मरन हूँ, सदा एक अनुहार ।
ताको सुकिया जानिए, मन अम चचन बिचार ।—केशव ।
संज्ञा झी० (१) रूप । भेद । प्रकार । उ०—मुग्धा मध्या
प्रौद्र गनि, तिनके तीनि बिचार । एक एक की जानिए, चार

चार श्रनुहार ।—केशव । (२) मुखानी । श्राकृति । ग्रनुहारक-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० श्रनुहारिका] श्रनुकरसा करनवाला । नकृल करनेवाला । सदश कर्म करनेवाला ।

त्रानुहारना क्ष-कि० स० [सं० अनुहारण] तुल्य करना। सदश करना। समान करना। उ०—देखु री! हरि के चंचल तारे। कमल मीन को कहाँ इती छुबि खंजन हू न जात श्रनुहारे।—सूर।

अनुहारि\*—वि० र्झा० [सं० अनुहार] (१) समान । सदश । तुल्य । वरावर । उ०—(क) गिरि समान तम अगम श्रति, पक्षग की अनुहारि । हम देखत पख एक में, मारधो दनुज प्रचारि । —सूर । (ख) जुनरी स्थाम सतार नभ, मुख ससि की अनुहारि । नेह दबावत नींद बौं निरिष निसा सी नारि । —बिहारी । (२) योग्य । उपयुक्त । उ०—वर अनुहारि वरात न भाई । हँसी करइहउ परपुर जाई ।—नुजसी । (३) अनुसार । अनुकूल । मुताबिक । उ०— (क) सुकवि कुकवि निज मित अनुहारी । नृपिह सराहत सब नर नारी । —नुजसी । (ख) कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारि । उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारि ।—नुजसी । विशेष—हस विशेषण का बिंग भी "नाई" के समान है अर्थात् यह शब्द संज्ञा पुं० अंगर संज्ञा स्त्री० दोनों का विशेषण होता है ।

संज्ञा स्त्री॰ श्राकृति । चेहरा । ड॰—(क) सकल मिलन मन दीन दुखारी । देखी सासु श्रान श्रनुहारी ।—तुलसी । (ख) ज्यों मुख मुकुर विलोकिये चित न रहे श्रनुहारि । त्यों सेवत हु निरापने मातु पिता सुत नारि ।— तुलसी ।

ग्रनुहारी—वि० [सं० त्रनुहारिन् ] [स्त्री० त्रनुहारिणी ] श्रनुकरण करनेवाला । नकृत करनेवाला ।

श्चानुक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गत जन्म । पूर्व जन्म । (२)
कुल । वंश । ख़ानदान (३) शील । स्वभाव । (४) पीठ की
हड्डी । रीढ़ । (४) मेहराब के बीच की ईंट । कीली । (६)
यज्ञ की वेदी बनाने के लिये ईंट उठाने की खँचिया ।

श्चान-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जो वेह वेदांग में पारंगत होकर गुरुकुल से श्चाया हो । स्नातक । (२) विद्या-रसिक । (३) चरित्रवान्।

श्चनूजरा\*-वि॰ [सं० श्रन् + उज्ज्वल ] जो उजला वा साफ़ न हो। मैला। उ॰-साछ्य साछी पूतरी श्रनूजरी ऽह ऊजरी है देखि रागी त्यागी ललचात जनजात है।--निश्चल।

अनुठा-वि॰ [सं० अनुत्य, प्रा० अनुद्ध ] [स्री अन्ठी ] (१) अपूर्व । अनेसा । विचित्र । वित्तचर्या । अद्भुत । (२) सुंद्र । अच्छा । बढ़िया ।

ग्रानुडापन—संज्ञा पुं० [ हिं० अनूठा + पन ( प्रत्य० ) ] (१) विचि-त्रता । विलच्चणता । विशेषता । (२) सुंदरता । अच्छापन ।

ग्रानूढ़ा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] बिना ब्याही स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम रखती हो ।

ग्रन्तर\*-वि० [स० त्रनुत्तर ] [स्त्री० त्रन्तरी ] (१) निरुत्तर ।
कायल । (१) चुपचाप बैठनेवाला । मान धारण करनेवाला ।
उ०-बैठी फिर पूतरी श्रन्तरी फिरंग कैसी, पीठ दे प्रवीनी दग
दगन मिलैं श्रनिंद ।---पद्माकर ।

ग्रानृदित-वि॰ [सं॰ ] (१) कहा हुआ । वर्णन किया हुआ। (२) श्रजुवादित । तर्जुमा किया हुआ। भाषांतरित ।

ग्रानृन-वि० [सं०] [स्री० अन्ती] (१) श्रखंड । पूर्या। पूरा। समग्र। (२) श्रन्थुन । श्रधिक। ज्यादा। बहुत।

म्रामृप—वि० [सं०] जलप्राय । जहां जल श्रधिक हो । सज्ञा पुं० (१) जलप्राय देश । वह स्थान जहां जल श्रधिक हो । (२) भैंस ।

वि॰ [सं॰ अनुपम ] (१) जिसकी उपमा न हो । श्रद्धितीय । बेजोड़ । उ॰—(क) कबीर रामानंद के सतगुरु भए सहाय । जग में जुगुत श्रन्प है सो सब दई बताय ।—कबीर । (ख) जिन्ह वह पाई छांह श्रन्पा । फिर नहिं श्राह सहै यह धूपा । —जायसी । (ग) श्ररथ श्रन्प सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकंरद सुवासा ।—तुलसी ।

(२) सुंदर । श्रच्छा । उ॰—ज्यों घर बर कुल होइ श्रनूपा । करिय विवाह सुता श्रनुरूपा ।—नुलसी । श्चानुरू-वि० [सं०] अरुहीन । जिसे जाँच न हो । संज्ञा पुं० सूर्य्य का सारथी, श्वरुण ।

अनुह-वि० [सं०] जिस पर विचार न हो सके। असकेनीय। अनुगा-थि० [सं०] जो ऋगी न हो। जिसे क्रंज न हो। अनृत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मिथ्या। असत्य। सूठ। (२) अन्यथा।

विपरीत । उ० —तोहिं श्याम हम कहा देखावें । अमृत कहा अनृत गुगा प्रगटे सो हम कहा बतावें ।—सूर ।

ग्रानेक-वि॰ [सं॰ ] एक से अधिक । बहुत । ज्यादा । श्रसंख्य । श्रनितत ।

या०-अनेकानेक।

भ्रानेकले। सन-संज्ञा पुं० [सं०] इंद्र।

श्चानेकांत—वि० [सं०](१) जो एकांत न हो।(२) जो स्थिर न हो। चंचल।

भ्रानेकांत्रचाद्-संज्ञा पुं० [सं०] [बि० श्रनेकांतवादी] जैन-दर्शन । स्याद्वाद । म्राईतदर्शन ।

ग्रानेकाचा-वि॰ [सं॰ ] जिसमें बहुत से श्रव् हों । बहुत से स्वरों से संयुक्त । (शब्द वा वाक्य ) जिसमें बहुत से स्वर हों ।

अने कार्थ-वि० [सं०] जिसके बहुत से अर्थ हाँ। अनेकाल-वि० [स०] जिसमें बहुत से अवर हाँ।

अभेगाक्ष-विव्[संव्यानक] बहुत। अधिक । ज्यादा । उव-

(क) बड़ गुनवंत गोसाई चहह संवारह वेगा । श्री श्रसगुनी सँवारह जो गुन करह अनेगा ।—जायसी । (ख) मंडप के मडल मं मं डेत बधू वर को कं क्या छुटावे छोना छूटत श्रिहिन के । रोकि रहे द्वार नेग मांगन श्रमग नेगी बोजत न खाल ब्याल खोजत खिहिन के ।—देव । (ग) चंचल खुर खूँ दं, गिरि गया मूँ दें, जसत रेख कया जाल । सीखित गित वेगिन, लगे श्रमगिन जनु जिन चित्त रसाल—। मितराम ।

कि॰ वि॰ व्यर्थ । उ॰ सुनहु स्याम रघुवीर गासाई मन अनीति रत मेरा । चरन सराज विसारि तुम्हारा निस दिन फिरत अनरा । तुलसी ।

ग्रनेह \*- संशा पुं० [सं० असंतह ] अप्रेम । अप्रीति । विरक्ति । ग्रनेहा-संशा पुं० [सं० ] समय । काल । वक्तः । ग्राने \*-- सशा पुं० दे० ''अनय' ।

क्रानैकांतिक इंतु-संशा पुं० [सं०] न्याय के पाँच हेस्वाभासों में से एक । वह हेतु जो साध्य का एक मात्र साधनभूत न है। । वह बात जिससे किसी वस्तु की एकांतिक सिद्धि न हो। सन्यभिन्नार हेत्वाभास। जैसे कोई कहे कि राब्द नित्य है क्योंकि वह स्पर्शवाला नहीं है, यहां घट ग्रादि स्पर्शवाले पदार्थों को श्रनित्य देख कर श्रस्प्रश्यता को नित्यता का एक हेतु मान लिया है। पर परमाणु जो स्पर्शवाले हैं नित्य हैं। श्रतः इस हेतु में व्यभिन्नार श्रागया।

अनैषय-संज्ञा पुं० [सं०] ऐक्य वा एकता का अभाव। एका का न होना। मतभेद। नाइसफ़ाकी। फूट।

अनेड †-संज्ञा पुं० [ सं० अन् = नहीं + पण्यस्य, पा० पञ्जह, हिं० पेंठ] वह दिन जिसमें बाज़ार बंद रहे । 'पेंठ' का उत्तटा ।

अनैश्वर्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ऐश्वर्य का अभाव । अप्रभुत्व । बढ़ाई वा संपदा का न होना। (२) अनीश्वरता। सिद्धियों की अप्राप्ति ।

स्रतेस \* †-संता पुं० [सं० प्रतिष्ट] [कि० प्रतेसना] शुराई। श्रहित।

किo प्रo - मानना = बुरा भानना । रूठना ।

अनैसना \*-कि० श्र० [किं० श्रनेस ] बुरा मानना । रूठना । उ०-मोते नैन गए री ऐसे । देखे दिधक पींजरा ते खग श्रूटि भजत है जैसे ।......श्यामरूप बन मांक समाने मों पै रहे श्रनैसे ।--सूर ।

अप्रैसा \*-वि० [िहं० अनेस ] [स्था० अनैसी ] जो इष्ट न हो ] अप्रिय ! बुरा ! ख़राब ! उ०—(क) जन्म सिराना ऐसे ऐसे । के घर घर भरमत यदुपति बिन, के सोवत के बैसे । के कहुँ खान पान रसनादिक, के कहुँ बाद अनैसे !—सूर । (ख) पापिन परम ताड़का ऐसी । मायाविनि अति अदय अनैसी !—पन्नाकर ।

अनैसे नंक वि [हिं अनेस] बुरे भावसे। बुरी तरह से। उ०—(क) कह मुनि राम जाइ रिस कैसे। अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे।—तुलसी। (ख) छोर छोर यांधं पाग आरस सी आरसी लै अनत ही आन मांति देखत अनेसे हैं।—ं १३ वा

त्रानैहा \*-संज्ञा पुं० [हिं० श्रनेस] अपात । उपद्रव । उ०--काल यह चंदा की की हो । कमलनयन बिल जाह जरोादा नीचे नैक चिते हो । जा कारण सुन सुन सुंदर वर कीन्हों इतो श्रनेहो । सोई सुधाकर दंखि दमोदर या भाजन में है, हो !--स्र ।

त्र्यने।कह-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जो अपना स्थान न छोड़े। (२) जृत्व। पेड़ा

स्रमेखा-वि॰ [सं॰ अन् = नहीं + ईत् = देखना] = [सी।० प्रनेखती संज्ञा प्रनेखापन ] (१) अनुद्धाः निराक्षाः । विकक्षाः । अनुद्धाः । विचित्र । (२) नुतन । नया । (३) सुंदर । स्वृतस्रस्रतः ।

**अने खापन**-संज्ञा पुं० [ हिं० अने खा + पन (अत्य०) ] (१) अन्दा-

पन । निरालापन । विलक्त्याता । श्रद्भुतता । विचित्रता ।

(२) नूतनत्व । नयापन । (३) सुंदरता । खूबसूरती।

अनोद्यनाम-संज्ञा पुं० [सं०] जैन मत के अनुसार वह पाप कर्म जिसके उदय से मनुष्य की बात कोई नहीं मानता।

ग्रनैाचित्य-संज्ञा पुं० [सं०] उचित बात का श्रभाव । श्रनुपयुक्तता।

ग्रनाटश-संज्ञा पुं० दे० ''श्रनवट''।

ग्रम्ब-संज्ञा पुं० [सं०] (१) खाद्य पदार्थ। (२) श्रनाज। नाज। धान्य। दाना। गृङ्घा। (३) पकाया हुश्रा श्रवः। भातः।

या o—अञ्चक्ट । पकाञ्च । अञ्च जल । उ०—-तुम्हारे यहाँ हम अञ्च जल नहीं प्रहण करेंगे ।

(४) वह जो सब को भन्नगा वा ग्रहगा करे । (४) सूर्य।

(६) विष्णु । (७) पृथ्वी । (८) प्राग्रा । (६) जल ।

मुहा०। श्रत्न मिट्टी होना = खाना पीना हराम होना । उ०—जेहि दिन वह छेंके गढ़ घाटी। होह श्रत्न श्रोही दिन माटी।—जायसी। \* वि० [सं० अन्य] दूसरा। विरुद्ध। उ०—जो विधि लिखा श्रत्न नहिं होई। कित धावै कित रोवै कोई।—जायसी।

अप्राक्त्य — संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रज्ञ का पहाड़ वा ढरे। (२) एक उत्सव जो कार्तिक शुक्क प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्थ्यंत यथारुचि किसी दिन विशेषतः प्रतिपदा को वैष्णावों के यहां होता है, उस दिन नाना प्रकार के भोजनों की ढेरी लगा कर भगवान् को भोग लगाते हैं।

अप्रक्तेष्ठ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रक्ष रखने का स्थान वा कोटरी। कोटिका। (२) गंज। गोला। बखार।

श्रमञ्जेन पंजा पुं० दे० "श्रमस्य "।

ग्रम्भजल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दाना-पानी । खाना-पानी । खान पान ।

क्रि॰ प्र॰-त्यागना वा छोड़ना = उपवास करना।

(२) श्राबदाना । जीविका ।

क्रि॰ प्र॰—उठना = जीविका का न रहना । उ॰—श्रब यहाँ से हमारा त्रक्ष जल उठ गया ।

(३) संयोग । इतिफ़ाक । उ०—जहाँ का श्रक्त जल होगा वहाँ चले ही जांयगे ।

ग्रान्नद्-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० अन्नदा] श्रान्नदाता । प्रतिपालक । रक्षक । पोषक ।

स्राज्ञदाता—संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० श्रन्नदात्री ] (१) श्रश्रदान करने-वाला। (२) पे।षक। प्रतिपालक।

अक्षदेष- संज्ञा पुं० [सं०] (१) अक्ष से उत्पन्न विकार। जैसे, दूषित अक्ष खाने से रेगा इत्यादि का होना। (२) निषिद्ध स्थान वा व्यक्ति का अक्ष खाने से उत्पृत्न दोष वा पाप।

असद्भ्य-शूल-संज्ञा पुं० [सं०] पेट का वह दर्द जो सदा बना रहे, चाहे अस पचे या न पचे श्रीर जो पथ्य करने पर भी शांत न हो। जगातार बनी रहनेवाजी पेट की पीड़ा। अञ्चाद्धेष-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अन्नेद्देपी] श्रक्ष में रुचिन होना। श्रक्ष में अरुचि। भूख न लगना।

ग्रज्ञपूर्णा-संज्ञा स्त्रं० [सं०] श्रज्ञ की श्रिधिष्ठात्री देवी । दुर्गा का एक रूप । ये काशी की प्रधान देवी हैं ।

ग्रम्मप्राशन-संज्ञा पुं० [सं०] बच्चों की पहिले पहिल श्रव चटाने का संस्कार। चटावन। पसनी। पेहनी।

विशेष—स्मृति के श्रनुसार छुठे वा श्राठवें महीने बालक के।
, श्रीर पाँचवें वा सातवें महीने वालिका के। पहिले पहिल श्रन्न चटाना चाहिए।

ग्रज्ञमय केारा—संज्ञा पुं० [सं०] वेदांत के श्रनुसार पंच केाशों में से प्रथम । श्रन्न से बना हुश्रा त्वचा से लेकर वीर्य्य तक का समुदाय । स्थूल शरीर । बाद्ध शास्त्रानुसार रूपस्कंद ।

ग्रज्ञमरु-संज्ञापुं० [सं०] यव श्रादि श्रन्नों से बनी शराब। ग्रज्ञचिकार-संज्ञा पुं० [सं०] श्रज्ञ का परिवर्तित रूप। श्रन्न पचने से क्रमशः बने हुए रस, रक्त, मांस, मञ्जा, चरवी, हड्डी श्रीर शुक्र श्रादि।

ग्रज्ञसत्र-संज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहां भूखों को भोजन दिया जाता है।

ग्रम्ना—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ श्रश्च ] एक छोटी श्रॅंगीटी वा बेरसी जिसमें सुनार सोना श्रादि रखकर भाधी के द्वारा तपाते वा गलाते हैं। संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ श्रम्ब ] दाई। धाय। धात्री । दूध पिलाने वाली स्त्री।

ग्राझाद्—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जो सब को ग्रहणा करे। ईश्वर। (२) विष्णु के सहस्र नामें। में से एक।

वि० श्रन्न खानेवाला । श्रन्नाहारी ।

ग्रान्य-वि॰ [सं॰ ] दूसरा । श्रीर कोई । भिन्न । ग़ैर । पराया । यौा०--श्रन्यजात । श्रन्यमनस्क । श्रन्यान्य । श्रन्योन्य । ग्रान्यश्च-कि॰ वि॰ [सं॰ ] श्रीर भी ।

ग्रन्यतः—कि॰ वि॰ [सं॰ ] (१) किसी श्रीर से। (२) किसी श्रीर स्थान से। कहीं श्रीर से।-

ग्रन्यते।पाक-संज्ञा पुं० [सं०] दाढ़ी, कान, भौं इत्यादि में वायु के प्रवेश होने के कारण श्रांखों की पीड़ा।

ग्रन्यत्र-वि० [सं०] श्रीर जगह। दूसरी जगह।

ग्रन्यत्वभावना—संज्ञा स्त्री० [सं०] जैनशास्त्रानुसार जीवात्मा के। शरीर से भिन्न समकता।

ग्रान्यथा—वि० [सं०] (१) विपरीत । उत्तटा । विरुद्ध । श्रीर का श्रीर । (२) श्रसत्य । सूठ ।

श्रव्यः नहीं तो । ३०--श्राप समय पर श्राहणु, श्रन्यथा हमसे भेंट न होगी।

ग्रान्यथानुपपत्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] किसी वस्तु के श्रमाव में
 किसी दूसरी वस्तु की उपपत्ति वा श्रस्तिव की श्रसंभावना।

जैसे, मोटा देवदत्त दिन को नहीं खाता। इस कथन से इस बात का अनुमान होता है वा प्रमाण मिलता है कि देव-दत्त रात को खाता है क्योंकि बिना खाए मोटा होना असंभव है। न्याय में यह अनुमान के अंतर्गत और मीमांसा में अथाँ-पत्ति प्रमाण के अंतर्गत है।

ग्रान्यथासिद्धि—संज्ञा र्क्षा० [सं०] न्याय में एक दोप जिसमें यथार्थ नहीं किंतु श्रीर कोई कारण दिखाकर किसी बात की सिद्धि की जाय। श्रसंबद्ध कारण से सिद्धि। जैसे, कहीं कुम्हार, दंड वा गधे के। देख कर यह सिद्ध करना कि वहीं घट है।

अपन्य देशीय-वि० [सं० ] भी० पन्यदेशीया ] विदेशी । दूसरे देश का । परदेशी ।

श्रात्य पुरुप-गंजा पुं० | सं० | (१) दूसरा श्रादमी । गैर । (२) व्याकरण में पुरुपवाची सर्वनाम का तीसरा भेद । वह पुरुप जिसके संबंध में कुछ कहा जाय । यह दो प्रकार का हैं-- निश्चयात्मक जैसे 'यह', 'वह' श्रीर श्रनिश्चयात्मक जैसे 'कोई'।

त्रान्यपुष्ट-मंजा पुं० | सं० | | वर्ताः प्रन्यसूष्टा | वहः जिसका पेपणा धन्य के द्वारा हुआ हो। कोकितः। कोवतः। काकपाली।

चिद्रोप---ऐसा कहा जाता है कि कीयल श्रपने श्रंडों की सेने के लिये कीची के घोसलों में रख श्राती है।

ऋन्यपूर्वा—गंता खी० | सं० | वह कन्या जो एक की ब्याही जाकर वा वाग्दल होकर फिर वूसरे से ब्याही जाय । इसके दो भेद हैं—पुनभू कार स्वैरिशी।

ग्रान्यमन-वि० [ सं० ] श्रनमना । उदास । श्रिंतित ।

ग्रन्यमनस्क-नि० | सं० | वह जिसका जी कहीं न जगता हो। उदास । चितित । श्रनमना ।

ग्रन्यसंभागदुः विता-नंशा श्ली० [सं०] वह नायिका जो श्रन्य श्ली में संभोग के चिह्न देखकर श्लीर यह जान कर कि इसने हमारे पति के साथ रमण किया है दुखित हो।

अन्यसुर तिदुः विता—संशा श्री० दे० 'अन्य-संभोग-दुः विता'।
अन्यापदेश—संशा पुं० ितं० ] यह कथन जिसका अर्थ साधम्यं के
विचार से कथित वरतुओं के अतिरिक्त तूसरी बस्तुओं पर
धटाया जाय। अन्योक्ति । उ०—हे पिक पंचम नाद के।
नहिँ भीजन को ज्ञान। यह रीकियो मान तू जो न हने
हिय बान। यहाँ कोकिस और भीका की बात कह कर मूर्ख
दुर्जनों और गुखियों का स्वभाव दिखाया गया है।

ग्रन्याय-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० श्रन्यायी] (१) न्याय-विरुद्ध श्राचरण्। श्रनीति । बेईसाफ़ी । (२) श्रंधेर । श्रन्यथाचार । (३) ज़ुरुम ।

भ्रत्यायी-वि० [सं० श्रन्याधित् ] श्रन्थथाचारी । अनुचित कार्ये करनेवाला । दुराचारी । जालिस ।

अन्याराक्ष—वि० सि० म ः नहीं + हि० न्यारा ] (१) जो प्रथक् न हो। यह जो जुदा न हो । (२) स्त्रनीखा । निराखा। (३) खूब। बहुत। उ०—अदे वंस जग माह अन्यारा। छुत्र धर्म धुर को रखवारा।—खाख।

श्चन्यून-वि॰ [सं॰] जो न्यून न हो । जो कम न हो । काफ़ी । यद्न ।

ग्रान्येद्यु-कि॰ वि॰ [सं॰ ] [ति० अन्येयुक ] दूसरे दिन।

ग्रान्येद्युक-वि० [सं० ] दूसरे दिन होनेवाला ।

त्रुन्येद्युः ज्वर — संज्ञा पुं० [सं०] वह ज्वर जो बीच में एक एक दिन का श्रंतर देकर चढ़े। एकतरा ज्वर । श्रॅंतरिया खुखार । अन्योक्ति—संज्ञा श्लं। [सं०] वह कथन जिसका अर्थ साध्मर्थ के विचार से कथित वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर घटाया जाय । अन्यापदेश । रुद्ध आदि दो एक आचार्यों ने इसको अलंकार माना है। उ०—केती सोम कला करो, करो सुधा को दान । नहीं चंद्रमिया जो द्रवे, यह तेलिया पखान । यहां चंद्र श्लोर तेलिया पथ्थर के बहाने गुणी और गुणामही अथवा सज्जन श्लोर दुर्जन की बात कही गई है। अन्योदर्थ—वि० | सं० | विवार पत्थर के पेट से पैदा । सिहोदर का उलटा।

ग्रन्योन्य सर्व० (गं०) परस्पर । श्रापत्र में ।

संज्ञा पुंठ वह काम्यालंकार जिसमें दो वस्तुओं की किसी किया वा गुया का एक दूसरे के कारया अपन्न होना वर्योंन किया जाय । उठ—सर की शोभा हंस है, राज-हंस की ताला। करत परस्पर हैं सदा, गुरुता प्रगट विशाला।

अन्योन्याभाध-भंजा पुं० | सं० | किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु न होना । जैसे- 'घट पट नहीं हो सकता और पट घट नहीं हो सकता ।'

अन्योन्याश्रय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) परस्पर का सहारा। एक कृसरे की अपेका। (२) न्याय में एक वस्तु के ज्ञान के क्षिये दूसरी वस्तु के ज्ञान की अपेका। सापेक ज्ञान। जैसे—सदीं के ज्ञान के क्षिये गर्मी के ज्ञान की, और गर्मी के ज्ञान के क्षिये सदीं के ज्ञान की आवश्यकता है।

ग्रस्थक्ष-वि० [सं० ] प्रस्पन्त । सान्तात् ।

कि॰ वि॰ (१) सामने। (२) पीछे। बाद। उपरांत।

ग्रन्त्यय प्रा पुं० [सं० ] [ति० अन्तर्य | (१) परस्पर संबंध ।
तारतम्य । (२) संयोग । मेल । (३) पर्यों के शब्दों को
वाक्यरचना के नियमानुसार यथास्थान रखने का कार्य,
जैसे—पहिले कर्ता फिर कर्म, श्रीर फिर क्रिया । (४)
श्रवकाश । खाली स्थान । (४) भिन्न निका वस्तुशों को
साधर्म्य के श्रनुसार एक कोटि में लाना । जैसे—खलने
फिरने वाले मनुष्य, बैल, कुना श्रादि को जंगम के संतर्गत
मानना। (६) कार्य कारया का संबंध । (७) बंश ।
खानदान।

- ग्रन्चयी—वि∘ [सं∘ ] (१) संबद्ध । (२) एकही वंश का । ' ग्रन्चर्थ-वि∘ [सं∘ ] (१) श्रर्थ के श्रनुसार । (२) सार्थक । श्रर्थयुक्त ।
  - अन्वष्टका—संज्ञा श्ली० [सं०] साग्नियों के लिये एक मानुक श्राद्ध जो श्रष्टका के श्रनंतर पूस, माघ, फागुन श्रीर कार की कृष्ण पच की नवमी को होता है।
  - अन्वाचय—संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रधान या मुख्य काम करने के साथ साथ किसी श्रप्रधान कार्य्य के। भी करने की श्राज्ञा। 'एक पंथ दो काज' की श्राज्ञा। जैसे—भिन्ना के लिये जाओ श्रीर यदि रास्ते में गाय मिले तो उसे भी हँकाते लाना।
  - ग्रन्वादेश—संज्ञा पुं० [सं०] किसी को एक कार्य्य के किए जाने पर पुनः दूसरे कार्य्य के करने का श्रादेश वा उपदेश। जैसे—'इसने व्याकरण पढ़ा है, श्रब इसको साहित्य पढ़ाश्रो।'
  - त्र्यन्वाधान-संज्ञा पुं० [सं०] श्रग्न्याधान के उपरांत श्रग्नि की बनाए रखने के लिये उसमें ईंधन छोड़ने की क्रिया।
  - अन्वाधि—संज्ञा पुं० [सं०] किसी के हाथ में कोई वस्तु देकर कहना कि इसे अमुक (तीसरे) ध्यक्ति को देदेना।
  - ग्रन्वाधेय—संज्ञा पुं० [ सं० ] विवाह के पीछे जो धन स्त्री को उसके पीता वा पति के घर से मिले।
  - ग्रन्वाहार्य-श्राद्ध—संज्ञा पुं० [सं०] मासिक श्राद्ध । वह सिपंड श्राद्ध जो श्रमावास्था के समीप किया जाता है । दर्श-श्राद्ध । ग्रन्वाहित—वि० [सं०] (दृष्य) जो एक के यहाँ श्रमानत रक्खा

हो श्रीर वह उसे किसी श्रीर के यहां रख दे।—स्मृति। श्रुन्वित-वि० [सं०] युक्त। सहित। शामिल। मिला हुश्रा।

ग्रन्सीक्षरा—संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) ध्यान से देखना । ग़ौर । विचार । (२) खोज । श्रनुसंधान । तलाश ।

- म्रान्वीक्षा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) ध्यानपूर्वक देखना। (२) खोज। द्वाँढ। तलाश।
- ग्रान्दे पक-वि० [ सं० ] [स्रा० श्रन्वेषिका] खोजनेवाला । तलाश करनेवाला ।
- ग्रान्वेषसा—संज्ञा पुं० [सं०] [ स्त्री० अन्वेषसा। वि० अन्वेषी, अन्वेषित, अन्वेषता। अन्वेषा । स्र्रेड । तलाशा।
- **अन्वेषित**—वि॰ [सं॰ ] खोजा हुन्ना। हूँ डा हुन्ना।
- ग्रान्वेषी-वि० [सं० अन्वेषिन्] [स्री० अन्वेषिणी] खोजनेवाला । तलाश करनेवाला ।
- ग्र्यन्वेद्या—वि० [सं०] [भी० श्रन्वेष्ट्री] खोजनेवाला । तलाश करनेवाला ।
- ग्रन्हवाना \*-कि॰ स॰ [ईं॰ नहाना] स्नान कराना। नहलाना। ग्रन्हाना \* -कि॰ श्र॰ [सं॰ स्नानम्, प्रा॰ नहानं]स्नान करना।
- **ग्राप्**—संज्ञा पुं० [सं०] जला। पानी।

- ग्रपंकिल-वि॰ [सं॰ ](१) पंकरहित । सूखा । बिना कीचड़ का । (२) शुद्ध । निर्मेख ।
- ग्रापंग-वि॰ [सं॰ अपाङ्ग = हीनांग] (१) श्रंगहीन । न्यूनांग । (२) लंगड़ा । लूला । (३) काम करने में श्रशक्त । बेबस । श्रस्मार्थ ।
- ग्रप्-उप० [सं०] उलटा । विरुद्ध । बुरा । श्रिधिक । यह उपसर्ग जिस शब्द के पहिले श्राता है उसके अर्थ में निम्न लिखित विशेषता उत्पन्न करता है । (१) निषेध । उ०—श्रप-कार । श्रपमान । (२) श्रपकुष्ट (दूषसा) । उ०—श्रपकर्म । श्रपकीर्त्ति । (३) विकृति । उ०—श्रपकुत्ति । श्रपांग । (४) विशेषता । उ० —श्रपकलंक । श्रपहरसा । सर्वे० श्राप का संनिप्त रूप जो योगिक शब्दों में श्राता है । उ०—श्रपस्वार्थी । श्रपकाजी ।
- ग्रापक—संज्ञा पुं० [ सं० ऋष् = जल ] पानी । जल ।——डिं० । ग्रापकररा—संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रनिष्ट कार्य्य । दुष्टाचररा । दुराचार । बुरा बर्ताव ।
- ग्रपकरुग-वि० [सं०] निदुर । निर्देयी । बेरहम । कठार-हृदय । ग्रपकर्त्ती-संज्ञा पुं० [सं०] [श्री० श्रपकर्त्री ] (१) हानि पहुँ चाने-वाला । हानिकारी । (२) बुरा काम करनेवाला । पापी ।
- ग्रपकर्म-संज्ञा पुं० [सं०] बुरा काम । खोटा काम । कुकर्म । पाप । उ०--पित को धर्म इहै प्रतिपालै युवती सेवा ही को धर्म । युवती सेवा तऊ न त्यागै जो पित कोटि करै श्रपकर्म !--सूर ।
- अप्रक्रिषे—संज्ञा पुं० [सं०] (१) नीचे को खींचना । गिराना।
  (२) घटाव । उतार । कमी । (३) किसी वस्तु वा व्यक्ति के
  मूल्य वा गुगा कें। कम समक्षना वा बतलाना। बेक़द्री।
  निराद्र । अपमान ।
- श्रपकाजी-वि० [हिं० श्राप + काज] श्रपस्वार्थी । मतलबी । उ०—श्याम बिरह बन मांम हेरानी । श्रहंकारि लंपट श्रप-काजी संग न रह्यो निदानी । सूरश्याम बिनु नागरि राधा नागर चित्त भुलानी ।—सूर ।
- अपकार—संज्ञा पुं० [सं०] [बि० अपकारक, अपकारी] (१)
  श्रिनष्टसाधन । द्वेष । द्वोह । बुराई । अनुपकार ।
  हानि । नुकृसान । अनभल । अहित । उ०—मम अपकार
  कीन्ह तुम भारी । नारि बिरह तुम होब दुखारी ।—तुलसी ।
  (२) अनादर । अपमान । (३) अत्याचार । असद्व्यवहार ।
- ग्रपकारक-वि॰ [सं॰] (१) श्रपकार करनेवाला । इति पहुँ चाने-वाला । हानिकारी । (२) विरोधी । द्वेषी ।
- त्र्रप्रकारी-वि॰ [सं० अपकारित्] [स्री० अपकारियी] (१) हानि-कारक । बुराई करनेवाला । अनिष्ट-साधक । (२) विरोधी । द्वेषी ।
- अपकारीचार \*-वि० [सं० अपकार + आचार ] हानि पहुँचाने-वाला । हानिकारी । विश्वकारी । उ०--जे अपकारीचार,

तिन्ह कहँ गोरव मान्य बद्ध । मन क्रम वचन लवार, ते बकता कलिकाल महँ ।—नुजसी ।

अपकीरति अ-मंत्रा स्त्रां० दे० "अवकीर्सि"।

अपकी चि—संज्ञा स्त्रं। ० | सं० | अपयश । अयश । यदनामी । निंदा । अपयुक्तमू—वि० | सं० | (१) जिसका अपकार किया गया हो । जिसे हानि पहुँची हो । जिसकी बुराई की गई हो । (२) ध्रप-मानित । बदनाम । (३) जिसका विरोध किया गया हो । 'अपकृत' का उस्तरा ।

अप्रपक्ति-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रपकार । हानि । बुराई । (२) श्रपमान । नि दा । बदनामी ।

अप्रपञ्चाप्य-निर्व | संव | | संवा अपकृष्टता ] (१) गिरा हुआ। पतित । अष्ट । (२) अधम । नीच । निर्ध । (३) धृणित । हुरा । खुराव ।

अपकृष्टता-मंजा अं० | सं० ] (१) अधमता । नीचता । (२) बुराई । खुराबी ।

त्रप्रक्रम—मंज्ञा पुं० | सं० | स्थितकम । क्रमभंग । श्रवियम । गङ्गाङ्गाङ्गा । उत्तरपत्र ।

अपक-निरु | संरु | | सङ्घा भयकता | (१) बिना पका हुआ । कचा । (२) अनस्यस्त । असिद्ध ।

या०--- श्रपक बुद्धि।

अपकता—संज्ञा स्ना० [सं०] (१) पका स्त्र्या न होना। कथापन। (२) धनभ्यस्त्ता। श्रसिद्धता।

अपक कलुप-संश पुं० | सं० | शंबदर्शन के अनुसार सकल के दो भेदों में से एक । बद्धजीय जो संसार में बार बार जन्म महत्त्व करता है।

अपक्षपात-संज्ञा पुं० | सं० ] [वि० अपक्षपाती ] पश्चपात का असाव । न्याय । खरापन ।

**ग्रपक्षपाती**—वि० [सं० ग्रपद्मपातिन ] िश्री० ग्रपद्मपातिना ] पत्रपातरहित । न्यायी । खरा ।

अप्रिप्तस—वि० [सं० ] (१) श्रपचेपस की क्रिया द्वारा पलटाया वाफेंका हुआ। (२) फेंका हुआ। गिराया हुआ। पतित।

स्रपश्चेषगा-संज्ञा पुं० | सं० | वि० प्रपंतिम | (१) फेंकना।
पत्नदाना। (२) गिराना। खुत करना। (३) पदार्थ-विज्ञान के अनुसार, प्रकाश, तेज और शब्द की गति में किसी पदार्थ से टकर खाने से ब्यावर्तन होना। प्रकाशादि का किसी पदार्थ से टकरा कर पत्नदन।। (४) वैशेषिक शास्त्रानुसार आकुंचन, प्रसारण आदि पांच प्रकार के कम्मों में से एक।

अपगतः—वि० [सं०] (१) पतायित । भागा हुआ । पताटा हुआ । (२) दूरीभूत । हटा हुआ । गत । (३) मृत । नष्ट ।

अपनम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वियोग । अलग होना । (२) दूर होना । भागना ।

ग्रपमा संज्ञा श्लां । संव | नदी ।

११६

त्रप्रधन-वि० [सं०] मेघरहित । बिना बादल का । संज्ञा पुं० श्रंग । शरीर । देह ।

अपघात संज्ञा पुं० | सं० | विश्व अपघातक, अपघाता | (१) हस्या । हिंसा । (२) वंचना । विश्वासवात । घोखा । संज्ञा पुं० [ हिं० अप - अपना + घात -= मार ] आत्महस्या ।

सहा पुरु [ १६० अप - अपना + शारा न मार ] आत्महत्या । व्यात्मधात । उ०—(क) कहु रे कुँ अर में।से सत बाता । काहे लागि करसि अधाता ।—जायसी । (ख) लाजन को मारो राजा चाहें अपधात कियो जियो नहिं जात भक्ति लेशहुँ न आयो है ।—प्रिया ।

त्रप्रधातक— वि० [सं० ] (१) विनाश करनेवाला । बातक । (२) विश्वासधाती । वंचक । घोखा देनेवाला ।

अप्रधाती-वि० | सं० | सिं। अप्रधातिना १) **घासका विनासका** (२) विश्वासघाती । वंश्वका

ग्रापचा—संशा पुं० सं० न पचने का रोग । श्रजीर्था । बदहज्मी । ग्रापचाय संशा पुं० सिं० ] (१) कति । हानि । (२) व्यय । कर्मा । नाश । (३) पूजा । सम्मान ।

ग्रपचरित-मंजा पुं० | सं० | दोषयुक्त श्राचरण । दुराचार । दुराकरमा ।

त्रप्रचायित वि० | सं० | पूजित । सम्मानित । श्रा**रत** ।

अपचार-संज्ञा पुं० | सं० | सि० भगनारी | (१) अनुचित वर्ताय । बुरा श्राचरणा । कुव्यवहार । (२) अनिष्ट । अहित । बुराई । (३) अनादर । निंदा । अपयश । (४) कुपथ्य । स्वास्थ्य-नाशक व्यवहार । (१) अभावहीनता । (६) भूता । अस । दोष ।

अपचारी-थि॰ सि॰ अपचारिन् ] [ श्ली॰ अपचारिया ] विरुद्ध श्राचरण करनेवाला । दुराचारी । दुष्ट ।

त्रप्रचाल#—धंशा पुं० [सं०] कुचाला। खोटाई। नटखटी। उ०— वारि के दाम संवार करें। भपने भपचाल कुचाल ललू पर।— रसखान।

श्रपचित-वि० [सं०] पूजित । सम्मानित । भ्राहत ।

अपन्ती-संज्ञा स्नां िसंग्री गंडमाला रोग का एक भेद । गंडमाला की वह अवस्था जब गांठें पुरानी होकर पक जाती हैं और जगह जगह पर फोड़े निकलते और बहने लगते हैं।

अपच्छी\*-संज्ञा पुं० [सं० प्र = नहीं + पर्ता = पत्तवाका ] विपत्ती। विरोधी । शत्रु । गैर ।

(२) हिं दुस्तान में रंडियों की एक जाति।

ग्रपजय-संज्ञा स्त्री० [सं० ] पराजय । हार ।

श्रपजस्तं \*-संज्ञा पुं० दे० 'श्रपयश''।

स्रपञ्चान—संज्ञा पुं∘ि सं∘] (१) इनकार । नटना । नहीं करना । (२) छिपाना । छिपाव । दुराव ।

अपटनं-संज्ञा पुं० दे० ''उबटन''।

अपटी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) परदा। कांडपट। (२) कपड़े की दीवार। कृनात। (३)। श्रावरण। श्राच्छादन।

अपटीक्षेप—संज्ञा पुं० [सं०] नाटक में परदा हटाकर पात्रों का रंग भूमि में सहसा प्रवेश।

श्रपदु—वि० [सं० ] [संजा श्रपडता ] (१) जो पटु न हो । कार्य्य करने में श्रसमर्थ । (२) गावदी । सुस्त । श्रालसी । (३) रोगी । (४) ज्योतिष शास्त्रानुसार (ग्रह) जिसका प्रकाश मंद हो जाय ।

अपदुता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] पदुता का श्रभाव । श्रकुरासता । श्रनाड़ीपन ।

अपठ-वि० [सं०] (१) श्रपढ़। जो पढ़ा न हो। (२) सूर्व।
अपटुमान\*-वि० [सं० श्रपट्यमान] (१) जो न पढ़ा जाय। (२)
न पढ़ने योग्य। उ०-श्रपट्टमान पाप-ग्रंथ, पट्टमान बेद हैं।
--केशव।

अपडर \*-संज्ञा पुं० [सं० अप + डर] भय। शंका । उ०-(क)
समुक्ति सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह
नहिं सपने।--- तुलसी। (ख) सब विधि सानुकूल लखि सीता।
- भे निसोच सब अपडर बीता।--- तुलसी। (ग) ज्यौं ज्यौं
- निकट भयों चहीं त्यौं त्यों दूर परधो हों। चित्रकूट गये मैं
लखी कलि की कुचालि सब अब अपडरनि डरधो हों।--तुलसी।

ग्रपडरना \*- कि॰ छ॰ [हिं॰ घपडर] भयभीत होना। डरना। शंकित होना। ड॰ — (क) जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि मृढतानुरागु श्रीहरे। भागे मदमाद चोर भार जानि जातुषान काम कोघ लोभ छे।म निकर श्रपडरे। — तुलसी। (ख) बहु राम लिखनन देखि मर्कट भालु मन श्रति श्रपडरे। मनु चित्र लिखित समेत लिखनन जहाँ सो तहाँ चितवहिं खरे। — तुलसी।

अपजान \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रपर, हिं० परावा = पराया] [क्रि० श्रपडाना ]

\* भगड़ा। रार। तकरार। उ०—(क) हँसत कहत की घें सतभाव।

यह कहती श्रीरै जो केंक तासीं में करती श्रपड़ाव। सुरदास

यह मोहिँ लगावित सपनेहुँ जासों निहं दरसाव ।—सूर ।
(ख) गोपी इहै करित चबाउ । श्राजु बाँची मान धिर जो सदा होत बचाउ । दिवस चारिक भोर पारहु रहैं। एक सुभाउ । सूर कालिहि प्रगट के हैं करन दे श्रपड़ाउ ।—सूर ।

अपद्-वि॰ [सं॰ अपठ] बिना पढ़ा। मूर्ख । श्रपढ़।

ग्रापण्य-वि॰ [सं॰] न बेचने योग्य। जिसके बेचने का धर्मशास्त्र में निषेध हैं।

अपतंत्र—संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिससे शरीर टेढ़ा हो जाता है, सिर कनपटी में पीड़ा होती है, साँस कठिनाई से ली जाती है, गले में घरघराहट का शब्द होता है श्रीर श्रांखें फटी पड़ती हैं। यह रोग वायु के प्रकीप से होता है।

श्रपत क्ष-वि० [सं० श्र = नहीं + पत्र, प्रा० पत्त, हिं० पत्ता] (१)
पत्रहीन । बिना पत्तों का । उ०—नहिं पावस ऋतुराज यह,
तज तरवर मित भूल । श्रपत भए बिन पाइहै, क्यों नव
दल फल फूल । जिन दिन देले वे कुसुम, गई सो बीति
बहार । श्रव श्रक्ति रही गुलाब की, श्रपत कटीली डार ।
—बिहारी ।

(२) श्राच्छादनरहित । नम्न । (३) निर्लंड्ज । लड्जारहित । उ॰—लूटे साखिन श्रपत करि, सिसिर सुसेज बसंत । दै दल सुमन सुफल किए, सो भल सुजस लसंत । —दीनदयालु ।

वि० [सं० ऋपात्र, पा० ऋपत्त] ऋधमा पातकी। नीच। उ०—(क) राम राम राम राम राम राम जपत। पावन किए रावनिरपु तुलसी हू से ऋपत।—तुलसी। (ख) ऋपत ऋजा-मिल गज गनिकाऊ। भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ। —तुलसी।

संज्ञा पुं० [सं० श्रापतः] विपत्ति । श्रापत्ति ।

त्रपतर्दे \*-संज्ञा स्त्री० [सं० अपात्र, पा० अपत्त + हिं० ई (प्रत्य०)]
(१) निर्लाण्जता। बेहयाई। दिठाई। उत्पात। उ०--नयना
लुबधे रूप के अपने सुख माई। अपराधी अपस्वारथी मो को
बिसराई। मन इंदी तहुँ ही गए कीन्हीं अधमाई। मिले
धाय अकुलाय के मैं करति लराई। अतिहि करी उन अपतई
हिर सों समताई।--सूर। (२) चंचलता। उ०--कान्ह
तुम्हारी माय महाबल सब जग अपबस कीन्हों हो। सुनि ता
की सब अपतई सुक सनकादिक मोहे हो। नेक दृष्टि पथ
पड़ि गए शंकर सिर टोना लागे हो।--सूर।

अपतानक—संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जो खियों के। गर्मपात तथा पुरुषों के। विशेष रुधिर निकलने वा भारी चेट खगने से है। जाता है। इसमें मुच्छों बार बार श्राती है श्रीर नेन्न फटते हैं तथा कंठ में कफ एकत्रित होकर घरघराहट का शब्द करता है।

**ग्रपताना** \*-संज्ञा पुं० [हिं० ग्रप = ग्रपना + तानना ] जंजाला ।

प्रपंच । उ०—दारागार पुत्र श्रपताना । सत धन मोह मानि कस्याना ।—विश्राम ।

त्रपति अ—वि० स्त्रां० [सं० श्र — नहीं + पति | विना पति की। विधवा।

> विव [ सं व म — नुरा + पर्ति — गति ] पापी । दुष्ट । दुराचारी । उ०—कहा करों सिंख काम को, हिय निर्देयपन श्राज । तनु जारत पारत विपत श्रपति उजारत लाज ।—पद्माकर ।

> संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰ श्र = बुरा + पत्ति = गति ] श्रगति । दुर्गति । दुर्गति । दुर्दशा । उ॰---पति विनु पतिनी पतित न मग में । पति बिनु श्रपति नारि की जग में ।---सबज ।

श्रपत्य-संज्ञा पुं० [सं०] संतान । पुत्र वा कन्या ।

यां ० — अपत्यकामा = पुत्र की इच्छा रखनेवाली । अपत्यविकयी 
अस्तान वेचनेवाला ।

अपरयश्च संज्ञा पुं० सिं० ] (१) जिसका शत्रु अपरय वा संतान हो। केकड़ा।

विशोष—शंदा देने के उपरांत केकड़ी का पेट फट जाता है और वह मर जाती है।

(२) अपत्य का शत्रु। वह जो अपने श्रंड वस्ते सा जाय। सांप।
अप्रथ—संज्ञा पुं० [स०] (१) वह मार्ग जो खताने येग्य न हो।
बीहड़ राह। विकट मार्ग। (२) क्रुपथ। कुमार्ग। उ०—(क)
हरि हैं राजनीति पढ़ि आए। ते क्यों नीति करैं आपुन जिन
और न अपथ छुड़ाए। राजधम्मे सुनि हरें सूर जिहि प्रजा न
जाहिँ सताए।—सूर। (स) सहज सिक्कन स्याम रुचि,
सुचि सुगंध सुकुमार। गनत न मन पथ अपथ लिस, बिधुरे
सुथरे बार।—बिहारी।

श्रापथ्य-वि० [सं०] (१) जो पथ्य न हो । स्वास्थ्यनाशक । (२) श्रहितकर ।

संज्ञा पुं० व्यवहार जो स्वास्थ्य की हानिकारक हो। रोग बढ़ानेवाला श्राहार विहार।

अपद्-संज्ञा पुं० [सं०] बिना पैर के रेंगनेवाली जंतु जैसे, सांप, कचुआ, जोंक श्रादि।

स्मपदांतर—वि॰ िसं०] (१) मिला जुला। संयुक्त। श्रब्यवहित। (२) समीप। सन्निकट। (३) समान। बराबर।

कि० वि० शीघा। अस्य । तत्काया।

अपने सा \*-नि० [हिं० भप = भपने को + देखा = देखनेवाला] अपने को बड़ा माननेवाला। आत्मश्लाभी। धर्मडी। उ०--अपदेखा जे अहहिं तिनहिं हित गुनि मुँह जोहिहं।

अपदेशता—संज्ञा पुं० [सं०] दुष्ट देव । देख । राष्ट्रस । असुर । अपदेश—संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्याजा । मिस । बहाना । (२) अथने स्वरूप को छिपाना । भेस बदलना । अपदृष्य—संज्ञा पुं० [सं०] (१) निकृष्ट वस्तु । दुरी चीज़। कुन्नन्य । कुवस्तु । (२) बुरा धन ।

त्रप्रद्वार—संजा पुं० | सं० | छिपा हुन्ना दरवाज़ा । चोर-दरवाज़ा । बगक्षी खिदकी ।

त्रप्रध्यान-संज्ञा पुं० | सं० | निकृष्ट चिंतन । बुरा विचार । श्रानष्ट चिंतन । जैन शाक्षानुसार बुरा ध्यान । यह दो प्रकार का होता है, श्रार्त श्रोर रोद ।

त्रप्रश्वंस-संज्ञा पुं० | सं० | [वि० श्रपध्वंसा, श्रपध्वस्त ] (१) श्रधःपतन । गिराव । (२) बेहज्ज़ती । निरादर । श्रवज्ञा । श्रपमान । हार । (३) नाश । स्वय ।

ग्रपध्वंसी—वि० [सं० श्रपध्वंसिन्] [स्त्री० श्रपध्वंसिनी] (१) गिराने वाला । श्रपमान करनेवाला । निरादरकारी । श्रप-मानकारी । (२) नाश करनेवाला । चयकारी । (३) पराजय करनेवाला । विजयी ।

ग्रपध्यस्त-संज्ञा पुं० [सं०](१) पराजित । हारा हुमा । परास्त । (२) निंदित । भ्रपमानित । बेह्ज्ज़त किया हुमा । (१) नष्ट । ग्रपन \*-सर्व ० दे० ''भ्रपना'' ।

ग्रपनिपा क्षां पुं ि हिं श्रपना + पे। नापा (प्रस्य०) ] (१) श्रपनायत । आत्मीयता । संबंध । उ० अपति हैं बिसरेड पितु मरन सुनत राम वन गान । हेतु श्रपनपी जानि जिय थिकत भये धिर मान ।—तुलसी । (२) श्राप्तभाव । श्राप्तस्वरूप । निजस्वरूप । उ० (क) श्रपनपी श्रापुही बिसरी ।—कबीर । (ल) मन मेरे माना सिख मेरी । जो निज भक्ति चहाँ हरि केरी । मन श्रानहिं प्रभुकृत हित जेते । सब हित तजे श्रपनपी चेते ।—तुलसी । (३) संज्ञा । सुध । ज्ञान । उ० (क) श्रजुत हक चितयों हो सजनी नंद महिर के श्रांगन री । सो मैं निरिष श्रपनपी खोयों गई मथनियां मांगन री ।—सूर । (ख) हरि के लिलत बदन निहार । स्याम सारस मग मना सिस श्रवत सुधा सिंगार । सुभग

उर दिध बुंदर लिंक अपनपी वाह।—तुलसी।
(३) श्रहंकार। गर्व। ममता। श्रमिमान। उ०—सदा अपनपी
रहिंह दुराये। सब विधि कुशल कुभेस बनाये।—तुलसी।
(१) श्रास्मगीरव। मर्थ्यादा। मान । उ०—जाउँ कहाँ तिजि
घरन तिहारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवस
विचारे। तिनके हाथ दासतुलसी प्रभु कहा अपन पी
हारे।—तुलसी।

अपनयन—संशा पुं० [सं०] [वि० ष्यपंति ] (१) दूर करना। हटाना। (२) स्थानांतरित करना । एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेजाना। (३) पढांतर करना । गियात के समी-करया में किसी परिमाया को एक पद्य से दूसरे पद्य में से जाना। उ॰—२ क + २ = क + २४

इस किया में पहिले पच के १ की दूसरे पच में लेगप् और दूसरे पच के ''क'' की पहिले पच में ले आए। (४) खंडन ।

अपना—सर्व [सं० ऋत्मनो, प्रा० ऋत्तयो, ऋप्ययो ] [स्त्री० ऋपनी। क्रि० ऋपनाना ] निज का।

विशेष—इसका प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। उ०—तुम अपना काम करो । मैं अपना काम करूँ। वह अपना काम करें।

संज्ञा पुं० श्रात्मीय । स्वजन । उ०--श्राप लोग तो श्रपने ही हैं, श्राप से छिपाव क्या ? ।

मुहा०-अपना करना = अपना बनाना । अपने अनुकृत करलेना, उ०---मनुष्य श्रपने न्यवहार से हर एक की श्रपना कर सकता है। ग्रपना काम करना = प्रयोजन निकालना। ग्रपना किया पाना = किये के। भुगतना। कर्म का फल पाना। श्रपना पराया वा बेगाना = शत्रु मित्र । उ०---तुम्हें श्रपने पराए की परख नहीं । श्रपना सा करनां = श्रपने सामर्थ्यं वा विचार के श्रनुसार करना। भर सक करना। ३०—(क) वार वार मुहिँ कहा सुनावत । नेकहु टरत नहीं हिरदेय से विविधि भाँति मन की समुकावत । देविल कहा देति मोहिँ सजनी तूतो बड़ी सुजान । श्रपनी सी मैं बहुतै कीन्ही रहति न तेरी श्रान ।--सूर । (ख) ब्रज पर घन घमंड करि श्राए । श्रति श्रपमान विचारि श्रापना कोपि सुरेस पटाए । सुनि हाँसि उठ्यो नंद की नाहरू लियो कर कुधर उठाई । तुलसिदास मघवा श्रपना से। करि गया गर्व गैँवाई। - तुलसी । श्रपना सा मुँह लेकर रह-जाना = किसी बात में श्रकृतकाय्ये होने पर लजित होना। श्रपनी श्रपनी पड़ना = श्रपनी श्रपनी चिंता में व्यय होना। उ०-पदमाकर कछु निज कथा कासों कहैं। बखान । जाहि लखों ता है परी अपनी अपनी आन।--पद्माकर । अपनी गाना = अपनी ही बात कहना श्रीर किसी की न सुनना। श्रपनी गुड़िया सँवार देना = श्रपनी सामर्थ्य के श्रनुसार बेटी का ब्याह कर देन। । अपनी नींद सोना = अपने इच्छानुसार कार्य्य करना । श्रपनी बात का एक = दृढ़-प्रतिज्ञ । अपनी बात पर आना = हठ पकड्ना । श्रब वह श्रपनी बात पर श्रागत्रा है, नहीं मानेगा । श्रपने तक रखना = किमी से न कहना। किमी के। पता न देना। उ०-फ़कीर लोग दवा श्रपने तक रखते हैं। श्रपनेपन पर श्राना = श्रपने दुःस्वभाव कं श्रनुसार काम करना । श्रपने भावें = श्रापने त्र्यतुसार, त्रापनी जान में । उ०-- त्रापने भावें तो मैंने कोई बात उठा नहीं रक्खी। अपने मुँह मियां मिट्ट = अपनी प्रशंसा श्वाप करनेवाला ।

यै। • -- अपने आप = स्वयं। स्वतः। खुद।

अपनाना—िक ० स० [हिं० अपना ] (१) श्रपने अनुकूल करना। अपने वश में करना। श्रपनी द्योर अरना। उ०——(क) रचि प्रपंच भूपहिँ अपनाई। शम तिलक हित लगन धराई।— तुलसी। (ख) श्रव कै जो पिय पाऊँ तो हृदय माँम दुराऊँ। जो विधना कबहूं यह करतो काम को काम पराऊँ। सूर स्याम बिन देखे सजनी कैसे मन श्रपनाऊँ।—सूर। (२) श्रपना बनाना। श्रंगीकार करना। ग्रहण करना। श्रपनी शरण में लेना। उ०—(क) सब विधि नाथ मोहिँ श्रपनाइय। पुनि मोहि सहित श्रवधपुर जाइय।—तुलसी। (ख) ना हमको कञ्ज सुंदरताई। भक्त जानि के सब श्रपनाई।—सूर।

त्रप्रतापन—संज्ञा पुं० [हिं० श्रपना] (१) श्रपनायत । श्रात्मीयता (२) श्रात्माभिमान ।

अपनाम-संज्ञा पुं० [सं०] बदनामी । निंदा । शिकायत । अपनीत-वि० [सं०] दूर किया हुआ । हटाया हुआ । निकाला हुआ । अपनीदन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दूर करना । हटाना । (२) संडन । प्रतिवाद ।

अपभय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भय का नाश । निर्भयता । (२) व्यर्थ भय । अकारण भय । (३) डर । भय । उ०—(क) कबहुं कृपा करि रघुनाथ मोहूँ चितेहों । हों सनाथ ह्वेहों सही तुम्हवँ श्रनाथपति जों लघुतिह न भितेहों । विनय करैं। श्रपभय हुते तुम परम हितेहों ।—तुलसी । (ख) श्रपभय कुटिल महीप डराने । जहँ तहँ कायर गँवहिं पराने ।—तुलसी ।

वि॰ [सं॰] निर्भय । निडर । जो न डरे । अपभ्रंश-संज्ञा पुं॰ [सं॰] [वि॰ अपभ्रंशित] (१) पतन । गिराव । (२) बिगाड़ । विकृति । (३) बिगड़ा हुआ शब्द । वि॰ विकृत । बिगड़ा हुआ ।

अपभ्रंशित-वि॰ [सं॰] (१) गिरा हुआ। (२) बिगड़ा हुआ। अपमान-संज्ञा पुं॰ [सं॰] [वि॰ अपमानित, अपमान्य] (१) अनादर। अवहेलना। विडंबना। अवज्ञा। (२) तिरस्कार। दुतकार। बेइज्ज़ती।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

अप्रधानना\*—कि॰ स॰ [सं॰ अपमान ] अपमान करना । विडंबना करना । निंदा करना । तिरस्कार करना । ड॰—(क) सुनि मुनि बचन लपन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ।— तुलसी । (ख) हारि जीत नैना नहिं मानत । धायो जात तहीं को फिर्ड़ि फिरि वे कितना अपमानत ।—सूर ।

ग्रपमानित-वि॰ [सं॰] (१) नि दित । श्रवमानित । बेह्ज्ज़त ।

अपमानी—वि॰ [सं॰ अपमानिन्] [स्त्री॰ अपमानिनीः] निरादर करनेवाला। तिरस्कार करनेवाला। ड॰—सोचिय सूद्र विप्र अपमानी। सुखरमान प्रिय ज्ञान गुमानी।—तुलसी।

अपमान्य-वि॰ [सं॰ ] अपमान के योग्य। निंद्य।
अपमार्ग-संज्ञा पुं० [सं॰ ] कुमार्ग। असन्मार्ग। कुपथ।
अपमार्गी-वि॰ [सं॰ अपमार्गिन् ] [स्री॰ अपमार्गिनी ] (१) कुमार्गी।
कुपंथी। अन्यथाचारी। (२) दुष्ट। नीच। पापी।

ग्रपमार्जन—मंजा पुं० | सं० | शुद्धि । सक्ताई । संस्कार । संशोधन । ग्रपमुख-वि० | सं० | | स्ती० प्रयमुखी | जिसका मुँड टेढ़ा हो । विकृतानन । टेढ़ मुर्हा ।

ग्रपमृत्यु—मंजा पुं० [सं० | कुमृत्यु । कुसमय मृत्यु । श्रस्पायु । जैसे श्रिजली के गिरने, विष खाने, सांप श्रादि के काटने से मरना ।

ग्रापयज्ञा-संज्ञा पुं० | सं० | (१) श्रापकीर्ति । बदनामी । बुराई । (२) कर्जक । लांछन ।

ग्रापयदास्क—वि० सि० । श्रापकीति कर । जिससे बदनामी हो । श्रापयशकारी ।

**ग्रपयान**-संजा पुं० | स० | पलायन । भागना ।

ग्रपयोग-मंजा पुं० | मं० | (१) कृयोग । बुरा योग । (२) कुसमय । कृयेला । (३) कृशकुन । श्रमगुन । (४) नियमिन मात्रा से श्रिक वा न्यून श्रोपध पत्रार्थों का योग ।

द्मपरंच-श्रव्यः । संः । (१) श्रांत भी । (२) फिर भी । पुनरिप । पुनः ।

श्रापरंपार \*-वि० | १० ४पः - दूसरा | त्रिं० पार - क्रीर | जिसका पाराचार न हो । श्रामीम । श्रेहद् । श्रानंत ।

द्मपर-विव | सेव | | सिव पपम | (१) जो पर न हो । पहिला। पूर्व का। (२) पिछ्जा। जिससे कोई पर न हो। (३) श्रन्य। दूसरा। भिन्न। श्रोर। (४) हाथी का पिछ्जा भाग, जंबा, पेर हस्यादि।

या०-अपरकाय शरीर का पिछला भाग।

स्रापरछन \*-वि० [सं० मध्रकत्र ता पर्याप्तकत्र | (१) स्रावरगा रहित । जो दका न हो ।

(२) [सं० श्रथन्त्रुझ] श्रावृत । छिपा । गुप्त । उ०—बाजी चिहर रचाह् के रहा श्रपरछन होट् । माया पट परदा दिया नाने सासह न कोह् ।—दाद् ।

श्चपरतंत्र-वि० | सं० ] जो परतंत्र वा परवश न हो। स्वतंत्र। स्वाधीन । श्रांज़ाद।

**ग्रपरता**—संज्ञा स्त्री० मिल । परायापन ।

संज्ञा स्त्री० [सं० म = नर्श + पग्ता :- परायापन | भेद-भाव शून्यता । अपनापन ।

\* † वि० प्रिंत अप आप मे रस . लगा हुआ | स्वार्थी । सतस्त्राची ।

अपरती \*-संज्ञा श्री० [प्रिं० श्रपः श्राप + सं० र्शत -- लीनता] स्वार्थ । बेईमानी ।

त्रपरत्र-कि॰ वि॰ [सं० | तृसरे समय में । श्रीर कभी ।

श्रापरत्व-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पिछ्जापन । श्रावांचीनता । (२) परायापन । बेगानगी । (३) न्यायशास्त्रानुसार चीबीस गुर्यो में से एक । यह दो प्रकार का है—एक कास-भेद से दूसरा देश भेद से ।

भ्रपरदक्षिया—संज्ञा पुं० [सं० ] दिचया श्रीर पश्चिम का कीना। नैस्टस्य कीया। ग्रपरदिशा-नंजा स्त्री० | सं० | पश्चिम ।

अपरना क्षां संहा स्त्रां | संव अ नर्ता | पर्ण पता | पार्वती का नाम । पुरागों में लिखा है कि पार्वती जी ने शिवजी के लिये तप करते करने वर्षों तक खाना छोड़ दिया था । पुनि परिहरेड सुखानेड परना । उसा नाम तब भवड़ श्रपरना ।—नुनर्गा ।

ग्रपरनारु-भंजा पुं० | भं० | एक देश का नाम । (ग्रहत्संडिता) ग्रपरपञ्च-भंजा पुं० | सं० | (१) कृष्ण पत्त । (२) प्रतिवादी । मुद्दालेह । फ्रीक्सानी ।

अपर्वातः ं-वि० | सं० प्रवल | बलवान् । बली । उद्भतः । बेकहाः । उ०--पानी मांही पर जली रूई अपरवल आगि । बहनी मरिता रह गई मच्छ रहे जल त्यागि ।—कवीरः ।

ग्रापरत्नोक-संजा पुं० सं० | तूसरा लोक । परलोक । स्वर्ग । ग्रापरत्नक्त-संजा पुं० | सं० | यह वृत्त जिसके विषम वरणा में दो नगण, एक रगणा श्रीर लघु गुरु हो तथा समग्ररणा में एक नगण, दो नगणा श्रीर रगणा हों। यथा—सब तज रमना गहो हरा । दुग्व सब भागित पापहुँ जरी । हरि विमुख संग ना करी । जप दिन रैन हरी हरी ।

ऋपरचश्-वि० | ५० | पराधे वश का । परतंत्र ।

त्रप्रस्म—वि० िंग० ये नर्शः + स्पर्णं, किं० परमः । (१) जो स्टुब्सः न जाय । जिसे किसी ने सुक्षा न हो । (२) म छूने योग्य । सस्प्रस्य ।

संजा पुं० एक धर्मरोग जो हथेना धीर तलवे में होता है। इसमें खुजलाहट होती हैं धीर खमदा सूख सूख कर गिरा करता है।

ग्रपरांत-नंजा पुं० िसं० | पश्चिम का देश।

अपरांतक-संज्ञा पुं० सिं० ] बृहस्संहिता के अनुसार पश्चिम दिशा का एक पर्वत ।

त्रपरांतिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] येताली छंद का एक भेद जिसमें वेताली छंद के समचरणों के समान चारों पद हो झीर चीथी और पांचवीं मात्रा मिलकर एक दीर्घोक्तर हो जाय । उ०— शंभु को भजहु रे सबे घरी । तज सबे काम रे हिये भरी ।

अपरा-संजा स्त्री० | सं० | (१) भ्रष्यायम वा व्रक्ष विश्वा के श्रतिरिक्त अन्य विद्या। स्त्रीकिक विद्या। पदार्थ-विद्या। (२) पश्चिम दिशा। (३) एकादयी जो उथेष्ठ के कृष्या पक्त में होती है। वि० [सं० ] दूसरी।

ग्रपराजित-वि० सि०] मि० अपराजिता जो पराजित न हुवा हो । संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) शिव ।

अपराजिता—संशा स्त्रं। विष्णुकांता लता। कीवाठाठी। कीयल। (२) दुर्गा। (३) अयोध्या का एक नाम। (४) एक चीदह अचर के दुत्त का नाम जिसके अयेक चरण में दो नगर्गा, एक रगर्गा, एक सगर्गा तथा एक वाधु और एक गुरु होता है (न न र स व ग) ।।। ऽ।ऽ ।।ऽ ।ऽ
न निरस लग राम की जन को कथा । सुनत बढ़त में म सिंधु
शाशी यथा । रघुकुल करि पावना सुख साजिता । जिन किय
थित कीरती श्रपराजिता । (१) एक प्रकार का धूप ।

क्रपराध-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अपराधी] (१) देखा । पाप । कृस्र । जुर्म । (२) भूला। चूका

ग्रपराधी-वि॰ पुं॰ [सं॰ ऋपराधिन् ] [स्त्री॰ ऋपराधिनी ] दोषी । पापी । सुलाज़िस ।

त्रपरामृष्ट्र—वि० [सं०] श्रङ्ता। श्रस्पृष्ट। जिसको किसी ने न क्षुश्रा हो। (२) श्रब्यवहत । कोरा।

अपरावर्ती—वि० [सं० अपरावर्तिन्] [स्त्री० अपरावर्तिनी ] (१) जो बिना काम पूरा किए न लीटे। काम करके पलटनेवाला। (२) जो पीछे न हटे। जो किसी काम से मुँह न मोड़े। मुस्तेंद। अपराह—संज्ञा पुं० [सं०] दिन का पिछला भाग। दो पहर के पीछे का काल। तीसरा पहर।

अपरिकलित-वि॰ [सं॰ ] अज्ञात । अदृष्ट । अश्रुत । वे देखा-सुना ।

श्चपरिक्किश्च─वि० [ंस०] सूखा। शुष्क। श्चपरिगत्त∽वि० [ंसं०] श्रज्ञात। श्रपरिचित। न पहिचाना हुआ। श्चपरिगृहीत⊶वि० [ंसं०] श्रस्वीकृत। त्यक्त। छोड़ा हुआ।

अपिरगृहीतागमन—संज्ञा पुं० [सं०] जैनशाश्चानुसार एक प्रकार का श्रतिचार । कुमारी वा विधवा का गमन करना पुरुष के जिये श्रीर कुमार वा रंडुश्चा के साथ गमन करना स्त्री के जिये श्रपरिगृहीतागमन है ।

अपरिग्रह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रस्वीकार । दान का न लेना । दान-त्याम । (२) देह-यात्रा के लिये श्रावश्यक धन से श्रधिक का त्याग । विराग । (३) योगशास्त्र में पाँचवाँ यम । संगत्याग । (४) जैनशास्त्रानुसार मोह का त्याग ।

ग्रपरिचय-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रपरिचित] परिचय का श्रभाव। जान पहिचान का न होना।

ग्रपरिचित-वि० [सं०] (१) जिसे परिचय न हो। जो जानता न हो। ग्रज्ञात। ग्रनजान। उ०-वह इस बात से बिजकुल श्रपरिचित है। (२) जो जाना बुमा न हो। ग्रज्ञात। उ०-किसी ग्रपरिचित ब्यक्ति का सहसा विश्वास न करना चाहिए।

अपरिच्छद्-विः [संः ] (१) आच्छादनरहित । आवरग्रशून्य । जो दका न हो । नंगा । खुला हुआ । (२) दरिद ।

अपरिच्छक्त-नि॰ [सं॰ ] (१) जो ढका न हो । खुला । नंगा । (२) भ्रावरणरहित । (३) सर्वेच्यापक ।

ग्रापरिष्टिष्टका-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसका विभाग न हो सके। श्रमेद्य। (२) जो श्रलग न हुआ हो। मिला हुआ। (३) इयत्तारहित । श्रसीम। सीमारहित।

**ऋपरिगात-**वि० [सं०] (१) श्रपरिपक्ष । जो पकान हो । कचा।

(२) जिसमें विकार श्रीर परिवर्त्तन न हुत्रा हो । ज्यों का त्यों । विकारश्रून्य ।

अपरिणामी—वि० [सं० अपरिणामिन्] [श्री० अपरिणामिनी]
(१) परिणामरहित । विकारशून्य । जिसकी दशा में परिवर्तन न हो । (२) जिसका कुछ परिणाम न हो । निष्फल ।
अपरिणीत—वि० [सं०] [श्री० अपरिणीता] अविवाहित । कारा ।
अपरिणक—वि० [सं०] (१) जो परिणक न हो । कचा । (२) जो
भली भाँति पका न हो । ढेंसर । अधकचा । (३) अधकचरा । अप्रौढ़ । अधूरा । अन्युत्पन्न । (३) जिसने तपश्चव्यादि द्वारा द्वंद्व अर्थात् सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि
सहन न की हो ।

या॰---श्रपरिपक धी । श्रपरिपक कषाय । श्रपरिपक बुद्धि ।

अपरिमाण-वि॰ [सं॰] (१) परिमाणरहित । बेश्रंदाज़ । अकृत । (२) बहुत अधिक । ज्यादा ।

अपरिमित-वि॰ [सं॰] (१) इयत्ताश्रून्य । श्रसीम । बेहद। (२) श्रसंख्य। श्रनंत । श्रगणित ।

त्रपरिमेय-वि॰ [सं॰] (१) जिसका परिमाण पाया न जाय। जिसकी नाप न हो सके । बेश्रंदाज़। श्रकृत। (२) श्रसंख्य। श्रनगिनत।

ग्रपरिवृत्-वि० [सं०] जो ढका या घिरा न हो। श्रपरिच्छन । ग्रपरिवर्त्तनीय-वि० [सं०] (१) जो परिवर्त्तन के योग्य न हो। जो बदल न सके। (२) जिसमें फेरफार न हो सके। (३) जो बदले में न दिया जा सके। (४) सदा एक रस रहने-वाला। नित्य।

ग्रपरिशेष-वि॰ [सं॰ ] जिसका परिशेष वा नाश न हो । अनंत । श्रविनाशी । नित्य ।

अपरिष्कार—संज्ञा पुं० [सं०] [बि० अपरिष्कृत] (१) संस्कार का श्रभाव। असंशोधन। सफ़ाई वा काट छांट का न होना। (२) मैलापन। (३) भद्दापन।

अप्रपिष्कृत-वि० [सं०] (१) जिसका परिष्कार न हुआ हो। जो साफ़ न किया गया हो। जो काट छांट कर दुरुस्त न किया गया हो। (२) मैला कुचैला। (३) भहा। बेडील।

अपरिहार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अपरिहारित, अपरिहार्य्य] (१) अवन्त्रेन । अनिवारण । (२) दूर करने के उपाय का अभाव । अपरिहारित—वि० [सं०] अपरिवर्जित । अनिवारित । जो दूर न किया गया हो ।

प्रपरिद्वार्थ्य-वि॰ [सं॰] (१) जिसका परिद्वार न हो सके।
• अवर्जनीय। अवाध्य। अनिवार्य्य। जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके। (२) अत्याज्य। न छोड़ने योग्य। (३) अनादर के अयोग्य। आदरायीय। (४) न छीनने योग्य।

अपरीक्षित-वि॰ [सं॰] [स्त्री॰ अपरीक्षिता] जिसकी परीक्षा न हुई हो। जो परखा न गया हो। जिसकी जाँच न हुई हो। जिसके रूप, गुया, परिमाया श्रीर वर्षा श्रावि का श्रानुसंधान न किया गया हो।

त्रप्रस्य-वि० | सं० | (१) कुरूप । बदशकता । भहा । बेडीला । (२) [ 'श्रपूर्व' का श्रपभंश ] सञ्जल । श्रपूर्व ।

विदोष—इस अर्थ में इसशब्द का प्रयोग बँगला से लिया गया है। अपरेदान—संज्ञा पुं० [ र्यं० ] शक्विकित्सा । चरिफाड़ ।

न्नपर्गा-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) पार्वतीजी का एक नाम । यह नाम इस लिये पड़ा कि पार्वतीजी ने शिव के लिये तप करते हुए पत्तों तक का खाना भी छोड़ दिया था । उ०— पुनि परि-हरेड सुखानेड पर्ना । उमा नाम तब भयड श्रपर्ना ।—नुलसी । (२) दुर्गा ।

अपर्यास-वि० [सं० ] अपूर्ण । अयथेष्ट । जो काफी न हो । या ०--अपर्यासकर्म = जैन शास्त्रानुसार वह पाप कमे जिनके उदय से जीव की पर्याप्ति न हो ।

अपर्थाप्ति—संज्ञा स्त्री विष्यु िति व्यपर्थ्याम (१) अपूर्णता । कसी । ब्रुटि । (२) असामर्थ्य । अयोग्यता । असमता ।

अपलक्ष्या संज्ञा पुं० ं सं० ं (१) कुलक्या । बुरा चिह्न । दोष । (२) दुष्ट कक्या । वह कक्या जिसमें अतिन्याप्ति और अन्याप्ति दोष हो ।

श्रापलाप-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० श्रपलापित] (१) सिथ्याबाद। बक्तवाद। यात का बतककः। वाग्जाल। (२) यात बनाना। प्रसंग टालने के लिये इधर उधर की बातें कहना।

अप्रपाकीक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अपयशा। अपकीर्ति । बदनामी।
(२) अपवाद । मिथ्या दोष । उ०—(क) श्रय अपलोक सोक
श्रुत तोरा । सहिंहि निदुर कठोर उर ;मोरा ।—तुलसी। (ल)
भक्त अनभक्त निज निज करत्ती । लहत सुजस अपलोक
विभूती।—तुलसी।

**ग्रापयन**-संज्ञा पुं० [सं०] उपवन । बाग् ।

अपवर्ग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मोसा। निर्वाण । सुक्ति । जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना । (२) त्याग । (३) दान । अपवर्जन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अपवर्जित] (१) त्याग । छोड़ना ।

(२) दान। (३) मेख। मुक्ति। निर्वाण।

अपविजित-वि॰ [सं॰ ] (३) छोड़ा हुन्त्रा। त्याना हुन्ना। त्यक्त। (२) छुटकारा पाया हुन्ना। मुक्त।

अप्रयक्तिन-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] [ वि॰ अपवार्तित ] परिवर्त्तन । पत्तटाव । असटफेर ।

त्रपवितिस-वि० [सं०] बदला हुआ। पलटाया हुआ। स्रोटाया

अपवदा\*-वि॰ [हिं० अप = अपना + सं० नगं अपने आधीन । अपने वश का । 'परवश' का उत्तरा । उ०---(क) जो विधना अपवश करि पाउँ । तो सिख कही होड़ कछु तेरी अपनी साध पुराक' |---सूर । (ख) भन्नी करी उन श्याम बँघाए । वरज्यो नहीं करणो उस मेरे। श्रांत श्रातुर उठि आए। निवृति गए तैस्तो फल पायो श्रव वे भए पराए। इस सो इस श्रांत करी विठाई जो करि कोटि बुक्ताए। सूर गए हरि रूप खुरावस उस श्राप्तश करि पाए।—सूर।

ग्रपद्याचा-संज्ञा स्त्रं० | सं० | श्रपवाद । निंदा ।

त्रापवाद्-संज्ञा पुं० | सं० | कि० अपनादक, अपनाक्षित, अपनाक्षित ।

(१) विरोध । प्रतिवाद । खंडन । (२) निंदा । अपकीर्ति ।

बुराई । प्रवाद । (३) दोष । पाप । कलंक । (४) बाधक
शाक्ष । विशेष । उत्सर्ग का विरोधी । वह नियम विशेष
जो व्यापक नियम से विरुद्ध हो । मुस्त्सना, जैसे, यह
नियम है कि सकर्मक सामान्य भूत किया के कर्ता के साध
"ने" तगता है, पर यह नियम "साना" किया में नहीं

तगता । (१) अनुमति । सम्मति । राय । विचार । (६)
आवेश । आज्ञा । (७) वेदांत-शास्त्र के अनुसार अध्यारोप
का निराकरण, जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान यह अध्यारोप
है, रज्जु के वाम्तविक ज्ञान से उसका जो निराकरण हुआ
वह अपवाद है।

अपवादक-वि० | सं० | (३) निंदक । भ्रपवाद करनेवाला । (२) विरोधी । वाधक ।

अपयादित-वि० | सं० | (१) निंदित । (२) जिसका विरोध किया गया हो ।

त्रप्रयादी-वि० | सं० प्रपनादिन् | । स्था० प्रपनादिना | (१) त्रि वः करनेवाला । ब्रुराई करनेवाला । (२) बाधक । विरोधी ।

ग्रापचारग्र-संज्ञा पुं० | सं० | नि० अपनारित | (१) व्यवधान । रोक । बीच में पड़कर भाषात से वचानेवाली वस्तु । (२) इटाने वा दूर करने का कार्य्य । (३) भाष्क्रादन । भ्रोट । छिपाव । (३) श्रंतर्द्वान ।

अपवारित∽वि० [ सं० ] (१) श्रंतिर्धेत । तिरोहित । (२) दूर किया हुआ । हटाया हुआ । (३) ढका हुआ । छिपा हुआ ।

अपवाहक-थि० [सं०] स्थानांतरित करनेवाला । एक स्थान से किसी पदार्थ को दूसरे स्थान में ले जानेवाला । संज्ञा पुं० एक यंत्र जो भारी चीज़ों को उठाकर दूसरे स्थान पर रख देता हैं । मुध-यंत्र ।

अपवाहन-संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० अपवाहित, अपवाह्य | स्थानांतरित करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेजाना।

अपवाहित वि० [ सं० ] एक स्थान से दूसरे स्थान पर काया हुआ। स्थानांतरित।

अपवाहुक-संज्ञा पुं० | सं० ] एक रोग जिसमें बाहु की नसं भारी जाती हैं और बाहु बेकाम होजाता है। यह रोग बायु के प्रकोप से होता है। भुजस्तमें रोग।

अपवित्र-वि० [सं०] जो पवित्र न हो । अधुद्ध । नापाक । दूचित । मैला । मिलन ।

- त्रपवित्रता—संज्ञा पुं० [सं०] श्रश्चिद्धि । श्रशौच । मैलापन । नापाकी ।
- त्रपविद्ध−िव [सं०] (१) त्यागा हुम्रा । त्यक्त । छोड़ा हुम्रा । (२) बेधा हुम्रा । विद्ध । (३) धर्म्भशास्त्रानुसार बारह प्रकार के पुत्रों में वह पुत्र जिसको उसके माता पिता ने त्याग दिया हो म्रीर किसी म्रन्य ने पुत्रवत् पाला हो ।
- त्रपञ्यय—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रपञ्ययो ](१) श्रधिक व्यय। श्रधिक खर्च। निरर्थक व्यय। फ़जूलखर्ची।(२) बुरे कामें। में खर्च।
- ग्रापव्यायी-वि॰ [सं० श्रपव्यायिन्] [स्त्री० श्रपव्यायिनी ] (१) द्याधिक ख़र्च करनेवाला । फ़्ज़ूलख़र्च । (२) ब्ररे कामें। में व्यय करने-बाला ।

ग्रपदाकृत-संज्ञा पुं० [सं०] कुसगुन । श्रसगुन ।

त्रापशाब्द्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रश्चद्ध शब्द । दूषित शब्द । (२) श्रसंबद्ध प्रलाप । बिना श्रर्थ का शब्द । (३) गाली । कुवाच्यं। (४) पाद । श्रपान वायु का छूटना । गोज़ ।

ग्रपसगुन\*—संज्ञा पुं० [सं० श्रपगकुन] श्रसगुन । बुरा सगुन । श्रपसद्—संज्ञा पुं० [सं० ] वह पुत्र जो श्रनुलोम विवाह द्वारा द्विजों से उत्पक्ष हो । श्राह्मण पुरुष श्रोर कत्रिया वा वैश्या वा शूद्रा स्त्री, चत्रिय पुरुष श्रोर वैश्या वा शूद्रा स्त्री, श्रपवा वैश्य पुरुष श्रोर शूद्रा स्त्री से उत्पन्न संतान ।

ग्रपसना\*-कि॰ [सं० त्रपसरण = खिसकना] (१) खिसकना । सरकना । भागना । (२) चलदेना । चंपत होना । उ०— (क) फेर न जाना वह का भईं । वह कैलास कि कहँ श्रपसईं । (ख) जीव काढ़ि ले तुम श्रपसई । वह भा कया जीव तुम भई । (ग) मानत भाग गोपी चँद भोगी । ले श्रप-सवा जलंधर जोगी । (घ) जनु यमकात करहिँ सब भवाँ । जिय पै चीन्ह स्वर्ग श्रपसवां !—जायसी ।

अपसर-वि॰ [१६० अप = अपना + सर (प्रत्य०)] आपही आप।

मनमाना । अपने मन का । उ०---रहु से मधुकर मधु मतवारे।
कान काज यह निर्गुरा सों चिर जीवहु कान्ह हमारे। लीटत
पीत पराग कींच महँ नीच न श्रंग सम्हारे। बारंबार सरक
मिद्रा की अपसर रटत उधारे।---सूर।

संज्ञा पुं० [सं०] श्रपसरगा। पीछे हटना।

ग्रपसर्जन-संज्ञा पुं० [सं०] विसर्जन। त्याग। दान।

ग्रापसपेशा—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रपसपित] पीछे सरकना। पीछे हटना।

त्रप्रसर्पित-वि॰ [सं॰] पीछे हटा हुआ। पीछे खिसका हुआ। पीछे सरका हुआ।

 चलता है त्रार्थात् प्रह्मा दिहनी स्रोर से लगता है तब उसे स्राप्तव्य प्रह्मा कहते हैं। श्राप्तव्य प्रह्मुद्ध । श्राप्तव्यतीर्थं = पितृतीर्थ ।

कि प्रo होना = बाँए कांधे से जनेक श्रीर श्रॅगीहा दहिने कांधे पर रखना वा बदलना ।—करना = किसी के किनारे चारी श्रीर ऐसी परिक्रमा करना कि वह दहिनी श्रीर पड़े । दिल्लिग्णा-वर्ष परिक्रमा करना ।

अपसार-संज्ञा पुं० [सं० अप् = जल + सार ] (१) श्रंबुकरा । पानी का झींटा । (२) पानी की भाप ।

ग्रपिसिद्धांत—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रयुक्त सिद्धांत । वह विचार जो सिद्धांत के विरुद्ध हो । (२) न्याय में एक प्रकार का निग्रह स्थान । जहाँ किसी सिद्धांत को मान कर उसी के विरुद्ध बात कही जाय वहाँ यह निग्रह स्थान होता है । (३) जैनशास्त्रानुसार उनके विरुद्ध सिद्धांत ।

अपसोस्त\*-संज्ञा पुं० [फ़ा० अफ़सीस] चिंता । सोच । दुःख । उ०---ताते श्रव मरियत श्रपसोसनि । मथुरा हूं ते गए सखी री ! श्रव हरि कारे,क्रोसनि ।--सूर ।

त्रपसोसना\*-कि॰ श्र॰ [हिं॰ श्रपसोस] सोच करना। चिंता करना। श्रफसोस करना। ड॰-कहा कहूँ सुंदर, धन, तोसों। राधा कान्ह एक सँग विलसत मनही मन श्रपसोसों। -सूर।

ग्रपसान\*-संज्ञा पुं० [सं० त्रपशकुन] श्रसगुन। बुरा सगुन। ग्रपस्नात-वि० [सं०] प्राग्गी के मरने पर उदक किया के समय का स्नान किया हुश्रा।

ग्रापस्नान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अपस्नात] मृतकस्नान । वह स्नान जो प्राणी के कुटुंबी उसके मरने पर उदक क्रिया के समय करते हैं।

ग्रापसार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रपस्मारी] एक रोग विशेष जिसमें हृद्य काँपने लगता है और श्रांखों के सामने काँचेरा छा जाता है, रोगी काँप कर पृथ्वी पर मूर्छि त हो गिर पड़ता है। वैद्यक शास्त्रानुसार इसकी उत्पत्ति चिंता, शोक और भय के कारण कुपित त्रिदोष से मानी गई है। यह ४ प्रकार का होता है (१) वातज। (२) पित्तज। (३) कफज। (४) सन्निपातज। यह रोग नैमित्तिक है। वातज का दौरा बारहवें दिन, पित्तज का पंद्रहवें दिन और कफज का तीसवें दिन होता है।

पर्या०—श्रंगविकृति । लालाध । भूतविक्रिया । मृगी रोग । ग्रंपस्मारी—वि० [सं०,] जिसे श्रपस्मार रोग हो ।

अपस्वार्थी—वि० [हिं० अप = अपना + सं० स्वार्थी ] स्वार्थ साधनेवाला । मतलबी । काम निकालनेवाला । खुदगरज । अपह—वि० [सं० ] नाश करनेवाला । विनाशक । यह शब्द समा-सांत पद के अंत में प्रायः आता है, जैसे क्कोशापह । तमोपह । दूषगापह । उ०--मनेाज-वेरि-वंदिसं, श्रजादि-देव-सेवितं । विशुद्ध बोध विम्रष्टं, समस्त दूषग्रापद्यं।--नुस्तसी।

त्रपहत⊸ि वि∘्षि (१) नष्ट किया हुआ। मारा हुआ। (२) दूर किया हुआ। हटाया हुआ।

ग्रपहतपाप्मा—वि० [सं०] सब पापें से विसुक्त । जिसके सब पाप नष्ट हो गए हों । पापशून्य । विधूतपाप ।

म्रपहरगा-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अपत्ररगीय, अपत्ररित, अपहत । अपत्रती ] (१) छीनना । लेलेना । हरलेना । (२) चोरी । लूट । (३) छिपाव । संगोपन ।

ग्रपहरणीय-नि० [ सं० ] (१) छीनने योग्य । हरलेने योग्य । स्रोतने योग्य । (२) सुराने योग्य । लूटने योग्य । (३) छिपाने योग्य । संगोपन करने योग्य ।

अपहरना क्ष-कि० स० सि० अपहरण । (१) छीनमा। खेलेना। लूटना। (२) चुराना। उ०—जो ज्ञानिन कर चित अपहरई। विस्थाई विमोह बस करई।—तुलसी। (३) कम करना। घटाना। चय करना। नाश करना। उ०—शरदातप निशि शशि अपहरई। संत दरस जिमि पानक टरई।—तुलसी।

अपहर्ता-संज्ञा पुं० | सं० | (१) छीननेवाला । हरलेनेवाला । लेलेनेवाला । (२) चोर । लूटनेवाला । (३ छिपानेवाला ।

अपहार-संज्ञा पुं० | सं० ] वि० अपहारक, अपहारा अपहारत, अपहार्य | (१) चोरी । लूट । (२) छिपाव । संगोपन ।

त्रापहारकः संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्थी० प्रपन्नारिका | (१) छीननेवाला । वलात् हरनेवाला । (२) बाछू । चोर । लुटेरा ।

अपहारित-वि० [सं०] (१) छिनाया हुआ। छीना हुआ। हराया हुआ।(२) सुरवाया हुआ। लूटा हुआ। (१) छिपाया हुआ।

ग्रपहारी-संज्ञा पुं० [सं० श्रपहारित्] [स्री० श्रपहारिणी] (१) हरण करनेवाला। (२) नाश करनेवाला। (३) चोर। खुटेरा। डाकू।

ग्रपहार्य्य-वि० [सं० ] छीनने योग्य । चोरी करने योग्य । ग्रपहास-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) अपहास । (२) अकारया हँसी । ग्रपहत-वि० [सं० ] छीना हुआ । चोराया हुआ । लूटा हुआ । ग्रपहेला-संज्ञा पुं० [सं० ] तिरस्कार । फटकार । मिड़की ।

स्रपह्नच-संज्ञा पुं० [सं०] (१) छिपाव । दुराव । (२) मिस । बहाना । टाक्समद्रल । हीला । वाग्जाल से असली बात को छिपाना है

त्रपह्निति—संज्ञा क्री० [सं०] (१) दुराव । छिपाव । (२) बहाना ।

टालमट्ल । हीला हवाला । (३) एक कान्यावांकार जिसमें

उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन किया जाय ।

उ०—-धुरवा होइ न झिल यहै धुवाँ धरनि चहुँ केाद ।

जारत आवत जगत को पावस प्रथम पयोद । इसके दो प्रधान
भेद हैं शब्दापह्नु ति और अर्थापह्नु ति । इसके आतिरिक्त हेलपह्नु ति, पर्यस्तापह्नु ति, आंतापह्नु ति, छेकापह्नु ति, ध्यंग्यापह्नु ति
भी इसके भेद हैं।

ग्रपह्नुचान-वि∘ [सं० ] (१) छिपता हुआ। छिपानेवाला। (२) नटनेवाला। इनकार करनेवाला।

त्रापांग—संज्ञापुं० सिं० । क्यांस्थ का कोना। क्यांस्थ की कीर। कटाका। वि० श्रंगहीन। श्रंगभंग।

अपांचत्स-संज्ञा पुं० | सं० | एक बढ़ा तारा जो चिन्ना नचन्न से पांच श्रंश उत्तर विद्येष में दिखाई पड़ता है ।

**अपांशुला**—वि॰ श्ली॰ [ सं॰ ] पतिवृता ।

अपा \*-संज्ञा स्त्रीं विश्व श्राप । आत्मभाव । अहंकार । गर्व । घमंड । उ०--आधी स्त्रीड़ करध की धावे । अपा मेटि कै प्रेम बदावे ।--कवीर । देव ''आपा''।

अपाक-संज्ञा पुं० [सं० | (१) अजीर्य । अपच । (२) कचापन । अपाकरण-संज्ञा पुं० | सं० | वि० व्याकृत | (१) प्रयक्तरण । अलग करना । (२) हटाना । तूर करना । निराकरण । निरसन । (३) चुकता करना । अदा वा थेवाक करना ।

ग्रपाकद्माक-संजा पुं० | सं० | भ्रद्रक । भ्रादी ।

ग्रपाटच- संज्ञा पुं० | रा० | (१) पटुता का श्रभाव । श्रक्कशलता । श्रनाङ्गीपन । (२) श्रचंचलता । सुम्म । मंदता । (३) कुरू-पता । बदस्रती । (४) रोग । बीमारी । (४) मधा । शराब । वि० (१) श्रपट्ट । श्रनाङ्गी । (२) श्रवंचला । सुम्त । (३) कुरूप । बदस्रता । (४) रोगी । बीमार ।

अपात्र-वि० [सं०] (१) अयोग्य। कुपात्र। (२) मूर्व। (३) आदादि निमंत्रया के अयोग्य (बाह्यया)।

अपात्रदायी-वि० [सं० प्रपात्रदायित् ] [सं।० प्रपात्रदायिनी | अपात्र को दान देनेवाला ।

अपात्रीकरण-संज्ञा पुं० | सं० ] वह कर्म्स जिसके करने से श्राह्मण श्रापात्र हो जाता है, जैसे, मूठ बोलमा, निदित का दान लेना।

त्रापादान-संज्ञा पुं० िसं० (१) हटाना । श्रलगाव । विभाग । . (२) ब्याकरण में पांचवां कारक जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की किया का प्रारंभ सूचित हो । इसका चिक्क 'से' है । उ०---वह "घर से" बाता है ।

अपान—संशा पुं० (१) दस वा पांच प्रायों में से एक । इन्हीं तीनी वायुओं में से कोई किसी को और कोई किसी को अपान कहते हैं—(क) वायु जो नासिका द्वारा बाहर से मीतर की ओर खींची जाती है। (ख) गुदास्थ वायु जो मल मूज को बाहर निकालनी है। (ग) वह वायु जो तालु से पीठ तक और गुदा से उपस्थ तक ज्यास है। (२) वायु जो गुदा से निकले। (१) गुदा।

वि॰ (१) सब दुःखों की दूर करनेवाला । (२) ईश्वर का एक

संज्ञा पुं० [दिं० अपना ] (१) आत्मभाव । आत्मत्तव ।
 आत्मज्ञान । ३०---(क) तुलसी भेड़ी की प्रसनि, जड़ जनता

सनमान । उपजत हिय श्रभिमान भो, खोवत मृढ़ श्रपान । (ख) ऋषिराज राजा श्राज जनक समान को । विनु गुन की कठिन गांठ जड़ चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को ।---तुलसी ।

- (२) श्रापा । श्रात्मगौरव । भरम । उ०-काहे को श्रनेक देव सेवत, जागे मसान, खोवत श्रपान सठ होत हठि प्रेत रे।---तुलसी।
- (३) सुध । होश हवास ।—उ० (क) भए मगन सब देखन हारे । जनक समान श्रपान बिसारे ।—तुत्तसी । (ख) वरबस लिए उठाय उर, लाए कृपानिधान। भरत राम की मिलन लखि, बिसरा सबहि अपान ।--- तुलसी ।
- (४) श्रहम् । श्रभिमान ।
- \*-सर्व ० [ किं० भ्रपना ] श्रपना । निज का । उ०-पहिचान को केहि जान, सबहि ऋपान सुधि भोरी भई।--तुलसी।
- **ग्रपानवायु**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पाँच प्रकार की वायु में एक । (२) गुदास्य वायु । पाद ।

म्रापाना निसर्व ० दे० ''श्रपना''।

श्रपाप-संज्ञा पुं० [सं०] जो पाप न हो। पुण्य। सुकृति। उ०---संग नसै जिहि भांति ज्यों उपजे पाप श्रपाप । तिनसें। लिप्त न होंहि ते ज्यों उपलानि को ग्राप ।--केशव । वि० [ स्त्री० ऋपापा ] निष्पाप । पापरहित ।

ग्रपामार्ग-संज्ञा पुं० [सं०] चिचड़ा। चिचड़ी। ऊँगा। ऊँगी। श्रंकाकारा । खटजीरा ।

ग्रपाय-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० अपायी ] (१) विश्लोष । श्रलगाव। (२) श्रपगमन । पीछे हटना । (३) नाश । \* (४) श्रन्यथा चार । श्रनरीति । उपद्रव । उ०--करिय सँभार कोसलराय । श्रकनि जाके कठिन करतब श्रमित श्रनय श्रपाय ।--- तुलसी । वि० [सं० श्र = नहीं + पाद, प्रा० पाय = पैर ] (१) बिना पैर का। लॅंगड़ा। श्रपाहिज। (२) निरुपाय। श्रसमर्थ। उ०---राम नाम के जपे पै जाय जिय की जरिन । किलकाल श्रपर उपाय ते श्रपाय भये जैसे तम जारिबे की चिन्न की तरिन ।-तुक्सी०।

ग्रपायी-वि॰ [सं॰] [स्री॰ प्रपायिनी] (१) नष्ट होनेवाला । नश्वर । श्रस्थिर । श्रनित्य । (२) श्रलग होनेवाला ।

**त्रापार**—वि॰ (१) जिसका पार न हो । सीमारहित । अनंत । श्रसीम । बेहद । (२) श्रसंख्य । श्रधिक । श्रतिशय । श्रगणित ।

संज्ञा पुं क्यांख्य में वह तुष्टि जो धनापार्जन के परिश्रम श्रीर श्रपमान से छुटकारा पाने पूर होती है।

**अपार्थ-**वि० [सं०] (१) अर्थहीन । निरर्थंक । (२) निष्प्रयोजन । ब्यर्थे । (३) मष्ट । प्रभावशून्य ।

संज्ञा पुं० कविता में वाक्यार्थ स्पष्ट न होने का दोष ।

ग्रपार्थक-संज्ञा पुं० [सं०] न्याय में एक निग्रह-स्थान जो ऐसे वाक्यों के प्रयोग से होता है जो पूर्वापर श्रसंबद्ध हों।

ग्रपानः \*-संज्ञा पुं० [सं० अप।य = न।श ] श्रन्यथाचार । श्रन्याय । उपद्रव । उ॰ — सुनु सीता पति सील सुभाव । खेलत संग श्रनुज बालक निति जाेगवत श्रनट श्रपाव ।---तुलसी ।

ग्रपाचन-वि॰ पुं॰ [सं॰ ] स्त्री॰ ऋपावनी ] श्रपवित्र । श्रशुद्ध ।

**ग्रपावर्त्तेन**-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पलटाव । वापसी । (२) भागना । पीछे हटना । (३) लीटना ।

ग्रपाश्रित-वि॰ [सं॰] (१) एकांत-सेवी। चेत्रसंन्यस्त । (२) जिसने संसार के सब कामें। से छुटकारा पाया हो । विरक्त । त्यागी।

म्रपाहिज-वि० [ सं० अपभक्ष, प्रा० अपहक्ष ] (१) श्रंगमंग । खंज । लूला लँगड़ा। (२) काम करने के श्रयोग्य। जो काम न कर सके। (३) त्रालसी।

**ऋषिंडी-**वि० [सं०] पिंडरहित । विना शरीर का । श्रशरीरी । उ०--जैसे श्रपिंडी पिंड में त्यागत लखे न काय । कहैं कबीरा संत हो बड़ा श्रचंभा होय।--कबीर।

ग्रापि—ग्रव्य० [सं०] (१) भी। ही। (२) निश्चय। ठीक।

ग्रिपिच-श्रव्य० [सं०] (१) श्रीर भी । पुनश्च । (२) बल्कि ।

ग्रापितु – अञ्य० [सं०] (१) किंतु। (२) बल्कि।

ग्रिपिधान-संज्ञा पुं० [सं०] श्राच्छादन । श्रावरण । ढकन । पिहान।

या॰--- श्रमृतापिधान = भेजन के पीछे का श्राचमन । भेजन के उपरात 'अमृतापिधानमांस' कह कर आचमन करते हैं।

ग्रापिनद्ध-वि॰ [सं॰] [स्त्री॰ अपिनद्धा] बँधा हुश्रा । जकड़ा हुआ। ढका हुआ।

ग्रापिहित-वि० [सं०] [स्री० त्रपिहिता] श्राच्छादित । दका हुआ। श्रावृत्त।

त्र्रापीच\*-वि० [सं० ऋपीच्य ] सुंदर । ऋच्छा । ड०--बिमल बिछा इत गिलम गलीचा। तख़त सिँहासन फरस श्रपीचा। बांधहु ध्वज थल थलन श्रपीचै।। नृप मारग चंदन जल सींची।

**ग्रपीच्य**- वि० [ सं० ] (१) सुंदर । श्रच्छा । खूबसूरत । यौा०--अपीच्य वेश । अपीच्य दर्शन ।

(२) गोप्य । छिपा हुआ । अंतिहि त ।

ग्रपीछ-संज्ञा स्त्री० [ग्रं०] (१) निवेदन । विचारार्थ प्रार्थना । (२) पुनर्वि चारार्थ प्रार्थना । मातहत श्रदालत के फ़ैसले के विरुद्ध ऊँची श्रदालत में फिर विचार के लिये श्रभियोग उपस्थित करना। (३) वह प्रार्थना-पत्र जो किसी श्रदालत के फ़ैसले को बदलवाने वा रद कराने के लिये उससे ऊँची श्रदाबत में दिया जाय।

क्रि प्र0-करना। -होना।

अपीराँट—संज्ञा पुं० प्रिं० श्रेंपेलंट ] अपील करनेवाला व्यक्ति ।

अपीली-वि० [ श्रं० श्रपील ] अपील-संबंधी ।

ग्रापुत्र—वि० [सं०] जिसके पुत्र न हो । निःसंतान । पुत्रहीन । निपूता ।

अपुनपाे \*-संज्ञा पुं० दे० 'श्रपनपाें''।

श्रपुनरावर्त्तन-संशा पुं० [सं०] पुनरावर्त्तन का श्रभाव। सुक्ति। मोत्र।

ग्रपुनरावृत्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] पुनरावृत्ति का श्रभावं। मोत्त । निर्वाग्र।

श्रपुनभेच—संज्ञापुं∘ [सं∘] फिर जन्म न महया करना। मोचा। निर्वाया।

श्चपुनीत-वि∘ [सं∘ ] (१) जो पुनीत न हो । अपवित्र । श्चसुद्ध । (२) दृषित । दोषयुक्त ।

ग्रपूठना \* - कि० स० िसं० य = नर्श + पृष्ट, पा० पुट्ट = पीठ ]
(१) विदारण करना । विध्वंस करना । नाश करना । (२)
उत्तटना । पत्तटना । उ० — जननी हों रचुनाथ पठायो । रामचंद्र
श्राये की तुम को देन बजाई श्रायो । रावण हित ले चलीं
साथ ही लंका घरीं श्रपूठी । याते जिय श्रकुकात कृपानिधि करूँ प्रतिज्ञा मूठी । — सूर ।

अपूठा\*—वि० [ सं० अपुष्ट, प्रा० अपुट्ट ] [भी० अपूर्ठा] अपरिपक्ष । अजानकार । अनिभज्ञ । उ०—तुम तो अपने ही मुख सूठे । निक्ट रहत पुनि दूर बतावत है। रस मांहि अपूरे ।—सूर । [ सं० अस्कट, प्रा० अप्कट ] अविकसित । बेखिला । बँधा । उ०—परमारथ पाको रतन, कबहुँ न दीजे पीठ । स्वारथ सेमल फूल है, कली अपूठी पीठ ।—कबीर ।

ग्रपूत-वि॰ [सं०] श्रपवित्र । श्रशुद्ध ।

\* वि॰ [ सं॰ अपुत्र, पा॰ अपुत्त ] पुत्रहीन । निपूता ।

\* संज्ञा पुं० कुपूत । बुरा लड़का ।

अपूप-संज्ञा पुं० [सं०] गेहूँ के आटे की लिट्टी जिसे मिटी के कपाल वा कसोरे में पका कर यज्ञ में देवताओं के निमित्त इवन करते थे।

श्रपूर \*-वि० [सं० श्रापूर्य ] पूरा । भरपूर । उ० -- सर्वेग सुपारी जायफर सब फर फरे श्रपूर । श्रास पास घन ईमली श्री घन तार खजूर । जल थल भरे श्रपूर सब धरति गगन मिल एक । धन जीवन श्रीगाह मंह वे बुकी पिय टेक !-- जायसी ।

श्चापूरना \* †-क्रि॰ स॰ [सं॰ श्रापूर्यान] (१) भरना । (२) फूँकना। बजाना। ४०---सुना संख जो विष्णु श्रपूरा। भागे हजुमत करे जँगूरा।---जायसी।

ऋपूरव\*-वि० दे० ''भपूर्व''।

अपूरा \*-संज्ञा पुं० [सं० त्रा + पूर्ण] [स्री० त्रपूरी] भरा हुआ। फेला हुआ। न्यास। उ०--चला कटक अस चढ़ा अपूरी। अगसिह पानी पिछलहि धूरी।--जायसी।

द्मपूर्या—वि० [सं०] (१) जो पूर्यं न हो । जो भरा न हो । (२) अधुरा।असमास । (३) कम ।

अपूर्याता-संज्ञा स्रं ० [सं०] (१) अधूरापन । (२) म्यूनता । कमी ।

त्रपूर्णभूत-संज्ञा पुं० | सं० ] व्याकरणा में किया का वह भूत-काल जिसमें किया की समाप्ति न पाई जाय जैसे—वह खाता था।

अपूर्य-वि० [सं०] (१) जो पहिले न रहा हो। (२) अञ्चल। श्रनोखा। अलोकिक। विचित्र। (३) अनुपम। उत्तम। श्रेष्ठ।

अपूर्वता-संश क्षां । सं े विकक्षाता । अने। खापन । अपूर्वविधि-संश श्लो े । सं े । उस वस्तु की प्राप्त करने की विधि

जिसका बोध प्रत्यक्ष, श्रमुमान श्रादि प्रमाणों से न हां सके, जैसे स्वर्ग की कामना हो तो यक्ष करे। यहां पर स्वर्ग जिसकी प्राप्त की कामना हो तो यक्ष करे। यहां पर स्वर्ग जिसकी प्राप्त की विधि बताई गई है वह प्रत्यक्ष भार भनुमान भादि द्वारा नहीं सिद्ध होता। यह विधि चार प्रकार की हैं (क) कर्म्स विधि, जैसे श्रिप्त होता। (ख) गुया-विधि जिसमें यक्ष वा कर्म्म के धनुष्ठान की सामग्री श्रीर देवता भादि का निर्देश हो। (ग) विनियाग-विधि, जैसे—गाईपत्य में इंद्र की ऋचा का विनियाग करे। (भ) प्रयोग-विधि श्रयांत् श्रमुक कर्म के हो जाने पर श्रमुक कर्म करने का श्रादेश, जैसे—गुरुकुल से विद्या पदकर समा-वर्तन करे।

अपूर्वेक्सप—संज्ञा पुं० िसं० वह कान्यालंकार जिसमें पूर्व गुण की प्राप्ति का निषेध हो। यह पूर्वेरूप का विपरीत श्रलंकार है, जैसे—क्य हो हो करहू शशी, बढ़त जु वारहि वार। त्यां पुनि योवन प्राप्ति नहिंग कर मान निति नार।

यहाँ पर यह दिखलाया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा चय को प्राप्त होकर फिर बढ़ता है उस प्रकार योवन एक बार जाकर फिर नहीं खाता।

अप्रक्ति—वि० [सं०] (१) बेमेल । बेजोड़ । बिना मिसाबट का । (२) असंबद्ध । बिना लगाव का । (३) खालिस । अकेला । संज्ञा पुं० [सं०] पाणिनि के मताजुसार एक अकर का प्रस्मय ।

अपेक्षां ग्रीय-वि० [सं०] अपेका करने योग्य ।

ग्रापेक्षा—संज्ञा स्त्री० [सं०] [दि० अपेक्षित] (१) श्राकांका । इच्छा । श्रमिलाषा । चाह । जैसे—कीन पुरुष है जिसे धन की अपेका न हो । (२) आवश्यकता । ज़रूरत । जैसे— संन्यासियों को धन की अपेका नहीं है । (३) आक्षय । भरोसा । श्राशा । जैसे—पुरुषार्थी पुरुष किसी की श्रपेता नहीं करते। (४) कार्य्य कारण का श्रन्योन्य संबंध । (४) निस्वत् । तुलना। मुकाबिला। उ०—बँगला की श्रपेता हिंदी सरल है। विशेष—इस श्रर्थ में यह मात्राभेद दिखाने ही के लिये व्यवहत होता है श्रीर इसके श्रागे 'में ' लुप्त रहता है।

अपेक्षित-वि॰ [सं॰] (१) जिसकी श्रपेत्ता हो। जिसकी श्रावश्य-कता हो। श्रावश्यक। (२) इच्छित। वांछित।

अपेच्छा-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रपेत्ता" ।

ऋपेत-वि॰ [सं॰ ] विगत । दूर गया हुआ । ऋपेय-वि॰ [सं॰ ] न पीने योग्य ।

ग्रापेल \* निव [ सं ] [ म्र = नहीं + पीड् = दवाना, ढकेलना ] जो हटे नहीं । जो टले नहीं । श्रटल । उ॰—(क) वारि मधे घृत होइ बरु, सिकता तें बरु तेल । बिनु हरि भजे न भव तरिय, यह सिद्धांत श्रपेल ।—तुलसी । (ख) प्रभु श्राज्ञा श्रपेल श्रुति गाई । करी सो बेगि जो तुमहिं सुहाई ।—नुलसी ।

अपीठ\*-वि० [सं० अप्रविष्ट, पा० अपविष्ट, प्रा० अपहरू ] जहाँ पैठ वा पहुँच न हो सके । दुर्गम । अगम ।

अप्रोगंड—वि० [सं०] (१) सोलह वर्ष के ऊपर की श्रवस्थावाला। (२) बालिग्।

ग्रसोयोम—संज्ञा पुं० [सं०] श्रप्तिष्टोम यज्ञ का एक श्रंग । ग्रप्यय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रपगमन । (२) लय । नाश । ग्रप्रकाश—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रप्रकाशित, श्रप्रकाश्य] प्रकाश का श्रभाव । श्रंधकार ।

म्रप्रकाशित─िव [सं०] (१) जिसमें उजाला न किया गया हो। भ्रंधेरा।(२) जो प्रगट न हुआ हो। गुप्त। छिपा। (३) जो सर्व साधारण के सामने रक्खा न गया हो। जो छाप कर प्रच-जित न किया गया हो।

श्रप्रकार्य-वि॰ [सं०] जो प्रकाश वा प्रगट करने योग्य न हो। गोप्य।

ग्राप्रकृत-वि० [ सं० ] (१) श्रस्वाभाविक । (२) बनावटी। कृत्रिम । गढ़ा हुश्रा । (३) भूठा ।

अप्रकृत आश्वित रुलेष—संज्ञा पुं० [सं०] श्रेषशब्दालंकार का एक भेद जिसमें श्रप्रस्तुत श्रीर श्रप्रस्तुत का श्रेष हो। उ०— तिय, तो ऐसी चंचला, जीवन सुखद समच्छ। वसति हृद्य घनश्याम के बर सांरग सुश्रच्छ।

शास्त्रों को भंग अर्थात् अन्तरों को कुछ इधर उधर कर देने से यह दोहा की और विजली दोनों पर घटता है। की-पन्न में अर्थ करने से सखी नायिका से कहती है कि तेरे समान एक दूसरी की जीवनसुखदायिनी और कमलनयनी घनरयाम के हृदय में बसती है। विजली-पन्न जेने से यह अर्थ होता है कि हे की ! तेरे समान विजली है जो जीवन अर्थात् जल देने

वाली है, इत्यादि। इन दोनों पत्तों में दूसरी स्त्री श्रीर बिजली दोनों श्रप्रस्तुत हैं।

ग्रप्रगल्भ-वि॰ [सं॰ ] (१) श्रप्रौढ़ । श्रपरिपक्क । श्रपरिपुष्ट । (२) निरुत्साह । निरुद्यम । ढीला । सुस्त ।

**ग्रप्रखर**-वि॰ [सं॰ ] मृदु । कोमल ।

ग्रप्रचरित-वि॰ [सं॰ ] जिसका प्रचार न हो । श्रप्रचलित ।

अप्रचिति-वि॰ [सं॰ ] जो प्रचलित न हो । जिसका चलन न हो । श्रव्यवहृत । श्रप्रयुक्त ।

ग्रप्रच्छन्न—वि॰ [सं॰] (१) जो प्रच्छन्न न हो । खुला हुन्ना । श्रना-वृत । (२) स्पष्ट । प्रगट ।

अप्रप्रतक्यें—वि॰ [सं॰ ] जिसके विषय में तर्क वितर्कन हो सके। जो तर्क द्वारा निश्चित न हो सके।

अप्रतिकार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अप्रतिकारी] (१) उपाय का अभाव। तद्बीर का न होना। (२) बदले का न होना। वि० (१) जिसका उपाय या तद्बीर न हो सके। लाइलाज। (२) जिसका बदला न दिया जा सके।

अप्रतिकारी-वि॰ [सं॰ अप्रतिकारिन्] [स्तां॰ अप्रतिकारिणा] (१) उपाय वा तदवीर न करनेवाला । (२) बदला न खेने वाला । बदला न देनेवाला ।

अप्रतिगृहीत-वि॰ [सं॰] जिसका प्रतिप्रह न किया गया हो। जो लिया न गया हो।

अप्रप्रंतिग्रहरा-संज्ञा पुं॰ [सं॰] [वि॰ श्रप्रातिग्रहा, श्रप्रतिगृहीत ] (३) दान न लेना । किसी वस्तु का ग्रहरा न करना । (२) विवाह न करना । कन्या-दान का ग्रहरा न करना ।

ग्रप्रतिग्राह्य−वि० [सं०] जो प्रतिग्रहण करने योग्य न हो । जी लेने योग्य न हो ।

अप्रतिघात, -वि॰ [सं॰] (१) बिना प्रतिघात का। जिसका कोई प्रतिघात वा विरोधी न हो। बेरोक। (२) बेठोकर। बेचोट। धक्के से बचा हुआ।

अप्रतिपत्ति—संशा स्त्री० [सं०] [वि० अप्रतिपत्त] (१) प्रकृत अर्थ समसने की अयोग्यता। (२) कर्त्तव्य निश्चय का अभाव। क्या करना चाहिए इसका बोध न होना। (३) निश्चय कर अभाव।

अप्रतिपन्न-वि॰ [सं॰] (१) कर्त्तव्य-ज्ञान-शून्य । (२) अनिश्चित । अज्ञात ।

अप्रतिबंध-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अप्रतिबद्ध ] स्कावट का न होना । स्वच्छंदता ।

ग्रप्रतिबद्ध-वि०. [सं०] (१) बेरोक। स्वतंत्र । स्वच्छंद (२) मनमाना।

अप्रतिभ-वि॰ [सं॰ ] (१) प्रतिभाशून्यः। चेष्टाहीन । उदास । (२) अप्रगल्भ । स्फूर्तिः शून्य । सुस्त । मंद । (३) मति-हीन । निर्दुः दि । (४) बजालू । बजीबा । अप्रतिमा—संज्ञा श्री० | सं० | (१) प्रतिभा का श्रमाथ । (२) न्याय में वह निप्रह-स्थान जहाँ उत्तर-पत्त वास्ता पर-पत्त का संवडन न कर सके ।

अप्रतिम—वि० [ सं० ] जिसके समान कोई तूसरा न हो । असटश । अद्वितीय । अनुपम । बेजोड़ ।

अप्रतिमान-वि० [सं०] श्रद्वितीय । बेजोड़ ।

अप्रतिरूप-वि॰ [सं॰] जिसका कोई प्रतिरूप न हो। श्रद्वितीय। अनुपम।

त्रप्रप्रतिषिद्धः—वि० [सं०] श्रनिषिद्धः । सम्मतः । संज्ञा पुं० [सं० ] वास्तु विद्या में ६ भागों में विभक्त स्तंभ परिमाण के उस भाग का नाम जो अपर से गिनने से दूसरा पड़े ।

अप्रतिश्च-वि० [सं० ] प्रतिष्ठाहीन । बेइज्ज़त । तिरस्कृत । अप्रप्रतिश्वा-संज्ञा स्रंग्ण [सं० ] | वि० प्रप्रतिष्ठत | 'प्रतिष्ठा' का उत्तरा ।

(१) अनादर । अपमान । (२) अयश । अपकीर्ति ।

अमितिष्ठित-विव । संव ] जो मितिष्ठित न हो । तिरस्कृत ।

अप्रतिहत-वि० | सं० | (१) जो प्रतिहत न हो। जिसका विधात न हुआ हो। (२) अपराजित। (१) विमा रोक टोक का।

त्रप्रतीकार-संज्ञा पुं० वे० ''मप्रतिकार''।

ग्रमतीकारी-वि॰ दे॰ "ग्रमतिकारी"।

ग्रप्रतीघात-वि० दे० ''श्रप्रतिवात''।

श्रप्रतीयमान—वि० [सं०] जो प्रतीयमान वा निश्चित न हो । श्रनिश्चित ।

अप्राप्तुल-वि॰ [सं०] (१) जिसकी तुलमा वा मान न हो सके। वेपरिमाणा। बेहदा (२) अनुपमा वेजोड़।

अप्रस्यक्स—वि० [सं०] (१) जो प्रस्यक न हो । परोक्त । (२) छिपा। गुप्त ।

ग्राप्रस्थानीक—संज्ञा पुं० [सं०] वह काव्यालंकार जिसमें शत्रु के जीतने की सामर्थ्य के कारण उससे संबंध रखनेवाली वस्तुत्रों का तिरस्कार न किया जाय। जैसे—नृप यह पीड़त है परिह, निहं पर प्रजा मुरार। राहु शशी की असत है, निहं तारन जुनिहार।

ग्राप्रधान-वि० [सं०] जो प्रधान वा मुख्य न हो । गीया । साधारया । सामान्य ।

श्राप्रमेश-वि॰ [सं॰ ] जो नापा न जा सके। श्रपरिमित । श्रपार। श्रमंत ।

अप्रयुक्त-वि॰ [सं०] जिसका प्रयोग न हुआ हो। जो काम में न साया गया हो। अञ्चयहत।

खप्रसृचि-तंज्ञा स्री० [सं०] (१) प्रवृच्चि का स्थभाव । चित्त का सुकाव न होना। (२) किसी सिद्धांत वा सूत्र का न सगमा। किसी विचार का प्रयुक्त स्थान पर न खपमा। (३) अप्रचार। अप्रसंसनीय-वि० [सं०] निंदनीय। निंदा के योग्य।

ग्राप्रशास्त-चि० | सं० | जो प्रशस्त न हो । नीच । कुल्सित । बुरा । ग्राप्रसङ्ग-चि० | सं० ] (१) जो प्रसन्त न हो । श्रमंनुष्ट । नाराज़ । (२) स्त्रित्त । बुग्नी । उदास । विरक्त ।

अञ्चलकाता--संश स्त्रं । सं० | (१) नाराज़र्गा । असंतोष । (२) रोप । कोप । (३) खिन्नता । उदासी ।

अप्रसिद्ध-वि० | सं० | (१) जो प्रसिद्ध न हो । भविक्यात । जिसको जोग न जानते हों । (२) गुप्त । क्रिपा हुआ । तिरोहित।

अप्रस्तुत-िं∘ |सं∘ |(१) जो प्रस्तुत वा मौजूद न हो। अनुपस्थित।
(२) जो प्रसंग प्राप्त न हो। अध्रासंगिक। जिल्लकी चर्चा न
आई हो। (३) जो तैयार न हो। जो उच्चत न हो। (४)
गीया। अप्रधान।

अप्रेंस्तृत प्रशंसा-संज्ञा १५० | २० | वह अवैनिकार जिसमें भप्रस्तुत के कथन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाय । इसके पांच भेद हैं-(क) कारया निबंधना, जहां इन्तुत वा इष्ट कार्य्य का बोध कराने के लिये अप्रस्तुत काश्या का कथन किया जाय। ३० - वीना राघा सुग्र रचतः विधि ने सार तमाम। तिहि मग होय बकाश यह शशि में दीखत स्याम।---मितराम । (ख) कार्य्य निबंधना, जहाँ कारण इष्ट हो और कार्य्य का कथन किया जाय। उ०--- तुव पद नख की दुति कदुक, गद्द धोवन जल साथ। तिहि कन मिलि दिध मधन में, चंद्र भये। है नाथ।—मतिराम। (ग) वियोप निबंधना, जहाँ सामान्य इष्ट हो धीर विशेष का कथन किया जाय । उ०--कालन सुरतरु धनद हू, भनहितकारी होय । तिगई को भादर न है, यो मानत बुध लोय।—मतिराम । (ध) सामान्य निवंधना, जहाँ विशेष करना इष्ट हो पर सामान्य का कथन किया जाय। उ०-सीख न मानै गुरन की, पाहि-तहि हित मन मानि। सो पञ्जावै तासु फल, खलन भए हित हानि।--मतिराम। (च) सारूप्य निर्वधना, जहाँ मनीष्ट वस्तु का बोध उसके नुल्य वस्तु के कथन द्वारा कराया जाय। उ०---वक धरि धीरज कपट तजि, जो बनि रहे मराख । उघरे अंत गुलाय कवि, अपनी बोलनि बाल ।—गुलाब ।

अप्रहत-वि० [सं० ] (१) कोरा (कपड़ा)। जो (वस) पहिना न गया हो। (२) जो ( भूमि ) जोती न गई हो।

अभाकृत-वि० [सं०] जो प्राष्ट्रत न हो। अस्वाभाविक। असामान्य। असाधारया।

अप्राया—विव्िसंव्] (१) विनाप्रायाकाः निर्मीवः। सूनः। (२) ईश्वरकाप्क विशेषयाः।

अप्राप्त-वि० [सं०] (१) जो प्राप्त न हो। जो निसान हो। अलब्ध। दुर्वम। अवस्य। (२) जिसे प्राप्त न हुआ हो। उ०---अप्राप्त नयस्क, अप्राप्त योवना। (१) अप्रत्यक। परोक। अप्रस्तुत। (४) अनागत। जो सावा न हो। अभासकाळ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रानेवाक्षा समय। भविष्य।
(२) श्रनवसर। उपयुक्त समय के पहिले का समय। (३)
न्याय में तर्क के समय चोभ के कारण प्रतिज्ञा, हेतु श्रीर
उदाहरण श्रादि के। यथाक्रम न कहकर श्रंडबंड कह जाने
का दोष।

अप्राप्त व्यवहार-वि० [सं०] सोलह वर्ष के भीतर का (बालक) जिसे धर्म्मशास्त्र के अनुसार जायदाद पर स्वत्व न प्राप्त हुन्ना हो। नाबालिग्।

ग्रप्राप्य−वि० [सं०] जो प्राप्तं न हो सके। जो मिले न । श्रतभ्य।

अप्रामागिक-वि० [सं०] [स्त्री० अप्रमागिकी] (१) जो प्रमाग सिद्ध न हो। ऊटपटांग।(२) जिस पर विश्वास न किया जा सके।

ग्रप्रासंगिक —वि० [सं०] जो प्रसंग प्राप्त न हो । प्रसंग-विरुद्ध । जिसकी कोई चर्चा न हो ।

श्रिप्रिय-वि॰ पुं॰ [सं॰ ] [स्री॰ ऋप्रिया ] (१) जो प्रिय न हो । श्ररुचिकर । जो न रुचे । जो पसंद न हो । (२) जो प्यारो न हो । जिसकी चाह न हो ।

संज्ञा पुं० [सं०] वैरी । शत्रु ।

या०-श्रप्रियंवद् । श्रप्रियकर । श्रप्रियकारी । श्रप्रियवादी ।

श्राप्रीति—संशा० स्त्री० [सं०] (१) स्नेह वा प्रेम का श्रभाव । चाह कान होना। (२) श्ररुचि। (३) विरोध । वैर ।

अप्रोटिस — संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह पुरुष जो किसी कार्य्य में कुशबता प्राप्त करने के लिये किसी कार्य्यालय में बिना वेतन लिए वा अल्प वेतन पर काम करे। उम्मेदवार।

अप्रेल-संज्ञा पुं० [ ग्रं० एप्रिल ] एक श्रंग्रेज़ी महीना जो प्रायः चैत में पड़ता है। यह महीना ३० दिन का होता है।

अप्रेलफूल-संज्ञा० पुं० [ श्रं० एप्रिल फूल ] जो श्रप्रेल महीने के पहिले दिन हँसी में बेवकूफ़ बनाया जाय। इस दिन येारपवाले हँसी-दिछगी करना उचित मानते हैं।

अप्रप्रौद्र-चि० [सं०] (१) जो पुष्ट न हो। कमज़ोर। (२) कची उम्र का। नाबालिग़।

ग्रप्सर-\* संज्ञा० स्त्री० दे० ''श्रप्सरा''।

अप्रसरा-संज्ञा० श्ली० [सं०] (१) श्रंबुक्या। बाष्पकया। (२) वेश्यायों की एक जाति। (३) स्वर्ग की वेश्या। इंद्र की सभा में नाचनेवाजी देवांगना। परी। ये इस जिये अप्सरा कह- जाती हैं कि समुद्र-मधन के समय ये उसमें से निकजी थीं। अप्रशान-संज्ञा पुं० [ घ० ] अफ़ग़ानिस्तान का रहनेवाला।

काबुली। अफ़्रज़ुर्ने—संज्ञा पुं० [फ़ा०] बृद्धि। अधिकता। वि० अवशेषा फ़ाज़िला। जो आवश्यकतासे अधिक हो। उवराहुआ। कुर्वसे बचाहुआ। श्रफ़ताब†–संशा पुं० दे० ''श्राफ़ताब''। श्रफ़ताबा†–संशा पुं० दे० ''श्राफ़ताबा''।

ग्रफ़ताबीं - संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''श्राफ़ताबी''।

ग्रफ़्यून-संज्ञा स्त्री० दे० 'श्रफ़ीम''।

ग्रफ़यूनी-वि० दे० 'श्रफ़ीमची"।

अफरना—िक ० थ्र० [सं० स्कार = प्रचुर] (१) पेट भर कर खाना ।
भोजन से तृप्त होना । उ०—प्रगट मिले बिन भावते, कैसे नैन
श्रघात । भूखे अफरत कहुँ सुने, सुरित मिठाई खात । रसनिधि । (२) पेट का फूलना । उ०—(क) लेह विचार लागा
रहे दादू जरता जाय । कबहुँ पेट न अफरई, भावह तेता
खाय ।—दादू । (ख) अफरी बीबी दै मारी ।—(रोटी)

(३) ऊबना। उ०---हम उनकी यह लीला देखते देखते श्रफर गए।

अप्रतरा—संज्ञा पुं० [सं० स्फार = प्रचुर ] (१) फूलना । पेट फूलना । (२) श्रजीर्था वा वायु से पेट फूलने का रोग ।

अफ़रा तफ़री—संज्ञा स्त्री० [अ० अफ़रात तफ़रीत ] (१) उलट फेर । जीट पीट । (२) जल्दी । हड़बड़ी ।

ग्रफराना क्ष-कि व्यव [संव स्कार] पेट भरने से संतुष्ट होना । श्रघाना । उ०---गदहा थारे दिनन में खूँद खाइ इतरात । श्रफरान्यो मारन कहारे एराकृरि को लात ।---गिरिधर ।

अफ़रीदी— संज्ञा पुं० [ अ० ] पटानों की एक जाति जो पेशावर के उत्तर की पहाड़ियों में रहती हैं।

अप्रफल्ज-वि० [सं०] (१) जिसमें फल नहीं। बिना फल का। फल हीन। निष्फला। (२) व्यर्थ। निष्प्रयोजन। (३) बॉम्स। बंध्या।

संज्ञा पुं० [सं०] भाऊ का वृत्त ।

ग्रफला-संज्ञा स्रं। [सं।] (१) भूम्यामलकी। भुंह श्राँवला। (२) घृतकुमारी। घीकार।

अफल्रित—वि॰ [सं॰ ] (१) जिसमें फल न लगे। फलहीन। (२) निष्फल। परियामरहित

अफ़्वा-संज्ञा स्त्री० दे० 'श्रफ़वाह''।

त्रफ्तवाह—संज्ञा स्त्री॰ [ ऋ॰ ] (१) उड़ती ख़बर । बाज़ारू ख़बर । किंवदंती । (२) मिथ्या समाचार । गप्प ।

क्रि॰ प्र॰---उड़ाना ।--फैलाना ।

अफ़्शा—संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] प्रकाश । प्रकट । ज़ाहिर ।

था०-अफ़शाय राज़ । = गुप्त मंत्रग्या का प्रकाश ।

अफ़संतीन—संज्ञा पुं० [ युं० ] एक पैग्धा जो काश्मीर में ४००० से ७००० फुट की ऊँचाई पर होता है। यह कडुआ और नशीजा होता है। इससे एक हरे वा पीजे रंग का तेल निकाजा जाता है जो मारदार तथा कडुआ होता है। विशेष मान्ना से प्रयोग करने से यह तेल विचेला हो जाता है। इसकी पत्ती विशेष कर यूनानी दवाओं में काम आती है। अपुरसर-संशा पुं० | यं० आफ़िसर | सिंशा चफ़सर्ग | (१) प्रधान । सुसिया । अधिकारी । (२) हाकिम । प्रधान कर्मचारी ।

ग्रफ़स्सरी—संज्ञा श्ली० (१) ग्राधिकार । प्रधानता । (२) हुक्समत । शासन ।

क्रि॰ प्र॰-करना ।-जताना ।

त्रफ्साना—संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] किस्सा । कहानी । कथा । श्राख्या-यिका ।

ग्राफ़सोस्स—संज्ञा० स्त्री० [फ़ा०] (१) शोकारंजा (२) पश्चा-त्तापा खेदा पछतावा। दुःखा

क्रि० प्र०-- करना ।--होना ।

अप्रक्रीडेबिट्—संज्ञा स्त्रं। विष्य एकीडेबिट् । (१) हस्तकः। शपथ। (२) हसकःनामा।

अफ़ीम—संज्ञा स्त्रं। वृद् श्रेशियन, अट अफ़यून पोस्त की ठेंद्र की गोंद्र जो कांछ कर इकटी की जाती है। यह कड़्ई, मादक भीर स्तंभक होती है। इसके खाने से कोष्टबद्ध होता और नींद्र आती है। विशेष मात्रा में विपेली और प्राया-घातक है। इसके खेप से पीड़ा दूर होती है और सूजन उत्तर जाती है। इसका प्रयोग संप्रह्यी, अतीसारादि में होता है। वीर्य-स्तंभन की श्रीपधों में भी इसका प्रयोग होता है। इसके खानेवाले भपकी लेते हैं श्रीर दूध मिटाई आदि पर बड़ी रुखि रखते हैं। यह नज़क्षे की दूर करती है श्रीर बुद्धावस्था में फुर्ती लाती है।

अफ़्रीमची—संज्ञा पुं० िष० अफ़्यून + ना (अस्य०) । अफ़्रीम खाने वाला । वह पुरुष जिसे अफ़्रीम खाने की लत हो ।

**ऋफ़ीमी**-वि० ष्य० श्रफयून । श्रफ़ीम खानेवासा । श्रफ़ीमची ।

**श्रपुक्त-**वि० [सं०] श्रविकसित । बेखिसा ।

ग्रफ़-संज्ञा स्त्रां० दे० "श्रफ़ीम"।

श्रार्वेध्य-वि० [सं०] [स्री० अवंध्या ] सफला । फलिभूत । अध्यर्थ । श्राक्-क्रि० वि० [सं० अय, प्रा० अह । अयवा सं० अय ] इस समय। इस स्वा । इस घड़ी ।

मुह् 10—अब का = इस समय का। श्राधुनिक। † अब की = इस बार। अब जाकर = इतनी देर पीछे। उ०—महीनों से इस काम में कागे हैं, अब जाकर ख़तम हुआ है। अब तब जगना या होना = मरने का समय निकट पहुँचना। उ० — जब वैध आया तब उसका अबतब लगा था। अब भी = (१) इस समय भी। (२) इतने पर भी। उ०—इसनी हानि उठाई अब भी नहीं चेतते। अब से = इस समय से आगे। भविष्य में। उ०—अब से मैं ऐसा काम भूक कर भी न कर्रोंगा।

अध्यक्ता-संज्ञा पुं० िसं० अवका = सेवार ] एक पैधा जिसके इंटल की छाल रेशेवार होती है और रस्ती बनाने के काम में आती है। खुद्द का मैनिसा पेपर बनता है। यह पैका किसिपाइन देश का है। अब इसकी खेती अंडमन टापू कीर काराकान की पहाड़ियों में भी होती हैं। इसकी खेती इस प्रकार की जाती हैं। इसकी जड़ से पेड़ के चारों बोर पांधे भूफोड़ निकलते हैं। जब वे पांधे तीन तान फुट के हो जाते हैं तब उन्हें उखाड़ कर खेतों में =। ६ फुट की दूरी पर लगाते हैं। तीन चार साल में इसकी फुसल नैयार होती है तब इसे एक एक फुट ऊपर से काट खेते हैं। डंटलों से इसकी छाल निकाल ली जाती है और साफ़ करके रस्सी श्रादि बनाने के काम में कार्ता है।

ग्रवखरा-संज्ञा पुं० [ २० ] भाष । बाष्प ।

क्रि॰ प्र॰ - उठना । चढ्ना।

ग्रबखीरा -संज्ञा पुं० दे० "श्राबखीरा" ।

ग्रज्जरदोटरी-संजा स्त्रां । प्रेट प्रावजानेटरा ] वह स्थान जहाँ प्रहों की गति, प्रह्या, प्रह्युद्ध भादि खगोल-संबंधी घटनाभी का निरीक्या किया जाता है। वैभालय । वेथशाला । वेथमंदिर । मानमंदिर ।

ग्रजटन†-संज्ञा पुं० वे० "डबटन"।

अञ्चलर-वि० | फा० | | संज्ञाणनती | (१) तुरा । स्वः । स्वराधः। (२) गिरा हुआ । विगक्का हुआ ।

त्रप्रसारी—संज्ञा स्त्री० | फा० | (१) घटाव । विशाङ्ग । श्रवनांता । स्त्रय । (२) सुराई । ख्राबी ।

त्राबद्ध-वि० [सं०] (१) जो बँधा न हो । सुक्त । (२) स्वर्धत । निरंकुशा । (३) असंबद्ध ।

यो ० - अबद्ध याक्य व्यक्त श्रसंबद्ध याक्य जिनमें श्रक्तय बाध्य की योग्यता न है। श्रर्यात् जिसने काई श्रिमप्राय न निकलं। जैसे केई कहे कि मैं आजन्म मीन हूँ, मेरा बाप बहाचारी, माता बंध्या और पितामह अपुत्र था। अबद्धमुख जिनकं मुँह में तगाम न है। श्रंडवड बोलनंबाला।

अवध् \*-वि० सि० अवेध, पु० हिं० अवेधि । अज्ञानी । अवेधि । स्वानी । विरानी । सिम्यानी । विरानी । अवध्ता पं० सित । साधु । उ०-(क) जिन अवध् गुरु ज्ञान लाखाया । साकर मन सहई से आया । कवीर । (स) उ०-अवध् छोड़ो मन विस्तारा । कवीर । (रा) अवध् कुत्रस की गति स्वारी । कवीर ।

त्राखध्य-वि० [सं०] [संग० पानध्या ] (१) म मारने येग्य । जिसे मारना उचित न हो । (२) जिसे मारने का विधान न हो । जिसे शाक्षानुसार प्राया-वंड न दिया जा सके, जैसे, स्त्री, माहाया, वाखक । (३) जो किसी से न मरे । जिसे कोई मार न सके ।

ब्रावरक-संशा पुं० [सं० प्रज्ञक] (१) एक धातु जो काने से निकलती है। यह बड़े बड़े न्होंकों में तह पर तह जमी हुई पहाड़ों पर मिलती है। साफ करके निकालने पर इसकी तह काँच की तरह निकलती है। प्रवरक के पत्तर कंदील इत्यादि में जगते हैं तथा विलायत में भी भेजे जाते हैं। कहां बे कांज की टट्टी की जगह किवाड़ के पछों में लगाने के काम में श्रात हैं। यह धातु त्राग से नहीं जलती श्रीर लचीली होती है। यह दो रंग की होती है सफ़द श्रीर काली। यह भारतवर्ष में बंगाल, राजपुताना, मदास श्रादि की पहाड़ियों में मिलती है। वैद्य लोग इसके भस्म को वृष्य मानते हैं श्रीर श्रीषधों में इसका प्रयोग करते हैं। भस्म बनाने में काले रंग का श्रवरक श्रद्धा सममा जाता है। निश्चंद्र श्र्यांत् श्रामारहित हो जाने पर भस्म बनता है। मोडल । भोडर । भुरवल। (२) एक श्रकार का पत्थर जो खान से निकलता है श्रीर बरतन बनाने के काम में श्राता है। यह बहुत चिकना होता है। इसकी बुकनी चीज़ों को चमकाने के लिये पालिस वा रैगन बनाने के काम में श्राती है।

ग्रबर्ख-संज्ञा पुं० दे० "श्रबरक"।

श्रवरन\* वि० [सं० अवर्ष्यं] जो वर्णन न होसके । श्रकथनीय। उ०—(क) श्रवरन को क्यों वरनिये मोपे वरनि न
जाय। श्रवरन वरने बाहरी करि करि थका उपाय।—कबीर।
(ख) भिज मन नँदनंदन चरन। परम पंकज श्रित मनोहर
सकल सुख के करन। सनक शंकर ध्यान ध्यावत निगम
श्रवरन वरन। शेष सारद ऋषि सुनारवं संत चिंतत
चरन।—सूर।

वि० [सं० अवर्थ] (१) बिना रूपरंग का। वर्षश्रून्य। उ०— श्रवस्य श्रव्स्प श्रवरन सो करता। वह सब सो सब बहि सो बरता।—जायसी। (२) एक रंग का नहीं। भिन्न। उ०—हह छोड़ बेहद भया श्रवरन किया मिलान। दास कबीरा मिल रहा सो कहिए रहमान।—कबीर। संज्ञा पुं० दे० ''श्रावरग्''।

श्रवरस—संज्ञा पुं० [फा०] (१) घोड़ का एक रंग जो सब्ज़े से कुछ खुलता हुआ सफ़ेद होता है। (२) घोड़ा जिसका सब्ज़े से कुछ खुलता हुआ सफ़ेद रंग हो। उ०—श्रवलक श्रवरस जस्त्री सिराजी। चैाघर चाल समुँद सब ताज़ी।—जायसी। वि० सब्ज़े से कुछ खुलता हुआ सफ़ेद रंग का।

श्राबरा-संज्ञा पुं० [फा०] 'श्रस्तर' का उलटा । दोहरे वस्न के ऊपर का पछा । उपछा । उपछी ।

श्रवरी—संज्ञा झीं [फा ] (१) एक प्रकार का चिकना काग़ज़ जिस पर बादल की सी धारियां होती हैं। यह पुस्तकों की दफ़ती पर लगाया जाता है और कई रंगों का होता है। (२) पीले रंग का एक पत्थर जो पचीकारी के काम में झाता है। यह जैस-समेर में निकलता है इस लिये इसको जैसलमेरी भी कहते हैं। (३) एक प्रकार की ज़ाह की रँगाई जो रंग विरंगे बादलों की झींटों की तरह होती है।

† [सं॰ श्रा + वारि = जल । श्रयवा श्रवार = दूसरा किनारा ] गड्डे वा नदी का पानी से मिला हुआ किनारा ।

ग्रबल-वि॰ [सं॰ ] निर्वेख । कमज़ोर । उ०-कैसे निबहैं श्रवज जन, करि सबलन सों बैर !--सभा वि॰ ।

ग्रबलक-वि॰ दे॰ "श्रबलख"।

अवलख-वि॰ [सं॰ अवलक्त = श्वेत] कबरा । दोरंगा । सफ़ेद और काला अथवा सफ़ेद और लाल रंग का ।

संज्ञा पुं० (१) वह घोड़ा जिसका रंग सफ़ेद श्रीर काला हो। ड०—श्रवलख श्रवसर लखी सिराजी। चैाघर चाल समुँद सब ताजी।—जायसी।(२) वह बैल जिसका रंग सफ़ेद श्रीर काला हो। कबरा बैल।

ग्रबलमा—संज्ञा स्त्री० [सं० श्रवलक्ष] एक पत्ती जिसका शरीर काला होता है, केवल पेट सफ़ेंद्र होता है। इसके पैर सफ़ेंद्री लिए हुए होते हैं। चेंच का रंग नारंगी होता है। यह संयुक्त प्रांत, बिहार श्रीर बंगाल में होता है श्रीर पत्तियों श्रीर परें। का घोसला बनाता है। एक बार में चार पींच श्रंडे देता है। इसकी लंबाई ह इंच होती है।

ग्रबला—संज्ञा र्ह्मा० [सं०] स्त्री । उ०—पावस कठिन जु पीर, श्रवला क्यों करि सह सकें । तेऊ धरत न धीर, रक्तवीज सम श्रवतरे !—बिहारी !

या ०--- श्रबलासेन = कामदेव।

ग्रज्ञवाक—संज्ञा पुं० [ श्र०] (१) वह श्रधिक कर जो सरकार माल गुज़ारी पर लगाती है। (२) वह श्रधिक कर जो लगान पर ज़र्मीदार को श्रसामी से मिजता है। भेजा। श्रधिक कर । लगता। (३) वह कर जो गांव के व्यापारियों तथा लोहार सोनार श्रादि पेशेवालों से ज़र्मीदार को मिलता है। घरद्वारी। बसौरी। भिटौरी।

ग्रजा—संज्ञा पुं० [ त्र० ] एक पहिनावा जो श्रंगे के बराबर वा उससे कुछ श्रधिक लंबा होता है । यह ढीला ढाला होता है श्रौर सामने खुला होता है । इसमें छः कलियां होती हैं श्रौर सामने केवल दो घुंडियाँ वा तुकमे लगते हैं । कोई कोई इसमें गरेबान भी लगाते हैं । यह पहिनावा मुसलमानों के समय से चला श्राता है ।

श्रवाती\*-वि० [सं० श्र = नईं। + बात = वायु ] (१) बिना वायु का। (२) जिसे वायु न हिलाती हो। (३) भीतर भीतर सुलगने वाला। ड०--श्राइ तजि हैं। तो तोहिं, तरिन तन्जा तीर, ताकि ताकि तारापित तरफित ताती सी। कहें पदमाकर घरीक ही में घनश्याम काम तोक तलवाज कुंजन हैं। काती सी। याही छिन वाही सों न मोहन मिलोगे जो पै लगिन लगाई प्ती श्रगिनि श्रवाती सी। रावरी दुहाई तो बुमाई न बुमैंगी फिर नेह भरी नागरी की देह दिया बाती सी।---पद्माकर।

ग्रजाद\*-वि० [ सं० श्रवाद ] वादश्रून्य । निर्विवाद । उ०-व्यक्ता विचारे ब्रह्म को पारख गुरु परसाद । रहित रहे पद राखि के जिव से होय श्रवाद ।--कबीर । स्रवादान-वि० [ ५० आवाद ] बसा हुआ। पूर्य। भरा पूरा। उ०--यह गाँव श्रवादान रहे।--फ्करिंग की बोली।

स्रवादानी—संजा स्त्री० [फा० काशदाना | (१) पूर्णता। बस्ती। ४०—भूखे को सन्ना पियासे को पानी। जंगल जंगल श्रवा-दानी। (२) शुभचिंतकता। ४०—जिसका खाये श्रव पानी उसकी करें श्रवादानी। (३) चहल पहला मनेारंज-कता। ४०—जहाँ रहैं मियाँ रमजानी। वहीं होय श्रवा-दानी।

ग्राक्षाध्य-वि० [सं०] (१) वाधारहित । बेरोक । (२) निर्विध ।

उ०-रामभक्ति निरुपम निरुपाधी । वसे जासु उर सदा
भवाधी ।—तुलसी । (१) भपार । भपरिमित्त । बेहद ।

उ०-(क) श्रकल श्रनीह श्रवाध श्रभेद । नेति नेति कहि
गाविहें वेद ।—सूर । (ख) खेल्यो जाय श्याम सँग राधा । सँग
खेलत दोज भगड़न लागे सोभा वड़ी श्रवाधा ।—सूर ।

(ग) रहुपति महिमा श्रगुन श्रवाधा । वरने सोइ वर वारि
श्रगाधा ।—नुलसी ।

ग्रवाधा-वि॰ दे॰ 'भवाध''।

ग्राबाधित-नि० | स० | (१) बाधारहित । बेरोक । (२) स्वच्छंद । स्वतंत्र ।

म्राज्याच्या-थि॰ | सं॰ | (१) वेरोक । जो रोका न जासके । (२) श्रानिवार्थ्य ।

श्राक्षान-वि० [ प्र नहीं ने हिं० वाना ना विद्रा राखरहित । हथि-यार छोड़े हुए । निहस्था । उ०—(क) ज्यों टूटत बंधे, जात कवंधे, क्यों फिर संधे खीन खए । जजबीर अवाने, देत धवाने सब मरदाने पीठ भए ।—सूदन । (ख) खढ़े पिट्ट दस कोस खों सब जजबीर श्रवान । फते पाय सूरजबली ठाढ़ों ता मेदान ।— सूदन ।

त्र्रावाबील-संज्ञा श्लां ि काल होता है। पर इसके बहुत छोटे छाती का रंग कुछ खुलता होता है। पर इसके बहुत छोटे छोटे होते हैं जिस कारण यह बैठ नहीं सकती छोर दिन भर छाकाश में बहुत ऊपर मुंड के साथ उड़ती रहती है। यह पृथ्वी के सब देशों में होती है। इनके घोंसले पुरानी दीवारीं पर मिक्सते हैं। कुष्णा। कन्हेंथा। देव दिलाई।

ब्रह्मार के संज्ञा की ि सं कि कि जा कि वा कि वा

संज्ञा पुं० दिय० | वह रस्ती जो चरके की पखुढ़ियों की वांध कर तानी जाती है और जिस पर से होकर माला चक्तती है।

त्राखास्त्री—संज्ञा स्त्री० | देश० | एक पत्ती जो उत्तरीय भारत भीर यंबई प्रांत तथा श्रासाम चीन श्रीर स्थाम में मिलता है। यह अपना घोंसला घास या पर का बनाता है। बेंगनकुटी।

**ग्रविधन-**संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ससुद (२) बङ्गानल ।

त्राबिंध्य-संज्ञा पुं० [सं०] रावया का एक मंत्री । यह बड़ा विद्वान्, शीलवान् श्रीर वृद्ध मंत्री था। इसने रावया सं सीता की सीटा देने के क्षिये कहा था।

त्राविद्यः—वि० | सं० अविद्यः | कानवेका । विना किंदा हुना । दे० ''क्रविद्यः' ।

ग्रविद्धकर्यो-संज्ञा स्त्रां० दे० 'स्रविद्ध कर्या ।'

ग्राबिरल-वि० दे० 'श्रविरता।'

त्राखीर—संज्ञा पुं० | प्र० | ि शि० प्रशीरं | (१) रंगीन जुकनी जिस्से लोग होली के दिनों में अपने इष्ट मिश्रों पर डालते हैं। यह प्रायः लाल रंग की होती है और विधाइ के आट में हसादी और खूना मिला कर बनती है। अब अरारोट और विसायती बुकनियों से तैयार की जाती है। गुलाल । उ० अगर पूर गृह जन्न अधियारी । उड़ हि अबीर मनहु अरुनारी । सुलसी । (२) कहीं कहीं अअक के चूर्ण को भी जिसे होली में लोग अपने इष्ट मिश्रों के मुख्य पर मलते हैं अबीर कहते हैं। बुक्सा । (१) श्वेत रंग की सुगंध मिली दुकर्ना जो बल्जभकुल के मंदिरों में होली में उड़ाई जाती हैं।

त्र्यवीरी—वि० [प्र∘] श्रवीर के रंगका। कुछ कुछ, न्यादी किए काल रंगका।

संज्ञा पुंच अबीरी रंग।

ग्रबुभा\*-वि० दे० 'श्रम्भ''।

त्र्रशुध-वि० [सं० ] अवोध । नासमक । अज्ञानी । मूर्व । उ०---भानु-वंस राकेस कर्लक् । निपद निरंकुस अबुध असंकृ ।---तुलसी ।

अव्यक्त-िन [सं० चनुत्र, पा० चनुष्त ] अवोध । नासमक । नातान । उ०-(क) कोने परा न छूटि है सुन रे जीव अवृक्ष । कवीर मांद्र मैदान में करि इंद्रिन सें। जूक !--कवीर । (ख) गाधि सूनु कह हृद्य हैंसि मुनिहि हरिश्नरह सूक्त । अजगव खंडेड जख जिमि अजहुँ न वृक्ष अवृक्ष ।--- नुसासी ।

अबे-अव्य० [सं० भाय ] घरे । हे । इस संबोधन का प्रयोग बड़े स्रोग अपने से बहुत छोटे वा नीच के किये करते हैं । इ०---अबे सुनता नहीं इतनी देर से पुकार रहे हैं ।

मुहा०—अये तमे करना = निरादर करना, निरादर मुनक वाक्य बेाखना, कवी पक्की बेाखना ॥ श्रवेध\*-वि० [सं० अविद्ध ] जो छिदा न हो । बिना बेधा । अन-बिधा । उ०।---तैाकै रसन अवेध अतीकिक निर्ह गाहक निर्ह साँई । चिमिकि चिमिकि चमके दग दुहुँ दिसि अरव रहा छुरि आईं ।----कबीर ।

ग्रवेर\*संज्ञा स्त्री० [सं० ऋवेला ] विलंब । देर । श्रातिकाल । ग्रवेरा-वि० [फा० वेश = ऋषिक ] श्रिधिक । बहुत । उ०-कीर कदंब मंजुका पूरगा सारभ उड़त श्रवेश । श्रगर धूप सारभ नासा सुख बरषत परम सुदेश ।--सूर ।

**ग्रवे।घ**—संज्ञा पुं० [सं०] ग्रज्ञान । मूर्खता ।

वि० [सं० ] अनजान । नादान । अज्ञानी । मूर्खं ।

ग्राबोत्स्र\*—वि० [सं० म्र = नहीं + हिं० बोल ] (१) मोन । अवाक् ।

ग्राबेत्स्र\*—वि० [सं० म्र = नहीं + हिं० बोल ] (१) मोन । अवाक् ।

ग्राबेत्स्र के बक्लेदी । रही अबोल

मीन जल भेदी ।—जायसी । (स) पीरी पाती पावते पीरी

चढ़ी कपोल । कोरे बदन बिलोकि के मुदिता भई अबोल ॥

(२) जिसके विषय में बोल न सके । अनिर्वचनीय । उ०—

जहां बोल श्रवर नहिं आया । जहँ अच्चर तहाँ मनहिँ

हढ़ाया । बोल अबोल एक है सोई । जिन या लखा सो

बिरला कोई ।—कबीर ।

संज्ञा पुं० कुबोल । बुरा बोल ।

ग्राबेाला—संज्ञा पुं० [सं० ग्र=नहीं + हि० बेलना ] रंज से न बेलना । उ०—(क) मिलि खेलिये जा सँग बालक ते कहु तासों श्रवोलो क्यों जात किये।—केशव। (ख) गहो श्रवोलो बेलिप्यो श्रापे पठे बसीठ। दीठ चुराई दुहुन की लिख सकुवैही दीठ।—बिहारी।

ग्राव्ज संज्ञा पुं० [सं०] (१) जल से उत्पन्न वस्तु। (२) कमल।
पद्म। (३) शंख। (४) निचुल। इज्जल। हिज्जल। ईजड़।
(१) चंद्रमा। (६) धन्वंतरि। (७) कप्र। (८) एक संख्या।
सें। करोड़। श्ररव। (६) श्ररव के स्थान पर श्रानेवाली
संख्या।

श्री ०—अञ्जकिर्णिका = कमल का द्वाता । अञ्जज = (१) ब्रह्मा।
(२) यात्रा में एक योग। यह तब होता है जब बुध अपनी राशि
और अयन अंश का हो और लग्न में शुक्त वा बृहस्पति हों।
अञ्जवाधिव = सूर्य । अञ्जयोनि = ब्रह्मा। अञ्जहस्त
= सूर्य। अञ्जवाहना = लक्ष्मा। अञ्जस्थित = ब्रह्मा। अञ्जहस्त
= सूर्य। अञ्जसन = ब्रह्मा।

ग्रह्मा-संज्ञा स्त्री० [सं०] जयमी ।

ग्रह्मिनी-संज्ञा स्त्रीं ० [सं०] (१) कमल-वन । पद्म-समृह । (२)

बाब्द्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वर्ष । साला । (२) मेघ । बादल । (३) एक पर्वत । (४) नागरमोधा । (५) कपूर । (६) आकाश । व०—जय जय शब्द अब्द अति होई । वर्षत कुसुम पुरंदर सोई ।—गोपाला ।

यार --- श्रव्यप = वर्षाधिप । इंद्र । श्रव्यक्त = ज्योतिषी । श्रव्यसार = कपूर । श्रव्यवाहन = इंद्र ।

ग्रब्दुर्ग-संज्ञा पुं० [सं०] वह दुर्ग वा क़िला जो चारों श्रोर जल सें धिरा हो। वह क़िला जिसके चारों श्रोर खाई हो।

ग्राब्यि—संज्ञा पुं० [सं०] (१) समुद्र । सागर । (२) सरोवर । ताल । (३) सात की संख्या ।

ग्रब्धि कफ-संज्ञा पुं०[सं०] ससुद्र फेन। ग्रब्धिज-संज्ञा पुं०[सं०] [र्का० श्रब्धिजा] (१) ससुद्र से पैदा हुई वस्तु। (२) शंख। (३) चंद्रमा। (४) श्रश्विनीकुमार। (४) जदमी।

ग्रब्धिनगरी-संज्ञा पुं० [सं०] द्वारकापुरी। ग्रब्धिमंडूकी-संज्ञा स्त्री० [सं०] मोती का सीप। ग्रब्धिश्यय-संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु।

ग्रब्ध्यग्नि—संज्ञा श्ली॰ [सं॰ ] समुद्र की श्रप्ति । बड़वानल ।

ग्रवास—संज्ञा पुं० [ ग्र० ] [वि० ग्रब्बासी ] एक पेंग्या जो दो तीन फुट तक ऊँचा होता है। इसकी पत्तिर्या कुत्ते के कान की तरह लंबी श्रीर नेाकीली होती हैं। इसकी मोटी जड़ को चोब चीनी कहते हैं। इसके फूल प्रायः लाल होते हैं पर पीले श्रीर सफ़ेंद्र भी मिलते हैं। फूलों के भड़ जाने पर उनके स्थान पर काले काले मिर्च के ऐसे बीज पड़ते हैं।

ग्रह्मासी—संज्ञा स्त्री० [ त्र० ] मिश्र देश की एक प्रकार की कपास । ग्रह्माक्ष—संज्ञा पुं० [ सं० ] पानी का साँप । ढेड़हा साँप ।

ग्रज्ञ-संज्ञा पुं० [फा०। सं० श्रम ] बादला।

श्रब्रह्मण्य—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह कर्म जो ब्राह्मणोचित न हो। (२) हिंसादि कर्म। (३) नाटकादि में जब कुछ श्रनुचित कर्म दिखाना होता है तब 'श्रब्रह्मण्यम्' शब्द का उच्चारण नेपथ्य में होता है। (४) जिसकी श्रद्धा ब्राह्मण में न हो। जो ब्राह्मण्विष्ट न हो।

ग्रजेगंवर-संज्ञा पुं० दे० "श्रंबर"।

ग्रभंग-वि॰ [सं॰ ] (१) श्रखंड । श्रद्ध । पूर्यो । (२) श्रनाशवान् । न मिटनेवाला । (३) जिसका कम न दूटे । लगातार ।

ग्रमंगपद्—संज्ञा पुं० [सं०] श्रेष श्रलंकार का एक भेद । वह श्रेष जिसमें श्रवरों को इधर उधर न करना पड़े श्रीर शब्दों से भिन्न भिन्न श्रर्थ निकल श्रावें । उ०—(क) श्रित श्रकुलाय शिलीमुखन, बन में रहत सदाय । तिन कमजन की हरत जुबि तेरे नैन सुभाय । यहां 'शिलीमुख' 'बन' श्रीर 'कमज' शब्दों के दो दो श्रर्थ बिना शब्दों को तोड़े हुए हो जाते हैं । (ख) रावण सिर सरोज बनचारी । चिल रघुबीर शिक्षीमुख धारी ।—तुलसी ।

ग्रामंगी \*-वि॰ [सं॰ अमंगिन] (१) अमंग। पूर्ण । आसंखः। (२) जिसके किसी श्रंश का हरण न हो सके। जिसका कोई कुछ को न सके। उ॰--आए माई हुगै स्थाम के संगी। सूधी कहें सबन समुभावत ते सांचे सरबंगी । श्रीरन की सर्वसु जै मारत श्रापुन भवे श्रभंगी।—सूर ।

त्रभंगुर—वि० [ सं० ] (१) जो टूटनेवासा न हो । दढ़ । मज़बृत । (२) अनाशवान् । न मिटनेवासा ।

ग्रभंजन-नि० [सं० ] जिसका भंजन न हो सके। श्रद्धः। श्रखंड। संज्ञा पुं० द्रव वा तरल पदार्थ जिनके दुकड़े नहीं हो सकते, जैसे जल, तैल श्रादि।

ग्रभक्त-वि॰ [सं॰ ] (१) जो भक्त न हो। भक्तिशून्य। श्रद्धाहीन।
(२) भगवद्विमुख। (३) जो बांटा न गया हो। जो श्रलग
न किया गया हो। जिसके टुकड़े न हुए हों। समूचा।

ग्रमक्ष-वि॰ दे॰ ''श्रभएय''।

अप्रभक्ष्य-वि० | सं० | (१) अस्ताचा। अभोज्य। जो खाने के योग्य न हो। (२) जिसके खाने का धर्मशास्त्र में निपेध हो।

ग्रभगत \*-वि० दे० 'श्रभक्त'।

ग्रभग्न वि० [सं० | श्रसंख । जो खंडित न हुआ हो । सम्सा । ग्रभग्न-वि० [सं० ] | संशा अभद्रता ] (१) श्रमांगलिक । श्रशुम । श्रकस्याग्यकारी । (२) श्रश्लेष्ठ । श्रसाधु । श्रशिष्ट । बेहुदा । कमीना ।

अभद्रता—संज्ञा श्री० | सं० ] (१) अमौगलिकता । अशुभ । (२) श्रशिष्टता । असाधुता । बुराई । खोटाई । बेहूदगी ।

ग्रभय-वि० [सं०] [स्था० प्रभया ] निर्भय । बेडर । बेख्नैफ़ ।
मुहा०—ग्रभय देना वा ग्रभय बांह देना । भय से बचाने का बचन
देना । शर्या देना । निर्भय करना । ड०—(क) ब्रह्मा रुद्र
लोकह्ं गया । उनहुँ ताहि ग्रभय नहिं देये।—सूर ।
(ख) चरन नाइ सिर विनती कीन्ही । लिख्नमन ग्रभय बांह
तेहि दीन्ही ।

या०—श्रभयदान । श्रभय वचन । श्रभय बांह । श्रभयदान संज्ञा पुं० [सं०] भय से बचाने का वचन देना । निर्भय करना । शरणा देना । रक्षा करना ।

क्रि० प्र०-देना।

त्रभयपद्र-संज्ञा पुं० [सं० ] निर्भय पद । मोक । सुक्ति । त्रभयवचन-संज्ञा पुं० | सं० | भय से बचाने की प्रतिज्ञा। रका का वचन ।

क्रि० प्र०-देना ।

ग्रभया—वि० श्री० [सं०] निर्भया। बेडर की। निडर। संज्ञा श्री० [सं०] एक प्रकार की हरीतकी या हड़ जिसमें पाँच रेखाएं होती हैं।

मागरनक संज्ञा पुं० दे० "भाभरया"।

वि० श्रपमानित । दुर्वशामस्त । उ०—उस बात की कसक हमारे मन से नहीं जाती जो बलराम ने तुम्हें स्थमरन किया था।—जालु ।

ग्रभरम\*-वि० सि० प स्तर्श + अम । (१) अम न करनेवाला । श्रश्नांत । श्रजूक । (२) निःशंक । निबर । उ०-कृतवर्मा भट चल्यो श्रभरमा कंचन वरमा ।—गोपाल ।

किः वि० निःसंदेह । बिना संशय । निश्चय । उ० —राम कह्यो जो तुम चह्यो, यह दुर्जभ वर पर्म । पै मेरे सत संग ते, होइहि सत्य श्रममें ।—गोपाल ।

अभल\*—वि० [सं० च = नहीं + हि० भवा ] सक्षेष्ठ । दुरा । ख़राब । अभव—संजा पुं० [सं० | (१) न होना । (२) नारा । प्रकय ।

श्रभव्य-वि० (सं० (१) न होने येग्य । (२) विसक्य । अञ्चत । (३) अमांगलिक । अशुभ । बुरा । अभागा । (४) अशिष्ट ।

बेहुदा। भंदा। भेंदा। मंज्ञा पुं० जैन शास्त्रानुत्यार जीव जो मोच कभी नहीं प्राप्त कर सकते।

अभाऊ\*-वि० | सं० प नर्श काव | (१) जो न भाव । जो श्रन्छा न जमे । (२) जो न सोहे । अयोभित । ३०---काढ़हु सुदा फटिक अभाज । पहिरहु कुंडल कनक जड़ाज ।—जायसी ।

ग्रभागक-संजा पुं॰ ते॰ ''ग्रभाग्य''।

त्रभागा-वि० सि० अभाग्य | नि० धर्मांगना | मंत्रभाग्य । भाग्य-हीन । प्रारव्यहीन । बदकिस्मत ।

अभागी—वि० मि० अभागिन् ] भिग० अभागिने। ) (१) भाग्यहीत । बद्किसात । (२) जिसे कुछ भाग न मिले । जो जायदाद के हिस्से का प्रधिकारी न हो।

ग्रभाग्य-संज्ञा पुं० [मं०] प्रारब्धहीनता । दुर्देव । दूरा दिन । बद्किसाती।

अभाजन-संगा पुं० सि०] अपात्र । कुपात्र । दुरा आदमी ।

अभाव—रंज़ा पुं० [सं० ] (१) धसला । धनस्तित्व । नेस्ती । धिवधमानता । न होना । धापुनिक नैयायिकों के मत के अनुसार वेशेपिक शास्त्र में सातवां पदार्थ । परंतु कयावकृत स्त्रमंथ में द्रम्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष धौर समकाय, ये छही पदार्थ 'अभाव' माने गए हैं । अभाव पाँच प्रकार का है यथा (क) प्राग्माव—जो किसी किया धौर गुण के पहिले न हो जैसे 'धड़ा बनने के पहिले न था।' (ख) प्रश्नंसाभाव—जो एक बार हो कर फिर न रहे, जैसे 'धड़ा बनकर दूद गया।' (ग) श्रन्योन्याभाव—एक पदार्थ का दूसरा पदार्थ न होना, जैसे 'धोड़ा बैल नहीं है धौर बैल धोड़ा नहीं है।' (ब) अस्यंताभाव—जो न कभी था, न है धौर न होगा, जैसे 'धाकाशकुसुम', 'बंध्या का पुत्र।' धौर (च) संसर्गाभाव—एक बस्तु के संबंध में दूसरे का सभाव, जैसे 'भर में धड़ा

नहीं है।'(२) त्रुटि। टोटा। कमीं। घाटा। उ०—राजा के घर द्रव्य का कैन श्रभाव है। (३) क्रुभाव। दुर्भाव। विरोध। उ०—हम तिनको बहु भाँति खिसाबा। उनके कबहुं श्रभाव न श्रावा।—विश्राम।

ग्रभावनीय-वि॰ [सं॰ ] जो भावना में न था सके। श्रविंतनीय। ग्रभाव पदार्थ-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] भावश्रून्य पदार्थ। सत्ताहीन पदार्थ। श्रसत् पदार्थ।

ग्रभाव प्रमाण-संज्ञा पुं० [सं०] न्याय में किसी किसी श्राचार्य के मत से एक प्रमाण जिसमें कारण के न होने से कार्य के न होने का ज्ञान हो। गौतम ने इसको प्रमाण में नहीं लिया है। ग्रभावित-वि० [सं०] जिसकी भावना न की गई हो। क्रि० प्र०—रहना।

श्रभावी-वि॰ [सं॰ श्रभाविन्] [श्ली॰ श्रभाविनी] (१) जिसकी स्थिति की भावना न हो सके। (२) न होनेवाला।

ग्रभास-\* संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्राभास"।

ग्रभि—उप० [सं०] एक उपसर्ग जो शब्दों में लग कर उनमें इन श्रथों की विशेषता करता है—(१) सामने, उ०—श्रभ्युत्थान । श्रभ्यागत । (२) बुरा, उ०—श्रभियुक्त । (३) इच्छा, उ०—श्रभिलाषा । (४) समीप, उ०—श्रभिसारिका । (१) बांरबार, श्रच्छी तरह, उ०—श्रभ्यास । (६) दूर, उ०— श्रभिहरसा । (७) जपर, उ०—श्रभ्युदय ।

स्मिक-वि॰ [सं॰] कासुक। कासी। विषयी।

ग्रिभिक्रमण-संज्ञा पुं० [सं०] सेना का शत्रु के सम्मुख जाना। चढ़ाई। धावा।

ग्राभिक्या—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) नाम । यश । कीर्ति । (२) शोभा ।

अभिगमन-संज्ञा० पुंष [सं०] (१) पास जाना। (२) सहवास। संभोग। (३) देवताश्रीं के स्थान को माडू देकर श्रीर लीप पात कर साफ करना।

ग्रिमिगामी—वि॰ [सं०] [स्री० श्रीभगामिनी] (१) पास जाने वाजा। (२) सहवास वा संभोग करनेवाला। उ०—ऋतु-कालाभिगामी।

श्राभिश्रह—संज्ञा० पुं० [सं०] (१) लेना । स्वीकार । ग्रहण (२) सनाइ। कलह । (३) लूटना । चोरी करना । (४) चढ़ाई । धावा ।

श्राभिष्ठट-संज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक बाजा जो एक घड़े के श्राकार का होता था श्रीर जिसके सुँह पर चमड़ा मढ़ा रहता था।

ग्रिभिघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० श्रिभघातक, श्रिभघाती .] (१) चीट पहुँ चाना । प्रहार । मार । ताड़न । (२) पुरुष की बाँई श्रीर श्रीर श्री की दहिनी श्रीर का मसा ।

स्रभिद्यार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सीँचना । छिड़कना । (२) घी की स्राहुति । (३) घी से छैंकिना वा वचारना । (४) घी । ग्रिभिचर-संज्ञा पुं० [सं०] [स्ति० श्रिभचरी] दास । नैकर । सेवक । ग्रिभिचार-संज्ञा० पुं० [सं०] [वि० श्रिभचारी] (१) श्रयर्ध-वेदोक्त मंत्र यंत्र द्वारा मारण श्रीर उच्चाटन श्रादि हिँसा कर्म । पुरश्चरण । (२) तंत्र के प्रयोग, जो छः प्रकार के होते हैं—मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, श्रीर वशी-करण । स्मृति में इन कम्में को उपपातकी में माना है ।

ग्रभिचारक-संज्ञा पुं०[सं०] यंत्र मंत्र द्वारा मारण उच्चाटन श्रादि कर्म।

वि॰ यंत्र मंत्र द्वारा मारण उच्चाटन श्रादि करनेवाला।

ग्राभिचारी-वि॰ [सं॰ श्राभिचारिन्] [स्त्री॰ श्राभिचारिणी] यंत्र मंत्र
श्रादि का प्रयोग करनेवाला।

ग्रिभिजन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) कुल । वंश । (२) परिवार । (३) जन्मभूमि । वह स्थान जहाँ श्रपना तथा पिता पितामह श्रादि का जन्म हुश्रा हो । (४) वह जो घर में सब से बड़ा हो । घर का श्रगुत्रा । कुल में श्रेष्ठ व्यक्ति । (१) ख्याति । कीर्त्ति ।

ग्रिभिजात-वि० [सं०] (१) श्रच्छे कुल में उत्पन्न । कुलीन । (२) बुद्धिमान् । पंडित । (३) योग्य । उपयुक्त । (४) मान्य । पूज्य । (४) सुंदर । मनोहर ।

ग्रिभिजित-वि० [सं०] विजयी।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) दिन का श्राठवाँ मुहूर्त्त । दोपहर के पैने बारह बजे से लेकर साढ़े बारह बजे तक का समय। (२) एक नचत्र जिसमें तीन तारे मिलकर सिँघाड़े के श्राकार के होते हैं। (३) उत्तराषाढ़ा नचत्र के श्रंतिम १४ दंड तथा श्रवण नचत्र के प्रथम चार दंड ।

अभिज्ञ-वि॰ [सं॰ ](१) जानकार । विज्ञ । (२) निपुर्ण । कुशल । अभिज्ञात-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] पुराण के अनुसार शालमली द्वीप के सात वर्षें। वा खंडों में से एक ।

अभिकातार्थ-संज्ञा पुं० [सं०] न्याय में एक प्रकार का निम्नह स्थान । विवाद वा तर्क में वह श्रवस्था जब वादी श्रमसिद्ध वा श्लिष्ट श्रथों के शब्दों द्वारा कोई बात प्रकट करने लगे श्रथवा इतनी जल्दी जल्दी बोलने लगे कि कोई समम्म न सके श्रीर इस कारण तर्क रुक जाय ।

स्रभिज्ञान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० स्रभिज्ञात] (१) स्मृति। ख्याव। (२) वह चिह्न जिससे कोई वस्तु पहिचानी जाय। लच्चण। पहिचान। (३) वह वस्तु जो किसी बात का स्मरण वा विश्वास दिलाने के लिये उपस्थित की जाय। निशानी। सहिदानी। परिचायक। चिह्न। उ०—सीता को स्रभिज्ञान रूप से देने के लिये राम ने हनुमान को स्रपनी स्राँगूढ़ी दी।

ग्राभिधा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] शब्द की तीन शक्तियों में से एक । शब्द के वाच्यार्थ के। प्रकाश करने की शक्ति। शब्दों के उस अभिप्राय की प्रगट करने की शक्ति जो उनके अर्थों ही से निकलता हो। त्र्राभिधान—संज्ञा पुं० [सं०] | वि० प्रभिधायक, श्रीभंधय | (१) नाम । लक्ष्य । (२) कथन । (३) शब्दकोरा ।

म्राभिधायक-विव [संव](१) नाम रखनेवाला । निर्वाचक ।(२) कहनेवाला ।(३) सूचक । परिचायक ।

श्रिमिधेय-वि॰ [सं॰ ] (१) प्रतिपाद्य । वाच्य । (२) नाम खेने योग्य । (३) जिसका बोध नाम खेने ही से हो जाय । संज्ञा पुं॰ नाम ।

ग्राभिष्या—संज्ञा स्त्री ० [ सं० ] (१) दूसरे की वस्तु की इच्छा । पराई वस्तु की चाह । (२) श्रमिलाषा । इच्छा । लोभ ।

अभिनंदन—संज्ञा पुं० [सं०] | वि० अभिनंदनीय, अभिनंदित | (१)
आनंद । (२) संतोष । (३) प्रशंसा । (४) उत्तेजना ।
प्रोत्साहन । (१) विनीत प्रार्थना । उ०—गुरु के बचन
सचिव अभिनंदन । सुने भरत हिय हित जनु चंदन ।—नुज्ञसी ।
यो०—अभिनंदन पत्र यह आदर या प्रतिक्षामुनक पत्र जो किसी
महान पुरुष के आगमन पर हुएँ और संनोप प्रगट करने के
लिये गुनाया और अर्पण किया जाता है । एउँ स ।

(६) जैन लोगों के चीथे तीर्थ कर का नाम । ग्राभिनंदनीय-वि० [सं० ] वंदनीय । प्रशंसा के योग्य । ग्राभिनंदित-वि० [सं० ] वंदित । प्रशंसित ।

ग्राभिनय—संज्ञा पुं० [सं०] | नि० श्रभिनीत, श्रभिनेय | तूसरे व्यक्तियों के भाषणा तथा चेष्टा की कुछ काल के लिये धारणा करना। कालकृत श्रवस्था विशेष का श्रनुकरणा। स्त्रांग। नकृता। नाटक का खेल। इस के चार विभाग हैं—(क) भांगिक, जिसमें केवला श्रंगभंगी वा शरीर की चेष्टा दिखाई जाय। (ख) वाचिक, जिसमें केवल वक्ष्यों द्वारा कार्य्य किया जाय। (ग) श्राहार्य्य, जिसमें केवल वेश वा भूषणा श्रादि के धारणा ही की श्रावश्यकता हो, बोलने चालने का प्रयोजन न हो। जैसे, राजा के श्रास पास पगड़ी श्रादि बांध कर चोबदार श्रीर मुसाहिबों का चुप चाप खड़ा रहना। (ध) सात्विक, जिसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच श्रीर कंप श्रादि श्रव-स्थाश्री का श्रनुकरणा हो।

क्रि॰ प्र०-करना ।-होना

मुहा०-श्रमिनय करना = नाचना कृदना ।

ग्रिमिनव-वि० [सं० ] (१) नया । नवीन । (२) ताज़ा ।

अभिनिश्चिष्ट⊷वि० [सं०] (१) भँसा हुआ। पैठा हुआ। गड़ा हुआ। (२) बैठा हुआ। उपविष्ट। (३) एक ही श्रीर लगा हुआ। श्रनन्य मन से अनुरक्त। किस। मझ।

अभिनिवेदा-संज्ञा पुं० [सं०] [बि० भभिनिवेशित, भ्रामिनिवष्ट]
(१) प्रवेश । पैठ । गति । (२) मनोयोग । किसी विषय में
गति । खीनता । श्रमुरिक । एकाप्रचिंतन । (३) इद संकल्प । तत्परता । (४) योगशास्त्र के पाँच क्रोशों में से
संतिम । मरण भय से उत्पक्ष क्रेश । मृत्युशंका । ग्रमिनिवेशित-वि० | सं० | प्रविष्ट ।

अभिनीत-वि० | सं० | (१) निकट साया हुआ। (२) पूर्याता की पहुँ साया हुआ। सुसिंजित । असंकृत । (३) शुक्त । उचित । न्याय्य । (४) अभिनय किया हुआ। खेला हुआ (नाटक)। नकृत करके दिखलाया हुआ। (४) विज्ञ । धीर ।

अभिनेता—संज्ञा पुं० | सं० ] ि स्था० अभिनेत्रा | अभिनय करनेवाला व्यक्ति । स्वाँग दिखानेवाला पुरुष । नाटक का पात्र । ऐक्टर । अभिनय—वि० | सं० ] अभिनय करने वोग्य । खेलाने वोग्य (नाटक) । अभिनय—वि० | सं० ] [ संज्ञा अभिनता ] (१) जो भिन्न न हो । अपृथक् । एकमय । (२) मिला हुआ । सटा हुआ । सगा हुआ । संबद्ध ।

थै। ०-अभिका पुट = नया पना । अभिका इदय ।

अभिन्नता-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भिन्नता का अभाव। प्रथकत्व। (२) जगावट। संबंध। (३) मेला।

अभिन्याद्—संज्ञा पुं० | सं० | ऋष भलंकार का एक भेद । अभिन्यास—संज्ञा पुं० | सं० | सिक्षपात का एक भेद जिसमें नींद नहीं श्राती, देह कांपती है, चेष्टा बिगड़ जानी है, और इंद्रिया शिथिल हो जाती हैं।

अभिप्रगायन—संज्ञा पुं० | संकार । वेद विधि से श्राप्ति शादि का संस्कार ।

अभिप्राय-संज्ञा पुं० | सं० | िति० प्रसिप्त | आराय । मतलब । अर्थ । तात्वर्थ्य । गरज् । अयोजन ।

ग्रभिप्रेत-वि० | सं० | इष्ट । श्रभिकपित । बाहा हुआ ।

अभिभय-संशा पुं० | सं० | | नि० पामिभावृक्त, पाममाना, पाममूत | (१) पराजय । (२) तिरस्कार । धनादर । (३) धनहोनी बात । विवाधया घटना ।

अभिभावक-वि० | सं० | (१) अभिभूत वा पराजित करनेवाला । तिरस्कार करनेवाला । (२) जड़ अर्थात् स्तंभित कर देने वाला । (३) वशीभूत करनेवाला । द्वाव में सानेवाला । (४) रचक । सरपरस्त ।

ग्रमिमावी-संज्ञा पुं० | सं० | दे० ''ग्रभिमावक''।

ग्रामिभूत-विश् | सं० | (१) पराजित । हराया हुन्ना । (१) पीकित । (३) जिस पर प्रभाव काला गया हो । जो कस में किया गया हो । वशीभूत । (४) विचलित । क्याकुल । कि कर्ता क्य-विभूद ।

अभिभृति—संशा क्षां विष्यास्त्र । हार । अभिमंडन—संशा पुंव | संव | विव अभिमंदित | (१) भूषित करना । सजाना । सँवारना । (२) पण का प्रतिपादन वा समर्थन । अभिमंत्रया—संशा पुंव [संव ] विव अभिमंत्रित ] (१) मंत्र द्वारा

संस्कार । (२) आवाहन । अभिमंत्रित-वि० [सं०] (१) मंत्र द्वारा ग्रुड् किया हुआ । (२) जिसका आवाहन हुआ हो । ग्रभिमत-वि॰ [सं॰ (१) इष्ट। मनानीत। वांछित। पसंद का। (२) सम्मत । राय के मुताबिक।

संज्ञा पुं० (१) मत । सम्मति । राय । (२) विचार । (३) श्रभिकापित वस्तु । मनचाही बात । उ०—श्रभिमत—दानि देवतरुवर से । सेवत सुकम सुखद हरिहर से । — तुकसी ।

ग्रिभिमिति—तंज्ञा श्ली० [सं०] (१) श्रिभिमान। गर्ध। श्रहंकार। (२) वेदांत के श्रनुसार इस प्रकार की मिथ्या—श्रहंकार— मूलक भावना कि 'श्रमुक वस्तु मेरी हैं'। (३) श्रिभिलाषा। इच्छा। चाह। मति। राय। विचार।

म्मिमन्यु-संज्ञा पुं० [सं०] श्रज्ञ न के पुत्र का नाम।

ग्रभिमर्दन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पीसना। चूर चूर करना। (२) घस्सा। रगङ्ग। युद्ध।

स्मिमान-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रीभमानी ] श्रहंकार । गर्व । धमंड ।

अभिमानी-वि॰ [सं॰ श्रीभमानित्] [स्त्री॰ श्रीममानिती] श्रहं-कारी । यमं ही । दर्पी । श्रपने की कुछ जगानेवाला ।

ग्राभिमुख-कि॰ वि॰ [सं०] सामने । सम्मुख।

ग्रिभियुक्त-वि॰ [सं०] [स्री० श्रिभियुक्ता] जिस पर श्रिभियोग चताया गया हो। जो किसी मुक्दमे में फँसा हो। प्रति-वादी। मुलाज़िम। 'श्रिभियोक्ता' का उलटा।

अभियोक्ता-वि॰ [सं॰][स्त्री॰ श्रभियोक्ती] अभियोग उपस्थित • करनेवाला। वादी। मुद्दई। फ़रियादी। 'अभियुक्त' का उलटा।

श्राभियोग-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रभियोगी, श्रभियुक्त, श्रभियोक्ता]
(१) श्रपराध की योजना । किसी के किए हुए दोष वा
हानि के विरुद्ध न्यायालय में निवेदन । नालिश । मुक्-हमा । (२) चढ़ाई । श्राक्रमण । (३) उद्योग । (४) मनेा-निवेश । लगन ।

स्राभियोगी-वि० [सं०] श्रभियोग चलानेवाला। नालिश करने-वाला। फुरियादी।

ग्राभिरत—वि० [सं०] (१) खीन । श्रनुरक्त । खगा हुआ। (२) युक्त । सहित । उ०—किथों यह राजपुत्री वर ही बरयो है, किथों उपिध बरयो है यहि शोभा श्रभिरत है।।— केशव ।

श्रमिरति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रनुराग । प्रीति । स्तरान । स्तीनता । (२) संतोष । हर्षे ।

श्राभिरना \*- कि॰ स॰ [सं॰ श्रीम = सामने + रण = युद्ध ] (१) भिड्ना। जड्मा। (२) टेकना। सहारा खेना। उ०--मुसकाति खरी खेँभिया श्राभिरी, बिरी खाति जजाति महा-मन में।--बेनी।

ग्राभिराम-वि॰ [सं॰ ] [स्री॰ मिस्रामा ] श्रानंददायक । मनेाहर । संदर । रम्य । प्रिय । संज्ञा पुं॰ श्रानंद । सुख । उ॰—(क) तुलसी श्रद्धत देवता श्रासा देवी नाम । सेये सोक समर्पई, विमुख भए श्रिभि-राम।—मुलसी।(ख) तुलसिदास चाँचरि मिस हि कहे राम गुन ग्राम। गावहिं सुनहिं नारि नर पावहिं सब श्रिभि-राम।—मुलसी।

ग्रिभिरामी—वि॰ [सं० श्रिभरामिन्] [स्त्री॰ श्रिभरामिनी] रमया करनेवाला। संवरण करनेवाला। व्याप्त होनेवाला। उ०— श्रिष्ठित भुवन भर्ता, ब्रह्मरुद्रादि कर्ता। थिरचर श्रिभरामी, की यजामातु नामी।—केशव।

ग्रभिरुचि—संज्ञा र्छा० [सं०] श्रत्यंत रुचि । चाह । पसंद । प्रवृत्ति । ग्रभिरुता—संज्ञा स्री० [सं०] संगीत में मूर्च्छना विशेष । इसका सरगम यें हैं—रे, ग, म, प, ध, नि, स । म, प, ध, नि, स, रे, ग, म, प, ध, नि, स ।

ग्राभिक्षप—वि० [सं०] [स्री० श्राभिक्षा] रमग्रीय । मनेाहर । सुंदर ।

संक्षा पुं० (१) शिव। (२) विष्णु । (३) कामदेव। (४) चंद्रमा।(१) पण्डित।

अभिरोग-संज्ञा ५० [सं०] चैापायों का एक रोग जिसमें जीम में कीड़े पड़ जाते हैं।

अभिलिषक रोग-संज्ञा पुं० [सं०] वात-व्याधि के चौरासी भेदी में से एक।

ग्राभिल्डिषत—वि० [सं० ] वांछित । ईप्सित । इष्ट । चाहा हुआ । ग्राभिल्डास्त स—संज्ञा पुं० दे० ''श्रभिलाषा'' ।

ग्रिभिलाखना \*-कि॰ स॰ [सं॰ श्रिभिलम्य ] इच्छा करना । चाहना। उ॰--तब सिय देखि भूप श्रिभिलाखे। कृर कप्त मृदु मन माखे।---तुलसी।

ग्रभिलाखा \*-संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्रभिलाषा"।

ग्रिभिलाकी \*-वि॰ दे॰ 'श्रिभिलाषी''।

ग्रामिलाप—संज्ञा पुं० [सं०](१) शब्द । कथन । वाक्य । (२) मन के किसी संकल्प का कथन वा उच्चारण ।

ग्रिमलाष—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रमिलाषक, श्रामिलाषी, श्रमिकाषक, श्रमिलाषित] (१) इच्छा । मनेतरथ । कामना । चाह । उ०—भाग छोट श्रमिलाष बङ्ग, करीं एक विश्वास । पैहें सुख सुनि सुजन जन, खल करिहें उपहास ।—तुलसी । (२) वियोग । श्रंगार के श्रंतर्गत दस दशाओं में से एक । प्रिय से मिलने की इच्छा ।

ग्रभिलाषक-वि॰ [सं॰ ] इच्छा करनेवाला। श्राकांचा करनेवाला। ंू ग्रभिलाषा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] इच्छा। कामना। श्राकांचा।

क्रांभिलाषी—वि० [सं० अभिलाषिन् ] [स्री० अभिलाषियी ] **इच्छा** . करनेवाला । आकांषी ।

ग्रभिळाषुक-वि० [सं०] दे० ''श्रभिकाषक''।

ग्रमिलास-संज्ञा पुं० दे "श्रमिलाप"। ग्रमिलासा \*-संज्ञा पुं० दे० "श्रमिलापा"। ग्रमिचंदन-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० श्रमितंदनीय,-श्रमिनंदित, श्रमिनंथ | (१) प्रयाम । नमस्कार । सलाम । बंदगी । (२) स्तुति ।

स्मिवंदना—संज्ञा श्ली० [सं० ] (१) नमस्कार । प्रयाम । (२) स्तुति ।

श्रभिवंद्ग्नीय-वि॰ [सं० ] प्रणाम करने योग्य । नमस्कार करने योग्य । (२) प्रशंसा करने योग्य । स्तुति करने योग्य ।

ग्राभिवंदित-वि॰ [सं॰](१) प्रयाम किया हुन्ना । नमस्कार किया हुन्ना । (२) प्रशंसित । स्तुत्य ।

श्राभिषंद्य-वि० | सं० | दे० 'श्राभवंदनीय''।

ग्रमियन्त्रन-तंशा पुं० [सं० ] वादा । इक्रार । प्रतिज्ञा ।

मिवांछित-वि० [सं०] भनितपित । चाहा हुआ।

श्रभिवादन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रशास । नमस्कार । वंदना । (२) स्तुति ।

श्रामिट्यंजक-वि० [सं०] प्रगट करनेवाला । प्रकाशक । सूचक । बोधक ।

स्मिन्द्यस्त-नि० [सं० ] प्रगट किया हुआ। ज़ाहिर किया हुआ। स्पष्ट किया हुआ।

काभिव्यक्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) प्रकाशन । स्पष्टीकरण । साचात्कार । ज़ाहिर होना । प्रकट होना । (२) उस वस्तु का प्रत्यच होना । जो पहिले किसी कारण से अप्रत्यच हो, जैसे, काँधेरे में रक्ली हुई चीज़ का उजाले में साफ साफ देख पढ़ना । (१) न्याय के अनुसार सूक्ष्म और अप्रत्यच कारण का प्रत्यच कार्य्य में आविभीय, जैसे, बीज से शंकुर निकलना ।

श्रमिट्यापक-वि० [सं०][स्री० श्रमिच्यापिका ] पूर्य रूप से फेलने-वाला । श्रद्धी तरह प्रचलित होनेवाला । संज्ञा पुं० ईश्वर ।

या ०-श्रभिश्यापक श्राधार -- व्याकरणा में वह श्राधार जिसके हर एक श्रेश में श्राधेय है।, जैसे ''तिक में तेल''।

श्राभिशंसन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राभिशस्त ] व्यभिशार का मिथ्या दोष बागाना । सूठ मूठ छिनावा बागाना ।

श्राभिशास—वि० [सं०] (१) शापित । जिसे शाप दिया गया हो। (२) जिस पर मिथ्या देख जगा हो।

स्मिन्स्त-वि॰ [सं०] [क्षी॰ श्रीभगस्ता] (१) जिस पर व्यभि-चार का मिथ्या दोप लगा हो। (२) व्यर्थ कलंकित। लांछित।

' स्रभिशाप-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० श्रभिशापित, श्रभिशप्त] (१) शाप। बददुस्था। (२) सिथ्या दोषारोपणा। मूठ मूठ का

स्रमिशापितः-वि० [सं०] दे० "स्रमिशस" । स्रमिषंग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पराजव । (२) निंदा । स्राक्रोश । कोसना। (३) मिथ्यापवाद। सूठ दोषारोपथा। (४) इद मिलाप। श्रालिंगन। (४) शपथ। कृसम। (६) भूत प्रेत का श्रावेश। (७) शोक। दुःख।

ग्रिभिषंगा-संज्ञा स्त्री । सं० | चेद की एक ऋचा ।

त्र्यभिषय—संज्ञा पुं० | सं० | (१) यज्ञ में स्नान । (२) मथ खींचना । शराय खुवाना । (३) सोमलता को कृचल कर गारना । (४) सोमरसपान । (४) यज्ञ ।

श्राभिषिक्त-वि० [सं०] [स्री० श्राभिषिकां] (१) जिसका अभिषेक हुआ हो। जिसके जपर जल श्रादि छिड़का गया हो। जो जल श्रादि से नहलाया गया हो। (२) बाधाशांति के लिये जिस पर मंत्र पढ़ कर त्वों और हुश से जल छिड़का गया हो। (३) जिस पर विधिपूर्वक जल छिड़क कर किसी अधिकार का भार दिया गया हो। राजपद पर निवांकित।

अभिषेक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जल से सिंचन । छिड़कान । (२) जपर से जल काल कर सान । (६) वाधा-शांति वा मंगल के लिये मंत्र पढ़कर कुश और तृब से जल छिड़कना । मार्जन । (४) विधिपूर्वक मंत्र से जल छिड़क कर प्रधिक्तार प्रदान । राजपद पर निवांचन । (४) यजादि के पिछे शांति के लिये सान । (६) शिवलिंग के जपर निपाई के सहारे पर जल से भर कर एक ऐसा घड़ा रखना जिसके पंदे में वारीक छेद, धीरे धीरे पानी टपकने के लिये, हो । हहा-भिषेक ।

या०-अभिषेक-पात्र।

ग्रिभिष्यंद्र—संज्ञा पुं० | सं० | (१) वहाव । आव । (२) धाँख का एक रोग जिसमें सूई छेदने के समान पीड़ा धीर किरकिराइट होती हैं, आंखें जाज हो जाती हैं और उनसे पानी और कीचढ़ बहता है। आंख आना।

ग्रभिसंघान—संशा पुं० [सं०] (१) वंचना । प्रतारणा । घोला । जाता । (२) फलोहेश । लक्य । ४०—इस कार्य्य के करने में उसका अभिसंघान क्या है यह देखना चाहिए ।

समिसंधि-संशा श्री० [सं०] (१) प्रतारका । वंबना । थोखा । (२) खुप चाप कोई काम करने की कई सार्शमियों की सलाह । कुचक । पहुचंत्र ।

अभिसंधिता—संशो श्री० [सं०] कत्तहांतरिता नाथिका । स्वयं प्रिय का अपमान कर पक्षासाप करनेवाली श्री ।

ग्रभिसर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) संगी । साथी । (२) सङ्घायक । मदद-गार । (३) श्रनुचर ।

अभिस्तरण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कागे जार्ना। (२) संमीप गमन। (३) प्रिय से मिलके के खिये जाना।

अभिसरन \*-संशा पुं० [सं० श्रिभशरण ] शरया । सहाय । सहारा । व०--संतन को सौ अभिसरन, समुक्तिह सुगति प्रवीन । करम विपरजय कवहुँ नहिँ, सदा राम रससीन ।--सुकसी। ग्रिभिसरना \*-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रभिसरण ] (१) संचरण करना। जाना। (२) किसी वांछित स्थान को जाना। (३) नायक वा नायिका का श्रपने प्रिय से मिलने के लिये संकेत स्थल को जाना। उ०-चिकत चित्त साहस सहित, नील वसन युत्तगात। कुलटा संध्या श्रभिसरे, उत्सव तम श्रधिरात।—केशव।

ग्रिभिस्तार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्र्यभिसारिका, त्र्यभिसारि](१) साधन । सहाय । सहारा । बला । (२) युद्ध । (३) प्रिय से मिलने के लिये नायिका वा नायक का संकेत स्थल में जाना ।

अभिसारना \*- कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रीभसारणम् ] (१) गमन करना। जाना। घूमना। (२) प्रिय से मिलने के लिये नायिका का संकेत स्थल में जाना।

श्रिमिसारिका-संशा श्लां [संव] श्रवस्थानुसार नायिका के दस भेदों में से एक । वह श्ली जो संकेत स्थल में प्रिय से मिलने के लिये स्वयं जाय वा प्रिय को बुलावे । यह दो प्रकार की है, श्रुक्कामिसारिका, जो चाँदनी रात में गमन करे श्लीर कृष्णाभि-सारिका जो श्रांधेरी रात में मिलने जाय । के ई कोई एक तीसरा भेद "दिवाभिसारिका" दिन में जानेवाली भी मानते हैं।

श्रभिसारिगी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] श्रभिसारिका ।

ग्राभिसारी-वि० [सं० ग्राभसारित् ] [स्री० ग्राभसारिका] (१) साधक । सहायक । (२) प्रिया से मिलने के लिये संकेत स्थल में जाने वाला । ३०—धिन गोपी धिन ग्वाल धन्य सुरभी बनचारी । धिन यह पावन भूमि जहाँ गोबिँद ग्राभिसारी ।—सूर ।

ग्रभिसेख-संज्ञा पुं० दे० "श्रभिषेक" ।

ग्राभिहित-वि० िसं० ] उक्त । कथित । कहा हुआ ।

त्र्यभी-कि॰ वि॰ [हिं॰ अव + ही ] इसी चर्या। इसी समय। इसी वक्तु।

ग्रभीक-वि॰ [सं॰] (१) निर्भय। निडर।(२) निष्ठुर। कटेार-हृदय।(३) उस्सुक।(४) कामुक। लंपट। संज्ञा पुं॰ (१) स्वामी। मालिक (२) कवि।

ग्रभीर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) गीप । श्रहीर । (२) काच्य में एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ११ मात्राएँ श्रीर श्रंत में जगण (।ऽ।) होता है।उ०—यहि विधि श्री रघुनाथ। गहे भरत कर हाथ । पूजत लोक श्रपार । गए राज दरबार ॥

ग्रभीष्ट-वि० [सं०] (१) बांछित । चाहा हुआ । श्रभिलियत । (२) मनोनीत । पसंद का । (३) भ्रभिप्रेत । श्राशय के अनुकृत । संज्ञा पुं० (१) मनोरथ । मनचाही बात । उ०--श्रापका भ्रभीष्ट सिद्ध हो जायगा । (२) प्राचीन श्राचायों के मत से एक श्रलंकार जिसमें भ्रपने इष्ट की सिद्धि दूसरे के कार्य के द्वारा दिखाई जाय । यह यथार्थ में प्रहर्षणा श्रलंकार के धंतरीत क्या जाता है ।

ब्राभुद्याना†-कि॰ घ॰ [सं०] [प्राहान] हाथ पैर पटकना और ज़ोर

ज़ोर से सिर हिलाना जिससे सिर पर भूत श्राना समका जाता है।

ग्रभुक्त-वि० [सं०] (१) न खाया हुआ। (२) न भोग किया हुआ। विना वर्ता हुआ। अञ्यवहृत।

अभुक्तमूळ-संज्ञा पुं० [सं०] ज्येष्ठा नचत्र के श्रंत की दो घड़ी तथा मूल नचत्र के श्रादि की दो घड़ी। गंडांत।

ग्रम् 木 कि॰ वि॰ [ हिं॰ अब + हू = भी ] अब भी।

**ग्रभूखन**\*ं-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्राभूषण''।

अभूत-वि॰ [सं॰] (१) जो हुआ न हो। (२) वर्तमान। (३) अपूर्व । विलच्च । अनोखा। ड॰—आँगन खेलत घुटुरुवन धाये।.....उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत उढ़ाये। नील जलद अपर वे निरखत, तजि स्वभाव मनु तड़ित छुपाये।—सूर।

ग्रभूतपूर्व — वि० [ सं० ] (१) जो पहिले न हुआ हो। (२) श्रपूर्व। श्रनोखा। विलक्षया।

अभृतोपमा—संशा स्त्री ॰ [सं ॰] उपमा के दस भेदें। में से एक जिसमें उत्कर्ष के कारण उपमान का कथन न हो सके। उ॰—जो पटत-रियतीयसम सीया। जग श्रस जुवति कहाँ कमनीया।—जुलसी।

ग्रभेड़ा † संज्ञा पुं० दे० "श्रभेरा"।

अभेद-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अभेदनीय , अभेय ] (१) भेद का अभाव । अभिन्नता । एकत्व । ड०—सोइ अभेदवादी ज्ञानी नर । देखेड मैं चरित्र कलिजुग कर ।—तुलसी ।

(२) एकरूपता । समानता । (३) रूपक श्रतंकार के दो भेदों में से एक जिसमें उपमेय श्रीर उपमान का श्रभेद बिना निषेध के कथन किया जाय । जैसे, मुखचंद्र, चरण्-कमल । उ०—रंभन मंजरि एक्छ फिरावत मुच्छ उसीरन की फहरी है । चंदन, कुंद, गुलाबन, श्रामन सीत सुगंधन की लहरी है । ताल बड़े फिस चक्र प्रवीनजू मिंत वियोगिनि की कहरी है । श्रानन ज्वाल गुलाल उड़ावत ब्याल चसंत बड़े जहरी है । —बेनी । इसको कोई कोई प्रथक् श्रलंकार भी मानते हैं ।

वि० (१) भेदशून्य । एकरूप । समान ।

\*वि० [सं० श्रमेच] जिसका छेदन न हो सके । जिसके भीतर
कोई चीज़ न घुस सके । जिसका विभाग न हो सके । उ०—
कवच श्रमेद विश्र गुरु पूजा । यहि सम विजय उपाय न
वृजा ।—तुलसी ।

ग्रभेदनीय—वि० [सं०] जिसका भेदन व छेदन न हो सके। जिसके भीतर कोई वस्तु धुस न सके। जिसका विभाग न हो सके।

ग्रभेदवादी—वि० [सं० श्रभेदवादिन् ] [स्त्री० श्रभेदवादिनी ] जीवास्मा श्रीर परमास्मा में भेद न माननेवाला । श्रद्धे तबादी । उ०—सोइ श्रभेदवादी ज्ञानी नर । देखेड में चरित्र कलिजुग कर ।—तुससी । श्रभेद्य-वि॰ [सं०] (१)जिसका भेदन वा छेदन न हो सके। जिसके भीतर केाई चीज़ घुस न सके। जिसका विभाग न हो सके। (२) जो टूट न सके। श्रसंडनीय।

क्रभेय - संज्ञा पुं० दे० ''श्रभेव''।

ग्राभेरा-संज्ञा पुं० [ सं० भाभ = सामने + रण = लड़ाई ] (१) रगड़ा। मताड़ा। मुठ-भेड़ा। टक्कर। मुक़ाबिला। (२) रगड़ा। टक्कर। उ०—(क) उठ श्रागि दोड डार श्रभेरा। कीन साथ तोहिँ बैरी केरा।—जायसी। (ल) विपम कहार मार मद माते चलहिँ न पाव बटोरा रे। मंद बिलंद श्रभेरा दलकन पाइब दुख मकमोरा रे।—नुजसी।

श्राभेवः #-संज्ञा पुं० [सं == श्रभेद ] अभेद । अभिक्षता । एकता । यि० भेदरहित । अभिक्ष । एक ।

म्राभे \*-संज्ञा पुं० दे० ''म्रभय''।

म्यभीर-संज्ञा पुं० | सं० ] घरन या सकड़ी जिसमें डोरी बांध कर करचे की कंघियां सटकाई जाती हैं। कसवांसा। दहेरी।

ग्रभोक्ता-वि० [सं०] [स्री० प्रभोक्ती ] भोग न करनेवाला। स्यवद्वार न करनेवाला।

श्रभाग#—वि० [सं०] जिसका भाग न किया गया हो। श्रङ्कता। उ०—वरनि सिँगार न जानेर्ड नख सिख जैस श्रभाग। तस जग किछू न पायडँ उपम देउँ श्रोहि जोग।—जायसी।

श्रमोगी-नि॰ [सं०] भोग न करनेवाला। इंद्रियों के सुख से श्रदासीन। निरक्त। १०—इमरे जान सदा सिन जोगी। श्रज श्रनवश्र श्रकाम श्रभोगी।—तुलसी।

श्रभाज अभीज व (तं० श्रभोज्य ] न खाने ये।ग्य । श्रभव्य । उ०— भोज श्रभोज न रति विरति, नीरस सरस समान । भेगा होह श्रभिखाष बिनु, महा भोगता मान ।—केशव ।

श्राभातिक-वि० [सं०] (१) जो पंचभूत कान बना हो। जो पृथ्वी, जल, श्रक्ति श्रादि से उत्पन्न न हो। (२) श्रगोचर।

ग्रभ्यंग-संज्ञा पुं० [सं०] वि० प्रभ्यक्त, प्रभ्यंजनीय ] (१) खेपन । चारीं भोर पोतना । मल मल कर खगाना । (२) तेल-मर्दन । तेल खगाना । स्नेहन ।

था०-सेलाभ्यंग ।

चाश्यंज्ञनीय-वि० [सं०] (१) पीतने थेग्य । जगाने थेग्य । (२) तेज वा उबटन जगाने थेग्य ।

स्रभ्यस्त-वि॰ [सं॰ ] (१) पेति हुए। सगाए हुए। (२) तेस वा स्वटन सगाए हुए।

क्रम्यर्थेना संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० क्रम्यर्थनीय, क्रम्यार्थेत ] (१)

सम्मुख प्रार्थना । विनय । दरखास्त । (२) सम्मान के किये धागे बढ़ कर लेना । धगवानी । उ०—कोग स्टेशन पर उनकी धम्प्रर्थना के लिये खड़े थे ।

क्रभ्यर्थनीय—वि० [सं०](१) प्रार्थना करने थेग्य । विनय करने योग्य । (२) श्रागे बढ़ कर लेने येग्य ।

अभ्यर्थित - वि॰ [सं॰ ] (१) जिससे प्रार्थना की गई हो। जिससे विनय की गई हो। (२) जो श्रागे बढ़ कर लिया गया हो।

ग्रभ्यत्तित-वि० [ सं० ] श्रभ्यास किया हुशा। श्रभ्यस्त ।

अभ्यस्त-वि० [सं०] (१) जिसका अभ्यास किया गया हो।
बार बार किया हुआ। सश्कृ किया हुआ। इ०—यह तो
मेरा अभ्यस्त विषय है। (२) जिसने अभ्यास किया हो।
जिसने अनुशीलन किया हो। वहा। निपुर्या। इ०—वह इस कार्य्य में अभ्यस्त है।

श्रभ्याकांक्षितः—वि० [सं०] चाहा हुआ। अभिकापित। संज्ञा पुं० मिथ्या अभियोग। भूठा दावा। भूठी नाकिश।

ग्रभ्याख्यान—संशा पुं० [सं०] मिथ्या श्रभियोग । कृता दावा। सृही नासिश ।

अभ्यागत-वि० [सं०] (१) सामने भाया हुआ। (२) घर में भाया हुआ भतिथि। पाहुना। मेहमान । ३० -- अभ्यागत की सेवा गृहस्थों का धर्म है।

ग्रभ्यागम—संक्षा पुं० सि० ) (१) सामने स्थाना । प्रपम्थिति । (२) समीपता । (३) सामना । (४) मुकाबिसा । मुठ-भेड़ । युद्ध । (१) विरोध । (६) प्रभ्युग्धान । स्थावानी ।

अभ्यागारिक-वि० | सं० | (१) कुटुंब के पालन में तत्पर । सड़के-वाली में फँसा हुआ । घरवारी । (१) कुटुंब पालन में स्वप्र । गृहस्थी के मौमट से हैरान ।

ग्रभ्यास—तंशा पुं० सं० [ति० अभ्यासी, यभ्यरत] (१) बार बार किसी काम को करना। पूर्याता मास करने के तिथे फिर फिर एक ही क्रिया का अवसंबन। अनुशीकन। साधन। श्रावृत्ति। मश्कृ। ३०—करत करन अभ्यास के, अक्रमति होत सुजान। रसरी आवन जात ते, सिक्ष पर परत निसान।— सभा वि०।

क्रि प्र-करना ।-होना ।

(२) भावत । रब्त । बान । टेव । ४०---४२ई तो गावती देने का भ्रभ्यास पङ्गाया है ।

कि० प्र०-पद्ना।

(३) प्राचीनों के अनुसार एक कान्याजंकार जिसमें किसी दुष्कर बात की सिद्ध करनेवाले कार्य का कथन है। । ४०—हरि सुमिरन प्रह्लाद किय, जरयो न क्यान मैं सार। गयो गिरायो गिरिहु ते, भयो न बांकी बार। कुछ कोग पेसे कथन में कीई चमस्कार न मान उसे अलंकार नहीं मानते।

चम्यासकळा-तंशा पुं० [ तं० ] येगा की वन बार कवाची में से

एक जो विविध येगांगें। के मेल से बनती है। श्रासन श्रीर प्राग्यायाम का मेल ।

अभ्यासयाग-- एंजा पुं० [सं०] बार बार श्रनुशीलन करने की किया। सदा एक ही विषय का बार बार चिंतन।

ग्रभ्यासी—वि० [सं० श्रभ्यासिन्] [स्री० श्रभ्यासिनी] श्रभ्यास करनेवाला । साधक ।

ग्रभ्युक्षग्य-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रभ्युत्तित, त्रभ्युत्त्य] सेचन । छिड़काव । सिंचन ।

ग्रभ्युक्षित-वि० [सं०] (१) छिड़का हुन्ना। श्रभिसिंचित। (२) जिस पर छिड़का गया हो। जिसका श्रभिसिंचन हुन्ना हो। ग्रभ्युक्ष्य-वि० [सं०] छिड़कने येग्य।

ग्रभ्युच्छ्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चढ़ाव। उठान। (२) संगीत में स्वर साधन की एक प्रयाली जो इस प्रकार है—सा ग, रे मा, ग प, म ध, प नि, ध सा। अवरोही—सा ध, नि प, धा सा, पा गा, म रे, ग स।

श्राभ्युत्थान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अभ्युत्यार्था, अभ्युत्थित, अभ्युत्थिय] (१) उठना। (२) किसी बढ़े के आने पर उसके आदर के खिये उठ कर खड़े हो जाना। प्रत्युद्गम। (३) बढ़ती। समृद्धि। उसति। गौरव। (४) उठान। आरंभ। उदय। उत्पत्ति।

स्रभ्युत्थायी—वि० [सं० प्रभ्युत्यायित्] [स्री० प्रभ्युत्यायिती ] (१) उठ कर खड़ा होनेवाला। (२) प्रादर के लिये उठ कर खड़ा होनेवाला। (३) उन्नति करनेवाला। बढ़नेवाला।

श्राभ्युरिथत-वि० [सं०] (१) उठा हुआ। (२) श्रादर के लिये उठ कर खड़ा हुआ। (३) उन्नत। बढ़ा हुआ।

अभ्युत्थेय-वि० [सं०] (१) उठने योग्य । (२) जो अभ्युत्थान के योग्य हो । जिसे उठ कर श्रादर देना उचित हो । (३) उस्रति के योग्य ।

श्राभ्युद्य-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रभ्युदित, श्राभ्युदिवक] (१) सूर्य्यं श्रादि प्रहों का उदय। (२) प्रादुर्भीव । उत्पत्ति । (३) इष्ट-लाभ । मनेतरथ की सिद्धि । (४) विवाह श्रादि श्रुभ श्रवसर। (१) बृद्धि । बढ़ती । उन्नति । तरक्की ।

श्रभ्युदित-वि० [सं०] (१) उगा हुआ। निकला हुआ। उत्पन्न।
पातुभूर्ता। (२) दिन चढ़े तक सोनेवाला। (३) सूर्य्योद्य के
समय उठकर नित्य कर्म को न करनेवाला। (४) समृद्ध।

श्वभ्युपरात-वि० [सं०] (३) पास गया हुआ। सामने आया हुआ। 'प्राप्त। (२) स्वीकृत। श्रंगीकृत । मंजूर किया हुआ। श्वभ्युपराम-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अन्युपरात] (३) पास जाना। सामने श्वाना वा जाना। प्राप्ति। (२) स्वीकार। अंगीकार। मंजूरी। (३) न्याय के अनुसार सिद्धांत के चार भेदों में से एक। बिना परीक्षा किए किसी ऐसी बात के मान कर जिसका खंडन करना है फिर उसकी विशेष परीचा करने के। श्रम्युपगमसिद्धांत कहते हैं । जैसे एक पच का श्रादमी कहें कि शब्द द्रव्य है। इस पर उसका विपच्ची कहें कि श्रव्छा हम थोड़ी देर के लिये मान भी लेते हैं कि शब्द द्रव्य है पर यह तो बतलाओं कि वह नित्य है वा श्रनित्य । इस प्रकार का मानना श्रम्युपगमसिद्धांत हुआ।

ग्राम्म—संज्ञा पुं० [सं०] (१) मेघ। बादल। (२) श्राकाश। (३) श्रभ्रक धातु। (४) स्वर्ण। सोना।

ग्रभुक-संज्ञा पुं० [सं०] श्रवरक् । भोडर । दे० 'श्रवरक्' ।

ग्रम्नांत—वि॰ [सं॰] (१) भ्रांति-शून्य । भ्रमरहित । (२) भ्रमशून्य । स्थिर ।

या। - श्रम्नांत बुद्धि = जिसकी बुद्धि स्थिर हो।

अभ्रांति—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) भ्रांति का न होना। स्थिरता। श्रचंचलता। (२) भ्रम का श्रभाव। भृत चूक का न होना।

ग्रमंगल-वि॰ [सं॰] मंगलंशून्य । श्रशुभ ।

संज्ञा पुं० (१) श्रकल्याया । दुःख । श्रश्चम । (२) रेंड् का पेड़ । ग्रमंद्-वि० [सं० ] (१) जो धीमा न हो । तेज़ । (२) उत्तम । श्रेष्ठ । स्वच्छ । सुंदर । भला । (३) उद्योगी । कार्य-कुशला । चलता-पुरज़ा ।

संज्ञा पुं० वृत्त । पेड़ ।

ग्रम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बीमारी का कारण। (२) बीमारी। रोग। ग्रमचूर-संज्ञा पुं० [हि० श्राम + चूर ] सुखाए हुए कचे श्राम का चूर्ण। पिसी हुई श्रमहर।

अमड़ा—संज्ञा पुं० [सं० श्राह्मात, पा० श्रंबाड़ ] एक पेड़ जिसकी पित्तर्यां शरीफे की पित्तयों से छे।टी श्रीर सीकों में लगती हैं। इसमें भी श्राम की तरह मीर श्राता है श्रीर छे।टे छे।टे खट्टे फल लगते हैं जो चटनी श्रीर श्रचार के काम में श्राते हैं। श्रमारी।

अप्रत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मत का अभाव। असम्मति। (२) रोग। (३) मृत्यु।

श्रमत्त⊸वि॰ [सं॰ ] (१) मदरहित। (२) विना धमंड का। (३) शांत।

ग्रमदन-कि॰ वि॰ [ भ॰ ] जान बूभ कर । इच्छापूर्वक । ग्रमधुर-वि॰ [सं॰ ] कटु । श्ररुचिकर ।

संज्ञा पुं० संगीत-शास्त्र के श्रनुसार बांसुरी के सुर के छः देशों में से एक ।

ग्रामन—तंज्ञा पुं० [ प्र० ] शांति । चैन । घाराम । इतमीनान । रज्ञा । बचाव ।

या०-अमन चैन। अमन श्रामान।

ग्रमनस्क-वि॰ [सं॰](१) मन वा इच्छा से रहित। उदासीन। (२) उदास। श्रनमना।

अमिनिया\*-वि० [सं० च + मल, अयवा कमनीय ] शुद्ध । पवित्र । श्रद्धता । श्रामनैक-संज्ञा पुं० [सं० श्राम्मायिक := वंश का। श्रथवा सं० श्राहमन्, प्रा० श्रपमा, हिं० श्रपना सं श्रपनिक ] (१) श्रवध में एक प्रकार के कारतकार जिन्हें कुलपरंपरा के कारण लगान के संबंध में कुछ विशेष श्रधिकार प्राप्त रहते हैं। (२) सरदार। हक्दार। वावेदार। श्रधिकारी। उ०—जेठे पुत्र सुभट छृबि छाथे। नाम सारवाहन जे गाये। जानि छुद्ध श्रमनैक श्रदाये। खेल हार ता समय पठाये।—लाल। (३) श्रधिकार जतानेवाला। ढीठ। साहसी। उ०—(क) दौरि द्धिदान काज ऐसी श्रमनैक तहां श्राली बनमाली श्राह बहियां गहत है।—पद्माकर। (ख) श्रानि कढ़यो एहि गैल भट्ट बजमंडल में श्रमनैक न श्रीर है। देखत रीकि रहीं सिगरी मुख माधुरी के। किंदु नाहिन छोर है। चेलत रीकि रहीं सिगरी मुख माधुरी के। किंदु नाहिन छोर है। —चेती। (ग) जाति हैं। गोरस बचन को बज वीथिन धूम मची चहुँ घातें। बाल गोपाल सबै श्रमनैक हैं फागुन में बचे हैं री कहां तें १।—चेनी।

श्रमर-वि० [सं० ] जो मरे नहीं । चिरजीयी ।
संज्ञा पुं० [सं० ] [स्था० प्रमरा, प्रमरा ] (१) देवता । (२)
पारा । (३) हक जोक का पेक । (४) प्रमरकोश । (४) लिंगानुशासन नामक प्रसिद्ध कोश के कर्जा श्रमरसिंह । (६) मरुद्गयों में से प्क । उनचास पवनें में से प्क । (७) विवाह के
पहिले वर कन्या के राशिवर्ग के मिद्धान के लिये नक्जों का
एक गया जिसमें ये नक्ज होते हैं—श्रिक्षनी, रेवती, पुष्य,
स्वाती, इस्त, पुनर्यसु, श्रनुराधा, मृगशिरा क्रीर श्रवया ।

समरकंटक-संज्ञा पुं० [सं० न्नाधकृट ? ] वि'ध्याचल पहाड़ पर एक जैंचा स्थान जहां से सोन स्मीर नर्मदा नदियां निकलती हैं। यह हिंदुस्मां के सीधों में से हैं। यहां प्रतिवर्ष शिवदर्शन के निमित्त धूमधाम का मेला होता है।

त्रामरस्त्र\*—तंज्ञा पुं० [सं० अमर्प = क्रीध ] [स्वी० अमरखी ] (१) क्रीध । क्रीप । गुस्सा । रिस । (२) रस के अंतर्गत ३३ संचारी भावों में से एक । दूसरे का श्रद्धंकार न सहकर उसके नष्ट करने की इच्छा ।

ग्रामरक्षी\*—वि० [ हिं० प्रमारख ] क्रोधी । श्रुरा माननेवाला । दुःखी होनेवाला ।

श्रमरणा—तंजा पुं० ितं० | श्रमरता । मृत्यु का श्रभाव । वि० मरणरहित । श्रमर । चिरजीवी ।

श्रमरता—संज्ञा स्त्री० [सं०](१) मृत्यु का श्रभाव । चिरजीवन । (२) देवत्व ।

ग्रामरत्व-संशा पुं० [सं०] (१) श्रमरता । चिरजीवन । (२) देवत्व ।

ग्रमरदारु-संज्ञा पुं० [सं०] देवदार का पेड़ ।

समरनाथ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) इंद्र। (२) काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से ७ दिन के मार्ग पर हिंदुओं का एक सीर्थ। यहाँ श्रावया की पूर्गिमा की बर्फ़ के बने हुए शिवलिंग का दर्शन होता है। (३) जैन लोगों के ३८ वें तीर्थकर।

ग्रमरपस्तक-संज्ञा पुं० | रां० अभरपत्त | पितृपत्त । द०-समय पाइ के जगत है, नीचहु करन गुमान । पाय शमरपस्त द्विजन लों, काग चहुँ सनमान ।-रसनिधि ।

ग्रमरपति-संज्ञा पुं० [सं० ] इंद्र ।

ग्रमरपद-संज्ञा पुं० [सं०] मोच। मुक्ति।

ग्रमरपुर—संज्ञा पुं० [ सं० ] | स्त्रां० अमरपुरा | श्रमरावती । देवताश्रों का नगर ।

अमरपुष्पक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कल्प-मृत्ता । (२) काँस का पाथा । (३) तालमखाना । (४) गोल्ल्स ।

अमरबेळ-संज्ञा पुं० िसं० शंगरतको े एक पीक्षी सता वा बीर जिसमें जड़ श्रीर पिलयाँ नहीं होती । यह जता जिस पेड़ पर चढ़ती हैं उसके रस से बपना परिपोपया करती हैं श्रीर उस यूच को निर्वेज कर देती हैं। इसमें सफ़ेद फूल जगते हैं। वैद्य इसे मधुर-पित्त-नाशक श्रीर वीर्य-वर्ज़क मानते हैं। आकाश-बीर । श्रंतरवाही ।

ग्रमररत्न-संगा पुं० | सं० | स्फटिक । बिलीर ।

ग्रमरराज-संज्ञा पुं० | सं० | इंव ।

ग्रमरलोक-एंशा पुं० | सं० | इंद्रपुरी । दंवलोक । स्यर्ग ।

समरघर-संशा पुं० | सं० | देवताओं में श्रेष्ठ हंद्र । उ० - स्विताति मिलति तिनको नरपति सो । जिमि वर देत समरवर रति सो ।—नोपाल ।

ग्रमरवाही-संज्ञा स्था० | सं० पंबरताता | समरवेखा । सासारा-वेंबर । समरवेतिया ।

अमरस-संज्ञा पुं० िर्हि० आम + रस | निकोड़ कर सुखाया हुआ श्राम का रस जिसकी मोटी पर्स बन जाती है। अमावट।

ग्रमरसी-वि० िं० भामरस | श्राम के रस की तरह पीला ! सुनहता । यह रंग एक छुटांक हलदी भीर माशो चूना मिला कर बनता है ।

त्रसरा—संज्ञा स्त्रं। | सं० ] (१) तृब । (२) गुर्च । शिक्षोय । (३) संहुद । धृहर । (४) नीली केयल । बदानील का पेद । (४) चमड़े की मिल्ली जिसमें गर्म का बचा लिपटा रहता है । धाँवर । जरायु । (६) नाभि का नाल जो नव-जात यचे को लगा रहता है । (७) इंद्रायया । (८) वरियारा । बरगद की एक छोटी जंगली जाति । (३) घीकार । (१०) इंद्रपुरी ।

संज्ञा पुं० दे० "श्रमका"।

अमराई— संशा स्रो० | सं० भाष्ट्राजि ] साम का बाग । साम की बारी ।

ग्रमरालय-संशा पुं० [सं०] देवताओं का स्थान । स्वर्ग । इंद्रक्षोक। अमराव—\* † [सं० प्राव्रराजि, हिं० अमराई] आम की बारी। स्थाम का बगीचा। अमराई।

ममरावती-संज्ञा श्ला० । संव । देवताश्रों की पुरी । इंद्रपुरी ।

अमरी—संज्ञा क्षी० [सं०] (१) देवता की खी। देवकन्या। देवपत्ती। (२) एक पेड़ जिससे एक प्रकार की चमकीली गोंद निकलती हैं। इस गोंद को सुगंध के लिये जलाते हैं ब्रोर संथाल लोग इसे खाते भी हैं। इसकी छाल से रंग बनता है ब्रोर चमड़ा सिकाया जाता है। इसकी लकड़ी मकान, छकड़े श्रीर नाव बनाने तथा जलाने के काम में भी श्राती है। इसकी डालियों में से लाही भी निकलती है श्रीर पत्तियों पर सिंहभूम श्रादि स्थानों में टसर रेशम का कीड़ा पाला जाता है। सज । सग । श्रासन । पियासाल ।

श्चमर-संज्ञा पुं० सं० ] एक राजा जिसने 'श्रमरु-शतक' नामक श्टांगार का ग्रंथ बनाया था।

अमरु—संज्ञा पुं० [अ० अहमर = लाल ?] एक रेशमी कपड़ा जो काशी में बुना जाता है।

अमरुत—संशा पुं० [सं० अधन (फल)] एक पेड़ जिसका घड़ कमज़ोर, टहनियाँ पतली और पत्तियाँ पाँच या छुः अंगुल लंबी
होती हैं। इसका फल कच्चे पर कसैला और पकने पर मीटा
होता है और उसके भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं। यह
फल रेचक होता है। पत्ती और छाल रंगने तथा चमड़ा
सिमाने के काम में आती है। इसकी पत्ती के काढ़े से कुछा
करने से दाँत का दर्द कम होता है। मदक पीनेवाले इसकी
पत्ती को अफीम में मिला कर मदक बनाते हैं। किसी किसी
का मत है कि यह पेड़ अमरीका से आया है। पर भारतवर्ष में कई स्थानों पर यह जंगली होता है।

पर्याo—(मध्य भारत श्रीर मध्य प्रदेश में) जाम-विही । (बंगाल में) प्यारा। (दिश्वाया में) पेरूफल। पेरूक। (नेपाल तराई में) रूबी। (श्रवध में) सफरी। श्रमरूद। (तिर्हुत में) लताम।

श्रमरेश-संज्ञा पुं० [सं०] देवताश्रों का राजा। इंद्र।

ग्रमरेश्वर-संज्ञा पुं० [सं०] देवताओं का राजा। इंद्र।

ग्रामरैया-‡ संज्ञा श्री० दे० ''ग्रमराई ।''

श्चमिद्देत-विंा सं ] (१) जिसका मर्दन न हुश्चा है । जो मला न गया हो । बिना मलादला । जो गिँजा मिँजा न हो । (२) जो दबाया वा हराया न गया हो । श्रपराभूत । श्वपराजित ।

ग्रमर्योद्-वि॰ [सं॰] (१) मर्यादाविरुद्ध । श्रन्यवस्थित । बेकायदा ।

(२) बिना मर्य्यादा का । श्रप्रतिष्ठित ।

ग्रमयोदा-संज्ञां स्त्रा॰ [सं॰] श्रप्रतिष्ठा । बेङ्ज्ज़ती ।

स्मापे—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० क्षमार्षित, श्रमार्षि ] (१) क्रोध । रिस । (२) वह क्षेष वा दुःख जो ऐसे मनुष्य का कोई श्रपकार न

कर सकने के कारण उत्पन्न होता है जिसने अपने गुणों का तिरस्कार किया हो। (३) असहिष्णुता। असमा। ग्रमर्षेण्-संज्ञा पुं० [सं०] क्रोध । रिस । श्रसहिष्णुता । ग्रमर्षी -वि० [सं० श्रमर्षिन्] क्षिण श्रमर्षिणी ] क्रोधी । श्रमहनशील । जल्दी बुरा माननेवाला ।

ग्रमल-वि॰ [सं॰] (१) निर्मल। स्वच्छ। (२) निर्दोष। पापशूच्य। संज्ञा पुं॰ [सं॰] ग्रभ्नक। ग्रवरक।

संज्ञा पुं ० [ त्र ० ] (१) व्यवहार । कार्य । त्राचरण । साधन ।

क्रि० प्र0-करना।-होना।

या ० — श्रमलदरामद = कार वाई ।

(२) अधिकार। शासन। हुकूमत।

या०-अमलदख्ल । अमलदारी ।

(३) नशा ।

या०-श्रमलपानी = नशा व्गैरा।

(४) श्रादत। बान। देव। व्यसन। बत।

क्रिं प्र0—पड़ना । उ०—(क) श्रानँदकंद चंद मुख निसि दिन श्रृवलोकत यह श्रमल परथो । सूरदास प्रभु सों मेरी गति जनु लुब्धक कर मीन तरथो ।—सूर । (ख) जसुमित-सुति सुंदर तन निरिल हों लुभानी । हिर दरसन श्रमल परथो लाज न लजानी ।—सूर ।

(१) प्रभाव । श्रसर । उ०—श्रभी दवा का श्रमल नहीं हुश्रा है। (६) भोगकाल । समय । वक्त । उ०—श्रब चार का श्रमल है ।

ग्रमलता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) निर्मेवता । स्वच्छता । (२) निर्देषता ।

अमलतास—संज्ञा पुं० [सं० अम्ल] एक पेड़ जिसमें डेढ़ दो फुट लंबी गोल गोल फिलयां लगती हैं। पित्तयां इसकी सिरिस के समान श्रीर फूल सन के समान पीले रंग के लगते हैं। फिलयों के जपर का खिलका कड़ा श्रीर भीतर का गृदा अफीम की तरह चिप चिपा, खाने में कुछ मिटास लिए खटा श्रीर कडुशा श्रीर बहुत दस्तावर होता है। इसके फूलों का गुलक़ंद बनता है जो गुलाब के गुलकंद से श्रधिक रेचक होता है। इसके बीजों से के कराई जाती है।

पर्या०-- श्रारम्बध । घनबहेड़ा । किरवरा ।

ग्रमलतासिया-वि॰ [हिं॰ श्रमलतास ] श्रमलतास के फूल के समान हलके पीले रंग का । हलका पीला । गंधकी ।

अमलदारी—संज्ञा स्त्रीं ० [ अ० ] (१) अधिकार । दख़ला । (२) रहेलखंड में एक प्रकार की कारतकारी जिसमें असामी के पैदावार के अनुसार लगान देनी पड़ती है । कनकृत ।

ग्रमलप्टा-संज्ञा पुं० [ ग्र० श्रमल + हिं० पहा ] वह दस्तावेज़ वा श्रधिकार-पत्र जो किसी प्रतिनिधि वा कारिंदे को किसी कार्य्य में नियुक्त करने के लिये दिया जाय।

अमलबेत-संज्ञा पुं० [सं० अम्बवेतस्] (१) प्रक प्रकार की बाता जो पश्चिम के पहाड़ों में होती है और जिसकी सूखी हुई टहनियां बाज़ार में बिकती हैं। ये खटी होसी हैं झीर चूरण में पढ़ती हैं। (२) एक मध्यम झाकार का पेड़ जो बाग़ों में जगाया जाना है। इसके फूल सफ़ेद और फल गोल खर-बूज़े के समान पकने पर पीले और चिकने होते हैं। इस फल की खटाई बड़ी तीक्ष्ण होती है। इसमें सुई गल जाती है। यह अग्निसंदीपक और पाचक है, इस कारण चूरण में पड़ता है। यह एक प्रकार का नींबु है।

ग्रमलमार्गा-संज्ञा पुं० [सं०] स्फटिक। बिह्लोर।

श्चमला—संज्ञा स्त्रीः [संव] (१) सस्मी। (२) सातला युक्त। (३) पताला-श्चांवला।

संज्ञा पुं० [सं० प्रामलक | श्रांवला ।

संज्ञा पुं० [ ५० ] कार्याधिकारी । कर्माचारी । कचहरी वा वफूर में काम करनेवाला ।

था०-श्रमकाफ़ैका - कनहर्य के कम्भेचार।।

ग्रामली-पि० पि० (१) श्रमल् में श्रानेवाला। ब्यावहारिक।

(२) श्रमल करनेवाला । कर्मण्य । (३) नरोयाज़ । संज्ञा श्लां । तं प्रिम्लका । (१) हमली । (२) एक स्ताड़ी-दार पेड़ जो हिमालय के दिख्या गढ़वाल से श्रासाम तक होता है । करमई । गोरूबटी ।

स्मात्यूक—संज्ञा पुं० [सं० लम्स ] एक पेड़ जो स्रफ्गानिस्तान, बिल् चिस्तान, इज़ारा, काश्मीर स्रोर पंजाय के उत्तर हिमा-खय की पष्टादियों पर होता है। इसमें से यहुत सा रस बहुता है जो जम कर गोंद की तरह हो जाता है। इसका फ्खा ताज़ा स्रोर स्था दोनों खाया जाता है। स्खा फल काबुकी स्रोग खाते हैं। इसे मलुक भी कहते हैं।

श्रमस्टोनी—संज्ञा ईं। ि सं० श्रम्बर्धाणी नेतियां घास । नेति । इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी श्रोर मोटे दल की तथा खाने में खड़ी होती हैं। लोग इसका साग बना कर खाते हैं जो श्रमिवर्ड्क होता है। कहते हैं कि इसके रस से धतूरे का विष उत्तर जाता है। यह बड़ी पत्तियों का भी होता है जिसे 'कुलफा' कहते हैं।

श्रमह्नक ं—वि० [ २० मुतलक] विलकुल । प्रा प्रा । समृचा। ज्यों का स्यां।

स्मास-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काला। समय। (२) रोग। वि० निर्वोध। सञ्चानी।

समस्तुल-संज्ञा पुं० [देग०] एक पसवा पेड़ जिसकी हातियां नीचे की कोर फ़ुकी होती हैं और जो दिख्या में कोक्या, कनारा और कुर्ग के जंगकों में होता है। नीकगिरि पर यह बहुता-यत से होता है। इसका फल खाया जाता है और गोब्धा में जिदाब के नाम से बिकता है। पर यह बृक्त उस तेला के कारण स्विक मसिद्ध है जो उसके बीज से निकाला जाता है। बाबारों में यह तेला जमी हुई सफेद लंबी पत्तियों वा टिकियों के रूप में मिसता है जो साधारण गर्मी से पिछल जाती हैं। यह वर्द्धक धार संकोचक समका जाता है तथा सूजन भादि में इसकी मालिया हाती है। मरहम भी इससे बनाते हैं।

ग्रमहर-संज्ञा स्त्री व िरं व श्राम | छिले हुए कक्षे श्राम की सुखाई हुई फांक । यह दाल श्रीर तरकारी में पड़ती हैं । इसे इट कर श्रमधूर भी बनाते हैं ।

ग्रमहल- \* संज्ञा पुं० [सं० म = नहीं + म० महल ] बिना घर का। श्रानिकेत । जिसके रहने का कोई एक स्थान न हो। ज्यापक । उ० — श्रंबरीय श्रीर याग जनक जड़ शेष सहस्त मुख पाना। कहाँ लीं गनीं श्रमंत कोटि सी श्रमहल महल दिवाना। — कबीर।

ग्रमांस-वि० | डि० ] दुवला । मांसहीन ।

ग्रमा—संजा श्रा० [रा०] (१) श्रमावास्या। (२) श्रमावास्या की कला। म्कंदपुराया के श्रनुसार चंद्रमा की सोलहवीं कला जिसका चय श्रीर उदय नहीं होता। (३) घर। (४) मस्ये लोक। इह लोक। (४) चापायों की श्रांख पर की वनारी जो श्रमुभ समभी जाती है।

अमाधीत-संजा पुं० । १ । एक प्रकार का धान जो अगहन में तैयार होता है।

यमाताना \*- कि० सं० [ सं० आमंत्रण ] धाम दित करना । जिमंत्रण देना । स्थोता देना । आह्वान करना । बुलाना । उ० -- चैकि परीं सब गोकुल नारि । भली कही सब ही सुधि भूली तुमहि करी सुधि भारि । कह्यों महिर सीं करी चढ़ाई हम अपने घर जात । तुमहूं करी भोग सामग्री कुल देवता धमाति । जसुमित कह्यों अकेली हैं। मैं तुमहूं संग मोहि देशों । सूर हँसित वजनारि महिर सों ऐहें सांच पर्ताजा ।

ग्रमास्य-भंजा पुं० [सं०] मंत्री । बज़ीर ।

ग्रमात्र-वि० [सं०] मात्रारहित । बेहद् । अपरिमित ।

ग्रमान-निः । संः ] (१) जिसका मान वा ग्रंताज न हो । अपरि
मितः । परिमाण्यरितः । इयसाश्रूच्य । उ०—माया, गुन,

शानातीत, अमाना वेद पुरान भनेता ।—तुस्ति ।

(२) वेहद । बहुतः उ०—आकाश विमान धमान छुपे । हा हा

सव ही यह शब्द रये ।—केशव । (६) गर्वरित निरिभमान । सीधा सादा । ३० सदा रामप्रिय होहु तुम, गुभ

गुण भवन धमान । कामरूप इच्छा मरन, शान विशाग
निधान ।—तुस्ति । (५) मानश्रूच्य । अप्रतिष्ठित । अनाहत ।

तुच्छ । आस्माभिमान रहित । ४० —(क) अगुन अमान जान

तेहि, दीन्द पिता बनवास । सो दुख धर युवती विश्व, पुनि

निशि दिन मम श्रास ।—तुस्ति । (स) अगुन अमान मातु

पितु हीना । उदासीन सब संश्यक्षीना ।—तुस्ति ।

संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) रत्ना । बचाव । (२) शरगा । पनाह । अभानन—संज्ञा र्स्ना० [ अ० ] (१) अपनी वस्तु को किसी दूसरे के पास नियत वा श्रनियत काल तक के लिये रखना । (२) वह वस्तु जो दूसरे के पास किसी नियत वा श्रनियत काल के लिये रख दी जाय । थाती । धरोहर । उपनिधि ।

अमानतदार—संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जिसके पास कोई चीज़ श्रमा-नत रक्खी जाय । धरोहर रखनेवाला ।

अमाना-कि॰ अ॰ [सं॰ आ = प्रा प्रा + मान = माप ] (१) प्रा प्रा भरना। समाना। फ्रँटना। उ॰—इस बरतन में इतना पानी नहीं अमा सकता। (२) फूलना। उमड़ना। इतराना। उ॰—कहा तुम इतनिह को गर्वानी। जोवन रूप दिवस दस ही को ज्यों शुँगुरी को पानी। करि कलु ज्ञान, अभिमान जान दें हैं कैसी मति ठानी। तन धन जानि जाम जुग छाया भूजति कहा स्रमानी।—सूर।

| तंशा पुं० | तं० श्रयन | व्यक्षार का मुँह । श्रव की कोठरी का द्वार । श्राना ।

अमानी-वि० सि० श्रमानित् ] निरिभमान । घमंडरिहत । श्रह'-कारशूच्य । उ०-मोरे प्रौढ़-तनय-सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास श्रमानी ।--तुलसी ।

संज्ञा श्लां विष्यात्मन् ] (१) वह भूमि जिसका ज़मीदार सरकार हो श्लोर जिसका प्रबंध उसकी श्लोर से ज़िले का कलक्टर करें। ख़ास। (२) ज़मीन वा कोई कार्य्य जिसका प्रबंध अपने ही हाथ में हो, ठेके पर न दिया गया हो। (३) खगान की वस्तूली जिसमें बिगड़ी हुई फ़सल का विचार करके कुछ कमी की जाय।

| पंजा स्त्री ० [ पं० ग्र + हिं० मानना ] मनमानी व्यवस्था । श्रपने मन की कार्रवाई । श्रंधेर ।

ग्रमानुष-वि० [सं०] (१) मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर का। जो मनुष्य से न हो सके। उ०-सकता श्रमानुष करम तुम्हारे। केवल कै।सिक कृपा सुधारे।—तुलसी। (२) मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध। पाशव। पैशाचिक।

संज्ञा पुं० (१) मनुष्य से भिन्न प्राया। (२) देव। देवता। (३) राषसः।

ग्रमानुषी—वि० [सं• श्रमानुषीय] (१) मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध । पाशव। पैशास्त्रिक । (२) मानवी शक्ति के बाहर का । श्रवीकिक । ग्रमाप—वि० [सं०] (१) जिसके परिमाण का श्रंदाज़ा न हो सके । श्रपरिमित । (२) बेहद । बहुत ।

द्मारा\*-वि॰ दे॰ ''अमाया''।

समाया-वि०[सं०](१) मायारहित । निर्लिश । (२) निःस्तार्थ । निष्कपट । निरक्कृत । उ०—जो मोरे मन वच श्ररु काया । प्रीति राम-पद-कमल श्रमाया ।—सुत्तसी ।

समार |-संज्ञा पुं० [ फ़ा० श्रंबार ] (१) श्रक्ष रखने का घेरा । श्ररहर

के सूखे डंडबों वा सरकंडों की टट्टी गाड़कर बनाया हुन्रा घेरा जिसे ऊपर से छा देते हैं, श्रीर जिसमें नीचे ऊपर भुस देकर बीच में श्रनाज रखते हैं। (२) श्रमड़ा।

ग्रमारग\*-संज्ञा पुं० दे० ''ग्रमार्गं''।

ग्रमारी—संज्ञा स्त्री० [ ग्र० ] हाथी का छायादार वा मंडपयुक्त हैोदा । ग्रमार्ग—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुमार्ग । कुराह । (२) बुरी चाल । दुराचरण ।

श्रमार्जित-वि॰ [सं॰] (१) जो धोकर शुद्ध न किया गया हो। श्रस्वच्छ। (२) जिसका संस्कार न हुश्रा हो। बिना शोधा हुश्रा। बिना सुधारा हुश्रा।

अमाल-संज्ञा पुं० [ अ० अमल ] स्त्रमल रखनेवाला । हाकिम । शासक । उ०-पैज प्रतिपाल, भूमिभार को हमाल, चहुँ चक्क को अमाल, भयो दंडक जहान के। --भूषण ।

ग्रमालनांमा—संज्ञा पुं० [ ग्र०] (१) वह पुस्तक वा रिजस्टर जिसमें कर्मचारियों की भली वा बुरी कार्रवाइयां दर्ज की जाती हों। (२) कर्मपुस्तक। कर्मपत्र। मुसलमानी मत के श्रनुसार वह पुस्तक जिसमें प्राणियों के श्रम श्रीर श्रश्चम कर्म क्यामत में पेश करने के लिये नित्य दर्ज किए जाते हैं।

श्रमावट—संज्ञा श्ली० [सं० त्राष्ट्र, हिं० त्राम — सं० त्रावर्त, प्रा० त्रावह]
(१) श्राम के सुखाए हुए रस के पर्त वा तह । विशेष पके श्राम के निचोड़ कर उसका रस कपड़े पर फैला कर सुखाते हैं। जब रस की तह सुख जाती है तब उसे लपेट कर रख लेते हैं। (२) पहिना जाति की एक मझ्ली।

ग्रमावड्-वि॰ [ ? ] शक्तिशाली । ज़ोरावर ।—डिं॰

ग्रमावना \*-कि॰ त्र॰ दे॰ ''ग्रमाना''।

ग्रमावस—एंज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''श्रमावास्या''।

अप्रमावास्या—संज्ञा स्त्री० [सं०] कृष्ण पत्त की श्रंतिम तिथि । वह तिथि जिसमें सूर्य श्रोर चंद्रमा एक ही राशि के हेाँ ।

ग्रमावस्या-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''श्रमावास्या''।

ग्रमाह—संज्ञा पुं० [सं० त्रमांस ] [वि० त्रमाही ] नेत्र-रोग विशेष । श्रांख के डेले से निकला हुन्ना लाल मांस । नाखूना ।

ग्रमाही-वि० [ हिं० श्रमाह ] श्रमाह रोग-संबंधी।

ग्रमिट-वि॰ [सं॰ ग्र॰ = नहीं + मृज् = नब्द होना श्रयवा श्र = नहीं + मर्स्य = मरनेवाला] (१) जो न मिटे। जो नष्ट न हो। नाशहीन। 'स्थायी। (२) जो न दले। जिसका होना निश्चित हो। श्रदल। श्रवश्यंभावी।

अमित-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसका परिमाण न हो। अपरिमित। बेहद। असीम। (२) बहुत अधिक। (३) केशव के अनुसार वह अर्थालंकार जिसमें साधन ही साधक की सिद्धि का फल भोगे। जैसे—'दूती नायक के पास नायिका का सँदेसा लेकर जाय, परंतु वहाँ जाकर स्वयं उससे प्रीति करते।' दे०— आनन सीकर सीक कहा ? हिय तो हित ते अति आतुर आई। फीको भया मुख ही मुख राग क्यों ? तेरे पिया बहु बार बकाई। प्रीतम को पट क्यों पत्तरघो ? श्रक्ति केवल तेरी, प्रतीति की स्याई। केशव नीके ही नायक सें। रिम नायिका बातन ही बहराई।—केशव।

थै। - अमित विक्रम । अमितोजस । श्रमिताशन ।

म्रामिताशन—वि॰ [सं॰] जो सब कुछ खाय। जिसके खाने का ठिकाना न हो।

संज्ञा पुं० श्रक्ति । श्राग ।

श्रामित्र-विवृ[संव] (१) जो मित्र न हो। शत्रु। वैरी। (२) विना मित्र का। जिसका कोई दोस्त न हो। श्रमित्रक।

श्रमिय\*-तंशा पुं० [ तं० अमृत, प्रा० श्रमिश्र ] श्रमृत ।

ग्रामिलः कि । सं व्याप्य । उ० निलना । (१) न मिलने मेग्य । ग्राप्य । उ० निलट ग्रमिल वह नुम्हें मिलिबे की जक, कैसे के मिलाऊँ गति मोपे न विहंग की । केशव । (२) बेमेल । बेजोड़ । ग्रामिल । ग्रसंबद्ध । (१) भिन्न-वर्गीय । जो हिला मिला न हो । जिससे मेल जोल न हो । उ० हरिष न बोली लिख लान, निरिप ग्रमिल सँग साथ । ग्रांखिन ही में हँसि घरगो, सीस हिये पर हाथ । जिहारी । (४) जमझ खामझ । जंची नीची । उ० ग्रामिल सुमिल सीड़ी मदन-सदन की कि जगमगें पग जुग जेहरि जराय की । केशव ।

यमिलतास-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रमलतास''।

श्रमिस्ठणही—संज्ञा स्त्री० [हिं० श्रमित + पट्टी == जीड़] सिखाई वा सुरपन का एक भेद । चौड़ी तुरपन ।

भामिलित-वि० [सं०] न मिला हुआ। अलग । प्रथक् । जुदा । भामिलिया पाट-संज्ञा पुं० [हि० श्रीमली = इमिली + पाट करेशम] पुक प्रकार का पट वा पटसन ।

श्रामिली-संज्ञा स्ना॰ दे॰ "इमली"।

स्मिश्रया-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० श्रामिश्रत] मिलाबट का समाव। समिश्र राश्चि-संज्ञा स्त्री० [सं०] गयित में वह राशि जो एक ही एकाई द्वारा प्रगट की जाती है। एकाई। १ से ६ तक की संख्या।

स्रामिश्रित-वि० [सं०] (१) न मिला हुसा। जो मिलाया न गया हो। (२) जिसमें कोई वस्तु मिलाई न गई हो। बेमिला-वट। ख़ालिस। शुद्ध। प्रथक्भूत।

क्रामिष-लंशा पुं० [सं०] (१) स्वतं का सभाव । बहाने का न होना। (२) दे० 'स्रामिष'। , वि. शिरक्षका। जो हीसेबाज़ न हो। अर्मा\*-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''असिय''।

त्रमीकरक्र—संशा पुं० िसं० अस्तकर वे अमृतांशु । चंद्रमा । त्रमीतक्र—संशा पुं० | सं० आभन्न, प्रा० अभित्त | जो मित्र न हो । शत्रु । वेरी । उ०——पावक तुस्य अमीतन को भयो मीतन को

भयो धाम सुधा को ।-भूपरा।

अमीन-संज्ञा पुं० िश्र० वह श्रदालती कर्म्मचारी जिसके सुपुर्द बाहर का काम हो, जैसे मोके की सहकीकात करना, जमीन नापना, बटवारा करना, डिगरी का श्रमल दरामत कराना, इत्यादि।

ग्रमीर—संज्ञा पुं० | १० | (१) कार्य्याधिकार रखनेवाला । सरदार । (२) धनाक्य । दीलतमंद । (३) उदार । (४) अफृगानिस्तान के राजा की उपाधि ।

अमीराना—वि० [ भ० | भ्रमीरों के ढंग का। जिससे भ्रमीरी प्रगट हो।

ग्रामीरी-संज्ञास्त्री० [४०] (१) धमास्यता। दीवातमंदी। (२)

वि॰ समीर का सा। श्रमीर के वेग्य । जैसे समीरी ठाउ । स्रमीय-संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) पाप। (२) दुःख। (३) रेगा। समुक-वि॰ [सं॰] फर्बां। ऐसा ऐसा।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग किसी नाम के स्थान पर करते हैं। जब किसी वर्ग के किसी एक व्यक्ति वा वस्तु को निर्दिष्ट किए बिना काम नहीं चल सकता है तब किसी का नाम न लेकर इस शब्द को लाते हैं। जैसे, 'यह महीं कहना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें।'

अप्रमुक्त-वि॰ िसं० ] (१) जो मुक्त वा बंधनरहित न हो। बद्ध । (२) जिसे छुटकारा न मिला हो। जो फँसा हो। (३) जिसका मोच न हुआ हो।

अप्रमुग्ध्य—वि० [सं० ] (१) जो सुग्ध वा मोहित न हो। (२) जितेंद्रिय । विश्क्त । (३) चतुर ।

त्रामुत्र-संशा पुं० सिं० ) वह स्रोकः । परस्रोकः । अन्यांतरः । या ०---इहामुत्रः ।

बामुष्य-वि॰ [सं॰ ] प्रसिद्ध । विक्यात । मराहूर । या॰---बमुख्यपुत्र = प्रसिद्धवंश में उत्पन्न । कुर्तान ।

श्रामुक-वि० [सं०] (१) जो गूँगा न हो। (२) बोखनेवासा। वक्ता। (१) चतुर। प्रवीया।

कामूद्ध-वि० [सं०] (३) जो मूर्खं म हो । चतुर । (२) विद्वास् । पंकित ।

समूर्त-नि [ र्स ) मृतिरहिता । निराकार । सवयवशूरमा ।

संशा पुं• (१) परमेश्वर । (२) बातमा । (३) जीव । (४) कावा । (१) विशा । (१) बाकाश । (७) बायु । ग्रम् निं-वि॰ [सं॰ ] मूर्त्ति रहित । निराकार । ग्रम् तिमान-वि॰ [सं॰ ] (१) निराकार । मूर्ति रहित । (२) श्रप्रत्यत्त । श्रगोचर ।

अप्रमूळ-वि० [सं०] जिसका मूल न हो। बेजड़ का। संज्ञा पुं० सांख्य के श्रनुसार प्रकृति का एक नाम।

ग्रामूलक-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसकी कोई जड़ न हो। निमूँख। (२) श्रसत्य। मिथ्या।

ग्रमृत्य-वि॰ [सं॰] (१) जिसका मुख्य निर्धारित न हो सके। श्रन-मोल । (२) बहुमुल्य । बेशकीमत ।

ग्रमृत—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह वस्तु जिसके पीने से जीव श्रमर हो जाता है । पुराग्यानुसार यह समुद्र-मथन से निकले हुए १४ रक्षों में से माना जाता है। सुधा। पीयूष। निर्जर। (२) जल। (३) घी।(४) यज्ञ के पीछेकी बची हुई सामग्री। (४) श्रम्ञ। (६) मुक्ति। (७) दूध। (८) श्रीपथ। (६) विष। (१०) बङ्गनाग। (११) पारा (१२) धन। (१३) सोना। (१४) हुच पदार्थ। (१४) वह वस्तु जो बिना माँगे मिले। (१६) सुस्वादु व्रव्य। मीठी वा मधुर वस्तु।

ग्रामृतकर-संज्ञा पुं० [सं०] जिसकी किरणों में श्रमृत रहता है। चंद्रमा।

ग्रम्हतकुंडली-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) एक छंद जो प्रवंगम वा चांद्रायण के ग्रंत में दें। पद हरिगीतिका के मिलने से बन जाता है। (२) एक प्रकार का बाजा। उ०—बाजत बीन रबाब किन्नरी श्रमृतकुंडली यंत्र।—सूर।

ध्रमृतगति—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण, एक जगण फिर एक नगण श्रीर श्रंत में गुरु होता है। (॥।।ऽ।॥।ऽ) इसको त्वरितगीत भी कहते हैं। उ०—निज नग खोजत हरजू। पय सित बचिम बरजू।

ग्रमृतगर्भे-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्म । ईश्वर । ग्रमृतजटा-संज्ञा श्ली० [सं०] जटामासी । ग्रमृततरंगिणी-संज्ञा श्ली० [सं०] चंद्रिका । चाँद्रनी । ग्रमृतत्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मरण का ग्रमाव । न मरना । (२) मोख । मुक्ति ।

समृतदान-संज्ञा पुं० [सं० श्रमृत + श्राधान ] भोजन की चीज़ें रखने का ढकनेदार बर्तन । एक प्रकार का डिब्रा ।

ग्रमृतद्युति-संज्ञा श्ली० [सं०] चंद्रमा । ग्रमृतद्रच-संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा की किरणा।

अमृतप्रयान्तेज्ञा द्वा (चर्चा प्रमाचित्रा कार चरणी अमृतधारा—संज्ञा द्वा (चरणो में से प्रथम चरणा में २०, दूसरे में १२, तीसरे में १६, श्रीर चौथो में म श्रवर होते हैं। उ०—सरबस तज मन भज नित प्रसु भवदुखहर्ता। सांची, श्रहहिँ प्रसु जगतभर्ता। स्वज-कुल-श्रार जगहित धरमधर्ता। रामा श्रसुर सुहर्ता।

ग्रमृत्युनि-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रमृतध्वनि"।

अमृतच्यनि—संज्ञा श्री० [सं०] २४ मात्राश्रों का एक यौगिक छंद जिसके श्रारंभ में एक देहा रहता है। इसमें देहि को मिला कर छः चरण होते हैं। श्रीर प्रत्येक चरण में भटके के साथ श्रथांत् द्वित्व वर्णों से युक्त तीन यमक रहते हैं। यह छंद प्रायः चीर रस के लिये व्यवहृत होता है। उ०—प्रतिभट उदमट विकट जहँ लरत लव्छ पर लव्छ। श्रीजगदेश नरेश तहँ श्रव्छव्छवि परतव्छ । श्रव्छव्छवि परतव्छव्छटनि विपव्छव्छय करि। स्वव्छव्छिति श्रति कितिस्थिर सुश्रमि-तिम्भय हरि। उज्मिज्महरि समुज्मिज्महरि विक्जिमज्मटपट। कुष्पप्रगट सुरूप्पप्रानि बिलुप्प्यति भट।—सुदन।

श्चमृततप-वि० [सं०] श्रमृत पान करनेवाला। संज्ञा पुं० (१) देवता। (२) विष्णु।

अमृतफल-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) नाशपाती । (२) परवल । अमृतफला-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) श्रावला । (२) श्रंगुर ।

दाल । (३) मुनका । ग्रम्मृतबंधु—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवता । (२) चंद्रमा ।

अमृतवान-संज्ञा पुं० [सं० अमृतवान्] रोगृनी हांडी। मिट्टी का रोगृनी पात्र। लाह का रैागृन किया हुआ मिट्टी का बरतन जिसमें अचार, सुरह्या, घी आदि रखते हैं।

ग्रमृतिर्ज्ञिंदु—संज्ञा पुं० [सं०] एक उपनिषद् जो ग्रंथर्ववेदीय माना जाता है।

अमृतमहळ-संशा स्त्री॰ [सं॰ ] मैसूर प्रदेश की एक प्रकार की

अमृतमूरि—संज्ञा स्री० [सं०] संजीवनी जड़ी। श्रमरमूर।
अमृतयोग—संज्ञा पुं० [सं०] फिलित ज्योतिष में एक श्रम फलदायक योग। रिववार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुध को
श्रन्तराधा, शिन को रोहिणी, सोमवार को श्रवण, मंगल को
रेवती, श्रक्र को श्ररिवनी—ये सब नचत्र अमृतयोग में कहे
जाते हैं। रिव श्रीर मंगल वार को नंदा तिथि श्रर्थात् परिवा,
षष्ठी श्रीर एकादशी हो, श्रक्र श्रीर सोमवार को मदा श्रर्थात्
द्वितीया, ससमी श्रीर द्वादशी हो, बुधवार को जया श्रर्थात् तृतीया,
श्रष्टमी श्रीर त्रयोदशी हो, गुरुवार को रिक्ता श्रर्थात् चतुर्थी,
नवमी श्रीर चतुर्दशी हो, शनिवार को पूर्णा श्रर्थात् पंचमी,
दशमी श्रीर पूर्णिमा हो, तो भी श्रमृत योग होता है। इस
योग के होने से भद्रा श्रीर व्यतीपात श्रादि का श्रश्नम प्रभाव
मिट जाता है।

ग्रमृतरिम-संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा। ग्रमृतलता-संज्ञा स्री० [सं०] गुर्चे। गिलोय। ग्रमृतलेक-संज्ञा पुं० [सं०] स्वर्गे। ग्रमृतवपु-संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा। ग्रमृतसंजीवनी-वि० स्री० दे० ''मृतसंजीवनी''। ग्रमृतसंभवा—संज्ञा श्रं । संव । गुर्च । गिलोय । ग्रमृतसार—संज्ञा पुं ० | संव ] (१) नवनीत । मक्खन (२) । घी । ग्रमृतांघस्—संज्ञा पुं ० [संव ] देवता । ग्रमृतांगु—संज्ञा पुं ० [संव ] वह जिसकी किरणों में ग्रमृत हो । चंद्रमा । ग्रमृता—संज्ञा श्लं ० [संव ] (१) गुर्च । (२) इंद्रायण । (३) मालकैंगनी । (४) श्रतीस । (४) हड । (६) लाल निसेत । (७) श्रांचला । (५)

(४) श्रतीस।(४) हड़। (६) लाल निसेतत।(७) श्रांयला।(८) दुव।(१) तुलसी। (१०) पीपल। पिप्पली।(११) मदिरा।

ग्रमृताहरण-संज्ञा पुं० [सं०] गरुड़ ।

श्रमृतेश-संज्ञा पुं० [सं० ] देवता । समृगु-वि० [सं० | धमार्जित । जो साफ न हो । जो शुद्ध न किया

समेजना\* — कि० स० | फा० घोमजन | मिलाबट होना । मिलना । प्र०—(क) रित विपरीति रची दंपति गुपति धातिः मेरे जानि मानि भय मनमथ ने जेतें । कहें पदमाकर पगी यें रस रंग जामें, खुलिंगे सुझंग सब रंगन धामे जेतें । — पशाकर । (ख) मोतिन की माल, मलमल वारी सारी सजे, मलमल जोति होति खाँदनी धामेजे में । — बेनी ।

ग्रमेठना - कि॰ स॰ दे॰ ''उमेठना''।

ग्रामेश्य-संशा पुं० | सं० | (१) श्रापवित्र बस्तु । विद्या, सङ्ग, सूत्र प्रादि । स्मृति के श्रनुसार ये चीज़ें—सनुष्य की हड्डी, शब, विद्या, मूत्र, चरबी, पसीना, श्रांस्, पीच, कफ़, सद्य, वीर्यं, रज । (२) एक प्रकार का प्रेत ।

वि॰ (१) जो बस्तु यज्ञ में काम न आ सके। जैसे, पशुकों में कुत्ता कीर अन्ते में मसूर, वर्त आदि। (२) जो यज्ञ कराने योग्य न हो। (३) अपवित्र।

भ्रमेय-वि० | सं० | (१) अपरिमाण । असीम । इयसायून्य । बेहद । (२) जो जाना न जा सके । श्रज्ञेय ।

ग्रमेली\*-वि॰ [सं० ग्रंमक्षन ] धनमिल । धसंबद्ध । श्रंडबंड । र॰--- खेलैं फाग धति अनुराग सों उमंग तें, वे गावें मन भावें तहां बचन अमेली के ।

श्रमेख \*-वि० दे० "श्रमेय"।

स्रोताञ्च-वि० [सं०] निष्फला न होनेवाला। श्रुया वा सम्यथा न होनेवाला । सम्यथं। संयुक्त । क्षस्य पर पहुँ सनेवाला। ख़ाली न जानेवाला।

स्रमाधा-रांश की० [रां०] (१) कश्यप की एक की जिनसे पत्ती उत्पन्न हुए। (२) इड़ा (३) नायविङ्गा। (४) पादर का पेड़ और फूल।

अमोच्चन-संज्ञा पुं० [सं०] बुटकारा न होना ।

#वि॰ न छूटनेवाका। इदः। ४०--मूँ दि रहे पिय प्यारी सोचन। श्रति हित बेनी उर परसाप बेष्टित सुजा अमोचन।--सूर।

ग्रमाद् \*-संज्ञा पुं० दे० "आमोद्"।

स्रमोलिया-एंशा पुं० [ भं० एमे।निया ] सासादर ।

त्रामारी—मंजा स्त्री० [ किं० आम 4 औरा (अत्य०) | (१) आम की कची फली । श्रेंबिया । (२) श्रामका । श्रम्मारी । उ० — श्रसुरपति श्रति ही गर्वे धरथो । . . . . . फला को नाम युक्तावन लागे हरि कहि दियो श्रमोरि । — सूर ।

अमालक-वि० | सं० भ - हिं० मेल | अमूल्य ।

ग्रमोलक \*-वि० | सं० गा + हिं० मेल | श्रमुल्य । बहुमूल्य । कृीमती । उ०—(क) लोभी लंपट विषयन सों हित यह तेरी निवहीं । छुंड़ि कनक मिए रत्न श्रमलोक कांच की किरच गहीं ।—सूर । (ख) पायल पाय लगी रहें, लगे श्रमो-लक लाल ।—बिहारी ।

स्रमोत्शा—संज्ञा पुं० सिं० थाम शाम का नया निकलता हुका पैथा। स्रमोही वि० सिं० थमार | (१) विरक्त । (२) निर्मोही । निष्टुर । ३० — मीत सुजान स्रमीत करें। जिन हा हा न हुजिए मोहि स्रमोही । — सानव्यन ।

क्रामाश्वा—संशा पुं० [हिं० थाम + याँथा (अस्थ०) ] (१) क्याम के रस का सारंग। यह कई प्रकार का होता है जैसे, पीखा, सुनहरा, माशी, किशमिशी, मूँगिया, इत्यादि। (२) क्रमीका रंग का कपका।

वि॰ धाम के रस के रंग का ।

श्रामाेिल्डिक्स—वि० [सं० ] (१) बिना जड़ का। निर्मुं खा। (२) वे लिर पैर का। बिना ग्राधार का। श्रयथार्थ। मिथ्या।

क्राम्मरस-संज्ञा पुं० सं० प्रमरसर ? ] श्रमृतसर का कब्तर । एक कब्तर जिसका सारा शरीर सफ़ेद और कंठ काला होता है।

द्धारमाँ—लंजा श्री० िसं० अम्बा | माता । माँ । द्धारमामा—संज्ञा पुं० [ घ० ] एक प्रकार का लाफा जिसे मुसकामान कोग बांधते हैं ।

ग्रामारी-संज्ञा क्षां० दे० "ग्रंबारी"।

श्र**म्न**⊸संज्ञा पुं० [ं त्र० ] बात । विषय । सुश्रामिला ।

त्रम्म—संज्ञा पुं० [सं०] जिह्ना से श्रनुभूत होने वाले छः रसी में सं पुका खटाई।

वि॰ खद्या। सुर्शा।

त्री अमूपंचक == मुख्य पांच प्रकार के ग्यहे फल यथा--जंबीरी नीबू; खद्दा अनार, इसकी, नारंगी, और अमलबेत ।

स्माका-संज्ञा पुं० [सं० ] साकुच वृत्ता । बढ़हर ।

बास्यिया—संज्ञा पुं० [सं०] रोग विशेष जिसमें जो कुछ मोजन किया जाता है सब पित्त के दोष से खहा हो जाता है। यह रोग रूखी, खही, कड़वी और गर्म वस्तुओं के खाने से उत्पन्न होता है। इसके खक्या ये हैं—रंगविरंग का मक उत्तरना, 'वाह, वमन, मूच्छां, हृदय में पीड़ा, ज्वर, भोजन में बादिया, खहे बकार बाना, हत्यादि।

ब्रमुचेत-संज्ञा पुं॰ दे॰ 'बमक्रवेस''।

ममुसार-संशा पुं० [सं०] (१) काँजी। (२) चूक। (३) धमक-चेत। (४) हि ताका। (४) भामकासार गंभक। ग्रमहरिद्रा-संज्ञा श्ला० [सं० ] श्रांबा हलदी।

अभ्राध्युषित (राग)—मंजा पुं० िसं० आखि का एक रोग जो अधिक खटाई खाने से होता है। इस रोग में आंखं लाल हो जाती हैं, कभी कभी पक भी जाती हैं, उन में पीड़ा होती है और पानी बहा करता है।

ग्रम्मान-वि॰ [सं॰] (१) जो उदास न हो। जो मिलन न हो। जो प्रफुछित हो। हृष्ट। प्रसन्न। बिना मुरक्ताया हुन्ना। (२) निर्मेल। स्वच्छ। साफ्।

ग्राम्लिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] इमली।

ब्रम्मोद्गार-संज्ञा पुं० [ सं० ] खट्टा डकार ।

ग्रमहोरी-संज्ञा स्त्री ० [सं० अम्भस् = जल, श्रयीत् पर्साना + श्रीरी (प्रत्य०)] बहुत छोटी छोटी फुंसियाँ जो गरमी के दिनों में पसीने के कारण लोगों के शरीर में निकल श्राती हैं। श्राँधोरी।

श्रयं-भवं ० सि० ] यह । उ० — श्रवला विलोकहिँ पुरुषमय जग पुरुष सब श्रवलामयं । दुइ दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत केतिक श्रयं । — तुलसी ।

अयःश्रास्त्र—संज्ञा पुं० [सं०] भागवत के अनुसार एक नरक का नाम । अयःश्रास्त्र—संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक अस्त्र । (२) तीव्र उपताप । अय—संज्ञा पुं० [सं० अयस्] (१) लोहा । उ०—सुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव धरत जरत पग धरनी ।— तुलसी । (२) अस्त्र शस्त्र । हथियार । (३) अग्नि ।

श्रव्य० [सं० ऋषि ] संबोधन का शब्द । हे । विशेष---यह श्रिषकतर 'ए' लिखा जाता है ।

श्चयक्षम—वि॰ [सं॰] (१) नीरोग । रोगरहित । (२) निरुपद्मव । बाधाशून्य ।

ग्रयज्ञनीय-वि० [सं०] (१) जो यज्ञ में पूजा वा श्रादर के श्रयोग्य हो । श्रपुज्य । (२) नि दित ।

अप्रयिश्चय—वि० [सं०] (१) जो यज्ञ में काम न लाया जाता हो। (२) जो यज्ञ में न दिया जाता हो। (३) यज्ञ करने के श्रयोग्य। जो शास्त्र के श्रजुसार यज्ञ करने का श्रधिकारी न हो।

ग्रयतेंद्रिय-वि० [सं०] (१) जो इंद्रियों का संयम न कर सके। इंद्रियनिग्रह न करनेवाला। (२) ब्रह्मचर्य-अष्ट। (३) चंचलेंद्रिय। इंद्रियलोलुप।

ग्रयः स-संज्ञा पुं० [सं०] यस का श्रभाव । उद्योगशून्यता । वि० [सं०] यसशून्य । उद्योगहीन ।

यै। ० — श्रयत्नसिद्ध = जे। विना प्रयास है। जाय।

ग्रयथा-वि० [सं०] (१) मिथ्या । ऋठ । श्रतथ्य । (२) श्रयोग्य । संज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी काम को विधि के श्रनुसार न करना । विधिविरुद्ध कर्म्म । (२) श्रनुचित काम ।

ग्रयथातथ-वि० [सं०] श्रयथार्थ । विरुद्ध । विपरीत ।

अययार्थ-वि० [सं०] (१) जो यथार्थ न हो । मिथ्या । असस्य । (२) जो ठीक न हो । अनुचित । अनुपयुक्त । याः --- श्रयथार्थं ज्ञान = भिष्या ज्ञान । भ्रूठा ज्ञान । भ्रम ।

ग्रयन-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) गति । चाल । (२) सूर्य्य वा चंद्रमा की दिन्निया से उत्तर वा उत्तर से दिन्निया की गति वा प्रवृत्ति जिसको उत्तरायण श्रीर दित्तणायन कहते हैं। बारह राशि-चक का आधा। मकर से मिथुन तक की ६ राशियों की उत्तरायण कहते हैं क्योंकि इसमें स्थित सूर्य्य वा चंद्र पूर्व से पश्चिम को जाते हुए भी क्रम से कुछ कुछ उत्तर की मुकते जाते हैं। ऐसे ही कर्क से धन की संक्रांति तक जब सूर्य वा चंद्र की गति दक्षिण की श्रोर मुकी दिखाई देती है तब दिचिगायन होता है। (३) राशिचक की गति। ज्योतिष्-शास्त्र के श्रनुसार यह राशि चक्र प्रति वर्ष ४४ विकला, प्रति-मास ४ विकला, ३० श्रनुकला श्रीर प्रति दिन ६ श्रनुकला खिसकता है। ६६ वर्ष म महीने में राशिचक्र विषुवत् रेखा से एक श्रंश चलता है श्रीर ३६०० वर्ष में विशुवत् रेखा पर पूरा एक फेरा लगाता है । राशिचक की यह गति दो भागों में विभक्त है-प्रागयन श्रीर पश्चादयन। (४) ब्रह तारादि की गति का ज्ञान जिस शास्त्र में हो । ज्योतिष्शास्त्र । (१) सेना की गति । एक प्रकार का सेनानिवेश (क्वायद) जिसके श्रनुसार न्यूह में प्रवेश करते हैं। (६) मार्ग। राह। (७) त्राश्रम। (६) स्थान।(६) घर। (१०) काल। समय। (११) श्रंश। (१२) एक प्रकार का यज्ञ जो श्रयन के प्रारंभ में होता था। (१३) गाय या भैंस के थन के जपर का वह भाग जिसमें दूध भरा रहता है। उ०-सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी। श्रंतर श्रयन, श्रयन भल, थन फल, बच्छ वेदविश्वासी।—नुलसी।

अध्यनकारु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह काल जो एक अध्यन में लगे। (२) छः महीने का काल।

ग्रयनसंक्रम—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) मकर श्रीर कर्क की संक्रांति। श्रयनसंक्रांति। (२) प्रत्येक संक्रांति से २० दिन पहिले का काल।

ग्रयनसंक्रांति—संज्ञा स्त्री० [सं०] मकर श्रीर कर्क की संक्रांति। श्रयनसंक्रम।

**ग्रयनसंपात-**संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रयनांशों का येाग ।

ग्रयनांत—संज्ञा पुं० [सं०] श्रयन की समाप्ति। वह संधिकाल जहाँ एक श्रयन समाप्त हो श्रोर दूसरा श्रारंभ हो।

अध्यनांदा—संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य की गति विशेष के काल का भाग। श्रयन भाग।

ग्रयच—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) पुरीष का एक कीड़ा जो यव से छोटा होता है । (२) पितृकर्म, क्योंकि इस कृत्य में यव नहीं काम श्राता । (३) शुक्र । (४) कृष्णपत्त ।

अप्रयश्चन्तंज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रपयशा । श्रपकीत्तिं। (२) निंदा । अप्रयशस्य—विं० [सं०] जिससे बदनामी हो । बदनाम करानेवाला ।

```
द्मयद्मार्स्वा—वि० [सं०] (१) जिसे यश न मिस्रे । श्रकीति मान् (२)
ग्रयशी-वि० [स० ] बदनाम ।
मयस—संजा पुं० | सं० श्रयस् ] स्नोहा ।
ग्रयस्कांत-संज्ञा पुं० [सं० | चुंबक।
ग्रयस्कार—संज्ञा पुं० [ सं० ] लोहार ।
ग्रायाँ—वि० [ श्र० ] (१) प्रगट । ज़ाहिर । (२) स्पष्ट ।
ग्रयाचक-वि० [सं०] (१) न माँगनेवाला । जो माँगे नहीं।
      (२) संतुष्ट । पूर्यकाम । उ०-याचक सकल श्रयाचक
     कीन्हे। - तुलसी।
ग्रयाचित-वि० | सं० | बिना मांगा । बेमांगा हुगा।
ब्रायाची-वि॰ [सं० श्रयाचिन् ] (१) श्रयाचक । न माँगनेवाका ।
      (२) श्रयाच्यपूर्णं काम । संपन्न । (३) समृद्ध । धनी ।
बाग्राख्य-वि० सं० | जिसे मांगने की श्रावश्यकता न हो। पूर्या-
      काम। भरा पूरा। (२) संतुष्ट। तृप्त।
ग्रयाज्य-वि॰ | स॰ | (१) जो यज्ञ कराने योग्य न हो । जिसको
      यज्ञ कराने का अधिकार न हो। (२) पतित। (३) चांढाल।
ग्रयाज्ययाजक-संज्ञा पुं० | सं० | वह याजक जो ऐसे पुरुष की
      यज्ञ करावे जिसको यज्ञ करना शाखों में वर्जित है।
अयातयाम-वि॰ | सं० ] (१) जिसको एक पहर न बीता
      हो।(२) जो बासीन हो।टटका। ताज़ा।(३) विगत
      दोप । शुद्ध । (४) घनतिकांत काल का । ठीक समय का ।
ग्रयान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वभाव । निसर्ग । (२) ग्रचंचलता ।
      स्थिरता। (२) दे० 'ब्रजान'।
      वि० [सं०] बिना सवारी का । पैदल ।
श्रयानस—संज्ञा स्त्री० [ त्र० ] सहायता । मदद ।
ग्रयानप,* ग्रयानपन*--संज्ञा पुं० [हिं० मजान + पन ] (१)
      श्रज्ञानता। श्रनजानपन। उ०-कद्यो न परत, बिन कहे न
      रह्यो परत, बड़ो सुख कहत बड़े सों बित दीनता।.....
      ......इहां की सयानप श्रयानप सहस्र सम प्रभु सतिभाय
      कहैं। निपट मजीनता ।—तुजसी । (२) भोजापन । सीधा-
      पन । ड०--तुव अयानपन कालि भट्ट काट्ट भए नदकाका ।
      जब संयानपन देखिईं, तब धें कहा हवाल ।--पशाकर ।
 ग्रयानी क्र-वि० क्री० [हि० भजान] [पुं० भयाना] प्रजान । बुद्धिहीन ।
      अज्ञानी। ४०-(क) अबहु जागि अयानी, होत आव निस भार।
      पुनि कछु द्वाय न लागिहै, मूस जाय जब चार ।---आयसी।
       (स) कान्द्र बिल जावें। ऐसी भारि न कीजे। जो जो भावे सो
       सो जीजै।.....मोहन कत जिमत ग्रयानी। जिये जाय
       हिये नैंदरानी ।- सूर । (ग) रानी मैं जानी ध्ययानी महा पवि
       पाइन हूं ते कठार हिया है। -- सुससी।
 ध्ययास्ट-संज्ञा पुं० [फा०] घोड़े और सिंह आदि के गर्दन के बास ।
```

केसर ।

प्रः ] साइके बाले । बाल वका । भ्रायास्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शत्रु । विरोधी । (१) प्राणवायु । (३) शंगिरा ऋषि । वि० [सं० ] निश्चला । श्रयंता । ग्रायि – श्र⊲य० [सं० ] संबोधन का शब्द । इं। श्रय । इपरें। श्रमी । ग्रयुक्छद्—मंज्ञा पुं० [सं० ] (१) सप्तपर्था वृत्त । छतिवन । सत-वन। (२) वह यृष जिसकी श्रयुग्म पत्तियाँ हों, जैसे बेज, श्ररहर इत्यादि । ग्रयुक्त-वि० [सं०] (१) भ्रयोग्य । भ्रजुचित । बेठीक । (२) भ्राम-श्रित । श्रसंयुक्त । श्राता । (३) श्रापद्ग्रस्त । (४) जो दूसरे विषय पर भासक हो । भनमना । (४) भसंबद्ध । युक्तिशून्य । अयुक्ति-संशा की० [सं० ] (१) युक्ति का अभाव। असंबद्धता। गङ्बद्धी। (२) योग न देना। अप्रवृत्ति। (३) वंसी बजाने में उँगली से उसके छेद बंद करने की किया। **ग्रायुग-**वि० [ सं० ] विषम । ताकृ । त्र्ययुग्म—वि० [सं०] (१) विषम । ताकृ । (२) **थकेला । एकाकी ।** या०-श्रयुगमच्छदः । श्रयुग्मनेत्रः । श्रयुग्मवाहः । श्रयुग्मशरः । ब्रायुगमच्छद्-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) सप्तपर्या दृषा । छतिवन । सत-वन। (२) वह वृत्त जिसकी श्रयुग्म पत्तियाँ हों, जैसे बेज, भरहर इत्यादि । त्रायुग्मनेत्र-संज्ञा पुंo [संo] [स्त्री० प्रथुग्मनेत्री] शिव। महा-चिशेष-शिव की शक्तियों की भी अयुग्मनेत्रा कहते हैं। अयुग्मकारा-संज्ञा पुं० [सं०] कामदेव। ग्रयुग्मचाह्-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य । त्रायुत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दश हज़ार संख्या का स्थान । (२) उस स्थान की संख्या । ग्रयुध-संज्ञा पुं० दे० ''श्रायुध''। ग्रयुष-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रायुप''। त्राये-संज्ञा पुं० [ अनु० | स्त्ताय की जाति का एक जं**तु। यह जंतु** अये अये शब्द करता है इसी जिये इसकी 'अये' कहते हैं। श्राञ्य (सं ) (१) क्रोध, विचाद, भयादि चोतक अध्यय। (२) संबोधन शब्द । ग्रायोग-पंजा पुं० [सं०] (१) योग का श्रभाव। (२) ग्रामशस्त योगयुक्त काला। यह काला जिसमें फलित ज्योतिष के अनुसार दुष्ट ग्रह नक्तादि का मेल हो। (३) कुसमय। कुकाल। (४) कठिनाई। संकट। (१) कूट। वह वाक्य जिसका अर्थ सुग-मता से न कारो। (६) श्राप्राप्ति। (७) धर्सभव। वि० [सं०] भ्राप्रशस्त । बुरी । वि० [ श्रयोग्य ] अयोग्य । अनुचित । द्मयोगाय-संज्ञा पुंo [संo] वैश्य जाति की की फीर शूव पुरुष से **शराब** एक वर्णसंकर जाति।

अयोगवाह—संज्ञा पुं∘ [सं∘] वे वर्ण जिनका पाठ श्रहर समान्नाय सूत्र में नहीं है। ये किसी किसी के मत से श्रनुस्वार, विसर्ग, × क श्रोर × प चार हैं, श्रीर किसी किसी के मत से श्रनुस्वार, विसर्ग, × क, × ख, × प, श्रीर × फ छ: हैं।

ग्रयोगी-वि॰ [सं॰] योगशास्त्रानुसार जिसने योगांगों का श्रनुष्टान न किया हो। योगांगों के श्रनुष्टान में श्रसमर्थ। जो योगी न हो। \* [सं॰ श्रयोग्य] श्रयोग्य।

म्रयोग्य⊸वि० [सं०] (१) जो योग्य न हो। श्रनुपयुक्त। (२) श्रकुशला नालायका विकास। निकस्सा । श्रपात्र। (३) श्रनुचिताना सुनासिवा बेजा।

श्रयोध्या—संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्यवंशी राजाश्रों की राजधानी। वाल्मीकीय रामायण के श्रनुसार इसे सरयू के किनारे वैव-स्वत मनु ने बसाया था श्रीर यह एक बड़ा नगर था। राम-चंद्र जी का जन्म यहीं हुश्रा था। पुराणानुसार यह हिंदुश्रों की सप्त पुरियों में से है।

त्र्रयोनि–वि॰ [सं॰](१) जो उत्पन्न न हुन्ना हो। श्रजन्मा। (२)नित्य।

त्र्ययोनिज्ञ⊷वि॰ं[सं॰] (१) जो योनि से उत्पन्न न हो।(२) स्वयंभू।(३) श्रदेह।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) विष्णु। (२) ब्रह्मा।

अप्रंग-संज्ञा पुं० [सं० अर्ध्य = पूजाद्रव्य] सुगंध । महक । ड॰ -- माँग गुहि मोतिन भुजंगम सी बेनी उर उरज उतंग औ मतंग गति गौन की । श्राँगना श्रनंग की सी, पहिरे सुरंग सारी, तरुण तुरंग मृगचाल हग दौन की । रूप के तरंगन के श्रंगन ते सोंधे के श्ररंग ले तरंग उटे पान की । सखी संग रंग सों कुरंग नैनी श्रावे तो लों केया रंग मई भूमि मई रंगभीन की ।---देव ।

ग्ररंड-संज्ञा पुं० दे० "एरंड", "रेंड"।

अर्धन—संज्ञा पुं० ['सं०] एक प्रकार का व्रत जो सिंइ संक्रांति श्रीर कन्या संक्रांति के दिन पड़ता है । इस दिन श्राचारमार्तंड के श्रनुसार भोजन नहीं पकाया जाता ।

ग्रारंभ \*-संज्ञा पुं० दे० 'श्रारंभ''।

भ्रारंभना \*-कि॰ श्र॰ [सं० श्रा + रम्म् = शब्द करना ] बोलना । नाद करना । ड॰---रोवत पंख बिमोही जनु केकिला श्ररंभ । जाकर कनक लुटा सो बिलुड़ी वहाँ सो प्रीतम संग ।----जायसी।

कि॰ स॰ [सं॰ भारम्भ] श्रारंभ करना। श्रुरू करना। ह॰—सकुचिह वसन विभूषन परसत जो वषु। सेहि सरीर हर हेतु श्ररंभेड बढ़ तप।—तुलसी।

कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रारम्भ] श्रारंभ होना । श्रुरू होना । ए॰—श्रनस्थ श्रवध श्ररंभेड अब ते । कुसगुन होहिँ भरत कहुँ तब तें ।—मुखसी । ग्रर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पहिये की नाभि श्रीर नेमि के बीच की श्राड़ी लकड़ी। श्रारागज। श्रारी। (२) कोया। कोना। (३) सेवार।

\* संज्ञा पुं० [हिं० अड़] हठ। श्रड़। ज़िद्द। उ०—(क) परि पाकरि बिनती घनी नीमरजा ही कीन। श्रव न नारि श्रर करि सकै जदुवर परम प्रवीन। (ख) श्रर ते टरत न बर परैं दई मरक मनु मैन। होड़ा होड़ी बढ़ चले चित चतुराई नैन।—बिहारी।

ग्ररहरू \*-वि० [हिं० अरना, अड्ना] जो चलते चलते रुक जाय श्रीर श्रागे बढ़े नहीं। श्रड़ियल।

संज्ञा पुं० [देश०] एक वृत्त का नाम।

त्रप्ररर्द्दे—संज्ञा स्त्रीं ० [सं० ऋ = जाना ] बैल हॉकने की छुड़ी वा पैने के सिरे पर की लोहे की जुकीली कील जिससे बैल को गोद कर हॉकते हैं। प्रतोद ।

मुहा०-अरई लगाना = ताकीद करना, प्रेरणा करना।

ग्ररक-संज्ञा पुं० [सं०] सेवार।

संज्ञा पुं० [ %० ] (१) किसी पदार्थ का रस जो भभके से खींचने से निकले । श्रासव ।

कि० प्र0-उतारना ।--वींचना ।--निकालना ।

(२) रस।

कि० प्र०—निचोड्ना।

(३) पसीना ।

कि० प्र०-श्राना।-निकालना।

मुहा०-- श्ररक श्ररक होना = पसीने में भीग जाना ।

अरकगीर-संज्ञा पुं० [फ़ा०] वह नमदे का बना हुआ दुकड़ा जिसको घोड़े की पीठ पर रख के ज़ीन या चारजामा खींचते हैं।

अरकटी—संज्ञा पुं० [हिं० आड़ + काटना] वह माँमी जो नाव की पतवार पर रहता है श्रीर उसे धुमाता है।

ग्ररकना \*-फि॰ २४० [ त्रनु॰ ] (१) श्रररा के गिरना। टकराना। ड॰---कढ़ें दंत बिनु श्रंत लुथ्थि पर लुथ्थि श्ररिक्षय।----सदन।

क्रि॰ श्र॰ [हिं० दरकना] (२) फटना। दरकना।

ग्ररकनाना-संज्ञा पुं० [अ०] एक श्ररक जो पोदीना श्रीर सिरका मिलाकर खींचने से निकाला जाता है।

ग्ररकना बरकना\*-कि० श्र० [अतु०] इधर उधर करना। ऐँचा तानी करना। उ०---अर कै डिर के श्ररके बरके फरके न हके भजिबोई चहै।--केशव।

ग्ररकवादियान-संज्ञा पुं० [ श्र० ] सैफि का श्ररकृ।

अरकला\*-संज्ञा पुं० [सं० अर्गल = अर्गरी वा बेंडा ] रोक । मर्थ्यादा । उ०--भाँट अहै ईश्वर की कला । राजा सब राखहि अर- -कला ।--जायसी ।

ग्ररकान-संज्ञा पुं० [ श्र० रक्ष का बहुवचन ] राज्य के प्रधान संधा-

लक । प्रधान राज-कर्मचारी । मंग्रिवर्ग । उ०--जावत बहर्डिं सकल घरकाना । संभरि लेहु दूर है जाना ।--जायसी ।

ग्ररकासार—संजा पुं० [ ? ] तालाब। बावली।—हिं०। ग्ररकास्त्र—संज्ञा पुं० | सं० कीलीस | एक बृक जो हिमालय पर्वत पर होता है। इसका पेड़ भेजम से श्रासाम तक २००० से ८००० फुट की उंचाई पर मिलता है। इसकी गोंद ककरा-सिंगी वा काकड़ासिंगी कहलाती है। लाखर।

त्रप्रिति—वि० [सं०] जिसकी रहा न की गई हो। रहाहीन। त्रप्रग—संज्ञा पुं० [सं० ऋगः = एक नंदन ] श्ररगजा। एक पीले रंग का मिश्रित द्रव्य जो सुगंधित होता है। इसे देवताओं की चढ़ाते हैं और माथे में जगाते हैं।

श्रारगजा—संज्ञा पुं० | हिं० भरग + जा | एक सुगंधित द्रक्य जो शरीर में लगाया जाता है। यह केशर, चंदन, कपूर, धादि के। मिलाने से बनता है। उ० --- (क) कीन धरगजा मर्दन धौ सुख दीन नहान। पुनि भई चांद जो चौदस रूप गया छिप भान।—जायसी। (ख) गली सकल ध्ररगजा सिंचाई। जह तह चौके चारु पुराई।—नुलसी। (ग) छांडि मन हरि विमुखन को संग। जिन के सँग कुबुधि उपजित है परत भजन में भंग। खर को कहा धरगजा लेपन मर्कट भूपग्य धंग।—सूर। (घ) मैं ले देशे लये। सुकर छुधन छनकि गाँ नीर। जाल तिहारी धरगजा, उर है जन्यो ध्रवीर।—विहारी।

श्रारगङ्गी-संज्ञा पुं० | विं० प्रस्थाता | एक रंग जो श्रारगजे का सा होता है।

वि० | १९० भरगजा | (१) अरगजी रंग का। (२) अरगजा की सुगंधि का। उ०—जरधारी खटं छुटी आनन पर भीजी फुलेखन सीं आली हरि संग केलि। सोधे अरगजी अर मरगजी सारी केसिर खोरि विराजित कहुँ कहुँ कुचनि पर दरकी भँगिया घन बेलि।

अरगट\*-वि० िहं० अलगट े प्रथक् । अलग । निराला । भिक्ष । इ०-बाल छुबीली तियन में बैठी आप छिपाइ । अरगट ही फानूस सी परगट होति जलाइ ।--विहारी ।

सारगान-संज्ञा पुं० | फं० पॉर्गन | एक घाँगरेज़ी बाजा जो पॉकर्ना से बजता है। इस में स्वर निकलने के लिये निजयां लगी रहती हैं। यह बाजा प्रायः गिरजा घरों में रहता है कीर एक आदमी के बजाने से बजता है।

अप्रानी-संज्ञा स्त्री० िस० श्रालग्न । बांस, लककी वा रस्सी जा किसी घर में कपड़े आदि के रखने के किये बांधी वा कटकाई ... जाय।

स्वर्गसानी संज्ञा पुं० [फा० ] रक्त वर्गा । साला रंग । वि० (१) गहिरे साला रंग का । साला । (२) वै गनी । सरकारक संज्ञा पुं० [सं० अर्गत ] (१) वह सकड़ी जो किवाद बंद करने पर इस लिये आड़ी लगाई जाती है कि वह बाहर से खुले नहीं। ब्योंड़ा । गज । उ०—डारि दुर्ग लूटि श्रग-गल श्रासंख । जनु धरी बड़ाई बाहु दंब । गोपुर कपाट विस्तार मारि । गहि धरयो बच्छ थल में सँबारि ।—गुमान ।

अरगाना \*- कि॰ प्र॰ | हिं० प्रक्षगाना | (१) श्रवग होना । प्रथक् होना । उ०- (क) लोग भरोसे कीन के जग बेंठे शरगाय । ऐसे जियरे यमलुटे जस मेटे लुटे कसाय।—कबीर। (ख) सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी । सुकी रानि श्रव रहु श्रर-गानी ।— नुलसी ।

(२) सम्राटा खोंचना । चुप्पी सांधना । मीन होना । उ०—(क) भरत कहिं सोह किए भज़ाई । अस कि राम रहे अरगाई ।—तुजसी । (ख) सुनि जीन्हों उनहीं को कहां । अपनी चाज समुक्ति मन माहीं गुनि अरगाइ रहाो ।—सूर । (ग) महिर गारुड़ीं कुअँर कैंधाई ।....... यह सुनि महिर मनिह सुस्कानी अबिह रही मेरे घर आई । स्रस्थाम राधिह के कारण यशुमित समिक रही अरगाई ।—सूर । (घ) जननी अतिहि भई रिसिहाई । बार बार कहें कुअँरि राधिका ! री मोतीश्री कहां गेंबाई । युक्ते ने तोहि ज्वाब न आवे कहां रही अरगाई ।—सूर ।

कि॰ स॰ धलग करना । छांटना। उ॰—(क) राम भक्त वस्सल निज बाने। । जाति गोत कुल नाम गनत निह रैंक होय के राने। .......करनि न जाय भजन की महिमा बारंबार बखाने। । धुव रजपूत विदुर दासी सुत कीन कीन भरगाने।। —सूर।

अप्रध अ-संज्ञा पुं० | सं० प्रति | (१) सोजह उपचारों में से एक । वह जल जिसे फूल, श्रवत, तृब आदि के साथ किसी देवता के सामने गिराते हैं । उ० किर श्रारती अरध तिक दीका । राम गवन मंडप तब कीन्हा । नुलसी । (१) वह जल जो हाथ धोने के लिये किसी महापुरूप को उसके आने पर दिया जाय । उ० सादर अरघ देह घर आने । सोरह भाँति पूजि सनमाने । नुलसी । (१) वह जल जो बरात के आने पर वहाँ भेजा जाता है । उ० गिरिवर पठए बोलि लगन वेरा भई । मंगल अरघ पावड़े देत चले लई । नुलसी । (४) वह जल जो किसी । (४) वह जल जो किसी । वरकावन । उठ माने पर दरवाज़े पर उसके सामने आनंद प्रकाशनार्थ उरकाया जाता है । उरकावन । उठ माने आनंद प्रकाशनार्थ उरकाया जाता है । उरकावन । उठ माने साम कहाँ लेह बैटाइ अहो । नुलसी । (४) जल का

छिड़काव । ३० — नाइ सीस पगिन श्रसीस पाइ प्रमुदित पावड़े श्ररघ देत श्रादर से श्राने हैं । — तुलसी ।

क्रिंठ प्रंठ—करना। उ०—हिर की मिलन सुदामा श्रायो। बिधि करि श्ररघ पावड़े दीने श्रंतर प्रेम बढ़ायो।—सूर।—देना। उ०—माधा सुना व्रज्ञ की प्रेम। बूक्ति मैं षट मास देख्यो गीपिकन की नेम। हृदय ते निहं टरत उनके श्याम नाम सुहेत। श्रश्रु सलिल प्रवाह उर मना श्ररघ नैनन देत।—सूर।

ग्ररघट्ट, ग्ररघट्टक-संज्ञा पुं० [सं०] रहट । श्ररहट ।

स्प्रद्या—संज्ञा पुं० [सं० श्रवं] (१) एक पात्र जिसमें श्ररघ का जल रख कर दिया जाता है। वह तांबे का थृहर के पत्ते के श्राकार का गावदुम होता है। (२) एक पात्र जिस में शिवलिंग स्थापित किया जाता है। जलधरी। जलहरी। (३) श्रवं जिस पात्र में रख कर दिया जाय।

[ अरघट ] कुएँ के जगत पर जो पानी के निकलने के लिये राह बनाया जाता है। चँवना ।

ग्ररघान \*-संज्ञा पुं॰ [सं० श्राव्राण = एँघना ] गंघ । मँहक । श्राव्राण । उ०--भँवर केस वह मालति रानी । विसहर वरिं वेहिं श्ररघानी !--जायसी ।

धरचना \*-कि॰ स॰ [सं॰ अर्चन] पूजा करना। उ॰-(क) दुख में आरत अधम जन पाप करें डर डिर। बिल दें भूतन मारि पशु अरचैं नहीं मुरारि।-दीनदयाल। (ख) बहुरि गुलाब केवरा नीरन। छिरकावत महि अति विस्लीरन। पुनि कपूर चंदन सों चरचत। मनु पृथिवीपित पितनी अरचत।--गोपाल।

ग्ररचा-संज्ञा स्री० दे० "श्रर्चा"।

ग्रारचि \*-संज्ञा श्ली० [सं० श्रार्च ] ज्योति । दीप्ति । श्राभा । प्रकाश । तेज । ७०---भे चलत श्रकरि करि समर पन रचि मुख मंडल श्ररचिकर ।---गोपाल ।

ग्ररचित-वि॰ दे॰ ''श्रचिंत''।

श्चारं ज-संशा स्त्री० [ श्र०] (१) विनय । निवेदन । विनती । इ०--होत रंग संगीत गृह श्रति ध्वनि उड़त श्रपार । श्ररज करत निकरत हुकुम मने। काम दरबार ।--गुमान । दे० श्राज़ें। (२) चीड़ाई । ग्ररज्ञरु—संज्ञा पुं० [त्र०](१) वह घोड़ा जिसके दोनें। पिछले पैर छीर एक दाहिना पैर सफेद वा एक रंग के हों। यह घोड़ा ऐबी माना जाता है। उ०—तीन पांव एकरंग हो एक पांव एक रंग। ताकी श्ररजल कहत हैं करै राज में भंग। (२) नीच जाति का पुरुष। (३) वर्णसंकर।

वि० [ त्र० ] नीच, जैसे, श्ररजल कौम।

अरजा-संज्ञा स्त्री॰ [सं०] भागव ऋषि की पुत्री।

अरजी-संज्ञा स्त्री॰ [ ऋ॰ ] श्रावेदनपत्र । निवेदनपत्र । प्रार्थना पत्र । उ॰---गरजी ह्वं दिया उन पान हमें पढ़ि सांवरे रावरे की श्ररजी ।---तोष ।

#<sup>†</sup> [त्र०] प्रार्थी । उ०---श्ररजी पिव पिव रटन परित तब प्रगटत मरजी !---सुधाकर । दे० "श्रर्जी" ।

ग्ररजुन-संज्ञा पुं० दे० "श्रजुँन"।

ग्ररभना-कि॰ घ॰ दे॰ 'श्रहमना''।

ग्ररहीं ग-वि॰ [डिं॰] बलिष्ठ । ज़ोरावर ।

अरिण, अरिणे-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) एक वृत्त विशेष। गिनि-यार। श्रॅंगेथू। (२) सूर्य्य। (३) एक काठ का बना हुआ यंत्र जो यज्ञों में आग निकालने के लिये काम आता है। इसके दो भाग होते हैं। अरिण वा अधरारिण और उत्त-राणि। यह शमीगर्भ अश्वत्थ से बनाया जाता है। अधरारणी नीचे होती है और उसमें एक छेद होता है, इस छेद पर उत्तरारणी खड़ी करके रस्सी से मथानी के समान मथी जाती है। छेद के नीचे कुश वा कपास रख देते हैं जिसमें आग लग जाती है। इसके मथने के समय वैदिक मंत्र पढ़ते हैं और ऋत्विक लोग ही इसके मथने आदि के काम के करते हैं। यज्ञ में प्रायः अरिणी से निकली हुई आग ही काम में लाई जाती है। अग्निमंथ।

अरगीसृत-संज्ञा पुं० [सं०] शुकदेव।

विशेष-लिखा है कि व्यास जी का वीर्व्यपात श्ररणी पर होने से शुकदेव की उत्पत्ति हुई थी।

ग्ररण्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वन। जंगजा। (२) कटफजा। कायफला। (३) संन्यासियों के दस भेदों में से एक। (४) रामायण का एक कांड।

यै।०-- श्ररण्य-गान । श्ररण्य-रोदन ।

त्रप्रयगान—संज्ञा पुं० [सं०] सामवेद के श्रंतर्गत एक गान विशेष जो जंगल में गाया जाता था।

अप्रण्यरेदिन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) निष्फला रोना। पैसी पुकार होना जिसका सुननेवाला न हो। (२) ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे। वह बात जिसका कोई गाहक न हो। जैसे, इस भीड़ भाड़ में कोई बात कहना अरण्य-रोदन है।

**ग्रारण्यपद्यी**—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) एक वत विशेष जो जेढ़ महीने

में शुक्क पक्ष में पड़ता है। इस दिन क्षियां फलाहार करती हैं भीर देवी की पूजा करती हैं। यह वत संतानवर्द्ध माना जाता है। ब्रियों की शास्त्रानुसार हाथ में बेना खेकर जंगल में चुमना चाहिए।

भारण्या-संज्ञा स्त्री० [सं०] एक स्रोपधि।

भ्रारत-वि॰ [सं॰] (१) जो भ्रजुरक्त न हो। जो किसी पदार्थ में भ्रासक्त न हो। (२) विरत। विरक्त। उ॰ मन गोरख गोविंद मन, मन ही श्रीषधि सोय। जो मन राखै यतन करि, श्रापै भ्ररता होय।—कबीर।

अरित-संज्ञा स्री० [सं०] (१) विराग। चित्त का न लगना।

स०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुटाटु। रचि

प्रपंच माया प्रवल भय अम अरित उचाटु।—तुलसी। (२)
जैन शास्त्रानुसार एक प्रकार का कमें जिसके उदय से
चित्त किसी काम में नहीं लगता। यह एक प्रकार का
मोहनीय कमें हैं। अनिष्ट में खेद उत्पन्न होने की भी अरित

कहते हैं।

स्परिक्त-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बाहु। हाथ। (२) कुहनी। (६) सुद्दी-वैंघा हाथ। (४) मीमांसा शास्त्र के अनुसार एक माप जिससे प्राचीन काल में यज्ञ की वेदी श्रादि मापी जाती थी। यह माप कुहनी से कनिष्ठा के सिरे तक की होती है।

बार्धक-संज्ञा पुं० दे० ''बार्थ''।

श्रारथाना \*- कि० स० [सं० धर्म] (१) समसाना । विवरण करना । उ०-(क) सत गुरु ने गम कही भेद दिया घर-थाय । सुरति कँवल के धंतरिह निराधार पद पाय !-- कबीर । (ख) रामिह राखा की जाय । ... ... जावा दूत भरत की जावन बचन कहा सिर नाई । दसरथ बचन राम वन गवने यह कहिया घरथाई !-- सुर । (२) ब्याख्या करना । बताना । उ०-भा विहान पंडित सय श्राप । काढ़ि पुरान जनम ग्ररथाए !-- जायसी ।

स्रार्थी-संज्ञा स्रं। िसं० रण ] (१) खकड़ी की यनी हुई सीढ़ी के धाकार की एक वस्तु जिस पर मुदें के। रख कर श्मशान के जाते हैं। टिखटी। विमान। (२) िसं० ण + रणें जो रथी न हो। पैदला।

वि० वे० "अथीं"।

स्मरदंड-संज्ञा पुं० [देय०] एक प्रकार का करीका जो गंगा के किनारे होता है।

अरदन-नि० [सं० भ + रदन ] (१) बेदाँत का। बेदाँतवाला। \*(२) दे० ''शर्दन''

श्चरद्रना \* - कि॰ स॰ [सं॰ भईन ] (१) रैंदिना। कुचलना। ड०---जदिप श्चरद रिपु बधत तदिप रद कांति प्रकासत। औपाका। (२) वध करना। नाश करना। ड०---जिमि नकुख नाग को मद इरत तिमि अरि अरदत प्रया किए।—— गोपाख ।

ग्ररद्ल-संज्ञा पुं० [देश०] एक बृक्त विशेष जो परिचमी बाट भीर लंका द्वीप में होता है। इससे पीले रंग की गोंव निकलती है जो पानी में नहीं घुलती, शराब में घुलती है। इससे श्रव्हा पीले रंग का वारनिश बनता है। इसका फल खड़ा होता है और खटाई के काम में श्राता है। इसके बीज से तेल निकलता है जो श्रोषधि के काम में श्राता है। लकड़ी इसकी भूरे रंग की होती है जिसमें नीली धारियाँ होती हैं। गोरका। श्रोट। भव्य। चालते।

अरद्ली—संज्ञा पुं० [ श्र० शार्डरती ] वह खपरासी वा भृत्य जो किसी कर्मचारी वा राज-पुरुष के साथ कार्य्यालय में उसके आज्ञा-पालन के लिये नियुक्त रहता है और लोगों के आने हत्यादि की इसला करता है।

अरदावा—संज्ञा पुं० [सं० प्रदे। फ़ा० भारद] (१) दला हुआ अन्त । कुचला हुआ अन्त । (२) भरता । उ०—भीव टाँक महिँ सैांध सिरावा । पंख बघार कीन्ह अरदावा ।—जायसी ।

अरदास—संज्ञा श्ली० [फ़ा० श्र्णंदाश्त] (१) निवेदन के साथ मेंट। नज़र। उ०—एहि विधि ढीज दीन्ह तब ताईं। देहली की श्ररदासं श्लाईं।—जायसी। (२) श्लुभ कार्य्य वा यात्रारंभ में किसी देवता की प्रार्थना कर उसके निमित्त कुछ भेंट निकाल रखना। (३) ईश्वरं प्रार्थना जो नानकपंथी प्रत्येक श्लुभ कार्यं, चढ़ावे श्लादि के श्लारंभ में करते हैं।

ग्ररधंग \*-संज्ञा पुं० दे० ''बाईांग''। ग्ररधंगी \*-संज्ञा पुं० दे० ''बाईांगी''।

ग्ररध \*-वि० दे० "शर्ध"।

ग्ररधाँगी \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रद्धांगी''।

ऋरन-संज्ञा पुं० [किं० अन्न ] (१) एक प्रकार की निहाई जिसके एक वा दोनों ओर नेकि निकली होती हैं।

(२) दे० "श्ररण्य"।

त्रारना—संज्ञा पुं० [सं० अर्यय ] जंगली मैंसा । यह जंगली मैं मुंड का मुंड मिलता है। यह साधारण मैंसे से बड़ा और मज़बूत होता है। इसके सुडील और दढ़ ग्रंग पर बड़े बड़े बाल होते हैं। इसका सींग लंबा, मोटा और पैना होता है। यह बड़ा बलवान् होता है और शेर तक का सामना करता है।

# कि॰ अ॰ दे॰ 'श्रहना''।

स्राप्ति अ-संज्ञा स्रा० दे० "श्रङ्गि"।

अरनी—संशा आं [ सं अरणी ].(१) एक छोटा युष जो हिमाखाय पर होता हैं। इसका फल कोग खाते हैं। इसकी गुठली भी काम आती हैं। कारमीरी और काबुक्ती अरमी बहुत अच्छी होती हैं। सकड़ी से चरसे की चरस, और डोई आदि वमती हैं। यह माघ, फाल्गुन में फूलता फलता है श्रीर बरसात में पकता है। (२) यज्ञ का श्रिप्तमंथन काष्ट जो शमी के पेड़ में लगे हुए पीपल से लिया जाता है। दे० ''श्ररिया''।

स्ररन्य \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्ररण्य''। स्ररपन \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रर्पण्''।

अरपना \*-कि॰ स॰ [ अर्पण ] अर्पण करना । देना । भेंट करना । उ॰—(क) पहिले दाता सिख भया तन मन अरपा सिस । पीछे दाता गुरु भया नाम किया बखसीस ।—कबीर । (ख) जांबवती अरपी कन्या भिर मिण राखी समुहाय । किर हिर ध्यान गया हिरपुर को जहाँ जोगेश्वर जाय ।—सूर । (ग) रन मदमत्त निशाचर दरपा । विस्त्र प्रसिहि जनु एहि विधि अरपा ।—नुलसी ।

भरपा—संज्ञा पुं० [देग०] एक मसाला। अरपित \*-दे० ''श्रपि'त''।

श्चारब—संज्ञा पुं० [सं० ऋंबुद] (१) से। करोड़ । संख्या में दसर्वा स्थान । (२) उस स्थान की संख्या ।

संज्ञा पुं० \* [सं० प्रवंग्](१) घोड़ा।(२) इंद्र। उ०— सरव गरववंत अरव अरव ऐसे अरव के अरव चरव जहराय के।—गोपाल।

संज्ञा पुं० [ प्र० ] (१) एक मरु देश जो एशिया खंड के पश्चिम दिख्य भाग में श्रीर भारतवर्ष से पश्चिम है। यहाँ इसलाम मत के प्रवर्तक मुहम्मद साहब उत्पन्न हुए थे। यहाँ घोड़े, ऊँट श्रीर छुहारे बहुत होते हैं। (२) श्ररब देश का उत्पन्न घोड़ा। (३) श्ररब का निवासी।

अरबराना \*-कि॰ अ॰ [हिं॰ अरबर] (१) घबराना। व्याकुल होना। विचलित होना। उ॰—(क) व्याही ही विमुख घर भायो लेन वह वर खरी अरबरी कोई चित्त चिंता लागी है।— प्रिया। (ख) बड़ो निश्चि काम सेर चूनहू न धाम दिग आई निज बाम प्रीति हरिसों जनाई है। सुनि शोच परेड हियो खरो अरबरेड मन गाढ़ो लैंके करेड बोल्यो हां जू सरसाई है।—प्रिया। (२) लटपटाना। अड़बड़ाना। ड॰—सिखवत चलन यशोदा मैया। अरबराइ कर पानि गहावति डगमगाइ धरनी धरें पैया।—सूर।

ब्ररसरी \*-संज्ञा स्त्री० [हिं० अरवर] घवराहट । हड़बड़ी । उ०---(कै) सभा ही की चाह अवगाह हन्मान गरे डारि दई सुधि भई अति अरवरी है । राम बिन काम कैन फोरि मिया दीन्हो डारि खोलि तुचा नाम ही दिखाया बुद्धि हरी है ।-- प्रिया । (ख) ऊपर महँत कही अब एक संत आयो यहाँ तो समाइ नाहिँ आई अरवरी है ।--- प्रिया ।

ग्ररविस्तान-संज्ञा पुं० [फ़ा०] श्ररव देश । ग्ररवी-वि० [फ़ा०] श्ररव देश का।

संज्ञा पुं० (१) धरबी घोड़ा। श्ररब देश का उत्पन्न वा श्ररबी नस्ता का घोड़ा। ताज़ी। ऐराक़ी। यह सब घोड़ों से श्रधिक बलवान्, मेहनती, सिहब्खु श्रीर श्राज्ञानुवर्ती होता है। इसके नथुने चौड़े, गाल श्रीर जबड़े मोटे, माथा चौड़ा, श्रांखें बड़ी बड़ी, थुथुने छोटे, पुट्टा ऊँचा श्रीर दुम ज़रा ऊपर चढ़ कर शुरू होती है। इसके कान छोटे तथा दुम श्रीर श्रयाल के बाल चमकीले होते हैं। (२) श्ररबी ऊँट। श्ररब देश का ऊँट। यह बहुत दढ़ श्रीर सिहिब्खु होता है श्रीर बिना दाना पानी के मरू भूमि में चलता रहता है। (३) श्ररबी बाजा। ताशा।

ग्ररबीला \*-वि० [ अतु० ] भोला भाला। श्रंड बंड। उ०--देखित श्रारसी में मुसुक्याति है अंडि दई बतियाँ श्रर-बीली।--लाल।

ग्ररह्वी \*-वि॰ दे॰ "श्ररबी"।

ग्ररभक \*-वि॰ दे॰ ''श्रमंक''।

ग्ररमनी-संज्ञा पुं० [फा०] श्रारमेनिया देश का निवासी।

विशेष—श्ररमेनिया काकेशस पहाड़ से दिचया है। यहाँ के लोग विशेष सुंदर होते हैं।

ग्ररमान-संज्ञा पुं० [ तु० ] इच्छा । लालसा । चाह ।

मुहा०—श्ररमान निकालना = इच्छा पूरी करना । श्ररमान भरा = उत्सुक । श्ररमान रहना या रह जाना = इच्छा का पूरा न होना । मन की बात का मन ही में रहना ।

ग्रर्-अञ्चि [सं श्रिरे] एक शब्द जो श्रत्यंत व्यप्न तथा श्रचंभे की दशा में मुँह से निकजता है। उ॰—"श्ररर ! यह क्या हुआ"।

संज्ञा पुं० [सं० अरर ] (१) किवाड़ । कपाट । (२) पिधान । टक्कन ।

अररना द्ररना \*--कि० स० [अनु०] दलना । पीसना । उ०-चित करू गोहुआं प्रेम की दर्शया स मुक्ति समुक्ति किँकवा नावहु रेकी । अरिर दरिर जो पीसै जागी सजनी हैं वह पिया की सोहागिनि रेकी !---कबीर ।

ग्ररराना—कि॰ स॰ [ अतु॰ ] (१) अरररर शब्द करना। टूटने वा गिरने का शब्द करना। ड॰—तरू दोड धरणि परे भहराइ। जर सहित अरराइ के श्राघात शब्द सुनाइ।—सूर। (२) अरररर शब्द करके गिरना। तुसुल शब्द करके गिरना। (३) भहरा पड़ना। सहसा गिरना। ड॰—खाय दरार परी छतियाँ श्रव पानी परे अरराय परेंगी।

ग्ररलु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) स्थोनाक । टेंटु । सोना'। पाढ़ा । (२) श्रलांबु । श्रलांबु । कडुई लोकी ।

ग्ररवन-संज्ञा पुं० [सं० श्र = नहीं + हिं० लवना = खेत की कटाई] (१) फसका जो कची काटी जाय। (२) वह फसका जो

A. 1. 3

पहिलो पहिला काटी जाम और फालिहान में न जाकर भर पर काई जाय। इसके अस से प्रायः देवताओं की पूजा होती है और बाह्मया आदि किसाये जाते हैं। अवई। अवर्ता। अवरी। अवासी। कवता। कवारी।

बारशास-संज्ञा पुं० [तेशाव] यह भीरी जो घोड़े के कान की जड़ में गर्दन की श्रोर होती है। यह यदि दोनें श्रोर हो तो शुभ श्रीर एक श्रोर होने से श्रशुभ समस्री जाती है।

श्चरत्वा-संज्ञा पुं० [सं० भ = नहीं + क्षिं० वावना = जवाना, भूनना ]
वह चांवल जो कचे भर्यात् विना उवाले वा भूने धान से
निकाला जाय।

संज्ञा पुं० [सं० श्राक्षय = स्थान ] श्राक्षा । ताखा ।

बारवाती \* †-संज्ञा कां 2 [हिं० श्रीरवर्ता ] खाजन का बह किनारा जहाँ से पानी बरसने पर नीचे गिरता है। खोजती। खोरीनी। ड०-सजनी मैना गए भगाइ। धारवाती की नीर बरेड़ी कैसे फिरिहें थाइ।--सूर।

सरविंद-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कमखा।

थै। - अरवि दनाभ । अरवि दनयन । अरवि दन्यु । अरवि द-स्रोचन । अरवि दास ।

(२) सारस ।

भरिषंद्नयन-संज्ञा पुं० [सं०] कमलनवन । विष्णु ।

श्ररिवंदनाभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु ।

बरबिंदबंधु-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य।

**ग्ररचिंद्योनि-**संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा ।

ग्ररिबंदले। जन-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] विष्णु।

ग्ररिवंदाश्य-संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।

द्यार्ची-संज्ञा श्ली० [सं० मालु] एक कंद जिसके पसे पान के पसं के बाकार के बड़े बड़े होते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक सफ़ेद इंटी की, बूसरी स्वाइ इंटी की। जड़ वा कंद से बराबर पसों के लंबे लंबे डंटल निकलते रहते हैं। नीचे नई पित्यां बँघती जाती हैं। यह छूने में लसदार थार खाने में कुछ कनकनाहट लिए हुए स्वादिष्ठ होती है। इसके पसे का भी लोग साग इस्यादि बना कर खाते हैं। यह प्रधिकतर बैसाख जेड में बोई जाती है थार सावन में तंबार हो जाती है। उ०- चूक लाय के रींचे भांटा। प्रस्थी कहें भक्त प्ररहन बाँटा।---जायसी।

श्चरस-वि० [ सं० घरस ] (१) मीरस । फ़ीका । (२) गर्बार । श्वनाड़ी ।

\* संज्ञा पुं० [सं० घरस । श्वस्य । २०—निह दुरत हरि
प्रिय को परस । मन को श्वति श्वानँद, श्वथरन रॅंग, नैनन को श्वरस ।—सूर ।

संज्ञा पुं० [ घ० ] (१) खुत । पाटन । (२) घरहरा । सहसा इ०---(क) प्रंतरजामी जानि के सब ग्वास बुस्नाप । परस्थि क्रिय पाछेन की तेज सब माथ । मार मार कहि गारि है धरा गाय बरेया । कंस पास है आइए कामरी बोदिया । बहुरि बरस से बानि के तब चेवर की जी।— सूर । (क) बरस नाम है महत्व की जहां राजा बैठे । गारी दें दें सब उठे अज निज कर ऐंडे ।—सूर ।

**बारसट**क्ष−वि० दे० ''ब्राइसट''।

ग्ररसथ-संज्ञा पुं० दिंग । मासिक ग्राय व्यय का लेखा। वहीं जिसमें प्रति मास के ग्रायव्यय की खतियोगी लिग्बी जाती है। ग्ररसन परसन\*- संज्ञा पुं० दे० ''ग्ररस परस''।

ग्रारसना\*-कि॰ श्र॰ [सं० श्रलस ] शिथिल पड़ना । ठीला पड़ना । मंत्र होना । उ०--- प्रावती हो उत ही सी, उनकी विलोकि दसा, विरह तिहारे थेग थंग सब भरसे ।--- सुनाय ।

कारसना परसना-िक ल | सं रपर्गन | कूना । आविंगन करना । मिलना । भेंडना । उ॰ — कोड पहुंचे कोड मारग माहीं । बहुत गए घर बहुतक जाहीं । काहू के मन कब्रु दुख नाहीं । अरसि परसि हैंसि इंसि लपटाहीं । —सूर ।

बारस प्रस्—संज्ञा पुं० [सं० स्पर्ग] प्रक लड़की का खेल । इस खेल में एक लड़के के। भ्रतगा कर देते हैं। वह लड़का भांख मूँदता है और सब लड़के दूर भाग जाते हैं। जब उससे भांख खोलने के। कहते हैं तब वह औरों की छूने के किये दें।इता है। जिसे वह छू लेता है वह भी भ्रष्ठगा किया जाता है और फिर उसे भी धांख मूँदनी पड़ती है। भ्रेंखमुनाल । खुधा खुई। भ्रांखमिचानी। उ०—गुरु बताब साथु को साथु कहें गुरु प्जि। भ्ररस परस के खेल में भई भगम की सुमा। कथीर।

सं दर्शन स्पर्शन | देखना । उ०—िबनु देखे बिनु भरस परस विनु नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होता निधन रहत ना कोई।—कश्रीर।

ग्ररसा-धंहा पुं० [ प्र० ] (१) समय । काल । (२) देर । मिति-काल ।

त्रारं त—संशा पुं० [सं० अलग क्ष्य अलस्य ] २४ अवर का एक ब्रुल जित्र में सात "भाष्य" भीर एक "रगया" होता है। यह एक प्रकार का सर्वया है। उ०—भासत दत्र ज प्यानिन में पुनि सारसुती जस वानित मानिये। नारत ज्ञानिन पानिन गंग सुरानिन में विन्होरिया मानिये। दानिन में जस कर्यं बढ़े तस आरत अंव खरी उर आनिये। बेटन के दुख मेटन में क्याह अस्सात नहीं फुर जानिये।

बारसाना \*-कि का [सं घनस ] अवसामा । निवायक होना । इ०-पे चित सी चितवन चिते, भई कोड बारसाय । फिर उसकन की स्गानयनि, रगनि वगनियां साथ ।--विहारी । सुक्त सरसाने नंद गांव बरसाने बीच हहें बारसाने सद सीदही सदन में !--देव ।

बारिसक-वि॰ [सं॰] (१) जो रसिक न हो। बारसदा। कथा। (२) कविता के मर्म की न समक्तनेवाला। अरसी \*-संज्ञा स्त्री विस्तर्या विस्तरी । जन्म जनहु मात, निसयानी बरसी । अति विस्तरा फूले जनु अरसी !--जायसी ।

अरसीला—वि० [सं० श्रवस ] श्रावस्यपूर्य । श्रावस्यभरा । व०—आजु कहां तिन बैठी हैं भूषया ऐसे ही श्रंग कछू श्ररसीला ।—मतिराम ।

अरसौँहाँ \*-वि० [सं० श्रालस्य] श्रालस्यपूर्ण । श्रालस्यभरा । उ०-(क) नख रेखा सोहैं नई, श्ररसोंहैं सब गात । सोहैं होत न नैन ये, तुम सोंहैं कत खात ।--बिहारी । (ख) रंग भरे श्रंग श्ररसोहैं सोहैं करि भोहें रस भावनि भरत है ।--देव । (ग) सोहैं चिते श्ररसोहैं तिया तिरखें।हैं हैं सेहें सरावित माजहिं।--देव ।

मरहंत #-संज्ञा पुं० दे० "ऋहत"।

भ्रारहट—संज्ञा पुं० [सं० भरषद ] एक यंत्र जिसमें तीन चकर या पिहये होते हैं। इन पिहयें। पर घड़े की माला लगी होती है जिनसे कुएँ से पानी निकाला जाता है। रहँट।

श्चरह्न-संज्ञा पुं० [सं० रन्थन ] वह श्वादा वा बेसन जो तरकारी साग श्वादि पकाते समय उसमें मिला दिया जाता है। रेहन। ३०--चूक लाइके रींचे भीटा। श्वरवी कहँ भल श्वरहन बाँटा।--जायसी।

ग्ररहना \*-संज्ञा स्रो० [सं० मर्देख ] पूजा।

ग्ररहर-संज्ञा स्त्री० [सं० श्राहकी, पा० श्रड्हकी ] (१) एक श्रनाज जिसका पैाधा चार पांच हाथ ऊँचा होता है। इसकी एक एक सींक में तीन तीन पत्तियां होती हैं जो एक श्रोर हरी श्रीर दूसरी श्रीर भूरी होती हैं। स्वाद इनका कसेला होता है। मुँह श्राने पर लोग इसे चबाते हैं। फोड़े फुंसियें पर भी पीस कर लगाते हैं। श्ररहर की लकड़ियां जलाने श्रीर छुप्पर छाने के काम में आती हैं। इसकी टहनियों श्रीर पतले डंठलों से खाँचे श्रीर दै।रियां बुनी जाती हैं। श्ररहर बरसात में बोई जाती है और अगहन पूस में फूलती है। इसका फूल पीले रंग का होता है। फूल भड़ जाने पर इसमें डेढ़ दो इंच की फलियाँ लगती हैं जिनमें चार पांच दाने होते हैं। दानें में दो दाल होती हैं। इसके दो भेद हैं। एक छोटी, दूसरी बड़ी। बड़ी को 'श्ररहरा' कहते हैं और छोटी को 'रयिमुनिया' कहते हैं। होटी वाल ऋष्छी होती है। श्ररहर फागुन में पकती है श्रीर चैत में कादी जाती है। पानी पाने से इसका पेड़ कई वर्ष तक हुरा रह सकला है। भिन्न भिन्न देशों में इसकी कई जातियाँ हैं, जैसे रावपुर में हरोना और मिही जाति की, इंगाल में मधवा भीर जैती तथा बासाम में पलवा, देव वा नली । ४० --सन सूख्या बीस्या बना, जला खई उलारि । हरी हरी धरहर अजीं, धर धरहर हिय नार ।---विहारी । (२) इसका बीज । तुबरी । तुबर ।

पर्या० — तुवरी । वीर्थ्या । करवीर-भुजा । वृत्तवीजा । पीत-पुष्पा । कान्तीगृल्ता । मृतालका । सुराष्ट्र-जंभा ।

अपरहेड़ \* संज्ञा स्त्री० [सं० हेड़ ] चैापायों का मुंड । लेडड़ी !---डिं०।

ग्ररा \*-संज्ञा पुं० दे० "श्रारा"।

अप्राम्मरी \*-संज्ञा स्त्री० [हिं० अड्ना] श्रड़ाश्रड़ी । होड़ । स्पर्धा । ड०--प्यारी तेरी पूतरी काजर हू ते कारी । माने। द्वै भवँर उडे बराबरी । चंपे की डारि बैंठे कुंद श्रलि लागी है जेव श्राश्चरी ।--हरिदास ।

अराक़—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) एक देश जो श्ररव में है। (२) वहां का घोड़ा। उ०—हरती हरीफ मान तरती समुद्ध युद्ध ऋद ज्वाल जरती श्रराकनि सों श्ररती।—भूषणा।

श्रराकान-संज्ञा पुं० [सं० श्रीर = राक्स + सं०शाम, बरमी० कान = देश]
(१) वर्म्मा देश के एक प्रांत का नाम। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे पर हैं।

अराज-वि०़ं सं० अ + राजन् ] बिना राजा का । उ०—जग अराज ह्रेगया रिषिन तब श्रति दुख पाया । ही पृथिवी का दान ताहि फिर बनहि पठायां ।—सूर ।

(२) चत्रियरहित । बिना चत्रिय का ।

संज्ञा पुं० [सं० म + राजन्] भ्रराजकता । शासन-विष्णुव । हलचला ।

अराजक-वि॰ [सं०] जहां राजा न हो । राजाहीन । बिना राजा का ।

अराजकता—तंशा स्त्री० [सं०] (१) राजा का न होना। (२) शासन का अभाव।(३) अशांति। हत्तचल । अंधेर।

अप्राङ् जाना-कि॰ अ॰ [१] गर्भपात हो जाना। गर्भका गिर जाना। बचा फेंक देना।

विशेष—इस शब्द का व्यवहार प्रायः पशु ही के लिये होता है, जैसे गाय श्रराड़ गई।

ग्रराति—संज्ञा पुं० [सं०] (१) शत्रु । (२) फलित ज्योतिष में कुंडली का छुटां स्थान । (३) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ग्रीर मात्सर्य्य जो मनुष्य के श्रांतरिक शत्रु हैं। (४) ६ की संख्या ।

**ग्रराधन \*-**संज्ञा पुं० दे० ''श्राराधन''।

त्रप्राधना \*-कि॰ स॰ [सं॰ आराधन] (१) आराधना करना। उपासना करना। (२) पूजा करना। अर्चना करना। (३) जपना। ध्यान करना।

ग्रराधी \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्राराधी''।

**ग्राराना** †--क्रि॰ स॰ दे॰ "श्रदाना"।

म्प्रराज्ञा-संज्ञा पुं० [ म्र० ] (१) गाड़ी। रथ। व०---(क) चामिल पार भए सब म्राछे। तजै मडोल मराबे पाछे।---लाल। (ख) जितौ म्रराबी त्यार हो सो म्रच सीना संग। उत्तरि पार हेरा दप् ठिंठ पठान सीं जंग ।—सूदन । (१) गाड़ी जिस पर तोप जादी जाय । चरख । उ०—(क) जाय-दार रक्षों किए सबै अराबी एहु । ज्यों हरीफ़ आवै नजिर तबै भड़ाभड़ देहु ।—सूदन । (ख) दारा घाट भीरपुर बाँध्यों । रोपि भ्रराबें कलाहें कांध्यों ।—जाता । (३) जहाज़ पर तोपों को एक बार एक भ्रोर दागना । सलख ।

ग्राम - संज्ञा पुं० दे० 'श्राराम"।

अराह्णट—संज्ञा पुं० [ शं० एरोल्ट ] (१) एक पौधा जो अमेरिका से
हिं दुस्तान में आया है। गरमी के दिनों में दो दो फुट की
दूरी पर इसके कंद गाड़े जाते हैं। इसके लिये अच्छी दोमट
और बलुई जमीन चाहिए। यह अगस्त से फूलने लगता है
और जनवरी फरवरी में तैयार हो जाता है। जब इसके पत्ते
भड़ने लगते हैं तब यह पक्का सममा जाता है और इसकी
जड़ खोद ली जाती है। खोदने पर भी इसकी जड़ रह ही
जाती है। इससे जहां यह एक बार लगाया गया वहां से इसका
उच्छित्र करना कठिन हो जाता है। इसकी जड़ को पानी में
खूब धोकर कूटते हैं फिर उसका सत निकालते हैं जो स्वच्छ
मेदे की तरह होता है। यह अमेरिका की तीख़र है। इसका
रंग देसी तीख़र के रंग से सफ़ेंद होता है बीर इसमें गंध
और स्वाद नहीं होता। अरास्ट का आटा।

ग्रराराट-संज्ञा पुं० वे० "श्रराख्ट"।

श्चरास्त्र-वि॰ [सं॰] कुटिल । टेव्रा । ड॰---भाल पर भाग, लाल बे दी पै सुहाग, देव भुकुटी शराल श्रमुराग हुलस्था परे ।---देव । संज्ञा पुं॰ [सं॰] (३) सर्जरस । राल । (२) मत्त हाथी ।

ग्ररावल-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''हरावल''।

स्रश्लिम्संशा पुं िदेग । प्रकार का बब्ला। यह पंजाब, राज-प्रताना, मध्य और दिखिया भारत तथा वस्मां में पाया जाता है। इसका छिलाका रेशेदार होता है और इससे मछली पक-इने का जाल बनाया जाता है। इससे एक प्रकार की गोंद निकलती है जो पानी में घोले जाने पर पीला रंग पेदा करती है। यह अमृतसरी गोंद कहलाती है। इसे बब्ला की गोंद के साथ मिला कर भी बेंचते हैं। पेड़ की छाला की पीस कर गरीब लोग सकाला में बाजरे के साट के साथ खाने के लिए मिलाते हैं। इसमें एक प्रकार का नशा भी होता है और यह मथ में भी मिलाई जाती है। इसीलिये धारंज को "शराब का कीकर" कहते हैं। सफ़ेद बब्ला।

अरि द \*-संज्ञा पुं० [सं० अरि + इन्द्र ] शत्रु ।

सरिंद्म-वि॰ [सं॰] शत्रु-नाशक । वैरी को वमन करने वासा।विजयी।

द्यारि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) शातु । वैरी । (२) चक्र । (३) काम, क्रोअ, क्षोभ, मोह, मद कीर मास्सर्व्य । (४) छः की संख्या । (१) क्षप्र से इटॉ स्थान (ज्यो०) (६) विट् खदिर । हुर्गेक कैर । करिमेद । अरिकेशी—संशा पुं० [सं० भरि + केशी ] केशी के शत्रु, कृष्या । अरिक्थभाग—वि० [सं०] जिसे पिता के धन का भाग न मिता सके। श्रनंश। हिस्सा पाने के अयोग्य।

कारिज-संशा पुं० [सं०] (१) डांइ। बला जिससे नाव खेने हैं। (२) चेपणी। निपातक। (३) जल भी थाह लेने की डारी। (४) लंगर।

अरिद्मन—वि० | सं० और + टमन = नाग ] श्रायु का नाश करने-वाला।

संज्ञा पुं० [सं० अरि + दमन = नाग ] शत्रुष्त । स्वस्मया के छोटे भाई का नाम ।

अरिमर्व्न-वि० [सं० ] शत्रुओं का नाश करनेवाला । शत्रुसूदन । संज्ञा पुं० [सं० ] (१) केंकय नरेश, राजा आनुमताप, का आई जो शापवश कुंभ कर्यों हुआ था। (२) अकृर का आई।

स्रिमेद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विट् खदिर। (२) प्कः वदवृदार कीड़ा। गेंधिया। (६) प्कः वृक्ष।

अरियाना \*- कि॰ स॰ [सं० फ्रंरं] अरे कह कर बोलना । तिरस्कार करना । उ० -- यलकती धरें तजें, बरत अनेक भरें, जन-पद गहत जहत मंत्र मत हैं । ऐसे बल तपें परलेकिन ते अरियाते के।सनि अवल तेते केवरी जगत हैं । सुबसन भामें साथ पीन नयतन अनि अद्भुत मुक्ती करन की सजत हैं । दंड विहगत हैं सबन एक मंडल जी राजसी रहित राजें तापसी जगत हैं !--गुमान ।

चारिह्न-संशा पुं० [सं० पीरला] सोखह मात्राभी का एक छंद जिसके घंत में दो बच्च घयवा एक यगया होता है परंतु इसमें जगया का निषेध हैं। भिखारीदास ने इसके घंत में भगया माना है। उ०--- को हरि नाम मुकुंद मुरारी। नारायया भगवंत खरारी।

चारियन-संज्ञा पुं० [देश०] रस्ती का फंदा जिलमें फँसा कर घड़ा वा गगरा कुएँ में ढीलते हैं। उबका। उबक। छोर। फँसरी।

अरिष्ट-संज्ञा पुं० [सं०] (१) इहेशा । दुःखा । पीड़ा । (१) आपता । विपत्ति । (१) दुर्भाग्य । धर्मगता । (४) अपराकुन । अद्युभ चिद्ध । (४) दुष्ट प्रदेशिका योग जिसका फला
ज्योतिय शास्त्र के अनुसार अनिष्ट होता है । मरप्यकारक
योग । (६) जहसुन । (७) नीम । निंव । (म) लंका के पास
का एक पर्वत । (६) कीवा । काक । (१०) कंक । गिद्ध ।
(११) रीठे का पेड़ । फेनिला । निर्मली । (१२) वह अरक
जो बहुत सी दवाओं को मीठे में सड़ा कर बैनाया जाय ।
एक प्रकार का मध जो धूप में बोलिथियों का ख़मीर इडा
कर बनता है । (१३) कादा । (१४) एक ऋषि । (१४)
एक राजस का नाम जिसे श्रीकृष्या जंद ने मारा था । बूचभासुर । (१६) अनिष्ठ सुचक उत्पात, जैसे सुकंप आदि ।

(१७) बिलि का पुत्र, एक दैस्य । (१८) सहा । तक । (१६) सीरी । सृतिकागृष्ट ।

६० [सं०] (१) दृ । अविनाशी । (२) शुभ । (३) बुरा । अशुभ ।

अरिष्टक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रीठा। निर्मेली। (२) रीठे का वृत्त। अरिष्टनेमि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कश्यप प्रजापति का एक नाम।

> (२) हरिवंश के श्रनुसार कश्यपजी का एक पुत्र जो विनता से उत्पन्न हुन्ना था। (३) राजा सागर के श्वशुर का नाम।

> (४) सोजहवाँ प्रजापति । (४) जैनियों के बाईसवें तीर्थंकर ।

(६) हरिबंश के श्रनुसार चृष्णि का एक प्रपात्र जो चित्रक का पुत्र था।

**ग्रारिष्टसृदन**-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु ।

स्रिश-संशा स्त्रीं वित्ते [संव] (१) कश्यप ऋषि की स्त्री श्रीर दत्त प्रजापति की पुत्री जिससे गंधर्व उत्पन्न हुए। (२) कुटकी।

ग्ररिष्टिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) रीटी। (२) कुटकी।

अरिहन \*-संज्ञा पुं० [सं० अन्ति ] (१) शत्रुव ।

संज्ञा पुं० [सं० ष्टर्षत् ] बीतराग । जिन । संज्ञा पुं० [सं० रन्थन ] रेहन । श्ररहन ।

ग्रारिहा—वि० [सं०] राज्ञुझ । राज्ञुनाशक । राज्ञु को नाश करनेवाला ।

> संज्ञा पुं० [सं०] बरमया के छेटे भाई शत्रुघ । उ०— बोरीं सबै रघुंवश कुठार की धार मैं बारन वाजि, सर्थ्यहि । बान की वायु उडाप के लच्छन, लच्छि करें। श्ररिहा सम-रत्थहि । रामहि नाम समेत पठें बन सोक के भार मैं भूजों भरत्थहि । जो रघुनाथ लियो धनु हाथ तै। श्राजु श्रनाथ करें। दशरत्थहि ।—केशव ।

ग्ररी-श्रव्य० [सं० श्रवि] संबोधनार्थक श्रव्यय।

विशेष—इसका प्रयोग स्त्रियों ही के लिये होता है । उ०— श्ररी खरी सटपट परी, बिधु श्राधे मग हेरि । संग लगे मधुपन लई, भागन गली श्रुधेरि।—बिहारी।

**ग्ररीठा**-संज्ञा पुं० [ सं० श्ररिष्ट , प्रा० श्ररिहा ] **रीठा ।** 

ग्रह तुद्-वि॰ [सं॰] (१) मर्मस्थान की तोड़नेवाला । मर्मस्पृक् । दु:खदायी।(२) कठोर बात कह कर चित्त की दुखानेवाला।परुषभाषी।

या०-- श्ररुंतुद् वचन ।

संज्ञा पुं० शत्रु । वैरी ।

ग्रह ं घती — संज्ञा श्ली ० [सं०] (१) विशष्ट मुनि की श्ली। (२) दश की एक कत्या जो धर्म से ब्याही गई थी। (३) एक बहुत छोटा तारा जो सप्ति भंडलस्थ विशष्ट के पास जाता है। विवाह में इसे पत्नी को देखाने का विधान है। सुश्रुत के श्रनुसार जिसकी मृत्यु समीप होती है वह इस तारे को नहीं देखता। (४) तंत्र के श्रनुसार जिह्ना।

ऋरंषिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक चुद्र रोग जिसमें कफ श्रीर रक्त के विकार या कृमि के प्रकोप से माथे पर श्रनेक सुँह-वाले फोड़े हो जाते हैं।

ग्रह-संया ० दे ० "श्रीर" ।

ग्रहई -संज्ञा स्त्री० दे० "श्ररवी"।

ग्रहकटि—संज्ञा स्त्री० [देश०] श्राकांडु । श्रारकाट । एक नगर जो कर्नाटक की राजधानी है ।

ग्रहरगा-वि० [सं०] नीरोग । रोगरहित ।

ग्रहिच-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) हिच का श्रभाव। श्रनिच्छा।

(२) श्रप्तिमांच रोग जिसमें भोजन की इच्छा नहीं होती है। (३) घृगा। नफ़रत।

त्रप्रचिकर-वि॰ [सं॰] (१) जिससे श्रश्चि हो जाय। जो रुचि-कर न हो। जो भला न लगे।

**ग्रहज-वि॰** [सं॰ ] नीरोग । रोगरहित ।

**ग्ररुमाना\*-**कि॰ श्र॰ [सं० श्रवरुन्धन, पा० श्रोरुज्मान ] (१) उता-मना। फँसना। उ०-(क) सकल जगत जाल उरमान। विरला श्रीर किया श्रनुमान ।--कबीर । (ख) पाखन फिरि फिर परा सों फांदू। उड़ि न सकह श्ररुक्तइ भइ बांदू।— जायसी। (ग) कब हूं तो मन विश्राम न मान्यो। निसि दिन अमत विसारि सहज सुख जहँ तहँ इंद्रिन तान्यौ। जदिप विषय सँग सद्धो दुसह दुख विषम जाल अरुमान्यो। तद्पि न तजत मूढ़ ममता वस जानत हू नहि जान्यौ।---तुलसी। (घ) इक परत उठत अनेक अरुकत मोह अति मनसा मही। यहि भांति कथा अनेक ताकी कहत हू न परै कही-सूर। (२) श्रटकना। ठहरना। श्रड़ना। उ०--दुख न रहे रघुपतिहि विलेकित तनु न रहे विनु देखे। करत न प्रान प्यान सुनहु सखि श्रक्षि परी एहि लेखे।— तुलसी।(३) लड़ना भिड़ना। उ०—कहूं लरत गजराज बाघ हरना कहुं जूसत । मल्लयुद्ध कहुं होत मेष, बृष, महिष श्ररूकत।—गुमान।

ग्रहमाना\*-कि॰ स॰ [हिं॰ श्ररुक्तना] उलकाना। फँसाना। उ॰---नागरि मन गई श्ररुक्ताइ। श्रति विरह तनु भई ब्याकुल घर न नेकु सुहाइ।--सूर।

कि॰ श्र॰ लिपटना । उलम्कना । उ॰—विटप विसाल जता श्रहमानी । बिबिध वितान दिये जनु तानी ।—नुजसी ।

**ग्रहगा**—वि० पुं० [सं०] [स्ती० त्रहणा] **लाल। रक्त।** 

med-well it services

संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्यं। (२) सूर्यं का सारथी। (३) गुड़। (४) जलाई जो संध्या के समय पश्चिम में दिखलाई पड़ती है। (४) एक दानव का नाम। (६) एक प्रकार का कुष्ठ रोग। (७) पुजागका वृत्त। (二) गहरा जाज रंग। (६) कुम-कुम। (१०) सिंदूर। (११) एक देश। (१२) बारह सूर्यों। में एक सूर्यं। माघ के महीने का सूर्यं। (१३) एक क्याचार्यं

का नाम जो उदालक ऋषि के पिता थे। (१४) प्रक महिला जो हिमालय के इस पार है। (१४) एक प्रकार के पुन्छल तारे जिनकी चोटियाँ चंबर ऐसी होती हैं। ये सुन्या फरुयावर्ण के होते हैं। इनका फल अनिष्ट है। ये संख्या में ७७ हैं और वायु पुत्र भी कहलाते हैं।

यै।०--अरुग-लोचन । अरुगारमज । अरुगोदय । अरुगोपस । अरुग-च्हें - संज्ञा पुं० [सं०] कुक्कुट । सुर्गा । अरुग-शिखा । अरुगपिया--संज्ञा श्ली० [सं०] (१) अप्सरा । (२) छाया और संज्ञा, सूर्य्य की श्लियाँ ।

द्मरुग्रमञ्जार-संज्ञा पुं० [सं०] मञ्जार का एक भेद । इस में सब शुद्ध स्वर होते हैं।

श्रारुणिशा—संज्ञा पुं० [सं०] कुक्कुट । सुगाँ। श्रारुणा—संज्ञा स्रो० [सं०] (१) मजीठ । (२) कोरो । (३) श्राति-विया । (४) एक नदी का नाम । (४) मुंडी । (६) निसोध । त्रियुत्ता । (७) इंद्रायन । (≈) घुंघची । (६) स्नाल रंग की गाय । (१०) उपा ।

ग्रहणाई—संज्ञा की० [ सं० प्रस्य | क्वाई । रकता।

ग्रहणार-वि० दे० "ग्रहनार"।

ग्राविद्यात-वि० [सं०] साम किया हुगा।

श्रारुगिमा-तंत्रा स्रं। [ सं० प्रक्या ] जलाई । जालिमा । सुर्खी । श्रारुगोद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जैनमतानुसार एक समुद्र जो

पृथ्वी की आवेष्टित किए हैं। (२) जाज समुद्र ।

अविगाविध-संज्ञा पुं० [सं०] काल सागर। यह सागर मिश्र और और अरब के बीच में हैं। पहिले यह स्वेज उमरमध्य से सम के समुद्र से प्रथक था पर अब उमरू भंग कर देने से यह रूम के समुद्र से मिला दिया गया है। इंगलिस्पान के। भारतवर्ष से जहाज़ इसी मार्ग से होकर जाते हैं।

अध्योगद्य-संज्ञा पुं० [सं०] वह काल जब निकलते हुए सूर्य्य की लाली पूर्व दिशा में दिलाई पढ़ती है। यह काल सूर्योद्य से दें। मुहूर्त वा चार दंड पहिले होता है। उपा काल। बाह्ममुहुर्त् । तहका। भार।

श्रावरोगाव्य स्तरमी-संज्ञा स्त्री० [सं०] माघ ग्रुक्ता सप्तमी। इस दिन श्रवरोगाद्य में स्नान श्ररना पुण्य माना गया है।

**ब्राह्योगपल**-संज्ञा पुं० [ सं० ] पद्मराग मयि । सास्र ।

ग्रहन #-वि॰ दे॰ ''श्रह्म''।

ग्रारानई \*-संज्ञा स्री० दे० "शरुपाई"।

ग्रदनन्त्रुड़ \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रदणक्षुः' ।

श्रदमता क-तंत्रा क्षां० वे० ''श्रद्याता''।

**शहनशिका #-**तंत्रा पुं० दे**० ''मदया**शिका''।

बादनाई \*-संज्ञा स्त्री॰ "बादबाई"।

श्रदनामा \*-कि० थ्र० [सं० भरव ] साम देशा। द०—सीह ंकरण की मेहदी तुम मेरे आए। रैन करक शुक्त अनतदी ता के मन भाषा धंग धंग भूषण धौर से मांगे कहुँ पाषा देखि शकित यह रूप की लोचन अठनाए।—सूर।
कि० स० [सं० अन्य] लाल करना। ४०—वल केन चाहे

प्राया श्रति रिलाइ दग श्ररुनाइ के ।--गोपाला।

ग्ररुनारा-वि॰ [सं० प्रभम] ताला। ताला रंग का। ४०---दुइ दुइ वसन तिलक भरुनारे। नासा तिलक को वरमइ पारे।--- तुलसी।

ग्रहनाद्य \*-संज्ञा पुं० दे० "श्रहणोद्य"।

ग्रारुवा-संज्ञा पुं० [सं० गरु ] (१) एक जता जिलका पता पान के पत्ते के सदश दोता है। इसकी जड़ में कंद पड़ता है और जाता की गांठों से भी पूक सूत निकलता है जो चार पांच अंगुल बढ़ कर मोटा दोने जगता है और कंद बनता जाता है। इसके कंद की तरकारी बनती है। यह खाने पर कनकान-इट पैदा करता है। बरई जोग इसे पान के भीडे पर बोले हैं। संज्ञा पुं० [हिं० रुक्का] उक्कू पची।

ग्ररुष्क-संज्ञा पुं० [सं०] भिकावाँ।

ग्रवहा-संज्ञा पुं० [सं०] भूषात्री । सुह-भावता ।

श्रक्ष \*-वि० दे० 'श्रास्कु''।

श्ररूप-वि० [सं०] रूपरहित । निराकार । उ०—भासं जीव रूप सों एक । तेही भास के रूप श्रतेक । कोइ मगन रूप वीजीन । कोइ श्ररूप ईश्वर मन दीन ।—कवीर । श्रगुन श्ररूप श्रवास श्रज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ।— तुकासी ।

श्रास्तपक-संज्ञा पुं० [सं०] बीद्ध दर्शन के श्रमुसार योगियी की एक भूमि वा श्रवस्था। निर्वाजसमाधि। यह बार प्रकार की होती है।—(१) श्राकाशायसन। (२) विज्ञानायसन। (३) श्रविज्ञानायसन। (४) नैवसंज्ञा संज्ञायसन।

ग्ररूपावचर—संजा पुं० [सं०] बाद्ध दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्ति का वह भेद जिससे श्ररूप लेश का ज्ञान प्राप्त होता है। यह बारह प्रकार की होती है। चार प्रकार की कुराल वृत्ति, चार प्रकार की विपाकवृत्ति और चार प्रकार की क्रियावृत्ति।

सकरना \*-कि॰ श्र॰ [सं॰ घन्स = घाव ] दुःखित होगा । पीड़ित होना । ड॰---जै सुजवछरी पछ्य हाथन बह्य महत्य मोद विहार । प्यारी के अंगनि रंग चढे त्यां अनंग कता कररी नहिँ हारे । ग्रोठन दंत उराज नत्सकत हु सहि जीते तिथा पति हारे । जरु मरोरिन ज्यों मत्रे उरही भत्रे अह रैनि निहारे ।

सरुक्तना #-कि॰ घ॰ [सं॰ फक्त् = यत, घाव] विवासा । विवसा । वुभना । ड०-वृत सातु की देखि कहीती कहा ! वृतिया नित ऐसे सक्वति हैं।—ऐव ।

बारुल-लंगा पुं॰ दे॰ "बबुता!"।

ग्रारे-श्रव्य० [सं०] (१) एक संबोधनार्थक ग्रव्यय। ए । ग्रो । ४०-श्ररे! मिठाईवाले इधर श्रा । (२) एक श्राश्रर्य्यसूचक अन्यय । उ०--अरे ! देखते ही देखते हसे क्या हो गया । धरेरना \*-कि॰ श्र॰ [सं॰ ऋ = जाना] रगड़ना। उ०--भौहैं प्रराष्ट्री अरेरति है उरकार कटावन और श्रराये।-देव। **ग्रारोक-**वि० [ सं० ५० + हिं० रोक ] नहीं रुकनेवाला । श्रवाध्य । उ०-तीन लोक माहि देव मुनि थोक माहि जाय विक्रम श्ररोक सोक श्रोक करि दिया है।--गापाल। श्ररीग-वि० [सं०] रोगरहित । नीरोग । भरोगना \*-कि० श्र० दे० "श्रारोगना"। **ब्रदोगी**-वि० [सं०] जो रोगी न हो। नीरोग। चंगा। ग्ररीस \*-संज्ञा पुं० [सं० प्रशीच ] रुचि का स्त्रभाव। अनिष्छा। त्याग । उ०--मोचु पंच बान की श्ररोचु श्रभिमान की ये सोचु पति प्राया की सकीच सखियान की ।—देव । ग्ररोचक-संज्ञा पुं० [ पं० ] एक रोग जिसमें श्रन्न श्रादि का स्वाद मुँह में नहीं मिलता । यह दुर्गंधयुक्त श्रीर घिनौनी चीज़ों के खाने और घिनीना रूप देखने तथा त्रिदोष के प्रकोप से उत्पन्न होता है। इसके प्रधान पांच भेद हैं।—(१) वातज। (२) पित्तज। (३) कफज। (४) सिक्षपातज। (४) शोकादि से उत्पन्न । वि० [ सं० ] जो रुचे नहीं । अरुचिकर । **प्रारोष्ड्\*-वि०** [ सं० श्रारूढ़ ] शूरवीर । वीर ।--डि°० बारे | द्वा-संज्ञा पुं० [ सं० श्रारुद ] [ स्त्री० श्ररोड़ी, श्ररोड़िन ] पंजाब की एक जाति जो अपने की खत्रियों के अंतर्गत मानती है। बारे।हुन \*-संज्ञा पुं० दे० "आरोह्ण" । ग्ररीह्ना \*-- कि० श्र० [ सं० श्रारोह्य ] चढ़ना । सवार होना । अरोही\*-वि० [ सं० श्रोरेही ] सवार होनेवाला । संज्ञा पुं० [ सं० त्रारोही ] त्रारोही । सवार । अवर्षे-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्य्य । (२) इंद्र । (३) ताँबा । (४) स्फटिक। (१) विष्णु। (६) पंडित। (७) द्याक। मंदार। (二) जेष्ठ भाई। (१) श्रादित्य वार। (१०) उत्तरा-फाल्गुनी नचन्न । (११) बारह की संख्या । (१२) किसी चीज़ का निचोड़ा हुम्रा रस । राँग । दे० 'ऋरकृ' । वि० [सं०] पूजनीय। द्यकेक्षेत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] सिंहराशि । ग्रकीचंदन-संज्ञा पुं० [सं०] रक्त चंदन । लाल चंदन । द्मार्कज्ज-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य के पुत्र, (१) यम । (२) शनि । (३) श्रश्विमीकुमार । (४) सुग्रीव । (४) कर्ण । द्मक्रीजा-संज्ञा स्त्री० [सं० ] सूर्य्यु की कन्या, (१) यसुना। (२)

द्यर्कनयन-तंशा पुं० [सं० ] विराट् पुरुष (सूर्य्य चंद्रमा जिसके

ग्रगेला . ग्रकीपत्रा-संज्ञा स्रो० [सं०] (१) सुनंदा। (२) त्रर्कमृत । एक लता जो विष की श्रीषध है। ग्रकेंपर्शा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) मंदार का वृत्त । (२) मदार का **ग्रकेपुष्पी**—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] सूर्य्यमुखी । **ग्रकॅप्रिया-**संज्ञा स्त्री० [ सं० ] जवा । जपा । श्रड़हुल । गुड़हर । **ग्रक्तबंधु**—संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) गौतम बुद्ध । (२) पद्म । ग्र**कंब**ल्लभा—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] गुड़हर । **ग्रकविध**—संज्ञा पुं० [ सं० ] तालीशपत्र । ग्रकभ-संज्ञा पुं [सं०] (१) वह नचत्र जो सूर्य्याकांत हो। जिस नक्तत्र में सूर्य्य हो वह नक्तत्र। (२) सिंहराशि। (३) उत्तरा ग्रकोंभक्ता—संज्ञा स्त्री० [सं०] हुरहुर का वृत्त । हुड़हुड़ । ग्रक्रमुळ-संज्ञा पुं० [सं०] इसरमूल बता। रुहिमूल। श्रहिगंघ। इसकी जड़ साँप के काटने में दी जाती है। विच्छू के डंक मारने में भी अपयोगी है। यह पिलाई और बाहर लगाई जाती है। स्त्रियों के मासिक धर्म को खोखने के लिये भी यह दी जाती है। काली मिर्च के साथ हैज़ा अतीसार आदि पेट के रोगों में पिलाई जाती है। पत्ते का रस कुछ मादक होता है। छिलका पेट की बीमारियों में दिया जाता है। रस की मात्रा ३० ब्रॅंद से १०० तक है। ग्रकॅब्रत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक वृत जो माघ शुक्का ससमी को पड़ता है। (२) राजा का प्रजा की वृद्धि के लिये उनसे कर लेना । जैसे सूर्य्य बारह महीने श्रपनी किरयों से जल खीं चता है और चार महीने उसे प्रजा की वृद्धि के जिये बर-साता है। इसी प्रकार राजा का प्रजा से कर लेकर उनकी वृद्धि में उसे लगाना । ग्रकीइमा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्ररुगोपल । चुन्नी । एक प्रकार का छोटा नगीना। (२) सूर्य्य-कांत-मणि। ग्रकीपल-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य-कांत-मिषा। लाल पद्मराग । ग्रगीजा\*-संज्ञा पुं० दे० "अरगजा"। अर्गल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अरगल । वह लकड़ी जिसे किवाड.

ग्रक्तीइमा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रक्त्योपल । जुनी । एक प्रकार का छे। नगीना । (२) सूर्य्य-कांत-मिण् । ग्रक्तीपल्ल—संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य-कांत-मिण् । जाल पद्मराग । ग्रगीजा\*—संज्ञा पुं० दे० "श्वरगजा" । ग्रगीजा\*—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्वरगल । वह लकड़ी जिसे किवाड वंद कर पीछे से श्वाड़ी लगा देते हैं जिसमें किवाड़ शाहर से न खुले । श्वगरी । ब्योंडा । (२) किवाड़ । (३) श्वरोध । (४) कल्लोल । (४) वे रंग विरंग के बादल जो सूर्योदय वा सूर्य्यास्त के समय पूर्व वा पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ते हैं श्रीर जिनमें होकर सूर्य्य का उदय वा श्रस्त होता है । ग्रानाल—संज्ञा श्री० [सं०] (१) श्वरगल । श्वगरी । (२) वेवँडा ।

अगोळा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) श्ररगल । अगरी । (२) बेवँड्रा । (३) विल्ली । किल्ली । सिटकिनी । (४) सीकड़ । जंजीर जिसमें हाथी बाँचा जाता है । (४) एक स्तोत्र जिसे दुर्गा सप्तराती के आदि में पाठ करते हैं। मत्स्य-सूक्त । (६) अव-रोज । (७) बाधक । अवरोजक । क्कावट ढालनेवाला ।

तापती ।

द्धर्याली-संज्ञार्का० [देय०] भेड़ की एक जाति जे। मिस्रः, स्याम बादि देशों में होती है।

सर्ध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पोइशोपचार में से एक । जल, तूच, कुशाय, दही, सरसों, तंडुल भीर जब की मिला कर देवता की द्मर्पेया करना। (२) श्रर्घ देने का पदार्थ। (३) जलदान। सामने जल गिराना। (४) हाथ धोने के लिये जो जल दिया जाय। (१) हाथ धोने के लिये जल देना। (६) मूल्य। भाव। (७) वह मोती जो एक धरण तोल में २५ चढ़े। (二) भेंट। (१) जल से सम्मानार्थ सींचना।

क्रि० प्र०-देना ।-करना ।

ब्राधिपाञ्च-संज्ञा पुं० [सं० ] एक तांचे का वर्तन जो शंख के ब्राकार का होता है और जिससे सूर्य्य भादि देवताओं को भर्म दिया जाता है वा पितरों का तर्पण किया जाता है। अर्घो।

म्रार्धी-संज्ञा पुं० [सं० ऋर्घ ] (१) एक तांबे वा ऋन्य धातु का बना हुआ शृहर के पसे वा शंख के आकार का पात्र विशेष जिससे श्रर्घं देते हैं। पितरों का तर्पया भी इससे किया जाता है। (२) जलहरी।

भाष्य -वि० [सं०] (१) पूजनीय। (२) बहुमूख्य। (३) पूजा में देने योग्य (जला, फूला, मूल आदि )। (४) मेंट देने

संज्ञा पुं० [ सं० ] जिस बन में जरत्कारु सुनि तप करते थे वहां

ग्राचीक-वि० [सं०] पूजा करनेवासा । पूजक ।

श्राचीन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पूजा। पूजन।(२) श्रावर।

संज्ञा पुं० [देग०] घुंडी जिस पर दूर दूर कसावस् कपेटा हो। ग्रर्जना-क्रि॰ स॰ दे॰ ''श्ररचना''।

द्मर्चनीय-वि॰ [सं॰ ] (१) पूजनीय । पूजा करने योग्य । (२) धादरगीय।

ग्रन्तेमान-वि० [सं०] पूजनीय । श्रर्श्वनीय । ३०-विचार मान महादेव द्वार्थमान मानिये।

ग्रजी-संज्ञा स्री० [सं०] (१) पूजा। (२) प्रतिमा ।

क्यक्यि—तंज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) क्यप्ति क्यादि की शिखा। (२) वीसि । तेज । (३) किरया ।

मर्चित-वि॰ [सं॰ ] (१) पुजित । (२) बाहत । बादर-प्राप्त । संज्ञा पुं० [सं० [ विष्णु ।

ग्राचिमान-वि० [सं०] प्रकाशमान । चमकता हुआ ।

ग्राचिमाल्य-रंशा पुं० [सं०] बालमीकि के अनुसार एक बंदर जो महर्षि मरीचि का पुत्र था।

श्रक्षिरादिमार्गे-संज्ञा पुं० [ सं० ] देववान । उत्तर मार्ग ।

ग्रसिंपाती-संज्ञा कां० [सं०] अग्निपुरी । अग्निकोक ।

ग्राचिंग्मान्-तंज्ञा पुं० [सं०] [की॰ ग्रावियारीः] (१) सुर्व्य ।

(२) अशि। (३) देवताओं का एक भेद। (४) वालमीकि के धानुसार एक बंदर जो मरीचि ऋषि का पुत्र था।

वि० [सं० ] दीस । प्रकाशमान् ।

•ग्रर्ज़-संज्ञा पुं० [ प्र० ] (१) विनती । विनय ।

क्रि० प्र०-करना = प्रार्थना करना । कहना । निवेदन करना ।

(२) चोड़ाई । आयत ।

ग्रज़-इरसाल-संज्ञा पुं० [फ़ा०] वह पत्र जिसके द्वारा रुपया ख़ज़ाने में दाख़िल किया जाता है। चलान।

ग्रज़िदाइत-संज्ञा स्त्री० [ फा० ] निवेदन-पत्र । प्रार्थना-पत्र ।

क्रि प्र-करना ।-देना ।-भेजना ।

ब्राजन-संज्ञा पुंo [संo] (१) वपार्जन । पैदा करना । कमाना ।

(२) संग्रह करना । संग्रह ।

कि० प्र०-करना।

ग्रजीनीय-वि० [सं०] (१) संग्रह करने योग्य। (१) प्रहण करने याग्य । प्राप्त करने याग्य ।

ग्रजमा\*-संज्ञा पुं० दे० "श्रर्थमा"।

ग्रिजित-वि० [सं ] (१) संग्रह किया हुआ। संगृहीत। (२) प्राप्त / किया हुआ। प्राप्त। कमाया हुआ।

ग्रज़ी—रांजा स्त्रा॰ [ भं॰ ] प्रार्थना-पत्र । निवेदन-पत्र ।

ग्रज़ी-दाद्या--संशा स्त्रां० [फा०] वह निवेदन-पत्र जो अदासत दीवानी या माख में किसी दादरसी के जिये दिया जाय।

मार्जी मरम्मत-संज्ञा स्री० [फा०] वह सावेदन पत्र जो किसी पूर्व कावेदन-पत्र में खुटी हुई वातों को बढ़ाने वा प्रशुद्धि की शोधने भावि के किये विया जाय ।

ब्रार्ज़न-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक बृक्ष जो दक्किम से व्यवध तक निवयों के किनारे होता है। यह बर्मा और लंका में भी होता है। इसका पत्ता टसर के कीड़ों की खिलाया जाता है। छाज चमड़ा सिमाने, रँग बनाने तथा दवा के काम में पाती है। इससे एक स्वच्छ गोंद निकवाती है जो दवा के काम मैं भाती है। जकड़ी से खेती के भीज़ार तथा नाव भीर गाड़ी भादि बनते हैं। इसकी जलाने से राख में चूने का भाग विशेष होता है।

पर्या०-शिव भहा। शैंबर। ककुम। काहू।

(२) पांच पांडवें। में से मैंसज़े का नाम । ये बड़े बीर भीर धनुविधा में निपुण थे।

पर्यो ०-फारगुन । जिल्लु । किरीटी । से तवाहन । बृहसास । धनंजय । पार्थ । कपिष्वज । सम्यसाची । गां**डीवधन्या** । गांडीनी । वीभस्सु । पांडुनंदन । गुडाकेश । सध्यस पांडव । बिजय। राधाभेवी। पुंकि।

(३) हेहय-वंशी एक राजा । सहस्रार्जुन । (४) सक्तेद कर्नेखा (४) मोरा (६) आंख का एक रोग जिसमें भाष्य में सप्रेव इंदि पड़ जाते हैं। फूकी। (७) एक बीता बेटा। (८) वेद में अर्जुन राब्द इंद्र के अर्थ में श्राया है। वि० (१) उज्ज्वला। सफ़ेद। (२) शुभ्रा स्वच्छ।

अजु नायन संज्ञा पुं० [सं०] वराहमिहिर के अनुसार उत्तर का एक देश।

अर्जु नी—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) बाहुदा वा करतीया नदी। यह हिमालय से निकल कर गगा में मिलती है। (२) सफ़ेद रंग की गाय। (३) कुटनी। (४) उषा।

श्चर्या—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वर्षा ! श्रवर । जैसे पंचार्या = पंचाचर । (२) जल । पानी ।

था॰—दशार्यं = एक देश । दशार्या = मालवा की एक नदी।
(३) एक दंडक वृत्त जिसके प्रत्येक चरया में दो नगया श्रीर
श्राट रगया होते हैं। यह प्रचित का एक भेद है।

श्चर्यांच-संज्ञा पुं० [सं०] (१) समुद्र । (२) सूर्य्य । (३) इंद्र । (४) श्रंतरित्त । (४) दंडक वृत्त का एक भेद जिसके प्रत्येक चरया में २ नगया श्रोर १ रगया हों। यह प्रचित का एक भेद हैं। (६) चार की संख्या ।

ष्मर्गा-संज्ञा स्त्री० [सं०] नदी ।

माति — संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० म्रासित] (१) पीड़ा। व्यथा। (२) धनुष की कोटी। धनुष के दोनों छोर।

अर्थ-संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० अर्थी] (१) शब्द का अभिप्राय । मनुष्य के हृदय का आश्रय जो शब्द से प्रगट हो। शब्द की शक्ति । अर्जकार में अर्थ तीन प्रकार का है—

> (क) भ्रमिधा से वाच्यार्थ, (ख) लचरा से लक्ष्यार्थ और (ग) व्यंजना से व्यंग्यार्थ।

क्रि॰ प्र०-करना ।--लगाना ।--बैटाना ।

(२) श्रभिप्राय । प्रयोजन । मतलब । उ॰—वह किस श्रर्थ से यहाँ श्राया है । (३) काम । इष्ट । उ॰—यहाँ बैठने से तुम्हारा कुछ श्रर्थ न निकलेगा ।

कि प्र0—निकलना ।—निकालना ।—सधना ।—सधना ।

(४) हेतु । निमित्त । उ०—विद्या के अर्थ प्रयत्न करना
चाहिए । (४) इंद्रियों के विषय । ये पाँच हैं, शब्द, स्पर्श,
ह्प, रस और गध । (६) चतुर्वर्ग में से एक । धन । संपत्ति ।
अर्थ-शास्त्र के अनुसार मित्र, पशु, भूमि, धन, धान्य, आदि
की प्राप्ति और वृद्धि । (७) कुंडली में लग्न से दूसरा घर ।

या०—अनर्थ अभ्यर्थना । समर्थ । समर्थन । सार्थक । निरर्थक ।
अर्थपति । अर्थ-गौरव । अर्थकुळू । अर्थकरी । अर्थापति ।
अर्थातर । अर्थांतरन्यास । अर्थवान् ।

भ्रार्थेकर-वि० पुँ० [सं०] [स्री० श्रर्थेकरी] जिससे धन उपार्जन किया जाय। साभकारी।

था०-अर्थकरी विद्या।

अर्थिकि विवाधी-वि० [सं०] जो खेन देन में शुद्ध व्यवहार न रक्से। बेईमान। अर्थकृच्छु-रंगा पुं० [सं०] धन की कमी। दरिद्रता। अर्थगौरव-रंगा पुं० [सं०] किसी शब्द या वाक्य में अर्थ की

गंभीरता ।

अर्थिचं तक-संज्ञा पुं० [सं०] वह मंत्री जो राज्य के आयव्यय परं ध्यान रक्खे। अर्थ-सचिव। मशीरमाल।

ग्रर्थदंड—संज्ञा पुं० [सं० ] वह धन जो किसी श्रपराध के दंड में श्रपराधी से लिया जाय। जुर्माना।

अर्थद्-वि० [सं०] [स्री० अर्थदा ] धन देनेवाला ।

संज्ञा पुं० (१) कुबेर । (२) दस प्रकार के शिष्यों में से एक जो धन देकर विद्या पढ़े ।

ग्रर्थना-कि॰ स॰ [सं॰ ] मांगना।

ग्रर्थपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुबेर । (२) राजा ।

ग्रर्थिपिशाच-वि० [सं०] जो द्रज्य के संग्रह करने में कर्तेच्या-कर्त्तंच्य का विचार न करे। धनलेालुप।

अर्थवाद्-संज्ञा पुं० [सं०] न्याय के अनुसार तीन प्रकार के वाक्यों में से एक। वह वाक्य जिससे किसी विधि के करने की उत्तेजना पाई जाय। यह चार प्रकार का है—स्तुति, निंदा, परकृति श्रीर पुराकस्प।

ग्रर्थेवेद-संज्ञा पुं० [सं०] शिल्प-शास्त्र ।

अर्थशास्त्र—संज्ञा पुं० [सं०] वह शास्त्र जिसमें अर्थ की प्राप्ति, रत्ता श्रीर वृद्धि का विधान हो । प्राचीन काल में बहुत से श्राचार्यों के रचे ग्रंथ इस विषय पर थे पर श्रव केवल कौटिल्य चाग्रक्य का रचा हुआ ग्रंथ मिलता है ।

ग्रश्यांतरन्यास—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह काव्यालंकार जिसमें सामान्य से विशेष का वा विशेष से सामान्य का, साधम्यं वा वैधम्यं द्वारा, समर्थन किया जाय। ३०—(क) लागत निज मित दोष ते सुंदरहू विपरीत। पित्त रेगावश लखि नर शिशान्य क्यां के विशेष कथन से साधम्यं द्वारा किया गया है। (ल) हरि प्रताप गोकुल बच्यो का निहं करिहं महान। यहाँ ''हरि प्रताप गोकुल बच्यो'' इस विशेष वाक्य का समर्थन 'का निहं करिहं महान' इस सामान्य वाक्य से साधम्यं द्वारा किया गया है। इसी प्रकार वैधम्यं का भी उदाहरण समक्तना चाहिए। (२) न्याय में एक प्रकार का निग्रह स्थान। जब वादी ऐसी बात कहे जो प्रकृत (ग्रसली) विषय वा श्रर्थ से कुछ संबंध न रखती हो तब वहाँ यह होता है।

ग्रर्थात्—श्रव्य० [सं०] यानी। इसका प्रयोग विवरण करने में श्राता है। जैसे, ऐसा कौन होगा जो भन्ने की प्रशंसा नहीं करता श्रर्थात् सब करते हैं।

ग्रशीना\*-कि॰ स॰ [स॰ अर्थ] अर्थ लगाना । ब्योरे के साथ समका कर कहना । म्रथीनुवाद—संज्ञा पुं० [सं०] न्यायशास्त्रानुसार म्रनुवाद का एक भेद । विधि से जिसका विधान किया गया हो उसका म्रनुवचन वा फिर फिर कहना ।

ग्रशीपित्त-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मीमांसा के अनुसार एक प्रकार का प्रमाण जिसमें एक बात कहने से दूसरी बात की सिद्धि आपसे आप हो जाय। जैसे, बादलों के होने से वृष्टि होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना बादल के वृष्टि नहीं होती। नतीजा। निगमन। न्याय-शास्त्र में इसे पृथक् प्रमाण न मानकर अनुमान के अंतर्गत माना है। (२) एक अर्था- लंकार जिसमें एक बात के कथन से दूसरी बात की सिद्धि दिखलाई जाय। इस अलंकार में वास्तव में यह दिखाया जाता है कि जब इतनी बड़ी बात होगई तब यह छोटी बात होने में क्या संदेह है। उ०—(क) मुख जीत्यों वा चंद को कहा कमल की बात। (ख) जिसने शालिप्राम को भूना उसे बैंगन भूतते क्या लगता है ?

ग्रर्थालंकार—संज्ञा पुं० [सं०] वह श्रलंकार जिसमें श्रर्थ का चमत्कार दिखाया जाय । शब्दालंकार के विरुद्ध श्रलंकार ।

ग्रार्थिक—संज्ञा पुं० [सं०] वह बंदी गया जो राजा के। सोने से जगाते हैं। बैतालिक। स्तुतिपाठक।

अर्थी-वि॰ [सं॰ श्रिथेन् ] [स्त्री॰ श्रीर्थनी ] (१) इच्छा रखनेवाला। चाह रखनेवाला । (२) कार्य्यार्थी । प्रयोजनवाला । गर्ज़ी । याचक । (३) वादी । सुद्द्दे । (४) सेवक । (४) धनी । (६) दे॰ ''श्ररथी''

अप्रद्न-संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) पीड़न। दलन। हिंसा। (२) जाना। गमन। (३) याचना। मांगना।

ग्रर्द्ना \*-कि॰ स॰ [सं॰ ऋर्दन = पाइन ] पीड़ित करना। ड॰—
गिह वैष्ण्व के। दंड कर मेघ समान ननिर्दे। मिर्दे सुरन
रन श्रदिं श्रति जैसे कुपित कपिर्दे।—गोपाछ।

अर्दली-संज्ञा पुं० दे० "अरदली"।

ऋदित-वि॰ [सं॰] (१) पीड़ित। दिलत । (२) गत । (३) याचित।

संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें वायु के प्रकोप से मुँह श्रोर गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सिर हिलता है श्रीर नेत्र श्रादि विकृत हो जाते हैं, बोला नहीं जाता, गर्दन श्रीर दाढ़ी में दर्द होता है।

ग्रार्द्ध-वि॰ [सं॰] किसी वस्तु के दो सम भागों में से एक। ग्राधा।

ग्रद्धेगंगा-संज्ञा स्त्री० [सं०] कावेरी ।

श्रद्धं गुच्छ- संज्ञा पुं० [सं०] वह मोती की माला जिसमें चौबीस लड़ियाँ हों। वराहमिहिर के श्रनुसार इसमें बीस लड़ियाँ होनी चाहिए।

अद्भेजंद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राधा चाँद्। श्रष्टमी का चंद्रमा।

(२) चंद्रिका । मोर-पँख पर की आँख । (३) नखन्नत । (३) एक प्रकार का बाग जिसके श्रग्रमाग पर अर्द्धचंद्रा-कार नेाक होती हैं। (२) सानुनासिक का एक चिह्न । चंद्र-बिंदु । (६) एक प्रकार का त्रिपुंड । (७) गरदिनया । निकाल बाहर करने के लिये गले में हाथ लगाने की मुद्रा ।

ग्रद्धचंद्रा-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] तिधारा ।

ग्रद्धेचंद्रिका-संज्ञा श्ली० [सं०] कनफोड़ा नाम की लता। ग्रद्धेजल-संज्ञा पुं० [सं०] श्मशान में शव को स्नान कराके श्राधा जल में श्लीर श्लाधा बाहर डाल देने की किया।

ग्रद्धियोतिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] चौदह ताल का एक भेद। ग्रद्धितक्त-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की नीम जो नेपाल में होती है।

ग्रद्धनयन—संज्ञा पुं० [सं०] देवताश्रों की तीसरी श्रांख जे। खलाट में होती हैं।

ग्रद्धनाराच-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जैन-शास्त्रानुसार वह हड्डी जो मर्कटबंध श्रीर कीलक पाशों से बंधी हो। (२) एक प्रकार का बाग्र।

ग्रद्धनारीश्वर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) तंत्र में शिव भीर पार्वती का रूप। (२) श्रायुर्वेद में रसांजन जिसे श्रांख में लगाने से ज्वर उतर जाता है।

ग्रद्धपारावत-संज्ञा पुं० [सं०] तीतर।

ग्रर्द्धपाहल-संज्ञा पुं० [देय०] एक पौधा जिसकी मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं।

अर्द्धप्रादेश—संज्ञा पुं० [सं०] प्रलंबित सेतु के मध्य से आलंबन बिंदु तक का अंतर जहां श्रंखल बँधे रहते हैं। सेतु के मध्य से उसके उस स्थान तक का अंतर जहाँ वह खंभे वा दीवार पर टिका रहता है।

क्रार्द्धमागधी—संज्ञा स्त्री० [सं०] प्राकृत का एक भेद । पटने श्रीर मथुरा के बीच के देश की पुरानी भाषा ।

ग्रद्धमात्रा-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्राधी मात्रा । (२) व्यंजन । (३) संगीतशास्त्रानुसार चतुर्दश मात्रा का एक भेद ।

अर्द्ध वृत्त-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वृत्त का श्राधा भाग । वृत्त का वह भाग जो व्यास, श्रोर परिधि के श्राधे भाग से घिरा हो। (२) पूरे वृत्त की परिधि का श्राधा भाग।

ग्रद्धसमतृत्त-पुं॰संज्ञा [सं०] वह वृत्त जिसका पहिला चरण तीसरे चरण के बराबर श्रीर दूसरा चौथे के बराबर हो। जैसे, दोहा श्रीर सोरटा।

अर्द्धां ग—तंज्ञा पुं० [सं०] (१) आधा अंग। (२) लकवा। एक रोग जिसमें श्राधा श्रंग चेष्टाहीन श्रोर बेकाम हो जाता है। फालिज। पचाधात। (३) शिव। ३०—भंग होत श्रद्धंग-धनु जानि लखन तिहि काल। कहाो लोकपादान मनिष्टं सजग होहु यहि काल।—रघुराज।

```
ग्रर्द्धां गिनी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] स्त्री ।
ग्रद्धींगी-संज्ञा पुं० [ सं० श्रद्धींगन् ] शिव।
      वि० [सं० ] श्रद्धा ग-रोग-प्रस्त ।
ग्राद्धिक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राधासीसी । (२) वैश्य स्त्री श्रीर
      बाह्मण पिता से उत्पन्न संतान जिसका संस्कार हुन्ना हो।
ग्रद्धिकरगा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राधा करना। (२) जब एक
      कड़ी दूसरी कड़ी पर ( होकर ) रक्खी जाती है तब धरातल
      समान करके ठीक बैठाने के लिये प्रत्येक के संधि-स्थल को
      श्राधा श्राधा छील देते हैं। यह श्रर्द्धीकरण कहलाता है।
      मजूसा काढ़ना वा बैठाना ।
ग्रद्धीद्य-संज्ञा पुं० [सं०] एक पर्व जो उस दिन होता है जिस
      दिन माघ की श्रमावस्था रविवार के। होती है श्रीर उसी
      दिन श्रवण नचत्र श्रोर व्यतीपात योग पड़ता है। इस दिन
      स्नान करने से सूर्य्यप्रहरा में स्नान करने का फल होता है।
ग्रर्धंग*-संज्ञा पुं० दे० "श्रद्धांग"।
ग्रर्धंगी*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रद्धां गी''।
अर्धक्र-वि॰ दे॰ "श्रद्ध<sup>९,</sup> ।
ऋर्पण—संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० ऋर्पित] (१) देना। दान । किसी वस्तु
       पर से श्रपना स्वत्व हटा कर दूसरे का स्थापित करना। (२)
       नज़र । भेंट ।
   यै।०--कृप्यार्पया। ब्रह्मार्पया।
       (३) स्थापन । रखना । जैसे, पादार्पण करना ।
ग्रर्पना *-कि॰ स॰ दे॰ 'श्ररपना''।
ग्राबेंद्बं *-संज्ञा पुं० [सं० द्रव्य] धन । संपत्ति । धन-दौलत ।
       उ०--- श्रर्बदर्ब सब देइ बहाई । के सब जाव न जाय
       पियाई।--जायसी।
ग्राबुँद—संज्ञा पुं० [सं०] (१) गिषत में नवें स्थान की संख्या।
       दश कोटि। दस करोड़ । (२) एक पर्वत जो राजपूताने की
       मरु भूमि में है। श्ररावली। (३) एक श्रसुर का नाम।
       (४) कद्भका पुत्र, एक सर्प विशोष। (४) मेघ। बादल।
```

(६) दो मास का गर्भ। (७) एक रोग जिसमें एक प्रकार

की गांठ शरीर में पढ़ जाती है। इसमें पीड़ा तो नहीं होती,

पर कभी कभी यह पक भी जाती है। इसके कई भेद हैं।

मुख्य भेद इसके रक्तार्खंद श्रोर मांसार्खंद हैं। बतोरी।

श्राभी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बालक। (२) शिशिर ऋतु । (३)

अप्रभेक-वि० पुं० [सं०] (१) छोटा। अल्प। (२) मूर्ख। (३)

म्रामी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रांख का एक रोग। टेंटर। ढेंडर। (२)

शिष्य । छात्र । (४) साग पात ।

संज्ञा पुं० [सं०] बालक । जड़का ।

वि॰ मलिन । धुँधला।

पुराना नगर वा गाँव।

दुबला। पतला।

ग्रर्मनी-संज्ञा पुं० दे० ''श्ररमनी''। ग्रार्थ्य-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० अर्था, अर्थीणा, अर्थी ] (१) स्वामी । ईश्वर । (२) वैश्य । वि० श्रेष्ठ । उत्तम । **ग्रार्थ्यमा**—संज्ञा पुं० [ सं० त्रर्थमन् ] (१) **सूर्य्य । (२) बारह श्रादित्यों** में से एक। (३) पितर के गर्णों में से एक जो सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं । (४) उत्तरा फाल्गुनी नचत्र । (४) मदार । **ग्रर्रा**—संज्ञा पुं० [?] एक जंगली पेड़ जो श्रर्जुन वृत्त से मिलता जुलता है। इसकी लकड़ी बड़ी मज़ब्त होती है श्रीर छत पाटने श्रादि के काम में श्राती है। (२) श्ररहर। ग्रर्वाक-श्रव्यः [सं०] (१) पीछे । इधर । (२) निकट । समीप । ग्रर्वाचीन-वि॰ [सं॰ ] (१) पीछे का । श्राधुनिक । (२) नवीन । नया । ग्रही—संज्ञा पुं० [ सं० ] बवासीर । संज्ञा पुं० [ ऋ० ] (१) श्राकाश । (२) स्वर्ग । ग्रार्शवर्तम-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की बवासीर जिसमें गुदा के किनारे ककड़ी के बीज के समान चिकनी श्रीर किंचित् पीड़ायुक्त फुंसियाँ होती हैं। ग्रदोंहर-संज्ञा पुं० [सं०] सूरन । श्रोल । ज़र्मीकृंद । **ग्रशीव्र**—संज्ञा पुं० [ सं० ] **सूरन । श्रोल । ज़र्मीकंद ।** त्र्यहेंत-संज्ञा पुंo [संo] (१) जैनियों के पूज्य देव । जिन । (२) बुद्ध । ग्रहें-वि० [सं०] (१) पूज्य । (२) योग्य । उपयुक्त । विशेष-इस शब्द का प्रयोग श्रधिकतर यौगिक शब्द बनाने में होता है। जैसे, पूजाई, मानाई, दंडाई। संज्ञा पुं० (१) ईश्वर । (२) इंद्र । ग्रहेंगा-संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० ऋईग्रीय] पूज्य । ग्रहत, ग्रहन-वि॰ [सं॰ ] पूजा। संज्ञा पुं० जिनदेव। **ग्रहित-**वि० [सं०] पूजित । ब्रह्म –वि० [सं०] (१) पूज्य । मान्य । (२) पूजनीय । माननीय । श्राद्रगीय। ग्रलं-ग्रय॰ दे॰ ''ग्रलम्''। ग्रलंकटंकटा-संज्ञा स्त्री० [सं०] विद्युत्केश नामक राह्मस की पत्नी । सुकेश की माता । विदोष-वाल्मीकि रामायग उत्तरकांड में इस रामसवंश का सृष्टि के भ्रादि काल में उत्पन्न होना लिखा है। ग्रलंकार-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अलंकृत] (१) स्राभूषणा।

गहना। ज़ेवर।(२) श्रर्थ श्रीर शब्द की वह युक्ति जिससे

काव्य की शोभा हो। वर्षान करने की वह रीति जिससे

उसमें प्रभाव श्रीर रेाचकता श्राजाय। इसके तीन भेद हैं— (क) शब्दालंकार, श्रर्थात् वह श्रलंकार जिसमें शब्दों का सैंदर्थ हो, जैसे श्रनुप्रास। (ख) श्रर्थालंकार, जिसके श्रर्थ में चमत्कार हो, जैसे उपमा, श्रीर रूपक। किसी किसी श्राचार्य्य के मत से (ग) उभयालंकार, जिसमें शब्द श्रीर श्रर्थ दोनों का चमत्कार हो।

विशेष—श्रादि में भरत मुनि ने चार ही अलंकार माने हैं— उपमा, दीपक, रूपक, यमक । श्रीर श्रलंकारों के धर्म को इन्हीं के श्रंतर्गत माना हैं । श्रलंकार यथार्थ में वर्णन करने की शैली है, वर्णन का विषय नहीं । पर पीछे वर्णनीय विषयों को भी श्रलंकार मान लेने से श्रलंकारों की संख्या श्रीर भी बढ़ गई। स्वभावोक्ति श्रीर उदात्त श्रादि श्रलंकार इसी प्रकार के हैं।

ग्रलंकित-वि॰ दे॰ ''ग्रलंकृत''।

ग्रळंकृत—वि० [सं०] (१) विभूषित । गहना पहनाया हुन्रा । सजाया हुन्रा । सँवारा हुन्रा । (२) काव्यार्जकारयुक्त ।

ग्रालंग-संज्ञा पुं० [सं० ऋल = पूर्यं, बड़ा + ऋंग = प्रदेश ] श्रोर । तरफ़ । दिशा । उ०---उमर श्रमीर रहे जहँ ताई । सब ही बांट श्रलंगे पाई ।---जायसी ।

मृहा०-श्रक्तं पर श्राना वा होना = घेडिं। का मस्ताना ।

अप्रत्येवनीय—वि० [सं०] जो र्लाघने योग्य न हो । जिसे फाँद न सकें। जिसे पार न कर सकें। श्रलंध्य ।

ग्रालंड्य-वि॰ [सं॰ ] (१) जो र्लाघने योग्य न हो। जिसे फॉद न सकें। जिसे पार न कर सकें। (२) जिसे टाज न सकें। जिसे मानना ही पड़े। उ॰—राजा की श्राज्ञा श्रलंड्य होती हैं।

या०-अलंध्य शासन ।

ग्रलंब \*-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रालंब''।

ग्रालंबुष—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वमन । उत्तटी । के । (२) केरिवों का सहायक एक राज्ञस जिसे घटोत्कच ने मारा था ।

श्रालं बुषा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) मुंडी । गोरख-मुंडी । (२) स्वर्ग की एक श्रप्सरा । (३) दूसरे का प्रवेश रोकने के लिये खींची हुई रेखा । गड़ारी । मंडल ।

विशेष---इसका व्यवहार श्रधिकतर भोजन की छुत्रा छूत से बचाने के लिये होता है।

(४) लज्जावंती । छुई मुई । लजालू पौधा ।

ग्राल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बिच्छू का डंक । (२) हरताल । (३) विष । ज़हर । उ०—श्रति बल करि करि काली हारथो । लपटि गयो सब अंग अंग प्रति निविष कियो सकल श्रल कारथो ।—सूर ।

ग्रालक-संज्ञा पुं० [सं०] मस्तक के इधर उधर लटकते हुए मरोड़-दार बाल । बाल । केश । लटा । छुछेदार बाल । यैा०--श्रवकावित ।

ग्रह्मकतरा—संज्ञा पुं० [ श्र० ] पत्थर के कीयजे की श्राग पर गला कर निकाला हुश्रा एक गाढ़ा पदार्थ । कीयले की बिना पानी दिए हुए भभके पर चढ़ा कर जब गैस निकाल जेते हैं तब दो प्रकार के पदार्थ रह जाते हैं—एक पानी की तरह पतला, दूसरा गाढ़ा । यही गाढ़ा काला पदार्थ श्रलकतरा है जो रँगने के काम में श्राता है । यह कृमिनाशक है श्रतः इससे रँगी हुई लकड़ी घुन श्रीर दीमक से बहुत दिनों तक बची रहती है । कृमिनाशक श्रीषधियां जैसे—नेपथलीन, कारबोलिक ऐसिड, फिनाइल, श्रादि इससे तैयार होती हैं । श्रलकतरे से कई प्रकार के रंग भी बनते हैं ।

अरुकनंदा—संज्ञा स्त्री० [सं०] हिमालय (गढ़वाल) की एक नदी जो गगोत्री के श्रागे भागीरथी (गंगा) की धारा से मिल जाती हैं।

ग्रलकप्रभा-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रलकापुरी । कुबेरपुरी ।

अळकळड़ेते। \*—वि० [सं०] [हिं० अलक = बाल + लाह = दुलार ]

[क्षी० अलक लड़ेती ] दुलारा । लाडला । उ० — सँदेसो देवकी
सों कहियो । हों तो धाय तुम्हारे सुत की मया करित
रहियो । यदिप टेच तुम जानित उनकी तक मोहि कहि
आवै । प्रति दिन उठत तुम्हारे कान्हिह माखन रोटी भावै ।
तेल उबटनें अरु तातो जल ताहि देखि भिज जाते ।
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती कम कम किर किर न्हाते ।
सूर पथिक सुनु मोहि रैन दिन बढ्यो रहत उर सोच । मेरी
अलकलड़ेतो मोहन हुँहै करत सँकोच ।—सूर ।

अळकसलेारा \*-वि॰ [सं॰ भलक = बाल + हिं॰ सलोना = भ्रच्छा]
[स्री० भलकसलोरी] लाडला । दुलारा । उ०-हम तेरे नितही
प्रति श्रावैं सुनहु राधिका गोरी हो । ऐसो श्रादर कबहुँ न
कीन्हो मेरी श्रलकसलोरी हो ।—सूर ।

अलका-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) कुबेर की पुरी। यज्ञों की पुरी। (२) आठ और दस वर्ष के बीच की लड़की।

ग्रलकापति-संज्ञा पुं० [सं०] कुबेर।

ग्रलकाविल-संज्ञा स्त्री० [सं०] केशों का समूह। बालों की लटें। ग्रलक, ग्रलकक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) लाख। लाही जो पेड़ों में लगती है । चपरा। (२) लाह का बना हुआ रंग जिसे स्त्रियाँ पैर में लगाती हैं। महावर।

अरुक्षण-संज्ञा पुं० (१) चिह्न वा संकेत का न होना। (२) ठीक ठीक गुण धर्म का अनिर्वाचन। (३) बुरा लक्षण। कुलक्षण। अरुप्र चिह्न।

ग्राळक्षित—वि॰ [सं॰] (१) श्रप्रगर। श्रज्ञात। (२) श्रदृश्य। गृायब। (३) श्रचिद्धित।

ग्रालक्ष्य-वि॰ [सं॰] (१) श्रदृश्य ।जो न देख पड़े। गायब। (२) जिसका लच्चण न कहा जा सके। ग्रात्यस्व निव [संव ग्रवण्य] (१) जो दिखाई न पड़े । जो नज़र न श्रावे। ग्रदृश्य। ग्रात्यत्त । उ०—बुधि, श्रनुमान, प्रमान, स्नुति, किए नीठि ठहराय। सूझम गति परब्रह्म की, श्रवाख लखी नहिँ जाय।—बिहारी। (२) श्रगोचर। इंद्रियातीत। ईश्वर का एक विशेषण्। उ०—श्रवाख श्ररूप श्रवरन सो करता। वह सब सों सब वहि सों बरता।—जायसी।

मुहा॰—श्रवख जगाना = (१) पुकार कर परमात्मा का स्मरण करना वा कराना । (२) परमात्मा के नाम पर भिक्ता मांगना ।

विशेष—श्रवखनामी साधु होते हैं जो भिन्ना के बिये खप्पर फैलाकर ज़ोर ज़ोर से श्रवख श्रवख पुकारते हैं।

या०-श्रवखधारी । श्रवखनामी ।

ग्रलखधारी-संज्ञा पुं० दे० ''श्रलखनामी''।

ग्रालखनामी—तंज्ञा पुं० [सं० अलच्य + नाम ] एक प्रकार के साधु जो गोरखनाय के अनुयायियों में से हैं। ये लोग सिर पर जटा रखते हैं, गेरुश्रा वस्त्र धारण करते हैं, मस्म लगाते हैं श्रीर कमर में जन की सेली बांधते हैं जिनमें कभी कभी छुँघरू या घंटी भी बांध लेते हैं। ये लोग भिन्ना के लिये प्रायः दिर्याई नारियल का खप्पर फैलाकर ज़ोर ज़ोर से श्रलख श्रलख पुकारते हैं जिससे उनका श्रभिप्राय श्रलस्य परमात्मा का स्मरण करना या कराना होता है। उन लोगों में एक विशेषता यह है कि ये कहीं भिन्ना के लिये श्रधिक श्रवृते नहीं। श्रलखिया।

ग्रस्रक्षित \*-वि॰ दे॰ ''श्रबचित''।

ग्रस्रग—वि० [ सं० अलग्न, प्रा० अलग्ग ] (१) जुदा । पृथक् । न्यारा । भिन्न । श्रलहदा ।

क्रि० प्र0-करना ।-रखना ।-होना ।

मुहा०—श्रव्यग करना = (१) जुदा करना। दूर करना। हटाना। खसकाना। उ०—इसे हमारे सामने से श्रव्यग करो। (२) छुड़ाना। वरख़ास्त करना। उ०—मैंने उस नैाकर को श्रव्यग कर दिया। (३) चुनना। छांटना। (४) वे चडालना। उ०—उसने उस घोड़े को श्रव्यग कर दिया। (४) निपटाना। समाप्त करना। उ०—थोड़ा सा बचा है खा पीकर श्रव्यग करो। (६) बेवाग। बचा हुश्रा। रिचत। उ०—घबड़ाश्रो मत तुम्हारा बच्चा श्रव्यग है।

ग्रस्त्रगगीर-संज्ञा पुं० [ त्र० त्राकृतीर ] कंबल वा नमदा जिसे घोड़े की पीठ पर रख कर ऊपर से ज़ीन या चारजामा कसते हैं।

अप्रलगनी—संज्ञा स्त्री० [सं० प्रलग्न ] श्राड़ी रस्सी वा बांस जो कपड़े लटकाने वा फैलाने के लिये घर में बांधा जाता है। डारा।

ग्रलग्रज्ञ-वि॰ दे॰ ''श्रबग्रज़ी''।

ग्रळगरज़ी र्िव० [ ३० ] बेगरज़ । बेपरवा ।

संज्ञा स्त्रां० बेपरवाही।

ग्रास्त्रगाना—िकि॰ स॰ [हिं० श्रत्यग ](१) श्रत्यग करना । र्झांटना । वित्तगाना । प्रथक् करना । जुदा करना । (२) दूर करना । हटाना ।

ग्रलगोज़ा—संज्ञा पुं० [ ग्र० ] एक प्रकार की बांसुरी जिसका सुँह क़बम की तरह कटा होता है श्रीर स्वर निकाबने के बिये सात समानांतर छेद जिसकी दूसरी छेर पर होते हैं । इसको सीधा सुँह में रख कर उंगािबयों को छेदों पर रखते श्रीर उठाते हुए बजाते हैं ।

ग्रलच्छ\*-वि॰ दे॰ ''त्रलस्य''।

ग्रलज∗−वि॰ दे० ''श्रलज्ज''।

अञ्जी-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] एक प्रकार की लाल वा काली फुंसी जो बहुत पीड़ा देती है।

ग्रलज्ज-वि० [सं० ] निर्लंज्ज । बेह्या ।

ग्रलपंक्र−वि॰ दे॰ ''श्रल्प''।

ग्रळपाका—संज्ञा पुं० [स्पे० एकपका] (१) कॅंट की तरह का एक जानवर जो दिचिए अमेरिका के पेरू नामक प्रांत में होता है। इसके बाल खंबे श्रीर जन की तरह मुलायम होते हैं। (२) श्रलपका का जन। (३) एक पतला कपड़ा जो रेशम वा सूत के साथ श्रलपका जंतु के जनी बालों का मिला कर बनाया जाता है। यह कई रंगों का बनता है, पर विशेष कर काला होता है।

ग्रळफ़—संज्ञा पुं० [ अ० ] घोड़े का आगे के दोनों पांच उठाकर पञ्जिती टांगों के बल खड़ा होना।

विशेष—ग्रुरबी वर्णमाला का पहिला श्रन्तर श्रलिफ़ खड़ा होता है, इसी से यह शब्द इस श्रर्थ में व्यवहृत होने लगा।

ग्रळफ़ा—संज्ञा पुं० [ श्र० ] [ स्त्री० श्रवफ़ी ] एक प्रकार का ढीला-ढाला बिना बांह का बहुत लंबा क़रता जिसे श्रधिकतर मुसलमान⊦फ़क़ीर गले में डाले रहते हैं।

ग्रस्रवत्ता—ख्रव्य [ श्र ] (१) निस्संदेह । निःसंशय । बेशक् । उ०—श्रव श्रववत्ता यह काम होगा । (२) हां । बहुत ठीक । दुरुस्त । उ०—श्रववत्ता ! बहादुरी इसका नाम है । (३) बेकिन । परंतु । उ० —हम रोज़ तो नहीं श्रा सकते, श्रववत्ता कहो तो कभी कभी श्रा जाया करें ।

ग्रळबम-संज्ञा पुं० [ फ़॰ ] तस्वीरें रखने की किताब।

ग्रास्त्रबेसा-वि॰ [सं॰ श्रवस्य + हिं॰ ला (प्रत्य॰)] [स्री॰ श्रवनेली] (१) वर्षका । बनाउना । खेंदा । (२) श्रनेखा । श्रनूरा । सुंदर । उ॰ —तुमने तो यह बड़ी श्रवनेली चीज़ निकाली । (३) श्रवहढ़ । बेपरवाह । मनमाजी । उ॰ —उसका स्वभाव बड़ा श्रवनेला है ।

ग्रळबेळापन-संज्ञा पुं० [ हिं० त्रलबेला + पन (प्रत्य० ] (१) बांकापन । सजधज । छुँलापन । (२) श्रनोखापन । श्रन्ठापन । सुंदरता । (३) श्रल्हङ्ग्पन । बेपरवाही । ग्रलब्य-भूमिकत्व-संज्ञा पुं० [स०] समाधि का न जुड़ना । समा-धि की श्रप्राप्ति ।

ग्रालभ्य-वि॰ [सं॰ ] (१) न मिलने योग्य । श्रप्राप्य । (२) जो किनता से मिल सके । दुर्लभ । (३) श्रमूल्य । श्रनमोल ।

ग्रस्तम्-त्र्रव्य० [सं०] यथेष्ट । पर्याप्त । पूर्ण । बस । काफ़ी ।

ग्रस्टम—संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] (१) रंज । दुःख । (२) भंदा ।

ग्रस्तमनक—संज्ञा पुं० [ घ० ] ग्रँगरेज़ी ढंग की जंत्रो वा पत्रा ।

ग्रलमर-संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पौधा।

द्रप्रसम्त-वि० [फ़ा०] (१) मतवाला । बदहोश । बेहोश । (२) बेग्म । बेफ़िक्र । निर्द्धं हु ।

ग्रस्तमारी—संज्ञा स्त्री॰ [पुर्त्त॰ श्रलमारियो ] वह खड़ा संदूक़ जिसमें ख़ाने वा चीज़ें रखने के लिये दर बने रहते हैं, बंद करने के लिये पह्ले होते हैं। कभी कभी श्रलमारी दीवार खोद कर भी नीचे ऊपर तख़्ते जोड़ कर बना दी जाती है। बड़ी भंडरिया।

ग्रलमास-संज्ञा पुं० [फा०] हीरा।

श्रास्तर्क-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पागल कुत्ता। (२) सफ़ेंद्र श्राक वा मदार। (३) एक प्राचीन राजा जिसने एक श्रंधे बाह्मण्य के मांगने पर श्रपनी दोनों श्रांखें निकाल कर देदी थीं।

ग्रास्टर-टप्पू-वि० [ देश० ] श्राटकलपच् । बेठिकाने का । श्रंडबंड ।

ग्रास्टरा चिंडा पुं० [हिं० श्रन्हड + ब्लेडा़] (१) घोड़े का जवान बचा। (२) श्रन्हड़ श्रादमी। वह व्यक्ति जिसे कुछ़ श्रमुभव न हो।

ग्रळळानां - कि॰ २४० [सं० अर् = बोलना ] चिछाना। गला फाड़ कर बोलना।

ग्रळहाँ-संज्ञा पुं० [ ? ] घोड़ा।--डिं०।

ग्रळवाँती—वि॰ स्री॰ [सं॰ बालवती ] (स्री) जिसे बचा हुश्रा हो । प्रसुता। ज़चा।

अलवाई-वि॰ स्री॰ [सं॰ बालवती, हिं॰ अलवॉती ] (गाय वा भैंस) जिस की बच्चा जने एक वा दो महीने हुए हों। 'बाखरी' का उलटा।

अळवान—तंज्ञा पुं० [ अ०] परमीने की चादर । ऊनी चादर । अळस—वि० [ सं० ] श्राबस्ययुक्त । श्राबसी । सुस्त । मंद । निरुद्योगी ।

संज्ञा पुं० [सं०] पाँव का एक रोग जिसमें पानी से भींगे रहने वा गंदे कीचड़ में पड़े रहने के कारण उंगलियों के बीच का चमड़ा सड़ कर सफ़ेद हो जाता है श्रीर उसमें खाज श्रीर पीड़ा होती है। खरवात। कंदरी।

ग्रलसक-संज्ञा पुं० [सं०] श्रजीर्था रोग का एक भेद।

ग्रस्था—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] इंसपदी बता । बज्जालू । बाख फूब की बज्जावंती ।

अलसाना-कि॰ अ॰ [सं० अलस] आलस्य में पड़ना । क्रांत होना। शिथिलता अनुभव करना। ग्रस्ती—संज्ञा द्वीं [ सं० श्रतसी ] एक पै। घा श्रीर उसका फल वा बीज। तीसी। यह पै। घा प्रायः दो ढाई फूट ऊँचा होता हैं। इसमें डालियां बहुत कम होती हैं केवल दो वा तीन लंबी केमल श्रीर सीधी टहनियां छोटी छोटी पत्तियों से गुछी हुई निकलती हैं। इसमें नीले श्रीर बहुत सुंदर फूल निकलते हैं जिनके मड़ने पर छोटी घुंडियां बँधती हैं। इन्हीं घुंडियों में बीज रहते हैं जिनसे तेल निकलता है। यह तेल प्रायः जलाने श्रीर रंगसाज़ी तथा लिथों के छापे की स्याही बनाने के काम में श्राता है। छापने की स्याही भी इसकी मिलावट से बनती है। इसको पका कर गाढ़ा करके एक प्रकार का वारनिश भी बनता है। तेल निकालने के बाद श्रवसी की जो सीटी बचती है उसे खरी वा खली कहते हैं। यह खरी गाय को बहुत प्रिय है। श्रवसी वा श्रवसी की खरी को पीस कर उसकी पुलटिस बांधने से सूजन बैठ जाती है वा कचा फोड़ा शीघ पक कर बहु जाता है तथा उसकी पीड़ा शांत हो जाती है।

श्रास्तर्सर्ट्यः पुं० [सं० श्रवस ] [वि० श्रवसेटया ] (१) ढिलाई । व्यर्थ की देर । (२) टालमटूल । भुलावा । चकमा । उ०— महरि गोद लेवे लगी करि बातन श्रवसेट ।—व्यास । (३) बाधा । श्रङ्चन ।

क्रि० प्र०-करना ।--लगाना ।

ग्रळसेटिया\*-वि० [हिं० त्रलसेट] (१) ढिलाई करनेवाला । व्यर्थ की देर करनेवाला । (२) श्रङ्चन डालनेवाला । बाधा उपस्थित करनेवाला । (३) टालमटूल करनेवाला ।

ग्रास्ते हाँ—वि० सि० अलस] [स्री० अलसीहीं] श्रालस्ययुक्त । इतंत । शिथिल । उ०— (क) सही रँगीले रति जगे, जगी पगी सुख चैन । अलसीहैं सैंहिं किए, कहें हँसीहें नैन ।— बिहारी ।

**ग्रलहदा**–वि॰ [ त्र॰ ] जुदा । त्रलग । पृथक् ।

अछिदया—संज्ञा स्त्री० [ ।ई० त्राल्हा ] एक रागनी जिसमें सब कोमल स्वर लगते हैं । हिंडोल राग की स्त्री श्रीर दीपक की पुत्रवधू। इसका व्यवहार करुणा रस के प्रकट करने में श्रधिक होता है।

अळहेरी-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक जाति का श्ररबी ऊँट जिसे एकही कृबड़ होता है श्रीर जो चलने में बहुत तेज़ होता है।

**ग्रलाई**—वि० [ सं० ग्रलस ] श्रा**लसी । काहिल** ।

संज्ञा पुं॰ घोड़े की एक जाति।

ग्रालाग लाग—संज्ञा पुं० [हिं० लाग == लगाव ] नृत्य वा नाचने का एक ढंग ।

अलात-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रॅगार । (२) जलती हुई लकड़ी । लुश्राठी ।

ग्रास्ता पुं० [सं०] (१) जलती हुई लकड़ी वा सुक को जल्दी जल्दी घुमाने से बना हुआ मंडल। (२) बनेठी। (३) गति-भेदानुसार एक प्रकार का नृत्य वा नाच। ग्रळान-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञालान ] (१) हाथी बाँधने का खूँटा । (२) हाथी बाँधने का सीकड़। (३) बंधन । बेड़ी । (४) जता वा बेल चढ़ाने के लिये गाड़ी हुई लकड़ी।

ग्रलाप-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रालाप''।

ग्रलापना—िकि॰ ऋ॰ [सं॰ ऋालापन] (१) बोलना । बात चीत करना । (२) सुर खींचना । तान लगाना । (३) गाना ।

त्र्रालापी \*-वि॰ [सं॰ त्रालापी] बोत्तनेवाता । शब्द निकात्तने-वाता ।

ग्रलाबू-तंजा स्त्री० [सं०] (१) तौवा। कदू। (२) तृंबा। ग्रलाम \*-वि० [ग्र० ग्रहामा = चतुर] जिसकी बात का कोई

ठिकाना न हो । बात बनानेवाला । मिथ्यावादी ।

ग्रलामत-संज्ञा पुं० [ त्र० ] लच्च । निशान । चिह्न ।

ग्राटायक, \*-संज्ञा पुं० [स० ४० = नहीं + १४ सायक ] नालायक । श्रयोग्य । ड०--तुम जिन मन मैलो करौ, लोचन जिन फेरौ । सुनहु राम बिनु रावरे, लोकहु परलोकहु कोंड न कहूँ हित मेरो । श्रगुन श्रलायक श्रालसी जन श्रधन श्रनेरो । स्वारथ के साथीन तज्यों तिजरा को सो टोटको श्रीचट उलिट न हेरो !---तुलसी ।

ग्रातार—संज्ञा पुं० [सं०] कपाट । किवाड़ । श्रिं अलात ] श्रलाव । श्राग का ढेर । श्रॅंवा । मट्टी । उ०—तान श्रानि परी कान वृषभानु नंदिनी के तच्यो उर प्रान पच्यो विरह श्रलार है ।—रघुनाथ ।

ग्रलामे घड़ी—संज्ञा स्त्री० [ ग्रं० ] जागरन घड़ी । जगानेवाली घड़ी ।

ग्रलाल-वि॰ [ सं॰ अनस ] (१) श्रानसी । सुस्त । काहिना । (२) श्रकर्मण्य । निकम्मा । उ॰—ऐसे श्रधम श्रनान को कीन्हों श्राप निहाना ।—रघुरान ।

श्राह्मा \*-संज्ञा पुं० [सं० त्रतात = त्रंगार ] त्राग का हेर । जाड़े के दिनों में घास, फूस, सूखी पत्तियों श्रीर कंडों से जलाई हुई श्राग जिसके चारों श्रीर बैठ कर गांव के लोग तापते हैं। कोड़ा।

श्रास्त्राचा पुं० [ ? ] एक प्रकार का पुराना बाजा जो चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता था।

ग्र**ळावनी**—संज्ञा स्त्री० [?] एक पुराना बाजा जो तार से बजाया जाता था।

ग्रह्माचा-क्रि॰ वि॰ [ अ॰ ] सिवाय । अतिरिक्त ।

त्र्राह्मास्न-संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें जीभ के नीचे का भाग सूज कर पंक जाता है श्रीर दाढ़ तन जाती है।

ग्रालिंग-वि॰ [सं॰] (१) लिंगसहित । बिना चिह्न का । जिसका कोई लक्षण न हो । (२) जिसका ठीक ठीक लक्षण निर्धारित न कर सके । जिसकी कोई पहिचान बंतलाई न जा सके । विद्योष-वेदांत में ईश्वर को 'श्रालिंग' कहा है । संज्ञा पुं॰ व्याकरण में वह शब्द जो दोनों लि गों में व्यवहत हो, जैसे हम, तुम, मैं, वह, मित्र।

अिंडिजर-संज्ञा पुं० [सं०] पानी रखने के लिये मिट्टी का बरतन। फंफर। घड़ा।

ग्रलिंद्-संज्ञा पुं० [सं०] मकान के बाहरी द्वार के श्रागे का चबू-तरा वा कुज्जा ।

[सं० त्रलीन्द्र] भौरा। उ०—कौन जाने कहा भयो सुंदर सबल स्थाम टूटे गुन धनुष तुनीर तीर क्रिरोग।..... नीलकंज मुद्दित निहारि विद्यमान भानु सिंधु मकरंदिह श्रक्तिंद पान करिगो।

अप्रिक्ति-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० श्रतिनी] (१) भौरा । भ्रमर । (२) कोयला। (३) कीवा (४) बिच्छू। (४) वृश्चिक राशि। (६) कुत्ता। (७) मदिरा। (८) दे० ''श्रती''।

म्रालिक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ललाट । कपाल । (२) दे० ''म्रालि" ।

ग्रालिजिह्वा—संज्ञा स्त्री० [सं०] गले की घाँटी । गले के भीतर का कौवा ।

ग्रिलिपक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) भौँरा। (२) कोयल। (३) कुत्ता। ग्रिलिपत्रिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] बिञ्जुन्ना घास।

ग्रालिया †-संज्ञा स्त्री [सं० मालय] (१) एक प्रकार की खारी।

(२) वह गड्डा जिसमें कोई वस्तु रख कर ढँक दी जाय। ग्राली-संज्ञा स्त्रां विक्राली ] (१) सखी। सहचरी। सहेली। (२) श्रेणी। पंक्ति। कृतार।

संज्ञा पुं० [सं० श्राति ] भौरा । उ०—श्रती कत्ती ही ते बंध्यो, श्रागे कैंगन हवाल ।—बिहारी ।

ग्रास्टीक-वि॰ [सं॰ ] बे सिर पैर का । मिथ्या । सूरा । संज्ञा पुं॰ [सं॰ श्र = नहीं + हिं॰ लीक ] श्रप्रतिष्ठा । श्रमर्यादा । वि॰ मर्य्योदारहित । श्रप्रतिष्टित ।

त्र्राठीजा \*-वि॰ [ त्र॰ त्रालीजाह ] बहुत सा । श्रधिक । उ॰--मोम महावर मूली बीजा । श्रकरकरा श्रजमोद श्रालीजा।--सुद्न ।

ग्रालीन—संज्ञा पुं० [सं० श्रालीन = मिला हुत्रा ] (१) द्वार के चैाखट की खड़ी लंबी लकड़ी जिसमें पह्ना वा किवाड़ जड़ा जाता है। साह। बाजू। (२) दालान वा बरामदे के किनारे का खंभा जो दीवार से सटा होता है। इसका घेरा प्राय: श्राधा होता है।

वि॰ [सं॰ श्र=नहीं + लीन = रत] श्रग्नाह्य। श्रनुपयुक्त। श्रनुचित। बेजा। ड॰—(क) श्रिरित्तयुक्त श्राप दलहीना। किर बैठे कछु कम्मं श्रलीना।—सबल । (ख) हे सखा! पुरुवंशियों का मन श्रलीन वस्तु पर कभी नहीं जाता।—लदमण।

**ग्रहील-**वि॰ [ त्र॰ ] बीमार । रुग्ण ।

ग्रालीह \*-वि० [सं० त्रतीक] मिथ्या । त्रासत्य । उ०--कान मूंदि कर, रद गहि जीहा। एक कहि यह बात श्रतीहा।---तुत्तसी।

ग्रासुक्-संज्ञा पुं० [सं०] व्याकरण में समास का एक भेद जिसमें बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसा—सरसिज, मनसिज, युधिष्ठिर, कर्णेजय, श्रगदंकर, श्रसूर्य्यपश्या, विश्वंभर।

**ग्रद्धभना\***-कि॰ श्र॰ दे॰ "ग्ररुमना" श्रीर "उल्लमना"।

ग्रालुटना\*—िकि० न्न० [सं० लुट् = लेटिना, लड्खड़ाना ] लड्खड़ाना । गिरना पड़ना । उ०—चले जात श्रल्ह मग, लागे बाग दीठि पर्थो, किर श्रनुराग हिर सेवा बिस्तारिये । पिक रहे न्नाम मांगे माली पास भोग लिए, कहो लीजै, कही सुकि श्राई सब डारिये । चल्यो देंगिर राजा जहाँ, जाइकै सुनाई बात, गात भई प्रीति, श्रलुटत पाँव धारिये ।—िप्रया ।

त्रालुमीनम—संज्ञा पुं० [ श्रं० पत्तुमीनियम ] एक धातु जो कुछ कुछ नीलापन लिए सफ़ेंद्र होती है श्रोर श्रपने हलकेपन के लिये प्रसिद्ध है। इसके बरतन बनते हैं। इसमें रखने से खट्टी चीज़ें नहीं बिगड़तीं।

ग्रालृप् \*-वि० [ सं० लुप् = श्रभाव ] लुप्त । गायव । उ०—सासि श्रौ सूर जो नर्मेल तेहि ललाट की रूप । निसि दिन चलहिं न सरवरि पार्वे तिप तिप होंहिँ श्रलूप ।—जायसी ।

ग्रस्तृस्ना\*—संज्ञा पुं० [ हिं० शुल शुला, बल्द्रता ] बुल बुला । भभूका । लपट । उद्गार । उ०——वानर बदन रुधिर लपटाने छुबि के उठत श्रल् ले । रघुपति रन प्रताप रन-सरवर, मनहुँ कमल-कुल फूले ।——हनुमान ।

ब्रालेख-वि॰ [सं॰] (१) जिनके विषय में के हि भावना न हो सके। दुर्बोध । श्रज्ञेय । उ॰—श्रगुन श्रज्ञेख श्रमान एक रस । राम सगुन भए भक्त श्रेम बस ।—तुज्ञसी ।

(२) जिसका लेखा न हो सके। बेहिसाब। बेश्रंदाज़। श्रनिगनत। बहुत श्रधिक। उ०—(क) येगा यज्ञ जप घ्यान श्रलेख। तीरथ फिरे धरे बहु भेख।—कबीर। (ख) कुल, बल, विक्रम, दान, वश, यश गुगा गनत श्रलेख।—केशव।
(३) [सं०श्रलज्ञय] श्रदृश्य।

ग्रालेखां क्ष-वि० [सं० श्रवेख] जो गिनती के योग्य न हो । बे-हिसाब। व्यर्थ। निष्फल। उ०—जो लों सत सरूप निहं सूक्षत। तो लों सृगमद नाभि बिसारे फिरत सकल बन बूक्षत।.....सूरदास यह मित श्राए बिनु सब दिन गने श्रवेखे। का जाने दिनकर की महिमा श्रंध नयन बिनु देखे। —सूर।

अलेखी \*-वि॰ [सं० ऋतेख] गड़बड़ मचानेवाला । श्रंधेर करनेवाला । श्रन्यायी । ड०--कृपासि धु ताते रहैं। निसि दिन मन मारे । महाराज लाज श्रापुही निज जाँघ उचारे । मिले रहें मारथी चहें कामादि सँघाती । मो बिन रहें न, मेरिये जारें छुल छाती । बसत हिये हित जानि मैं सब की रुचि पाली । कियो पथिक को दंड हों जड़ कर्म छुचाली । देखी सुनी न श्राजु लीं श्रपना-हत ऐसी । करहिं सबै, सिर मेरेई फिरि परे श्रनेंसी । बड़े श्रलेखी लखि परे परिहरे न जाहीं । श्रसमंजस मों मगन हों लीजै गहि बाँहीं ।— तुलसी ।

ग्रछैया‡-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "ग्रलहिया"।

अस्ट्रोक-वि० [सं०] (१) जो देखने में न स्रावे । श्रदृश्य । (२) लोकसून्य । निर्जन । एकांत । (३) पुण्यहीन ।

संज्ञा पुं० (१) पातालादि लोक । परलोक । (२) जैन शास्त्रानुसार वह स्थान जहां श्राकाश के श्रतिरिक्त धर्म्मास्तिकाय श्रीद कोई ज़ब्य न हो श्रीर जिसमें मोलगामी के सिवाय श्रीर किसी की गति न हो । (३) बिना देखी बात । मिथ्या दोष । कलंक । निंदा । उ०—(क) लक्ष्मण सीय तजी जब ते बन । लोक श्रलोकन पूरि रहे तन । —केशव । (ख) लोट तुरी जिमि खूट रहो गहि ठैर छुठैर न जानि न जाहू । लालन धावत मारे समाजन लागे श्रलोक के ताजन ताहू ।—केशव । (ग) लोक में श्रलोक श्रानि नीकहू लगावत हैं सीताजू को दूत गीत कैसे उर श्रानिये।—केशव ।

ग्रिलेक ना \*- कि॰ स॰ [सं० श्राले। कन ] देखना । ताकना । उ०--रंचक दीठि को भार लहे बहु बार विले। किन हैठि श्रमेसी । टूटिहें लागिहें लोक श्रले। कत वैहठ छूटिहें जूटिहें केसी। --केशव।

ख्रालेगना—वि० [सं० क्षतवया] [स्ती० क्षत्तीनी] (१) बिना नमक। जिसमें नमक न पड़ा हो ।। उ०—श्रतीनी तरकारी किस काम की १। (२) जिसमें नमक न खाया जाय । उ०—रिवार को बहुत लोग श्रतीना त्रत रखते हैं। (३) फीका। स्वादरहित। बेमज़ा। उ०—केसीदास बोले बिन, बोल के सुने बिना हिलन मिलन बिना मोह क्यों सरत है। को लग श्रतीनी रूप प्याय प्याय राखों नैन, नीर बिना मीन कैसे धीरज धरत है।—केशव।

ग्रलोप\*-वि॰ दे॰ ''लोप''।

त्रात्रा पा—संज्ञा पुं० [ सं० ऋतोप ] एक पेड़ जो सब दिन हरा रहता है। इसके हीर की लाल श्रीर चिकनी लकड़ी बहुत मज़बूत होती है, नाव श्रीर गाड़ी बनाने के काम में श्राती है तथा घरों में लगती है। इसकी लकड़ी पानी में ख़राब नहीं होती।

ग्रहोहा- वि॰ [सं॰ ] जो चंचल न हो। स्थिर। टिका हुग्रा। ग्रहोहिक स्न्तंत्रा पुं॰ [सं॰ ऋतेल] श्रचंचलता। धीरता। स्थिरता। उ॰—-कोल श्रमोल कटाक कलेल श्रकोलिक सो पट श्रोकि कै फेरै।—केशव।

ग्रलेहित-संज्ञा पुं० [सं०] लाल कमल । ग्रलेहित-वि० [सं०] (१) जो इस लोक में न दिखाई दे । लेकोत्तर । लेकिबाह्य । (२) श्रसाधारसा । श्रद्धत । श्रपूर्व । (३) श्रमानुषी ।

ग्राह्म-वि० [सं०] (१) थोड़ा। कम। न्यून। कुछ। (२) छोटा।
संज्ञा पुं० एक कान्यालंकार जिसमें श्राधेय की अपेचा
श्राधार की श्रल्पता वा छोटाई वर्णन की जाती है। उ०—
सुनहु श्याम । बज में जगी, दसम दसा की जोति। जहँ
मुँद्री श्रँगुरीन की, कर में ढीली होति। यहाँ श्राधेय
मुँद्री की श्रपेचा श्राधार हाथ पतला वा सूक्ष्म बतलाया
गया है।

ग्रह्पक-वि० [स०] थोड़ा कम । संज्ञा पुं० जवास का पौधा ।

**ग्रहपर्गंध**—संज्ञा पुं० [सं०] रक्त कुमुदनी । लाल कूंईँ ।

ग्रहपत्तीची-वि॰ [सं॰] थोड़ा जीनेवाला । जिसकी श्रायु कम हो । श्रल्पायु ।

त्र्रात्पञ्च-वि० [सं०] (१) थोड़ा ज्ञान रखनेवाला । कम बातों को जाननेवाला । छोटी बुद्धि का । (२) नासमभ ।

ग्ररुपञ्चता—संज्ञा स्त्री० [सं० ] (१) थोड़ी जानकारी । ज्ञान की श्रपूर्णैता । (२) नासमभी ।

ग्रहपता—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) कमी। न्यूनता। (२) छोटाई। ग्रहपत्व—संज्ञा पुं० [सं०] (१) कमी। न्यूनता। (२) छोटापन। ग्रहपप्रमाणक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) खरबूज़ा। (२) तरबूज़। ग्रहपप्रमाण—संज्ञा पुं० [सं०] वह वर्ण जिसके उच्चारण में प्राण वायु का श्रहप व्यवहार हो। व्यंजनें के प्रत्येक वर्ण का पहिला, तीसरा श्रीर पाँचवां श्रचर तथा य, र, ल, व। श्रहपप्राण ये हैं—क, ग, ङ, च, ज, ज, ट, ङ, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व।

ग्रह्पचयस्क-वि० [सं०] [श्ली० ग्रह्पवयस्का] छोटी श्रवस्था का।थोड़ी उम्र का।कमसिन।

ग्रहपदाः—कि॰ वि॰ [सं॰] थोड़ा थोड़ा करके । धीरे धीरे । क्रमशः ।

ग्रहपायु-वि० [सं०] थोड़ी श्रायुवाला । जो थोड़े दिन जीवे । जो छोटी श्रवस्था में मरे ।

संज्ञा पुं० बकरा।

ग्राह्य-संज्ञा पुं० [ अ० आल ] वंश का नाम । उपगोत्रज नाम जैसे—पांडे, त्रिपाठी, मिश्र श्रादि ।

ग्रह्मम गह्मम—संज्ञा पुं० [ श्रनु० ] श्रनाप शनाप । श्रंडबंड । व्यर्थ की बकवाद । प्रजाप ।

त्र्राह्याई—संज्ञा स्त्रों ० [सं० ऋर् = गब्द करना ] चौपायों के गले की एक बीमारी । घँटियार । •

ग्रह्णाना \* †-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रर् = बोलना] चिछाना। ज़ोर से बोलना। ड॰---पावस की श्रधिक श्रँधेरी श्रधरात समै कान्ह हेतु कामिनी येां कीन्हों श्रभिसार को। 'राम' कहै चिकत चुरैलैं चहु श्रल्लें, त्यों खबीस करि भल्लें, चेाहैं चिकत समान को ।

ग्रह्णामा †-वि॰ क्षी॰ [ त्र॰ त्रहामा = चतुर ] कर्कशा । लड़ाकी । ग्रन्हजा \*-संज्ञा पुं॰ [त्र॰ त्रल हज़ल ] यह बात ग्रीर वह बात । गप्प । इधर डधर की बात ।

क्रि॰ प्र॰—मारना। उ॰—कविरा जीवन कञ्च नहीं, खिन खारा खिन मीठ। काल्हि श्रल्हजा मारिया, श्राज मसाना दीठ।— कबीर।

ग्रहहड़-वि॰ [सं॰ अल = बहुत + लल = चाह ] (१) मनमाजी। निर्द्ध । बेपरवाह । (२) छे।टी उम्र का । बिना श्रनुभव का । जिसे व्यवहार ज्ञात न हो । लोक-ज्ञान-शून्य । (३) उद्धत । उजङ्ख । श्रनगढ़ । श्रपरिष्कृत । श्रकुशल । (४) श्रनारी । गँवार । श्रपरिपक ।

संज्ञा पुं० नया बछुड़ा। वह बछुड़ा जिसे दाँत न श्राए हों। बैल वा बछुड़ा जो निकाला न गंया हो।

ग्रव्हड्पन—संज्ञा पुं० [हिं० श्रव्हड् + पन (प्रत्य०)] (१) मन-मोजीपन । बेपरवाही । निर्ह्यंद्वता । (२) कमसिनी । लड़क-पन । व्यवहार-ज्ञान का श्रभाव । भोलापन । (३) उजङ्कपन । श्रक्तखड़पन । (४) श्रनाङ्गीपन ।

ग्रवंति-संज्ञा स्रो० दे० ''श्रवंती''।

**ग्रवंतिका**—संज्ञा स्त्री० दे० "श्रवंती''।

ग्रवंती-संज्ञा स्त्री० [सं०] मध्यप्रदेशांतर्गत मालवा का एक नगर जिसे श्राज कल उज्जैन कहते हैं । यह सप्तपुरियों में से है ।

ग्र**वंश**−वि० [सं०] वंशहीन । निपूता । श्रपुत्र । निःसंतान । संज्ञा पुं० नीचा कुला ।

ग्रव—उप० [सं०] यह उपसर्ग जिस शब्द में लगता है उसमें निञ्न लिखित श्रथों की योजना करता है—(१) निश्चय, जैसे— श्रवधारण। (२) श्रनादर, जैसे—श्रवज्ञा। श्रवमान। (३) ईषत्, न्यूनता वा कमी, जैसे—श्रवहुनन। श्रवधात। (४) निचाई वा गहिराई, जैसे—श्रवतार। श्रवचेप। (१) व्याप्ति, जैसे—श्रवकाश। श्रवगाहन।

त्रव्यः \* [सं० अपि, प्रा० अवि ] श्रीर।

अवकर्षण-संज्ञा पुं० [सं०] बलपूर्वक किसी पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। खींच ले जाना।

ग्रवकलन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ग्रवकावित] (१) इकट्ठा करके मिला देना। (२) देखना। (३) जानना। ज्ञान। (४) ग्रहणा।

अवकलन \*-कि॰ स॰ [सं॰ अवकलन = ज्ञात होना] ज्ञान होना। समभ पड़ना। विचार में आना। ड॰-केहि विधि होइ राम अभिषेक् । मोहि अवकलत उपाउ न एकू।--तुलसी। अवकलित-वि॰ [सं॰](१) देखा हुआ। दृष्ट । (२) ज्ञात। जाना हुन्ना। (३) गृहीत । संगृहीत । (४) इकट्ठा करके मिलाया हुन्ना।

ग्रवकाश-संज्ञा पुं० [सं०] (१) स्थान । जगह । उ०—बिनु विज्ञान कि समता श्रावै । कोड श्रवकाश कि नम बिनु पावै ।—तुलसी (२) श्राकाश । श्रंतरित्त । शून्य स्थान । उ०—सक्र कोटि शत सरिस विलासा । नम शतकोटि श्रमित श्रवकासा ।—तुलसी । (३) दूरी । श्रंतर । फासिला ।

कि० प्र०—पड़ना। (४) श्रवसर।समय। मौका। (४) ख़ाली वक्तः। फ़ुसैत । लुद्दी। कि० प्र०—पाना।—मिलना।

अविकरण—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवकार्य, अवकृष्ट ] बिखेरना । फैलाना । छितराना ।

म्रवकीर्या—वि० [स०] (१) फैलाया हुन्ना । छितराया हुन्ना । विखेरा हुन्ना । (२) ध्वस्त । नाश किया हुन्ना । नष्ट । (३) चूर चूर किया हुन्ना ।

संज्ञा पु॰ ब्रह्मचर्य्य का नाश। ब्रह्मचारी का स्त्री-संसर्ग द्वारा व्रतमंग।

या॰ —श्रवकीर्ण याग = एक याग जे। उस ब्रह्मचारी के लिये
प्रायश्चित्त रूप कर्त्त व्य कहा गया है जिसने श्रपना ब्रह्मचर्य्य नष्ट
कर दिया है। इसमें उसको जंगल में जाकर चतुष्पय में काने
गधे को मार पाकयज्ञ के विधान से निर्मुति देवता के लिये
यज्ञ करना पड़ता है।

ग्रवकीर्यो-वि॰ [सं॰] वह ब्रह्मचारी जिसका ब्रह्मचर्य्य वृत भंग हो गया हो। नष्ट-ब्रह्मचर्य्य।

श्रवकुंचन—संज्ञा पुं० [ सं० ] सकेबना । समेटना । बटोरना । श्रवकुष्ट—वि० [सं०] (१) दूर किया हुश्रा । निकाला हुश्रा । (२) निगलित । नीचे उतारा हुश्रा । (३) नीच । नीच जाति का ।

संज्ञा पुं॰ घर में काडू बगानेवाला। दास।

**ग्रवक्खन** \*-संज्ञा पुं० [ सं० श्रवेत्तरण ] देखना ।

अवक्तव्य-वि॰ [सं॰] (१) न कहने योग्य । (२) निषिद्ध । अरलील । (३) मिथ्या । भूठ ।

ग्रवक्रय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बदला। (२) मूल्य। दाम। (३) भाड़ा। किराया। (४) कर।

ग्रवक्रांति—संज्ञा स्रो० [सं०] (१) श्रधोगमन । उतार । गिराव । (२) क्रुकाव ।

अयक्रीश-पंजा पुं० [सं०] (१) कर्कश स्वर । श्रसहा कड़ी बोली । (२) कोसना । गाली । निंदा ।

ग्र**वहिन्न**—वि० [सं०] (१) श्रार्द्ध । श्रोदा । तर । (२) भीगा हुश्रा। गीला।

**ग्रवक्षिप्त-**वि० [सं०] गिरा हुन्ना।

अवस्तुत-वि० [सं०] जिस पर छींक पड़ गई हो।

अवस्ये पर्ण-संज्ञा पुं० [सं०] [धि० अविष्या ] (१) गिराव । अधःपात । नीचे फेंकना। विशेष—वैशेपिक शास्त्र में यह श्रचेपगा, श्राकुंचन श्रादि पाँच कमें वा क्रियाओं में से है। श्राधुनिक विज्ञान के श्रनुसार प्रकाश तेज वा शब्द की गति में उसके किसी पदार्थ में है।कर जाने से वकता का होना।

ग्रवखात-संज्ञा पुं० [ सं० ] गहिरा गड्ढा ।

ग्रवगर्णन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रवगर्णित] (१) निर्दा । तिरस्कार । श्रपमान । (२) पराभव । पराजय । नीचा देखना । हार । (३) गिनती ।

ग्रवगिर्यात—वि॰ [सं०] (१) निंदित । तिरस्कृत । श्रपमानित । (२) पराजित । नीचा देखा हुआ । (३) गिना हुआ ।

अवगत-वि॰ [सं॰] (१) विदित । ज्ञात । जाना हुन्ना । क्रि॰प्र॰--होना = माळूम होना । जान पड़ना ।

(२) नीचे गया हुआ। गिरा हुआ।

श्रवगतना—िकि० स० [सं० श्रवगत + हिं० ना (प्रत्य०)] सोचना। समभना। बिचारना। ड०—मास मास नहिं करि सके छुठे मास श्रवजित। यामें ढील न कीजिये कहे कवीर श्रवगत्ति।— कवीर।

अवगति—संज्ञा र्स्ना॰ [सं॰] (१) बुद्धि । धारणा । विश्चयात्मक ज्ञान । समभ । (२) कुगति । नीच गति ।

ग्रवगमन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रवगत] देख सुन कर किसी बात के श्रभित्राय को जान लेना। जानना। समक्तना।

अवगाढ़—वि॰ [सं॰] (१) निबिड । छिपा। (२) प्रविष्ट । धुसा । निमग्न ।

अवगारना \*- कि॰ स॰ [सं॰ अव + गृ] सममाना बुक्ताना । जताना । उ॰ -- कहा कहत रे मधु मतवारे । हम जान्यो यह स्याम सखा है यह तो श्रोरे न्यारे ।.......... । सूर कहा याके मुख लागत कीन याहि श्रवगारे ।--- सूर ।

ग्रवगाह् क्र-वि० [सं० भवगाध] श्रथाह । बहुत गहिरा । श्रत्यंत गंभीर । उ०—(क) मान सरोवर बरजी काहा । भरा समुद्र श्रस श्रति श्रवगाहा । जायसी ।—(ख) खल-श्रघ-श्रगुन साधु-गुन-गाहा । उभय श्रपार उद्धि श्रवगाहा ।—तुलसी (ग) जद्यपि नीति निपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिधि श्रवगाहू ।—तुलसी ।

\*(२) श्रनहोनी । कठिन । उ०—तोरेहु धनुष ब्याह श्रवगाहा । बिनु तोरे को कुँश्ररि विवाहा ।—तुलसी ।

\* संज्ञा पुं० (१) गहिरा स्थान । (२) संकट का स्थान । कठिनाई । उ०—दस्तगीर गाढ़े कह साथी । जह प्रवगाह दीन्ह तह हाथी।—जायसी ।

संशा पुं० [सं०] (१) भीतर् प्रवेश । इताना । (२) जल में इत कर स्नान ।

अवगाहन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवगाहित ] (१) पानी में हल कर स्नान । निमञ्जन । (२) प्रवेश । पैठ । (३) मधन । विलोडन । (४) थहाना । खोज । छान बीन । उ०—नगर भर श्रवगाहन कर डाला कहीं लड़के का पता न लगा । (४) चित्त घँसाना । लीन होकर विचार करना । उ०—खूब श्रवगाहन करो तब इस श्लोक का श्रर्थ खुलेगा ।

अवगाहना \*- कि॰ अ॰ [सं॰ अवगाहन] (१) हल कर नहाना । निमज्जन करना । ड॰ -- जे सर सरित राम अवगाहिहं । तिनहि देव-सर-सरित सराहिहं। -- तुलसी। (२) डूबना । पैठना। घँसना। मझ होना । ड॰ -- भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही। -- तुलसी।

कि० स० (१) थहाना। छानना। छान बीन करना। उ॰—(क) सुग्रीव सँघाती मुख दुति राती, केशव साथिह सूर नए। त्राकाश-विलासी, सूर प्रकासी, तबहीं बानर श्राय गए । दिसि दिसि श्रवगाहन, सीतिह चाहन यृथप यूथ सबै पठए।—केशव। (ख) सहज सुगंध शरीर की, दिसि विदिसनि श्रवगाहि। दूती ज्यों श्राई लिए, केशव सूपनखाहि ।--केशव । (२) मथना । विचलित करना । हजचल डालना। उ०-सुनहु सूत तेहि काल, भरत तनय रिपु मृतक लखि। करि उर कोप कराल, श्रवगाही सेना सकल। - केशव। (३) चलाना। डुलाना। हिलाना। उ०--- छुल बंचक हीन चले पथ याहि प्रतीति सुसंवल चाहना है। तहँ संकट वायु वियोग लुवै दिल की दुख दाव में दाहना है। नद शोक विषाद सुग्राह प्रसे कर धीरहि ते श्रवगाहना है। हित दीनदयाल यहै मृदु है कठिना अति श्रंत निबाहना है ।--दीनदयालु। (४) साचना। विचा-रना । समक्तना । ड॰—(क) नागरि नागर पंथ निहारे । श्रंग सिँगार स्याम हित कीने वृथा होन यह चाहत । सूर स्याम श्राविहं की नाहीं मन मन यह श्रवगाहत।—सूर। (ख) चित्र विचित्र देखि सुर ताही। विस्मित मित नहिँ सक श्रवगाही।—केशव । (ग) पच्छिम में याही तें बड़ा है राजहंस एक सदा नीर छीर के विवेक अवगाहे ते।---दूबह । (१) धारण करना । प्रहण करना । उ०--जाही समय जैान ऋतु श्रावै । तबही ताकी गुन श्रवगाहै ।---लाल ।

ग्रयगाहित-वि॰ [सं॰ ] नहाया हुन्ना । ग्रयगुंठन-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] [वि॰ श्रवगुंठित ] (१) ढँकना । छिपाना । (२) घोंटना । रेखा से घेरना । (३) पर्दा । घृंघट । बुक्तों ।

ग्रवगुंठनवती-वि॰ स्री॰ [सं॰ ] घूँघटवाली । ग्रगुंठिका-संज्ञा स्री॰ [सं॰ ] (१) घूँघट । (२) जवनिका । पर्दो । चिक ।

ग्रवगुंठित-वि॰ [सं॰ ] ढँका हुग्रा। छिपा हुग्रा। ग्रवगुफन-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] गूँथन । गुहन। ग्रंथन। ग्रवगुंफित-वि॰ [सं॰ ] गूथा हुग्रा। गुहा हुग्रा। **अवगुण**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दोष । दूषण । **ऐव** । (२) श्रपराध । बुराई । खोटाई ।

अवग्रह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) रुकावट । श्रटकाव । श्रड्चन । बाधा । (२) वर्षां का श्रभाव । श्रनावृष्टि । (३) बाँध । बंद । (४) संधिविच्छेद (न्या०) (४) 'श्रनुग्रह' का उलटा । (६) गज-समूह । गजयूथ । (७) हाथी का जलाट । हाथी का माथा । (८) स्वभाव । प्रकृति । (६) शाप । के।सना ।

**ग्रघग्रहण-**संज्ञा पुं० [सं०] श्रनादर । श्रवमान । श्रपमान ।

अवघट-वि० [सं० अव + घट्ट = घाट ] कुघट । अटपट । अड्बड़ । विकट । दुर्गम । किटन । दुर्घट । उ०—(क) सिरता बन गिरि अवघट घाटा । पित पिहचानि देहिं वर बाटा ।—तुलसी । उ०—(ख) ऐसो दान न मांगिये जो हम पै दियो न जाय । बन में पाय अकेली युवितिन मारग रोकत धाय । घाट बाट अवघट यमुना तट बातें कहत बनाय । कोऊ ऐसो दान लेत हैं कौने सिखें पठाय।—सूर ।

ग्रवघात-संज्ञा पुं० [स०] चाट । ताड्न । घन । प्रहार ।

ग्रवचट—संज्ञा पुं० [सं० अव = नहीं + हिं० चट = जल्दी । अथवा, सं० अव = थोड़ा + हिं० चित्त ] श्रनजान । श्रचका । उ०—पानि सरोज सोह जयमाला । श्रवचट चित्तये सकल भुश्राला ।— तुलसी ।

संज्ञा पुं॰ कटिनाई । श्रवघट । श्रंडस । चपकुत्तिस । . ड॰—श्रवचट में पड़कर मनुष्य क्या नहीं करता ।

अवचनीय—वि० [सं०] (१) जो कहने योग्य न हो। (२) अश्लील। फूहड़।

अवचय-संज्ञा पुं० [सं०] चुन कर इकट्ठा करना । फूल या फल तोड़ कर बटोरना।

**ग्रवचूरी-**संज्ञा स्त्री० [सं० ] टिप्पणी । टीका ।

अवच्छेद्-संज्ञा पुं० [सं०] ढॅंकना । सरपेश ।

**ग्रवच्छिन्न**—वि॰ [सं॰](१) जिसका किसी श्रवच्छेदक पदार्थ से श्रवच्छेद किया गया हो । श्रलग किया हुश्रा । पृथक् । (२) विशेषण्**युक्त** ।

श्रवच्छेद्-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवच्छेच, अवच्छिन्न] (१) श्रवा-गाव। भेद। (२) इयत्ता। हद। सीमा। (३) श्रवधारण। निश्चय। छान बीन। (४) संगीत में मृद्ग के बारह प्रबंधों में से एक प्रबंध। (४) परिच्छेद। विभाग।

ग्रवच्छेदक-वि॰ [सं॰] (१) छेदक। भेदकारी। श्रलग करने-वाला। (२) इयत्ताकारक। हद बाँधनेवाला। (३) श्रव-धारक। निश्रय करानेवाला।

संज्ञा पुं० विशेषणा ।

ग्रवच्छेदकता-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रवच्छेद करने का भाव।

पृथक् करने का धर्म । श्रलग करने का धर्म । (२) हद वा सीमा बाँधने का भाव । परिमिति ।

ग्रवच्छेद्य-वि० [सं०] श्रलगाव के योग्य । ग्रवच्छेपणी \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रवचेपणी] दहाना । दांती । लगाम ।

ग्रवछंग \*-संज्ञा पुं० दे० ''उछंग''।

अवज्ञा—संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० अवज्ञात, अवज्ञेय] (१) अपमान । अनाद्र । (२) श्राज्ञा का उछंघन । श्राज्ञा न मानना । अवहेला ।
(३) पराजय । हार । (४) वह काव्यालंकार जिसमें एक
वस्तु के गुण वा दोप से दूसरी वस्तु का गुण वा दोष न प्राप्त
करना दिखलाया जाय । उ०—किर बेदांत विचार हूँ शठिह
विराग न होय । रंचन मृदु मेनाक भी निशि दिन जल

अवज्ञान-वि० [सं०] अपमानित । तिरस्कृत । अवज्ञ य-वि० [सं०] अपमान के योग्य । तिरस्कार के योग्य । अवट-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गड्ढा । कुंड । (२) हाथियों के फँसाने के लिये गड्ढा जिसे तृखादि से आच्छादित कर देते

हैं। खांड़ा । माला। (३) गले के नीचे कंधे श्रोर कांख श्रादिका गड्ढा। (४) एक नरक का नाम।

श्रवटना—िक ० स० [सं० श्रावर्त्तन, पा० श्रावहन ] (१) मथना ।
श्रालोड़न करना । (२) किसी द्रव पदार्थ को श्राग पर रख
कर चला कर गाढ़ा करना । उ०—(क) परम-धरस-मय पय
दुहि भाई । श्रवटइ श्रनल श्रकाम वनाई ।-—तुलसी ।
(ख) कान्ह माखन खाहु हम सब देखें ।.....सच दिघ
दूघ ल्याई श्रवटि श्रवहिं हम खाहु तुम सकल करि जन्म
लेखहिं।—सूर ।

मुहा०—\* श्रविट मरना = भ्रमना । मारे मारे फिरना । चक्कर मारना | दुःख उठाना | ३०—रामचंद्र रघुनायक तुमसों हैं। बिनती केहि भांति करीं । जो श्राचरण विचारहु मेरे। कल्प कांटि लगि श्रविट मरीं । तुलसिदास प्रभु कृपा विलोकनि गे।पद ज्यों भवसिंधु तरीं।—तुलसी ।

ग्रवटीट-वि॰ [सं॰] चिपटी नाक वाला।

ग्रवतंस—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवतंसित] (१) भूषण्। श्रवंकार।
(२) शिरोभूषण्। टीका। उ०—पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह
प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्रश्रवतंसा।—तुबसी। (३) मुकुट।
कीट। श्रेष्ठ। उ०—सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुवरहि
प्रसंस।रामकस न तुम कहहु श्रस इंस-चंस-श्रवतंस।—तुबसी।
(४) माला। हार। (४) बाली। मुरकी। (६) कर्णपूर।
कर्णपूल। (७) भाई का पुत्र। भतीजा। (म) दूल्हा।

ग्रवतंसित-वि॰ [सं॰ ] भूषित। श्रतंकृत।

ग्रवतरण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उत्तरना। पार होना । उतार । (२) शरीर धारण करना। जन्म प्रहण करना। (३) नकुला। प्रतिकृति । (२) प्रादुर्भाव । (६) सीढ़ी जिससे उतरें । घाट की सीढ़ी । (७) घाट ।

ग्रवतरांग्रिका—संशा श्ली० [सं०] (१) प्रंथ की प्रस्तावना । भूमिका । उपाद्घात । श्रवतरागी । (२) परिपाटी । रीति ।

ग्रवतरखी—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) ग्रंथ की प्रस्तावना के लिये जो भूमिका इस श्रभिप्राय से लिखी जाती है कि विपय की संगति मिल जाय। उपाेद्घात। (२) परिपाटी। रीति।

ग्रवतरना \*- कि॰ ग्र॰ [सं॰ श्रवतरण] प्रकट होना । उपजना । जन्मना । उ॰ — (क) जीव रूप एक ग्रंतर वासा । ग्रंतर जीति कीन्ह परगासा । इच्छा रूप नारि श्रवतरी । तासु नाम गायत्री धरी । — कबीर । (ख) मय दस मास पूरि भई घरी । पद्मावत कन्या श्रवतरी । — जायसी । (ग) बहुरि हिमाचल के श्रवतरी । समयांतर हर बहुरो घरी । — सूर । (घ) जगदं बा जहाँ श्रवतरी सो पुर बरिन कि जाय । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख निति नूतन श्रधिकाय । — नुलसी । (च) तिन्ह के घर श्रवतरिहर्ज जाई । रघुकुल तिलक सो चारिज भाई । — नुलसी । (छ) पावस किटन जु पीर, श्रवला क्यों किर सिह सके । तेज धरत न धीर, रक्तवीज सम श्रवतरे । — बिहारी । (ज) पृथ्वी भार हरन श्रवतरो । जन के हेतु भेप बहु धरी । — केशव ।

**ग्रयतार**—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उतरना । नीचे श्राना । (२) जन्म । शरीर-प्रहर्ण । उ०---(क) नव श्रवतार दीन्ह विधि श्रांजू । रही छार भइ मानुप साजू।—जायसी। (ख) नाभि कमल नारायण की से। वेद गर्भे श्रवतार । नाभि कमल महँ बहुतहि भटक्यो तक न पायो पार ।--सूर । (ग) नाना भांति राम श्रवतारा । रामायन सत केाटि श्रपारा ।—तुलसी । (घ) प्रथम दच्छ गृह तव श्रवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ।— तुलसी। (३) पुराणों के श्रनुसार किसी देवता का मनुष्यादि संसारी प्राणियों के शरीर की धारण करना। (४) विष्णु का संसार में शरीर धारण करना । पुराणानुसार विष्णु भगवान के २४ श्रवतार हैं---ब्रह्मा, वाराह, नारद, नरनारायग्र, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋपम, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्यंतरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हँस, श्रीर हयग्रीव। इनमें से १० प्रधान माने जाते हैं श्रर्थात् मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि ।

\* (१) सृष्टि । शरीर रचना । उ०—कीन्हेसि धरती सरग पतारू । कीन्हेसि बरन बरन श्रवतारू ।—जायसी ।

मुहा०—श्रवतार लेना = शरीर ग्रह्या करना । जन्म लेना । उ०— (क) श्रंसन सहित मनुज श्रयतारा । लेइहउँ दिनकर-वंस-उदारा ।—तुलसी । (ख) बिग्न धेनु सुर संत हित लीम्ह मनुज श्रवतार । निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार । —तुलसी । श्रवतार धरना = जन्म ग्रह्या करना । उ०—भ्रव की रत्ता करन जु कारण धरि वराह श्रवतार । पीछे कपिल रूप हरि धारणो कीन्हो सांख्य विचार ।—सूर । श्रवतार करना = शरीर धारण करना । उ०—श्रक्त श्रसित सित वपु उनहार । करत जगत में तुम श्रवतार ।—सूर ।

अवतारण-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० श्रवतारणा] (१) उतारना । नीचे लाना । (२) उतारना । नकुल करना । (३) उदाहृत करना । उद्धरण ।

अवतारना—कि॰ स॰ [सं॰ अवतारण] (१) उत्पन्न करना। रचना।
उ॰—चाँद जैस जग विधि अवतारा। दीन्ह कर्लंक कीन्ह
उँजियारा।—जायसी। (२) उतारना। जन्म देना। उ॰—
(क) सिंघलदीप राज घरवारी। महा स्वरूप दई अवतारी।—
जायसी। (ख) नामु कहा है तेरी प्यारी। बेटी कौन महर की
है तू किह सु कौन तेरी महतारी। धन्य पिता माता धिन तेरी
छिबि निरखति हरि की महतारी। धन्य कोष जिन तुमको
राख्यो धन्य घरी जिहि तू अवतारी।— सूर।

अवतारी-वि० [सं० अवतार] (१) उतरनेवाला । श्रवतार प्रहण् करनेवाला । उ०—धिन यशुमित जिन वश किये श्रवि-नाशी श्रवतारि । धिन गोपी जिनके सदन मास्त्रन खात सुरारि ।—सूर । (२) देवांशधारी । श्रलौकिक । उ०—तेरो माई गोपाल रण सूरो ।.....कहत ग्वाल यशुमित धिन . मेया बड़े। पूत तैं जाये। यह कोड श्रादि-पुरुप श्रवतारी भाग्य हमारे श्राये। —सूर । एंज्ञा पुं० चौबीस मात्राश्रों का एक छंद विशेष जिसके ७५०२५ प्रस्तार हैं। रोला, दिक्षाल, शोभा श्रीर लीला श्रादि इसके भेद हैं।

ग्रवदंस-संज्ञा पुं० [सं० अवदंश] मद्यपान के समय जो कबाब, बड़े श्रादि खाए जाते हैं। गज़क । चाट।

ग्रावदात-वि॰ [सं॰] (१) शुभ्र । उज्वल । श्वेत । (२) शुद्ध । स्वच्छ । विमल । निर्मल । (३) गौर । शुक्क वर्ण का । (४) पीला । पीत वर्ण का ।

अप्रवदान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रशस्त कर्म । शुद्ध आचरण । श्रन्छा काम । (२) खंडन । तोड़ना । (३) पराक्रम । शक्ति । बल । (४) श्रतिक्रम । उद्घंघन । (४) शुद्ध करना । पवित्र-करना । साफ़ करना । (६) वीरण मूल । खस । उशीर । गांडरे की जड़ ।

अवदान्य-वि॰ [सं॰] (१) पराक्रमी। बली। (२) श्रतिक्रमण-कारी। सीमा को श्रतिक्रमण करनेवाला। (३) कंजूस। व्यय न करके धन संचय करनेवाला।

श्रवदारक-वि॰ [सं०] विद्यास करनेवाला। विभाग करनेवाला। संज्ञा पुं० [सं०] मिद्दी खोदने के लिये लोहे का एक मोटा ढंडा। खंता। रंभा।

ग्रवदारगा-संज्ञ पुं० [सं०] (१) विदारण करना । विभाग करना ।

ंतोड़ना । फोड़ना । (२) मिट्टी खोदने का श्रोज़ार । रंभा।खंता।

श्रवदारित−वि॰ [सं॰] विदारण किया हुन्ना। विदीर्ण । ट्रटा फ्रटा।

ग्रवदेगह—रंज्ञा पुं० [सं०] (१) दूध । दुग्ध । (२) दूध दुहना। देग्हन ।

ग्रवद्य-वि॰ [सं॰ ] (१) श्रधम । पापी । निंदा । (२) गहि<sup>९</sup>त । त्याज्य । कुत्सित । निकृष्ट ।

ग्रवध-संज्ञा पुं० [सं० त्रयोध्या] (१) कोशला। एक देश जिसकी प्रधान नगरी श्रयोध्या थी। (२) त्रयोध्या नगरी। संज्ञा स्त्री० [सं० त्रवधि] दे० "श्रवधि"। वि० [त्रवध्य] न मारने योग्य।

ग्रवधान—संज्ञा पुं० [सं^](१) मन का योग । मनोयोग । चित्त का लगाव।(२) चित्त की वृत्ति का निरोध कर उसे एक श्रोर लगाना । समाधि ।(३) ध्यान । सावधानी। चैकसी।

\* संज्ञा पुं० [सं० श्राधान ] गर्भ । गर्माधान । पेट । उ०— जस श्रवधान पूर होय मासू । दिन दिन हिये होय परकासू !—जायसी ।

ग्रवधारण-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रवधारित, श्रवधारणीय] निश्चय। विचारपूर्वक निर्धारण करना।

ग्रवधारणीय-वि॰ [सं॰] विचारपूर्वक निर्धारण के योग्य । निश्चय योग्य ।

ग्रवधारना \*-कि॰ स॰ [सं॰ भ्रवधारण] धारण करना। प्रहण करना। ड॰---विप्र श्रसीस विनित श्रवधारा। सुम्रा जीव नहिं करें। निरारा।---जायसी।

ग्रवधारित-वि० [ सं० ] निश्चित । निर्धारित ।

ग्रवधार्य्य-वि॰ [सं॰] निश्चय करने योग्य । श्रवधारण करने योग्य ।

ग्रविधि—संज्ञा खी० [सं०] (१) सीमा। हद। पराकाष्टा। उ०—
जिनहिं विरचि बढ़ भयड विधाता। महिमा श्रविध रामपितु माता।—तुलसी। (२) निर्धारित समय। मियाद।
उ०—(क) रहा एक दिन श्रविध कर श्रति श्रारत पुर लोग। जहँ तहँ सोचिहँ नारि नर कृशतनु रामवियोग।—तुलसी। (ख) रह्यो धेँच श्रंत न लह्यो श्रविध दुसासन बीर। श्राली बाढ़त विरह ज्यों पंचाली को चीर।
हिय श्रीरै सी ह्वै गई टरे श्रविध के नाम। दूजै करि हारी खरी बौरी बारे श्राम।—बिहारी। (३) श्रंतसमय। श्रंतिम काल। उ०—(क) श्राजु श्रविध सर पहुँचे गए जाउँ मुखरात। बोग होहु मोहि मारहु जिन चालहु यह बात।—
जायसी। (ख) तेरी श्रविध कहत सब कोऊ ताते कहियत बात। बिनु विश्वास मारि है तो को श्राजु रैन कै प्रात।—सूर।

मुहा०—श्रवि । बदना = समय नियत करना । श्रविध देना । समय निर्धारित करना । ड०—श्राज बिनु श्रानंद को मुख तेरो । निस्ति बस्तिबे की श्रविध बदी मोहिँ सांम गए कहि श्रावन । स्रश्याम श्रनतिह कहुँ लुबधे नैन भए दोउ सावन । —स्र ।

श्रव्यव [संव] तक। पर्यंत। उ०—(क) तोसों हैं। फिर फिर हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत। विधि लगि लघु कीटि श्रविध सुख सुखी दुख दहत।—नुलसी। (ख) श्रद्याविध = श्राज तक। (ग) समुद्राविध = समुद्र तक।

ग्रविधिश्वान—संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्रानुसार वह ज्ञान जिसके द्वारा पृथ्वी, जल, श्रिप्त, पवन, श्रंधकार थार छाया श्रादि से व्यवहित द्रव्यों का भी प्रत्यन्न हो श्रीर श्रात्मा का भी ज्ञान हो। श्रविधदर्शन।

ग्रवधिद्दान-संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्रानुसार पृथ्वी, जल, पव-नादि से व्यवहित पदार्थों को यथावत् देखना । ग्रवधिज्ञान ।

ग्रविधमान \* — संज्ञा पुं० [स०] समुद्र। उ० — प्राची जाय श्रथवे प्रतीची के उदित भानु सानुमान सीस चूमि लेवे भूमि मित को। लाँधि के श्रविध जो पै उमगे श्रविधमाल लांधे यह चाल जो पै कालहू के गत को। नेह दिनकर ते न राखे केक कोकनद छाड़ि निज लोक धुव चले जित तित को। बारि बरसाइबे की बानि फिरै बारिद, पै दारिद न धेरै श्रंबिका के श्रासरित को। — चरगा।

ग्रवधी—वि० [ सं० त्रयोध्या ](१) श्रवध-संबंधी । श्रवध का ।—-उ० श्रवधी बोली ।

\* (२) दे० "ग्रवधि"।

ग्रवधीरणा—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० त्रवधीरित ] निरस्कार । श्रवज्ञा ।

ग्रवधोरित-वि॰ [सं॰ ] तिरस्कृत । श्रपमानित ।

ग्रवधूत-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० ग्रवधूतिन] (१) संन्यासी।
साधु। योगी। उ०---यह मूरति यह मुंद्रा हम न देख श्रवधूत। जानहुँ होहिँ न योगी कोइ राजा के पूत।—
जायसी।(२) साधुग्रों का एक भेद। उ०----सेवरा खेवरा
पारधी सिष साधक श्रवधूत। श्रासन मारे बैठ सब पाँच
श्रातमा भूत।—जायसी।

वि॰ [सं॰] (१) कंपित। हिला हुन्ना। (२) विनष्ट। नाश किया हुन्ना।

ग्रवधेय-वि॰ [सं॰] (१) ध्यान देने योग्य । विचारणीय । (२) श्रद्धेय । (३) जानने योग्य ।

संज्ञा पुं० नाम ।

स्रवश्वंस-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रवध्वस्त] (१) परित्याग। क्षेष्णंना।(२) निंदा। कलंक। (३) चूर्णंन। चूर चूर करना। नाशः।

अध्वन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रीयान । प्रसन्न करना। (२) रक्तया। बचाव । उ०।—इत राम राथ के। सपूत पूत पीन की सी श्रंजनी के। नंदन प्रताप भूरि भानु सो। सीथ सोच समन दुरित दुख दमन सरन श्राए श्रवनु लखन प्रिय प्रान सो।—
तुलसी। (३) प्रीति।

३ [ सं० श्रवित ] (१) ज़मीन । भूमि । (२) रास्ता ।
राह । सड़क । उ०—गुरुजन बाहक यदिप पुनि घालत चाबुक
सैन । कटै बटे न कढे तऊ रूप श्रवन ह्व नैन ।

ग्रवनत-वि॰ [सं॰] (१) नीचा । सुका हुन्त्रा । (२) गिरा हुन्त्रा । पतित । श्रधोगत । (३) कम ।

ग्रवनित-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) घटती । कमी । घाटा । न्यूनता । हानि । (२) श्रधोगिति । हीन दशा । तनज्जुली । (३) मुकाव । मुकाना । (४) नम्रता ।

ग्रवना\*—कि॰ त्रन [सं॰ प्रागमन ] श्राना । उ॰—तेहिरे पथ हम चाहिहंगवना । होहु सजोत बहुरि निहंग्रवना ।— जायसी ।

ग्रवनि—संज्ञा स्त्री० [सं०] पृथ्वी । ज़मीन ।

याे०-श्रवनिध्र = पर्वत । पहाड़ । श्रवनिप = राजा । उ०--श्रव-निप श्रकिन रामु पगुधारे । धरि धीरजु तब नयन उधारे ।---तुलसी । श्रवनिपति = राजा । श्रवनींद्र = राजा । श्रवनि-सुता = जानकी । श्रवनितल = पृथ्वी । श्रवनीश = राजा ।

ग्रवनी-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रवनि"।

श्रवनेजन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) धोना। प्रचालन। (२) श्राद्ध में पिंडदान की वेदी पर बिछाए हुए कुशों पर जल सींचने का संस्कार। (३) भोजन के बाद का श्राचमन।

ग्रवपाटिका—संज्ञा स्त्रं० [सं०] एक रोग विशेष जो स्त्रघुछिद्र योनिवाली श्रोर रजस्वला-धर्मरहित स्त्री से मैथुन करने से, इस्त-क्रिया, लिंगेंद्रिय के बंद मुंह को बलात्कार खोसने से श्रीर निकलते हुए वीर्थ्य को रोकने से हो जाता है। इस रोग में लिंग को श्राच्छादन करनेवाला चमड़ा प्रायः फट जाता है।

प्रविपात—संज्ञा पुं० [सं०] (१) शिराव । पतन । श्रधःपतन । (२) गड्हा । कुंड । (३) हाथियों के फँसाने के लिथे एक गढ़ा जिसे तृगादि से श्राच्छादित कर देते हैं । खांड़ा । माला । (४) नाटक में भयादि से भागना व्याकुल होना श्रादि दिखला कर श्रंक वा गभींक की समाप्ति ।

अवबाहुक-संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग विशेष जिससे हाथ की गति रुक जाती है। अजस्तंभ।

ग्रवबोध— संज्ञा पुं० [सं०] (१) जागना । जगना । (२) ज्ञान । बोध ।

अवनेष्यक-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० श्रवनोधिका] (१) **संदी।** चारण । (२) चैकितिदार । पाहरू । रात की पहरा देनेवासा पुरुष । (३) सूर्य । वि॰ चेतानेवाला । जनानेवाला ।

ग्रवबेाधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चेतावनी । ज्ञापन ।

ग्रवभास-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ग्रवभासक, ग्रवभासित] (१) ज्ञान । प्रकाश । (२) मिथ्या ज्ञान ।

अवभासक—वि॰ [सं॰ ] बोध करानेवाला। प्रतीत करानेवाला। अवभासित—वि॰ [सं॰ ] लिता। प्रतीत।

ग्रवभासिनी—संज्ञा स्त्री० [सं०] ऊपर के चमड़े का नाम । पहिला चमड़ा ।

ग्रवभृथ—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह शेष कर्म जिसके करने का विधान मुख्य यज्ञ के समाप्त होने पर है। (२) यज्ञांत स्नान। वह स्नान जो यज्ञ के ग्रंत में किया जाय।

ग्रवमंथ—संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग विशेष जिसमें लिंग में बड़ी बड़ी श्रोर घनी फुंसियाँ हो जाती हैं। यह रोग रक्त के विकार से होता है श्रीर इसमें पीड़ा श्रीर रोमांच होता है।

अवम-वि॰ [सं॰] (१) श्रधम । श्रंतिम । (२) रत्तक । रखवारा । (३) नीच । निंदित ।

संज्ञा पुं० [सं०] (३) पितरों का एक गण । (२) मल मास । श्रिधमास ।

ग्रवमत-वि॰ [सं॰ ] श्रवज्ञात । श्रवमानित । तिरस्कृत । नि दित । ग्रवमति-संज्ञा श्ली॰ [सं॰ ] श्रवज्ञा । श्रपमान । तिरस्कार । नि दा ।

ग्रवम तिथि—संज्ञा स्त्री० [सं०] वह तिथि जिसका चय हो गया हो।

अवमर्दे (श्रह्ण)—संज्ञा पु० [सं०] श्रह्ण का एक भेद । वह श्रहण जिसमें राहु सूर्यमंडल वा चंद्रमंडल का पूर्णता से दक कर श्रधिक काल तक श्रसे रहे ।

ग्रवमर्द्न-संज्ञा पुं० [सं० ] पीड़ा देना । दुःख देना । दुखन । ग्रवमान-संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० अवमानित ] तिरस्कार । अप-मान । श्रनादर ।

ग्रवमानना-संज्ञा स्त्री० दे० "ग्रवमान"।

श्रवयव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंश । भाग । हिस्सा । (२) शरीर का एक देश । श्रंग । (३) न्यायशास्त्रानुसार वाक्य का एक एक श्रंश वा भेद । ये पाँच हैं—१ प्रतिज्ञा,२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनयन, १ निगमन । किसी किसी के मत से यह दस प्रकार का है—१ प्रतिज्ञा,२ हेतु,३ उदाहरण, ४ उपनयन, १ निगमन, ६ जिज्ञासा, ७ संशय, = शक्यप्राप्ति, ६ प्रयोजन श्रोर १० संशय- ब्युदास ।

या०--श्रवयवभूत।

ग्राचयाची-वि॰ [सं॰] (१) जिसके श्रीर बहुत से श्रवयव हों। श्रंगी। (२) कुल। संपूर्ण। समष्टि। समूचा। संज्ञा पुं॰ (१) वह वस्तु जिसके बहुत से श्रवयव हों। (२) देश। शरीर। अवर \*-वि॰ [सं॰] (१) अन्य । दूसरा । और । उ॰--गम
· दुर्गम गढ़ देहु छुड़ाई । अवरे बात सुने कछु आई !-कबीर । (२) अश्रेष्ठ । अधम । नीच । (३) हाथी की जाँघ
का पिछला भाग । (४) [सं॰ अ + बल] निर्बल । बलहीन ।
अवरक्षक-वि॰ [सं॰] पालक । रचक ।

ग्रवरज्ञ—संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० अवरजा] (१) **छोटा भाई ।** (२) नीच कुलोत्पन्न । नीच ।

ग्रवरण \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रवर्ण, श्रावरण''।

ग्रवरत-वि॰ [सं॰ ] (१) जो रत न हो । विरत । निवृत्त । (२) उहरा हुग्रा । स्थिर । (३) श्रवग । पृथक् । \* (४) दे॰ ''श्रावर्त्तं' ।

अवरति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) विराम । ठहराव । (२) निवृत्ति । छुटकारा ।

अवरज्ञत—संज्ञा पुं॰ [सं॰](१) सूर्य।(२) श्राक। मंदार। वि॰ हीनज्ञत। श्रधम।

ग्रवराधक—वि० [सं० त्राराधक] श्राराधना करनेवाला । पूजने-वाला । सेवक । उ०—ए सब राम भगति के बाधक । कहिंह संत तव पद श्रवराधक ।—तुलसी ।

ग्रवराधन—संज्ञा पुं० [सं० श्राराधन ] श्राराधन । उपासना । पूजा । सेवा । उ०—श्रवसि होइ सिधि साहस फलइ सुसाधन । केाटि कलप तरु सरिस शंभु श्रवराधन ।—नुलसी ।

ग्रवराधना \*-कि॰ स॰ [सं॰ ग्राराधन] उपासना करना । पूजना । सेवा करना । उ॰—(क) केहि ग्रवराधहु का तुम चहहू । हम सन सत्य मरम किन कहहू ।—तुलसी । (ख) हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारिव दं उर धरो । लै चरणोदक निज व्रत साधो । ऐसी विधि हरि को श्रवराधो ।—सूर ।

ग्रवराधी \*-वि० [सं० ग्राराधन ] श्राराधना करनेवाला । उपासक । पूजक । उ०-कहाँ बैठि प्रभु साधि समाधी । श्राजु होब हम हरि श्रवराधी ।--रधुराज ।

ग्रवरुद्ध⊸वि० [सं०] (१) रुँघा हुन्ना। रुका हुन्ना। (२) श्राच्छादित। गुप्त। छिपा।

ग्रवरुद्धा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रपने वर्ण की वह दासी वा स्त्री जिसे कोई श्रपने घर में डाल ले। रखनी। सुरैतिन। (२) वह स्त्री जिसे कोई रख ले। उढरी। रखुई। रखनी।

ग्रवरुद्ध-वि० [सं०] ऊपर से नीचे श्राया हुश्रा । उतरा ! 'ग्रारुढ़' का उत्तरा ।

ग्रवरेखना—िकि॰ स॰ [सं॰ अवलेखन](१) उरेहना। लिखना। चित्रित करना। ड॰—(क) ग्वालिन स्थाम तनु देखरी, श्रापु तन देखिये। भीत जब होय तब चित्र श्रवरेखिये।— सूर।(ख) सखि रघुवीर मुख छुबि देखु। चित्त भीत सुप्रीति रंग सुरूपता श्रवरेखु।—तुलसी।(ग) जाय समीप राम छ्वि देखी। रहि जनु कुंबरि चित्र श्रवरेखी।—तुलसी।
(२) देखना। उ०—ऐसे कहत गए श्रपने पुर सबहिँ विलत्रण देखो। मिणमय महल फिटक गोपुर लिख कनक
भूमि श्रवरेखो।—सूर। (ख) फिरत प्रभु पूछ्रत बन द्रुम
बेली। श्रहो बंधु काहू श्रवरेखी एहि मग बधू श्रकेली।—
सूर। (३) श्रनुमान करना। कल्पना करना। सोचना। उ०—
एकै कहें सुखमा लहरें, मन के चिढ़बे की सिढ़ी एक पेखें। कान्ह
को टोना कह्यो कछु काम कवीश्वर एक यहें श्रवरेखें। राधिका
ऐसी की त्रिवली को बनाव बिचारि बिचारि यहें हम लेखें।
ऐसी न श्रोर, न श्रोर, न श्रोर, है तीनि खिँ वाय दई विधि
रेखें।—केशव। (४) मानना। जानना। उ०—पियना श्राय
दुश्ररवा उठ किन देखु। दुरलम पाय विदेसिया मुद
श्रवरेखु।—रहीम।

ग्रवरेब—संज्ञा पुं० [सं० श्रव = विरुद्ध + रेव = गित ] (१) वक गित । तिरछी चाल । (२) कपड़े की तिरछी काट । या०—श्रवरेबदार = तिरछी काट का ।

(३) पेच । उलमान । उ०—प्रभु प्रसन्न मन सकुच तिज जो जोह श्रायसु देव । सो सिर धिर धिर करिहि सब मिटिह श्रनट श्रवरेव ।—तुलसी । (४) बिगाड़ । किंटिनाई । उ०— (क)ऋषि नृपसीस टगोरी सी डारी । कुलगुरु सचिव निपुन नेविन श्रवरेविन सकल सुधारी ।—तुलसी । (ख) रामकृषा श्रवरेव सुधारी । बिबुध धारि भइ गुनद गुहारी ।—तुलसी । (४) भगड़ा । विवाद । खींचा तानी । उ०—राह्मस सुत तो यह कही कन्या को हम लेव । बिप्र कहें दे मित्र मोहिं परी दुहुन श्रवरेव । (६) वक्रोक्ति । काकृक्ति । उ०—धुनि श्रवरेव कवित गुन जाती । मीन मने।हर ते बहु भाँती ।— तुलसी ।

अवरोध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रुकावट । श्रटकाव । श्रड्चन । रोक । (२) छेक । घेर लेना । सुहासिरा । (३) निरोध । बंद करना । (४) श्रनुरोध । दबाव । (४) श्रंतःपुर । क्रि० प्र०-करना ।

ग्रवरोधक-वि० [सं०] रोकनेवाला।

श्रवरोधन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवरोधक, अवरोधित, अवरोधी, अवरोध, अवरोध, अवरेख,

**ग्रवरोधित-**वि० [सं०] रोका हुग्रा। रुका।

अवरोधी-वि॰ पुंव [सं० अवरोध] [स्त्री० अवरोधिनी] अवरोध करनेवाला । विरोध करनेवाला ।

अवरोपर्या-संज्ञा पुं० [वि० अवरोपित, अवरोपर्याय ] उखाड़ना । उत्पादन ।

त्रवरोपगीय-वि० [ सं० ] उखाड़ने येग्य । त्रवरोपित-वि० [ सं० ] उखाड़ा हुश्रा । उन्मृत्तित ।

अवरोह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) जतार। गिराच । श्रधःपतन।
(२) श्रवनति। श्रवसर्पणः। विवर्त्तः।(३) एक श्रलंकार जो
वर्द्धभान श्रलंकार का उलटा है। इसमें किसी वस्तु के रूप
तथा गुण् का क्रमशः श्रधःपतन दिखाया जाता है, जैसे—
सिंधू सर पल्वल पुष्करिण्य। कुंड वािपका क्रूप जु वरिण्य।
चुलुक रूप भा जिँह कर भीतर। पान करत जय जय वह
मुनिवर।(४) बरराह।

अवरोहक-वि० [सं०] (१) गिरनेवाला। (२) श्रवनित करने वाला।

श्रवराहरा-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवरोहक, अवरोहित, अवरोही ] उतार । गिराव । नीचे की थ्रोर जाना । पतन ।

ग्रवरोहना \*- कि॰ ग्र॰ सि॰ प्रवरोहण] उत्तरना । नीचे श्राना ।
कि॰ ग्र॰ [स॰ ग्रोरहण ] चढ़ना । ऊपर जाना । उ॰—
(क) कहँ सिव चांप लिरकविन बृम्मत विहंसि चिने तिरछैं।हैं । तुलसी गलिन भीर दरसन लिंग लोग श्रटिन श्रवरोहैं । — तुलसी । (ख) जोबन प्याध नहीं श्रव यैनिन
मोहिनी मंत्र नहीं श्रवरोह्यो । — देव ।

\* कि॰ स॰ [ हिं॰ उरेहना ] खींचना । श्रंकित करना । चित्रित करना । ड॰—गारे गात, पातरी, न खोचन समात मुख उर उरजातन की बात श्रवरोहिये।—केशव ।

ॐ कि० स० [सं० श्रवरोधन, प्रा० श्रवराहन ] रेाकना । क्यां भाग । छुंकना । उ०—मत श्रद्धेत राज पथ सोहा । जहां भेद कंटक श्रवरोहा ।—शं० दि० ।

अवरोहित-वि॰ [सं॰] (१) गिरनेवाला। (२) श्रवनत। द्दीन। अवरोहित (स्वर)-संज्ञा पुं॰ [सं॰ अवरोहिन्] (१) वह स्वर जिसमें पहिले षड्ज का उच्चारण फिर निपाद से पड्ज तक क्रमानुसार उत्तरते हुए स्वर निकलते जाँय। सा, नि, ध, प, म, ग, रि, सा। विलोम। श्रारोही स्वर का उलटा। (२) वट-वच।

अवर्ण-वि॰ [सं॰] (१) वर्णरहित । बिना रंग का । (२) बदरंग। बुरे रंग का। (३) जो ब्राह्मण श्रादि के धर्म से शून्य हो। वर्ण-धर्म-रहित।

संज्ञा पुं० [सं०] श्रकार श्रकर।

अवण्य-वि० [सं०] जो वर्णन के योग्य न हो।

संज्ञा पुं० [सं० अ० + वर्ण्यं] जो वर्ण्यं वा उपमेय न हो। उपमान। उ०—हे उपमेय विषय श्ररु वर्ण्यं। उपमानतुः विषयी रू श्रवण्यं।—मतिराम।

ग्रवर्त्त-संज्ञा पुं० [सं०] स्कूर्त्तिशून्य पदार्थ। वह पदार्थ जिसके त्रार पार प्रकाश वा दृष्टि न जा सके।

\* [सं० श्रावर्त्त ] (१) भेँवर । नींद । उक्कादर भयंकर

रुधिर सरिता चली परम श्रपावनी । दोउ क्ल दल रथ रेत चक्र श्रवर्त्त बहति भयावनी ।——तुलसी ।

\* (२) घुमाव । चक्कर । उ०—विषम विषाद तोरावत धारा । भय भ्रम भँवर श्रवर्त्त श्रपारा !—नुस्ति ।

ग्रयन्तेन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) जीविका का श्रभाव । जीविका की श्रनुपलब्धि ।

\* (२) दे० ''ग्रावर्त्तन<sup>?</sup>'।

ग्रवत्तमान-वि॰ [सं॰] (१) जो वर्त्तमान न हो। श्रतुपस्थित। श्रप्रस्तुत। (२) श्रसत्। श्रभाव। (३) भूत वा भविष्य। ग्रवर्षण-संज्ञा पुं॰ [सं॰] वृष्टिका श्रभाव। वर्षा का श्रभाव। वर्षा का न होना। श्रवग्रह। श्रनावृष्टि।

ग्रवलंघना—कि॰ स॰ [सं॰] लांघना । फांदना । ड॰—कहो कपि केसे उतरयो पार । दुस्तर श्रति गंभीर वारिनिधि शत योजन विस्तार । राम प्रताप सत्य सीता को यहै नाउ कंघार । बिन श्रधार ञ्जन में श्रवलंध्यो श्रावत भई न बार ।—सूर ।

श्रवरुंब-संज्ञा पुं० [सं०] श्राश्रय । श्राधार । सहारा ।
श्रवरुंबन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रवलंबित, त्रवलंबी] (१) श्राश्रय ।
श्राधार । सहारा । उ०---निहं किल करम न भगति विवेकू ।
राम नाम श्रवलंबन एकू ।---तुलसी । (२) धारण । प्रहण ।
क्रि० प्र०--करना = धारण करना । श्रहण करना । श्रवुसरण

ग्रावलंबना क्ष-कि । स० हिं स० अवलंबन । श्रावलंबन करना । श्राश्रय लेना । टिकना । उ०---जिनिह अतन अवलंबई सो श्रा-लंबन जान । जिन तें दीपित होत है ते उद्दीप बखान ।---केशव ।

करना । उ०-यह सुन उसने मीनावलंबन किया ।

ग्रवरुं जित-वि॰ [सं॰ ] (१) श्राश्रित । सहारे पर स्थिर । टिका हुग्रा । उ॰ —हमारे स्थाम लाल हो । नैन विशाल हो मोही तेरी चाल हो । चरण कमल श्रवलंबित राजित बनमाल । प्रफुलित हुँ हुँ लता मना चढ़ी तरु तमाल ।—सूर । (२) निर्भर । उ॰ —इसका पूरा होना द्रव्य पर श्रवलं-बित है ।

अवलंबी-वि॰ पुं० [ सं० अवलंबिन् ] [ र्स्ता० अवलंबिनी ] (१) अव-लंबन करनेवाला । सहारा लेनेवाला । (२) सहारा देनेवाला । पालनेवाला ।

श्रवलग्न-वि॰ [सं॰]लगा हुश्रा । मिला हुश्रा । संबंध रखने-वाला ।

संज्ञा पुं० [सं०] शरीर का मध्य भाग। धड़। माम्ता।

अविलिस-वि॰ [सं॰] (१) लगा हुआ। पोता हुआ। (२) सना हुआ। श्रासक्त। (३) धमंडी। गर्वित।

 मन रंजन खंजन की श्रवली नित् श्रांगन श्राय न डोलती है।—केशव। (३) वह श्रन्न की डाँठ जो नवान्न करने के लिये खेत से पहिले पहिल काटी जाती है। (४) रोश्रां वा ऊन जो गँडरिया एक बार भेंड़ से काटता है।

अवलीक-वि॰ [सं॰ अन्यतीक] श्रपराधशून्य । पापशून्य । निष्पाप । निष्कलंक । शुद्ध । उ०---जावो वालमीकि घर बडो अवलीक साधु कियो श्रपराध दियो जो बताइये।---प्रिया ।

श्रवलीढ़-वि॰ [सं॰] (१) भितत । खाया हुश्रा । (२) चाटा हुश्रा ।

अवरुंचन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) छेदना। काटना। (२) उखा-इना। नेाचना। (३) दूर करना। हटाना। श्रपनयन। (४) खोलना।

श्रवर्लुंचित्र-वि० [सं०] (१) कटा हुआ। छेदित। (२) उखाड़ा हुआ। नेाचा हुआ। (३) दूरीकृत। हटाया हुआ। अपनीत। (४) खुला हुआ। खोला। मुक्त।

ग्रवलुंडन-संज्ञा पुं० [ सं० ] लोटना ।

ग्रवलेखना-कि॰ स॰ [सं॰ श्रवलेखन ] (१) खेादना । खुरचना । (२) चिद्ध डालना । लकीर खींचना । ड॰—जो पै प्रभु करुणा के श्रालय । तो कत किन्न कठोर होत मन मोहि बहुत दुख सालय । बहो विरद की लाज दीनपित किर सुदृष्टि मोहिं देखे। । मोसों बात कहत किन सन्भुख काहे श्रवनि श्रवलेखो । निगम कहत वश होत भक्ति ते सोज है उन कीन्ही । सूर उसाँस छाड़ि हा हा ब्रज जल श्रॅंखियाँ श्रवलेखो ।—सूर ।

ग्रवलेप-संज्ञा पुं० [सं० श्रवलेपन ] उबटन । लेप । उ०--श्रहो राजित राजिव नयन मोहन छुबि उरग लता रँगलाल ।..... कुच कुंकुम श्रवलेप तरुनि किए सोभित श्यामल गात । गत पतंग राका शिश विय संग घटा सघन सोभात ।---सूर । (२) घमंड । गर्व ।

यै।०-- बलावलेप = बल का गर्व।

ग्रवलेपन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) लगाना । पेत्तना । छे।पना । (२) वह वस्तु जो लगाई वा छे।पी जाय । लेप । उबटन । (३) घमंड । श्रमिमान । श्रहंकार । (४) दूषण ।

ग्रवलेह—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रवेलहा] (१) लेई जो न श्रिष्ठिक गाढ़ी श्रीर न श्रिष्ठिक पतली हो श्रीर चाटी जाय। चटनी। माजून। (२) श्रीषध जो चाटी जाय।

अञ्चलेहन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चाटना। जीभ की नेाक के। लगा कर खाना। (२) चटनी।

ग्रवलेख-वि॰ [सं॰] चाटने योग्य।

अवलोकन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवलोकित, अवलोकनीय] (१) देखना । उ०—देव कहैं अपनी अपनी अवलोकन तीरथराज चलो रे ।—नुलसी । (२) देख भाल । जाँच पड़ताल । निरीच्या ।

ग्रवलोकना \*-कि॰ स॰ [स॰ ग्रवलोकन] (१) देखना। उ॰-गिरा श्रविन मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निशा श्रवबोकी।--तुलसी। (२) जाँचना। श्रनुसंधान करना।

अवलेकिन \*-संज्ञा स्त्री० [सं० अवलोकन] (१) र्श्वाख । दृष्टि । चितवन । ३०--- श्रवलोकिन बोलिन मिलिन प्रीति परस्पर हास । भायप भिल चहु बंधु की जलमाधुरी सुबास ।-- जुलसी ।

**ग्रवलेकिनीय-**वि० [सं०] देखने येग्य । दर्शनीय ।

ग्रवलेकित-वि० [स०] देखा हुआ।

श्रवलेश्चना \*-कि॰ स॰ [सं॰ श्रालोचन] दूर करना। उ०--सोचे श्रनागम कारण कंत को मोचे उसासन श्रांसु हू मोचे। मोचे न हेरि हरा हिय को पदुमाकर मोचि सके न सकोचे। कोचे तके इह चाँदनी ते श्रालि, याहि निवाहि व्यथा श्रवलोचे। लोच परी सियरी पर्यंक पे बीती परी न खरी खरी सोचे।--

ग्रववाद्-संज्ञा पुं० दे० "ग्रपवाद"।

**ग्रवश्**वि० [सं०] विवश । परवश । लाचार ।

अप्रविशाष्ट्र—वि० [सं०] बचाहुस्रा । शोप । बाकी । बचा खुचा । बचाबचाया । बाकी ।

श्रवहोष-वि० [सं०] (१) बचा हुश्रा। शेप। बाक़ी। उ०— चोर चला चोरी करन किये साहु का भेप। गह्छे सब जग मूसिया चोर रहा श्रवशेष।—कबीर। (२) समाप्त। संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रवशेष, श्रवशिष्ट] (१) बची हुई वस्तु। (२) श्रंत। समाप्ति।

ग्रवशेषित—वि॰ [सं०] बचा हुआ । श्रवशिष्ट । उ०—रिपु तेजसी श्रकेल श्रपि लघु करि गनिय न ताहु । श्रजहुँ देत , दुख रवि ससिहिँ सिर श्रवशेषित राहु ।—नुजसी ।

अवस्यभावी-वि॰ [सं॰ अवस्यंभाविन् ] जो अवस्य हो, दले नहीं। अटल । भुव ।

श्चावरय—कि विविधि तिश्चय करके। निःसंदेह। ज़रूर। विविधित [संवि] [स्त्रीविश्चवस्या] (१) जो वशामें निश्चा सके। दुर्दों ता (२) जो वशामें नहो। श्रनायत्त।

ग्रवरयमेव-कि॰ वि॰ [सं०] ग्रवश्य। निःसंदेह। ज़रूर।

अवश्याय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) हिम । तुपार । पाला । (२) भींसी । भड़ी । (३) श्रमिमान ।

ग्रवश्रयण—संज्ञा पुं० [सं०] चूल्हे पर से पके हुए खाने के। उतार कर नीचे रखना।

अवष्टंभ-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० अवष्टब्थ] (१) सहारा। आश्रय। (२) संभा। थाम। (३) सोना। (४) अनस्रता।

ग्रवष्टन्ध-वि॰ [सं॰ ] श्राश्रित । जिसे सहारा मिला हो । ग्रवसंडीन-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] पिलयों के नीचे उत्तरने की गति । ग्रवस-कि॰ वि॰ दे॰ "श्रवश्य"।

ग्रवसक्त-वि॰ पुं॰ [सं॰ ] लगा हुत्रा। संसृष्ट। संलग्न।

ग्रवसिक्थका—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्ररदावन । उ<sup>\*</sup>चन । श्रदवा-इन । श्रदवान । (२) एक मुद्रा जिसमें उकरूँ बैठ कर एक कपड़े को पीठ पर से ले जाकर श्रागे घुटनेंा को लेकर बांधने हैं । प्रोड़पाद । पर्यकवंध ।

ग्रवसथ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वास-स्थान । ठैर । र्गाव । (२) घर । (३) मठ जिसमें विद्यार्थी रहें । बोर्डिंग होस ।

ग्रवसथ्य-संज्ञा पुं० दे० ''श्रवसथ''।

ग्रवसन्न-वि॰ [सं॰] (१) विपाद-प्राप्त । विसन्न । (२) विनाशोन्मुख । नाश होनेवाला । (३) सुस्त । भ्रालसी । स्वकार्याचम ।

ग्रवसर-संशा पुं० [सं०] (१) समय। काल । (२) श्रवकाश। फु.रसत। (३) इतिफ़ाक।

क्रि॰ प्र॰-श्राना ।-पड़ना ।-पाना ।-दीतना ।-मिलना ।

मुहा०-श्रवसर चूकना = भौका द्वाय से जाने देना । उ०-श्रव-सर चूकी डोमिनी गांवे ताल बेताल । श्रवसर ताकना = उप-युक्त समय की प्रतीचा करना । भौका द्वहाँना । श्रवसर मारा जाना = भौका हाथ से निकल जाना । समय बीत जाना उ०-संसारी समय विचारिया क्या गिरही क्या योग । श्रोसर मारा जात है चेतु बिराने लोग ।—कबीर ।

(४) एक कान्यालंकार जिसमें किसी घटना का ठीक श्रपेषित समय पर घटित होना वर्णन किया जाय। उ०—प्रान जो तजेगी विरहाग में मयंकमुखी, प्रानघाती पापी कीन फूली ये जही जहीं। जो बीं परदेसी मनभावन विचार कीन्हें। तीं बीं तृही प्रकट पुकारी है तुही तुही ।—चिंतामणि।

अवसरवाद—संज्ञा पुं० [सं०] एक पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार ईश्वर ही वास्तव में कर्ता और ज्ञाता है और जीव काल्पनिक मात्र कर्ता और ज्ञाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब जब शरीर पर असर होने से आत्मा की संवेदन या सुख दुःख होते हैं और जब जब आत्मा की कृति-शक्ति से शरीर हिजता चलता है तब तब आत्मा और शरीर के बीच में पड़कर ईश्वर कार्य्य करता है। संवेदन का शरीर और शारीरिक गति का आत्मा केवल समय समय पर सह-कारी कारण है, वस्तुतः इस संवेदन और गति दोनों ही का कारण ईश्वर है। यह सिद्धांत मेलबांश और ज्यूलोक कर्ता मात्र मानता है।

ग्रवसर्पेग-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] श्रधेलामन । श्रधःपतन । श्रवरोहगा । विवर्तन ।

अवसर्पिणी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] जैन शास्त्रानुसार गिराव का समय जिसमें रूपादि का कमशः हास होता है। इसके छः विभाग हैं जिनको स्रारा कहते हैं। स्रवरोह। विवर्त्त।

ग्रवसर्पी—वि॰ [सं० श्रवसर्पिन् ] [स्त्री० श्रवसर्पिणी ] नीचे जाने-वाला । गिरनेवाला ।

अवसाद-संज्ञा.पुं० [सं०] (१) नाश । चय । (२) विषाद । (३) दीनता । (४) थकावट । (४) कमज़ोरी ।

ग्रवसादन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नाश । चय । ध्वंस । (२) विनाशन । (३) विरक्त होना । (४) दीन होना । (४) थकना । (६) वैद्यक में वृषा चिकित्सा का एक भेद । मर-हम पट्टी ।

श्रवसान—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विराम । उहराव । (२) समाप्ति । श्रंत । (३) सीमा । (४) सायंकाल । (४) मरण ।

अवसायिता—संज्ञा स्त्री० [सं० अवसित = ऋद्ध ] ऋद्धि।—हि॰। अवसि–कि० वि० देशीः श्रवस्य''।

अवसित-वि॰ [सं॰ क्रिक्त । (२) ऋद्ध । बढ़ा हुआ । (३) परिपक्त । (४) निश्चित । (१) संबद्ध ।

ग्रवस्ती—संज्ञा स्त्री० [सं० ग्रावसित, प्रा० न्नावसित्र = पका धान्य ] वह धान्य वा सस्य जो कचा नवान्न न्नादि के लिये काटा जाय। श्रवली। अरवन। गहर।

अवसृष्ट्र—वि० [सं०] [स्री० अवस्रष्टा] (१) त्यागा हुआ। त्यक्त। (२) निकाला हुआ। (३) दिया हुआ। दत्त।

ग्रवसेख-वि॰ दे॰ "श्रवशेष"। ग्रवसेचन-संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) सी चना। प

म्यवसेचन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सींचना। पानी देना। (२) पसीजना। पसीना निकलना। (३) वह किया जिसके द्वारा रोगी के शरीर से पसीना निकाला जाय। (४) जेंक, सींगी, तुंबी श्रीर फ़स्द देकर रक्त निकालना।

ग्रवसेर \*-संज्ञा स्रो० - [सं०] [ अवसेर = वाधक ] (१) श्रटकाव । उल-भन । देर । विलंब । उ०—(क) महिर पुकारत कुश्रँर कन्हाई । माखन धरधो तिहारे कारन श्राजु कहां श्रवसेर खगाई ।— सूर । (ख) भयो मो मन माधव को श्रवसेर । मोन धरे मुख चितवत ठाढ़ी ज्वाब न श्रावै फेर । तब श्रकुखाय चली उठि बन को बोले सुनत न टेर ।—सूर ।

कि प्र0—करना । — लगना । — लगना । — होना ।

(२) चिंता । व्यग्रता । उचाट । उ० — (क) भए बहुत दिन

श्रति श्रवसेरी । सगुन प्रतीत भेट प्रिय केरी । — तुलसी । (ल)
श्राजु कीन धीं कहाँ चरावत गाय कहाँ भई श्रवेर । बैंटे
कहाँ सुधि लेहु कीन विधि ग्वारि करत श्रवसेर । — सूर ।

कि प्रo करना ।—लगना । उ० — (क) दूती मन श्रवसेर करैं । श्याम मनावन मोही पठाई यह कतहूं चितवे न टरें । तब कि उठी मान बहु कीन्हों बहुत करी हरि कहैं। करें ।— सूर । (ख) श्रब ते नयन गए मोहि त्यागि । इंदी गई गये। तन ते मन उनिह बिना श्रवसेरी लागि ।—सूर । (३) हैरानी । दुःख । बेचैनी । उ०—दिन दस घोष चलहु गोपाल । गाइन के श्रवसेर मिटावहु लेहु श्रापने ग्वाल । नाचत नहीं मोर वन दिन ते बोल न वर्षा काल ।—सूर ।

कि० प्र०-करना = दुःख देना |--मिटाना |--में पड़ना = दुःख में फराँना |--में फँसना = दुःख में पड़ना । अवसेरन मरना = दुःख से तंग त्राना ।

अवसेरना-कि॰ स॰ [हिं॰ अवसेर] तंग करना । दुःख देना। उ॰---पिय पागे परोसिन के रस में बस में न कहूँ बस मेरे रहै। पदुमाकर पाहुनी सी ननदी निस नींद तजे अवसेरे रहै। ----पश्चाकर।

अवस्कंद्-संज्ञा पुं० [सं०] शिविर। डेरा। सेना के उहरने की जगह। (२) जनवासा।

ग्रवस्कर-संज्ञा पुं० [सं०] मलमूत्र ।

ग्रवस्तु-वि॰ [सं॰] (१) जो कोई वस्तु न हो। शून्य। (२) तुच्छ। हीन।

ग्रवस्था—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) दशा। हालत । (२) समय। काल। (३) श्रायु। उम्र। (४) स्थिति। (४) वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य की चार अवस्थाएं होती हैं—जागृत, स्वप्त, सुपुप्ति श्लीर तुरीय। (६) स्मृति के श्रनुसार मनुष्य जीवन की श्राठ अवस्थाएं हैं—कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, बाल, बृद्ध श्लीर वर्षीयान्। (७) सांख्य के श्रनुसार पदार्थों की तीन श्रवस्थाएँ हैं—श्रनागतावस्था, व्यक्तामिव्यक्तावस्था श्लीर तिरोभाव। (८) निरुक्त के श्रनुसार छः प्रकार की श्रवस्थाए हैं—जन्म, स्थिति, वर्षन, विपरिण्मन, श्रपन्य, श्लीर नाश। (१) कामशास्त्रानुसार दश दशाएँ हैं—श्रभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण्कथन, उद्दोग, संलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता श्लीर मरण्। (१०) जैन शास्त्रानुसार लाभ की प्राप्ति के पूर्व की स्थिति। यह पाँच प्रकार की है —व्यक्त, श्रव्यक्त, जप, श्लादान श्लीर निष्ठा।

याक—श्रवस्थांतर = एक श्रवस्था से दूसरी श्रवस्था को पहुँचना । हालत का बदलना । दशापरिवर्त्त ।

ग्रवस्थान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) स्थिति । सत्ता । (२) स्थान । जगह । वास ।

ग्रवस्थापन—संज्ञा पुं० [सं०] निवेशन । रखना । स्थापन करना । ग्रवस्थित—वि० [सं०] उपस्थित । विद्यमान । मौजूद । ग्रवस्थिति—संज्ञा स्त्री० [सं०] वर्ष्त मानता । स्थिति । सत्ता । ग्रवस्यंदन—संज्ञा पुं० [सं०] टपकना । चूना । गिरना । ग्रवह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह दशा जिसमें नदी नाले न हों। (२) वह वायु जो श्राकाश के तृतीय स्कंध पर है । ईथर ।

ग्रावहस्त-संज्ञा पुं० [सं०] हाथ या गदेली का प्रष्ठ भाग। उत्तरा हाथ। ग्रवहार, ग्रवहारक-संज्ञा पुं० [सं० ] जलहस्ति । सूँस । ग्रवहित-वि० [सं० ] सावधान । एकाप्रचित्त ।

श्रविहित्था—संज्ञा स्त्रं ि [संव ] एक प्रकार का भाव जब कोई भय, गौरव, लज्जादि के कारण हपाँदि को चतुराई से छिपावे। यह संचारी वा व्यभिचारी भाव में गिना जाता है। श्राकार गुप्ति। उ०—ज्यों ज्यों चवाव चलै चहुँ श्रोर, धरैं चित चाव ये त्योंही त्यों चोले। कोऊ सिखावनहार नहीं बिनु लाज भए बिगरैल श्रनोले। गोकुल गांव को एती श्रनीति कहां ते दई धों दई श्रनजोले। देखती है। मोहिं मांक गली में गही इन श्राइ धों कौन के धोले।

अवही—संज्ञा पुं० [सं० अवह = बिना पानी का देश ] एक प्रकार का बबूल जो काँगड़े के ज़िले में होता है। इसकी लपेट आठ फीट की होती है। यह मैदानों में पैदा होता है और इसकी लकड़ी खेती के औज़ार बनाने तथा छतों के तख्तो में काम आती है।

ग्रवहेलन-संज्ञा पुं० [स०] [स्त्री० अवहेलना। वि० अवहेलित]

(१) श्रवज्ञा । श्रपमान । (२) श्राज्ञा न मानना । लापरवाही । ग्रवहेळना—संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ ] (१) श्रवज्ञा । श्रपमान । तिरस्कार । (२) ध्यान न देना । वेपरवाही ।

श्रवहेलित–वि० [ सं० ] जिसकी श्रवहेला हुई दो । तिरस्कृत । श्रवाँ–संज्ञा पुं० दे० ''श्रावां'' ।

द्मवांतर–वि० [सं०] श्रंतर्गत । मध्यवर्ती । बीच का । संज्ञा पुं० [सं०] मध्य । भीतर । बीच ।

चैा • — स्रवांतर दिशा = बीच की दिशा। विदिशा। श्रवांतर भेद = श्रंतग<sup>6</sup>त भेद। भाग का भाग।

श्रवाँसी—संज्ञा स्त्री० [सं० प्रवासित] वह बोम्स जो फसल में से पहिले पहिल काटा जाय । यह नवान्न के लिये काम में श्राता है। श्रखान । ददरी । कवल । श्रवली ।

अवाई—संज्ञा स्त्री० [सं० त्रायन = त्रागमन ] (१) त्रागमन । उ०— यहाँ राज श्रस साज बनाई । वहाँ शाह की भई श्रवाई ।— जायसी । (२) गहिरा जोतना । गहिरी जोताई । 'सेव' का उलटा ।

श्रवाक्-वि॰ [सं॰ अवाच् ] (१) चुप । मोन । चुप चाप । (२) स्तब्ध । जङ्ग स्तंभित । चिकत । विस्मित । कि॰ प्र॰-रहना ।—होना ।

याः - अवाङ्मनसगाचर = जिसका न वर्गान है। सक श्रीर न चिन्तन। वागी श्रीर मन के परे, जैसे ईश्वर।

स्रवाक्पुप्पी—संज्ञा स्री॰ [सं॰ ] (१) वह पौधा जिसके फूल श्रधो-सुख हों। (२) सौंफ। (३) सोया। ग्रवाक् संदेस-संज्ञा पुं० [बंग० देग०] एक प्रकार की बँगला मिठाई।

**ग्रचागी\*-**वि० [ सं० अवाध्वन् = अपट् ] **मोन । चुप** ।

अयाङ्नरक-संज्ञा पुं० [सं०] जिह्ना छेदन का दुःख। जिह्ना काटने का दंड। जुवान काटने की सज़ा।

ग्रवाङ्मुख—वि० [सं०] (१) श्रधोमुख । उलटा । नीचे मुँह का।(२) लज्जित।

ग्रवाची-संज्ञा स्त्री० [सं०] दिल्या दिशा।

श्रवास्त्रीन—वि० [सं०] (१) श्रधोमुख । मुँह लटकाए हुए । (२) लज्जित ।

अवाच्य-वि॰ [सं॰] (१) जो कहने योग्य न हो। श्रनिंदित। विशुद्ध। (२) जिससे बात करना उचित न हो। नीच। निंदित।

संज्ञा पुं० [ सं० ] कुवाच्य । बुरी वात । गाली ।

श्रवाज़ \*-संज्ञा स्त्री० [फ़ा० आवाज़ ] ध्विन । शब्द । उ०-कीजे प्रभु श्रपने विरद की लाज । महा पतित कबहूँ निहं श्रायो नेकु तुम्हारे काज ।......किहयत पतित बहुत तुम तारे श्रवणन सुनी श्रवाज । दई न जात खार उतराई चाहत चढ़न जहाज |--सूर।

ग्रवाजी\*-वि० [फा०] शब्द करनेवाला । चिल्लानेवाला । ड०--यदपि श्रवाजी परम तदपि वाजी सेा छाजत ।---गोपाल ।

त्र्यवात-वि∘ [सं∘ ] वातसून्य । जहां वायु न लगे । निर्वात । त्र्यवादा-संज्ञा पुं० दे० ''वादा'' ।

ग्रवास-वि० [सं०] प्राप्त । लब्ध ।

ग्रवाय\*-वि० [स० ग्रवार्थ ] श्रवार्थ्य । श्रविवार्य्य । उच्छृंखल । उद्धत । उ०-दीनदयाल पतित पावन प्रभु विरद भुला-वत कैसे । कहा भयो गज गनिका तारी जो जन तारी ऐसे । ......श्रकरम श्रव्धध श्रज्ञान श्रवाया श्रनमारग श्रनरीति । जाको नाम लेत श्रघ उपजै सो मैं करी श्रनीति । --सूर । संज्ञा पुं० [सं० ] हाथ में पहिनने का भूपणा । कड़ा ।--- हिं० ।

अवार-संज्ञा पुं० [सं०] नदी के इस पार का किनारा। सामने का किनारा। 'पार' का उलटा।

अवारजा—संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह वही जिसमें प्रत्येक श्रसामी की जोत श्रादि लिखी जाती है । (२) जमा-ख़र्च की बही । (३) वह बही जिसमें याददाश्त के लिये नेाट किया जाय । (४) संजिप्त चृत्तांत । गोशवारा । खतियोनी । संज्ञिस लेखा । उ०—सांचो से। लिखधार कहाये । काया प्राम मसाहत करिकें जमाबंधि ठहरावे ।...करि श्रवारजा प्रेम प्रीति को श्रसल तहाँ खतियावे । दूजी करे दूरि करि दाई तनक न तामें श्राये । —सूर ।

अवारण-वि॰ [सं॰] (१) जिसका निषेध न हो सके। सुनिश्चित। (२) जिसकी रोक न हो सके। बेरोक। श्रनिवार्य्य।

ग्रावरणीय-वि० [सं०] (१) जो रोका न जासके। बेरोक। श्रिन-वार्य्य। (२) जिसका श्रवरोध न हो सके। जो दूर न हो सके। जो श्राराम न हो। श्रसाध्य। संज्ञा पुं० [स०] सुश्रुत के श्रनुसार रोग का वह भेद जो श्रव्छा न हो। श्रसाध्य रोग। यह श्राठ प्रकार का है-वात, प्रमेह, कुष्ठ, श्रर्श, भगंदर, श्रश्मरी, मूढ़गर्भ, श्रीर उद्ररोग।

**ग्रवारपार**—संज्ञा पुं० [ सं० ] ससुद्र ।

ग्रवारिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] धनिया।

ग्रवारिजा-संज्ञा पुं० दे० "त्रवारजा"।

श्रवारी - संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ वारण ] (१) वाग । लगाम । संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰ अवार ] (१) किनारा । मोड़ ।

क्रि॰ प्र॰-देना = नाव फेरना ।

(२) मुख-विवर । मुँह का छेद ।

अवावट—संज्ञा पु० [सं०] दूसरे सवर्ण पति सें उत्पन्न पुत्र, जैसे कुंड श्रोर गोलक।

ग्रवासः —संज्ञा पुं० [सं० ग्रावास ] निवास-स्थान । घर । उ०—
(क) किवरा कहा गरिवया ऊँचा देखि श्रवास । कालि परे मुंह लोटना ऊपर जिमहे घास ।—किवीर । (ख) ऊँची पवरी ऊँच श्रवासा । जनु किवलास हंद्र कर वासा ।—जायसी । (ग) बाजनु नंद श्रवास वधाई । बेंटे खेलत द्वार श्रापने सात वरप के कुँ श्रर कन्हाई ।—सूर ।

ग्राचि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्य्य (२) मंदार । श्राक । (३) मेप । भेंड़ा । (४) छ।ग । बकराँ । (४) पर्वत । (६) मूपिक कंवल । समूर ।

संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) लज्जा। (२) ऋतुमती।

या ०-- श्रविपाल, श्रविपालक = गंडिरिया।

ग्राचिकल-वि॰ [सं॰ ] (१) जो विकल न हो। ज्यों का त्यों। बिना उलट फेर का। (२) पूर्ण। पूरा। (३) निश्चल। श्रव्याकुल। शांत।

ग्राविकरूप-वि० [सं०] (१) जो विकल्प से न हो । निश्चित। (२) निःसंदेह । श्रसंदिग्ध।

ग्रायिकार-वि॰ [सं॰] जिसमें विकार न हो। विकाररहित। निर्दोष।

संज्ञा पुं० [ सं० ] विकार का श्रभाव।

ग्रविकारी—वि॰ [सं॰ अविकारिन्] [स्री॰ अविकारिणी ] (१)
जिसमें विकार न हो । विकारश्रून्य । निर्विकार । उ॰—
ब्याल-पास बस भयउ स्वरारी । स्ववश अनंत एक अविकारी ।—तुलसी । (२) जो किसी का विकार न हो। उ॰—
सांचो जो जीव सदा अविकारी । क्यों वह होत पुमान ते
न्यारी ।—केशव ।

ग्रविकाशी-वि० [सं० श्रविकाशिन् ] [स्री० श्रविकाशिनी ] जो विकाशी न हो । निकस्मा । निष्किय ।

ग्रिविकृत-वि॰ पुं॰ [सं॰] जो विकृत न हो। जो विकार की प्राप्त न हो। जो बिगड़ा न हो।

ग्रविकृति-संज्ञा स्त्री० [सं०] विकार का श्रभाव।

ग्रविक्रांत-वि॰ [सं॰] (१) श्रतुलनीय । श्रनुपम । (२) दुर्बल । कमलोर ।

अविक्रिय-वि॰ पुं० [सं०] [स्त्री० अविक्रिया] जिसमें विकार न हो। जिसमें बिगाड़ न हो। जो बिगड़ा न हो।

श्रविगत-वि॰ [सं॰ ] (१) जो विगत न हो। जो जाना न जाय।
उ०—दूजे घट इच्छा भई चित मन सातो कीन्ह। सात रूप
निरमाइया श्रविगत काहु न चीन्ह।—कबीर। (२) श्रज्ञात।
श्रनिर्वचनीय। उ०—(क) श्रविगत गातीता चरित पुनीता माया
रहित सुकुंदा।—तुलसी। (स्व) राम स्वरूप तुम्हार वचन
श्रगोचर बुद्धि पर श्रविगत श्रकथ श्रपार नेति नेति नित
निगम कह।—तुलसी। (३) जो नाश न हो। नित्य।

ग्रविग्रह्—वि० [सं०] (१) जो स्पष्ट रूप से न जाना गया हो। श्रविज्ञात। (२) निरवयव। निराकार। जिसके शरीर न हो। (३) नित्य समास। वह समास जिस का विग्रह न हो। (व्या०)

ग्रियात—संज्ञा पुं० [सं०] विघात का श्रभाव। विझ का न होना।

ग्रियचरु-वि॰ [स॰] जों विचलित न हो। श्रचल। स्थिर। श्रटल।

अविचार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) विचार का श्रभाव। श्रन्याय। (२) श्रज्ञान। श्रविवेक। (३) श्रन्याय। श्रत्याचार।

ग्रविचारित-वि॰ [सं॰] बिना विचारा हुआ। जिसके विषय में विचारा न गया हो।

ग्रविचारी-वि॰ [सं॰ अविचारित्] [स्त्री॰ अविचारियो ] (१) विचारहीन । श्रविवेकी । बेसममः । (२) श्रत्याचारी । श्रन्यायी ।

ग्रविच्छिन्न-वि॰ [सं॰] श्रविच्छेद । श्रदूर । लगातार ।

ग्रविच्छेद्-वि∘ [सं∘] जिसका विच्छेद न हो। श्रह्रट। लगा-तार। विच्छेदरहित।

ग्रविजन—संज्ञा पुं० [सं० अभिजन'] श्रमिजन । कुल । वंश । उ०—दंडवत गोविंद गुरू वंदों श्रविजन सोय । पहिले भये प्रणाम तिन नमो जो श्रागे होय ।—कबीर ।

ग्रविज्ञता—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रज्ञानता । श्रनजानपन । श्रन-भिज्ञता ।

ग्रविज्ञात-वि॰ [सं॰ ] (१) जो श्रच्छी तरह जाना हुआ न हो। श्रनजाना। श्रज्ञात।(२) बेसमका। श्रथैनिश्रयग्रून्य।

त्र्यविज्ञोय—वि॰ पुं०[सं०](१) जो जानान जा सके । जिसे जान न सके।(२) न जानने येग्य। ग्रवितत्-वि॰ [सं॰ ] विरुद्ध । उत्तटा ।

यां • अवितत्करण । अवितद्भाषण ।
अवितत्करण-सज्ञा पुं • [स • ] (१) पाश्चपत दर्शन के अनुसार
वह कर्म करना जो अन्य मतवालों के विचार में गर्हित है
पर पाश्चपत में करणीय है । (२) जैनशास्त्रानुसार कार्य्यांकार्यं
के विवेक में व्याकुल पुरुष की नाई लोकनि दित कर्म
करना । (३) विरुद्धाचरण ।

ग्रवितत्थ-वि॰ [सं॰] श्रसत्य । सूठ । मिथ्या । ग्रवितद्भाषगा-संज्ञा पुं॰ [सं॰] व्याहत श्रीर श्रपार्थक शब्दों का उच्चारण करना । उत्तरा कहना । श्रंडवड कहना ।

म्राचित्तर्कित—वि० [सं०] (१) जिस पर तर्क न किया गया हो। (२) निःसंदेह। बिना किसी तर्कका।

ग्रवित्त-वि॰ [सं॰] (१) धनहीन । निर्धन । (२) श्रविख्यात । गुमनाम ।

**ग्रवित्यज**—संज्ञा पुं० [ सं० ] पारद । पारा ।

ग्रविद-वि० [सं०] श्रनजान । मूर्खे ।

अविदंग्ध—वि॰ [सं॰] कचा। जो जलान हो। जो पकान हो। अविदित—वि॰ [सं॰] (१) जो विदित न हो। श्रज्ञात। (२) श्रमकट। गुप्त। श्रमसिद्ध।

अविदुषी—वि॰ स्त्री॰ [सं॰] जो विदुषी न हो। मूर्खा। श्रन-पद्गी। बेपद्गी।

ग्राविद्धकर्यों—संज्ञा स्त्री० [सं०] पाढ़ा नाम की लता । ग्राविद्य—वि० [सं० अविद्यमान्] नष्ट । नेस्त नाबृद् । उ०—विद्या धरन श्रविद्य करों बिन सिद्ध सिद्ध सब ।—केशव ।

ग्रविद्यमान-वि॰ [सं॰] (१) जो विद्यमान बा उपस्थित न हो। श्रतुपस्थित। (२) जो न हो। श्रसत्। (३) मिथ्या। श्रसत्य। मूठा।

श्रविद्या-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) विरुद्ध ज्ञान । सिथ्या ज्ञान । श्रज्ञान । मोह । उ०—(क) जिनहि सोक ते कहुँ बखानी । प्रथम श्रविद्या निसा नसानी ।—तुलसी । (ख) विपम मई संकल्प जब तदाकार सो रूप । महा श्रुंधेरी काल सों परे श्रविद्या कृप !—कवीर । (२) माया । उ०—हिर सेवकहि न व्याप श्रविद्या । प्रभु प्रेरित व्याप तेहि विद्या !— तुलसी । (३) माया का एक भेद । उ०—तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ । विद्या श्रपर श्रविद्या दें ऊ ।—तुलसी । (४) कर्मकांड । (४) सांख्यशास्त्रानुसार प्रकृति । श्रव्यक्त । श्रवित् । जड़ । (६) योग्यशास्त्रानुसार पांच क्रेशों में पहिला । विपरीत ज्ञान । श्रनित्य में नित्य, श्रश्चिच में श्रवित, दुःख में सुख श्रीर श्रनात्मा (जड़) में श्रात्मा (चेतन) का भाव करना । (७) वैशेषिकशास्त्रानुसार इंदियों के दें।ष तथा संस्कार के दें।ष से उत्पन्न दुष्ट ज्ञान । (८) वेदांतशास्त्रानुसार माया ।

चें ा०—श्रविद्याकृत् = श्रविद्या से उतन्न । श्रविद्याजन्यन -श्रविद्या से उत्पन्न । श्रविद्याच्छन्न - श्रविद्या वा श्रज्ञान से श्रावृत्त । श्रविद्यामार्ग == प्रेम । वह मार्ग जा संसार में मनुत्यों का श्रनुगन, करता है । श्रविद्याश्रव - श्रज्ञान (बाद्ध)।

ग्रविद्वता—संज्ञा स्त्री० [सं०] मूर्खता । श्रज्ञानता । ग्रविद्वान—वि० पुं० [सं०] [स्त्री० प्रविदुपी] जो विद्वान् न हो । मूर्खे । शास्त्रानिभिज्ञ ।

ग्रविद्वेष—संज्ञा पुं० [स०] विद्वेष का श्रभाव। श्रनुराग। श्रेम। ग्रविधवा—वि० [सं०] सधवा। सेोभाग्यवती। सुहागिन। ग्रविधान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) विधि के विरुद्ध कार्य्य करना। (२) विधान का श्रभाव।

वि० [ सं० ] (१) विधिविरुद्ध । (२) उत्तरा । ऋविधि--वि० [ सं० ] विधिविरुद्ध । नियम के विपरीत ।

ग्रिविनश्वर—वि० [सं० ] जो नाश न हो । जो बिगड़े नहीं । चिर-स्थायी ।

ग्रविनाभाव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) संबंध । (२) व्याप्य व्यापक संबंध, जैसे श्रक्षि श्रीर धूम का ।

श्रविनाशा—संज्ञा पुं० [ सं० ] विनाश का श्रभाव । श्रह्मय । श्रविनाशी—वि० पुं० [ सं० श्रविनाशित् ] [ श्री० श्रविनाशित् ] (१) जिसका विनाश न हो । श्रह्मय । श्रह्मर । (२) नित्य । शाश्रत । श्रविनासी\*—वि० दे० "श्रविनाशी" ।

संज्ञा पुं० [सं० अविनाशी ] ईश्वर । ब्रह्म । उ०—(क) राम नाम झाड़ों नहीं सतगुरु सीख दई । श्रविनासी सों परिस के श्रातमा श्रमर भई ।—कबीर । (ख) दादृ श्रानद श्रातमा श्रविनासी के साथ । प्राननाथ हिरदे बसइ सकल पदारथ हाथ ।—दादृ ।

ग्रविनीत—वि॰ [ स्त्री॰ ऋविनीता ] (१) जो विनीत न हो । उद्गत (२) श्रदांत । दुदींत । सरकश । (३) दुष्ट । ढीठ ।

अचिनीता-वि॰ श्ली॰ [सं॰] कुलटा। श्रसती। बदचलन (स्त्री)। दुराचारिग्री।

**ग्रविपन्न**-वि० [ सं० ] स्वस्थ । नीरोग ।

अविपर्यय—संज्ञा पुं० [सं०] विपर्यय वा विकार का न होना। क्रम के विरुद्ध न होना।

अधिपित्तक—संज्ञा पुं० [सं०] एक चूर्य जो अभूपित के रोग में दिया जाता है।

अविबुध—वि० [सं०] (१) अज्ञानी । नादान । (२) बुद्धिशीन । वेश्रक्त्.। संज्ञा पुं० [सं०] असुर । देखा । राइस । ग्रविभक्त-वि० [सं०] (१) जो श्रलग न किया गया हो। मिला हुन्त्रा । (२) विभागरहित। जो बाँटा न गया हो। शामि-बाती। (३) श्रभिन्न। एक। (४) वह जिसको ऐसी सम्पत्ति मिली हो जो बँटी न हो। साम्तीदार।

ग्रविमुक्त-वि॰ पुं॰ [सं॰] जो विमुक्त न हो । बद्ध । संज्ञा पुं॰[सं॰] (१) कनपटी । जाबाल उपनिषद के श्रनुसार यह ब्रह्म का स्थान है । (२) काशी ।

ग्रवियोग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वियोग का श्रभाव। (२) संयोग। मिलाप।

वि॰ [सं॰] (१) वियोगशून्य । जिसका वियोग न हो। (२) संयुक्त । संमिलित । एकीमृत ।

चैा०—श्रवियोग-वत = किलिपुराण के श्रनुसार एक व्रत जा श्रग-हन शुक्र तृतीया को पड़ता है। इस दिन स्त्रियां स्नान कर चंद्र दर्शन करके रात को दूध पीती हैं। यह व्रत सामाग्यप्रद माना जाता है।

ग्रविरत-वि॰ [सं॰] (१) विरामशूच्य । निरंतर । (२) श्रनि-वृत्त । लगा हुश्रा ।

कि॰ वि॰ [सं॰ ] (१) निरंतर। लगातार। (२) सतत। नित्य। हमेशा।

संज्ञा पुं० [ सं० ] विराम का श्रभाव । नैरंतर्थ्य ।

ग्राचिरति—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) निवृत्ति का श्रभाव। लीनता।
(२) विपयादि में तृष्णा का होना। विपयासिक । (३)
विराम का भाव। श्रशांति।(४) जैन शास्त्रानुसार धर्मशास्त्र
की मर्थ्यादा से रहित वर्त्तांव करना। यह वंधन के ४ हेतुश्रों
में से है श्रीर बारह प्रकार का है। पाँच प्रकार की इंद्रियाविरति, एक मनोविरति श्रीर ६ प्रकार की कायाविरति।

ग्रविरथा \*-कि॰ व॰ दे॰ "वृथा"।

श्रुविरल-वि॰ [सं॰] (१) जो विरल वा भिन्न न हो। मिला हुश्रा। (२) घना। श्रव्यवच्छिन्न। सघन। उ॰—(क) रित होड श्रविरल श्रमल सिय रघुवीर पद नित नित नई।— तुलसी। (ख) श्रविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखिहं तह श्रोट लुकाई।—तुलसी। (ग) श्रविरल भगति बिसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव।—तुलसी।

अविराम- वि॰ [सं॰](१) बिना विश्राम लिए हुए। श्रविश्रांत। (२) लगातार। निरंतर।

ग्राविरुद्ध-वि॰ [सं॰ ] (१) जो विरुद्ध न हो । श्रमतिकृत । (२) श्रमुकृत । मुवाफ़िक ।

ग्राविरोध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) साधर्म्य । समानता । (२) विरोध का ग्रमाव । ग्रजुकूलता । (३) मेल । संगति । मुवाफ़िकत । उ०-समय समाज धर्म्म ग्राविरोधा । बोले तव रघुवंश पुरोधा । ---जुलसी । ग्रविरोधी-वि॰ [सं॰ अविरोधिन्] (३) जो विरोधी न हो । अनुकृत्व । (२) मित्र । हित ।

ग्रविलोकन\*-कि॰ स॰ दे॰ "श्रवलोकना"।

ग्रविलोकना \*- कि॰ स॰ दे॰ ''श्रवलोकना''।

ग्रविवाद-वि॰ [सं॰] विवादरहित । निवि वाद ।

ग्रविवाहित-वि॰ पुं॰ [सं॰] [स्त्री॰ श्रविवाहिता] विना ज्याहा । जिसका व्याह न हुन्ना हो । कुन्नारा ।

अविवेक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विवेक का अभाव। श्रविचार। (२) श्रज्ञान। नादानी।(३) श्रन्थाय। (४) न्याय-दर्शन के श्रनुसार विशेष ज्ञान का अभाव।(४) सांख्यशास्त्रानुसार मिथ्या ज्ञान।

ग्रविवेकता—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रज्ञानता । विचार का श्रभाव । (२) विवेक का न होना ।

ग्रिविवेकी-वि० [सं० अविवेकिन्] (१) श्रज्ञानी । विवेकरहित । जिसे तत्त्वज्ञान न हो । (२) श्रविचारी । (३) मृढ़ । मूर्खं। (४) श्रन्यायी ।

ग्रविशुद्ध-वि॰ [सं॰] (१) जो विशुद्ध न हो। मेलमाल का। (२) श्रशुद्ध। मलिन। (३) श्रपवित्र। नापाक।

अविशुद्धि—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) श्रश्चिद्धि । मेलमाल । (२) मलिनता । अपवित्रता । नापाकी । (३) विकार ।

ग्रविशेष-वि० [सं०] (१) भेदक धर्म रहित । जिसमें किसी दूसरी वस्तु से कोई विशेषता न हो । तुल्य । समान । संज्ञा पुं० भेदक धर्म का श्रभाव । (२) सांख्य में सांतत्व, धीरत्व श्रीर मृदत्व श्रादि विशेषताश्रों से रहित सूक्म भूत । या०—श्रविशेषज्ञ ।

ग्रविश्रांत-वि॰ [सं॰ ] (१) विरामरहित । जो रुके नहीं । (२) जो थके नहीं ।

ग्रविश्वसनीय—वि∘ [सं∘] जो विश्वास योग्य न हो । जिस पर विश्वास न किया जा सके।

ग्रिविश्वास—संज्ञा पुं० [सं०] (१) विश्वास का श्रभाव । बेइतबारी । (२) श्रप्रत्यय । श्रनिश्चय ।

या o-श्रविश्वास पात्र = बेइतबारी । जिस पर विश्वास न किया जाय । झूठा ।

ग्रविश्वासी—वि॰ [सं॰ श्रविश्वासी ] (१) जो किसी पर विश्वास न करे । विश्वासहीन । (२) जिस पर विश्वास न किया जाय । श्रविश्वास पात्र ।

ग्रविषय-वि॰ [सं॰ ] (१) जो विषय न हो । श्रगोचर । (२) श्रप्रतिपाद्य । श्रनिर्वचनीय । (३) जिसमें कोई विषय न हो । विषयशूच्य ।

ग्राविषा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] निर्विषी तृर्ण । एक जड़ी । जद्-वार । यह मोथे के समान होती है और प्रायः हिमालय के पहाड़ों पर मिलती है । इसका कंद श्रतीस के समान होता है और सांप, विच्छू श्रादि के विष को दूर करता है ।

ग्रविहड् \*-वि० [सं० म + विघट] जो विहदे नहीं। जो खंडित

न हो। श्रवंड। श्रनश्वर। उ०—(क) श्रविहड् श्रवंडित पीव है ताको निर्भय दास। तीनी गुन के पेलि के चीथे कियो निवास ।--कबीर । (ख) श्रविहड़ श्रँग विहड़े नहीं श्रपलट पलट न जाय। दादू श्रनघट एक रस सब में रहा समाय ।-दाद् । (ग) दाद् श्रविहड़ श्राप है श्रमर उपज-वन-हार । श्रविनासी श्रापइ रहइ विनसइ सब संसार ।---दादू। (२) दे० ''बीहड़''।

ग्रविहित-वि॰ [सं॰] (१) जो विहित न हो । विरुद्ध। (२) श्रनुचित । श्रयोग्य । (३) निकृष्ट । नीच ।

ग्रची-संज्ञा स्त्री० [सं०] ऋतुमती स्त्री।

ग्रवीचि-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक नरक।

ग्रवीजा-संज्ञा स्त्री० [सं०] किशमिश ।

ग्रवीरा-वि॰ ल्ली॰ [सं॰] (१) जिस (स्त्री) के पुत्र और पति न हो । पुत्र श्रीर पति रहित (स्त्री) । (२) स्वतंत्र (स्त्री) ।

ग्रवीह-\*वि० [ सं० अब्रीड़ ] श्रभय । जो डरे नहीं । निडर । --डिं0

**ग्रवृत्ति—**संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) जीविका का श्रभाव । (२) स्थिति का श्रभाव । बेठिकानापन ।

ध्यवृद्धिक-संज्ञा पुं० [सं०] बिना वृद्धि वा व्याज का रुपया। मूल धन। श्रसल।

**ग्रवेक्षरा**—संज्ञा पुं० [सं०] [वि०-ग्रवेक्षित, श्रवेक्षर्याय] (१) श्रवलोकन । देखना । (२) जाँच परताल । देख भाल । निरीच्या ।

अवेक्षणीय-वि० [सं०] (१) देखने योग्य । निरीचण योग्य । (२) जाँच के लायक । परीचा के योग्य ।

**ग्रहेज\***-एंज्ञा पुं० [ श्र० ] बदला । प्रतीकार । उ०--मारग में गज में चढ़े। जात चले। श्रँगरेज । कालीदह बोरधो सगज लिय कपि चना श्रवेज ।--रघुराज ।

अप्रदेश-वि॰ पुं॰ [सं॰ ] (१) अज्ञेष। जो जानान जा सके। (२) श्रतभ्य ।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) बछुड़ा। (२) नादान बच्चा।

ग्रवेद्या-वि॰ श्ली॰ [सं॰ ] वह स्त्री जिससे विवाह नहीं कर सकते । श्रविवाह्य स्त्री ।

ग्रवेश्य\*-संज्ञा पुं० [सं० आवेश ] (१) किसी विचार में इस प्रकार तन्मय हो जाना कि श्रपनी स्थिति भूत जाय। त्रावेश । जोश । मनेावेग । उ०-मारि मारि करि, कर खड़ग निकासि लियो, दियो घोर सागर में से। श्रवेश श्रायो है।--नाभा । (२) श्रासंग । चैतन्यता । श्रनुप्रवेश । उ०-शिष्यन सीं कह्यो कमू देह में श्रवेश जाना तबही बखाना श्रानि सुनि कीजै न्यारी है।--प्रिया । (३) भूतावेश । भूत चढ़ना । किसी भूत का सिर श्राना । भूत लगना। उ०-कोज कहै दोष, कोज कहै श्रवेश तापै करे। दशरथ क़िया भाव पूरा पारधो है।--माभा।

ग्रवैतनिक-वि∘ िसं∘ ] जो वैतनिक न हो । जो कियी काम करने के लिये वेतन न पाये। बिना वेतन के काम करनेवाला। श्रानरेरी ।

ग्रवैदिक-वि० [सं०] वेदविरुद्ध ।

अप्रैद्य-वि० [सं०] (१) जो वैद्य न हो । जो वैद्यक शास्त्र की न जानता हो। (२) श्रज्ञ। श्रनजान।

अवैमत्य-संज्ञा पुं० [सं०] मत भेद का श्रभाव । ऐकमत्य ।

वि॰ [सं॰] जिसमें मत भेद न हो। सर्ध-सम्मत। **ग्रवेक्ष्मिण**—संज्ञा पुं० [ सं० ] तिरञ्जा हाथ करके जल गिराना।

तिरछा हाथ करके जल छिड़कना । **ग्रठ्यंग**—वि० [ सं० ] जो ब्यंग वा टेढ़ा न हो। सीधा।

अध्यंगांग-वि० [सं० ] [स्वी० प्रव्यंगांगा ] जिसका कोई श्रंग देढ़ा न हो । सुडौल ।

**ग्रव्यंगा**—संज्ञा० स्त्री० [सं०] केवांच । करेंच । कींच ।

**ग्रव्यंजन**–वि० [ सं० ] (१) बिना सींग का (पशु)। इंडा। (२) कुलच्या। जो सुलच्या न हो। (३) जिसमें कोई चिह्न नहीं हो। चिह्नशून्य।

ग्रव्यंडा-संज्ञा० स्त्री० [ सं० ] केवांच । करेंच । केांच ।

ग्रव्यक्त-वि० [ सं० ] (१) जो स्पष्ट न हो । श्रप्रत्यक्त । श्रगोचर । ड॰—(क) कोड ब्रह्म निर्गुन ध्याव । श्रव्यक्त जेहि श्रुति गाव।--- तुलसी। (ख) श्रटल शक्ति श्रविनाश श्रधिक बल एक अनादि अनुप । आदि अन्यक्त श्रंबिकापूरण अखिक लोक तव रूप।-सूर।

> (२) श्रज्ञात । श्रनिर्वचनीय । ४०-प्रथम शब्द है शून्याकार । परा अन्यक्त सो कहे विचार ।--कबीर ।

> संज्ञा पुं० [सं०] (१) विष्णु । (२) कामदेव । (३) शिव । (४) प्रधान । प्रकृति ( सांख्य ) । उ०--- श्रव्यक्त मूल मनादि तरूत्वच चारि निगमागम भने । पट कंध शाखा पंचवीस श्रनेक पर्न सुमन घने । फल युगल विधि कट्ट मधुर वेलि जेहि श्राश्रित रहे । पछ्ठवित फूलत नवल नित संसार विटप नमामि हे।—तुलसी। (१) वेदांत शास्त्रानुसार श्रज्ञान। सूदम शरीर और:सुपुप्ति अवस्था। (६) ब्रह्म । ईश्वर। (७) बीज गणित के श्रनुसार वह राशि जिसका मान श्रनि-श्चित हो । श्रनवगत राशि । (८) मायोपाधिक ब्रह्म (शंकर)।

(१) जीव।

कि प्र0—होना = (१) प्रकृति दशा के। प्राप्त होना । कारगा में लय होना। (२) अधकट होना। गुप्त होना। निवं चनीय मे अनिव चनीय अवस्था का प्राप्त होना 1

अव्यक्त क्रिया-संज्ञा स्त्री० [सं० ] बीजगियत की एक क्रिया। अञ्चक्त गांधात-संज्ञा पुं० [सं०] बीजगियात ।

अव्यक्त पद्-संज्ञा पुं० [सं०] वह पद जो ताल्वादि स्थानें। द्वारा स्पष्ट उच्चारण न हो सके, जैसे चिड़ियों की बोखी।

- ग्रव्यक्तमूलप्रभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसार । जगत्।
- श्रव्यक्त राग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्ररुण । हलका लाल । (२) गौर । स्वेत ।
- श्र्रव्यक्तिर्छं ग—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सांख्याशास्त्रानुसार महत्त-त्वादि । (२) संन्यासी । (३) वह रोग जो पहिचाना न जाय ।
- ग्रव्यक्तसाम्य-संज्ञा पुं० [सं०] वीजगणित के श्रनुसार श्रम्यक राशि वा वर्ण का समीकरण ।
- ग्रव्यक्तानुकरण-संज्ञा पुं० [सं०] शब्द का श्रस्फुट श्रनुकरण, जैसे मनुष्य मुर्गे की बोली ज्यों की त्यों नहीं बोल सकता पर उसकी नकृल करके 'कुकुरुक्' बोलता है।
- **श्रव्यथा**—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) हरीतकी । हड़ । (२) सेांठ ।
- ग्राट्यपदेश्य-वि॰ [सं॰] (१) जो कहा न जा सके। श्रनिर्ध-चनीय। (२) न्यायानुसार निर्विकल्प । जिसमें विकल्प वा उत्तर फेर न हो । निश्चित । (३) श्रनिर्देश्य ।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) निर्विकल्प ज्ञान । (२) ब्रह्म ।

- त्र्राव्यभिचारी-वि॰ [सं० ऋव्यभिचारित् ] जो किसी प्रतिकृत्त कारण से हटे नहीं। जो किसी प्रकार व्यभिचारित न हो। संज्ञा पुं० न्याय के मत से साध्य-साधक-व्याप्ति-विशिष्ट हेतु।
- ग्रव्यय-वि० [सं०] (१) जो विकार की प्राप्त न हो । सदा एक रस रहनेवाला। श्रक्षय । (२) नित्य । श्रादि-श्रंत-रहित। (३) परिगामरहित। विकार-श्रून्य। (४) प्रवाहरूप से सदा रहनेवाला।
  - संज्ञा पुं० [सं०] (१) व्याकरणा में वह शब्द जिसका सब िलंगों, सब विभक्तियों और सब वचनों में समान रूप से प्रयोग हो। (२) परब्रह्म। (३) शिव। (४) विष्णु।
- ग्रव्ययीभाव—संज्ञा पुं० [सं०] समास का एक भेद इसमें श्रव्यय के साथ उत्तर पद समस्त होता है जैसे, श्रितकाल श्रनुरूप प्रतिरूप । यह समास प्रायः पूर्वपद-प्रधान होता है श्रीर या तो विशेषण या किया-विशेषण होता है ।
- श्राट्ययेत—संज्ञा पुं० [सं०] यमकानुप्रास के दो भेदों में से एक, जिसमें यमकात्मक श्रज्ञरों के बीच कोई श्रीर श्रज्जर वा पद न पड़े। उ०—श्रिलानी श्रिल नीरज बसे प्रति तस्वरिन वहंग। त्यों मनमथ मन मथन हरि बसे राधिका संग। यहां "श्रिलिनी, श्रिलिनी" श्रीर "मनमथ मनमथ" के बीच कोई श्रीर पद नहीं है।
- अप्रद्यर्थ—वि॰ [सं॰ ] (१) जो व्यर्थन हो। सफला। (२) सार्थक। (३) अमोघ।
- अव्यवधान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) व्यवधान वा श्रंतर का श्रभाव। (२) निकटता । लगाव। रोक का न होना। रुकावट का अभाव।

- ग्रव्यवसाय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) व्यवसाय का श्रभाव। उद्यम का श्रभाव। (२) निश्चयाभाव। निश्चय का न होना। वि० [सं०] उद्यमशून्य। व्यवसायशून्य। श्रालसी। निकम्मा।
- ग्रव्यवसायी-वि॰ [सं॰] (१) उद्यमहीन । निरुद्यमी । (२) श्रावसी । पुरुषार्थहीन ।
- ग्रव्यवस्था—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] [वि॰ ग्रव्यवस्थित ] (१) नियम का न होना । नियमाभाव । बेकायदगी । (२) स्थिति का ग्रभाव । मर्थ्यादा का न होना । (३) शास्त्रादि-विरुद्ध व्यवस्था । श्रविधि । (४) बेह्नंतज़ामी । गड़बड़ ।
- ग्रव्यवस्थित-वि॰ [ सं॰ ] (१) शास्त्रादि-मर्यादारहित । बेमर्याद । (२) श्रनियतरूप । बेठिकाने का । (३) चंचल । श्रस्थिर । बेकरार । उ॰—वह श्रव्यवस्थित-चित्त का मनुष्य हैं ।
  - यै। स्त्रव्यवस्थितचित्त = जिसका चित्त ठिकाने न हे। । चंचलचित्त ।
- ग्रब्यवहार्य्य−वि० [सं०](१) जो व्यवहार वा काम में लाने योग्य न हो। जो व्यवहार में न लाया जा सके। (२) पतित। पंक्तिच्युत।
- ग्रव्याकृत-वि॰ [सं॰] (१) जो व्याकृत न हो । जो विकार-प्राप्त न हो । (२) श्रप्रकट । गुप्त । (३) कारणरूप । कारणस्थ । (४) वेदांतशास्त्रानुसार श्रप्रकट वीज रूप जगत्कारण श्रज्ञान । (४) सांख्यशास्त्रानुसार प्रधान । प्रकृति ।

या ०--- अन्याकृत धर्म ।

- अव्याकृतधर्मे—संशा पुं० [सं०] बौद्ध शास्त्रानुसार वह स्वभाव जिससे ग्रुभ और अशुभ दो प्रकार के कमें किए जा सकें।
- ग्रज्याघात—वि० [सं०] (१) व्याघातशून्य । जो रोका न जा सके। बेरोक। (२) श्रद्धट । लगातार ।
- **ग्रज्यापन्न**-वि॰ [सं०] जो मरा न हो । जीवित । ज़िंदा ।
- अव्यापार-वि० [सं०] [वि० अव्यापारी ] व्यापारशून्य । बेकाम । संज्ञा पुं० [सं०] उद्यम का श्रभाव । निठाला ।
- ग्रज्यापारी-वि॰ [सं॰] (१) व्यापारश्र्न्य । निरुद्यमी । निरुङ्घ् । (२) सांख्यशास्त्रानुसार क्रियाशूच्य जिसमें व्यापार श्रर्थात् क्रिया करने की शक्ति न हो । जो स्वभाव से श्रकर्ता हो ।
- श्राव्यापी—संज्ञा पुं० [सं० श्रव्यापिन्] [स्त्री० श्रव्यापिनी ] (१) जो व्यापी न हो । जो सब जगह न पाया जाय । (२) एक प्रकार का उत्तराभास जिसमें कहे हुए देश स्थान का पता न चले । जैसे, कोई कहे कि काशी के पूर्व मध्य देश में मेरे खेत को श्रमुक ने ले लिया । यहाँ काशी के पूर्व मध्य देश नहीं किन्तु मगध देश है श्रतः यह श्रव्यापी है ।
- ग्रव्याप्ति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] [बि॰ ऋव्याप्त] (१) व्याप्ति का

श्रभाव। (२) नन्य न्याय शास्त्रानुसार लक्ष्य पर लच्चण के न घटने का दोष। जैसे सब फटे खुरवाले पशुत्रों के सींग होते हैं। इस कथन में श्रन्याप्ति-दोष है क्योंकि सूत्र्यर के खुर फटे होते हैं पर उसके सींग नहीं होते।

अध्यानृत-वि॰ [सं॰] (१) निरंतर । सतत । लगातार । (२) अटूट । (३) बिना लोट पोट का । ज्यों का त्यों ।

ग्रव्याहत-वि [सं०](१) श्रश्रतिरुद्ध । बेरोक । उ०-सुनत फिरडँ हरि गुन श्रनुवादा । श्रव्याहत गति शंभुत्रसादा ।— तुत्तसी । (२) सत्य ।

ग्रद्युच्छिन्न-वि० [सं०] बेरोक । श्रव्याहत ।

ग्रन्युत्पन्न-वि० [सं०] (१) श्रनभिज्ञ । श्रनुभवशून्य । श्रनाड़ी । श्रकुशल । (२) व्याकरण शास्त्रानुसार वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति वा सिद्धि न हो सके । (३) व्याकरणज्ञानशून्य ।

ग्रव्याशुक्त-संज्ञा पुं० [सं०] श्रांख का एक रोग जिसमें श्रांख की पुतली पर एक सफ़ेद रंग की फ़ूली सी पड़ जाती है श्रीर उसमें सुई चुभने के समान पीड़ा होती है।

श्रवत—िव ॰ [सं॰] (१) वृतहीन । जिसका वृत नष्ट हो गया हो । (२) वृतरहित । जिसने वृत धारण न किया हो । (३) नियमरहित । नियमशून्य ।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) जैन शास्त्रानुसार वृत का त्याग । यह पांच प्रकार का है—प्रायावध, मृपावाद, श्रदत्तदान, मेथुन वा श्रव्रह्म श्रीर परिग्रह । (२) वृत का श्रभाव । (३) नियम का न होना ।

ग्रह्मस्त्र—वि॰ पुं॰ (१) पहिला । श्रादि का । प्रथम । (२) उत्तम । श्रेष्ठ ।

संज्ञा [ अ० ] स्रादि । प्रारंभ । उ०—स्रवृता से स्राख्रि तक ।

**ग्रवलन**िकि॰ वि॰ [त्र॰] प्रथमतः । पहिले ।

ग्रशंक-वि० [सं०] निःशंक। बेडर। निर्भय।

ग्रहां मु—संज्ञा पुं० [सं० ग्र = नहीं + एंमु = कल्याण ] श्रकल्याण । श्रमंगल । श्रश्चभ । श्रहित । ड०—सुने। क्यों न कनकपुरी के राष्ट्र । डेालै गगन सहित सुरपति श्रक्ष पुहुमि पलट जग जाइ । नसै धर्म मन वचन काय करि शंभु श्रशंभु कराइ । श्रचला चलै, चलत पुनि थाकै, चिरंजीव सो मरई । श्रीरघु-नाथ प्रताप पतिव्रत सीता सत नहिंटरई ।—सूर ।

अशकुन-संज्ञा पुं० [सं०] बुरा शकुन । बुरा बच्चा । कोई वस्तु वा व्यापार जिससे अमंगल की सूचना समस्त्री जाय ।

विशेष—इस देश में लोग दिन को गीदड़ का बोलना, कार्था-रंभ में छींक होना श्रादि श्रशकुन समस्ते हैं।

अशक्त-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा अशक्ति ] (१) निर्बेत । कमज़ोर । (२) अन्तम । असमर्थ । नाकावित ।

अशक्ति-संज्ञा स्त्री॰ [सं०] [वि० अयक्त ] (१) निर्वेखता । कम-

ज़ोरी। (२) सांख्य में बुद्धि श्रीर इंद्रियों का षध वा विप-र्थ्य। हाथ पैर श्रादि इंद्रियों श्रीर बुद्धि का बेकाम होना। ये श्रशक्तियाँ श्रष्टाईस हैं। इंद्रियाँ ग्यारह हैं श्रतः ग्यारह श्रशक्तियाँ तो उनकी हुईं। इसी प्रकार बुद्धि की दे। राक्तियाँ हैं तुष्टि श्रीर सिद्धि। तुष्टि ६ हैं श्रीर सिद्धि श्राठ। इन सब के विपर्य्यय के। श्रशक्ति कहते हैं।

ग्रशक्य-वि० [ंस०] (१) श्रसाध्य। शक्ति के बाहर। न होने योग्य। (२) एक काव्यालंकार जिसमें किसी रुकावट वा श्रद्ध-चन के कारण किसी कार्य्य के होने की श्रसाध्यता वर्णन की जाय। उ०--काक कला कहुँ कहुँ किप कलकल। कहुँ मिल्ली रव कंक कहुँ थल। वसी भाग्य वस सों यन ऐसे। करिहँ तहां ध्वनि कोकिल कैसे।

ग्रहान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रशित, व्यगनीय ] (१) भोजन । श्राहार । व्यन्न । (२) भोजन की क्रिया । भज्ञ्य । खाना ।

ग्रदानि—संज्ञा पुं० [ सं० ] वज्र । बिजली ।

ग्रशनीय-वि० [सं०] खाने योग्य।

श्र**शरण**⊸वि० [सं० ] जिसे कहीं शरण न हो । श्रनाथ । निरा-श्रय । बेपनाह ।

ग्रशरफ़ी—संज्ञा श्ली० [फ़ा०] (१) मोहर । सोने का एक सिक्का जो सोलह रुपए से पचीस रुपए तक का होता था। (२) एक प्रकार का पीले रंग का फूल । गुल श्रशरफ़ी ।

**ग्रशराफ़-वि॰** [ ४० ] शरीफ़ । भद्र । भला मानुस ।

ग्रशामी-संज्ञा पुं० [सं०] कष्ट । दुःख ।

वि॰ (१) दुखी। बेचैन। (२) गृहरहित। जिसे घर बार न हो।

अप्रांत-वि॰ [सं०] [संज्ञा अर्थाति ] जो शांत न हो । श्रस्थिर । चंचल । डॉर्वाडोल ।

अशांति—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० त्रयांत ] (१) अस्थिरता । चंच-लता । हलचल । खलवली । (२) सोभ । असंतोप ।

**ग्रशालीन**-वि॰ [ सं॰ ] धष्टता । ढीठ ।

ग्रशालीनता-संज्ञा स्री० [स०] धृष्टता । दिठाई ।

ग्रशासावेदनीय-संज्ञा पुं० [सं०] जैन शास्त्रानुसार वह कर्म जिसके उदय से दुःख का श्रनुभव होता है।

ग्रदिाक्षित-वि॰ [सं॰ ] जिसने शिचा न पाई हो । वेपढ़ा लिखा । श्रनपढ़ । उजङ्क । श्रनाड़ी । गँवार ।

ग्रशित-वि॰ [सं॰ ] खाया हुन्ना । भुक्त ।

ग्रशित्र-संज्ञा पुं० [सं० ] चेार।

अशिर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) हीरा। (२) अशि। (३) राजस। (४) सूर्य्य।

ग्र**िय**-तंज्ञा पुं० [सं०] श्रमंगता । श्रकल्याण । श्रशुभ । ग्रिशिष्ट-वि० [सं०] श्रसाधु । दुःशील । श्रविनीत । उज**ङ्ग ।** बेहूदा । श्रभद्र अशिष्टता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रसाधुता । दुःशीलता । बेहू-दगी । उजडुपन । श्रमद्रता (२) विटाई ।

अशुचि-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा अशीच ] (१) अपवित्र । (२) गंदा । मेला ।

ग्रशुद्ध—वि० [सं०] [ संज्ञा श्रशुद्धता, श्रशुद्धि ] (१) श्रपवित्र । श्रशौच-युक्त । नापाक । (२) बिना साफ़ किया हुश्रा । बिना शोधा हुश्रा । श्रसंस्कृत । उ०—श्रशुद्ध पारा । (३) बेठीक । गृखत ।

अञ्चद्धता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) श्रपवित्रता । मैलापन । गंदगी । (२) गुलती ।

अशुद्धि—संज्ञा स्त्री॰ [स॰ ] (१) श्रपवित्रता। श्रशौच। गंदगी। (२) गृजती।

श्रशुन\*—संज्ञा पुं० [सं० श्रश्विनी ] श्रश्विनी नत्तन्त्र । उ०—-श्रश्चन, भरनि, रेवती भली। सृगसर मोल पुनरबसु बली |— जायसी।

ग्रशुभ—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रमंगल । श्रकल्यासा । श्रहित । (२) पाप । श्रपराध ।

वि० [स०] जो शुभ न हो। श्रमंगलकारी। बुरा।

या०-श्रशुभस्चक।

ग्रशून्यशयनवत—संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु का एक वृत जो श्रावण कृष्ण द्वितीया को होता है।

ग्र**ारोष—**वि० [सं०] (१) शेषरहित । पूरा । समूचा । सब । तमाम । ड०—सारद श्रुति सेषा रिषय श्रसेषा जा कह<sup>®</sup> कोड नहिं जाना ।—तुलसी ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

(२) समाप्त । खतम ।

क्रि० प्र0-करना ।-होना ।

(३) अनंत । अपार । बहुत । अधिक । अगियत । अनेक । उ॰—(क) महादेव के। देखि के, दोऊ राम विशेप । कीन्हों परम प्रयाम उन, आशिष दियो अशेष ।—केशव । (ख) मिस रोम राजि रेखा सुवेष । विधि गनत मने। गुनगन अशेष ।—गुमान ।

अशोक-वि० [सं०] शोकरहित । दुःखशून्य ।

संज्ञा पुं०(१) एक पेड़ जिसकी पत्तियाँ श्राम की तरह लंबी लंबी श्रीर किनारें। पर लहरदार होती हैं। इसमें सफ़ेद मंजरी (मीर) लगती हैं जिसके भड़ जाने पर छोटे छोटे गोल फल लगते हैं जो पकने पर लाल होते हैं, पर लाए नहीं जाते। यह पेड़ बड़ा सुंदर श्रीर हराभरा होता है, इससे इसे बगीचों में लगाते हैं। इसकी पत्तियों की श्रुभ श्रवसरें। पर बंदनवारे बाँघी जाती हैं। यह शीतल, कसैला, कड़शा, मल को रोकनेवाला, रक्तदोष को दूर करनेवाला, श्रीर छाभ-नाशक सममा जाता है, इसकी छाल विशेष कर छी-रोगों में दी जाती है।

इसके दो भेद होते हैं—एक के पत्ते रामफल के समान श्रीर फूल कुछ नारंगी रंग के होते हैं। यह फागुन में फूलता है। दूसरे के पत्ते लंबे लंबे श्राम के समान होते हैं श्रीर सफ़द फूल बसंत ऋतु में लगते हैं।

पर्यो 6 — विशोक । मधुपुष्प । कंकेलि । वेलिक । रक्तपह्नव । रागपह्नव । हेमपुष्प । बंजुल । कर्णपूर । ताम्रपह्नव । वामां विवातन । रामा । नट । पिंडी । पुष्प । पह्नवदुम । दोहलीक । सुभग । रोगितरु ।

(२) पारा । (३) भारतवर्ष का एक सम्राट् । ग्रह्मोकपुष्प-मंजरी-संजा स्त्री० [सं०] दंडक वृत्त का एक भेद

शाकपुष्प-मजरा-जा क्राउ रिज पुष्प पुराका दुक नद् जिसमें २ म्न श्रवर होते हैं श्रीर बधुगुरू का कोई नियम नहीं होता। उ०—सत्यधर्म नित्य धारि व्यर्थ काम सर्व डारि भूलि के करी कदा न निंद्य काम ।

ग्रशोक-वार्टिका—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) वह बगीचा जिसमें श्रशोक के पेड़ लगे हों। (२) शोक को दूर करनेवाला रम्य उद्यान। (३) रावण का प्रसिद्ध बगीचा जिसमें उसने सीताजी को ले जा कर रक्खा था।

अशोक-षष्ठी-संज्ञा स्त्री० [सं०] चैत्र शुक्का पष्ठी । इस दिन कामाख्या तंत्र के अनुसार पुत्रलाभार्थ पष्ठी देवी की पूजा की जाती है ।

ग्रशोका-संज्ञा स्त्री० [सं०] कुटकी ।

अशोकाष्ट्रमी—संशा स्त्री० [सं०] चैत्र शुक्का श्रष्टमी। इस दिन पानी में श्रशोक के श्राठ पछ्डव डाल कर उसे पीने का विधान है तथा श्रशोक के फूल विप्णु को चढ़ाते हैं।

ग्रश्लीच-संज्ञा पुं० [सं०] वि० त्रश्लिच ] (१) श्रपवित्रता । श्रश्लद्वता । (२) हिन्दू शास्त्रानुसार इन श्रवस्थात्रों में श्रशीच
माना जाता है—(क) मृतक-संस्कार के पश्चात् मृत के
परिवार वा सिपंडवालों में वर्णक्रमानुसार १०, १२, १४
श्रीर ३० दिन तक । (ख) संतान होने पर भी ऊपर के
नियमानुसार । शोक के श्रशीच को सृतक श्रीर संतानात्पत्ति के श्रशीच की वृद्धि कहते हैं । (ग) रजस्वाला स्त्री को
तीन दिन । (घ) मल, मृत्र, चांडाल वा मुर्दा श्रादि का
स्पर्श होने पर स्नानपर्यंत । श्रशीच श्रवस्था में संध्या तर्पण्
श्रादि वैदिक कर्म नहीं किए जाते ।

ग्रदमंत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चूल्हा। (२) श्रमंगल। (३) मरण। (४) खेत।

ग्रइमंतक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मुँज की तरह की एक घास जिससे प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग मेखला अर्थात् करधनी बनाते थे। (२) श्राच्छादन। छाजन। ढकना।(३) दीपा-धार। दीवट।

ग्रारम-संज्ञा पुं० [सं० त्रारमन् ] (१) पर्वत । पहाड़ ।, (२) मेघ । बादल । (३) पत्थर । ग्राइमक-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन देश का नाम जो श्राजकल ट्रावंकोर कहलाता है।

ग्रहमकुट्ट-संज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार के वानप्रस्थ जो सिलबट्टा वा उखली श्रादि नहीं रखते थे, केवल पत्थर से श्रव कृट कर पकाते थे।

**ग्रदमगर्भ**-संज्ञा पु० [सं०] पन्ना । मरकत ।

ग्रहमज-संज्ञा पुं० [सं०] (३) शिलाजतु । शिलाजीत । (२) मोमियाई । (३) लोहा ।

ग्रहमभेद-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] पखानभेद नाम की जड़ी जो मूत्रकृष्ट्र श्रादि रोगों में दी जाती है ।

ग्रहमर-वि० [सं०] पथरीला।

ग्रइम्री-संज्ञा स्त्री० [सं०] सूत्र रोग विशेष। पथरी।

यौ०--- अश्मरीघ्न = वरुगा वृत्त । वरना का पेड़ ।

ग्रदमसार-संज्ञा पुं०[ सं० ] लोहा।

ग्रश्नद्धा-संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० त्रश्रद्धेय] श्रद्धा का श्रभाव।

ग्रश्नद्धेय-वि० [सं०] श्रश्रद्धा के योग्य । घृगा योग्य । बुरा ।

ग्रश्रय-संज्ञा पुं० [सं०] राज्यस ।

ग्रश्नांत-वि० [सं०] (१) श्रमरहित । स्वस्थ । जो थका मांदा न हो । (२) विश्रामरहित । लगातार । निरंतर ।

अप्रश्चि—संज्ञास्त्री० [सं०] (१) घर का कोना। (२) श्रस्त्रशस्त्र की नेका

म्रश्रु—रंज्ञा पुं० [सं०] मन के किसी प्रकार के श्रावेग के कारण श्रांक्षों में श्रानेवाला जल । श्रांसू । काव्य में यह श्रनुभाव के श्रंतर्गत सात्विक के १ भेदों में माना जाता है ।

ग्राश्रुत—वि॰ [सं॰ ] (१) जो सुनान गया हो। श्रज्ञात। (२) जिसने कुछ देखा सुनान हो। नातजर्वेकार।

ग्रश्चतपूर्व-वि० [सं०] (१) जो पहिलो न सुना गया हो। (२) श्रद्धत । विलच्च । श्रनोखा।

ग्रश्रुपात–संज्ञा पुं∘ [सं∘] श्रांसू गिराना। रुदन । रोना । ग्रश्नुमुख–वि∘ [सं∘] रोता हुआ । रोनी सूरत का।

संज्ञा पुं॰ जिस नचत्र पर मंगल का उदय होता है उसके १० वें, ११ वें वा १२ वें नचत्र पर यदि उसकी गति वक हो तो वह (वक गति) श्रश्रुमुख कहलाती है। (ज्यो॰)।

त्रा पर (पन गार) अशुसुल कहलाता है। (उस ग्रास्त्रिष्ट-वि॰ [सं॰] श्लेषशून्य । ग्रसंबद्ध । ग्रसंगत । ग्रस्त्रील-वि॰ [सं॰] फूहड़ । भहा । लज्जाजनक ।

ग्रन्धीलता-संज्ञा स्त्री० [सं०] फूहड्ग्पन । भद्दापन । गंदापन ।

लज्जा का उद्घंघन । काव्य में यह एक दोष माना जाता है । अन्द्रे प—संज्ञा स्त्री० [सं०] राशिचक के २७ नवज्ञों में से नवां ।

यह नचत्र चक्राकार ६ नचत्रों सें मिलकर बना है। इसका देवता सर्प है और यह केतु ग्रह का जन्म नचत्र है।

श्रश्रहे पाभव-संज्ञा पुं० [सं०] केतुम्रह । श्रश्य-संज्ञा पुं० [सं०] घोड़ा । तुरंग । ग्रश्वकरी—संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्रकार का शाल-वृत्त ।
(२) लता-शाल ।

ग्रश्वक्रांता—संज्ञा श्ली० [सं०] संगीत में एक मृच्छेना। इसके स्वरद्याम यों हैं—गम पध निस रेगम पध नि।

ग्रश्वखुर-संज्ञा पुं० [सं० ] नख नामक एक सुराधित द्रव्य ।

ग्रश्वगंधा—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] श्रसगंध ।

ग्रश्वगित—संज्ञा पुं० [सं०] (१) छंदःशास्त्र में नील वृत्त का दूसरा नाम। यह पांच भगण श्रीर एक गुरू का होता है। उ०—भा शिव श्रानन गौरि जबै मन लाय लम्बी। ले गइ ज्यों सुठि भूषण धारि बितान सस्ती। (२) चित्रकाब्य का एक चक्र जिसमें ६४ ख़ाने होते हैं।

ग्रश्वग्रीच—संज्ञा पुं० [सं०] करयप ऋषि की दनु नाम्नी स्त्री सं उत्पन्न पुत्र । हयग्रीच ।

ग्रश्वचक्र—संज्ञा पुं० [सं०] (१) घोड़े के चिह्नों से शुभाशुभ का विचार। (२) घोड़ों का समृह।

ग्रश्वतर—संज्ञा पुं० [सं०] [भी० अध्वतरी ] (१) एक प्रकार का सर्प। नाग-राज। (२) ख़च्चर।

ग्रश्वदंश्न-संज्ञा श्ली० [सं०] गोखरू।

ग्रश्वत्थ-संज्ञा पुं० [सं०] पीपल ।

ग्रश्वत्थामा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) द्रोखाचार्य के पुत्र । (२) एक हाथी का नाम जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। यह मालवा के राजा इंद्रवर्मा का हाथी था।

ग्रश्वपति—संज्ञा पुं० (१) घुड़सवार । (२) रिसालदार । (३) घोड़ों का मालिक । (४) भरतजी के मामा । (४) कैंकय देश के राजकुमारों की उपाधि ।

ग्रश्वपाल-संज्ञा पुं० [सं०] साईस ।

ग्रश्वबंध—संज्ञा पुं० [सं०] चित्र-काव्य में वह पद्य जो घोड़े के चित्र में इस रीति से लिखा हो कि उसके श्रवरों से श्रंग प्रत्यंग तथा साजों श्रीर श्राभूषणों के नाम निकल श्रावें।

ग्रश्वबाल-संज्ञा पुं० [सं०] कास का पाेेेघा।

ग्रश्वमार-संज्ञा पुं० [सं०] कनेर का पेड़ ।

ग्रश्वमुख-संज्ञा पुं० [सं०] किन्नर।

विशेष—कहते हैं कि किसरों का मुँह घोड़ों के ऐसा होता है।

ग्रश्वमेध—संज्ञा पुं० [सं०] एक बड़ा यज्ञ जिसमें वोड़े के मस्तक पर जयपत्र बांध कर उसे भूमंडल में त्रूमने के लिये छोड़ देते थे। इसकी रहा के निमित्त किसी वीर पुरूप के। नियुक्त कर देते थे जो सेना लेकर उसके पीछे पींछे चलता था। जिस किसी राजा को श्रश्नमेध करनेवाले का श्राधिपत्य स्वीकार नहीं होता था वह उस घोड़े कें। बांध खेता श्रीर सेना से युद्ध करता था। सेना श्रश्व बांधनेवाले कें। प्राजित तथा घोड़े कें। छुड़ा कर श्रागे बढ़ती थी। इस

प्रकार जब वह घोड़ा संपूर्ण भूमंडल में बूमकर लीटता था तब उसको मार कर उसकी चर्बी से हवन किया जाता था। यह यज्ञ केवल बड़े प्रतापी राजा करते थे। यह यज्ञ साल भर में होता था।

**ग्रश्वरोधक-**संज्ञा पुं० [सं०] कनेर ।

ग्रश्वल-संज्ञा पुं० [सं०] एक गोत्रकार ऋषि का नाम ।

ग्रश्वलित-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रद्भितनया नामक वर्णवृत्त ।

**ग्रश्ववद्न-**संज्ञा पुं० [सं०] एक देश का प्राचीन नाम ।

ग्रश्ववार-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुड़सवार ।

अश्वशाला-संज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्थान जहाँ घोड़े रहें । घुड़साल । श्रस्तवल । तबेला ।

ग्रश्वसूक्त-संज्ञा पुं० [सं०] वेद का एक सूक्त जिसमें घोड़ों का वर्णन है।

**अश्वस्तन**-वि० [सं०] [ वि० अश्वस्तानिक ] वर्त्तमान दिवस-संबंधी । केवल श्राज के दिन से संबंध रखनेवाला।

संज्ञा पुं० [सं०] वह गृहस्थ जिसे केवल एक दिन के खाने का ठिकाना हो। कल के लिये कुछ न रखनेवाला गृहस्थ।

्रग्रश्वस्तनिक-वि० [सं०] (१) कल के लिये कुछ न रखनेवाला।

(२) श्रागे के लिये संचय न करनेवाला।

विशेष-यह एक प्रकार की ऋषि-वृत्ति है।

ग्रश्वारि-संज्ञा पुं० [स०] भैंसा। महिप।

ग्रश्वारोहरा-संज्ञा पुं० [सं०] [ वि० अध्वारोही ] घोड़े की सवारी। **ग्रश्वारोही**–वि० [ सं० ] घोड़े का सवार । सवार ।

ग्रश्वावतारी-संज्ञा पुं० [सं०] ३१ मात्रायों के छंदों की संज्ञा। वीर छंद इसी के ग्रंतगेत है।

ग्रश्विनी—संज्ञा स्त्री • [सं • ] (१) घोड़ी । (२) २७ नचत्रों में से पहिला नक्तत्र । तीन नक्त्रों के मिलने से इसका रूप घोड़े के मुख के सदश होता है।

पर्यो ०--- श्रश्चयुक् । दात्तायसी ।

ग्रश्विनीकुमार—संज्ञा पुं० [सं०] त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्थ्य के दें। पुत्र । एक बार सूर्थ्य के तेज की सहन करने में श्रसमर्थ हो कर प्रभा श्रपनी दो संतति यम श्रीर यमुना तथा श्रपनी छाया छोड़ कर चुपके से भाग गई श्रीर घोड़ी बन कर तप करने लगी। इस छाया से भी सूर्य्य को दें। संतित हुईं, शनि श्रीर तासी। जब छाया ने प्रभा की संतति का घ्रनादर घ्रारंभ किया तब यह बात खुल गई कि प्रभा तो भाग गई है। इसके उपरांत सूर्य्य घोड़ा बन कर प्रभा के पास जो अश्विनी के रूप में थी गए। इस संयोग से दोनों श्रश्विनीकुमारों की ख्लाति हुई जो देवताओं के वैद्य हैं।

पर्या०-स्वर्वेद्य । दस्त्र । नासत्य । श्राश्विनेय । नासिक्य । गदा-गद् । पुष्करस्त्रज ।

काल विशेष जिसमें क्रम से पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, राद श्रीर दुर्मति संवत्सर होते हैं।

**ग्रापाट्\***—संज्ञा पुं० [सं० त्राषाट् ] वह महीना जिसमें पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ में पड़े । श्रसाढ़ । श्रापाढ़ ।

**ग्रष्टंगी\***-वि॰ दे॰ "श्रष्टांगी"।

ग्रष्ट-वि० [सं०] श्राठ।

ग्राप्टक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राठ वस्तुश्री का संग्रह। जैसे हिंग्वष्टक। (२) वह स्तोत्र वा काव्य जिसमें श्राठ श्लोक हीं। जैसे रुद्राष्ट्रक, गंगाष्ट्रक । (३) वह ग्रंथावयव जिसमें श्राठ श्रध्याय श्रादि हों। (४) मनु के श्रनुसार एक गरा जिसमें १ पैशुन्य, २ साहस, ३ द्रोह, ४ ईर्ष्या, ४ ऋसूया, ६ ऋर्थ-दूपरा, ७.वाग्दंड, श्रीर, ८ पारुष्य ये श्राठ श्रवगुरा हैं। (१) पाणिनिकृत व्याकरण । श्रष्टाध्यायी ।

**त्रप्रक्रमल-**संज्ञा पुं० [सं० ] हठयोग के श्रनुसार मूलाधार से ललाट तक ये श्राठ कमल भिन्न भिन्न स्थानों में माने गए हैं ---मूलाधार, विशुद्ध, मिण्पूरक, स्वाधिष्ठान, श्रनाहत (श्रनहद्), ग्राज्ञाचक्र, सहस्रारचक्र, श्रीर सुरतिकमल ।

ग्राप्रका—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) श्रष्टमी । (२) श्रगहन, पूस, माघ श्रीर फागुन महीने की कृष्ण श्रष्टमी । इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति होती है। (३) श्रष्टमी के दिन का कृत्य। श्रष्टकायाग । (४) श्रष्टका में कृत्य श्राद्ध ।

**ग्राष्ट्रक्**ळ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरा**गानुसार सपे िक श्राट कुल हैं**---शेप, वासुकि, कंबल, कर्कोटिक, पद्म, महापद्म, शंख, श्रीर कुलिक। किसी किसी के मत से<del> ्त</del>त्तक, महापद्म, शंख, कुलिक, कंबल, श्रश्वतर, घृतराष्ट्र श्रीर बलाहक हैं।

ग्राष्ट्रकुळी–वि० [ सं० ] सांपां के त्राठ कुलों में से किसी में उत्पन्न । **ग्राष्ट्रकृष्ण-**संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्म कुल के मतानुसार श्राठ कृष्ण हैं—१ श्रीनाथ, २ नवनीतप्रिय, ३ मथुरानाथ, ४ विट्ठलनाथ, ५ द्वारकानाथ, ६ गोकुलनाथ, ७ गोकुलचंद्रमा, श्रीर 🖛 मदनमोहन ।

ग्रप्रकारण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह चेत्र जिसमें श्राठ काेगा हों। (२) तंत्र के अनुसार एक यंत्र। (३) एक प्रकार का कुंडल जिसमें ऋाठ कोगा होते हैं।

वि० [सं०] श्राठ कोनेवाला । जिसमें श्राठ कोने हों ।

**ब्राप्टर्गाध**—संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राठ सुगंधित द्रव्यों का समाहार । दे० ''गधाष्टक''।

**ग्राष्ट्रता**स्ठ—संज्ञा पुं० [सं० ] श्राठ प्रकार के ताल — १श्राङ्, २ दोज, ३ ज्योति, ४ चंद्रशेखर, ४ गंजन, ६ पंचताल, ७ रूपल श्रीर = समताल ।

**ग्राष्ट्रदल**—संज्ञा पुं० [सं०] श्राठ पत्ते का कमल ।

वि॰ [सं॰ ] (१) श्राट दल का। (२) श्राट कोन का। श्राट

म्रश्चियुग-संज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिष् में एक युग श्रर्थात् १ वर्ष का | ग्रष्टद्रव्य-संज्ञा पुं० [सं०] श्राठ द्रव्य जो हवन में काम श्राते हैं---

१ ऋश्वत्थ २ गूलर, ३ पाकर, ४ वट, ४ तिल, ६ सरसों, ७ पायस, मधी।

ग्रष्टधाती—वि० [ सं० अष्टधातु ] (१) श्रष्टधातुत्रों से बना हुन्ना। (२) इत् । मज़ब्त । (३) उत्पाती । उपद्वी ।

ग्रष्ट्यातु—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्राठ-धातु—१ सोना २ चाँदी, ३ तांबा, ४ राँगा, ४ जसता, ६ सीसा, ७ बोहा श्रीर म

ग्रष्टपद्-संज्ञा पुं० दे० ''ग्रष्टपाद''।

ग्राष्ट्रपदी—संज्ञा स्त्री ॰ [सं॰ ] श्राठ पदों का समूह । एक प्रकार का गीत जिसमें श्राठ पद होते हैं ।

**ब्राष्ट्रपाद**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) शरभ । शाद्<sup>°</sup>ल । (२) लूता । मकड़ी ।

ग्रष्ट्रभुजा-संज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा ।

ग्रष्ट्रभुजी-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रष्ट्रभुजा''।

ग्राष्ट्रम-वि॰ पुं० [सं०] श्राठवां।

श्रष्टमंगल—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राठ मंगल द्रव्य वा पदार्थ— १ सिंह, २ वृष, ३ नाग ४ कलश, ४ पंखा, ६ वैज-यंती, ७ भेरी श्रीर द दीपक। पर किसी किसी के मत मं—१ ब्राह्मण, २ गो, ३ श्रिप्त, ४ सुवर्ण, ४ घी, ६ सूर्य्य, ७, जल श्रीर द राजा हैं। (२) एक घृत जो श्राठ श्रोषधियों से बनाया जाता है। श्रोपधियां ये हैं—१ वच, २ क्ट्र, ३ ब्राह्मी, ४ सरसों, ४ पीपल, ६ सारिवा, ७ सें धा नमक श्रीर द घी।

ग्रष्टमान—संज्ञा पुं० [सं०] श्राठ मूठी का एक परिमाख । ग्रष्टिमिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्राधे पत वा दो कर्ष का परि-माखा । (२) चार तोत्रो का एक परिमाखा ।

ग्राष्ट्रमी—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) शुक्त श्रीर कृष्ण पत्त के भेद से श्राटवीं तिथि । श्राटैं। (२) श्राटवीं।

श्रष्टमूर्ति—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) शिव । (२) शिव की श्राट मूर्तियाँ —-विति, जल, तेज, वायु, श्राकाश, यजमान, श्रर्क, चंद्र, श्रथवा सर्व्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पश्चपति, ईशान, महादेव ।

ग्रष्टवरी—संज्ञा पुं० [सं०] (१) (१) श्राठ श्रोषधियों का समा-हार—१ जीवक, २ ऋषभक, ३ मेदा, ४ महामेदा, ५ काकोली, ६ चीरकाकोली, ७ ऋद्धि, ⊏ वृद्धि । (२) ज्योतिष का गोचर विशेष ।

म्रष्टांग—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० म्रष्टांगी] (१) योग की क्रिया के म्राट भेद—यम, नियम, म्रासन, प्रासायाम, प्रत्याहार, धारसा, ध्यान श्रीर समाधि । (२) श्रायुर्वेद के म्राट विभाग—शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कामारश्रुत्य, श्रगदतंत्र, रसायनतंत्र श्रीर वाजीकरसा। (३) श्राह श्रंग—जानु, पद, हाथ, उर, श्रिर, वचन, हष्टि, बुद्धि,

जिनसे प्रणाम करने का विधान है (४) श्रर्ध विशेष जो सूर्यं को दिया जाता है। इसमें जल, चीर, कुशाब्र, घी, मधु, दही, रक्तचंदन, करवीर होते हैं।

वि॰ [सं॰] (१) श्राठ श्रवयववाला । (२) श्रठपहला ।

**ग्रष्टांगी-**वि० [सं०] श्राठ श्रंगवाला ।

ग्रष्टाकपाल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राठ मिट्टी के बरतनें वा खप्परें में पकाया हुश्रा पुरोडाश । (२) वह यज्ञ जिसमें श्रष्टाकपाल पुरोडाश काम में लाया जाय ।

अष्टाक्षर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राठ श्रज्ञर का मंत्र । (२) विष्णु भगवान् का एक मंत्र 'ॐ नमो नारायणाय'। (३) विष्णु कुल के मतवालों के मत से ''श्रीकृष्णुः शरणं मम''। वि०[सं०] श्राठ श्रज्ञर का। श्राठ श्रज्ञरवाला।

ग्रप्राध्यायी—संज्ञा श्ली० [सं०] पाणिनीय व्याकरण का प्रधान प्रथ जिसमें श्राठ श्रध्याय हैं।

अष्टापद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सोना (२) शरभ । (३) लूता । मकड़ी । (४) कृमि । (४) केलाश । (६) धनुरा ।

**ग्रष्टावक्र**—संज्ञा पु० [सं०] एक ऋषि विशेष।

अष्टाश्रि-वि॰ [सं॰] श्राठ कोनवाला । श्रठकोना ।

संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का घर जिसमें आठ कीन हों। अष्टि—संज्ञा श्लां० [सं०] एक सोलह श्रवर की वृत्ति जिसके चंचला, चकिता, पंचचामर श्रादि बहुत भेद हैं।

ग्रष्टी-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] दीपक राग की एक रागिनी।

श्रष्ठीला—संज्ञा स्त्रां ॰ [सं॰] (१) एक रोग जिसमें मूझाशय में श्रफारा होने से पेशाब नहीं होता श्रोर एक गांठ पढ़ जाती हैं जिससे मलावरोध होता है श्रोर वस्ति में पीड़ा होती हैं। (२) पत्थर की गोली।

ग्रसंक-\* वि॰ दे॰ "श्रशंक"।

असंक्रांतिमास-संज्ञा पुं० [सं०] विना संक्रांति का महीना। अधिक मास। मलमास।

ग्रसंख-\* वि॰ दे॰ ''श्रसंख्य''।

ग्रसंख्य-वि॰ [सं॰ ] जिसकी गिनती न हो सके। श्रनगिनत। बेशुमार। बहुत श्रधिक।

असंग-\*वि० [सं०] (१) बिना साथ का । श्रकेला । एकाकी ।
(२) किसी से वास्ता न रखनेवाला । न्यारा । निर्लिध ।
मायारहित । ड०-(क) मन में यहें बात उहराई । होय श्रसंग
भजों जहुराई ।--सूर । (ख) भस्म श्रंग, मर्दन श्रनंग, संतत
श्रसंगहर । सीस गंग, गिरिजा श्रधंग, भूपन भुश्रंगवर ।-तुलसी । (३) जुदा । श्रलग । पृथक् । ड०-चंद्रकला
च्वैपरी, श्रसंग गंग ह्वै परी, भुजंगी भाजि भ्वै परी, बरंगी के।
बरत ही ।--देव ।

त्रसंगत-वि॰ [सं॰ ] (१) श्रयुक्त । बेठीक । (२) श्रनुचित । ग्रसंगति-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रसंबंध । बेसिलसिलापन ।

(२) श्रनुपयुक्तता । नामुनासिवत । (३) एक काव्यालंकार जिसमें कार्य्य कारण के वीच देश काल संबंधी श्रन्यथात्व दिखाया जाय, अर्थात् सृष्टि नियम के विरुद्ध कारण कहीं बताया जाय श्रीर कार्य्य कहीं, श्रथवा किसी नियत समय में होनेवाले कार्य्य का किसी दूसरे समय में होना दिखाया जाय । उ० — (क) हरत कुसुम छ्वि कामिनी, निज ग्रंगन सुकुमार । मार करत यह कुसुमसर, युवकन कहा विचार ? यहाँ फलों की शोभा हरण करने का दोष स्त्री ने किया. उसका दंड उसकी न देकर कामदेव ने युवा पुरुषें की दिया। (ख) द्दग अरुमत, टूटत कुटुँब, जुरत चतुर सीं प्रीति। परित गाँठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति ।—बिहारी। कुबलयानंद में दो प्रकार से श्रीर श्रसंगति का होना माना गया है। एक तो एक स्थान पर होनेवाले कार्य्य के दूसरे स्थान पर होने से, जैसे-तेरे श्रिर की श्रंगना, तिलक लगाया पानि । दूसरे किसी के उस कार्य्य के विरुद्ध कार्य्य करने से जिसके लिये वह उद्यत हुन्ना हो, जैसे-मोह मिटावन हेतु प्रभु, लीन्हो तुम श्रवतार । उलटा मोहन रूप धरि, मोह्यो सब बजनार ।

ग्रसंत-वि॰ [सं॰ ] बुरा। खल। दुष्ट।

म्रसंतुष्ट-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा असंतुष्टि ] (१) जो संतुष्ट न हो।

- (२) अतृप्त । जिसका मन न भरा हो । जो अघाया न हो ।
- (३) श्रप्रसन्न ।

असंतुष्टि—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) संतोष का श्रभाव। (२) श्रतृप्ति। (३) श्रप्रसन्नता।

श्रमंतोष-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रसंतोषी] (१) संतोष का श्रमाव। श्रधेर्य। (२) श्रनृप्ति। (३) श्रमसन्नता।

अप्रसंताषी-भवि० [सं०] जिसे संताष न हो । जिसका मन न भरे। जो तृप्त न हो ।

श्र्यसंप्रज्ञात समाधि—संज्ञा स्त्री० [सं०] येगा की दो समाधियों में से एक जिसमें न केवल बाहरी विषयों की बल्कि ज्ञाता श्रीर ज्ञेय की भावना भी लुप्त हो जाय।

श्चासंबद्ध-वि॰ [सं॰ ] (१) जो मिलान हो। जो मेल में न हो। (२) बेलगाव। पृथक्। श्चलग। (३) श्चनमिल। बेमेल। बिना सिर पैर का। श्रंडबंड।

या०-- असंबद्ध प्रजाप।

ग्रसंबाधा—संज्ञा श्ली० [सं०] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में मगण, तगण, नगण, सगण, श्लीर दो गुरु होते हैं। ऽऽऽ, ऽऽा, ।।।,।।ऽ, ऽऽ, उ०—माता नासी गंग कठिन भव की पीरा। जाते हैं निःसंक भवति तुमरे तीरा। गावों तेरे। ही गुण निसि दिन बेबाधा। पावों जाते वेगि सुभगति श्रसंबाधा।

म्रासंभव—वि॰ [सं॰] जो संभव न हो। जो हो न सके। श्रन-होना। नामुमकिन। संज्ञा पुं॰ एक कान्यालंकार जिसमें यह दिखाया जाय कि जो बात हो गई है उसका होना श्रसंभव था। उ॰—किहि जानी जसनिधि श्रति दुस्तर। पीवहिँ घटज, उलंबहिँ बंदर। श्रसंभार-वि॰ [सं॰] (१) जो सँभावने योग्य न हो। जिसके

ग्रसंभार-वि॰ [सं॰] (१) जो सँभावने योग्य न हो। जिसके प्रबंध का हिसाब न हो सके। (२) श्रपार। बहुत बड़ा। उ॰—बिरहा सुभर समुद श्रसँभारा। भँवर मेलि जिउ वह-रहिँ मारा।—जायसी।

असंभावना—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० असंभावित, असंभाव्य] संभा-वना का अभाव। अनहोनापन। अभवितव्यता।

ग्रसंभावित-वि॰ [सं॰] जिसकी संभावना न रही हो। जिसके होने का श्रनुमान न किया गया हो। श्रनुमान-विरुद्ध।

ग्रसंभाव्य-वि० [सं०] जिसकी संभावना न हो। श्रनहोना। ग्रसंभाष्य-वि० [सं०] (१) न कहे जाने येग्य। न उच्चारण करने योग्य। (२) जिससे बात चीत करना उचित न हो। बुरा। संज्ञा पुं० बुरा वचन। ख़राब बात। उ०-श्रसंभाष बोलन श्राई है ढीठ ग्वालिनी प्रात। चालत नहीं दूध बोरी के तेरे कैसे खात।-सर।

ग्रसंयत-वि० [सं०] संयमरहित । जे। नियमबद्ध न हो । क्रम-श्रन्य ।

ग्रसंशय-वि॰ [सं॰] संशय-रहित । निवि<sup>°</sup>वाद । निश्चित । यथार्थ । ठीक ।

कि॰ वि॰ निस्संदेह । बेशक ।

ग्रसंसक्ति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) लगाव का न होना। निर्लि-सता। (२) विरक्ति। सांसारिक विषय-वासनाओं का त्याग।

ग्रसंसारी-वि॰ [सं॰] (१) संसार से श्रवग रहनेवाला। विरक्त। (२) संसार से परे। श्रवीकिक।

असंस्कृत-वि॰ [सं॰] (१) बिना सुधारा हुआ। अपरिमार्जित। (२) जिसका संस्कार न हुआ हो। वृात्य।

ग्रस्त \*-वि० [ सं० एव = यह, श्रयवा ईहरा ] (१) इस प्रकार का।
ऐसा। उ०-श्रस विवेक जब देहि विधाता। तब तिज देख गुनहि मन राता।--तुबसी। (२) तुल्य। समान। उ०--जो सुनि सर श्रस लाग तुझारे। काहे न बोलहु वचन सँभारे।--तुबसी।

ग्रस्तकताना-कि॰ श्र॰ [हिं॰ श्रासकत ] श्रालस्य में पड़ना।
- श्रालस्य श्रनुभव करना। ड॰—श्रसकताश्रो मत, श्रभी डेटो
श्रीर जाग्रो।

ग्रसकन्ना—संज्ञा पुं० [सं० ग्रीस = तलवार + करण = करना ] दे। श्रंगुल चौड़ा श्रीर जैं। भर मोटा लोहे का एक श्रोज़ार जो रेती के समान खुरखुरा वा दानेदार होता है श्रीर जिससे तलवार के म्यान के भीतर की लकड़ी साफ़ की जाती है।

ग्रसगंध-संज्ञा पुं० [सं० प्रश्वगंधा ] एक सीधी काड़ी जो गर्म प्रदेशों में होती है श्रीर जिसमें छोटे छोटे गोल फल लगते हैं। इसकी मोटी जड़ दवा के काम में श्राती है श्रीर बाज़ारों में बिकती है। श्रसगंध बलकारक तथा बात श्रीर कफ को नाश करनेवाला है। इसके बीज से दूध जम जाता है। इससे कई प्रसिद्ध श्रायुर्वेदीय श्रीषधें बनती हैं, जैसे—श्रध-गंधाष्ट्रत। श्रश्चगंधारिष्ट।

ग्रस्गुन-संज्ञा पुं० दे० "अशकुन"।

ग्रसज्जन-वि॰ [रं॰] बुरा। खल। दुष्ट। श्रशिष्ट। नीच। संज्ञा पुं॰ बुरा श्रादमी। दुष्ट व्यक्ति।

ग्रसिंहया—संज्ञा पुं० [सं० श्राषाढ़ ] एक प्रकार का लंबा सांप जिसकी पीठ पर कई प्रकार की चित्तियां होती हैं। इसमें विष बहुत कम होता है।

ग्रसगा\*—संज्ञा पुं० [सं० मामनत ] गड्ढा ।—हिं० । ग्रसती—वि० [सं०] जो सती न हो। कुलटा। पुंश्चली।

ग्रसत्-वि॰ [सं॰] (१) मिथ्या। श्रस्तिःवविद्यान। सत्तारहित।

(२) बुरा । ख़राब । (३) खोटा । श्रसाधु । श्रसज्जन । ग्रसत्कार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रसत्कृत ] श्रपमान । निरादर ।

ग्रसत्कृत-वि॰ [सं॰ ] श्रनाहत । श्रपमानित ।

ग्रसत्ता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) सत्ता का श्रभाव । श्रविद्यमानता । श्रनस्तित्व । नेस्ती॰। (२) श्रसाधुता । श्रसञ्जनता ।

ग्रसत्प्रतिग्रह—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रसत्प्रतिग्रही] वह दान जिसके जेने का शास्त्र में निषेध हो। जैसे—उभयमुखी गो, प्रेतान, चांडाखादि का श्रन्न।

ग्रसत्प्रतिग्राही-वि॰ [सं॰ ] निषिद्ध दान लेनेवाला ।

ग्रसत्य-वि० [सं०] मिथ्या। सूठ।

ग्रसत्यता-तंज्ञा स्त्री० [सं०] मिल्यात्व । सुठाई ।

ग्रसत्यवाद—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रसत्यवादी] मिथ्यावाद। भूठ बोजना।

ग्रसस्यवादी-वि॰ [सं॰ ] भूठ बोलनेवाला । भूठा । मिथ्यावादी। ग्रसथन\*-संज्ञा पुं॰ [ ? ] जायफल ।--डिं॰ ।

ग्रसद्वाद्-संज्ञा पुं० [सं०] वह सिद्धांत जो सत्ता को कोई वस्तु ही नहीं मानता।

असना—संज्ञा पुं० [सं० अशना] एक वृत्त जो। शाल की तरह का होता है। इसके हीर की लकड़ी दढ़ और मकान के बनाने में काम आती है तथा भूरापन लिए हुए काले रंग की होती है। इस पेड़ की पत्तियाँ माघ फागुन में मड़ जाती हैं। पीतशाल वृत्त । ग्रसम्बद्धः—वि० [सं०] (१) जो तैयार वा मुस्तैद न हो । श्रत-त्पर । (२) श्रहंकारी । घमंडी । श्रपने कें। लगानेवाला ।

ग्रसन्तर्ग-संज्ञा पुं० [फा०] खोरासान की एक लंबी घास जिसमें पीले वा सुनहले फूल लगते हैं। सुखाए हुए फूलों को श्रफ़-ग़ान व्यापारी मुलतान में लाते हैं, जहां वे श्रकलवेर के साथ रेशम रँगने के काम में श्राते हैं।

ग्रस्तजाब—संज्ञा पुं० [ ऋ० ] चीज वस्तु । सामान । प्रयोजनीय पदार्थ ।

ग्रसभई ं—संज्ञा स्रो० [स० असभ्यता] श्रशिष्टता । बेहूदगी । ग्रसभ्य-वि० [सं०] श्रशिष्ट । गँवार । उजड्ड । नाशाइस्ता । ग्रसभ्यता—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रशिष्टता । गँवारपन । नाशाइस्तगी । ग्रसमंज्ञस—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दुवधा । पसोपेश । श्रागा-पीछा । फेरफार । (२) श्रङ्चन । श्रंडस । कठिनाई । चपकुछिस ।

क्रि० प्र०—'में पड़ना ।—होना।

(३) सूर्य्यवंशी राजा सगर का बड़ा पुत्र जो रानी केशी से उत्पन्न था।

ग्रसमंत \*-संज्ञा पुं० [सं० ऋश्मंत] चूल्हा।

ग्रसम—वि० [सं०] (१) जो सम वा तुल्य न हो। ना बराबर।
नाहम्वार। श्रसदश। (२) विपम। ताकः। (३) ऊँचा
नीचा। ऊबढ़ खाबड़। (४) एक काव्याखंकार जिसमें उपमान का मिलना श्रसंभव बतलाया जाय। उ०—श्रलि
बन बन खोजत मिर जेहा। मालित कुसुम सदश निहं
पैहा।

असमनेत्र-वि॰ [सं॰] जिसके नेत्रसम न हों, विषम (ताक) हों। संशा पुं॰ [स॰] त्रिनेत्र। शिव।

ग्रसमय-संज्ञा पुं० [सं०] विपत्ति का समय। बुरा समय। क्रि० वि० कुश्रवसर। बेमाका। बेवक्त।

ग्रसमर्थ-वि॰ [सं॰] (१) सामर्थ्य हीन । दुर्वल । निवल । श्रशक्त । (२) श्रयोग्य । नाकाबिल ।

ग्रसमव।गा-संज्ञा पुं० [सं०] पंचवाण । कामदेव !

ग्रसमवािय कारण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) न्यायदर्शन के श्रनु-सार वह कारण जो द्रन्य न हो, गुण वा कर्म हो। जैसे— बड़े के बनने में गले श्रोर पेंदे का संयोग श्रथांत् श्राकार श्रादि की भावना जो कुम्हार के मन में थी श्रथवा जोड़ने की क्रिया जो द्रन्य के श्राश्रय से उत्पन्न हुई। (२) वैशेषिक के श्रनुसार वह कारण जिसका कार्य्य से नित्य संबंध न हो, श्राकस्मिक हो। जैसे—हाथ के लगाव से मूसल का किसी वस्तु पर श्राघात करना। वहां हाथ का लगाव ऐसा नहीं है कि जब हाथ का लगाव हो तभी मूसल किसी वस्तु पर श्राघात करे। हवा या श्रीर किसी कारण से भी मूसल गिर सकता है। ग्रसमशर-संज्ञा पुं० [सं०] कामदेव । उ०-रंभादिक सुर नारि नवीना । सकल ग्रसमशर-कला प्रवीना ।--- तुलसी ।

ग्रसम्मत-वि॰ [सं॰ ] (१) जो राज़ी न हो । विरुद्ध । (२) जिस पर किसी की राय न हो ।

ग्रसम्मति—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० त्रसम्मत] सम्मति का श्रभाव। विरुद्ध मत वा राय।

ग्रसमार \*-संज्ञा पुं० [सं० भ्रसि ] तलवार ।---डि॰० ।

**ग्रसमान**–वि० [सं०] जो समान वा तुल्य न हो।

संज्ञा पुं० श्राकाश । श्रासमान ।

ग्रसमाप्त-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा असमाप्ति ] ग्रपूर्ण । ग्रधूरा ।

ग्रसमाप्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रपूर्णता । श्रधूरापन ।

ग्रसमावृत्त-वि० [सं०] जिसका समावर्त्तन संस्कार न हुन्ना हो। जो बिना समावर्तन संस्कार हुए ही गुरु-कुल छोड़ दे।

ग्रसमाहित-वि॰ [सं॰] चित्त की एकाग्रता से रहित । श्रस्थिर-चित्त । चंचल ।

ग्रसमूचा —वि० [सं० म + समुच्चय] (१) जो पूरा वा समूचा न हो । म्राधूरा । (२) कुछ थोड़ा ।

ग्रसयाना \*-वि॰ [हिं॰ श्र + सयाना ](१) भोला भाला । सीधा सादा । छल वा चतुराई से रहित । उ॰--बिबुध सनेह-सानी बानी श्रसयानी सुनि हँसैं राघो जानकी लषन-तन हेरि हेरि।---तुलसी । (२) श्रनाड़ी । मूर्लं।

म्रासर—संज्ञा पुं० [अ०] (१) प्रभाव । दबाव । (२) दिन का चौथा पहर ।

या०--श्रसर की नमाज़।

ग्रसरा-संज्ञा पुं० [हिं० श्रसाढ़] श्रासाम देश के कछारों में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का चावल ।

श्रसरार\* — कि॰ वि॰ [हिं॰ सर सर ] निरंतर। लगातार। बराबर। ड॰—(क) कहो नंद कहां छांडे कुमार। करुणा करें यशोदा माता नैनन नीर बहैं श्रसरार।—सूर। (ख) केशव कहि कहि कुकिए, ना सोइये श्रसरार। रात दिवस के कूकने, कबहुँक लगें पुकार।—कबीर।

म्रासल — वि॰ [ म॰] (१) सचा। खरा। (२) उच्च। श्रेष्ठ। (३) शुद्ध। बिना मिलावट का। खालिस।

संज्ञा पुं० जड़। मूल। बुनियाद। तस्व। (२) मूल धन। उ०—साँचो सो लिखधार कहावै। काया ग्राम मसाहत किर के जमा बांधि ठहरावे।.....किर श्रवारजा प्रेम प्रीति को श्रसल तहां खितयावै।—सूर।

ग्रसिक्टियत-संज्ञा स्त्री० [ श्र०] (१) तथ्य। वास्तविकता। (२) जड़ै। मूर्ल । बुनियाद। (३) मूल तत्त्व। तत्त्व। सार।

ग्रसली—वि॰ [ त्र॰ त्रसल ] (१) सच्चा । खरा।(२) मूल। प्रधान।(३) शुद्ध। बिना मिलावट का।

ग्रसवार †-संज्ञा पुं० दे० "सवार"। ग्रसवारी †-संज्ञा स्रो० दे० "सवारी"। ग्रसह अ—वि० [सं० त्रसहा ] न सहने योग्य । श्रसहा । संज्ञा पुं० हृद्य ।—हिं० ।

ग्रसहन-वि० [सं०] जो सहन न करे। श्रसहिष्णु। संज्ञा पुं० [सं०] शत्रु। वैरी।

ग्रसहनशील-वि॰ [सं॰](१) जिसमें सहन करने की शक्ति न हो। ग्रसहिम्छ। (२) चिड़चिड़ा। तुनकमिज़ाज।

असहनशीलता-संज्ञा श्री॰ [सं॰ ] सहन करने की शक्ति का श्रभाव। श्रसहिष्युता। तुनकमिज़ाजी।

असहनीय-वि॰ [सं॰] न सहने योग्य। श्रसहय। जो बरदाश्त न हो सके।

ग्रसहाय-वि० [ सं० ] (१) निःसहाय । जिसे कोई सहारा न हो । निरवलंब । निराश्रय । (२) श्रनाय । लाचार ।

ग्रसिह्न्यु-वि॰ [सं॰] (१) जो सहन न कर सके। श्रसहनशील। (२) चिड्चिड़ा। तुनकिमज़ाज।

ग्रसिहिष्गुता—संज्ञा स्त्री० [सं०](१) सहन करने की शक्ति का श्रभाव। श्रसहनशीलता।(२) चिड्निड्नापन। तुनकमिज़ाजी।

ग्रसही-वि॰ [सं॰ श्रसह ] दूसरे की बढ़ती न सहनेवाला। दूसरे की देख कर जलनेवाला । ईर्षांलु । ड॰—श्रसही दुसही मरहु मनहि मन, बैरिन बढ़हु विषाद । नृप सुत चारि चारु चिरजीवहु, शंकर गौरि प्रसाद ।—नुलसी ।

ग्रसहा-वि० [सं०] न सहन करने योग्य। जो बरदाश्त न हो सके। श्रसहनीय।

ग्रसांचक्रम्वि० [सं० श्रसत्य, प्रा० श्रसच ] श्रसत्य । सूठ । सृषा । ड० — सत्यकेतु-कुल कोड नहिँ बाँचा । विप्र-साप किमि होड् श्रसांचा ।—तुलसी ।

ग्रसा—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) सोंटा । डंडा । (२) चाँदी वा सोने से मढ़ा हुआ सेंटा जिसे राजा महाराजों के आगे वा बारात इत्यादि के साथ सजावट के लिये आदमी लेकर चलते हैं। दे० "आसा"।

ग्रसाक्षी—संज्ञा पुं० [ सं० भ्रसाचित् ] वह जिसकी साची वा गवाही धर्म्मशास्त्र के श्रनुसार मान्य न हो। साची होने का श्रना- धिकारी। धर्मशास्त्र के श्रनुसार इन लोगों की साची ग्रहण नहीं करनी चाहिए-—चेार, जुवारी, शराबी, पागल, स्त्री, बालक, श्रतिवृद्ध, हत्यारा, चारण, जालसाज, विकर्लेदिय (बहिरे, श्रंधे, लूले, लंगड़े,) तथा शंत्रु, मित्र इत्यादि।

असाढ़—संज्ञा पुं० [सं० त्राषाढ़ ] आषाढ़ का महीना। वर्ष का चौथा महीना।

असाढ़ा—संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) महीन बटे हुए रेशम का तागा। संज्ञा पुं० [ सं० आषाढ़ ] एक प्रकार की खांड़। कची चीनी। असाढ़ी—वि० [ सं० आषाढ़ ] आषाढ़ का।

संज्ञा स्त्री॰ (१) वह फ़सल जो श्राषाढ़ में बोई जाय। जुरीफ़। (२) श्राषाढ़ीय पूर्णिमा। ग्रसाह्—संज्ञा पुं० [ देश० ] मोटे दल की चट्टान । मोटा पत्थर । ग्रसातम्य—संज्ञा पुं० [सं०] प्रकृतिविरुद्ध पदार्थ । वह श्राहार विहार जो दुःखकारक श्रीर रोग उत्पन्न करनेवाला हो ।

श्रसाधारग्र-वि॰ [सं॰ ] जो साधारण न हो । श्रसामान्य । श्रसाधु-वि॰ [सं॰ ] [स्त्री॰ असाध्वी ] (१) दुष्ट । बुरा । खल । दुर्ज्जन । खोटा । (२) श्रविनीत । श्रशिष्ट ।

ग्रसाधुता—रंज्ञा स्त्री० [सं० ] दुज्ज<sup>°</sup>नता । श्रशिष्टता । खबता । खोटाई ।

ग्रसाध्यां वि∘ [सं∘] (१) जिसका साधन न हो सके। न करने योग्य। दुष्कर। कठिन। (२) न श्रारोग्य होने के योग्य। जिसके श्रच्छे वा चंगे होने की संभावना न हो। उ०---यह रोग श्रसाध्य है।

अस्तानी—संज्ञा पुं० [ श्रं० श्रसाइनी ] वह व्यक्ति जो श्रदाबत की श्रोर से किसी ऐसे दिवािबए की संपत्ति जिसके बहुत से बहनदार हों तब तक श्रपनी निगरानी में रखने के बिये नियुक्त हो जब तक कोई रिसीवर नियत होकर संपत्ति को श्रपने हाथ में न खे।

ग्रसामियक-वि० [सं०] जो समय पर न हो। जो नियत समय से पहिले वा पीछे हो। बिना समय का। बेवक्त का।

असामध्य — संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) शक्ति का श्रभाव। श्रवमता। (२) निर्वेतता। नाताकृती।

ग्रसामान्य-वि॰ [सं॰] श्रसाधारण । ग़ैरमामूली ।

स्रसामी—संज्ञा पुं० [ अ० प्रासामी ] (१) व्यक्ति । प्राणी । उ०—
वह लाखों का श्रसामी है । (२) जिससे किसी प्रकार का
लेन देन हो । उ०—वह बड़ा खरा श्रसामी है तुरंत रुपया
देगा । (३) वह जिसने लगान पर जोतने के लिये ज़मीदार से
खेत जिया हो । रैयत । काश्तकार । जोता । (४) मुद्दालेह ।
देनदार । (४) श्रपराधी । मुलजि म । उ०—श्रसामी हवाजात से भाग गया । (६) दोस्त । मित्र । सुहृद । उ०—चलो
तो वहाँ बहुत श्रसामी मिल जायगे। (७) ढंग पर चढ़ाया हुश्रा
श्रादमी । वह जिससे किसी प्रकार का मतलब गाँठना हो ।
या०—खरा श्रसामी = चटपट दाम देनेवाला श्रादमी । इबे
श्रसामी = गए गुजरे । दिवालिए । मोटा श्रसामी = धनी

मुहा०—श्रसामी बनाना = श्रपने मतलब पर चढ़ाना। श्रपनी गौं का बनाना।

पुरुष । लीचड़ श्रसामी = देने में मुस्त । नादिहंद ।

संज्ञा स्त्री० (१) परकीया या वेश्या। रखैली। उ०—तुम्हारी आसामी कें। कोई उड़ा ले गया। (२) नैकरी। जगह। उ०—कोई आसामी खाली हो तो बतलाना।

श्रसार-वि॰ [सं॰ ] (१) साररहित । तत्त्वशून्य । निःसार । (२) शून्य । ख़ाली । (३) तुच्छ । संज्ञा पुं० (१) रेंड़ का पेड़ । (२) श्रगरू चंदन ।

ग्रसारता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) निःसारता । तत्त्वशून्यता । (२) तुच्छता । (३) मिथ्यास्व ।

ग्रसाळत—संज्ञा स्त्री॰ [अ॰] (१) कुलीनता। (२) सचाई। तस्व। ग्रसाळतन—कि॰ वि॰ [अ॰] स्वयं। ख़ुद।

**ग्रसाला**—संज्ञा स्त्रां० [ सं० त्रगाविका ] **हालों । चंसुर ।** 

ग्रसावधान—वि० [सं०] [संज्ञा श्रसावधानता] जो सावधान वा सतर्क न हो । जो ख़बरदार न हो । जो सचेत न हो ।

ग्रसावधानता—संज्ञा स्त्री० [सं०] बेपरवाही।

ग्रसावधानी-संज्ञा स्त्री० [सं०] बेख़बरी । बेपरवाही ।

ग्रसायरी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ श्रायावरी, श्रयवा श्रयावरी] छत्तीस रागि-नियों में से एक प्रधान रागिनी । भैरव राग की खी (रागिनी)। यह सुहावनी रागिनी टोड़ी से मिलती जुलती है श्रीर सबेरे सात बजे से नैं। बजे तक गाई जाती हैं।

ग्रसासा—संज्ञा पुं० [अ०] माल । श्रसवाव । ग्रसासुल्खेत—संज्ञा पुं० [अ०] घर का श्रसवाव । घर का श्रटाला । ग्रसि—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) तलवार । खड़ा । (२) श्रसी नदी । ग्रसिक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) होंठ श्लोर दुड्डी के बीच का भाग । (२) एक देश का नाम ।

ग्रसिक्ती—संज्ञा र्झा० [सं०] (१) श्रंतःपुर में रहनेवाली वह दासी जो बृद्धा न हो । (२) पंजाब की एक नदी । चिनाब । (३) वीरण प्रजापति की कन्या जो दत्त को ब्याही थी ।

ग्रस्सित—वि० [सं०] (१) जो सफ़ेद न हो । काला । (२) दुष्ट । बुरा। (३) टेढ़ा। कुटिला।

संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) एक ऋषि का नाम। (२) भरत राजा का पुत्र। (३) शनि। (४) पिंगला नाम की नाड़ी।

ग्रसितांग-वि० [सं०] काले रंग का ।

संज्ञा पुं० [सं०] एक सुनि।

ग्रसिता-सज्ञा स्त्री० [सं०] यमुना नदी।

ग्रसिद्ध-वि॰ [सं॰ ] (१) जो सिद्ध न हो। (२) बेपका। कच्चा।
(३) श्रपूर्ण । श्रधूरा। (४) निष्फल। व्यर्थ। (१) श्रप्रमाणित। जो साबित न हो।

ग्रसिद्धि—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रप्राप्ति। श्रनिष्पत्ति।(२) कच्चापन। कचाई।(२) श्रपूर्णता।

असिधावक-संज्ञा पुं० [सं०] तलवार श्रादि की साफ करनेवाला। सिकलीगर।

असिपत्र वन-संज्ञा पुं० [सं०] पुरागों के श्रनुसार एक नरक जिसके विषय में लिखा है कि यह सहस्र योजन की जलती हुई भूमि है, जिसके बीच में ऐसे पेड़ों का एक जंगल है जिसके पत्ते तलवार के ऐसे हैं।

ग्रसिपुच्छ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मगर। (२) सकुची मझली जो पूँछ से मारती है। ग्रसिस्टंट-वि० [अ०] सहायक। अपसी—संज्ञा स्त्री ० [सं० असि ] एक नदी जो काशी के दिलिया गंगा से मिली है। श्रव यह एक नाले के रूप में रह गई है।

असीम-वि॰ [सं॰ ] (१) सीमारहित । बेहद । (२) अपरि-मित । श्रनंत । (३) अपार । अगाध ।

ग्रसील \*-वि॰ दे॰ ''श्रसल''। उ॰-हरदी जरदी जो तजै तजै खटाई श्राम। जो श्रसील गुन को तजे श्रीगुन तजै गुलाम। ग्रसीस \*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''श्राशिष''।

असीसना—िकि॰ स॰ [सं॰ श्रायिष] श्राशीर्वाद देना । दुश्रा देना । उ॰——पुहमी सबै श्रसीसइ जेरि जेरि कइ हाथ । गांग जउन जल जब लिंग तब लिंग श्रमर से माथ ।— जायसी ।

श्रासुंद्र-संज्ञा पुं० [सं०] वह व्यंग जिसकी श्रपेता वाच्यार्थ में श्रिधिक चमत्कार हो। यह गुर्गाभृत व्यंग का एक भेद है। जैसे, डाज रसाज जु जखत ही पछव जुत कर जाज। कुम्ह-जानी उर साजधर फूल माज ज्यों वाज।

ग्रसु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्राखवायु । प्राख । (२) चित्त । ग्रसुग \*-वि० दे० ''श्राग्रुक'' ।

ग्रसुचि \*-वि॰ दे॰ "श्रशुचि"।

त्र्रसुपाद-संज्ञा पुं० [सं०] प्राणियों को एक सांस लेकर फिर सांस लेने में जितना काल लगता है उसका चतुर्थों श काल ।

त्रसुभ\*-वि० दे० "श्रष्टुभ"।

ग्रापुर्विधा—संज्ञा स्त्री॰ [सं० घ = नहीं + सुविधि = अच्छी तरह] (१) कठिनाई। श्रद्धना। (२) तकलीफ़। दिकृत।

श्रासुर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दैत्य । राजस । (२) रात्रि । (३) नीच चृत्ति का पुरुष । (४) पृथिवी । (४) सूर्य्य । (६) बादल । (७) राहु । (८) वैद्यक शास्त्र के अनुसार एक प्रकार का उन्माद जिसमें पसीना नहीं होता श्रीर रोगी बाह्यस्म, गुरु, देवता श्रादि पर दोषारोपस्म किया करता है, उन्हें बुरा भला कहने से डरता नहीं । किसी वस्तु से उसकी नृप्ति नहीं होती श्रीर वह कुमार्ग में प्रवृत्त होता है ।

त्रासुरकुमार-संज्ञा पुं० [सं०] जैन शास्त्रानुसार एक त्रिभुवनपति देवता ।

ग्रस्रगुरु-संज्ञा पुं० [सं०] शुक्राचार्य।

ग्रसुरसेन-संज्ञा पुं० [सं०] एक राचस । कहते हैं कि इसके शरीर पर गया नामक नगर बसा है । उ०-श्रसुर सेन सम नरक निकंदनि । साधु बिबुध कुखहित गिरिनंदिनि ।--तुबसी ।

असुराई\*-संज्ञा श्री० [सं० श्रसुर ] खोटाई। शरारत। उ०-बात चलत जांकी करें श्रसुराई नेहीन। है कछु श्रद्धुत मद भरे तेरे दगन प्रवीन।--रस्मिनिध।

ग्रसुरारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवता ।

ग्रास्भानिव [ सं० त्र + हिं० स्माना ] (१) श्रेंधेरा । श्रंधकारमय । उ०--- परा खोह चहुँ दिसि तस बांका । कांपे जाँध जाय नहिँ भांका । श्रगम श्रस्भ देखि डर खाई । परै से। सप्त पतालि जाई।—जायसी। (२) जिसका वार पार न दिखाई पड़े। श्रपार । बहुत विस्तृत। बहुत श्रिधक। उ०—(क) कटक श्रस्भ देखि के राजा गरब करेइ। दह कि दसा न देखह वह का कहँ जय देइ।—जायसी। (ख) परी विरह बन जाना घेरी। श्रगम श्रस्भ जहाँ लग हेरी।—जायसी। (३) जिसके करने का उपाय न स्भे। विकट। किटन। उ०—दोज लड़े होय संमुख लोहै भये। श्रस्भ। शत्रु जूभ तब न्योरे एक दोज महँ जूभ।—जायसी।

अस्या-संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० अस्यक] (१) पराये गुगा में देख लगाना। (२) रस के श्रंतर्गत एक प्रकार का संचारी भाव।

ग्रस्र्यंपरया—वि० र्ह्मा० [सं०] जिसको सूर्य्य भी न देखे । परदे में रहनेवाली । उ०—श्रस्य्यंपश्या दमयंती को विपत्ति में बन बन फिरना पड़ा ।

ग्रसूल-संज्ञा पुं० दे० "उसूल" श्रीर "वसूल"।

ग्रस्क-संज्ञा पुं० [सं०] रक्तः। रुधिर।

**ग्रसेग**क्ष-वि० [ सं० असह्य ] श्रसद्य । न सहने योग्य । कठिन ।

ग्रसेसर—संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] वह व्यक्ति जो जज को फीज़दारी के मुक़द्दों में फ़ैसिले के समय राय देने के लिये चुना जाता है।

ग्रसैला\*-वि॰ सि॰ श्र = नहीं + शैवीं = रीतीं (१) रीति नीति विरुद्ध कमें करनेवाला । कुमार्गी । उ॰—रंग भूमि ग्राये दशरथ के किशोर हैं । पेखने। सो पेखन चले हैं पुर नर नारि बारे बूढ़ें ग्रंघ पंगु करत निहोर हैं।.....सभा सरवर लोक कोकनद कोकगन प्रमुदित मन देखि दिनमिन भार हैं। श्रबुध श्रसैले मन मैले महिपाल भए कछु उल्क कछु कुमुद चकार हैं। —-गुलसी।

(२) शैली-विरुद्ध । अनुचित । रीति-विरुद्ध । उ०—हैं। रघुवंशमिण को दूत । मानु मान प्रतीति जानिक जानि मारुतपूत । मैं सुनी बातैं असैली जे कहीं निशिचर नीच । क्यों न मारे गाल बैंटेा काल डाढिन नीच । जलसी ।

ग्रस्तों †-कि॰ वि॰ [सं॰ डह + समय का संचिप्त रूप। श्रास्मन् ] इस वर्ष। इस साला।

ग्रसोक-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रशोक''।

ग्रसोकी \*-वि० [सं० ऋशोक + हिं० ई (प्रत्य०)] शोक-रहित।

ग्रसोच-वि॰ [सं॰ अ + योच ] (१) शोच-रहित । चिंता-रहित। (२) निश्चिंत। बेफ़िक।

ग्रसोज\* नसंज्ञा पुं० [ सं० अश्युज् ] श्राश्विन । क्वार ।

ग्रसोस \*-वि॰ [सं० श्र + शेष ] जो सूखे नहीं। न सूखनेवाला। ड॰--(क) कविरा मन का मांहिला श्रवला वहें श्रसोस। देखत ही दह में परे देय किसी को दोस ।—कबीर। (ख) गापिन के ग्रँसुवनि भरी सदा श्रसोस श्रपार। डगर डगर नै है रही बगर बगर के बार।—बिहारी।

ग्रसोसियेदान—पंजा पुं० [ श्रं० ] समिति । समाज । ग्रसोंध—संज्ञा पुं० [ श्र = नहीं + हिं० सौध = सुगंथ ] दुर्गंधि । बदबू। उ०——जहँ श्रागम पौनहि को सुनिये। नित हानि श्रसोंधहि की गुनिये।—केशव ।

ग्रसीच-संज्ञा पुं० दे० ''श्रशीच''।

ग्रस्क †-संज्ञा पु० [देश०] नैनीताल में बुलाक की कहते हैं। यह एक छोटी सी नथुनी श्रीर लटकन है जिसे स्त्रियां नाक में पहिनती हैं।

ग्रस्तंगत—वि० [सं०] (१) श्रस्त की प्राप्त । नष्ट । (२) श्रवनत । हीन ।

ग्रस्त-वि० [सं०] (१) छिपा हुम्रा। तिरोहित । (२) जो न दिखाई पड़े। श्रदृश्य। डूबा हुश्रा। उ०—सूर्य्य श्रस्त हो गया। (३) नष्ट। ध्वस्त। उ०—मोगलों का प्रताप श्रीरंग-ज़ेब के पीछे श्रस्त हो गया।

सज्ञा पुं० [स०] तिरोधान । लोप । श्रदर्शन । उ०—सूर्य्यास्त के पहिले श्रा जाना ।

थै। ० — सूर्यास्त । शुकास्त । । श्रस्तंगत ।

विशेष—सब प्रह अपने उदय के लग्न से सातवें लग्न पर अस्त होते हैं। इसी से कुंडली में सातवें घर की संज्ञा 'अस्त' है। बुध को छोड़ और प्रह जब सूर्य्य के साथ होते हैं तब अस्त कहे जाते हैं।

ग्रस्तन \*-संज्ञा पुं० दे० ''स्तन''। ग्रस्तवल-संज्ञा पुं० [ अर० ] घोड़साल । तबेला ।

ग्रस्तमती—संज्ञा स्त्री० [सं०] शालपर्णी।

ग्रस्तमन-संज्ञा पुं० [स०] [वि० त्रस्तिनित] (१) श्रस्त होना । तिरोधान । (२) सूर्य्यादि ब्रहों का तिरोधान वा श्रस्त होना । या०—श्रस्तमन बेला ।

ग्रस्तमन नक्षत्र—संज्ञा पुं० [सं०] जिस नचत्र पर कोई प्रह श्रस्त हो वह नचत्र उस ग्रह का श्रस्तमन-नचत्र है।

ग्रस्तमन बेळा—संज्ञा स्त्री० [सं०] सार्यकाल । संध्या का समय । ग्रस्तमित—वि० [सं०] (१) निरोहित । ख्रिपा हुन्रा । (२) नष्ट । मृत ।

ग्रस्तर—संज्ञा पुं० [फा० । सं० स्त = श्राच्छादन, तह ] (१) नीचे की तह वा पछा । भितछा । उपछे के नीचे का पछा । (२) देाहरे कपड़े में नीचे का कपड़ा । (३) नीचे ऊपर रखकर सिले हुए देा चमड़ों में से नीचेवाला चमड़ा । (४) वह चंदन का तेल जिस पर भिन्न भिन्न सुगंधों का श्रारोप करके श्रतर बनाया जाता है । ज़मीन । (४) वह कपड़ा जिसे खियाँ बारीक साड़ी के नीचे लगा कर पहिनती हैं । श्रँत-

रौटा। श्रंतरपट। (६) नीचे का रंग जिस पर दूसरा रंग चढ़ाया जाता है।

अस्तरकारी—संज्ञा स्त्री ० [फा०] (१) चूने की लिपाई । सफ़ेदी । कलई । (२) गचकारी । पलस्तर । पन्ना लगाना ।

ग्रस्तव्यस्त-वि० [सं०] उत्तटा पुत्तटा । छिन्न भिन्न । तितर बितर । ग्रस्ति-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) भाव । सत्ता । (२) विद्यमानता । वर्ष मानता । (३) जरासंघ की एक कन्या जो कंस की व्याही गई थी ।

ग्रस्तिकाय—संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्रानुसार वह सिद्ध पदार्थ जो पदेशों वा स्थानों के श्रनुसार कहे जाते हैं। ये पांच हैं—
(क) जीवास्तिकाय, (स्त्र) पुद्गत्तास्तिकाय। (ग) धम्मास्तिकाय। (घ) श्रधम्मास्तिकाय श्रीर (च) श्राकाशास्तिकाय।

अस्तिकेतुसंङ्गा—संज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिष में वह केतु जिसका उदय पश्चिम भाग में हो श्रीर जो उत्तर भाग में फैला हो। इसकी मृति रुच होती हे श्रीर इसका फल भयप्रद है।

ग्रस्तित्व—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सत्ता का भाव। विद्यमानता। मोजूदगी। (२) सत्ता। भाव।

ग्रस्तोनं-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रास्तीन"।

ग्रास्तु–श्रव्य∘ [सं∘](१) जो हो। चाहेजो हो। (२) खैर। भला।श्रच्छा।

ग्रस्तुति\*—संज्ञा स्त्रं० [ सं० ] (१) नि दा । श्रपकीति । \*(२) दे० ''स्तुति'' ।

ग्रस्तेय-संज्ञा पुं० [ फ़ा० । सं० श्रस्त ] बाल बनाने का छुरा ।

ग्रस्तेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चेरि का त्याग । चेरि न करना ।

(२) येगा के श्राठ श्रंगों में नियम नामक श्रंग का तीसरा भेद । यह स्तेय श्रथांत बल से वा एकांत में पराए धन का श्रपहरण करने का उलटा वा विरोधी है । इसका फल येगाशास्त्र में सब रलों का उपस्थान वा प्राप्ति है । (३) जैनशास्त्रानुसार श्रदत्त दान का त्याग करना । चेरि न करने का श्रत ।

ग्रस्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह हथियार जिसे फेंक कर शत्र पर चलावें । जैसे, वाण, शक्ति । (२) वह हथियार जिससे केहिं चीज फेंकी जाय । जैसे, धनुप, बंदूक । (३) वह हथियार जिससे शत्रु के चलाए हथियारें की रोक हो । जैसे, ढाल । (४) वह हथियार जो मंत्र द्वारा चलाया जाय । जैसे, जुंभास्त्र ।

(१) वह हथियार जिससे चिकित्सक चीर फाड़ करते हैं। (६) शस्त्र । हथियार ।

ग्रस्त्रकार\*संज्ञा पुं० [सं०] हथियार बनानेवाला कारीगर। ग्रस्त्रघळा†-वि० [सं० प्रस्त + घातक] ग्रस्त चलानेवाला।

अस्त्रचिकित्सा—संज्ञा स्त्री० [सं०]० (१) वैद्यक शास्त्र का वह श्रंश जिसमें चीड़ फाड़ का विधान है। (२) चीर फाड़ करना। अस्त्रप्रयोग। जर्राही। इसके आठ भेद हैं। (क) छेदन — नश्तर लगाना। (स) भेदन — फाड़ना। (ग) लेखन — खरी- चना। (घ) क्थन = सूई की नोंक से छेद करना। (च) मेषर्ण = धोना । साफ करना । (छ) श्राहरर्ण = काट कर श्रलग करना। (ज) विश्रावण = फस्त खोलना। (भ) सीना = सीना या टाँका लगाना।

**ग्रस्त्रवेद**—संज्ञा पु० [सं०] वह शास्त्र जिसमें श्रस्त बनाने श्रीर प्रयोग करने का विधान हो । धनुर्वेद ।

ग्रस्त्रशाला-संज्ञा स्त्री ० [सं०] वह स्थान जहां श्रस्त शस्त्र रक्से जाँय । श्रस्तागार । सिलह्खाना ।

**ग्रस्त्रागार**—संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ श्रस्त शस्त्र इकट्टे रक्खे जांय । श्रस्रशाला ।

ग्रस्त्री—संज्ञा पुं० [ सं० त्रक्षित् ] [ स्त्री० त्रक्षिणी ] श्रस्त्रधारी मनुष्य । हथियारबंद श्रादमी ।

ग्रस्थल\*-संज्ञा पुं० दे० ''स्थल''।

ग्रस्थाई\*-वि॰ दे॰ ''स्थायी''।

ग्रस्थान\*-संज्ञा पुं० दे० ''स्थान''।

ग्रस्थि-संज्ञा स्त्रो० [सं०] हड्डी ।

म्रस्थिकुंड-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणों के श्रनुसार एक नरक विशेष जिसमें हिड्डियां भरी हुई हैं। ब्रह्म-वैवर्त्त के ब्रानुसार वे पुरुष इस नरक में पड़ते हैं जो गया में विष्णु पद पर पिंडदान नहीं करते।

ग्रस्थिति-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] चंचलता । डांवांडोलपन ।

ग्रस्थिर-वि॰ [सं॰] (१) जो स्थिर न हो । चंचल । चलायमान । डांवांडोल । (२) बेटोर ठिकाने का । जिसका कुछ ठीक न हो।

\* (३) दे० "स्थिर" ।

ग्रिष्यिसंचय-संज्ञा पुं० [ सं० ] भस्मांत वा अंत्येष्टि संस्कार के अनं-तर की एक किया वा संस्कार विशेष जिसमें जलने से बची हुई हड्डियाँ एकत्र की जाती हैं।

ग्रस्थूल-वि॰ [सं॰ ] (१) जो स्थूज न हो। सूक्ष्म। \* (२) दे**० ''स्थूल''**।

ग्रस्नान\*-संज्ञा पुं० दे० "स्नान"।

म्रस्निग्धदारुक-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का देवदार। देव-दार की जात का एक पेड़ ।

ग्रस्पताल-संज्ञा पुं० [ श्रं० हास्पिटल ] श्रोषधालय । चिकित्सालय । द्वाखाना ।

**ब्रास्प्रदय**—वि० [ सं० ] (१) जो छूने योग्य न हो । (२) नीच जाति का। श्रंद्यज जाति का।

ग्रस्पृह्-वि॰ [सं॰ ] निःस्पृह । निर्लोभ । जिसमें खालच न हो । ग्रस्फुट-वि॰ [सं॰] (१) जो स्पष्ट न हो। जो साफ न हो। (२)। गृढ़। जटिल।

प्रकार के क्लेशों में से एक। दक दृष्टा श्रीर दर्शन शक्ति की एक मानना वा पुरुष (श्रात्मा) श्रीर बुद्धि में श्रभेद मानना। (२) श्रहंकार । सांख्य में इसकी मीह श्रीर वेदांत में हृदय-ग्रंथि कहते हैं।

**ग्रास्त्र**—संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कोना। (२) रुधिर। (३) जला। (४) र्थास् ।

ग्रस्तप-संज्ञा पुं० [स०] (१) राचस। (२) मूल नचत्र। वि० रक्त पीनेवाला।

ग्रस्नपा—संज्ञा स्त्री० [ म० ] (१) जलीका । जींक (२) डाइन । दोना करनेवाली।

**ग्रस्नफला**—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] सलाई का पेड़ ।

**ग्रसाज क**—संज्ञा स्त्री० [ स० ] रवेत तुलसी।

ग्रस्ल-वि॰ दे॰ 'श्रसल''।

ग्रस्की-वि॰ दे॰ ''ग्रसली''।

ग्रम्बप्न-संज्ञा पुं० [सं० ] देवता ।

ग्रस्वस्थ-वि॰ [सं॰ ] रागी । बीमार । श्रनमना ।

**ग्रस्वादुकंटक**—संज्ञा पुं० [ सं० ] गोखरू।

ग्रस्वाभाविक-वि० [सं०] (१) जो स्वाभाविक न हो। प्रकृति-विरुद्ध । (२) कृत्रिम । वनावटी ।

ग्रस्वामिविकय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दूसरे के पदार्थ की उसकी श्राज्ञा के बिना बेच लेना। ख़यानत। (२) निचिप्त। दूसरे की चीज , जबरदस्ती छीन कर वा कहीं पड़ी पाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बेच डालना।

ग्रस्वास्थ्य-संज्ञा पुं० [सं०] वीमारी । रोग ।

ग्रस्वीकार-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रस्वीकृत] स्वीकार का उलटा। इनकार। नामंजुरी। नाहीं।

क्रि० प्र०-करना।

**अस्त्रीकृत**—वि० [सं०] अस्त्रीकार किया हुआ। नामंजूर किया हुआ। नामंज्र।

ग्रस्सी-वि॰ [ सं० ऋगीति, पा० ऋसीति ] सत्तर श्रीर दश की संख्या। देस का श्रद्युना।

ग्रहं-सर्व० [सं०] मैं।

संज्ञा पुं० [सं०] अहंकार। अभिमान। ड०-(क) तुलसी सुखद शांति की सागर । संतन गाया कीन उजागर । तामें तनमन रहै समोई। श्रहं श्रगिनि नहिं दाहै कोई।--- तुलसी। (ख) सुरन हेतु हरि मत्स्य रूप धारधो। सदाही भक्त संकट निवारयो।......ज्यों महाराज या जलिय तें पार किया भव जलिध हुँ पार करी स्वामी। श्रहं मम मत हमें सदा जागी रहति मोह मद क्रोध युत मंद कामी।---सूर। (२) संगीत का एक भेद जिसमें सब शुद्ध स्वरीं तथा कोमल गाधार का व्यवहार होता है।

ग्रस्मिता-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) योगशास्त्र के श्रनुसार पाँच । ग्रहंकार-संज्ञा पुं॰ [सं॰] [वि॰ अहंकारी] (१) श्रमिमान।

गर्व। धमंड। (२) वेदांत के अनुसार श्रंतःकरण का एक मेद जिसका विषय गर्व वा श्रहंकार है। "मैं हूँ" वा "मैं कहता हूँ" इस प्रकार की भावना। (३) सांख्यशास्त्र के अनुसार महत्तत्त्व से उरपन्न एक द्रव्य। यह महत्तत्त्व का विकार है श्रोर इसकी सात्विक श्रवस्था से पांच ज्ञानेंद्रि यों, पांच कर्मेंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति होती है श्रोर तामस श्रवस्था से पंच तन्मात्राश्रों की उत्पत्ति होती है, जिनसे क्रमशः श्राकाश, वायु, तेज, जल श्रोर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सांख्य में इसकी प्रकृतिविकृति कहते हैं। यह एक श्रंतःकरण द्रव्य है। (४) श्रंतःकरण की एक वृत्ति। इसे योगशास्त्र में श्रस्मिता कहते हैं। (४) मैं श्रोर मेरा का भाव। ममत्व।

ग्रहंकारी-वि॰ [सं॰ अहंकारिन्] [स्त्री॰ अहंकारियां] श्रहंकार करनेवाला । घर्मछी । गर्वी ।

**ग्रहंकृति**—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] श्रहंकार ।

ग्रहंता-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रहंकार। घमंड। गर्ध।

श्रहंवाद—संज्ञा पुं० [सं०] डींग मारना। शेख़ी हांकना। उ०—श्रहं-वाद मैं तैं नहीं दुष्ट संग नहिं कोइ । दुख ते दुख नहिं जपजे सुख ते सुख नहिं होइ।—तुबसी।

ग्रह—संज्ञा पुं० [सं० त्रहन्] (१) दिन । (२) विष्णु । (३) सूर्य्य । (४) दिन का श्रभिमानी देवता ।

याै o — श्रहपैति = सूर्ये । श्रहमुंख = उपःकाल । श्रहहैं: = दिन दिन।

श्रव्य ः [ सं॰ श्रहह ] एक श्रव्यय संबोधन । श्राश्चर्य, खेद श्रीर क्वोश श्रादि में इसका प्रयोग होता है । उ॰—श्रह ! तुमने बड़ी मूर्खता की ।

ग्रहक \*-संज्ञा पुं० [स० ईहा] इच्छा। श्राकांचा । जाजसा। ड०---श्रहक मोर बरषा ऋतु देखहुँ। गुरू चीन्हि के योग बिसेषहुँ।---जायसी।

श्रहकाम—संज्ञा पुं० [ श्र०, हुक्म का बहु० ] (१) नियम । कायदा । (२) हुक्म । श्राज्ञाएँ ।

ग्रहटाना \*-कि॰ श्र॰ [िहं॰ श्राहट] (१) श्राहट लगना। पता चलना। ड॰---रहत नयन के कोरवा, चितवनि छाय। चलत नपग पैजनियाँ मग श्रहटाय।---रिहमन। (२) श्राहट लगाना। टोह लेना। पता चलाना।

कि॰ श्र॰ [सं॰ श्राहत] दुखना। दर्द करना। ड॰—(क)
तिनक किरिकटी के परे पल पल में श्रहटाय। क्यों सोवैं
सुख नींद हम मीत बसै जब श्राय। रसनिधि—। (ख) सुनी
दूत बानी महामानी खानजादें जबें, हियें श्रहटानी हैं रिसानी
देह ता समै।—सुदन।

ग्रहद्—संज्ञा पुं० [ घ० ] (१) प्रतिज्ञा । वादा । एक्रार ।

कि० प्र७—करना = प्रतिज्ञा करना |—टूटना = प्रतिज्ञा भंग

होना ।—तोड़ना = प्रतिज्ञा भंग करना । वादा पूरा न करना । (२) संकल्प । इरादा । (३) समय । काल । राजत्वकाल उ०—श्रकवर के श्रहद में प्रजा बड़ी सुखी थी ।

या ० — श्रहदनामा । श्रहदशिकन । श्रहदशिकनी । श्रहद हुकूमत । श्रहद वो पैमान ।

ग्रहददार—संज्ञा पुं० [फा०] मुसलमानी राज्य के समय एक श्रफ़-सर जिसे राज्य की श्रोर से कर का ठीका दिया जाता था। उसको इस काम के लिये दो वा तीन रुपया सैकड़ा बंधेज मिलता था श्रीर राज्य में वह सब कर का देनदार ठहरता था। एक प्रकार का ठेकेदार।

ग्रह्दनामा—संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) एक्रारनामा । वह लेख वा पत्र जिसके द्वारा दे। वा दे। से श्रधिक मनुष्य किसी विषय में कुछ इक्रार वा प्रतिज्ञा करें । प्रतिज्ञापत्र । (२) सुलहनामा । संधिपत्र ।

ग्रह्दी—वि० पुं० [ प्र० ] (१) श्रालसी । श्रासकती । (२) वह जो कुछ काम न करें । श्रकर्मण्य । निट्छू । महर । संज्ञा पुं० [ प्र० ] श्रकबर के समय के एक प्रकार के सिपाही जिनसे बड़ी श्रावश्यकता के समय काम जिया जाता था, शेप दिन वे बैठे खाते थे । इसी से 'श्रह्दी' शब्द श्राज-सियों के जिये चल गया । ये लोग कभी उन ज्मींदारों से मालगुज़ारी वसूल करने के जिये भी भेजे थे जो देने में श्रानाकानी करते थे । ये लोग श्रड़ कर बैठ जाते थे श्रीर बिना जिए नहीं उठते थे ।

ग्रहदीख़ाना—संज्ञा पुं० [फा०] श्रहदियों के रहने का स्थान। ग्रहदे हुक्मत—संज्ञा पुं० [फा०] शासनकाल। राज्य। ग्रहन्-संज्ञा पुं० [सं०] दिन। ग्रा०—श्रहनिश्च =दिन रात।

ग्रह्न् पुष्प—संज्ञा पुं० [सं०] दुपहरिया का फूल । गुल-दुपहरिया । ग्रह्मक्र—वि [ त्र० ] (१) जड़ । बेवकूफ् । (२) मूर्ख । नासमक्त । ग्रह्महमिका—संज्ञा श्ली० [ सं० ] लागडाँट । पहिले हम तब दूसरा । हमाहमी । चढ़ा-ऊपरी ।

ग्रहमिति \*-संज्ञा स्त्रां० दे० "श्रहम्मति"।

ग्रहमेव—संज्ञा पुं० [सं०] श्रहंकार । गर्व । घमंड । उ०—उद्तित होत शिवराज के, मुदित भए द्विज देव । कलियुग हरधो मिक्यो सकल, म्लेच्छन को श्रहमेव ।—भूपण ।

ग्रहमाति-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रहंकार । (२) श्रविद्या।

ग्रहरन—तंज्ञा स्त्री० [सं० म्रा + धरण = रखना ] निहाई । उ०— कविरा केवल राम की तू मित छाड़े ग्रेगट । घन श्रहरन बिच लोह ज्यों घनी सहै सिर चोट ।—कबीर ।

ग्रहरना—िकि स० [सं० श्राहरणम् = निकालना ] (१) खकड़ी की छील कर सुढील करना। (२) डीलना।

ग्रहरनिक्र—संशा स्त्री० दे० ''श्रहरन''।

अहरा—संज्ञा पुं० [ सं० श्राहरण = इकहा करना ] (१) कंडे का ढेर जो जलाने के लिये इकट्ठा किया जाय। (२) वह श्राग जो इस प्रकार इकट्ठा किए हुए कंडों से तैयार की जाय।(३) वह स्थान जहाँ लोग ठहरें। (४) प्याऊ। पैशाला।

ग्रहरी—संज्ञा स्त्री० [सं० श्राहरण = इकट्टा होना] (१) वह स्थान जहाँ पर लोग पानी पियें। प्याज । (२) एक गड़हा वा हैज़ जो ऊएँ के किनारे जानवरों के पानी पीने के लिये बना रहता है। चरही। (३) है।ज़ जिसमें पानी किसी काम के लिये भरा जाय।

अहरोग्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दिनों का समूह। (२) ज्योतिप कल्प के आदि से किसी इष्ट वा नियत काल तक का समय। अहिनिश-कि० वि० [सं०] (१) रातदिन। (२) सदा। नित्य। अहरुकार-संज्ञा पुं० [फा] (१) कर्मचारी। (२) कारिंदा।

ग्रहलनाः - कि अ [ सं ग्राहलनम् ] हिलना । कांपना । दहलना । उ॰—पहल पहल तन रुद्द ज्यों भांपे । ग्रहल श्रहल श्रहिकों हिय कांपे ।—जायसी ।

श्रहलमद—संज्ञा पुं० [फ़ा०] श्रदालत का वह कर्मचारी जो मुक़-हमों की मिसिलों को दज़ रिजस्टर करता श्रोर रखता है, श्रदालत के हुक्म के श्रनुसार हुक्मनामा जारी करता है, तथा किसी मुक़्हमें का फ़ैसला होने पर उसकी मिसिलों के। तर्तीव देकर मुहाफ़िज़ख़ाने में दाख़िल करता है।

ग्रहला निसंज्ञा पुं० दे० "श्रहिला"।

ग्रहलाद-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्राह्माद''।

ग्रहलादी-वि॰ दे॰ "श्राह्णादी"।

श्चाह्ट्या-वि॰ [ सं॰' क्रुजो (धरती) जोती न जासके। संज्ञा स्त्री॰ गौरं ं प्रैस्टिष की पत्नी।

ग्रह्वान\*—संज्ञा पुंजें ्रिं० श्राह्वान ] बुलाना । श्रावाहन । उ०— कियो श्रापने श्रयन पयाना । राति सरस्वति किय श्रह-वाना ।—रघुराज ।

श्रह्माल-संज्ञा पुं० [ अ० हाल का बहुवचन ] (१) समाचार । वृत्तांत । (२) दशा । श्रवस्था ।

श्रहसान\*—संज्ञा पुं० [ २० ] (१) किसी के साथ नेकी करना। सल्का भलाई। उपकार। (२) कृपा। श्रनुग्रह। निहोरा। उ०—बहुधन ले श्रहसान के, पारा देत सराहि। बेद बधू हँस भेद सीँ, रही नाह मुख चाहि।—बिहारी। (३) कृतज्ञता।

श्रहह-श्रव्यः [संः ] इस शब्द का प्रयोग श्राक्षार्य्य, खेद, क्रेश श्रीर शोक सूचित करने के लिये होता है। उ०--श्रहह! तात दारुण हठ ठानी।--तुलसी।

ग्रहा-श्रव्य० [ सं० श्रहह ] इसका प्रयोग प्रसन्नता श्रीर प्रशंसा की सूचना के लिये होता है। उ०—श्रहा ! यह कैसा सुंदर फूल है।

**ग्रहाता**—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) घेरा । हाता । (२) प्राकार । चार-दीवारी ।

अहान\*—संज्ञा पुं० [सं० आहान] पुकार। शोर। चिछाहट। उ०—भई श्रहान पदुमवित चली। छृत्तिस कुलि भइ गोहन चली।—जायसी।

ग्रहार \*-संज्ञा पुं० दे० "ग्राहार"।

अहारना अप्ति । अहरणम् = खाना ] (१) खाना । भन्नण् करना । उ०—तो हमरे आश्रम पगु धारौ । निज हचि के फल विपुल श्रहारौ ।—रधुराज । (२) चपकाना । लेई लगा कर लसना । (३) कपड़े में माड़ी देना । (४) दे० "श्रहरना ।" अहारी-वि० दे० "श्राहारी" ।

ग्रहार्थ्य-वि॰ [सं॰] (१) जो धन वा घूँस के लोभ में न श्रासके। (२) जो हरण न किया जा सके। जो चुराया न जा सकता हो। या॰—श्रहार्थ्य शोभा।

ग्रहाहा |-ग्रव्य० [ सं० ग्रहह ] हर्ष-सूचक श्रव्यय।

ग्रहिंसक —वि० [सं०] जो हिंसान करे। जो किसी को दुःख न दे। जो किसी का वात न करे। जिससे किसी को पीड़ा न पहुँचे।

ग्रहिंसा—रंशा स्री० [सं०] (१) साधारण अम्मों में से एक। किसी को दुःख न देना। (२) येागशास्त्रानुसार पांच प्रकार के यमें में पहिला। मन, वाणी श्रीर कर्म से किसी प्रकार किसी काल में किसी प्राणी को दुःख वा पीड़ा न पहुँ चाना। (३) बाद शास्त्रानुसार त्रस श्रीर स्थावर को दुःख न देना। (४) जैन शास्त्रानुसार प्रमाद से भी त्रस श्रीर स्थावर को किसी काल में किसी प्रकार की हानि न पहुँ चाना। (४) धर्म शास्त्रानुसार शास्त्र की विधि के विरुद्ध किसी प्राणी की हिंसा न करना।

ग्रहिंस्न-वि० [सं०] श्रहिंसक। जो हिंसा न करे।

ग्रहि—संज्ञा पुं० [सं०] (१) साँप। (२) राहु। (३) बृत्रासुर।
(४) खल। वंचक। (४) रलेषा नचत्र। (६) पृथिवी। (७)
सूर्य्य। (८) पथिक। (६) सीसा। (१०) मात्रिक गण में
टगण प्रथात द्धः मात्राओं के समूह का छठां मेद जिसमें
क्रम से 'ISSI' लघु गुरु गुरु लघु मात्राएँ होती हैं, जैसे—
दयासिंघु। (११) इक्कीस अचरों के वृत्त का एक भेद जिसमें
पहिले द्धः भगण और ग्रंत में मगण होता है (भ भ भ भ
भ भ भ), जैसे—भोर समय हिर गेंद जो खेलत संग सखा
यमुना तीरा। गेद गिरो यमुना दह में भटि कूदि परे धिर के
धीरा। ग्वाल पुकार करी तब नन्द यशोमित रोवत ही धाए।
दाज रहे समुकाय इतै श्रहिनाथि उतै दह तें श्राए।

ग्रहिका-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] सेमल का वृत्त । ग्रहिक्षेत्र-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) द्विण पांचाल की राजधानी। (२) दिवण पांचाल । यह देश कंपिल से चंबल तक था। श्रहिच्छत्र। इसे श्रज्ञ<sup>°</sup>न ने द्रुपद से जीत कर द्रोग्ण के। गुरु-दिचणा में दिया था।

ग्राहिगगा—पंज्ञा पुं० [सं०] पाँच मात्राश्चों के गण-रुगण-का सातवाँ भेद जिसमें एक गुरु श्रीर तीन लघु होते हैं (ऽ॥।)। जैसे—पापहर।

ग्राहिच्छन्न—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दिन्न पांचाल । यह देश श्रुक्त ने द्रुपद से जीत कर द्रोण के। गुरुदिन्या में दिया था। (२) दिन्नण पांचाल की राजधानी। (३) मेटासींगी।

ग्रहिजिन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) इंद्र । (२) कृष्ण ।

ग्रहिजिह्वा-संज्ञा स्त्री० [सं०] नागफनी।

ग्रहिटा—संज्ञा पुं० [देय०] वह व्यक्ति जो जमीदार की श्रोर से उस श्रसामी की फ़सल की काटने से रोकने के लिये बैठाया जाय जिसने लगान वा देना न दिया हो। सहना।

ग्राहित-वि॰ [सं॰] (१) शत्रु । वैरी । विरोधी । (२) हानि-कारक । श्रनुपकारी ।

संज्ञा पुं० बुराई । श्रकल्याग ।

ग्रहिनाह \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रहिनाय, प्रा० श्रहिनाह ] शेषनाग । इ०---प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू । सकहि न बरनि गिरा श्रहिनाहू ।---तुलसी ।

ग्राहिफेन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सर्प के मुँह की लार वा फेन। (२) अफीम।

ग्रहिबेल \*-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रहिबली, प्रा० श्रहिबेली ] नाग-बेलि । पान । उ०--कनक कलित श्रहिबेलि बढ़ाई । लखि नहिं परै सपरन सहाई ।--नुजसी ।

ग्रहिमाली-पंजा पुं० [सं०] सर्प की माला धारण करनेवाले शिव। ग्रहिमात-संज्ञा पुं० [सं० श्रहि = गिति + मत् = युक्त ] चाक में वह गढ़ा जिसके बल चाक को कील पर रखते हैं।

ग्रहिमेध-संज्ञा पुं० [सं०] सप<sup>°</sup>यज्ञ ।

ग्रहिर् †-संज्ञा पुं० दे० ''श्रहीर''।

ग्रहिबु झ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ग्यारह रुद्धों में से एक। (२) उत्तरा-भाद-पद नचन्न, क्योंकि इसके देवता श्रहि-बुध हैं।

ग्रहिलता—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] नागवल्ली । पान ।

ग्राहिला ं-संज्ञा पुं० [सं० श्रामिप्लव, प्रा० श्राहिलो, हिं० हील, चहला = कीचड़ ] (१) पानी की बाढ़ । बृङ्ग । (२) गड़बड़ । दंगा ।

ग्रहिवर—संज्ञा पुं० [सं०] दोहे का दक भेद जिसमें ४ गुरु श्रीर ३८ लघु होते हैं, जैसे—कनक वरण तन मृदुल श्रति कुसुम सरिस दरसात। लॉल हरि दगरस झकि रहे बिसराई सब बात।

ग्रहिचाली-संज्ञा स्त्रो [सं०] पान । नागवछी । ग्रहिचाल-संज्ञा पुं० [सं० अभिवाद, प्रा० अहिवाद ] [वि० अहिवातिन, श्रहिवाती ] साभाग्य । सोहाग । उ०—(क) दीन श्रसीस सबै मिल तुम माथे नित छात । राज करो चितउरगढ़ राखा पिय श्रहिवात ।—जायसी । (ख) श्रचल होउ श्रहिवात तुम्हारा । जब लिंग गंग जसुन जल धारा ।—तुलसी ।

ग्रहिवातिन-वि॰ स्त्री॰ [हिं॰ श्रहिवात ] सेोभाग्यवती । सोहागिन ।

म्राहिवाती-वि॰ स्त्री॰ [हिं० ऋहिवात ] सें।भाग्यवती । सेंाहागिन । सधवा ।

ग्राहिइतना—संज्ञा स्त्री० [सं०] बच्चों का एक रोग जिसमें उसकी पानी सा दस्त श्राता है, गुदा से सदा मल बहा करता है, गुदा लाल रहती है, धोने पोछने से खुजली उठती हैं श्रीर फोड़े निकलते हैं।

त्र्राहिसाच \*-संज्ञा पुं० [सं० प्राह्मावक ] सांप का बचा। पेाश्रा। सँपोत्ता।

, ब्राहीनगु—संज्ञा पुं० [सं०] एक सूर्य्य वंशी राजा जो देवानीक का पुत्र था।

ग्रहीनवादी-वि० [सं०] जो निरुत्तर न हुन्ना हो । जो वाद में न हारा हो ।

ग्रहीर—संज्ञा पुं० [सं० अभार] [स्त्री० अर्धारन] एक जाति जिसका काम गाय मैंस रखना श्रीर दूध बेचना है। ग्वाखा। ग्राहीरी—संज्ञा पुं० [सं०] एक राग जिसमें सब कोमल स्वर लगते हैं। ग्राहीरा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सांपों का राजा। शेषनाग। (२) शेष के श्रवतार लक्ष्मणा श्रीर बल्राम श्रादि।

अहुटना अ—िकि० श्र० [सं० इठ। हिं० इच्ना ] हटना । दूर होना । श्रवण होना । उ०—(क) बिरह भरधो घर अँगन कौने १ दिन दिन बाढ़त जात सखी री ज्यों के ख़ित के डारे सोने । तब वह दुख दीना जब बाँधे, ताक ्री फल जानि । निज कृत चूक समुक्ति मन ही मन वें कि ग्रेग्स मानि । हम श्रवला श्रति दीन हीन मित तुमही हैं। विधि योग । सूर-वदन देखत ही श्रद्धेया शरीर को रोग ।—सूर । (ख) दुहुं देखि दपटत, हयन कपटत जाइ लपटत धाइ । फिरि फेरि श्रहुटत, चलत चुहटत दुहुँ पुहटत श्राइ ।—सूदन ।

ग्रहुटाना \*- कि॰ स॰ [सं॰ इट। हिं॰ इटाना] हटाना। दूर करना। श्रलग करना। भगाना। ड॰--उमंडि कितेकनु चोट चलाइं। भुसिंडिनि मारि दए श्रहुटाइ।--सूदन।

अहुठ — वि० [सं० अध्युष्ठ, अड्ढुड्ढ, अर्द्ध मा० अड्ढुड्ढ ] साढ़े तीन। तीन श्रीर श्राघा। उ०—(क) श्रहुठ हाथ तन सरवर हिया कवँल तेहि माँह। नयनहिँ जानहुँ नीश्ररे, कर पहुँ -चत श्रवगाह। — जायसी। (ख) भीतर तें बाहर लें। श्रावत। घर श्रांगन श्रति चलत सुगम भयो देहरी में श्रॅंटकावत। श्रहुठ पैर बसुघा सब कीन्ही धाम श्रवधि बिरमावत। — सूर। (ग) जब मोहन कर गही मथानी। कबहुँक श्रहुठ परग करि बसुधा कबहुँक देहरि उलाँधि न जानी। — सूर। अडुत-संज्ञा पुं० [सं०] जप । ब्रह्मयज्ञ । वेद-पाठ । यह मनुस्मृति के श्रनुसार पाँच यज्ञों में से हैं ।

अह्रठन—संज्ञा पुं० [सं० स्थूण ] ज़मीन में गाड़ा हुम्रा काठ का कुंदा जिस पर रखकर किसान लोग गंड़ासे से चारा काटते हैं। ठीहा।

ग्रहे—संज्ञा पुं० [देय०] एक पेड़ जिसकी भूरी लकड़ी मकानें में लगती है तथा हल श्रीर गाड़ी श्रादि बनाने के काम में श्राती है।

श्रव्य० [सं० हे ]दे० ''हे''।

ग्रहेतु—वि॰ [सं॰] (१) बिना कारण का। बिना सबब का। निमित्त रहित। (२) व्यर्थ। फ़जूल। संज्ञा पुं॰ एक काव्यालंकार जिसमें कारणों के इकट्टे रहने पर भी कार्य्य का न होना दिखलाया जाय। उ॰—है संख्या हू रागयुत दिवसहु सन्मुख नित्त। होत समागम तदिप नहिं बिधि गति श्रहो बिचित्र।

ग्रहेतुक-वि॰ दे॰ 'श्रहेतु"।

ग्रहेर-संज्ञा पुं० [सं० त्राखेट] [वि० त्रहेरी] (१) शिकार।
मृगया । (२) वह जंतु जिसका शिकार खेला जाय।
ग्रहेरी-संज्ञा पुं० [हिं० त्रहेर] शिकारी श्रादमी। श्राखेटक। उ०—

चित्रकूट मनु श्रचल श्रहेरी । चुकइन घात मार मुठभेरी । —-नुलसी ।

वि॰ शिकारी । शिकार खेलनेवाला । व्याधा ।

ग्रहो-श्रव्यः [संः ] एक श्रव्यय जिसका प्रयोग कभी संबोधन की तरह श्रोर कभी करुणा, खेद, प्रशंसा, हर्ष श्रोर विस्मय सूचित करने के लिये होता है। उ॰—(क) जाहु नहीं, श्रहो जाहु चले हिरे जात चले दिनहीं बिन बागे। (संबोधन)—केशव। (ख) श्रहो। कैसे दुःख का समय है। (करुणा, खेद) (ग) श्रहो! धन्य तव जनम मुनीसा। (प्रशंसा)— तुलसी। (घ) श्रहो माग्य! श्राप श्राप तो। दूनो दूनो बाढ़त सुपूनो की निसा में, श्रहो श्रानँद श्रन्प रूप काहू बज बाल के।। (हर्ष)—पद्माकर।

अहोरात्र—संज्ञा पुं० [सं०] दिनरात । दिन श्रीर रात्रि का मान । अहोरा बहोरा—संज्ञा पुं० [सं० श्रद्धः = दिन + । ई० बहुरना ] एक विवाह की रीति जिसमें दुलहिन ससुराल में जाकर उसी दिन श्रपने पिता के घर लैट जाती है । हेराफेरी ।

कि॰ वि॰ बार बार। लैाट लैाट कर। ड॰—शरद चँद महँ खंजन जोरी। फिरि फिरि लरहिँ श्रहोर बहोरी।— जायसी।

आ

ग्रा-हिंदी वर्णमाला का दूसरा श्रवर जो 'श्र' का दीर्घ रूप है। ग्राँ-श्रव्य० [श्रतु०] (१) विस्मय-सूचक शब्द। उ०-श्रां, क्या कहा ? फिर तो कहो। (२) बालक के रोने के शब्द का

ग्रांक-संज्ञा पुं० [सं० अङ्क] (१) ग्रंक । चिह्न । निशान । (२) संख्या का चिह्न। श्रदद। उ०-(क) जनक मुदित मन टूटत पिनाक के ।...... तुलसी महीस देखे, दिन रजनीस जैसे, सूने परे सून से मना मिटाए र्श्वाक के।—नुलसी। (ख) कहत सबै बिंदी दिए, श्रांक दसगुना होत। तिय लिलार बिंदी दिए, अगनित बढ़त उदोत ।--बिहारी । (३) श्रवर । हरफ् । उ०---(क) छतौ नेह कागद हिये, भई लखाय न र्टाक । बिरह तचे उघरयो सु श्रब, सेंहुड़ के सो श्रांक।—बिहारी। (ख) गुगा पे अपार साधु, कहें श्रांक चारि ही में श्रर्थ विस्तारि कविराज टकसार है।—प्रिया। (४) बात । गढ़ी हुई बात । दुढ़ निश्चय । निश्चित सिद्धांत । ड॰—(क) जाउँ राम पहिं श्रायसु देहू । एकहि र्श्नांक मोर हित पहू ।--- तुलसी । (ख) एकहिं श्रांक इहइ मन माहीं । प्रात काल चलिहरुँ प्रभु पाहीं ।—तुलसी। (१) ग्रंश । हिस्सा । उ०--नाहिनै नाथ श्रवलंब मोहिँ श्रान की। करम मन बचन प्रन सत्य, करुनानिधे, एक गति

राम भवदीय पद त्रान की। काम संकल्प उर निरिख बहु बासनिह आस निहं एक हू आँक निर्वान की।—तुलसी। (६) किसी मनुष्य के नाम पर प्रसिद्ध वंश। उ०— ने बड़े कुलीन हैं, वे अमुक के आँक के हैं। (७) अँकवार। गाद। उ०—पीछे ते गहि लाँक री, गही आँकरी फेरि। श्टं० सत०। (८) छकड़े वा बैलगाड़ी की बिछियों के नीचे दिया हुआ लकड़ी का मज़बूत ढांचा जिसमें पहिए की धुरी डाली जाती है। (१) अंक। नौ मात्रा के छंदों की संज्ञा।

अर्थंकड़ा—संज्ञा पुं० [सं० म्रङ्क, हिं० ऑक — डा़ (प्रत्य०)] (१) श्रॅंक। श्रद्द। संख्या का चिह्न। (२) पेंच। (३) चै। पायों की एक बीमारी।

† संज्ञा पुं० [ सं० त्राक = मदार ] मदार । त्राक ।

आँकन †-संज्ञा पुं० [ अ = नहीं + कण = दाना ] ज्वार की बाल की खुंखुडी जिसमें से दाना निकाल लिया गया हो ।

ग्राँकना—िकिः सः [संः ग्रङ्कत ] (१) चिह्नित करना । निशान लगाना । दागना । उ॰—िखिन खिन जीउ सँडासन श्राँका । श्री नित डोम छुत्रावहिं बांका ।—जायसी । (२) कृतना । श्रँदाज़ा करना । तख़मीना करना । मूल्य लगाना । (३) श्रनुमान करना । उहराना । निश्चित करना । उ॰—श्राम को कहित श्रमिली है, श्रमिली की श्राम, श्राकही श्रनारन की श्रांकिबो करति है।—पद्माकर।

त्र्यांकर—वि॰ [सं॰ आकर = खान, जो गहरी होती है ] (१) महरा।
'स्याह' वा 'सेव' का उत्तटा।

विशेष—जोताई दो तरह की होती है एक श्रांकर श्रर्थात् ख़ूब गहरी (श्रुँवाय) श्रीर दूसरी स्याह वा सेव।

(२) बहुत श्रधिक। उ०—मोह मद मात्यो रात्यो कुमित कुनारि सों विसारि वेद लोक लाज श्राकरो श्रचेतु है।—तुलसी। वि० सं० श्रक्य नहाँगा।

ग्राँकलः \*-संज्ञा पुं० [सं० त्रङ्क, हिं० त्रॉक = दाग] दागा हुन्ना साँड ।--डिं०।

ग्रांकडा-संज्ञा पुं० दे० "श्रॅंकुड़ा"।

ग्रांकुस \* ं-संज्ञा पुं० दे० "श्रंकुरा"।

त्रांकू—एंज्ञा पुं० [सं० श्रङ्क, हिं० श्रॉक + ऊ (प्रत्य०)] श्रांकने वा कृतनेवाला । तख़मीना करनेवाला ।

ग्रांख-संज्ञा स्त्री० [सं० त्रीचा, प्रा० त्राविख, पं० त्रॅंबख ] देखने की इंद्रिय। वह इंद्रिय जिससे प्राणियों को रूप श्रर्थात् वर्ण, विस्तार तथा त्राकार का ज्ञान होता है। मनुष्य के शरीर में यह एक ऐसी इंद्रिय है जिस पर श्रालोक के द्वारा पदार्थी का बिंब खिँच जाता है। जो जीव श्रारोह-नियमानुसार श्रधिक उन्नत हैं उनकी श्राँखों की बनावट श्रधिक पेचीली श्रीर .जटिल होती है, पर चुद्र जीवों में इनकी बनावट बहुत सादी कहीं कहीं तो एक बिंदी के रूप में होती है, उन्पूर रक्षा के लिये पलक श्रीर बरीनी इत्यादि का बखेड़ा नहीं होता। बहुत चुड़ जीवों में चचुरि दिय की जगह वा संख्या नियत नहीं होती है। शरीर के किसी स्थान में एक, दो चार, छः बि दियाँ सी होती हैं जिनसे प्रकाश का बोध होता है। मकड़ियों की श्राठ श्रांखें प्रसिद्ध हैं। रीढवाले जीवों की श्रांखें खोपड़े के नीचे गड़हों में बड़ी रचा के साथ बैठाई रहती हैं श्रीर उन पर पलक श्रीर बरीनी श्रादि का श्रावरण रहता है । वैज्ञानिकों का कथन है कि सभ्य जातियाँ वर्ण भेद श्रधिक कर सकती हैं श्रीर पुराने लीग रंगों में इतने भेद नहीं कर सकते थे। श्रांख बाहर से लंबाई लिए हुए गोल तथा दोनों किनारें। पर नुकीली दिखाई पड़ती है। सामने जो सफ़ेद काँच की सी किही दिखाई पड़ती है उसके पीछे एक श्रीर मिछी है जिसके बीचा बीच एक छेद है। इसके भीतर उसीसे लगा हुआ एक उन्नतोदर कांच के सद्श पदार्थ है जो कि नेत्र द्वारा ज्ञान का मुख्य कारण है, क्योंकि इसी के द्वारा प्रकाश भीतर जाकर रेटिना पर के ज्ञान-तंतुओं पर कंप वा प्रभाव डालता है।

पर्या०—तोचन । नयन । नेत्र । ईच्छा । श्रचि । टक् । दृष्टि । श्रवक । विज्ञोचन । वीच्छा । प्रेच्छा । चचु । योा०—उनीदी श्रांख = नींद से भरी श्रांख । वह श्रांख जिसमें नींद श्राने के सक्तामा दिखाई पड़ते हैं। । कंजी श्रांख -- नीली श्रोर भूरी श्रोख । विल्ली की सी श्रोख । कटीली श्रांख -- घायल करनेवाली श्रांख । माहित करनेवाली श्रांख । गिलाफी श्रांख = पोटा से टकी हुई श्रांख जैसी कनूतर की । चंचल श्रांख = योवन के उमंग के कारण स्थिर न रहनेवाली श्रांख । चर्चांक श्रांख = चंचल श्रांख । चियाँ सी श्रांख = बहुत होटी श्रांख । चोर श्रांख = चंचल श्रांख । वियाँ सी श्रांख = बहुत होटी श्रांख । चोर श्रांख = (१) वह श्रांख जिसमें सुरमा वा काजल मालूम न हो । (२) वह श्रांख जो लोगों पर इस तरह पड़े कि मालूम न हो । धँसी श्रांख = मीतर की श्रेगर धुसी हुई श्रांख । मतवाली श्रांख -- यह श्रांख जिससे माय टपकता हो । रसीली श्रांख, शरबती श्रांख -- गुलावी श्रांख ।

मुहा०—श्रांख = (१) ध्यान । लक्ष । उ०—उनकी श्रांख बुराई ही पर रहती हैं। (२) विचार । विवेक । परव । शिनार्त । उ०—(क) उसकी श्रांख नहीं है वह क्या सीदा लेगा । (ख) राजा को श्रांख नहीं कान होता है। (३) कुपारि । प्रेंग श्रांत को श्रांख नहीं कान होता है। (३) कुपारि । प्रेंग श्रंत । शील । उ०—श्रंव तुम्हारी वह श्रांख नहीं रही । (४) संतित । संतान । लड़का नाला । उ०—(क) सोगिन मर गई श्रांख छोड़ गई। (ख) एक श्रांख फूटती है तो दूसरी पर हाथ रखते हैं, श्रंथांन् जब एक बड़का मर जाता है तब दूसरे को देख कर धीरज धरते हैं श्रोर उसकी रक्षा करते हैं। (ग) मेरे लिये तो दोनों श्रांख बराबर है।

श्रांख श्राना = श्रांख में लाली, पीड़ा श्रीर स्जन होना । श्रांख उठना = श्रांख श्राना । श्रांख में लाली श्रीर पीड़ा होना । श्रांख उठाना = (१) ताकना । देखना । सामने नजर करना । उ०—श्रांख उठाई तो चारों श्रोर मेदान देख पड़ा । (२) बुरी नजर देखना। बुरा बर्ताव करना। हानि पहुँ चाने की चेष्टा करना। उ०—हमारे रहते तुम्हारी श्रोर कोई श्रांख उठा सकता है ?

श्रांख उठाकर न देखना = (१) ध्यान न देना। तिरस्कार करना। उ०—(क) मैं उनके पास घंटों बैठा रहा पर उन्होंने श्रांख उठा कर भी न देखा। (ख) ऐसी चीज़ों को तो हम श्रांख उठा कर भी नहीं देखते। (२) सामने न ताकना। खजा वा संकीच से बराबर दृष्टि न करना। उ०—वह खड़का तो श्रांख ही जपर नहीं उठाता हम समसावें क्या।

श्रांख उत्तर जाना = (१) पुतली का ऊपर चढ़ जाना । श्रांख पयराना । (यह मरने के समय होता है।) उ० श्रांखें उत्तर गईंश्व क्या श्राशा है १ (२) घमंड से नज़र बदल जाना । श्रीममान होना । उ० इतने ही धन में तुम्हारी श्रांखें उत्तर गई हैं।

श्रांख ऊँची न होना = लजा से बराबर ताकने का साम्रस

न होना। खजा से दृष्टि नीची रहना। उ०—उस दिन से फिर उसकी श्रांख हमारे सामने ऊँची न हुई।

श्रांख अपर न उठाना = (१) लजा वा भय से नज़र अपर की स्रोर न होना । दृष्टि नीची रहना ।

श्रांख श्रोट पहाड़ श्रोट = जब श्रांख के सामने नहीं तब क्या दूर क्या नज़दीक ।

श्रांख कडुश्राना = श्रिधिक ताकने वा जागने से एक प्रकार की पीडा होना |

श्राँख का श्रंधा गाँउ का पूरा = मूर्ल धनवान। श्रनाड़ी माल-दार। वह धनी जिसे कुछ विचार वा परखन हो। उ०—(क) हे भगवान् भेजो कोई श्रांख का श्रंधा गाँठ का पूरा। (ख) कोई श्रांख का श्रंधा होगा वही यह सड़ा कपड़ा लेगा।

श्रांख का कांटा होना = (१) खटकना । पीड़ा देना । (२) कंटक होना । वाधक होना । रात्रु होना । उ०—उसी के मारे तो हमारी कुछ चलने नहीं पाती वही तो हमारी श्रांख का कांटा हो रहा है ।

श्रांख का काजल चुराना = गहरी चेारी करना । बड़ी सफ़ाई के साथ चेारी करना ।

श्रांख जाना = श्रांख फूटना | उ०—उसकी श्रांख शीतला में जाती रही ।

श्रांख का जाला = श्रांख की पुतली पर एक सफ़ेद भित्ली जिसके कारणा धुंध दिखाई देता है।

श्रांख का डेला = श्रांख का बहा । श्रांख का वह उभड़ा हुश्रा सफ़ेद भाग जिस पर पुतली रहती है ।

श्रांख का तारा = (१) श्रांख का तिख । कनीनिका । (२) बहुत प्यारा व्यक्ति । (३) संतिति ।

श्रांख का तिल = श्रांख की पुतली के बीचो बीच छोटा गोल तिल के बराबर काला धब्बा जिसमें सामने की वस्तु का प्रति-विंब दिखाई पड़ता है। वह यथार्थ में एक छेद है जिससे श्रांख के सबसे पिछले परदे का काला रंग दिखाई पड़ता है। श्रांख का तारा। कनीनिका।

श्रांख का तेल निकालना = श्रांखे। के। कष्ट देना। ऐसा महीन काम करना जिसमें श्रांखें। पर बहुत ,जेार पड़े, जैसे सीना, पिराना, सिखना, पढ़ना श्रादि ।

श्रांख कान खुला रहना = सचेत रहना | सावधान रहना | होशियार रहना |

श्रांख का परदा = श्रांखं के भीतर की मिछी जिससे है। कर प्रकाश जाता है ।

श्रांख का परदा उठना = ज्ञान-चत्तु का खुलना । श्रज्ञान का वा भ्रम का दूर होना । चेत होना । उ०—उसकी श्रांख का परदा उठ गया है श्रव वह ऐसी बातों पर विश्वास न करेगा ।

श्रांख का पानी ढल जाना = लज्जा छूट जाना । लाज रामें का जाता रहना । उ॰—जिसकी श्रांखों का पानी ढल गया है वह चाहे जो कर डाले । र्श्वाख का पानी भरना = दे॰ "त्र्यांख का पानी ढलना"। र्श्वाख की किरकिरी = त्र्यांख का कांटा | चत्तुशूल | खटकने वाली वस्तु वा व्यक्ति ।

श्रांखों की टंढक = श्रत्यंत प्यारा व्यक्ति वा वस्तु ।

श्रांख की पुतली = (१) श्रांख के मीतर कार्निया श्रीर होंस के बीच की रंगीन भूरी मिर्छा का वह माग जो सफ़ेदी पर की गोख काट से होकर दिखाई पड़ता है। इसी के बीच वह तिख वा कृष्णतारा दिखलाई पड़ता है जिसमें सामने की वस्तु का प्रतिबिंब मलकता है। इसमें मनुष्य का प्रतिबिंब एक छे।टी पुतली के समान दिखाई पड़ता है, इससे इसे पुतली कहते हैं। (२) प्रिय व्यक्ति। प्यारा मनुष्य। उ०—वह हमारी श्रांख की पुतली है उसे हम पास से न जाने देंगे।

श्रांख की पुतली फिरना = श्रांख की पुतली का चढ़ जाना | पुतली का स्थान बदलना। श्रांख का पथराना। (यह मरने का पूर्व जच्या है।)

श्रांख की बदी भें। के श्रागे = किसी के देाप के। उसके इष्ट मित्र वा भाई धु के सामने ही कहना।

र्थाखों की सुइयां निकालना = किसी काम के कठिन श्रीर ऋधिक भाग के ऋन्य व्यक्ति द्वारा पूरा है। जाने पर उसके शेप, श्रव्य श्रीर सरल भाग के। पूरा कर के सारा फल लेने का उद्योग करना। उ०-इतने दिनों तक तो मर मर कर हमने इसको इतना दुरुस्त किया श्रब तुम श्राए हो श्रांखों की सुइयाँ निकालने। ( इस मुहाविरे पर एक कहानी है । एक राज-कन्या का विवाह वन में एक मृतक से हुआ जिसके सारे शरीर में सुइयाँ चुभी हुई थीं। राजकन्या नित्य बैठ कर उन सुइयों को निकाला करती थी। उसकी एक लैं। भी साथ थी जो यह देखा करती थी। एक दिन राजकन्या कहीं बाहर गई। लैंडि ने देखा कि मृतक के सारे शरीर की सूइयाँ निकल चुकी हैं केवल श्रांखों की बाकी हैं। उसने श्रांखों की सहयाँ निकाल डालीं श्रीर वह मृतक जी उठा । उस लैंडि ने श्रपने की उसकी विवाहिता बतलाया श्रीर जब वह राजकन्या श्राई तब उसे श्रपनी लैं।ड़ी कहा । बहुत दिनें। तक वह लैंडिं। इस प्रकार रानी बन कर रही पर पीछे से सब बाते खुल गईं श्रीर राजकन्या के दिन फिरे।)

श्राँखों के श्रागे श्रेंधेरा छाना = मित्तप्क पर श्राघात लगने वा कमज़ोरी से नज़र के सामने थे।ड़ी देर के लिये कुछ, न दिखाई देना | बेहे।शी होना | मूच्छी श्राना |

श्रांखों के श्रागे श्रांधेरा होना = संसार सूना दिखाई देना | विपत्ति वा दुःख के समय घार नैराश्य होना | उ० — खड़के के मरते ही उनकी श्रांखों के श्रागे श्रांधेरा हो गया ।

श्रांखों के श्रागे चिनगारी छूटना = श्रांखों का तिलमिलाना । तिलमिली लगना । मस्तिष्क पर श्राघात पहुँचने से चकाचैं।ध सा लगना । र्श्वांखों के श्रागे नाचना = दे॰ "श्रांखों में नाचना"। श्रांखों के श्रागे पलकों की बुराई = िक्सी के इष्ट मित्र के श्रागे ही उसकी निंदा करना। ड॰—नहीं जानते थे कि श्रांखों के श्रागे पलकों की बुराई कर रहे हैं सब बाते खुल जांबगी।

श्रांखों के श्रागे फिरना = दे० "श्रांखों में फिरना" । श्रांखों के श्रागे रखना = श्रांखो के सामने रखना । श्रांखों के कोए = श्रांखों के डेले ।

र्थ्यां को डोरे = आँखो के सफ़ेद डेखो पर खास रँग की बहुत बारीक नसें।

**श्रांखों के तारे छूटना** = दे॰ "श्रांखों के श्रागे चिनगारी छूटना"।

श्रांखों सामने नाचना = दे॰ ''श्रांखों में नाचना ।'' श्रांखों के सामने रखना = निकट रखना । पास से जाने न देना । ड०—हम तो खड़कों को श्रांखों के सामने ही रखना चाहते हैं।

श्रांखों के सामने होना = सम्मुख होना | श्रांग श्राना | श्रांखों को रो बैठना = श्रांखों को खे। देना | श्रंधे होना | इ०—यदि यही रोना धोना रहा तो श्रांखों को रो बैठेगी । (खि०)

श्रांख खटकना = श्रांख टीसना । श्रांख किरिकराना । ड०--कुमकुम मारो गुलाल, नंद जू के कृष्यालाल, जाय कहूँ गी कंसराज से श्रांख खटक मोरी भई है लाल ।—होली

श्राँख खुलना = (१) पलक खुलना । परस्पर मिली वा चिपकी हुई पलकों का श्रलग हो जाना उ०—(क) बच्चे की श्राँखें थे। डालो तो खुल जाँय । (ल) बिछी के बच्चों ने श्रमी श्राँखें नहीं लोलीं। (२) नीद टूटना । उ०—तुम्हारी श्राहट पाते ही मेरी श्रांख खुल गईं। (३) चेत होना । जान होना । भ्रम का दूर होना । उ०—पश्चिमीय शिला से भारत-चासियों की श्रांखें खुल गईं। (४) चित्त स्वस्थ होना । ताज़गी श्राना । होश हवास दुरुस होना । तवीयत ठिकाने श्राना । उ०—इस शरवत के पीते ही .श्रांखें खुल गईं।

श्रांख खुलवाना = (१) श्रांख बनवाना। (२) मुसलमानें के विवाह की एक रीति जिसमें दुलहा दुलहिन के बीच एक दर्पण रक्खा जाता है श्रोर वे उसमें एक दूसरे का मुँह देखते हैं।

श्रांख खोलना = (१) पलक उठाना । ताकना । (२) श्रांख बनाना । श्रांख का जाला वा माडा निकालना । श्रांख को दुस्त करना । उ०—उस डाक्टर ने यहाँ बहुत से श्रंधों की श्रांखें खोलीं । (३) चेताना । सावधान करना । ज्ञान का संचार करना । वास्तविक बोध करना । उ०—उस महात्मा ने श्रपने सदुपदेश से हमारी श्रांखें खोला दीं । (४) ज्ञान का श्रनुभव करना । वाकिक होना । सावधान होना । उ०—माइ बंधु श्रो

कुटुंब कबेला, भूठे मिश्र गिनावे। श्रांख खोल जब देख बावरे ! सब सपना कर पाये।—कबीर। (४) सुध में हाना। रवस्थ होना। उ०—चार दिन पर श्राज बच्चे ने श्रांख खोली है।

श्रांख गड़ना = (१) श्रांख किरिकरान।। श्रांख दुग्यन।। उ०— हमारी श्रांखें कई दिनें। से गड़ रही हैं, श्रावेंगी क्या १ (२) श्रांख घँसना। श्रांख बैठना। उ०—उसकी गड़ी गड़ी श्रांखें देख कर तुम उसे पहिचान लेना। (३) दृष्टि जमना। टकटकी वँघना। उ०—(क) किस चीज़ पर तुम्हारी श्रांखें इतनी देर से गड़ी हुई हैं १ (ख) उसकी श्रांख तो लिखने में गड़ो हुई हैं उसे इघर उघर की क्या ख़बर। (४) वड़ी चाह होना। प्रांति की उत्कट इच्छा होना। उ०—जिस वस्तु पर तुम्हारी श्रांख गड़ती हैं उसे तुम लिए बिना नहीं छोड़ने।

श्रांख गड़ाना = (१) टकटकी यीधना। स्तब्ध दृष्टि से ताकना। (२) नज़र रखना। चाहना। प्राप्ति की इन्छा करना। उ०— श्रव तुम इस पर श्रांख गड़ाए हो काहे की बचेगी ?

श्रांखें घुलना = चार श्रांखें होना । एत्य घूरा घूरी होना । दृष्टि से दृष्टि मिलना । उ० — घंटों से खूब श्रांखें घुल रही हैं । श्रांखें घढ़ना = नशे नींद वा सिर की पीड़ा से पलकों का तन जाना श्रीर नियमित रूप से न गिरना । श्रांखें का लाल श्रीर प्रफुळित होना । उ० — देखते नहीं इसकी श्रांखें घढ़ी हुई हैं श्रीर सीधी बात मुँह से नहीं निकलती ।

श्रांख चमकाना = श्रांखों से तरह तरह के इशारे करना। श्रांख की पुतली इधर उधर धुमाना। श्रांख मटकाना।

अर्थल चरने जाना = दृष्टि का जाता रहना। उ०--- तुम्हारी अर्थल क्या चरने गई थी जो सामने से जीज़ डठ गई।

श्रांखें चार करना, चार श्रांखें करना = देखा देखी करना। सामने श्राना। उ०--जिस दिन से मैंने खरी खरी सुनाई वे सुम से चार श्रांखें नहीं करते।

आँखें चार होना, चार आँखें होना = (१) देखा देखी होता | सामना होना | एक दूसरे का दर्शन होना | उ०— चाः आँखें होते ही वे एक दूसरे पर मरने लगे । (२) विद्या का होना | उ०—हम तो अपढ़ हैं पर तुम्हें तो चार आँखें हैं, तुम ऐसी भूख क्यों करते हो ।

श्रांख चीर चीर कर देखना = दे॰ "श्रांख फाड़ फाड़ कर देखना"।

श्रांख चुराना = (१) नज़र बचाना। कतराना। सामने न होना। उ० जिस दिन से वह रुपया ले गया है श्रांख चुराता फिरता है। (२) लण्डा से बरावर न ताकना। दृष्टि नीज़नी करना। (३) रुखाई करना। ध्यान न देना। उ०— श्रादेश वे बड़े श्रादमी हो गए हैं श्रपने पुराने मित्रों से श्रांख चुराते हैं। श्राँख चुरा कर कुछ करना = छिप कर कोई काम करना। श्रांख चूकना = नज़र चूकना | दृष्टि हुट जाना | श्रांश च्यांच चूकी की माल यारों का।

श्रांख छत से लगना = (१) श्रांख ऊपर की चढ़ना । श्रांख टँगना । श्रांख स्तब्ध होना । श्रांख का एक दम खुली रहना । (यह मरने के पूर्व की श्रवस्था है।) (२) टकटकी बँधना । श्रांख छिपाना = (१) नज़र बचाना। कतराना। टाल मटूल करना । (२) लज्जा से बराबर न ताकना। दृष्टि नीची करना। (३) रुखाई करना । बेमुरीश्राती करना। ध्यान न देना।

श्रांख जमना = नज्र ठहरना । दृष्टि का स्थिर रहना। उ०— पहिया इतनी जलदी जलदी वूमता है कि उस पर श्रांख नहीं जमती ।

श्रांख भएकना = (१) श्रांख बंद होना। पलक गिरना। (२) नींद श्राना। भएकी लगना। उ०—श्रांख भएकी ही थी कि तुमने जगा दिया।

श्रांख भपकाना = श्रांख मारना | इशारा करना । श्रांख भेपना = दृष्टि नीची होना | लज्जा मालूम होना | उ०—सामने श्राते श्रांख भेंपती है ।

श्रांख टॅंगना = (१) श्रांख ऊपर के। चढ़ जाना। श्रांख की पुतिकी का स्तब्ध होना। श्रांख का एक दम खुकी रहना। (यह मरने का पूर्व खन्न ए हैं) (२) टकटकी बँधना। उ॰—
तुम्हारे श्रासरे में हमारी श्रांखें टॅंगी रह गई 'पर तुम न श्राए।
श्रांख टेढ़ी करना = (१) भैं। टेढ़ी करना। रोष दिखाना।

(२) श्रांखें बदलना। रुखाई करना। बेमुरोश्रती करना।

र्श्वांखें ठंढ़ी होना = तृप्ति होना | संतोष होना | मन भरना | इच्छा पूरी होना | उ०—श्रव तो उसने मार खाई तुम्हारी श्रांखें ठंढी हुई ?

श्रांखें डबडबाना = (१) कि॰ श्र॰ श्रांखों में श्रांस् भर श्राना । श्रांखों में श्रांस् श्राना । ड॰—यह सुनते ही उसकी श्रांखें डबडबा श्राईं। (२) कि॰ स॰ श्रांख में श्रांस् लाना। श्रांस् भरना। ड॰—वह श्रांखें डबडबा कर बोला। श्रांख डालना = (१) दृष्टि डालना। देखना। (२)

ध्यान देना । चाह करना । इच्छा करना । उ०---भले लोग पराई वस्तु पर श्राँख नहीं डालते ।

श्राँखें ढकर ढकर करना = प सकों की गति ठीक न रहना। श्रांखें का तिलिमिलाना। उ०—इतने दिनें के उपवास से उसकी श्राँखें ढकर ढकर कर रही हैं।

श्रांख तरसना = देखने के लिये श्राकुल है।ना । दर्शन के लिये श्रांखें तरस गईं।

श्रांखें तरेरना = क्रोध से श्रांखें निकाल कर देखना। क्रोध की दृष्टि से देखना। ड॰—सुनि लिख्निन विहँसे बहुरि, नयन तरेरे राम।—नुलसी।

र्श्वां तले न लाना = कुछ न सममना । तुच्छ सममना । उच्छ सममना । उच्च सम

श्रांख दबाना = (१) पलक सिकोड़ना । श्रांख मचकाना । ड॰—(क) वह ज़रा श्रांख दबा कर ताकता है । (ख) तब प्रभु ने श्राग की श्रोर श्रांख दबाय सैन की, वह तुरंत बुक्त गई।

श्रांख दिखाना = क्रोध से श्रांखें निकाल कर देखना। क्रोध की दृष्टि से देखना। क्रोप जताना। उ०—(क) बादिहं सुद्र द्विजन्ह सन हम तुमते कछु घाटि। जानइ ब्रह्म सो विप्र वर श्रांखि दिखाविहें डॉटि।—तुलसी। (ख) सुनि सरोष भूगुनायक श्राये। बहुत भांति तिन श्रांखि दिखाये।—तुलसी। (ग) तुलसी रघुवर सेवकिह खल डाटत मन माखि। बाजराज के बालकिह लवा दिखावत श्रांखि—तुलसी।

श्रांख दीदे से डरना = दे० "श्रांख नाक से डरना' । श्रांखें दुखना = श्रांखों में पीड़ा होना।

श्रांखों देखते = (१) श्रांखों के सामने। देखते हुए। जान बूक्ष कर। उ॰—(क) श्रांखों देखते तो हम ऐसा श्रन्याय नहीं होने देंगे।(ख) श्रांखों देखते मक्खी नहीं निगली जाती। (२) देखते देखते। योड़े ही दिनों में। उ॰—श्रांखों देखते इतना बड़ा घर बिगड़ गया।

श्रांखों देखा = वि॰ श्रांखों से देखा हुआ । श्रापना देखा । उ॰—(क) जल में उपजे जल में रहे । श्रांखों देखा खुसरो कहे ।—(पहेली, काजल।) (ख) यह तो हमारी श्रांखों देखी बात है।

श्रांखं दें हाना = नज़र दें।डाना | डीट पसारना | चोरां श्रोर दिष्टि फेरना | इधर उधर देखना | ड०—मेंने इधर उधर बहुत श्रांख दें।डाई पर कहीं कुछ न देख पड़ा।

श्रांख न उठाना = (१) नज़र न उठाना । सामने न देखना । बराबर न ताकना । (२) खण्जा से दृष्टि नीची किए रहना । (३) किसी काम में बराबर लगे रहना । उ०—वह सबेरे से जो सीने बैठी तो दिन भर श्रांख न उठाई ।

श्रांख न खोखना = (१) श्रांख बंद रखना । (२) सुस्त पड़ा रहना । बेसुध रहना । गाफिल रहना । उ०—श्राज चार दिन हुए बच्चे ने श्रांख नहीं खोखी ।

बादल का आँख न खोलना = बादल का घिरा रहना। आकाश का बादलों से ढका रहना।

मेह का श्रांख न खोलना = पानी का न यमना । वर्षा का न रकना।

श्रांख न टहर्ना = चमक वा द्रुतगित के कारण दृष्टि न जमना । उ॰—(क) वह ऐसा भड़कीला कपड़ा है कि श्रांख नहीं उहरती । (ख) पहिया इतनी तेज़ी से घूमता था कि उस पर ग्रांख नहीं उहरती थी।

श्रांख न पसीजना = श्रांख में श्रांसू न श्राना।

श्रांख नाक से डरना। = ईश्वर से डरना जो पापियों की श्रंधा श्रीर नकटा कर देता है। पाप से डरना जिससे श्रांख जाती रहती है। उ०—भाइ मुक्त दीन से न डर तो श्रपनी श्रांख नाक स्त तो डर।

श्रांख निकालना = (१) श्रांख दिखाना । क्रोध की दृष्टि से देखना । उ०-इम पर क्या श्रांख निकालते हो, जिसने तुम्हें कुछ कहा हो उसके पास जाग्रो । (२) श्रांख के ढेले का छुरी से काट कर श्रलग कर देना । श्रांख फीड़ना । उ०-उस दृष्ट सरदार ने शाह श्रालम की श्रांखें निकाल लीं।

श्रांख नीची करना = (१) दृष्टि नीची करना। सामने न ताकना। उ०---वह श्रांख नीची किए चला जा रहा था। (२) लज्जा वा संकोच से बराबर नजर न करना। दृष्टि न मिलाना। उ०----कच तक श्रांखें नीची किए रहोगो, जो पूछते हैं उसका उत्तर हो।

श्रांख नीची होना = सिर नीचां होना | लज्जा उत्पन्न होना | श्रप्रतिष्ठा होना | उ०—कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे इस श्रादमी के सामने श्रांख नीची हो ।

श्चांखें नीली पीली करना = बहुत क्रोध करना । तेवर बदलना । त्रांख दिखलाना ।

र्ध्याख पटपटा जाना = र्ह्यांख फूट जाना | (स्त्रियाँ गाली देने में ग्राधिक बोलती हैं।)

श्रांख पट्टम होना = श्रांख फूट जाना |

श्रांख पड़ना = (१) दृष्टि पड़ना । नज़र पड़ना । उ०— संयोग से हमारी श्रांख उस पर पड़ गई, नहीं तो वह बिलकुल पास श्रा जाता । (२) ध्यान जाना । कृपादृष्टि होना । उ०—ग्रीबों पर किसी की श्रांख नहीं पड़ती । (३) चाह की दृष्टि होना । पाने को इच्छा होना । उ०—उसकी इस किताब पर बार श्रांख पड़ रही हैं । (४) कुदृष्टि पड़ना । ध्यान जाना । उ०—जिस वस्तु पर तुम्हारी श्रांख पड़े भला बह रह जाय ?

श्रांख पथराना = पलक का नियमित क्रम से न गिरना श्रीर पुतली की गित का मारा जाना । नेत्रस्तब्ध होना । ( यह मरने का पूर्व लच्चगा है ।) उ०—(क) श्रव उनकी श्रांखें पथरा गई हैं श्रीर बोली भी बंद हो गई है। (ख) तुम्हारी राह देखते देखते श्रांखें पथरा गईं।

अभैंखों पर श्राइए वा बैठिए = श्रादर के साथ श्राइए। सादर पश्रारिए। (जब कोई बहुत प्यारा वा बड़ा श्राता है वा श्राने के लिये कहता है तब लोग उसे ऐसा कहते हैं।)

. श्राँखौँ पर ठिकरी रख खेना = (१) जान बूम कर श्रनजान

वनना । (२) रुखाई करना । बेमुरोश्र्यती करना । शील न करना । (३) गुर्पा न मानना । उपकार न मानना । कृतभता करना । (४) लज्जा को देना । निर्क्ज होना । बेह्या होना ।

श्रांखों पर पट्टी बांधना = (१) दोनों श्रांग्यें के ऊपर से कपड़ा लेजाकर सिर के पीछे बांधना जिससे कुछ दिग्लाई न पड़े। श्रांखों को दकना। (२) श्रांख बंद करना। ध्यान न देना। उ० — तुमने खूब श्रांखों पर पट्टी बांध ली है कि श्रपना भला बुरा नहीं सुभता है।

श्राँखों पर परदा पड़ना = (१) श्रज्ञान का श्रंथकार छाना । प्रमाद होना । भ्रम होना । उ०—तुम्हारी श्राँखों पर तो परदा पड़ा है सच्ची बात क्यों मन में धँसेगी । (२) विचार का जाता रहना । विवेक का दूर होना । उ०—क्रोध के समय मनुष्य की श्राँखों पर परदा पड़ जाता है । (३) कमज़ोरी से श्राँखों के सामने श्रँधेरा छाना । उ०—भूख प्यास के मारे हमारी श्रांखों पर परदा पड़ गया है ।

श्रांखों पर पलकों का बोम नहीं होता = (१) श्रपनी चीज़ का रखना भारी नहीं माळूम होता। (२) श्रपने कुटुंबियों के। खिलाना पिलाना नहीं खलता। (३) काम की चीज़ महुँगी नहीं माळूम होती।

र्थाखों पर बिठाना = बहुत श्रादर सत्कार करना । श्राव भगत । प्रीतिपूर्व क व्यवहार करना । उ०—वह हमारे घर तो श्रावें हम उन्हें श्रांखों पर बिठावें गे ।

श्रांखों पर रखना = (१) बहुत प्रिय करके रखना । बहुत श्राराम से रखना । उ॰ — श्राप निश्चिंत रहिए मैं उन्हें श्रपनी श्रांखों पर रक्खूँगा ।

श्रांख पसारना वा फैलाना = दूर तकÆष्टि बढ़ा कर देखना। नज र दै।डाना।

श्रांखें फटना = (१) चाट या पीड़ा से यह माल्प्रम पड़ना कि श्रांखें फटना पड़ती हैं। उ०—सिर के दर्द से श्रांखें फटी पड़ती हैं। \*(२) श्रांखें बढ़ना । श्रांखों की फांक का फैलाना। उ०—दौरत थोरे ही में थिकए, थहरे पग, आवत जांघ सटी सी। होत घरी घरी छीन खरी किट, श्रोर है पास सुवास श्रटी सी।...हे रघुनाथ! बिलोकिब को तुन्हें श्राई न खेलन सोच परी सी। में निहं जानित हाल कहा यह काहे ते जाति है श्रांखि फटीसी। —रघुनाथ।

श्रांख फड़कना = श्रांख की पलक का बार बार हिलना । वायु के संचार से श्रांख की पलक का बार बार फड़फड़ाना । (दाहिनी या बाई श्रांख के फड़कने से लोग भविष्य श्रुभ श्रश्चभ का श्रनुमान करते हैं।)

श्रांख फाड़ फाड़ कर देखना = ख़ूव श्रांख खाल कर देखना । उल्लक्ता से देखना । उ०—उधर क्या है जो श्रांख फाड़ फाड़ कर देख रहे हो ।

श्राँखें फिर जाना = (१) नज़र बदल जाना । पहिले की सी कृपा वा स्नेह-दृष्टि न रहना । बेमुराश्रती श्रा जाना । ड०—जब से वे हम लोगों के बीच से गए तब से तो उनकी श्रांखें ही फिर गईं । (२) चित्त में विरोध उत्पन्न हो जाना । मन में बुराई श्राना । चित्त में प्रतिकृत्सता श्राना । ड०—उसकी श्रांखें फिर गई हैं, वह बुराई करने से नहीं चूकेगा ।

र्श्वांख फूटना = (१) र्थांख का जाता रहना। र्थांख की ज्योति का नष्ट होना। उ०—नुम्हारी क्या श्रांखें फूटी हैं जो सामने की वस्तु नहीं दिखाई देती। (श्रांख एक बहुत प्यारी वस्तु है इसी से खियाँ प्रायः इस प्रकार की शपथ खाती हैं कि "मेरी श्रांखें फूट जांय यदि मैंने ऐसा कहा हो"। ) (२) बुरा लगना। कुढ़न होना। उ०—(क) उसको देखने से हमारी श्रांखें फूटती हैं। (ख) किसी को सुखी देख कर नुम्हारी श्रांखें क्यों फूटती हैं।

श्रांख फेरना = (१) निगाह फेरना। नज़र बदलना। पहिले की सी कृपा वा स्नेह-दृष्टि न रखना। मित्रता ते। इना। (२) विरुद्ध होना। वाम होना। प्रतिकृता होना।

श्रांख फैलाना = दृष्टि फैलाना | दीठ पसारना | दूर तक देखना | नजर दै।डाना |

श्रांख फोड़ना = (१) श्रांखों को नष्ट करना। श्रांखों की ज्योति का नारा करना। (२) कोई ऐसा काम करना जिसमें श्रांख पर जोर पड़े। कोई ऐसा काम करना जिसमें देर तक दृष्टि गड़ानी पड़े, जैसे लिखना, पढ़ना, सीना, पिराना। ड०—(क) घंटों बैठ कर श्रांखें फोड़ी हैं तब इतना सीया गया है। (ख) घंटों चूल्हे के श्रागे बैठ कर श्रांखें फोड़ी हैं तब रसोई बनी है।

श्रांख बंद करके कोई काम करना, श्रांख मूँद कर कोई काम करना = (१) बिना पूछे पाछे कोई काम करना । बिना जांच पर ताल किए कोई काम करना । बिना जांच पर ताल किए कोई काम करना । बिना जांच पर कोई काम करना । बिना श्रागा पीछा किए कोई काम करना । उ॰—(क) श्रांख मूँद कर दवा पी जाश्रो । (ख) हम श्रांख बंद करके जितना रुपया वे माँगते गए देते गए। (२) दूसरी बातों की श्रोर ध्यान न देकर श्रपना काम करना । श्रीर बातों की परवाह न करके श्रपना नियत कर्त व्य करना । किसी के कुछ कहने सुनने की परवाह न करके श्रपना काम करना । उ॰—तुम श्रांख मूँद श्रपना काम किए चलो लोगों को बकने दें।।

आँख बंद होना = (१) त्राँख भाषता । पलक गिरना । इ०—कहो तो वह पाँच मिनट तक ताकता रहजाय आँख बंद न करे। (२) मृत्यु होना। मरणा होना। इ०—जिस दिन इनके बाप की आँखें बंद होंगी ये श्रव्न को तरसेंगे।

श्राँख बचा कर कोई काम करना = इस रीति से कोई

काम करना कि दूसरा न देख पावे | छिपा कर केाई काम करना | उ०—अराई भी करते तो ज़रा श्रांख बचाकर | श्रांख बचाना = नज़र बचाना | सामना न करना | कतराना | उ०— रुपया लेने के। तो ले खिया श्रब श्रांख बचाते फिरते हो ।

श्रांख बचे का चाँटा = लड़कों का एक खेल जिसमें यह बाज़ी लगती है कि जिसे श्रासावधान देखे उसे चाँटा लगावे ।

श्राँखें बदल जाना = (१) पहिले की सी कृपादृष्टि वा स्नेह-दृष्टि न रह जाना । पहिले का सा व्यवहार न रह जाना । नज़र बदल जाना । मिज़ाज बदल जाना । बतीव में रुखापन स्थाना । उ॰—(क) श्रव उनकी श्रांखें बदल गई हैं क्यों हम लोगों की कोई बात सुनेंगे । (ख) गौं निकल गई श्रांख बदल गई । (२) श्राकृति पर कोध दिखाई देना । कोध की दृष्टि होना । रिस चढ़ना । उ॰—धोड़े ही में उनकी श्राँखें बदल जाती हैं ।

श्रांख बनवाना = श्रांख का जाला कटवाना । श्रांख का माड़ा निकलवाना । श्रांख की चिकित्सा करना । ड०--- जरा श्रांख बनवा श्राश्रो तो कपड़ा खरीदना ।

श्रांख बराबर करना = (१) श्रांख मिलाना | सामने ताकना | उ०—वह चोर लड़का श्रव मिलाने पर श्रांख बराबर नहीं करता । (२) मुँह पर बात चीत करना | सामने डट कर बात चीत करना | ढिटाई करना | उ०—उसकी क्या हिम्मत है कि वह श्रांख बराबर कर सके।

श्रांख बराबर होना = दृष्टि सामने होना | नज़र से नज़र मिलाना | उ० — जब से उसने वह खोटा काम किया तबसे मिलने पर कभी उसकी श्रांख बराबर नहीं होती।

श्रांख बहाना = श्रांख् बहाना | रोना | उ०—धाय नहीं घर, दाय परी, जुरि श्राई खिलायक श्रांख बहाऊँ । पौरिये श्रावे रतौंधी इते पर ऊँचे। सुनै सो महा दुख पाऊँ ।—केशव । श्रांख बिगड़ना = (१) दृष्टि कम होना | नेत्र की ज्योति घटना । श्रांख में पानी उत्तरना वा जाला इत्यादि पडना । (२)

श्राँख बिछाना = (१) प्रेम से स्वागत करना । उ॰—वे यदि मेरे घर पर उतरें तो मैं अपनी श्राँखें बिछाऊँ। (२) प्रेम-पूर्वक प्रतीक्ता करना । बाट जेाहना । टकटकी बाँध कर राह देखना । उ॰—हम तो कब से श्राँख बिछाए बैठे हैं वे श्रावें तो ।

श्रांख बैठना = श्रांख का भीतर की श्रोर धँस जाना । चीट वा रोग से श्रांख का डेखा गड़ जाना । श्रांख फूटना ।

श्रांख भर श्राना = श्रांख में श्रांस श्राना | श्रांख भर देखना = ख़ूब श्रन्छी तरह देखना | तृप्त होकर देखना । श्रिष्टाकर देखना । इच्छा भर देखना । उ०—(क) गाज परै यहि लाज पे री श्रिंखिया भरि देखन हू नहिं पाई । (ख) तनिक वे यहां श्रा जाते हम उन्हें श्रांख भर देख तो लेते ।

श्रांख भर खाना = श्रांसू भर लाना | श्रांख डबडबना | रेग्वांसा हे। जाना |

श्रांख भें। टेढ़ी करना = श्रांख दिखाना । क्रोध की दृष्टि से देखना । तेवर बदलना । उ॰—हम पर क्या श्रांख भें। टेढ़ी करते हो जिसने तुम्हारी चीज़ ली हो उसके पास जाग्रो।

श्रांख मचकाना = (१) त्रांख खे। खना श्रीर फिर बंद करना । पलकों के। िक कर गिराना । (२) इशारा करना । सैन मारना । ड॰—नुमने श्रांख मचका दी इसीसे वह भड़क गया।

श्रांख । मलना = सेकर उठने पर श्रांखे। कें। जर्ल्। खुलने के लिये हाथ से धीरे धीरे रगड़ना । उ०—इतना दिन चढ़ श्राया तुम श्रभी चारपाई पर बैठे श्रांख मलते हो ।

श्रांख मारना । = (१) इशारा करना । सनकारना । पलक मारना । श्रांख मटकाना । (२) श्रांख से निपंध करना । इशारे से मना करना । उ०—वह तो रूपए दे रहा था पर उन्होंने श्रांख मार दी ।

र्श्यांख मिलना = साम्नात्कार होना । देखादेखी होना । नजर से नजर मिलना ।

श्राँख मिलाना = (१) श्रांख सामने करना । बराबर ताकना । नज़र मिलाना । (२) सामने श्राना । सम्मुख होना । मुँह दिखाना । उ०—श्रब इतनी बेईमानी करके वह हम से क्या श्राँख मिलावेगा ।

र्श्वांख मुँदना = श्रांख बंद होना ।

श्रांख मूँदना = (१) श्रांख बंद करना। पलक गिराना। (२) मरना। उ०—सब कुछ उनके दम तक है, जिस दिन वे श्रांख मूंदेंगे सब जहाँ का तहाँ हो जायगा। (३) ध्यान न देना। उ०—(क) उन्हें जो जी में श्रावे से। करने दो तुम श्रांख मूंद लो। (ख) मूँदहु श्रांख कतहुँ कोउ नाहीं। —तुलसी।

श्राँखों में = दृष्टि में । नज़र में । परल में । श्रनु-मान में । उ॰——(क) हमारी श्राँखों में तो इसका दाम श्रधिक है। (ख) हमारी श्राँखों में यह जँच गई है।

श्रांख में श्रांख डाबना = (१) श्रांख से श्रांख मिलाना। बराबर ताकना। (२) दिठाई से ताकना। व०—बैठा श्रांख में श्रांख डाबता है श्रपना काम नहीं देखता।

श्रांखों में काजल धुलना = काजल का श्रांखों में ख़ूब लगना । श्रांख में खटकना = नज़रों में बुरा लगना । श्रच्छा न लगना । उ॰—उसका रहना हमारी श्रांखों में खटक रहा है । श्रांखों में खून उतरना = क्रोध से श्रांखें लाल होना। रिस चढ़ना।

श्रांख में गड़ना = (१) श्रांख में खटकना । बुरा जगना। (२) मन में बसना। जेंचना। पसंद श्राना। ध्यान पर चढ़ना। उ०—(क) वह वस्तु तो तुम्हारी श्रांख में गड़ी हुई है। (ख) जाहु भले हो, कान्ह, दान श्रेंग श्रेंग को मांगत। हमरो योवन रूप श्रांख इनके गड़ि लागत।—सूर।

(किसी की) श्रांखों में घर करना = (१) श्रांग्ये। में बसना । हृदय में समाना । ध्यान पर चढ़ना । (२) किमी के। में। हृना वा में। हित करना । उ०—पहिली ही भेंद्र में उसने राजा की श्रांखों में घर कर लिया।

श्रांखों में चढ़ना = नज़र में जैनना। पसंद स्त्राना।

र्याखों में चरबी छाना -- (१) धमंड, नेपरवाही, वा श्रमाव-धानी से सामने की चीज़ न दिखाई देना । प्रमाद से किसी वस्तु की खोर ध्यान न जाना। उ०—देखते नहीं वह सामने किताब रक्खी है, खांखों में चरबी छाई है । (२) मदाध होना । गर्थ से किसी की खोर ध्यान न देना। खिममान में चूर होना। उ०—श्राज कल उनकी आंखों में चरबी छाई है क्यों किसी को पहिचानेंगे।

र्श्वाख में चुभना = (१) श्रांख में धंसना। (२) श्रांख में खटकना। नज़रों में बुरा लगना। (३) दृष्टि में जंचना। ध्यान पर चढ़ना। पसंद श्राना। उ० — तुम्हारी घड़ी हमारी श्रांखों में चुभी हुई है हम उसे बिना लिए न छोड़ेंगे।

श्रांखों में चुभना = (१) नजर में खटकना । बुरा क्षगना । (२) श्रांखों में जँचना । पसंद श्राना (३) श्रांखों पर गिहरा प्रभाव डालना । उ०—इसके दुपट्टे का रंग तो श्रांखों में चुभा जाता है ।

श्रांख में चोब श्राना = चेाट श्रादि लगने से श्रांख में लज़ाई श्राना ।

श्रांखों में माई पड़ना = त्रांखा का यक जाना । उ०— श्रांखड़ियाँ माई परीं, पंथ निहारि निहारि । जीभड़ियाँ छाला परधो, राम पुकारि पुकारि ।—कबीर ।

श्रांखों में देसू फूलना, श्रांखों में तीसी फूलना, श्रांखों में सरसों फूलना = (१) चोरों श्रीर एक ही रंग दिखाई देना । जो बात जी में समाई हुई है उसी का चारें। श्रीर दिखाई पड़ना । जो बात ध्यान में चढ़ी है चारें। श्रीर वहीं स्भना । (२) नशा होना । तरंग उठना । उ०—भांग पीते ही श्रांखों में सरसों फूलने लगी।

श्रांखों में तकला वा टेकुश्रा चुभाना = श्रांख फोड़ना । (श्रियाँ जब किसी पर बहुत -कुपित होती हैं तब कहती हैं कि "जी चाहता है कि इसकी श्रांखों में टेकुश्रा चुभा कुँ।")

श्रांकों में तरावट श्राना = श्रांकों में ठंढक श्राना । तशीयत ताज़ी होना । श्राँखों में धूल देना, श्राँखों में धूल डालना = सरासर धेाखा देना । अम में डालना । उ०—(क) श्रमी तुम किताब ले गए हो श्रब हमारी श्राँखों में धूल डालते हो । (ल) मैया री । मैं जानति वाको । पीत उढ़िनयाँ जो मेरी ले गई ले श्रानो धिर ताको । हिर की माया कोड न जाने श्रांखि धूरि सी दीनी । लाल डिगिन की सारी ताको पीत उढ़िनयाँ कीनी ।—सूर । (ग) श्रधर-मधु कतक मुई हम राखि । संचित किए रही सरघा सो सकी न सकुचन चालि । शिरा सिह सीत जाइ जमुना तट दीन बचन दिन भालि । पूजि उमापित को बर पायो मन ही मन श्रमिलाखि । सोई श्रमृत श्रब पीवित मुरली सबहिन के सिर नालि । खिए ख्रिँ डाइ निडर सुनि सूरज धेनु धूरि दे श्रांखि ।—सूर

र्श्वां में नाचना = दे॰ "श्रांखों में फिरना"।

श्रांखों में नृन देना = श्रांख फीडना ।

श्रांखों में नून राई = श्रांखें फूटें। (ख्रियां उन लोगों के लिये बोलती हैं जो उनके बच्चों को नज़र लगावें। किसी बच्चे को नज़र लगने का संदेह होने पर वे उसके चारों श्रोर राई नमक घुमाकर श्राग में छोड़ती हैं।)

श्रांखों में पालना = बड़े सुख चैन से पालना । बड़े लाड प्यार से पालन-पेषिया करना । ड०—जो लड़के श्रांखों में पाले गए उनकी श्रव यह दशा हो रही है।

श्रांकों में फिरना = ध्यान पर चढ़ा रहना | स्मृति में बना रहना | उ०--उसकी सूरत मेरी श्रांकों के सामने फिर रही है ।

श्रांख में बसना = ध्यान पर चढ़ना | हृद्य में समाना | किसी वस्तु का इतना प्रिय लगना कि उसका ध्यान चित्त में हर समय बना रहे | उ०—उसकी मूर्ति तुम्हारी श्रांखों में बस गई है ।

श्रांखों में बैठना = (१) नज़र में गड़ना । पसंद श्राना । (२) श्रांखों पर गहरा प्रभाव डालना । श्रांखों में धँसना । (चटकीले रंग के विषय में प्रायः कहते हैं कि "इस कपड़े का रंग तो श्रांखों में बैठा जाता है"।)

द्याँखों में भंग घुटना = श्रांख पर भाँग का खूब नशा छाना । गहागडु नशा होना ।

श्रांखों में रखना = (१) लाड़ प्यार से रखना। प्रेम से रखना। सुख से रखना। उ०—(क) श्राप निश्चिंत रहिए मैं इस लड़के को श्रांखों में रक्खूँगा। (ख) रानी मैं जानी श्रजानी महा पवि पाइन हू ते कठेर हियो है। राजहु काज श्रकाज न. जान्यों कही तिथ को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। श्रांखिन में, सखि! राखिबे जोग इन्हें किमि के बनबास दियो है।—नुलसी। (२) सावधानी से रखना। यल श्रीर रक्षापूर्वक रखना।

हिफ़ाजत से रखना । ड०--मैं इस चीज़ को श्रपनी श्राँखों में रक्खूँगा कहीं इधर उधर न होने पावेगी ।

श्रांखों में रात कटना = किसी कष्ट, चिंता वा व्यय्रता से सारी रात जागते बीतना । रात भर नींद न पडना ।

श्रांखों में रात काटना = िकसी कष्ट, चिंता वा व्यग्रता के कारगा जाग कर रात बिताना | िकसी कष्ट, चिंता वा व्यग्रता के कारगा रात भर जागना | उ०—बच्चे की बीमारी से कल श्रांखों में रात काटी ।

श्राँखों में शील होना = चित्त में कीमलता होना | दिल में मुगैत्र्यत होना | उ०—उसकी श्रांखों में शील नहीं है, जैसे होगा वैसे श्रपना रूपया लेगा ।

श्रांखों में समाना = हृदय में बसना । ध्यान पर चढ़ना । चित्त में स्मरण् बना रहना । ड॰—दमयंती की श्रांखों में तो नख समाए थे, उसने सभा में श्रीर किसी राजा की श्रोर देखा तक नहीं ।

श्रांख मोड़ना = दे० "श्रांख फेरना।" श्रांख रखना = (१) नज़र रखना। चैकिसी करना ड०—देखना इस लड़के पर भी श्रांख रखना कहीं भागने न पाने। (२) चाह रखना। इच्छा रखना। ड०—हम भी उस वस्तु पर श्रांख रखते हैं। (३) श्रासरा रखना। भलाई की श्राशा रखना। ड०—उस कटोर हृदय से कोई क्या श्रांख रक्खे।

श्रांख लगना—(१) नींद लगना। मन्पकी श्राना। सेाना। उ॰—(क) जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाहिँ। श्रांखन श्रांख लगी रहें, श्रांखें लागित नाहिं।— बिहारी। (ख) श्रांख लगती ही थी कि तुमने जगा दिया। (२) प्रीति होना। दिख लगना। उ॰—(क) धार लगें तरवार लगें पर काहू सों काहू की श्रांख लगें ना। (ख) ना खिन टरत टारे, श्रांखि न लगत पल, श्रांखि न लगें री श्यामसुंद्र सलोने से।— देव। (३) टकटकी लगना। दृष्टि जमना। उ॰—(क) हमारी श्रांखें उसी श्रोर तो लगी हैं पर वे कहीं श्राते नहीं दिखाई देते हैं। (ख) पलक श्रांख तोह मारग, लागी दुनहु रहाहिँ। कोड न सँदेसी श्रावहि, तेहिक सँदेस कहाहिँ—जायसी।

श्रांखों लगना = श्रांखों में लगना | ऊपर पड़ना | ऊपर श्राना | शरीर पर बीतना | ड॰—यशोदा तेरो चिरजीवें गोपाल । बेगि बढ़ो बल सहित बृद्ध लट महिर मनोहर बाल । उपि परधो यहि कोख कर्मवश मुँदी सीप ज्यों लाल । या गोकुल के प्राणा जीवन धन बैरिन के उर साल । सूर कितो मन सुख पावत है देखे श्याम तमाल । रूज श्रारति लगों मोरी श्रांखियन रोग दोख जंजाल ।—सूर ।

श्रांख लगाना = (१) टकटकी बाँध कर देखना । (२) प्रीति लगाना । नेह जोड़ना ।

श्रांख खगी = जिससे श्रांख लगी हो । प्रेमिका । सुरैतिन । उदरी ।

श्रांख लड़ना=(१) देखा देखी होना । श्रांख मिलना । श्र्रा ध्री होना । नज़रवाजी होना । (२) प्रेम होना । प्रींति होना । ड०-श्रव तो श्रांखें लड़ गई हैं जो होना होगा सो होगा । श्रांख लड़ाना = श्रांख मिलाना । ध्रूना । नज़रवाजी करना । (लड़कों का यह एक खेल भी है जिसमें वे एक दूसरे को

( लड़कों का यह एक खेल भी है जिसमें वे एक दूसरे के। टकटकी बांध कर ताकते हैं जिसकी पलक गिर जाती है उसकी हार मानी जाती है।)

अर्थंख जलचाना = देखने की प्रवल इच्छा होना । आंख जाज करना = आंख दिखाना। कोध की दृष्टि से देखना। कोध करना।

श्राँखवाला = (१) जिसे श्रांख हो । जो देख सकता हो । ड॰—भाई हम श्रंधे सही तुम तो श्रांखवाले हो देखकर चलो। (२) परखवाला। पहिचानवाला। जानकार। चतुर। ड॰—नुम तो श्रांखवाले हो तुम्हें कोई क्या उगेगा।

श्रांख सामने न करना = (१) सामने न ताकना । नज़र न मिलाना । दृष्टि वरावर न करना । (लज्जा श्रोर भय से प्रायः ऐसा होता है) । उ०—जब से उसने मेरी पुस्तक चुराई कभी श्रांख सामने न की । (२) सामने ताकने वा वाद प्रतिवाद करने का साहस न करना । मुँह पर बात चीत करने की हिम्मत न करना । उ०—भला उसकी मजाल है कि श्रांख सामने कर सके ।

श्रांख सामने न होना = लजा से दृष्टि वरावर न होना। शर्म से नज़र न मिलना। उ०—उस दिन से फिर उसकी श्रांख सामने न हुई।

श्रांखों सुख कलेजे ठंडक = पूरी प्रसन्नता । ऐन ्खुशी । (जब किसी की बात के लोग प्रसन्नतापूर्वक स्त्रीकार करते हैं तब यह वाक्य बोलते हैं।)

श्राँख सेंकना = (१) दर्शन का मुख उठाना । नेत्रानंद खेना । (२) सुंदर रूप देखना । न जारा करना ।

श्रांख से श्रांख मिलाना = (१) सामने ताकना । दृष्टि बराबर करना । (२) नज्र लङ्गाना ।

श्राँखों से उतरना = नृज़रों से गिरना । दृष्टि में नीचा उहरना । उ॰—वह श्रपनी इन्हीं चालों से सब की श्राँखों से उत्तर गया ।

श्राँखों से श्रोमाल होना = नज़र से ग़ायब होना | सामने से दूर होना |

श्राँखों से काम करना = इशारों से काम निकालना । श्राँखों से कोई काम करना = बहुत प्रेम श्रीर भक्ति से कोई काम करना । उ॰—तुम सुक्ते कोई काम बतलाश्रो तो, मैं श्राँखों से करने के लिये तैयार हूं।

अाँखों से गिरना = नज़रों से गिरना । दृष्टि में तुच्छु उहरना । उ०--अपनी इसी चाल से तुम सब की आँखों से गिर गए । श्रांख से भी न देखना = ध्यान भी न देन । गुन्छ सममना । उ०—उससे बात चीत करने की कीन कहे मैं तो उसे श्रांख से भी न देखूँ।

श्रींखों से लगा कर रखना = बहुत थिय करके रम्प्रना। बहुत श्रादर सत्कार से रखना।

र्श्वांसों से लगाना — प्यार करना । चूम लेना । ड०— उसने श्रपनी प्रिया के पत्र को र्श्वांसों से लगा लिया ।

श्रांख होना = (१) परत होना । पहिचान होना । शिनाग्त होना । उ० — तुम्हें कुछ श्रांख भी है कि चीज़ों के दाम ही लगाना जानते हो । (२) नज़र गड़ना । इच्छा होना । चाह होना । उ० — उस तसबीर पर हमारी बहुत दिनों से श्रांख है । (३) ज्ञान होना । विशेक होना । उ० — देखों राम कैसो कहि कैद किये, किये हिये, हुजिये कृपाल हनुमान जू दयाल हो । ताही समय फेलि गए कीटि कीटि किप नये लोंचें तनु खेंचें चीर भयो यों विहाल हो । . . . . भई तब श्रांखें दुख सागर के चाखें, श्रब वही हमें राखें, भावें वारों धन माल हो । — प्रिया।

त्राँख-संज्ञा पुं० [सं० श्रीक्ता, प्रा० श्रीतख, पं० श्रीवख] श्रांख के आकार का छेद वा चिह्न, जैसे--(१) श्रालू के उत्पर के नखकत के समान दाग। (२) ईख की गाँठ पर की ठोंठी जिसमें से पत्तियां निकलती हैं। (३) श्रमकास के उत्पर के चिह्न वा छेद। (४) सुई का छेद।

ग्रॉखड़ीं-संज्ञा पुं० [ हिं० श्रांख ] श्रांख ।

ड॰---आंखड़ियाँ माई परीं, पंथ निहारि निहारि । जीमड़िया छाला परथो, राम पुकारि पुकारि ।----कबीर ।

श्राँखफेता हु टिड्डा—संज्ञा पुं० [सं० श्राक = मदार + हिं० फोड़ना ]
(१) हरे रंग का एक कीड़ा वा फितांगा जो प्रायः मदार के
पौधे पर रहता है श्रीर उसकी पत्तियां खाता है | होता तो
है यह उँगली ही के बराबर पर इसकी मूँ छें बड़ी लंबी
होती हैं। (२) कृतन्न। बेमुरोश्रत। ईपांलु।

आंखिमचौछी, आंखिमीचिछी—संज्ञा श्रीं [हैं श्रॉख + मीचना] लड़कें का एक खेल जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़कें की श्रांख मूँद कर बैठता है। इस बीच में श्रीर लड़कें छिप जाते हैं। तब उस लड़कें की श्रांखें खोल दी जाती हैं श्रीर वह लड़कें को छूने के लिये हूँ इता फिरता है। जिस लड़कें को वह छू पाता है वह चीर हो जाता है। यदि वह किसी लड़कें को नहीं छू पाता श्रीर सब लड़कें एक नियत स्थान को चूम लेते हैं तो फिर वहीं लड़का चीर बनाया जाता है। यदि सात बार वहीं लड़का चीर हुशा तब फिर उसकी टांगें बाँघी जाती हैं श्रीर उसकें चारों श्रीर एक कुंडल वा गोंडला खींच दिया जाता है। लड़कें बारी बारी से उस गोंडलों के भीतर पैर रखतें हैं श्रीर उस लड़कें को 'बुढ़िया' 'बुढ़िया'

कह कर चिढ़ा कर भागते हैं । यह चोर वा बुढ़िया बना हुआ लड़का मंडल के भीतर जिसको छू पाता है वह चोर हो जाता है । उ०—कहुँ खेलत मिलि ग्वाल मंडली आंख-मीचली खेल । चढ़ा चढ़ी को खेल सखन में खेलत हैं रस रेल ।—सर ।

ग्राँखमुचाई-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रांखिमचौली" । ग्राँखमुँ दुाई-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रांखिमचौली" ।

श्राँग \* निसंज्ञा पुं० [सं० श्रङ्ग] (१) श्रंग। उ०—(क) बानिन चली सेंदुर दिये मांगा। कैथिन चली समाय न श्राँगा।— जायसी। (ख) किह पटई मनभावती, पिय श्रावन की बात। फूली श्रांगन में फिरै, श्रांग न श्रांग समात।—बिहारी। † (२) चराई जो प्रति चैापाए पर ली जाती है। (३) कुच। स्तन।

श्राँगन—संज्ञा पुं० [सं० श्रङ्गण] घर के भीतर का सहन। घर के भीतर का वह खुला चैंांखूंटा स्थान जिसके चारों श्रोर कें।उ-रियां श्रोर बरामदे हों। चौक। श्रजिर।

ग्राँगिक-वि० [सं०] श्रंगसंबंधी।

संज्ञा पुं० (१) चित्त के भाव के। प्रगट करनेवाली चेष्टा। जैसे अूविचेप, हाव श्रादि। (२) रस में कायिक श्रनुभाव। (३) नाटक के श्रभिनय के चार भेदों में से एक। चार भेद ये हैं—(क) श्राँगिक = शरीर की चेष्टा बनाना, हाथ पैर हिलाना श्रादि। (ख) वाचिक = बात चीत श्रादि की नक़ल। (ग) श्राहार्य्य = वेश श्रादि बनाना। (घ) सान्विक = स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, श्रादि की नक़ल।

याै०--ग्रांगिकाभिनय।

ग्रांगिरस—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रंगिरा के पुत्र बृहस्पति, उतथ्य श्रीर संवर्त्त । (२) श्रंगिरा के गोत्र का पुरुष । (३) श्रथवैंवेद की चार ऋचाश्रों का एक सूक्त जिसके दृश श्रंगिरा थे । वि० श्रंगिरासंबंधी । श्रंगिरा का ।

अर्थोगी\* †-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रङ्गिका, प्रा० श्रंगिश्रा] श्राँगिया । चोली।

आँगुर-संज्ञा पुं० दे० "श्रंगुल"।

ग्रांगुरी \*-संज्ञा स्त्री० [ सं० ग्रङ्गुली ] डॅंगली।

ऋाँगुल-संज्ञा पुं० दे० "श्रंगुल"।

ग्राँघी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ घृ = चरण, भरना ] महीन कपड़े से मढ़ी हुई चलनी जिससे मैदा चालते हैं।

ग्राँच-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रांचं = श्राग की लपट, पा० श्रांच ] (१) गरमी। ताप। उ०—(क) श्राग श्रोर दूर हटा दो श्रांच लगती है। (ख) कोयलें की श्रांच पर भोजन श्रच्छा पकता है। (ग) मेरे दिध को हरि स्वाद न पाये। धौरी धेनु दुहाइ छानि पय मधुर श्रांच में श्रीटि सिराये। —सूर।

क्रिः प्र०-श्राना।-पहुँचना।--लगना।

(२) श्राग की लपट। लैं। उ०--चूल्हें में श्रीर श्रांच कर दो, तबे तक तो श्रांच पहुँचती ही नहीं।

क्रि० प्र0-करना ।--फैलना ।--लगाना ।

(३) श्राग । श्रप्ति । उ०—(क) श्रांच बाल दो । (ख) जाश्रो थोड़ी सी श्रांच लाश्रो (ब्रज)।

मुहा०—श्रांच खाना = गरमी पाना | श्राग पर चढ़ना | ड०— यह वरतन श्रांच खाते ही फूट जायगा । श्रांच दिखाना = श्राग के सामने रखकर गरम करना | ड०—ज़रा श्रांच दिखा दो तो बरतन का सब घी निकल श्रावे ।

(४) ताव । ड॰—(क) श्रभी इस रस में एक श्रांच की कसर है । (ख) उनके पास साै श्रांच का श्रभ्रक है ।

मुहा०—श्रांच खाना = ताव खाना । स्त्रावश्यकता से स्त्रधिक पकना । उ०—दूध श्रांच खा गया है इससे कुछ कडुस्रा मालूम होता है ।

(१) तेज । प्रताप । उ० — तलवार की श्रांच । (६) श्राघात । चोट । हानि । श्रहित । श्रनिष्ट । उ० — (क) तुम निश्चिंत रहो तुम पर किसी प्रकार की श्रांच न श्रावेगी । (ख) निह-चिंत होइ के हिर भजे, मन में राखे साँच । इन पाँचन को बस करें, ताहि न श्रावे श्रांच । — कवीर । (ग) साँच को श्रांच क्या ?

क्रि० प्र0-श्राना ।-पहुँचना ।

(७) विपत्ति । संकट । श्राफ़्त । संताप । उ०—(क) इस श्रांच से निकल श्रावें तो कहें । (ख) श्रायो वही दिन, कर छुयो ही न इन, नृप करें श्राण विन, बन मांभ छिप्यो जाइके । श्राए नर चारि पांच, जानी प्रभु श्रांच, गढ़ि लियो सो दिखायो सांच, चले भक्त भाइ के । भूप को सलाम कियो जेहिर को जोर दियो लियो कर देखि नैन छोड़े न श्रघाइ के । —प्रिया । (८) ग्रेम । दाह । उ०—माता की श्रांच बड़ी होती है । (१) काम-ताप ।

अाँचका—संज्ञा पुं० [ ? ] वह लटकता हुआ रस्सा जिसके छेार पर के छल्ले में से हो कर वह रस्सा जाता है जिस पर खड़े हो कर खलासी जहाज़ का पाल खोलते और लपटते हैं।

अधिना\*-कि॰ स॰ [ हिं॰ ऑच ] जलाना । तपाना । ह॰---भैंह कमान सधान सुठान जे नारि बिलोकिन बान ते बाँचे । कोप कृसानु गुमान श्रवाँ घट जो जिनके मन श्राँच न श्राँचे ।---तुलसी ।

ग्राँचर\*िन्संज्ञा पुं० दे० ''श्रांचल''।

ग्राँचल-संज्ञा पुं० [सं० अश्वल ] (१) धाती, दुपद्दा श्रादि बिना सिले हुए वस्त्रों के दीनों छोरों पर का भाग । पछा । छोर । उ०—पियर उपरना कांखा सोती । दुहुँ श्रांचरन्ह खगे मनि मोती ।—
तुलसी । (२) साधुश्रों का श्रँचला । (३) क्रियों की साड़ी वा श्रोढ़नी का वह छोर वा भाग जो सामने छाती पर रहता है।

२१४

उ॰—भौंह उँचे श्रांचर उत्तटि, मोरि मोरि मुहँ मोरि। नीठि नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सो जोरि।—बिहारी।

महा०-श्रांचल डालना = मुसलमान लोगां में विवाह की एक रीति । ( जब दूल्हा दुलहिन के घर में जाने लगता है तब उसकी बहिन दरवाजे से उसके सिर पर श्रांचल डाल कर उसे घर में ले जाती है। इसका नेग बहिन को मिलता है।) श्रांचल दबाना = दूध पीना | स्तन मुँह में डालना | उ०-बच्चे ने श्राज दिन भर से श्रांचल नहीं दबाया । श्रांचल देना = (१) बच्चे के। दूध पिलाना । [क्षि०] उ०--बच्चे के। सब के सामने श्रांचल मत दिया करे। (२) विवाह की एक रीति। (जब बारात बर के यहां से चलने लगती है तब दूलहे की मां उसके ऊपर श्राँचल डालती है श्रीर काजल लगाती है। इस रीति को श्रांचल देना कहते हैं।) (३) अचल से हवा करना। (ब्रि॰) ड॰---(क) दीए की श्रांचल दे दो व्यर्थ जल रहा है। (स) थोड़ा श्राँचल दे दो तो श्राग सुलग जाय। श्रांचल पड़ना = श्रांचल छू जाना । ड० -- देखा बच्चे पर श्रांचल न पड़ जाय । (स्त्रियाँ लच्चे पर श्रांचल पड़ना बुरा समभती हैं श्रीर कहती हैं कि इससे बच्चों की देह फल जाती है।) श्रांचल पल्लू—संज्ञा पुं० [हिं० श्रॉचल + पष्टा] = कपड़े के एक छोर पर टँका हुआ चै। डा ठप्पेदार पट्ठा । आँचल फाड़ना = बचे जीने के लिये टाटका करना। (जिस स्त्री के बच्चे नहीं जीते वा जो बांम होती हैं वह किसी बच्चेवाली स्त्री का श्रांचल घात पाकर कतर लेती है श्रीर उसे जला कर खा जाती है। स्त्रियों का विश्वास है कि ऐसा करने से जिसका श्रांचल कतरा जाता है उसके बच्चे तो मर जाते हैं श्रीर जो श्रंचल कतरती है उसके बच्चे जीने लगते हैं।) श्रांचल में बाँधना = (१) हर समय साथ रखना । प्रतिक्तरा पास रखना। ड॰-वह किताब क्या हम श्रांचल में बांधे फिरते हैं जो इस क्क माँग रहे हो। (२) कपड़े के छोर में इस अभिप्राय से गाँठ देना कि वक्त पर केाई बात उसकी देखने से याद आ जाय । उ०-तुम बहुत भूलते हो श्रांचल में बांध रक्लो । श्रांचल में बात बाँधना = (१) किसी कही हुई बात का श्रव्ही तरह स्मरण रखना। कभी न भूलना। उ०-किसी के भगड़े में पड़ना बुरा है यह बात श्रांचल में बाँध रक्खो। (२) दृढ़ निश्चय करना । पूरा विश्वास रखना । ३०-इस बात को आँचल में बाँध रक्लो कि उन दोनों में श्रवश्य खटपट होगी । श्रांचल में सात बातें बाँधना = टाटका करना । जादू करना । आंचल लेना = (१) किसी स्त्री का अपने यहां श्राई हुई दूसरी स्त्री का श्रांचल छुकर सत्कार वा श्रमिवादन करना। (२) किसी स्त्री का अपने से बड़ी स्त्री का आंचल से पैर छूना । पाँव छूना । पाँव पड़ना । उ०--जीजी बूग्रा श्राई हैं उठकर श्रांचल ले। श्रांचल सँभालना = श्रांचल ठीक करना। शरीर कें। श्र-छी तरह दकता। उ०--फुलवा विनत डार डार गोपिन के संग कुमार चंद्रबदन चमकत वृपभानु की लली। हे हे चंचल कुमारि श्रपने। श्रँचल सँभार श्रावत वृजराज श्राज विनन को कली।

ग्राँचू—संज्ञा पुं० [देश०] एक कटीली क्ताड़ी जिसमें शरीफ़ें के श्राकार के छोटे छोटे फल लगते हैं। इन फलों में मीठे रस से भरे दाने रहते हैं।

ग्राँजन -संज्ञा पुं० दे० "श्रंजन"।

ग्राँजना-िकि० स० [सं० ग्रजन] ग्रंजन लगाना। उ०—(क) लखना गन जब जेहि धरहि धाइ। लोचन श्रांजहिं फराग्रा मनाइ।—तुलसी। (ख) केसरि सों सुख मांजित, श्रांजित, लोचन बोलित बात रसीली।

ग्राँजनेय-संज्ञा पुं० [सं०] ग्रंजना के पुत्र, हनुमान। ग्राँट-संज्ञा पुं० [हिं० ग्रंटी ] (१) हथेली में तर्जनी श्रोर श्रेंगूड़े के बीच का स्थान।

विशेष-इसमें कभी कभी जुग्रारी लोग कीड़ी छिपा लेते हैं।

(२) दावँ । वश । उ०—न ये विससिये श्रित नये, दुरजन दुसह सुभाव । श्रांटे पर प्रानिन हरत, काँटे लीलिंग पाय ।—बिहारी । मुहा०—श्रांट पर चढ़ना = दावँ पर चढ़ना ।

(३) बैर । लाग डांट । (४) गिरह । गांठ । उ०—धोती की र्श्राट में रुपया रख लो । (४) पूला । गट्ठा । पेंच ।

या०--श्रांट सांट।

ग्रॉटना \*-कि॰ श्र॰ [हिं॰ श्रॅंटना] (१) समाना । श्रॅंटना । श्रमाना । (२) पूरा पड़ना । काफी होना । ड॰-श्रमाहि कहँ पानी गहि बाँटा । पिछुलहि कहँ नहिं काँदू श्राँटा ।— जायसी । (३) श्राना । मिलना । ड॰-कोइ फूल पान कोइ पाती जेहिक हाथ जेहि श्राँट ।—जायसी । (४) पहुँचना । उ॰-(क) मच्छ छुवहिं श्राबहिं गढ़ि कांटी । जहाँ कमल तहँ हाथ न श्रांटी ।—जायसी ।

ग्राँटी—संज्ञा स्त्री० [सं० अगड] (१) लंबे तृर्गों का छोटा गट्टा।
पूला। (२) लड़कों के खेलने की गुल्ली। द०—दियो जनाय
बात सो हरी स्वरूप बालके। गोबिंद स्वामि संग आंटि दंड
खेल हालके।—रघुराज। (३) कुरती का एक पेंच जिसमें
विपत्ती की टांग में टांग श्रड़ाते हैं श्रीर उसे कमर पर जाद
कर गिराते श्रीर चित्त करते हैं।

कि० प्र०-मारना।

(४) सूत का लच्छा । (४) धोती की गिरह । टेंट । मुर्री । कि प्रठ—देना ।—लगाना ।

मुहा०—श्रांटी काटना = गिरह काटना | जेब काटना | ग्रांट साँट-रांश स्त्री० [ हिं० ग्रांट + सटना ] (१) गुप्त श्रमिसंधि । साज़िश । बंदिश । (२) मेल जोल । ग्रांटी-रांश स्त्री० [ सं० श्रष्टि ,प्रा० श्रिष्टि ] (१) दही, बालाई श्रादि वस्तुत्र्यों का लच्छा। उ०—उनके मुँह से कफ की सूखी र्ष्याठी गिरती है। (२) गिरह। गाँठ। (३) गुठली। बीज। (४) नवोढ़ा के उठते हुए स्तन।

ग्राँड-संज्ञा पुं० [ सं० ऋग्ड ] ग्रंडकोश ।

ग्राँड़ी—संज्ञा स्त्रीं िसं० अपड ] (१) श्रंटी । गाँठ । कंद । उ०— सेंघा लोन परा सब हांड़ी । काटी कंद मूल की श्रांड़ी ।— जायसी । (२) कोल्हू की जाट का गोला, सिरा वा मूँड़ । (३) बैल गाड़ी के पहिए के छेद के चारों श्रोर जड़ी हुई लोहे की सामी । बंद ।

ग्राँड्-वि० [सं० अपड = अपडकीय ] जिस (चौपाए) के ग्रंडकोश न कूचे गए हों । श्रंडकोशयुक्त ।

विशेष—यह शब्द विशेष कर वैल ही के लिये प्रयुक्त होता है।

ग्राँड़ेवाँड़े खाना-कि॰ श्र॰ [हिं॰ ग्रंड बंड। श्रयवा डॉड़ = मेड़ +

बॉध] इधर उधर फिरना । इधर उधर हवा खाना ।

चक्कर खाना।

विशोष — फूल-बुक्तीश्रल के खेल में जब लड़कों के दल बँध जाते हैं श्रीर दोनों दलों के महंतों को श्रापस में किसी फूल को निश्चित करना होता है तब वे श्रपने श्रपने दलों के लड़कों को यह कह कर इधर उधर हटा देते हैं कि 'श्रांड़े बाँड़े खाश्रो'। लड़कों 'श्रांड़े बाँड़े' कहते हुए इधर उधर चले जाते हैं श्रीर फिर फूल बुक्तने के लिये श्रांते हैं।

ग्राँत—संज्ञा स्त्री० [ सं० ऋन्त्र ] प्राणियों के पेट के भीतर की वह लंबी नली जो गुदा मार्ग तक रहती है। खाया हुन्न्या पदार्थ पेट में कुन्न पच कर फिर इस नली में जाता है जहाँ से रस तो श्रंग प्रत्यंग में पहुँ चाया जाता है श्रोर मल वा रही पदार्थ बाहर निकाला जाता है। मनुष्य की श्रांत उसकी डील से पांच वा छः गुनी लंबी होती है। मांसभन्नी जीवों की श्रांत शाकाहारियों से खेटी होती है। इसका कारण शायद यह है कि मांस जल्दी पचता है।

मुह्रा०—श्रांत उतरना = एक राग जिसमें श्रांत ढीली हे। कर नामि के नीचे उतर श्राती है श्रीर श्रंडकाश में पीड़ा उत्पन्न होती है। श्रांतों का बल खुलना = पेट भरना । भाजन से तृति होना । बहुत देर तक भूले रहने के उपरात भाजन मिलना । उ०—श्राज कई दिनों के पीछे श्रांतों का बल खुला है । श्रांतों का बल खुलवाना = पेट भर खिलाना । श्रांतें कुलकुलाना = भूल के मारे बुरी दशा होना । श्रांतें गले में श्राना = नाके। दम होना । जंजाल में फँसना । तंग होना । उ०—इस काम के। श्रपने ऊपर लेते तो हो पर श्रांतें गले में श्रानं गी । श्रांतें मुँह में श्राना = दे० 'क्यांतें गले में श्राना गा श्रांतों में बल पड़ना = पेट में बल पड़ना । पेट ऐंटना । उ०—हँसते हँसते श्रांतों में बल पड़ने लगा । श्रांतें समेटना = भूल सहना । उ०—रात भर श्रांतें समेटे बैठे रहे । श्रांतें

सूखना = भूख के मारे बुरी दशा होना । उ॰ —कल से कुछ खाया नहीं है आँतें सूख रही हैं

आँतकडू — संज्ञा पुं० [हिं० ऑत + कटना ] चैापायों का एक रोग जिसमें उन्हें दस्त होता है।

ग्राँतर-संज्ञा पुं॰ [सं० अन्तर=भीतर] खेत का उतना भाग

जितना एक बार जोतने के लिये घेर लिया जाता है।
संज्ञा पुं० [सं० अन्तर = दो वस्तुओं के बीच का स्थान ] (१)
पान के भीटे के भीतर की कियारियों के बीच का स्थान जो
स्थाने जाने के लिये रहता है। पासा। (२) ताने में दोनें।
सिरों की खूटियों के बीच जो दो दो लकड़ियाँ थोड़ी थोड़ी
दूर पर सांथी अलग करने के लिये गाड़ी जाती हैं उन्हें
जुलाहे श्रांतर कहते हैं।

अर्ौंद्—संज्ञा पुं० [ सं० अन्दू = वेड़ी ] (१) लोहे का कड़ा। बेड़ी।

उ०—हूले इते पर मैन महावत लाज के आंदू परे गिथ

पांयन। त्यों पदमाकर कौन कहै गित माते मतंगिन की दुख

दायन। —पद्माकर। (२) बांधने का सीकड़। उ०—श्रंजन
आंदू सों भरे यद्यपि तुव गज नैन। तदपि चलावत रहत
हैं सुकि सुकि चेटें सैन। —रसनिधि।

ग्रांदेश्या पुं० [सं०] (१) बार बार हिलना डेलना । इधर से उधर डेलना । (२) हलचल । धूम । उथल पथल करने-वाला प्रयत्न । उ०—(क) शिला के प्रचार के लिये वहाँ ृख्व ग्रांदोलन हो रहा है । (ख) सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ृख्व श्रांदोलन होना चाहिए ।

ग्राँध-तंज्ञा स्त्री० [सं० ग्रन्थ] (१) ग्रँधेरा। धुंध। (२) रतौंधी। (३) श्राफ़त । कष्ट। उ०--- तुम्हें वहाँ जाते क्यों श्राँध श्राती है।

क्रि॰ प्र०--ग्राना।

ग्राँधर †-वि० [सं० अन्थ ] [स्री० ऑधरी ] ग्रंघा । ग्राँधरा † \*-वि० [सं० अन्थ ] [स्री० ऑधरी ] ग्रंघा ।

ग्रॉधारंभ \*-संज्ञा पुं० [सं० अन्थ = अंधकार, अंधेर + आरम्भ ] श्रॅंधेरखाता । बिना समका बुका श्राचरण । उ०--करता दीसे कीरतन, ऊँचा करि करि दंभ । जाने बुक्ते कछु नहीं, योंही श्रांधारंभ ।--कबीर ।

ग्राँधी—संज्ञा स्त्री० [सं० अन्य = अँधेरा] बड़े वेग की हवा जिससे इतनी धूल उठती है कि चारों श्रोर श्रँधेरा छा जाता है। भारतवर्ष में श्राँधी का समय वसंत श्रीर ग्रीष्म है। श्रंधड़। श्रंधबाव।

कि॰ प्र॰—श्रान ।—उठना ।—चलना । मुह्रा॰—श्रांधी उठाना = हलचल मचाना । धूम धाम मचाना । श्रांधी के श्राम = (१) श्रांधी में श्राप से श्राप गिरे हुए श्राम।
(२) बिना परिश्रम के मिली हुई चीज़। बहुत सर्सा चीज़।

(३) थोड़े दिन रहनेवासी चीज़।

वि॰ श्रांधी की तरह तेज़ । किसी काम के। भटपट करने-वाला । चुस्त । चालाक । उ०-काम करने में तो वह श्रांधी है ।

महा०-श्रांधी होना = बहुत तेज़ चलना ।

ग्राँभ्र-संज्ञा पुं० [सं०] तासी नदी के किनारे का देश।

वि॰ श्रंध्र देश का निवासी।

ग्रांब-संज्ञा पुं० दे० "श्राम"।

ग्रांबा हलदी-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रामा हलदी''।

ग्रांबिकेय-संज्ञा पुं० [सं०] दे० "श्रंबिकेय"।

ग्राँय बाँय—संज्ञा पुं० [ अनु० ] श्रनाप शनाप । श्रंड वंड । न्यर्थ की बात । श्रसंबद्ध प्रलाप ।

ग्राँच-संज्ञा पुं० [सं० श्राम = कच्चा ] एक प्रकार का चिकना सफ़ेद लसदार मल जो श्रक्त न पचने से उत्पन्न होता है ।

कि० प्र०--गिरना ।--पड़ना ।

ग्राँवठ—संज्ञा पुं० [सं० क्रोष्ठ, हिं० क्रोष्ठ] (१) किनारा । बारी । (२) कपड़े का किनारा । (३) बरतन की बारी ।

श्राँवड़ना \*-कि॰ श्र॰ [हिं॰ उमड़ना] उमड़ना। उ॰---भरे रुचि भार सुकुमार सरसिज सार सोभा रूप सागर श्रपार रस श्राँवड़े।--देव।

ग्राँवड़ा \* †-वि॰ [हिं॰ उमड़ना] गहरा । उ॰-जेता मीठा बोलवा, तेता साधु न जान । पहिले थाह दिखाइ के, ग्रांवडें देसी ग्रानि ।-कबीर ।

अप्राँचन—संज्ञा पुं० [सं० श्रानन = मुँह ] (१) लोहे की सामी जो पहिये के उस छुद के मुहँ पर लगी रहती है जिसमें से होकर धुरी का दंडा जाता है। मुहँड़ी। (२) वह श्रोज़ार जिससे लोहे के छुद को लोहार लोग बढ़ाते हैं।

ग्रावरा-संज्ञा पुं० दे० ''श्रावला''।

ग्राँवल-संज्ञा पुं० [ सं० उल्वम् = जरायु । अथवा, श्रंबर = श्राच्छादन ] मिछी जिससे गर्भ में बच्चे लिपटे रहते हैं । यह भिछी प्रायः बच्चा होने के पीछे गिर जाती है । खेंडी । जेरी । साम ।

या०--श्रांवल नाल।

श्राँवलगहा—संज्ञा पुं० [ हिं० श्राँवला + हिं० गट्टा वा गाँठ ] श्रांवले का सूखा हुश्रा फला। श्राँवले का डाल में सूखा हुश्रा फला। विरोष—यह दवा में तथा सिर मलने के काम में श्राता है।

अर्यंचला—संज्ञा पुं० [सं० आमलक, प्रा० आमलको] (१) एक पेड़ जिसकी पत्तियाँ इमली की तरह महीन महीन होती हैं। इसकी लकड़ी कुछ सफ़ेदी लिए होती है श्रीर उसके ऊपर का छिलका प्रति वर्ष उतरा करता है। कार्त्तिक से माघ तक इसका फल रहता है जो गोल कागज़ी नीबू के बराबर होता है। इसके ऊपर का छिलका इतना पतला होता है कि उसकी नसें दिग्माई देती हैं। यह स्वाद में कसैलापन लिए हुए खट्टा होता है। श्रायु-वेंद में इसे शीतल, हलका, तथा दाह, पित्त श्रीर प्रमेह का नाश करनेवाला बतलाया है। इसके संयोग से त्रिफला, च्यवन प्राश, श्रादि श्रीपध बनते हैं। श्रांवले का मुख्या भी बहुत श्रच्छा होता है। श्रांवले की पत्तियों से चमड़ा भी सिकाया जाता है। इसकी लकड़ी पानी में नहीं सड़ती इसी से कुश्रों के नीमचक श्रादि इसी के बनते हैं। (२) विपत्ती को नीचे लाने का एक कुश्ती का पेंच।

चिशेष—जब विपत्ती का हाथ श्रपनी गरदन पर रहे तब श्रपना भी वही हाथ उसकी गरदन पर चढ़ावे श्रोर दूसरे हाथ से शत्रु के उस हाथ को जो श्रपनी गरदन पर है भटका देकर हटाते हुए उसको नीचे लावे। इसका तोड़ —विपम पैतरा करे श्रथवा शत्रु की गरदन पर का हाथ केहुनी से हटा कर पैतरा बढ़ाते हुए वाहरी टांग मार कर गिरावे।

त्र्याँवळापत्ती—संज्ञा क्षां० [किं० अनिसा + पत्ता | एक प्रकार की सिखाई जिसमें पत्ती की तरह दोनें। श्रोर तिरछे टांके मारे जाते हैं।

त्र्यांवळासार गंधक-संशा स्त्रीय ितिया पारवर्शक होती है। यह खाने सूब साफ़ की हुई गंधक जो पारवर्शक होती है। यह खाने में अधिक खड़ी होती है।

त्र्याँचाँ—संज्ञा पुं० | सं० प्रापाक पाना | वह गङ्खा जिसमें कुम्हार लोग श्रपने मिट्टी के बरतन पकाते हैं। उ०—कुम्हार आवाँ लगा रहा है।

क्रि० प्र०-लगाना।

मुहा०—श्रांवां का श्रांवां विगड्ना - सारे परिवार का विगड़ना । सारे परिवार का कुत्सित विचार होना । श्रांवां विगड़ना : श्रापे के वस्तनों का ठीक ठीक न पकना ।

ग्रांशिक-वि० [सं०] श्रंशसंबंधी । श्रंशविषयक ।

त्र्यांद्युक जल-संज्ञा पुं॰ [सं॰] किरण दिखाया हुन्ना पानी। वह जल जो एक तांबे के बरतन में रख कर दिन भर धूप में और रात भर चांदनी वा श्रोस में रख कर छान लिया जाय। वैद्यक में इसका बढ़ा गुण लिखा है।

ग्राँस \*-संज्ञा श्ली० [सं० काण = चत, किं० गोंस ] संवेदना । दर्द । ड०--बिद्धरत सुंदर श्रधर तें, रहत न जिहि घट सांस । मुरली सम पाई न हम, प्रेम प्रीति की श्रांस !--रसनिधि।

श्राँसू—तंज्ञा पुं० [ सं० अष्ठ, पा० प्रा० अस्सु ] वह जल जो श्रांख के भीतर उस स्थान पर जमा रहता है जहाँ से नाक की श्रोर नली जाती है। यह जल श्रांख की भिल्लियों को तर रखता है श्रीर डेले पर गर्द या तिनके को नहीं रहने देता, धो कर साफ़ कर देता है। श्रांसू भी थूक की तरह पैदा होता रहता है श्रीर बाहरी वा मानसिक श्राघात से बढ़ता है। किसी प्रबल मनावेग के समय विशेष कर पीड़ा श्रीर शोक में श्रांसू निकलते हैं। क्रोध श्रीर हर्ष में भी श्रांसू निकलते हैं। श्रीधक होने पर श्रांसू गालों पर बहने लगता है श्रीर कभी कभी भीतरी नली के द्वारा नाक में भी चला जाता है श्रीर नाक से पानी बहने लगता है।

कि० प्र0—म्राना ।—गिरना ।—गिराना ।—चलना ।—टप-कना । टपकाना ।—डालना ।—जिकालना ।— बहना ।—बहाना ।

यै। ० -- श्रांसू की धार । श्रांसू की लड़ी।

मुहा०-- श्रांस् गिराना = रोना । उ०-क्यों भूंठ मूंठ श्रांस् गिराते हो । र्श्वांस् इवडबाना = ग्रांस निकलना । राने की दशा होना । उ०-यह सुनते ही उसके श्रांसू डबडवा श्राए। श्रींसू ढालना = त्रांसू गिराना । रोना । उ०-परगट ढारि सकै नहिं श्रांसू। घुट घुट मांस गुपुत होय नासू।---जायसी। श्रांसू तोड = कुसमय की वर्षा। (ठग)। श्रांसू थमना = श्रांस रुकना । राना बंद होना । उ०—(क) जब से उन्होंने यह समाचार सुना है तब से उनके श्रांसू नहीं थमते हैं। (ख) थमते थमते थमेंगे श्रांसु। रोना है यह हंसी नहीं है।--मीर। श्रांसू पीकर रह जाना = भीतर ही भीतर राकर रह जाना । श्रपनी व्यथा के। रे। कर प्रगट न करना । मन ही मन मसूस कर रह जाना । उ०-(क) मेरे देखते उसने बच्चे पर हाथ चलाया था श्रीर में श्रांसू पीकर रह गया। (ख) इतना दुःख उस पर पड़ा पर वह श्रांसू पीकर रह गया। श्रांसू पुँ छुना = त्राश्वासन मिलना । ढाढ़स बँधना । उ०-उस बेचारे की सारी संपत्ति तो चली गई पर घर बच जाने से कुछ श्रांस पुँछ गए। श्रांस पेछिना = (१) बहते हए श्रांस् के। कपड़े से सुखाना । (२) ढाढ़स बँघाना । दिखासा देना। तसली देना। श्राश्वासन देना। उ०—(क) उसका घर ऐसा सत्यानाश हुन्ना कि कोई श्रांसू पेांछुनेवाला भी न रहा । (ख) हमारा सारा रूपया मारा गया र्श्वासू पेांछने के लिये १००) मिले हैं। श्रांसू भर श्राना = श्रांसू निकल पड़ना। श्रांसू भर लाना = रोने लिगना | उ०-वह सुनते ही वह श्रांसू भर जाया । श्रांसुत्रों का तार बँधना = बराबर त्र्यांसू बहुना । श्रांसुश्रों से मुँह धोना = बहुत श्रांस गिरना । बहुत रोना । श्रत्यंत विखाप करना ।

श्राँसुढाल-संज्ञा पुं० [हिं० श्रॉस् + ढालना ] घोड़ों श्रीर चौपायें की एक बीमारी जिसमें उनकी श्रांखों से श्रांस् बहा करता है।

ग्राँहड्-संज्ञा पुं० [सं० श्रा + मांड । ] बरतन । ग्राँहाँ-श्रव्य० [हिं० ना + हॉ ] नहीं ।

विशेष—यह शब्द किसी प्रश्न के उत्तर में जीभ हिलाने के श्रम से बचने के लिये बोला जाता है। स्वर श्रीर ऊष्म, विशेष कर "ह" के उच्चारण में बहुत कम प्रयत्न करना पड़ता है।

ग्रा-ग्रन्थ [सं०] इसका प्रयोग सीमा, श्रभिन्याप्ति, ईषत् श्रीर श्रतिक्रमण् श्रथों में होता है। जैसे—(क) सीमा—श्रासमुद्र = समुद्र-तक। श्रामरण् = मरण् तक। श्राजानुबाहु = जानु तक लंबी बाहुवाला। श्राजन्म = जन्म से। (ल) श्रमिन्याप्ति —श्रापाताल = पाताल के श्रंतर्भाग तक। श्राजीवन = जीवन भर। (ग) ईषत् (थोड़ा, कुछ)—श्रापिंगल = कुछ कुछ पीला। श्राकृष्ण = कुछ काला। (घ) श्रतिक्रमण्—श्राका-लिक = बेमैसिम का।

उप० [सं०] यह प्रायः गत्यर्थक धातुओं के पहिले लगता है श्रीर उनके श्रधों में कुछ थोड़ी सी विशेषता कर देता है, जैसे, श्रापात, श्राघूर्णन, श्रारोहरण, श्राकंपन, श्राधाण । जब यह 'गम' (जाना), 'या' (जाना), 'दा' (देना), तथा 'नी' (लेजाना) धातुश्रों के पहिले लगता है तब उनके श्रधों के। उलट देता है जैसे 'गमन' (जाना) से 'श्रागमन' (श्राना), 'नयन' (लेजाना) से 'श्रानयन' (लाना), 'दान' (देना) से 'श्रादान' (लेना)।

संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा । पितामह ।

ग्राइंदा-वि॰ [फा॰] श्रानेवाला । श्रागंतुक । भविष्य । जैसे---श्राइंदा जुमाना ।

संज्ञा पुं० [फा०] भविष्य काला। श्रानेवाला समय। उ०— श्राइंदा को ख़बरदार हो रहो।

कि॰ वि॰ [फा॰] श्रागे। भविष्य में। उ॰—(क) हमने समका दिया, श्राइंदा वह जाने उसका काम जाने। (ख) श्राइंदा ऐसा न करना।

याo-शाइंदे। शाइंदे को । शाइंदे में। श्राइंदे से। ये सबके सब, क्रि॰ वि॰ के समान प्रयुक्त होते हैं।

**ग्राइना** †-संज्ञा पुं० दे० "श्राईना"।

ग्राइस \*-संज्ञा पुं० दे० "श्रायसु"।

ग्राइस् \*-संज्ञा पुं० दे० "श्रायसु"।

**ग्राई**—संज्ञा स्त्रीं [हिं० त्राना] मृत्यु । मौत । उ०---भरा कटोरा

दूध का, ठंढ़ा करके पी। तेरी श्राई में मरूं, किसी तरह तूजी।

कि० श्रव 'श्राना' का भूतकाल स्त्री०।

# संज्ञा स्त्री० दे० 'ग्राइ'।

ग्राईन-संज्ञा पुं० [फा०] [वि० प्राईनी ] (१) नियम । विधि । कृत्यद्वा । जाबता । (२) कृत्न । राजनियम ।

या ०-- प्राइनदां = वकील । कानून जाननेवाला ।

ग्राईना-संज्ञा पुं० [ फा० ] श्रारसी । दर्पन । शीशा ।

यार अहंनादार । श्राईनाबंदी। श्राईनासाज । श्राईना साज़ी।

मुहा०—श्राईना होना = स्पष्ट होना | उ०—यह बात तो श्राप पर श्राईना हो गई होगी । श्राईना में मुँह देखना = श्रपनी योग्यता की जांचना | (यह मुहावरा उस समय बोला जाता है जब कोई व्यक्ति श्रपनी योग्यता से श्रधिक काम करने की इच्छा प्रगट करता है, जैसे—पहिले श्राइने में श्रपना मुँह तो देखली फिर बात करना ।)

आईनादार-संज्ञा पुं० [फा०] वह नौकर जो श्राईना दिखलाने का काम करे। नाई। हज्जाम।

विशेष—दसहरे, दिवाली श्रादि त्योहारों पर नाई श्राईना दिखाता है श्रीर उसके बदले में लेगोां से कुछ इनाम पाता है। श्राईनाबंदी—संज्ञा श्लां० [फा़०] (१) कमरे वा बैठक में फाड़ फानूस श्रादि की सजावट। (२) कमरे वा घर के फ़र्श में पत्थर वा ईंट की जुड़ाई।(३) रोशनी करने के लिये तर-तीब से टिट्टर्यां खड़ी करना।

आईनासाज़-संज्ञा पुं० [ फा० ] आईना बनानेवाला । आईनासाज़ी-संज्ञा स्त्री० [ फा० ] (१) काँच की चहर के टुकड़े पर कवाई करने का काम । (२) आईनासाज़ का पेशा ।

आईनी-वि० [ फ़ा० घाईन ] क़ानूनी । राज नियम के श्रनुकूल । आउंस-संज्ञा पुं० [ घं० ] एक ग्रंगरेज़ी मान । यह दो प्रकार का होता है । एक ठोस वस्तुर्गों के तीलने में श्रोर दूसरा द्रव पदार्थों के नापने में काम श्राता है । तीलने का श्राउंस हिंदुस्तानी सवा दो तोले के बराबर होता है । ऐसे बारह श्राउंस का एक पाउंड होता है । नापने का श्राउंस सोलह ब्राम का होता है श्रीर एक ड्राम साठ बूंदों का होता है ।

माउज-संज्ञा पुं० [ सं० वाघ, प्रा० वजा ] ताशा । उ०--वंटा-घंटि-पा वाज-श्रावज-मांभ वेणु-डफ-तार । नूपुर-धुनि-मंजीर मना-

ग्राउभ-संज्ञा पुं० दे० ''श्राउज''।

स्राउट—वि॰ [ श्रं॰ ] बहिभू त । खेल में हारा हुश्रा । यह सब्द क्रिकेट के खेल में बोला जाता है । जब बल्लेवाले किसी खेलाड़ी के खेलते समय गेंद विकेट में लग जाता है वा बल्ले से मारा हुश्रा गेंद लोक लिया जाता है तब वह श्राउट समभा जाता है श्रीर बल्ला रख देता है ।

ग्राउबाउ\*†—संज्ञा पुं० [सं० वायु ≔ हवा ] श्रंड बंड बात । श्रन-र्थक शब्द । ग्रसंबद्ध प्रकाप ।

ग्राउस—संज्ञा पुं० [ सं० प्राधु, नंग० प्राउग ] एक धान का भेद जी वंगाल में मई जून में बोया जाता है श्रीर श्रगम्त सितंबर में काटा जाता है। यह दो प्रकार का होता है एक मोटा दूसरा महीन वा लेपी। भदई। श्रोसहन।

आकंपन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० पार्कापत | कांपना । कॅपकपी । आकंपित—वि० [सं०] कांपा हुआ । हिला हुआ ।

श्राक-संज्ञा पुं० [ सं० अर्क, पा० अक्षा | मंदार । श्रकीश्रा । श्रकवन । उ०—(क) पुरवा लाग भूमि जल पूरी । श्राक जवास भई है भूरी ।—जायसी । (ख) कथिरा चंदन वीरवें, बेधा श्राक पलास । श्राप सरीखा करिलया, जो होते उन पास ।—कवीर । (ग) देत न श्रवात रीमि जात पात श्राकही के भोरानाथ जोगी जब श्रीवर दरत है ।—नुस्तरी ।

मुहा॰—आक की बुढ़िया = (१) भदार का पृष्या। (२) अहत बूढ़ी श्री।

अप्रकर्णा – संज्ञा पुं० िक्षं० भाक + ट्रा (अस्य०) | मदार । अकाँआ ।

ग्राकनं—संज्ञा पुं० िसं० श्राखनन = खंदना ] (१) घास फूस, जिसे जोते हुए खेत से निकाल कर याहर फेंकते हैं। (२) जोते हुए खेत से घास फूस निकालने की क्रिया। चिखुरना। चिखुरी।

ग्राक्वत-तंज्ञा स्त्रां विषय विषय ही स्राक्वत में काम स्रावेगा ।

या०- श्राकवत श्रंदेश । श्राकवत श्रंदेशी ।

कि० प्र०—विगड़ना = (१) परलोक का विगड़ना । परलेक नष्ट होना । (२) श्रेजाम विगड़ना । भुरा परिगाम होना ।—विगाड़ना ।

मुहा ०-- त्राकृवत में दिया दिखाना - परलेक में काम त्राना !

ग्राकृबत गंदेश-वि॰ [फा॰] परियाम सोचनेवाता । अप्र-सोची । दुर्वेश । दीर्वेदशी ।

त्राक्रवत चंदेशी—वंशा श्री० [फा०] परियाम का विचार। परियामदर्शिता। दीर्घदर्शिता। द्रश्यंदेशी।

क्रि॰ प्र०-करना।

आक्तबती छंगर—संज्ञा पुं० [फा० आक्तबती + हि० लंगर ] एक प्रकार का लंगर जो जहाज पर अगले मस्तूल की रस्सियों वा रिंगीन के पास बीच के टूटक में रहता है और आफ़त के वक्त डाला जाता है।

ग्राकवाक—संज्ञा पुं० [ सं० वाक्य ] श्रकवक । श्रंडवंड वात । ऊट-पटांग वात । उ०——श्राकवाक वकति विधा मैं बूड़ि बूड़ि जात पीकी सुधि श्रायें जो की सुधि खोइ देति ।—देव ।

ग्राकर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) खानि । उत्पत्ति स्थान । उ०—सदा सुमन-फल-सहित सब, द्रुम नव नाना जाति । प्रगटी सुंदर सैल पर, मनि श्राकर बहु भांति ।—तुलसी । (२) खुजाना । भांडार ।

योo—गुणाकर। कमलाकर। कुसुमाकर। करूणाकर। रत्नाकर।
(३) भेद । किस्म । जाति । उ०—श्राकर चारि लाख चौरासी।
जाति जीव जल थल नभवासी।—तुलसी । (४) तलवार के बत्तीस हाथों में से एक । तलवार चलाने का
एक भेद ।

वि० [सं०] (१) श्रेष्ठ । उत्तम । (२) श्रिष्ठक । उ०—चंपा प्रीति जो तेल हैं, दिन दिन श्राकर बास । गिल गिल श्राप हेराय जो, सुये न झांड़े पास ।—जायसी । (३) गुणित । गुणा । जैसे, पांच श्राकर, दस श्राकर । उ०—श्रस भा सूर पुरुष निरमरा । सूर जाहि दस श्राकर करा ।—जायसी । (४) दच्च । कुशल । च्युत्पन्न ।

ग्राकरकढ़ा-संज्ञा पुं० दे० "श्राकरकरहा"।

ग्राकरकरहा—संज्ञा पुं० [ त्र० ] एक जड़ी जिसके मुँह में रखने से जीभ में चुनचुनाहट होती है श्रीर मुँह से पानी निकलता है। यह एक वृत्त की लकड़ी है। श्राकरकढ़ा। दे० ''श्रकरकरा''।

म्राकरखनाक्ष⊢िक्ष० स० दे० "श्राकर्षना"। म्राकरिक-वि० [सं०] खान खोदनेवाला।

संज्ञा पुं० [सं०] वह मनुष्य जो खान की स्वयं खोदे वा श्रीरों से खोदावे श्रीर उससे धातु निकाले।

ग्राकर्ण-वि॰ [सं॰ ] कान तक फैला हुश्रा।

यैा०-श्राकर्ण चन्नु । श्राकर्णकृष्ट ।

ग्राक्तर्योन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्राकार्यंत ] सुनना। कान करना। श्रकनना।

ग्राकर्णित-वि॰ [सं०] सुना हुन्ना।

ग्राकर्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) खिंचाव। कशिश। एक जगह के पदार्थ को बल से दूसरी जगह ले जाना।

कि॰ प्र०—करना = र्खीचैना । व०—तैसे ही सुवभार उतारन हरि हलधर श्रवतार । कालि दी श्राकर्ष किया हरि मारे दैत्य श्रपार ।—सूर ।

(२) पासे का खेल। (३) चौपड़। बिसात जिस पर पासा

खेला नाय। (४) इंद्रिय। (४) धनुष चलाने का श्रभ्यास। (६) कसाटी। (७) चुंबक।

ग्राकर्षक-वि॰ [सं॰] खींचनेवाला। वह जो दूसरे की श्रपनी श्रोर खींचे। श्राकर्षण करनेवाला।

ग्राकर्षणा—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राकार्षित, श्राकृष्ट ] (१) किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के पास उसकी शक्ति वा प्रेरणा से लाया जाना। (२) खिँ चाव। (३) तंत्र शास्त्र का एक प्रयोग जिसके द्वारा दूर देशस्थ पुरुष या पदार्थ पास में श्रा जाता है।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

याै - आकर्षण मंत्र । श्राकर्षण विद्या । श्राकर्षण शक्ति ।

ब्राकर्षण शक्ति-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] भौतिक पदार्थी की एक शक्ति जिससे वे श्रन्य पदार्थों को श्रपनी श्रोर खींचते हैं। यह शक्ति प्रत्येक परमाणु में रहती है। क्या कारण क्या कार्य्य रूप में सब परमाणु वा उनसे उत्पन्न सब पदार्थ दूसरे परमाणुत्रों श्रीर पदार्थी का श्राकर्षण करते हैं श्रीर स्वयं दूसरे परमाणुत्रों श्रीर पदार्थीं की श्रीर श्राकृष्ट होते हैं। इसीसे द्वयणु, त्रसरेणु तथा समस्त चराचर जगत का संगठन होता है। इसीसे पाषागादि के परमाणु श्रापस में जुड़े रहते हैं। पृथ्वी के जपर कंकड़, पत्थर तथा जीव श्रादि सब इसी शक्ति के बल पर ठहरे रहते हैं। जल के चंद्रमा की श्रोर श्राकृष्ट होने से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है । बड़े बड़े पि ड, ग्रहमंडल, सूर्य्य चंद्रादि सब इसी शक्ति से श्राकाश मंडल में निराधार स्थित हैं श्रीर नियम से श्रपनी श्रपनी कसाश्री पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी भी इसी शक्ति से बृहद्वायु मंडल को धारण किए हुई है। सूर्य्य से लेकर एक परमाणु तक में यह शक्ति विद्यमान है। यह शक्ति भिन्न भिन्न रूपें से भिन्न पदार्थों श्रीर दशाश्रों में काम करती है। मात्रानुसार इसका प्रभाव दूरस्थ श्रोर निकटवर्ती सभी पदार्थीं पर पड़ता है। धारण वा गुरुत्वाकर्षण, चुंबकाकर्षण, संब्रप्ताकर्षण, केशा-कर्षेण, रासायनिकाकर्षेण श्रादि इसके प्रभेद हैं।

ग्राकर्षणी—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रॅंकुसी। एक लग्गी जिससे फल फूल तोड़ते हैं। लकसी। (२) प्राचीन काल का एक सिक्का। ग्राकर्षन \*-संज्ञा पुं० दे० "श्राकर्षण"।

ग्राकपेना \*-कि॰ स॰ [सं॰ श्राकर्षण] खींचना। उ॰-(क)
श्राकरण्यो धनु करन लिग, छाड़े शर इकतीस। रघुनायक
शायक चले, मानहुँ काल फर्णीस।--नुलसी। (ख)
कालिंदी को निकट खुलायो जल क्रीड़ा के काज। लियो श्राकरिष एक छन में हिल श्रित समरथ यदुराज।---सूर।

म्राकर्षित-वि० [सं०] खींचा हुम्रा।

द्माकल्लन—संज्ञा पुंं [सं०] [वि० श्राकलनीय, श्राकलित] (१) प्रहृषा। लेना। (२) संप्रहः । बटोरना। संचय। इकट्ठा करना । (३) गिनती करना । गिनना । (४) श्रनुष्ठान । संपा-दन । (४) श्रनुसंधान । जांच ।

म्राकळनीय-वि॰ [सं॰] (१) ब्रह्म करने योग्य । लेने योग्य । (२) संब्रह करने योग्य । (३) गिनती करने योग्य । (४) श्रनुष्ठान करने योग्य । जींचने योग्य । पता लगाने योग्य ।

प्राकितिनिवि [सं०] (१) लिया हुआ। पकड़ा हुआ। (२) प्रथित। गुँथा हुआ। (३) गिना हुआ। परिगणित। (४) अनुष्ठित। संपादित। कृत। (१) अनुसंधान किया हुआ। र्जाचा हुआ। परीहित।

ग्राकली †—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ प्राकुल + ई (प्रत्य॰)] श्राकुलता । बेचैती।

त्र्याकल्प-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वेश रचना । सिंगार करना । जैसे, रत्नाकल्प । (२) कल्पपरर्यंत ।

ग्राकप-संज्ञा पुं० [सं०] कसौटी।

ग्राकसमात \* '-कि॰ वि॰ दे॰ ''ग्रकस्मात्''।

ग्राकसात \* †-कि॰ वि॰ दे॰ 'भ्रकसात्''।

ग्राकिस्मिक-वि॰ [सं॰] जो बिना किसी कारण के हो। जो श्रचानक हो। सहसा होनेवाला। जिसके होने का पहिले से श्रजुमान न हो।

आकांक्षक-वि॰ [सं॰] इच्छा करनेवाला। श्रभिलापा करनेवाला। आकांक्षा-संज्ञा श्री० [सं॰] [वि॰ श्राकांत्तक, श्राकांतित, श्राकांती ]

(१) इच्छा। श्रमिलापा। वांछा। चाह। (२) श्रपेक्षा। (३) श्रमुसंधान। (४) न्याय के श्रनुसार वाक्यार्थज्ञान के चार प्रकार के हेतुश्रों में से एक। वाक्य में पदों का परस्पर संबंध होता है और इसी संबंध से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। जब वाक्य में एक पद का श्रर्थ दूसरे पद के श्रर्थज्ञान पर श्राश्रित रहता है तब यह कहते हैं कि इस पद के ज्ञान के लिये उस पद के ज्ञान की श्राकांचा है। जैसे, 'देव दत्त श्राया' इस वाक्य में 'श्राया' पद का ज्ञान देवदत्त के ज्ञान के श्राश्रित है। (४) जैनियों के श्रनुसार एक श्रतिचार। जैनियों के श्रतिरिक्त श्रन्य मतवालों की विभृति देख उसके प्रहण करने की इच्छा।

या०-म्राकांचातिचार।

ग्राकांक्षित-वि॰ [सं॰](१) इच्छित । श्रमिलपित । वांछित । (२) श्रपेत्रित ।

आकांक्सी—वि० [सं० श्राकांदिन् ] [ स्त्री० श्राकांदिनयी ] इच्छा करने-वाला । इच्छुक । चाहनेवाला ।

त्राका निसंज्ञा पुं० [सं० श्राकाय ] (१) कीड़ा । श्रवताव । (२) भद्वी । (३) पजावा । श्रावा ।

ग्राक़ा-संज्ञा पुं० [ त्र० ] मालिक। स्वामी।

ग्राकार केता पुं० [सं०] (१) स्त्ररूप । श्राकृति । सृति । रूप ।।। (२) डील डैाल । कृद । (३) बनावट । संगठन । (४)

निशान । चिह्न । (४) चेष्टा । (६) 'श्रा' वर्षा । (७) बुलावा—र्डिं० ।

चेाo-श्राकारगुप्ति । श्राकार गोयन = हृदय या मन के माव के। कियत चेष्टा से छिपाना ।

ग्राकारगा-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राह्वान । बुलावा ।

ग्राकारी \*-वि० [सं० प्राकारण -- प्राह्मान । विश्वी ० प्राक्मिरियी | श्राह्मान करनेवाला । बुलानेवाला । उ० -- जयित लिलतादि देवीय वज श्रुति ऋचा कृष्ण पिय केलि श्राधीर श्रंगी । युगल रसमत्त श्रानंदमय रूपनिधि सकल सुख समय की छुंह संगी । गोर मुख हिम किरण की जु किरणावली श्रवत मधुगान हिय पियत रंगी । नागरी सकल संकंत श्राकारियी गनत गुन गनिन मित होति पंगी ।---नागरी ।

**ग्राकारीठ**-संज्ञा पुं० सिं० भाकारमा जुलाना **संग्राम । युद्धः । डिं०।** 

आकाश-संज्ञा पुं० | सं० | (१) श्रंतरिक । श्रासमान । गगन ।
कॅचाई पर का वह चारों श्रोर फैला हुआ अपार स्थान जो
नीला श्रोर शून्य दिखाई देता है । उ०—पत्ती भाकाश में
उड़ रहे हैं । (२) साधारणतः वह स्थान जहां वायु के भतिरिक्त भीरां कुछ न हो । उ० वह योगी जपर उठा और बड़ी
देर तक श्राकाश में ठहरा रहा । (३) शून्य स्थान । वह
धनंत विस्तृत स्वकाश जिसमें विश्व के छोटे बड़े सब पदार्थ,
चंद्र, सूर्य्य, ग्रह, उपग्रह शादि स्थित हैं और जो सब पदार्थी
के भीतर स्थास है ।

विद्योष-वैशेपिककार ने आकाश की द्रव्यों में गिना है। इसके अनुयायी भाष्यकार प्रशस्तपाद ने आकाश, काल और दिशा को एक ही माना है। यद्यपि सूत्र के १७ गुर्यों में शब्द नहीं है पर भाष्यकार ने कुछ श्रीर पदार्थी के साथ शब्द की भी ले लिया है। न्याय में भी श्राकाश की पंचभूतों में माना है श्रीर उससे श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति मानी है। सांख्यकार ने भी श्राकाश को प्रकृति का एक विकार और शब्द तन्मात्रा से उत्पक्ष माना है श्रीर उसका गुगा शब्द कहा है। पारचात्य दार्शनिकों में से अधिकांश ने आकाश के अनुभव और दूसरे पदार्थों के अनुभव के बीच वही भेद माना है जो वर्तमान प्रत्यच अनुभव और व्यतीत पदार्थीं वा भविष्य संभावनाधीं के स्पृति वा चिंतनप्रसूत अनुभव में है। काँट आदि ने आकाश की भावना के। श्रंतःकरण ही से प्राप्त अर्थात् उलीका गुया माना है। उसका कथन है कि जैसे रंगीं का अनुभव हमें होता है पर वास्तव में पदार्थी में उनकी स्थित नहीं है केवल हमारे श्रंतःकरण में है उसी प्रकार आकाश भी है।

थै। ० — आकाशकुसुम । आकाशर्तगा । आकाशचारी । आकाश-चोटी । आकाशजल । आकाशदीपक । आकाशधुरी । आकाश-धुव । आकाशनीम । आकाशपुरप । आकाशभापित । आकाश-फल । आकाशनेल । आकाशमंडल । आकाशसुर्सी । आकाश- मूली । श्राकाशलोचन । श्राकाशबल्ली । श्राकाशवाणी । श्राकाशवृत्ति । श्राकाशव्यापी । श्राकाशस्तिकाय ।

पर्यो • — द्योः । द्यु । श्रञ्ज । व्योम । पुष्कर । श्रंबर । नभ । श्रंतरित्त । गगन । श्रनंत । सुरवर्त्म । खं । वियत् । विष्णुपद । तारापथ । मेघाध्वा । महावित्त । विहायस । मरुद्धर्त्म । मेघ-वेश्म । मेघवर्त्म । कुनाभि । श्रन्तर । त्रिविष्टप । नाक । श्रनंग ।

मुहा ७ — श्रांकाश की कोर = जितिज । श्रांकाश खुलना = श्रास-मान का साफ़ होना । बादल का खुल जाना । बादल हटना । उ०-दो दिन की बदली के पीछे आज आकाश खुला है। श्राकारा छूना वा चूमना = बहुत ऊँचा है।ना । उ०-काशी के प्रासाद श्राकाश छूते हैं। श्राकाश पाताल एक करना = (१) भारी उद्योग करना । उ०-जब तक उसने इस काम को पूरा नहीं किया श्राकाश पाताल एक किए रहा। (२) श्रादा-लन करना। हलचल करना। धूम मचाना। उ०-वे ज़रा सी बात के लिये श्राकाश पाताल एक कर देते हैं। श्राकाश पाताल का श्रंतर = बड़ा श्रंतर | बहुत फ़र्क | श्राकाश बांधना = श्रनहोनी बात कहना । श्रसंभव बात कहना । उ०-जब दिध बेचन जाहिँ तब मारग रोकि रहै। ग्वालिनि देखत धाइ री श्रंचल श्रानि गहै।.....कहा कहति डरपाइ कहु कछू मेरे। घटि जैहैं । तुम बाँधित श्राकाश बात भूठी को सैहै।—सूर। श्राकाश से बातें करना = बहुत ऊँचा होना । उ०—माधवराव के धरहरे श्राकाश से बातें करते हैं ।

हाना। उ०—माधवराव क धरहर आकाश स बात करत ह।

ग्राकाशकक्षा-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्राकाश में वह मंडल जहां तक
सूर्य्य की किरण का संचार है। सूर्य्यसिद्धांत के श्रनुसार
मंडल की परिधि १८७१२०६६२००००००० योजन है।
ग्राकाशकुसुम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राकाश का फूल। खपुष्प।
(२) श्रनहोनी बात। श्रसंभव बात।

" आकाशगंगा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) बहुत से छोटे छोटे तारों का एक विस्तृत समूह जो आकाश में उत्तर-दिच्या फैला है। इसमें इतने छोटे छोटे तारे हैं जो दूरबीन ही के सहारे से दिखाई पड़ते हैं। खाली थ्रांख से उनका समूह एक सफ़ेद सड़क की तरह बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। इसकी चौड़ाई बराबर नहीं है कहीं अधिक कहीं बहुत कम है। इसकी शाखाएँ भी ऊछ इधर ऊछ उधर फैली दिखाई पड़ती हैं। इसीसे पुरायों में इसका यह नाम है। देहाती लोग इसे आकाशजनेज, हाथी की डहर या केवल डहर कहते हैं। (२) पुरायानुसार वह गंगा जो आकाश में है।

पर्यो ० — मंदाकिनी । विपद्गंगा । स्वर्गेदी । सुरदीर्घिका । श्राकाशचारी — वि० [सं ० श्राकाशचारिन् ] [स्त्री० श्राकाशचारिगी ] श्राकाश में फिरनेवाला । श्राकाशगामी ।

संज्ञा पुं० (१) सुर्यांदि ग्रह नचत्र । (२) वायु । (३) पत्नी । (४) देवता । (४) राजस ।

ग्रांकाराचाटी—संज्ञा पुं० [हिं० श्राकाय + चोटी ] शीर्षविंदु । वह कल्पित विंदु जो ठीक सिर के ऊपर पड़ता है।

ग्राकाराजल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जल जो ऊपर से बरसे। मेंह का पानी।

विशेष—भघा नक्तत्र में लोग बरसे हुए पानी की बरतनां में भर कर रखलेते हैं। यह श्रोषिध में काम श्राता है। (२) श्रोस।

**ग्राकाशदीप**-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राकाशदीया ।

ग्राकाशदीया—संज्ञा पुं० [सं० श्राकाण + हिं० दीया ] वह दीपक जो कातिक में हिंदू लोग कंडील में रख कर एक ऊँचे बांस के सिरे पर बांधकर जलाते हैं। कार्तिक माहात्म्य के श्रमुसार २१ हाथ की ऊँचाई पर दिया जलाना उत्तम है, १४ हाथ पर मध्यम, श्रीर ७ हाथ पर निकृष्ट है।

ग्राकाशधुरी—संज्ञा स्त्री० [स० त्राकाश + धुरी ] खगोल का ध्रुव । त्राकाशधुव ।

ग्राकाशभ्रुव—संज्ञा पुं० [सं०] त्राकाशधुरी । ग्राकाशनदी—संज्ञा श्ला० [सं०] त्राकाशगंगा । ग्राकाशनिद्रा—संज्ञा श्ली० [सं०] खुले हुए मैदान में सोना । ग्राकाशनीम—संज्ञा श्ली० [सं० त्राकाश + हिं० नीम ] एक प्रकार का पौधा जो नीम के पेड़ पर होता है । नीम का बांदा ।

ग्राका**रापुष्प**—संज्ञा पुं० [सं०] श्राकाश का फूल । श्राकाशकुसुम । खपुष्प ।

विशोष-यह श्रसंभव बातों के उदाहरणों में से है। ग्राकाराफल-संज्ञा पुं० [सं०] संतान । लड्का लड्की । ग्राकाशबेल-संज्ञा स्त्री० [सं० श्राकाश + हिं० बेल ] ग्रमरबेल । ग्राकाशभाषित-संज्ञा पुं० [सं०] नाटक के श्रभिनय में एक संकेत । बिना किसी प्रश्नकर्ता के श्रापसे श्राप वक्ता ऊपर की ग्रोर देख कर किसी प्रश्न के। इस तरह कहता है माने। वह उससे किया जा रहा है श्रीर फिर उसका उत्तर देता है। इस प्रकार के कहे हुए प्रश्न की "श्राकाशभाषित" कहते हैं। बाब हरिश्चंद्र के "विषस्य विषमौषधम्" में इसका प्रयोग बहुत है । उ०—हरिश्चंद्र—श्चरे सुने। भाई, सेठ, साहूकार, महाजन, दूकानदारो, हम किसी कारण से श्रपने को हज़ार मोहर पर बेँचते हैं किसी को लेना हो तो लो। ( इधर उधर फिरता है । जपर देखकर ) क्या कहा ? "क्यों तुम ऐसा दुष्कर्म करते हो" श्रार्थ्य यह मत पूछे, यह सब कर्म की गति है। ( जपर देख कर ) क्या कहा ? "तुम क्या कर सकते हो, क्या समभते हो श्रीर किस तरह रहोगे ?'' इसका क्या पूछनाहै। स्वामी जो कहेगा वह करैंगे। —हरिश्चंद्ग ।

ग्राकाशमंडल-संज्ञा पुं० [सं०] नभमंडल । खगोल । ग्राकाशमुखी-संज्ञा पुं० [सं० त्राकार + हिं० सुखी ] एक प्रकार के साधू जो श्राकाश की श्रोर मुँह करके तप करते हैं। ये लोग श्रिघकांश शैव होते हैं।

ग्राकारामूली-संज्ञा स्त्री० [सं] जलकुंभी । पाना ।

ग्राकारालोचन-संज्ञा पुं० [स०] वह स्थान जहां से प्रहों की स्थिति वा गति देखी जाती है। मानमंदिर । श्रवज़रवेटरी।

ग्राकाशवल्ली-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] श्रमखेल ।

माकाशवाणी—संज्ञा स्त्री० [सं०] वह शब्द वा वाक्य जो श्राकाश से देवता लोग बोलें। देववाणी।

ग्राकाशवृत्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रानिश्चित जीविका। ऐसी श्राम-दनी जो वँधी न हो।

वि॰ [सं० श्राकाशवृत्तिक ] (१) जिसे श्राकाशवृत्ति ही का सहारा हो। (२) (खेत) जिसे श्राकाश के जल ही का सहारा हो, जो दूसरे प्रकार से न सींचा जा सकता हो।

श्राकाशास्तिकाय—संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्रानुसार छः प्रकार के द्रव्यों में से एक । यह एक श्ररूपी पदार्थ है जो लोक श्रीर श्रलोक दोनों में है श्रीर जीव श्रीर पुद्गल दोनों को स्थान वा श्रवकाश देता है । श्राकाश ।

आकाशी—संज्ञा श्ली० [सं० ज्याकाण + ई (अस्थ०)] वह चांदनी जो धूप श्रादि से बचाने के लिये तानी जाती है।

श्राकाशीय─वि० [ंत०] (१) श्राकाशसंबंधी । श्राकाश का। (२) श्राकाश में रहनेवाला। श्राकाशस्थ। (३) श्राकाश में होनेवाला। (४) देवागत। श्राकस्मिक।

ग्राकिल-वि॰ [ त्र॰ ] बुद्धिमान् । ज्ञानी । श्र.क्कम द । ग्राकीर्य-वि॰ [ सं॰ ] न्यास । पूर्वा । भरा हुश्चा ।

या ०--कंटकाकीर्थ । जनाकीर्थ ।

आकुँचन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० आंकुचनीय, आंकुंचित ] (१) सिकु-इना। बहुरना। सिमटना। संकोचन। (२) वैशेषिक शास्त्र के श्रनुसार पांच प्रकार के कम्मों में पदार्थों का सिकुड़ना भी एक है।

**ग्राकुंचनीय**-वि॰ [ंस॰ ] सिकुड़ने योग्य । सिमटने योग्य ।

आकुँचित-वि॰ [सं॰] (१) सिकुड़ा हुन्ना। सिमटा हुन्ना। (२) देढ़ा। कुटिका। वक्र।

श्राकुंटन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राकुंठित ] (१) गुठला होना। कुंद होना। (२) लज्जा। शर्म।

त्र्याकुंठित-वि० [सं०] (१) गुठला। कुंद। (२) लिज्जित। शर्माया हुत्र्या। (३) स्तब्ध। जड़ा उ०—उनकी बुद्धि श्राकुंठित हो गई है।

ग्राकुर्ही हिंसा-संज्ञा ख्री० [ प्रा० श्राकुर्ही + सं० हिंसा ] उत्साहपूर्वक ऐसा निषिद्ध कर्म करना जिससे किसी प्राणी के। दुःख हो।

आकुळ-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा त्राकुलता ] (१) व्यय । व्यस्त । घव-इाया हुआ । उद्विम । चुन्य । (२) विद्वल । कातर । श्रस्त्रस्थ । (३) व्यास । संकुल । त्राकुळता-संज्ञा श्लां० [सं० | वि० याकुलित | (१) व्याकुलता । घवड़ाहट । (२) व्याप्ति ।

ग्राकुिति⊸िव ृ सं∘ ] (३) व्याकुल । घयकृाया हुश्रा । (२) व्यास । -

द्रााकृत—संज्ञा पुं० [सं० ] श्राशय । श्रमिप्राय । त्राकृति—संज्ञा पुं० [सं० ] (१) श्रमिप्राय । श्राशय । मतजब ।

(२) पुरायानुसार मनु की तीन कन्यात्रों में से एक जो रुचि प्रजापति के। व्याही गई थी। (३) जन्साह। श्रथ्यवसाय। (४) सदाचार। श्राप्तरीति।

ब्राक्ती—संज्ञा क्षां । सं० प्रकृति |स्वायंभुव मनु की तीन कन्याश्री में से एक ।

ब्राकृति—संज्ञा श्रा० |सं० | (१) बनावट । गढ़न । ढाँचा । श्रवयव । विभाग ।

चिद्रोष-इसका प्रयोग हिंदी में जेतन के लिये श्राधिक श्रार जड़ के लिये कम होता है।

(२) मृति । रूप। (३) मुख। चेहरा। उ०—उसकी श्राकृति बड़ी भयावनी है। (४) चेष्टा। मुख का भाव। उ०—म्रते समय उस मनुष्य की श्राकृति बिगड़ गई। (४) २२ श्रहरीं की एक वर्षायृति। मदिरा इंसी, भद्रक, मंदारमाला इसके भेद हैं। यह यथार्थ में एक प्रकार का सबेया है। उ०—भासत गीरि गुसांइन को बर रामधन दुइ खंड किया। मालिनि की जयमाल गुहो हिर के हिय जानिक मेलि दियो। राम बरी सिय मीद भरी नभ में सुर जै जै कार कियो।

ग्रामुख्र-वि० [ सं० ] खींचा हुआ। श्राकपित।

ग्राफ्रांद-संशा पुं० [सं०] (१) रोदन। रोना। (२) चिछाना। चीखना। चिछाहट। (३) बुलाना। पुकार। (४) मिश्र। माई। बंधु। (४) घोर युद्ध। कड़ी लड़ाई। (६) ध्वनि। श्रावाज़। शब्द। (७) ग्रह युद्ध में से किसी एक ग्रह के दूसरे ग्रह की श्रपेका बलवान् वा विजयी होने की श्रवस्था।

**ग्राकंदन**-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोना । (२) चिछाना ।

ग्राक्रम \*-संज्ञा पुं० [सं०] पराक्रम । शूरता--डिं० ।

त्राक्रमण-संज्ञा पुं० [सं०] [ति॰ क्राक्रमणीय, प्राक्रीमतं, प्राक्रांत | (१) वजपूर्वक सीमा का उद्घंचन करना । हमला । चढ़ाई ।

धावा । उ० — महमूद ने कई बार भारत पर धाक्रमण किया । (२) धाघात पहुँचाने के लिये किसी पर मपटना । हमला । उ० — डाकुओं ने पथिकों पर धाक्रमण किया । (३) घरना । छेंकना । सहासिरा । (४) धाचेप करना । निंदा करना । उ० — इस लेख में लोगों पर ध्यर्थ धाक्रमण किया गया है ।

आक्रमित-वि॰ [सं०] [स्री॰ श्रामिता] जिस पर आक्रमण किया गया हो।

आक्रमिता (नायिका)—तंजा स्त्री० [स०] वह प्रीढ़ा नायिका जो मनसा वाचा कर्मणा अपने मित्र की वश करे। आक्रांत-वि॰ [सं॰] (१) जिस पर श्राक्रमण किया गया हो। आक्साइड-संज्ञा पुं॰ [ग्रं॰] श्राक्सिजन ग्रीर धातुग्रीं के मेल से जिस पर हमला हुग्रा हो। (२) घिरा हुग्रा। श्रावृत्त । छिका एक पदार्थ वा द्वन्य । मोरचा । मुर्चा । जंग । भिन्न भिन्न हुग्रा। (३) वशीभूत । पराजित । विवश । (४) ब्याप्त । धातुग्रीं के संयोग से भिन्न प्रकार के श्राक्साइड बनते हैं जैसे श्राक्सीर्थ । पारे से श्राक्साइड ग्राफ मर्करी, जस्ते से श्राक्साइड श्राफ

श्राकुष्ट—वि० [सं०] शापित । कोसा हुश्रा। (जिसे) गाली दी गई हो।

आक्रोश-संशा पु० [सं० ] [वि० आकुष्ट, आक्रोशित ] (१) केसिना।
शाप देना। गाली देना। (२) धर्मशास्त्रानुसार कुछ दोष
लगाते हुए जाति कुल आदि का नाम लेकर किसी के
कोसना। यह नारद के मत से तीन प्रकार का है—निष्दुर,
अश्लील और तीन। तू मूर्ख है, तुमे धिकार है इत्यादि
निष्दुर है। मा, बहिन आदि की गाली देना अश्लील और
महापातकादि दोषों का आरोप करना तीन है।

याo—श्राक्रोश परिपह = जैनशास्त्रानुसार किसी के श्रानष्ट वचन को सुनकर केाप न करना।

ग्राकोशित-वि॰ दे॰ 'श्राकृष्ट''।

**ग्राक्कांत**—वि० [सं०] सना हुन्रा। पेता हुन्रा।

यै।०--रुधिराक्कांत।

त्र्याक्किञ्च—वि० [सं०] (१) श्रार्द्ध। श्रोदा । तर । (२) नरम । · कोमला।

द्याक्षिप्त-वि॰ [सं॰] (१) फेंका हुआ। गिराया हुआ। (२) दूषित। श्रपवादित। (३) निंदित।

ग्राक्षीव-संज्ञा पुं० [सं०] सहिंजन। \*

ग्राश्नेप-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रालेपी, प्रालिप्त] (१) फेंकना।

गिराना। (२) श्रारोप। दोष लगाना। श्रपवाद वा इलज़ाम लगाना। (३) कट्लिक। निंदा। ताना। ड०—उस लेख में बहुत लोगों पर श्रालेप किया गया है। (४) एक रोग जिसमें रोगी के श्रंग में कॅपकॅपी होती है। यह वात रोग का एक मेद है। (४) ध्वनि। व्यंग्य। श्रिप्तपुराण के श्रनुसार यह ध्वनि का पर्य्याय है पर श्रन्य श्रालंकारिकों ने इसमें कुछ विशेषता बतलाई है। श्रर्थात् जिस ध्वनि की सूचना निषेधात्मक वर्णन द्वारा मिले उसे श्रालेप कहना चाहिए। उ०—दर्शन दे मोहि चंद, ना दर्शन की निहं काम। निरस्थो जब प्यारी बदन, नवल श्रमल श्रभिराम।

ग्राक्षेपक-वि० [सं०] [स्री० प्राचिपिका] (१) फेंकनेवाला। (२) स्रींचनेवाला। (३) श्राचेप करनेवाला। निंदक। संज्ञा पुं० [सं०] एक वात रोग जिसमें वायु कुपित होकर धमनियों में प्रवेश कर जाती है श्रीर बार बार शरीर के। कँपाया करती है।

ग्राक्षेपी-वि॰ दे॰ ''श्राचेपक''। ग्राक्षोट-संज्ञा पुं० [सं०] श्रखरोट। ग्राक्साइड-संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] श्राक्सिजन श्रीर धातुर्श्री के मेल सं एक पदार्थ वा द्रव्य । मोरचा । मुर्चा । जंग । भिन्न भिन्न धातुश्रों के संवोग से भिन्न प्रकार के श्राक्साइड बनते हैं जैसे पारे से श्राक्साइड श्राफ़ मर्करी, जस्ते से श्राक्साइड श्राफ़ जिंक, लोहे से श्राक्साइड श्राफ़ श्राइरन इत्यादि । श्रम्नजिद । ग्राक्सिजन-संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] एक गैस वा सूक्ष्म वायु । यह रूप, रस, गंध रहित पदार्थ है श्रीर वायुमंडलगत वायु से कुछ भारी होता है तथा पानी में घुल जाता है । यह जल में म्ह

रस, गंध रहित पदार्थ है श्रीर वायुमंडलगत वायु से कुछ भारी होता है तथा पानी में घुल जाता है। यह जल में म्ह फी सदी होता है। धातु में लग कर यह मोरचा उत्पन्न करता है। प्राणियों के जीवन के लिये यह श्रत्यंत श्रावश्यक है। यह बहुत से पदार्थीं में मिलता है। यदि पारा इतना गरम किया जाय कि उस पर एक लाल तह चढ़ जाय श्रीर फिर वह लाल पदार्थ श्रीर भी गर्म किया जाय तो श्राविसजन श्रीर धातु के श्रंश श्रलग श्रलग हो जांयगे। श्रमूज। श्रमूजन। प्राणद। प्राणप्रद।

ग्राखंडल-संज्ञा पुं० [सं०] इंद्र ।

ग्राख-संज्ञा पुं० [सं०] खंता। खंती। रंभा।

द्रास्त्रत—संज्ञा पुं० [सं० अक्षत, पा० अनखत ] (१) अद्यत । उ०— देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे । सेवा सुमिरन पूजिबो पात श्राखत थोरे ।—तुलसी । (२) चंदन वा केसर में रँगा हुआ चावल जो मूर्ति के मस्तक में स्थापना के समय श्रीर दूल्ह दुलहिन के माथे में विवाह के समय लगाया जाता है । (३) वह अन्न जो गृहस्थ लोग नेगी परजों को विवाहादि श्रवसरों पर कोई विशेष कार्य्य प्रारंभ करने के पहिले देते हैं ।

ग्राख़ता—वि॰ [फा॰ ] जिसके श्रंडकोश चीर कर निकाल लिए गए हों । बधिया ।

विशोष—यह शब्द प्रायः घोड़े के लिये प्रयुक्त होता है पर कोई कोई इस शब्द का कुत्ते श्रीर बकरे के लिये भी प्रयोग करते हैं। ग्रास्त्रन—कि वि [ सं श्रा + चय ] प्रति चया। हर घड़ी।

ग्राखनां कहना। बोलना। उ०—(क) बार बार का श्राखिये, मेरे कहना। बोलना। उ०—(क) बार बार का श्राखिये, मेरे मन की सोय। कलि तो ऊखल होयगी, सांई श्रीर न होय।—कबीर। (ख) सत्य संध सांचे सदा, जे श्राखर श्राखे। प्रनत पाल पाए सही, जे फल श्रमिलाखे!— तुलसी।

कि॰ स॰ [सं॰ श्राकांता] चाहना। इच्छा करना। उ॰—तुहि सेवा बिछुरन नहिं श्राखों। पींजर हिये घालि के राखों।
—जायसी।

कि॰ स॰ [सं॰ ऋषि, प्रा॰ ऋषिख = ऋषि ] देखना । ताकना । ड॰—(क) श्रवक भुश्रंगिन श्रधरिह श्राखा । गहै जो नागिन सो रस चाखा ।—जायसी । (ख) माया माहि सत्यता जु श्रीर भांति भाषियत । ब्रह्म माहिं सत्यता सु श्रीर भांति भाषिये । दोज मिलि सत्यपद वाच्य मुनि भाषत हैं । ब्रह्म माहिँ सत्यता सु लक्ष्य भाग राखिये । ब्रह्मि वृत्ति संवित ह्वै मिले ज्ञान पद वाच्य । संवित स्वरूप लक्ष्य बुद्धि वृत्ति नाखिये । श्रात्म श्री विषे को सुख वाच्य पद श्रानंद को । विषे सुख त्यागि श्रात्म सुख लज्ञ श्राखिये ।—निश्चल । कि० स० [हिं० श्राखा ] मोटे श्राटे की श्राखे में डाल कर चालना । छानना ।

ग्राखर\*—संज्ञा पुं० [सं० त्रचर, पा० त्रक्खर] श्रचर । उ०—(क)
तब चंदन श्राखर हिय लीखी । भीख लई तुम योग न
सीखी ।—जायसी । (ख) कबिहि श्ररथ श्राखर बल सांचा ।
श्रनुहरि ताल गतिहि नट नाचा ।—तुलसी ।

क्रि॰ प्र॰-देना = बात देना । प्रतिज्ञा करना ।

त्र्याँखा—संज्ञा पुं० [ सं० त्राक्तरण = छानना ] भीने कपड़े से मढ़ा हुत्र्या एक मेड़रेदार बरतन जिसमें मोटे त्राटे के। रख कर चालने से मेदा निकलता है। एक प्रकार की चलनी। श्रांघी। संज्ञा पुं० [ देश० ] खुरजी। गठिया।

वि० [सं० अन्तय, पा० अवस्वय] (१) कुल । पूरा । समूचा । समस्त । उ०—(क) कहिबे जीय न कछु सक राखे। । लावा मेलि दए हैं तुमको कहत रहो दिन आखो। ।—सूर । (ख) उसे आज आखा दिन बिना खाये बीता। (२) अनगढ़ा। समूचा। उ०—आखा लकड़ी। (लशकरी)

ग्राखा तीज-संज्ञा स्त्री० [सं० अन्तयतृतीया] बैशाख सुदी तीज । इस दिन हिंदुओं के यहाँ बट का पूजन होता है श्रीर ब्राह्मणों को पंखे, सुराहियां, ककड़ी, श्रादि ठंडक पहुँ चानेवाली चीज़ें दी जाती हैं।

त्राखा नवमी-संज्ञा श्ली० [सं० त्रज्ञयनवमी] कार्तिक शुक्ता नवमी। दे० "श्रज्ञय नवमी"।

त्रााख़िर-वि० [फा०] श्रंतिम । पीछे का । पिछला । या०---श्राख़िरकार । श्राख़िर ज़माना । श्राख़िर दम ।

संज्ञा पुं० [फा०] (१) श्रंत । उ०—श्राख्निर को वह लेके टला। (२) परिणाम । फल। नतीजा। उ०—इस काम का श्राख्निर श्रन्छ। नहीं।

वि॰ [फ़ा॰ ] समाप्त । ख़तम । उ॰—उपजे श्री पाले श्रनु-सरै । बावन श्रन्तर श्राखिर करे ।—कवीर ।

कि० वि० [फा०] (१) श्रंत में । श्रंत के । उ०— (क) श्राख़िर उसे यहां से चला ही जाना पड़ा। (ख) वह कित-ना ही क्यों न बढ़ जाय श्राख़िर है तो नीच ही। (२) हार कर। हार मान कर। थक कर। लाचार होकर। उ०—जब उसने किसी तरह नहीं माना तब श्राख़िर उसके पैर पड़ना पड़ा। (३) श्रवश्य। ज़रूर। उ०—श्राप का काम तो निकल गया श्राख़िर हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। (४) भला। श्रच्छा। ख़ैर। तो। उ०—श्रच्छा श्राज बच गए, जाश्रो, श्राखिर कभी तो भेट होगी।

ग्राख़िरकार—कि० वि० [फा०] श्रंत में। श्रंजाम को। श्रंत को। ड०—सुनते सुनते श्राख़िरकार उससे नहीं रहा गया श्रीर वह बोल उठा।

ग्राख़िरी–वि० [फ़ा०] ग्रंतिम । सब से पिछ्जा । ग्राख़–संज्ञा पुं० [सं०] (१) मूसा । चृहा ।

या॰--- त्राखुवाहन । त्राखुरथ । त्राखुभुक् = बिलार ।

(२) देवताल । देवहाड़ ।

ग्राखुपाषाग्य-संज्ञा पुं० [सं०] चुंबक पत्थर । ग्राखेट-संज्ञा पुं० [सं०] ग्रहेर । शिकार । मृगया । ग्राखेटक-संज्ञा पुं० [सं०] शिकार । श्रहेर ।

वि० [सं०] शिकारी । श्रहेरी । शिकार करनेवाला । ग्राखेटी—वि० [सं० त्राखेटिन] [स्त्री० त्रखेटिनी] शिकारी । श्रहेरी । ग्राखेट—संज्ञा पुं० [सं० श्रक्तोट] श्रखरोट ।

ग्राख़ोर-सज्ञा पुं० [फा०] (१) जानवरों के खाने से बची हुई घास या चारा। पख़ोर। (२) कूड़ा करकट। (३) निकम्मी वस्तु। सड़ी गली चीज़।

मुह् 10-श्राख़ोर की भरती = निकम्मा का समूह । निकम्मा चीज़ों का श्रयाला ।

वि॰ [फ़ा॰ ] (१) निकम्मा। बेकाम। (२) सङ्ग गला। रही। (३) मैला कुचैला।

त्र्यास्या-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) नाम। (२) कीति<sup>९</sup>। यश। (३) विवरण । न्यास्या।

ग्राख्यात-वि॰ [सं॰ ] (१) प्रसिद्ध । नामवर । विख्यात । (२) कहा हुम्रा । (३) तिगंत क्रिया । (४) राजवंश के लोगों का वृत्तांत ।

ग्रास्याति—संज्ञा स्त्रं। (१) नामवरी। स्थाति। श्रुहरत। (२) कथन।

म्राख्यातव्य-वि॰ [स॰]वर्णन करने योग्य । कहने योग्य । वयान करने लायकृ ।

आख्यान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० आख्यात, आख्यातव्य, आख्येय]
(१) वर्णन । बृत्तांत । बयान । (२) कथा । कहानी ।
किस्सा । (३) उपन्यास के नव भेदों में से एक । वह कथा
जिसे किव ही कहे और पात्रों से न कहलावे । इसका
आरंभ कथा के किसी अंश से कर सकते हैं पर पीछे से
पूर्वापर संबंध खुल जाना चाहिए । इसमें पात्रों की बातचीत बहुत लंबी चौड़ी नहीं हुआ करती । चूँकि कथा
कहनेवाला किव ही होता है और वह पूर्व घटना का वर्णन
करता है इससे अधिकतर भूतकालिक किया का प्रयोग
होता है पर दश्यों को ठीक ठीक प्रत्यक्ष कराने के लिये कभी
कभी वर्त्तमान कालिक किया का भी प्रयोग होता है ।

जैसे—सूर्य्य इब रहा है, ठंढी हवा चल रही है, इत्यादि। भ्राज कल के नये ढंग के उपन्यास इसी के ग्रंतर्गत श्रा सकते हैं।

ग्रास्यानक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वर्णन । वृत्तांत । वयान । (२) कथा । किस्सा । कहानी । (३) पूर्व वृत्तांत । कथानक ।

आख्यानिकी—संज्ञा पुं० [सं०] दंडक वृत्त के भेदों में से एक, जिसके विषम चरणों में त, त, ज, ग, ग, हो श्रीर सम में ज, त, ज, ग, ग, हो श्रीर सम में ज, त, ज, ग, ग, ग हो। उ०—गोबिंद सदा रटी जू। श्रसार संसार तबै तरी जू। श्रीकृष्ण राघा भजु नित्य भाई। जुसत्य चाहो श्रपनी भजाई।

विशोष—इसके विरुद्ध अर्थात् इसके विषम चरण् का लच्चण सम चरण् में आवे श्रोर इसके सम चरण् का लच्चण विषम चरण् में आवे तो उस वृत्त को ख्यानिकी कहेंगे।

**ग्राख्यापक**—वि० [सं०] [स्त्री० माख्यापिकी ] कहनेवाला । संज्ञा पुं० [सं०] दृता ।

त्र्याख्यापन—संज्ञा पुं० [सं०] प्रगट करना। प्रकाश करना। कहना। कथन।

ग्रास्यायिका—संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) कथा । कहानी । किस्सा ।
(२) किलपत कथा जिसमें कुछ शिचा निकले । (३) एक
प्रकार का श्राख्यान जिसमें पात्र भी श्रपने श्रपने चित्र श्रपने
मुँह से कुछ कुछ कहते हैं । प्राचीनों में इसके विषय में मतभेद हैं । श्रमिपुराण के श्रनुसार यह गद्य कान्य का वह भेद
हैं जिसमें विस्तारपूर्वक कर्जा की वंशप्रशंसा, कन्याहरण,
संग्राम, वियोग श्रीर विपत्ति का वर्णन हो । रीति श्राचरण
श्रीर स्वभाव विशेष रूप से दिखाए गए हों । गद्य सरख हो
श्रीर कहीं कहीं छंद हों । इसमें परिच्छेद के स्थान में उच्छास
होना चाहिए । वाग्भट के मत से "वह गद्य कान्य जिसमें
नायिका ने श्रपना वृत्तांत श्राप कहा हो," भविष्यद्विषयों की
पूर्व में सूचना हो, कन्या के श्रपहरण, समागम श्रीर श्रभ्युद्य
का हाल हो, मिन्नादि के मुँह से चरित्र कहे गए हों, श्रीर

ग्राख्येय-वि॰ दे॰ "श्राख्यातन्य"।

ग्रागंतुक-वि॰ [सं॰] (१) जो श्रावे। श्रागमनशील। (२) जो इधर उधर से घूमता घामता श्राजाय।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रतिथि। पाहुना। (२) वह पशु जिसके स्वामी का पता न हो। (३) श्रचानक होनेवाला रोग।

योा o — श्रागंतुक ज्वर = वह ज्वर जो चाट, भृत प्रेत के भय वा श्राधिक श्रम करने श्रादि से श्रचानक हो जाय । श्रागंतुक श्रानिमित्त लिंग नाश = एक प्रेकार का चत्तु रोग जिसमें श्रांख की ज्योति मारी जाती हैं। प्राचीनों के श्रनुसार यह रोग देवता, भृषि, गंधवं, बड़े सर्प श्रीर सूर्य्य के देखने से हो जाता है। श्रागंतुक श्रा = वह घाव जो चोट के पकने से हो।

ग्राग—संज्ञा स्त्री० [सं० त्रिन, प्रा० त्रिन ] (१) तेज श्रीर प्रकाश का पुंज जो उच्याता की पराकाष्टा पर पहुँ ची हुई वस्तुओं में देखा जाता है। श्रिप्त । बसुंदर । (२) जलन । ताप । गरमी । उ०—वह डाह की श्राग से फ़ुलसा जाता है। (३) कामाग्नि । काम का वेग । उ०—तुम्हें ऐसी ही श्राग है तो उनसे जाकर मिलो न । (४) वात्सल्य प्रेम । उ०—जो श्रपने बच्चे की श्राग होती है वह दूसरे के बच्चे की नहीं। (४) डाह । ईर्ष्यां। उ०—जिस दिन से हमें इनाम मिला है उस दिन से उसे बड़ी श्राग है।

वि॰ (१) जलता हुन्रा। बहुत गरम। ड॰—चिलम तो श्राग हो रही है। (२) जो गुगा में उच्चा हो। जो गरमी फूँके। ड॰—श्ररहर की दाल तो श्राज कल के जिये श्राग है। मुहा॰—श्राग उठाना = भगड़ा उठाना | कलाइ वा उपद्रव उत्पन्न

श्राग कॅंजियाना वा कॅंवाना = श्राग का ठंढा होना। दहकते हुए क्रोयले का फिर ठंढा हो कर काला पड़ जाना। श्राग का प्रतला = कोधी। चिडचिड़ा।

श्राग का बाग = (१) सुनार का श्रॅगीठा। (२) श्रातराबाज़ी। श्राग के मोल = बहुत महुँगा। ड॰—यहाँ तो चीज़ें श्राग के मोल बिकती हैं।

श्राग खाना श्रँगार हगना = जैसा करना वैसा पाना । उ०—हमें क्या ? जो श्राग खायगा श्रँगार हगेगा ।

श्चाग गाड़ना = कडे की श्चाग को राख में सुरिक्षत रखना। श्चाग जोड़ना = श्चाग सुखगाना। श्चहरा जलाना। श्चाग काड़ना = पत्थर वा चकमक से श्चाग बनाना। श्चाग दिखाना = (१) श्चाग खगाना। जलाने के लिये श्चाग

श्राग दिखाना = (१) श्राग खगाना । जलाने के क्षिये श्राग छुलाना । (२) तेाप में बक्ती देना । श्राग देना = (१) चिता में श्राग खगाना । दाष्ट्र कर्म

श्राग दना = (१) चिता म श्राग लगाना। दाह कम करना। (२) श्रातशवार्जा में श्राग लगाना। श्राग लगाना। फूँकना। ड०—जागी कंट श्राग दे होरी। छार भईं जरि श्रँग न मोरी।—जायसी। (३) बरबाद करना। नष्ट करना। ड०—उसके पास है क्या उसने तो श्रपने घर में श्राग दे दी।(४) तेाप में बची देना। रंजक पर पक्षीता छुलाना। ड०— गोलंदाज़ों ने तोपों पर श्राग दी।

श्राग धोना = हुका भरने के क्षिये श्रॅगारे। के ऊपर से राख दूर करना। ३०---श्राग धोकर चिकम पर रखना।

आग पर लेटना = (१) वेचैन होना । विकल होना । तड़ फना । उ०—वह विरह के मारे आग पर लेट रहा है। (२) डाह से जलना । ईर्षा करना । उ०—वह हमें देख कर आग पर लोट जाता है।

श्राग पानी का बैर = स्वाभाविक शत्रुता | जन्म का बैर | श्राग फांकना = व्यर्थ की बक्षवाद करना | बात बघारना | झूठी शेख़ी हंकना। उ०---उनकी क्या बात है वे तो योंही म्राग फॉका करते हैं।

श्राग फुँकना = क्रोध उत्पन्न होना । रिस लगना । उ०---यह बात सुनते ही मेरे तन में श्राग फुँक गई ।

श्राग फूंक देना = जलन उत्पन्न करना । गरमी पैदा करना । उ॰—इस दवा ने तो श्रीर श्राग फूंक दी है ।

श्राग फूस का बैर = स्वाभाविक शत्रुता । जन्म का बैर । श्राग बनाना = श्राग सुलगाना ।

श्रागबबूला (बगूला) होना या बनना = क्रोध के त्रावेश में होना | त्र्रत्यन्त कुपित होना | उ० — इस बात के सुनते ही वह श्रागबबुला हो गया ।

श्राग बोना = (१) श्राग लगाना । उ०—योगी श्राहि वियोगी कोई। तुम्हरे मँडप श्रागि जिन बोई!—जायसी । (२) चुगल-लोरी करके भगडा वा उत्पात खड़ा करना। उ०—यह सब श्राग तुम्हारी ही बोई तो है।

श्राग बरसना = (१) बहुत गरमी पड़ना । rर चलना । (२) गोलियों की बैाह्याड़ पड़ना ।

श्राग बरसाना = रात्रु पर ख़ूब गालियां चलाना । उ०---सिपाहियों ने किले पर ख़ूब श्राग बरसाई ।

श्राग बुक्ता लेना = कसर निकालना । बदला लेना । ड०---श्रच्छा मोका है तुम भी श्रपनी श्राग बुक्ता ले।।

श्राग भड़कना = (१) श्राग का धधकना । (२) लड़ाई उठना । उत्पात खड़ा होना । हलचल मचना । उ०—दोनों दत्तों के बीच श्राज कल खूब श्राग भड़की है । (३) उद्देग होना । जोश होना । कोध श्रीर शोक श्रादि मानें का तीव वा उद्दीपित होना । उ०—(क) शत्रु को सामने देख कर उसकी श्राग श्रीर भी भड़क उठी । (ख) श्रपने मृत पुत्र की टोपी देख कर माता की श्राग श्रीर भड़क उठी ।

श्राग का भड़काना = (१) श्राग धधकाना। (२) लड़ाई बढ़ाना। (३) क्रोध श्रोर शोक श्रादि भावें। का उद्दीपित करना। जोश बढाना।

श्राग भभूका होना = कोध से लाल है।ना ।

श्राग मृतना = त्रिति करना । उ०—सीधे चल्लो, क्यों श्राग मृतते हो ।

श्राग में भोकना = (१) श्राफ़त में डाल देना। (२) लड़की की ऐसे घर व्याह देना जहाँ उसे हर घड़ी कष्ट हन्ना करे।

श्राग में पानी डालना = भ्रगड़ा मिटाना। बढ़ते हुए क्रोघ को धीमा करना।

श्राग लगना = (१) श्राग से किसी वस्तु का जलना। उ॰—(क) नयन चुविह जस महवट नीरू। तेहि जल भागलाग सिर चीरू।—जायसी। (ख) उसके वर में श्राग

बग गई। (२) क्रोध उत्पन्न होना। कुढ़न होना। बुरा लगना। मिचें लगना । उ॰---(क) उसकी कडुई बातें सुन कर श्राग लग गई। (ख) तुम तो मनमाना बके श्रब हमारे ज़रा से कहने पर श्राग लगती है। (३) ईर्षा होना। डाह होना। उ०---किसी के। सुख चैन से देखा कि बस श्राग लगी। (४) लाली फैलना। लाल फूलों का चारे। श्रीर फूलना। उ०-बागन बागन श्राग लगी है। (१) महँगी फैलना। गिरानी होना। उ॰—(क) बाज़ार में तो श्राज कल श्राग लगी है। (ख) सब चीजों पर तो श्राग लगी है कोई ले क्या ? (६) बदनामी फैलना। उ०-देखा चारां तरफ श्राग लगी है सँभल कर काम करो। (७) हटना। दूर होना। जाना। उ॰-कभी यहाँ से तुम्हें श्राग भी लगेगी। ( ख्रि॰ ) (=) किसी तीव्र भाव का उदय होना । उ०-उसे देखते ही हृदय में श्राग लग गई। (१) सत्यानाश होना। नष्ट होना। उ० — श्राग लगे तुम्हारी इस चाल पर। (यह मुहाविरा श्लियों में श्रधिक प्रचलित है। वे इसे श्रनेक श्रवसरों पर बोला करती हैं. कभी चिढ़ कर, कभी हावभाव प्रगट करने के हेतु श्रीर कभी योंही बोल देती हैं। उ०—(क) श्राग लगे मेरी सुध पर क्या करने आई थी, क्या करने लगी। (ख) आग लगे, यह छोटा सा लड़का कैसे कैसे स्वांग करता है। (ग) श्राग लगे, कहां से में इनके पास श्राई।)

श्राग लगाना = (१) श्राग से किसी वस्तु के। जलाना। उ॰—उसने श्रपने ही घर में श्राग लगा दी। (२) गरमी करना। जलन पैदा करना। उ॰—उस दवा ने तो बदन में श्राग लगा दी। (३) उद्वेग वढ़ाना। जोश बढ़ाना। किसी भाव के। उद्दीपित करना। भड़काना (४) ईर्षा उत्पन्न करना। (४) क्रोध उत्पन्न करना। (६) चुगली करना। उ॰—उसी ने तो मेरी सास से जाकर श्राग लगाई है। (७) विगाड़ना। नष्ट करना। उ॰—जो चीज़ उसे बनाने के। दी जाती है उसी में वह श्राग लगा देती है (छि॰)। (=) फूंकना। उड़ाना। वरवाद करना। उ॰—वह श्रपनी सारी संपत्ति में श्राग लगा कर बैंडा है। (१) (श्रंग) ग्यून धूम धाम करना। बड़े बड़े काम करना। उ॰—तुम्हारे पुरुखों ने विवाह में केन सी श्राग लगाई थी कि तुम भी लगाश्रोगे।

श्राग लगाकर पानी को दोड़ना = भगड़ा उठा कर फिर सबको दिखाकर उसकी शांति का उद्योग करना ।

श्राग भी न लगाना = बहुत तुच्छ समभना । उ०—उससे बोलने की कौन कहें मैं तो उसकी श्राग भी न लगाऊँ। (ब्रि॰)।

, श्राग लगे पर कुश्राँ खोदना = कोई किटन कार्य श्रा पड़ने पर उसके करने के सीधे उपाय के। छोड़ बड़ी खंबी चैड़ी युक्ति में लगना। श्राग लगा कर तमाशा देखना = भगड़ा वा उपद्रव खड़ा करके ऋपना मनोरंजन करना ।

श्राग लेने श्राना = श्राकर फिर ये। इं। देर में कै। ट जाना | उलटे पांच के। टना | ये। इं। देर के किये श्राना | ड॰—(क) जरा बैटें। भाई ! क्या श्राग लेने श्राए हो ? (ख) श्राग लेने श्राई घरवाली बन बैटी।

श्राग से पानी होना या हो जाना = कुद्ध से शात होना। रिस का जाता रहना। उ०--उसकी बाते हीं ऐसी मीठी होती हैं कि श्रादमी श्राग से पानी हो जाय।

श्राग होना = (१) गर्म होना। लाल श्राँगारा होना। (२) कुद्ध होना। रोष में भरना। उ०—इस बात की सुनते ही वे श्राग हो गए।

किसी की श्राग में कूदना वा पड़ना = किसी की विपत्ति श्रपने ऊपर लेना।

तलवें से श्राग लगना = शरीर भर में क्रोध का व्यात है।ना | रिस से भर उठना | ड॰—-उसकी भूठी बात से श्रीर भी तलवें से श्राग लग गई।

पानी में आग लगाना = (१) अनहोनी वातें कहना। ऐसी बातें कहना जिनका होना संभव न हो। (२) असंभव कार्य करना। (३) जहां लड़ाई की काई बात न हे। वहां भी लड़ाई सगा देना।

पेट की श्राग = भूल । उ०-कोई दाता ऐसा है जो पेट की श्राग बुकावे।

पेट में श्राग लगना = भूख लगना । उ०-इस लड़के के पेट में सबेरे ही श्राग लगती है ।

मुँह में श्राग लगना = मरना । उ॰ — उसके मुँह में कब श्राग लगेगी। (शवदाह के समय मुदें के मुँह में श्राग लगाई जाती है।)

श्राग लगे में ह मिलना या पाना = ताव पर किसी काम का चटपट न होना । उ० — या के तो है श्राजु ही मिलीं माइ ! श्रागि लागे मेरी श्राली मेह पाइयतु है । — केशव ।

श्राग पर श्राग मेलना या डालना = जले की जलाना | दु:ख पर दु:ख देना | ड॰—विरह श्राग पर मेले श्रागी । विरह घाव पर घाव विजागी ।—जायसी ।

यो o श्रागजंत्र = ताप । — डिं०। श्रागवाय = त्रिमवाया। श्राग लगन = एक हाथी का रेग्ग जिससे उसके सारे शरीर में फक्ते छे पड़ जाते हैं।

# तंज्ञा पुं० [ सं० अय ] (१) ऊँख का श्रगीरा। (२) हल के हरसे की नेक के पास के खड़ू जिनमें रस्सी श्रँटका कर जुआठे से बाँधते हैं।

ग्रागड़ा-संज्ञा पुं० [सं० श्र = नहीं + हि० गाड़ = पुष्ट ] ज्वार इत्यादि की वह बाज जिसके दाने मारे गए हों।

ग्रागण-संज्ञा पुं० [सं० त्रव्यहायण ] श्रगहन । मार्गशीर्ष ।—हिं० । ग्रागत-वि० [सं०] [स्री० त्रागता ] श्राया हुन्ना । प्राप्त । उपस्थित । संज्ञा पु० [सं०] मेहमान । पाहुना । श्रतिथि ।

थै। ०----श्रभ्यागत । क्रमागत । स्त्रागत । दैवागत । गतागत । श्रागतपतिका । तथागत ।

ग्रागतपतिका-संज्ञा श्ली० [स०] श्रवस्थानुसार नायिका के दस भेदेौं

में से एक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो।

ग्रागत स्वागत-संज्ञा पुं० [सं० श्रागत + स्वागत] श्राए हुए व्यक्ति

का श्रादर। श्रादर-सत्कार। श्राव-भगत।

ग्रागति-संज्ञा श्ली० [सं०] श्रागमन । श्रवाई ।

**ग्रागपीछ\***-संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्रागा पीछा"।

ग्रागम—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रवाई। श्रागमन। श्रामद। ड०— श्याम कह्यो सब सखन सों लावहु गोधन फेरि। संध्या के। श्रागम भयो बज तन हांकी हेरि।—सूर। (२) भविष्य काल। श्रानेवाला समय। (३) होनहार। भवितव्यता। संभावना। ड०—श्राय बुक्ताय दीन्ह पथ तहवाँ। मरन खेल कर श्रागम जहवां।—जायसी।

योा०—आगमजानी । आगमजानी । आगमवक्ता ।

कि प्र०—करना = ठिकाना करना । उपक्रम बांधना । उ०—

(क) यह नहीं कहते कि चँदा इकट्टा कर के तुम अपना
आगम कर रहे हो । (ख) मैं राम के चरनन चित दीनों ।

मनसा वाचा और कर्मना बहुरि मिलन के आगम कीनों ।—

तुलसी ।—जनाना = हेनिहार की सूचना देना । उ०—कबहुँ

ऐसा विरह उपावै रे । पिय बिनु देखे जिय जावै रे । ती मन

मेरा धीरज धरई । कोइ आगम आनि जनावै रे ।—दाइ ।

—बांधना = आनेवाली बात का निश्चय करना । उ०—अभी

(४) समागम । संगम । उ०—श्रहण, श्वेत, सित सज्जक पजक प्रति को बरनै उपमाइ । मनु सरस्वति गंगा जमुना मिलि श्रागम कीन्हों श्राइ ।—तुजसी । (४) श्रामदनी । श्राय । उ०—इस वर्षे उनका श्रागम कम श्रीर व्यय श्रिषक रहा ।

से क्या श्रागम बाँधते हो जब वैसा समय श्रावेगा तब देखा

## यै।०--श्रर्थागम।

(६) व्याकरण में किसी शब्दसाधन में वह वर्ण जो बाहर से लाया जाय। (७) उत्पत्ति। (८) योग शास्त्रानुसार शब्द प्रमाण। (६) वेद। (१०) शास्त्र। (११) तंत्रशास्त्र। (१२) नीति शास्त्र। नीति।

वि॰ [सं॰ ] श्रानेवाला । श्रागामी । उ॰—दरशन दियो कृपा करि मोहन वेग दियो बरदान । श्रागम कल्प रमया तुव ह्रौहै श्रीमुख कही बखान ।—सूर ।

ग्रागमजानी-वि० [सं० श्रागमज्ञानी ] श्रागमज्ञानी । होनहार का जाननेवाजा । ग्रागंभज्ञानी—वि० [स०] भविष्य का जाननेवाला । श्रागमजानी । ग्रागमन—खंज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रवाई । श्राना । श्रामद । उ०— मुनि श्रागमन सुना जब राजा । मिलन गयउ लै विश्र समाजा ।—नुलसी । (२) शक्षि । श्राय । लाभ ।

ग्रागमना—संज्ञा पुं० [सं० ग्रागमन ] (१) श्रागे चलनेवाली सेना। (२) पूर्व दिशा।

ग्रागमपतिका—संज्ञा क्षी० दे० "ग्रागतपतिका" । ग्रागमवक्ता—वि० [सं०] भविष्यवक्ता । ज्योतिषी । ग्रागमवासी—संज्ञा स्त्री० [सं०] भविष्य वासी । ग्रागमविद्या—संज्ञा स्त्री० [सं०] वेदविद्या ।

ग्रागमसोची-वि॰ [सं॰ श्रागम + हिं० सोचना] श्रप्रसोची। दूरदर्शी। श्रागे का भला बुरा सोचनेवाला।

ग्रागमापात्री-वि॰ [सं॰] जिसकी उत्पत्ति श्रीर विनाश हो। विनाशभर्मी। श्रनित्य।

ग्रागमी—संज्ञा पुं० [सं० ग्रागम = भविष्य] ज्योतिषी । श्रड्डपोषो । सामुद्रिक विचारनेवाला । उ०—श्रवध श्राजु श्रागमी एक श्रायो । करतला निरिष्ठ कहत सब गुनगन बहुतिन परिचय पायो ।—तुलसी ।

वि० [सं० त्रागम = भविष्य] भविष्यवक्ता । होनहार कहनेवाला ।

श्चागर—संज्ञा पुं० [सं० त्राकर = खान ] [स्री० त्रागरी ] (१) खान । ग्राकर । (२) समृह । ढेर । उ०—जोहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनि सुसुखि सबगुन त्रागरी ।—तुलसी ।

विशेष—यह शब्द प्रायः समास्रांत में श्राता है। जैसे गुण-श्रागर। बल-श्रागर।

(३) कोष । निधि । ख़ज़ाना । उ॰—-श्रस वह फूल बास का श्रागर भा नासिका समुदं । जेति फूल वह फूलहि ते सब भये सुगंद !—-जायसी । (४) वह गड्डा जिसमें नमक जमाया जाता है । (१) नमक का कारख़ाना ।

संज्ञा पुं० [ चर्गल = ब्योंडा ] ब्योंडा । अगरी । उ०—आगर एक लेवह जरित लीन्हो बलबंड । दुहूँ करन असु हयो भयो माँस पि ड ।—सूर ।

संज्ञा पुं० [सं० आगर = घर] (१) घर। गृह। (२) छाजन का एक भेद जिसमें फूस वा खर की जड़ श्रोखती की श्रोर करके छवाई होती हैं। (३) छाजन। छप्पर। उ०—तृया तृया बरिभा सूरी खरी। भा बरवा श्रागर सिर परी।

वि० [सं० श्राकर = श्रेष्ठ ] (१) श्रेष्ठ । उत्तम । बढ़कर । उ०—
(क) दई कीन्ह श्रस जगत श्रन्पा । एक एक ते श्रागर रूपा—। जायसी । (ख) जिनको साई रँग दिया कबहुँ न होय कुरंग । दिन दिन बानी श्रागरी चढ़ै सवाया रंग।—कबीर । (ग) मिल्ली ते रसीली रेट्यहू की रह लीली स्यारि ते सबाई भूत भावनी ते श्रागरी।—केशव । (२)

चतुर । होशियार । दत्त । कुशल । उ०—जो लाँवै शत योजन सागर । करै सो रामकाज श्रति श्रागर । —तुलसी । ग्रागरवध-संज्ञा पुं० [स० श्रा + गल + बद्ध] कंठमाला । — ढिं० । ग्रागरी-संज्ञा पुं० [हिं० श्रागर] नमक बनानेवाला पुरुष । लोनिया । ग्रागल-संज्ञा पुं० [सं० श्रगल] श्रगरी । ज्योंड़ा । वेंडा ।

कि॰ वि॰ [हिं॰ अगला ] सामने । श्रागे । (लश॰) वि॰ श्रगला । उ॰—श्रागल से पाछल भयो, हरि सें। कियो न भेंट । श्रव पछहाने का भया, चिड़िया चुगि गई खेत ।

ग्रागला\*—कि॰ वि॰ दे॰ ''श्रगला''। ग्रागवन\*—संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रागमन''। ग्रागवाह\*—संज्ञा पुं॰ [सं॰ अग्निवाह = धूम ] धुर्श्रा ।— डिँ॰ । ग्रागस—संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] पाप। श्रपराध। दोष।

ग्रागस्ती—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रगस्त की दिशा। दिचिया।
ग्रागा—संज्ञा पुं० [सं०, अग्र, पा० अग्रा] (१) किसी चीज़ के श्रागे का
भाग। श्रगाड़ी। (२) शरीर का श्रगला भाग। उ०—ऊँचे
श्रागे का हाथी श्रच्छा होता है। (३) छाती। वचस्थल। (४)
मुख। मुँह। मुहरा। (४) ललाट। माथा। (६) लिंगेदिय। (७) श्रँगरले कुरते श्रादि की काट में श्रागे का टुकड़ा।
(८) पगड़ी का छज्जा। (६) घर के सामने का भाग।
मुहारा। (१०) सेना वा फौज का श्रगला भाग। सेनामुख।
हरावल। (११) नाव का श्रगला भाग। मांग। गलही।
(१२) घर के सामने का मैदान। घर के श्रागे की सहन।
(१३) पेशखीमा। श्रागड़ा। (१४) पहिनावे का वह भाग
जो श्रागे रहता है। पल्ला। श्रांचल। (१४) श्रागे श्रानेवाला समय। भविष्य। परिणाम। उ०—(क) उसका श्रागा
मारा गया है। (ख) उसका श्रागा श्रॅंधेरा है।

मुहा०--श्रागा नागा लेना = श्राव भगत करना। श्रादर-सत्कार करना। श्रागा भारी होना = (१) गर्भ रहना। पैर भारी होना । जैसे--व्याह होते ही उसका त्रागा भारी होगया। (२) कहारो की बेाली में राह में ठेाकर गड्डा ऋादि का हेाना जिससे गिरने का भय है। श्रागा मारना = किसी के का र्य में बाधा डालना । किसी की उन्नति में रुकावट डालना । उ०-किसी का श्रागा मारना श्रच्छा नहीं। श्रागा मारा जाना -- भावी उन्नति में विष्न पड़ना । त्रागम मारा जाना । उ०--परीका में .फेल होने से उसका श्रागा मारा गया । श्रागा रुकना = भावी उन्नति में बाधा पड़ना। श्रागा रोकना = (१) श्राक्रमण रोकना। (२) कोई बड़ा कार्य्य श्रापड़ने पर उसे संभालना । मुँहुड़ा सैमालना । उ०—इतनी बड़ी बरात श्रावेगी उसका श्रागा रोकना भी तो कोई सहज बात नहीं है। (३) किसी के सामने इस तरह खड़ा होना कि स्त्रीट है। जाय । स्त्राड़ करना । उ॰---श्रागा मत रोको ़जरा किनारे खड़े हो। (४) किसी की उन्नति में बाधा डालना। श्रागा लेना = शत्रु के श्राकः मया को रोकना। भिड़ना। श्रागा सँभाजना = (१) मुहुड़ा संभालना । केाई बड़ा कार्य्य श्रापड़ने पर उसका प्रबंध करना। (२) किसी खुले गुप्त श्रंग के। ढाकना। (३) वार रेकिना। भिड़ना। उ०—राजपुताने की लड़ाइयेँ में पहिले भी कही लोग श्रागा सँभालते थे।

संज्ञा पुं० [तु० श्रागा] (१) मालिक। सरदार। (२) काबुली। श्रकृगान।

ग्रागाज़-संज्ञा पुं० [ ग्र० ] प्रारंभ । श्रादि । शुरू ।

ग्रागान—संज्ञा पुं० [सं० ग्रा + गान = बात] बात । प्रसंग । श्राखान । वृत्तांत । उ०—श्रीर कृष्ण के ब्याह की भूप सुनहु श्रागान । पापहरण भवनिधि-तरण करन सकल कल्यान ।—गोपाल ।

ग्रागा पीछा—संज्ञा पु० [हिं० त्रागा + पीछा ] (१) हिचक । सोच विचार। दुविधा। उ०—(क) इस काम के करने में तुम्हें श्रागा पीछा क्या है ? (ख) श्रच्छे काम में श्रागा पीछा करना श्रच्छा नहीं।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

(२) परिखाम । नतीजा । पूर्वापर संबंध । उ॰ —कोई काम करने के पहिले उसका श्रागा पीछा सोच जेना चाहिए।

क्रि० प्र0—देखना ।—सोचना ।

(३) शरीर का श्रगला श्रीर पिछला भाग। शरीर के श्रागे श्रीर पीछे के गुप्त श्रंग। उ०—भला इतना कपड़ा तो दे। जिसमें श्रागा पीछा ढँके। (४) श्रागे श्रीर पीछे की दशा। उ०—जरा श्रागा पीछा देख कर चला करो।

श्चागामि, श्चागामी-वि॰ [सं॰ श्चागामिन् ] [स्त्री॰ श्चागामिनी ] भविष्य । होनहार । श्चानेवाला ।

ग्रागार—संज्ञा पुं० [सं] (१) घर । मंदिर । मकान । (२) स्थान । जगह । जैसे, श्रग्न्यागार । (३) जैन मतानुसार बाधक नियम श्रीर व्रत मंग । (४) ख़ज़ाना । उ०—खान श्रसी, श्रक्वर, श्रली जानत सब रस पंथ । रच्यो देव श्रागार गुनि यह सुख-सागर ग्रंथ ।—देव

**ग्रागाह**—वि० [फ़ा०] जानकार । वाकिफ़ ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

\*संज्ञा पुं० [िई० श्रागे + श्राह (प्रत्य०)] श्रागम । होनहार । उ०—चांद गहन श्रागाह जनावा । राज भूल गहि शाह चलावा ।—जायसी ।

**ग्रागाही**-संज्ञा स्त्री० [फा०] जानकारी। वाकृष्क्रियत।

ग्रागि\*ं-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्राग''।

ग्रागिल \*-वि० [ हिं० त्रागे ] (१) ग्रागे का। ग्रगला। उ०— पल में परलय बीतिया लेगन लगी तमारि। श्रागिल सेंच निवारि के पाछे करें। गाहारि।—कबीर। (२) भविष्य का। होनेवाला। उ०—श्रागिल बात समुक्ति डर मोही। देव देंव फिरि सो फलु ग्रोही।—तुलसी।

ग्रागिला\*†-वि॰ दे॰ ''श्रगता''।

ग्रागिवर्त\*—संज्ञा पुं० [सं० श्रन्निवर्त्त ] पुरायानुसार मेघ का एक भेद । उ०—सुनत मेघ वर्तक सजि सैन लै श्राए । जल-वर्त्त, वारिवर्त, पवनवर्त, वज्रवर्त, श्रागिवर्तक, जलद सँग लाए ।—सूर ।

ग्रागी-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्राग''।

द्यगुद्या—संज्ञा पुं० [ हिं० त्रांगे ] तत्तवार इत्यादि की मुटिया के नीचे का गोल भाग ।

ग्रागु-कि० वि० दे० 'श्रागे''।

ग्रागे—कि० वि० [सं० अग्र, पा अग्ग ] (१) श्रीर दूर पर । श्रीर बढ़ कर । 'पीछे' का उलटा । उ०—उनका मकान श्रमी श्रागे हैं । (२) समच । सम्मुख । सामने । उ०—उसने मेरे श्रागे यह काम किया हैं । (३) जीवन काल में । जीते जी । जीवन में । उपस्थिति में । उ०—वह श्रपने श्रागे ही इसे मालिक बना गए थे। (४) इसके पीछे । इसके बाद । उ०—मैं कह चुका श्रागे तुम जाना तुम्हारा काम जाने । (४) भविष्य में । श्रागे को । उ०—श्रव तक जो किया सो किया श्रागे ऐसा मत करना । (६) श्रनंतर । बाद । उ०—चैत के श्रागे बैसाख का महीना श्राता है । (७) पूर्व । पहिले । उ०—वह श्राप के श्राने से श्रागे हो गया है । (८) श्रतिरिक्त । श्रधिक । उ०—इससे श्रागे एक कौड़ी नहीं मिलने की । (६) गोद में । उ०—(क) उसके श्रागे एक लड़की है । (ख) गाय के श्रागे बछुवा है कि बिछुया ? ।

मुहा० - त्रागे त्रागे = घेाड़े दिने। बाद । क्रमशः । ड० - त्रागे श्रागे देखो तो होता है क्या ? श्रागे श्राना = (१) सामने श्राना । उ०--नाई, ! सिर में कितने बाल ? श्रभी श्रागे श्राते हैं। (२) सामने पड़ना | मिलना | उ०-जो कुछ उसके श्रागे श्राता है वह खा जाता है। (३) सम्मुख होना। सामना करना। भिड़ना। उ॰---श्रगर कुछ हिम्मत है तो श्रागे श्राग्रो। (४) फल मिलना। बदला मिलना। उ०- (क) तुम्हारा किया तुम्हारे श्रागे श्रावेगा । (ख) जो जैसा करे सो तैसे पावै । पूत भतार के श्रागे श्रावै । (ग) मत कर सास बुराई । तेरी भी के आगे आई । (१) घटित होना । घटना । प्रगट होना । उ॰-देखो जो हम कहंते थे वही ऋगो श्राया । श्रागे करना = (१) उपस्थित करना। प्रस्तुत करना। उ०--जो कुछ घर में था वह अ।प के आगे किया। (२) ऋगुआ बनाना। मुखिया बनाना । उ०-(क) इस काम में तो उन्हीं की आगे करना चाहिए। (ख) कमल सहाय सूर सँग लीन्हा। राघव चेतन श्रागे कीन्हा।—जायसी। (३) श्रगुत्राना। श्रग्रगंता बनाना । उ०--राजैं राज्ञस नियर बोलावा । श्रागे कीन्ह पंथ जनु पावा । — जायसी । (४) त्रागे बढ़ाना । चलाना । उ०---चक्र सुदर्शन श्रागे कीयो । कोटिक सूर्य्य प्रकाशित भयो ।---सूर। (४) किसी त्राफ़त में डालना। उ०--जब शेर निकसा

तो वह मुक्ते स्त्रागे कर स्त्राप पेड़ पर चढ़ गया। स्त्रागे का उठा = खाने से बचा हुन्त्रा। जुठा। उच्छिष्ट। उ० — नीच जाति के लोग बड़े श्रादिमयों के श्रागे का उटा खा लेते हैं। श्रागे का उठा खानेवाला = (१) जृठा खानेवाला। दुकड़-खोर।(२) दास।(३) नीच। श्रंत्यज। (४) तुच्छ।ना-चीज । श्रागे का कदम पीछे पड़ना = (१) घटती होना । हास होना । तनज्जुली होना । ऋवनित होना । उठ--- उनका पहिले श्रच्छा ज़माना था पर श्रव श्रागे का क़दम पीछे पड़ रहा है। (२) भय से स्त्रागे न बढ़ा जाना । दहरात छा जाना । उ०---शेर की देखते ही उनका आगे का क़दम पीछे पड़ने लगा। श्रागेका कपड़ा=(१) बूंघट।(२) श्रंचल। श्रागेका कपड़ा खींचना = वृंघट काट्ना। श्रागे की उखेड़ = कुश्ती का एक पेंच। खिलाईं। का प्रतिद्वंदी की पीठ पर जाकर उसकी कमर की लपेट का पकड़ कर जिधर जोर चलो उधर फेंकना। श्रयोत्तोलन । श्रागे को = श्रागे । भविष्य मे । फिर । पुनः । उ०-- श्रवकी बार तुम्हें छे।ड़ दिया श्रागे के। ऐसा न करना। श्रागे चलकर, श्रागे जाकर = भविष्य में । इसके बाद । **उ०—तुम्हारे किए का फल श्रागे चलकर मिलेगा।** श्रागे डालना = देना । खाने के लिये सामने रखना । उ०---(क) कुत्ते के श्रागे टुकड़ा डाल दो। (स) बैल के श्रागे चारा **ढालो । (यह श्रवज्ञासूचक है श्रीर प्रायः इसका प्रयोग** पशु श्रादि नीच श्रेगी के जीवधारियों के लिये होता है। श्रागे डोलना = त्रागे फिरना । सामने खेलना कूदना । लड़के। का हे|ना | ३०---बाबा दो चार श्रागे डेाखते हे|ते तो एक तुम्हें भी दे देती। श्रागे डोलता = यचा। लड़का। उ०--उसके श्रागे डोलता कोई नहीं है । श्रागे देना = सामने रखना । उपिश्रत करना । उ०-चोड़े तो इसे खांयगे नहीं, बैल के श्रागे दे दो । श्रागे दें। इ. पीछे चैं। इ. = (१) किसी काम के। जल्दी जल्दी करते जाना श्रीर यह न देखना कि किए हुए काम की क्या दशा हे।ती है। (२) त्र्यागे बढ़ते जाना श्रीर पीछे का भूखते जाना । श्रागे धरना = (१) त्र्यादर्श वनाना । उ०-किसी सिद्धांत की श्रागे धर कर काम करना श्रच्छा होता है। (२) प्रस्तुत करना। उपिश्यत करना। पेश करना। भेंट करना। मेंट देना। श्रागे निकलना = बढ़ जाना। ड०-(क) वह दै। इ.में सब से श्रागे निकल गया। (ख) केवल तीन ही महीने की पढ़ाई में वह श्रपने दर्जे के सब लड़कें। से श्रागे निकल गया। आगे पीछे = (१) एक के पीछे, एक। उ०---(क) सिपाही भ्रागे पीछे खड़े होकर कवायद कर रहे हैं। (ख) सब लोग साथ ही श्राना श्रागे पीछे श्राने से ठीक नहीं होगा । (२) प्रत्यन्त । परेशन्त । गुप्त प्रकट । सामने श्रीर पीठ पीछे । उ॰ — मैंने किसी की कभी श्रागे पीछे बुराई नहीं की है। (३) श्रीरे धीरे। श्रास पास। उ०-देखना सबके सब

श्रागे पीछे रहना दूर मत पड़ना।(४) पहिले वा पीछे। उ०---श्रागे पीछे सभी चल बसेंगे यहां कोई बैठा थे।ड़े ही रहेगा। (१) कुछ काल के श्रमंतर । यथावकाश । उ०-पहिले इस काम को तो कर डालो श्रीर सब श्रागे पीछे होता रहेगा। (६) इधर का उधर । उलट पलट । स्त्रंड बंड । उ॰---लड्के ने सारे कागृज़ां को त्रागे पीछे कर दिया। (७) त्र्यनुपस्थिति में । गैरहाजिरी में । ड०—मेरे सामने तो किसी ने श्रापको कुछ नहीं कहा श्रागे पीछे कौन जाने । किसी के श्रागे पीछे होना = किसी के वंश में किसी प्रायाी का होना। उ०---उनके श्रागे पीछे कोई नहीं है ज्यर्थ रुपए के पीछे मरे जाते हैं। श्रागे रखना = (१) श्रर्पेया करना । देना । चढ़ाना । (२) उपस्थित करना। पेश करना। भेंट करना। उ०--- घर में जो कुछ पान फूल था ला कर आगे रक्खा। आगे से = (१) सामने से । उ•— ग्रमी वह मेरे त्रागे से निकल गया है। (२) त्राइंदा से। भविष्य में। उ०—जो किया सो श्रच्छा किया श्रागे से ऐसा मत करना। (३) पहिले से। पूर्व से। बहुत दिने। से। उ०---(क) यह श्रागे से होता श्राया है। (ख) हम उसे ग्रागे से जानते थे । श्रागे से लेना = श्रभ्यर्थना करना। **ड०—कुंश्ररि सुनि पाये। श्रति श्रानंद**। मनहीं मनहिँ विचार करत इह कब मिलिहैं नंद-नंद । .....हिर श्रागमन जानि के भीषम श्रागे लेन सिधायो। सूरदास प्रभु दर्शन कारण नगर लोग सब धायो ।--सूर । आगे होना = (१) आगे बढ़ना । अग्रसर होना । उ॰ --- सरदार यह कह श्रागे हुआ श्रीर उसके साथी उसके पीछे चले। (२) बढ़ जाना। उ०-वह पढ़ने में सबसे आगे हो गया। (३) सामने श्राना । मुकाबिला करना। उ०-इतने श्रादमियों में वही एक श्रकेला शेर के श्रागे श्राया। (४) मुखिया बनना । उ०-सब काम में वे श्रागे होते हैं पर उनकी पूज्जता कीन है। (४) परदा करना। स्त्राङ करना। उ०--बड़े घरों में स्त्रियां जेठ के श्रागे नहीं श्रातीं । श्रागे हे।कर लेना = श्रभ्यर्थना करना । उ०—श्रागे ह्वै जेहि सुरपति लेई । श्रर्द्धासँ हासन श्रासन देई।---तुलसी।

त्र्यागीःन \*-संज्ञा पुं० [सं० त्रागमन, प्रा० त्रागवन] श्रवाई । श्रागमन ।

ग्राग्नीभ्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) यज्ञ के सोलह ऋत्विजों में से एक। (२) वह यजमान जो सामिक हो वा श्रमिहोत्र करता हो। (३) यज्ञमंडप। (४) हरिवंश के श्रनुसार स्वायंभुव मनु के बारह लड़कों में से एक। (४) विष्णु-पुराण के श्रनुसार प्रियवृत राजा के दस पुत्रों में से एक।

ग्राग्नेय-वि॰ [सं०] [स्त्री॰ श्राग्नेयी](१) श्रक्ति-संबंधी। श्रक्ति का। (२) जिसका देवता श्रक्ति हो। उ॰--श्राक्षेय मंत्र। (३) श्रिप्ति से उत्पन्न । (४) जिससे श्राग निकत्ने । जलानेवाला । उ०—श्राप्तेय श्रस्त ।

संज्ञा पुं० (१) सुवर्ण । सोना । (२) रक्त । रुधिर । (३) कृत्तिका नचत्र । (४) श्रिप्त के पुत्र कार्त्तिकेय । (४) दिपन श्रोषघ । (६) ज्वालामुखी पर्वत । (७) प्रतिपदा । (८) एक प्राचीन देश जो दिल्लिण में किष्किंघा के समीप था । इसकी प्रधान नगरी माहिष्मती थी । (६) वह पदार्थ जिससे श्राग भड़क उठे, जैसे बारूद, लाह इत्यादि । (१०) ब्राह्मणा । (११) श्रिप्तिकोणा । (१२) उन ज़हरीले कीड़ों की एक जाति जिनके काटने वा डंक मारने से जलन होती है । सुश्रुत में कैंडिल्यक (गड़गुलार) लाल चींटा, भिड़, पतिबिद्धया, भैंरा, श्रादि २४ कीड़े इसके श्रंतर्गत गिनाए गए हैं । (१३) श्रिप्तराण ।

या॰--श्राप्रेयस्नान = भस्मस्नान । भस्म पातना ।

ग्राग्नेयास्त्र—संज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल के श्रस्तों का एक भेद जिससे श्राग निकलती थी वा जिसके चलाने पर श्राग बरसती थी।

ग्राग्नेयी-वि॰ स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रप्ति की दीपन करनेवाली श्रीषध। (२) पूर्व श्रीर दक्तिए के बीच की दशा।

स्राग्रयग्र—संज्ञा पुं० [सं०] स्राहिताग्नियों का नवशस्येष्टि । नवाल विधान । नए श्रव से यज्ञ या श्रिमहोत्र । इसका विधान श्रीतसूत्रानुसार होता है । यह तीन श्रवों से तीन फसकों में किया जाता है । सावों से वर्षा ऋतु में, ब्रीहि वा चावल से हेमंत ऋतु में श्रीर जा से बसंत ऋतु में । गृहसूत्रानुसार जब इनका श्रनुष्टान होता है तब उन्हें नवशस्येष्टि कहते हैं ।

ग्राग्रह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रनुरोध । हठ । ज़िद । उ०—वह बार बार मुक्त से श्रपने साथ चलने का आग्रह कर रहा है । (२) तत्परता । परायग्रता । उ०—राज्ञस.....बड़े आग्रह श्रीर सावधानी से चंद्रगुप्त श्रीर चाग्रक्य के श्रनिष्ट साधन में प्रवृत्त हुआ ।—हिरश्चंद्र । (३) बल । ज़ोर । आवेश । उ०—श्रीर श्राप श्रपने मुख से श्रपने इस वाक्य का श्राग्रह दिखाते हैं 'सर्व गुह्यतमं भूयः श्रुगु मे परमं वचः'।— हिरश्चंद्र ।

ग्राग्रहायरा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रगहन मास । मार्गशीर्ष मास । (२) मृगशिरा नवत्र ।

**ग्राग्रही**—वि० [ सं० त्राग्राहिन् ] ह**ठी । ज़िही ।** 

ग्राग्रायग्य-संज्ञा पुं० [सं०] श्राग्रयग् । नवशस्येष्टि । नवान्न ।
ग्राग्नश्र-संज्ञा पुं० [सं० अर्घ, पा० अय्य = मृल्य ] मृल्य । क़ीमत ।
उ०—(क) गढ़ रचना बेरुनी श्रवक, चितवन भांह कमान ।
श्राधु वँकाई ही बढ़े, तरुनि तुरंग मतान ।—बिहारी । (ख)
जनम जलिंघ पानिय श्रमल, भा जग श्राधु श्रपार । रहे गुनी
ह्नै पर परथा, भलो न मुकुताहार !—बिहारी ।

ग्राघटक-संज्ञा पुं० [सं०] रक्तपामार्ग । लाल चिचड़ी ।

ग्राघात—संज्ञा पुं० [सं०] (१) धक्का । ठोकर । (२) मार । प्रहार । चोट । श्राक्रमण । उ०—निरपराधेाँ पर श्राघात करना श्रच्छा नहीं । (३) बधस्थान । सूना गृह । बूचडुख़ाना ।

ग्राधार-संज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ श्रीर होम श्रादि में वे श्राहुतियाँ जो श्रादि में घी की श्रविच्छित्न धार से "श्रमये स्वाहा' श्रीर "सोमाय स्वाहा" कह कर वायव्य कीएा से श्रमिकीए तक श्रीर फिर नैक्ट त्य से ईशान तक दी जाती हैं। ऋग्वेदी इसे मीन होकर करते हैं श्रीर यजुवेदी जोर से मंत्र का उच्चारए करके करते हैं।

अप्रधी नं — संज्ञा स्रो॰ [स॰ अर्ध, पा॰ अर्ध = मूल्य] (१) रूपए का वह लेन देन जिसमें उधार लेनेवाला महाजन को श्रानेवाली फ़सल की उपज में से फ़ी रूपए की दर से श्रज्ञ श्रादि व्याज के स्थान में देता है। (२) वह श्रज्ञ जो इस लेन देन में व्याज रूप में दिया जाय।

क्रि॰ प्र०- पर लेना।-पर देना।-देना।-लेना।

ग्राघु\*-संज्ञा श्ली० दे० ''ग्राघ''।

ग्राघूर्यः—वि॰ [सं॰] (१) घूमता हुम्रा । फिरता हुम्रा। (२) हिलता हुम्रा। कांपता हुम्रा।

ग्राघूर्णित—वि० [स०] इधर उधर फिरता हुन्ना। भटकता हुन्ना। चकराया हुन्ना।

यां - यावृर्णितलोचन = जिसकी त्रालें चढ़ी हैं।

ग्राझारण—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्राह्मत,त्राह्मय] (१) सूँघना। बास स्नेना। (२) श्रघाना। श्रासूदा। तृप्ति।

ग्राघात-वि॰ [सं॰] सुँघा हुग्रा।

संज्ञा पु० [सं०] इस प्रकार ग्रहण के दस भेदों में से एक जिसमें चंद्रमडल वा सूर्य्यमंडल एक श्रोर को मिलन देख पड़ता है। फिलत ज्योतिष के श्रनुसार ऐसे ग्रहण से श्रच्छी वर्षा होती है।

ग्राच \*-संज्ञा पुं० [सं० सच = संधान करना ] हाथ ।---डि॰० । ग्राज---श्राचप्रभव = त्तत्रिय ।

ग्राचमन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राचमनीय, श्राचमित] (१) जल पीना। (२) शुद्धि के लिये मुँह में जल लेना। (३) किसी धर्म्मसंबंधी कर्म्म के श्रारंभ में दिहने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मंत्रपूर्वक पीना। यह पूजा के षेडिशोपचार में से एक हैं।

ग्राचमनी—संज्ञा स्त्री० [सं० श्राचमनीय] एक छोटा चम्मच जो कलछी के श्राकार का होता है। इसे पंचपात्र में रखते हैं श्रीर इससे श्राचमन करते श्रीर चरणामृत श्रादि देते हैं।

ग्राचमनीय, ग्राचमनीयक-वि॰ [सं०] श्राचमन के योग्य। कुछा करने योग्य। पीने योग्य।

**ग्राचिगत-**वि० [स०] पिया हुग्रा।

ग्राचरज \*-संज्ञा पुं० दे० "श्रचरज"। ग्राचरजित \*-वि० दे० "श्राश्चरियंत"।

श्राचरगा—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राचरणीय, श्राचरित] (१) श्रानुष्ठान । (२) व्यवहार । वर्ताव । चाल चलन । उ०—उनका श्राचरगा श्रच्छा नहीं हैं । (३) श्राचार श्रुद्धि । सफ़ाई । (४) रथ । छकड़ा । (४) चिह्व । लच्चण । (६) बौद्धों के श्रनुसार वे १४ श्राचरगा जो सदाचार माने जाते हैं । ये हैं—(१) शील । (२) इंद्रियतंवर । (३) मात्राशिता । (४) जागरगा- नुयोग । (४) अद्धा । (६) ही । (७) बहुश्रुतत्व (८) उत्ताप, श्र्यांत् पछतावा । (६) पराक्रम । (१०) स्मृति । (११) मिति । (१२) प्रिथम ध्यान । (१३) द्वितीय ध्यान । (१४) तृतीय ध्यान । (१४) चतुर्थ ध्यान ।

म्राचरणीय-वि॰ [सं०] (१) श्रनुष्ठान करने योग्य। (२) व्यव-हार करने योग्य। बर्ताव करने योग्य। करने योग्य।

ग्राचरन \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्राचरण''।

ग्राचरना \*-कि॰ स॰ [ सं॰ श्राचरण ], श्राचरण करना । ब्यवहार करना । उ॰ -इहैं भक्ति वैराग्य ज्ञान यह हिर तोषन यह शुभ वृत श्राचरु । तुलसिदास शिव मत मारग यह चलत सदा सपनेहु नाहिन डरु ।--तुलसी ।

ग्राचरित-वि० [सं०] किया हुआ। श्रनुष्ठान किया हुआ। संज्ञा पुं० [सं०] धर्मशास्त्र के श्रनुसार ऋणी से धन लेने के पांच प्रकार के उपायों में से एक। ऋणी के स्त्री, पुत्र, पश्च श्रादि को लेकर वा उसके द्वार पर धरना देकर ऋण को चुका लेना।

ग्राचान-कि॰ वि॰ दे॰ ''श्रचान''।

ग्राचानक-कि॰ वि॰ दे॰ "श्रचानक"।

ग्राचाम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भात। (२) मांड़। (३) श्राचमन।
ग्राचार-संज्ञा० पुं० [सं०] (१) व्यवहार। चलन। रहन सहन।
(२) चरित्र। चाल ढाल। (३) शील। (४) शुद्धि। सफ़ाई।
यौ०-शाचार विचार। श्रनाचार। दुराचार। श्रष्टाचार।
सदाचार। समाचार। कुलाचार। देशाचार। श्रष्टाचार।

ग्राचारज-संज्ञा पुं० दे० "ग्राचार्यं"।

ग्राचारजी-संज्ञा स्त्री० [सं० त्राचार्य] पुरोहिताई । श्राचार्य्य होने का भाव। उ०----उनके घर किसी की श्राचारजी है ?। ग्राचारवान्-वि० [सं०] [स्त्री० श्राचारवती] पवित्रता से रहने-वाला। शुद्ध श्राचार का।

ग्राचार विचार—संज्ञा पुं० [सं०] ग्राचार श्रीर विचार।
विद्रोष—इस शब्द का प्रयोग श्रकसर श्राचार ही के श्रर्थ में
होता है। जैसे—वह बड़े श्राचार विचार से रहता है।
ग्राचारी—वि० [सं० श्राचारित्] [स्री० श्राचारिणी ] श्राचारवात्।
चरित्रवात्। श्रद्ध श्राचार का। उ०—सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ श्राचारी ]—तुलसी।

संज्ञा पुं० [सं०] रामानुज संप्रदाय का वैष्याय। श्रीवेष्याय। श्राविष्याय। श्रीवेष्याय। श्राविष्यायम्यां पुं० [सं०] [स्त्री० श्राव्यार्थाणे] [वि० श्राव्यार्थां] (१) उपनयन के समय गायत्री मंत्र का उपदेश करनेवाला। गुरु। (२) वेद पढ़ानेवाला। (३) यज्ञ के समय कर्माप-देशक। (४) पूज्य। पुरोहित। (४) श्रध्यापक। (६) ब्रह्म-सूत्र का प्रधान भाष्यकार। ये चार हैं। (क) शंकर, (ख) रामानुज, (ग) मध्य श्रीर (घ) बल्लभावाय्य। (७) वेद का भाष्यकार।

विशेष—स्वयं त्राचार्य्य का काम करनेवाली श्ली श्राचार्य्या कहलाती है। श्राचार्य्य की पत्नी को श्राचार्य्याणी कहते हैं। श्राचार्य्यकुल = गुरुकुल। श्राचार्य्यवान् = उपनीत।

ग्राचार्य्यी-वि॰ स्त्री॰ [सं॰] श्राचार्य्य की । श्राचार्य्यसंबंधिनी। उ०-श्राचार्य्यो दिविणा।

ग्राचिंत्य-वि० [स०] सब प्रकार से चिंतन करने योग्य।

\* वि० [सं० ग्राविंत्य] परमेश्वर जो चिंतन में नहीं श्रा सकता।

उ०—तेज श्रंड श्राचिंत का, दीन्हीं सकल पसार। श्रंड शिखा

पर बैठ कर, श्रधर दीप निरधार।—कबीर।

त्र्याचित—संज्ञा पुं० [स०] (१) प्राचीन काल का एक मान जो दश भार वा २४ मन का होता था। (२) गाड़ी भर का बोभर। एक छकड़े का भार।

वि॰ न्यास ।

ग्राच्छक-संज्ञा पुं० [सं० ] श्राल । यह नील का सा पेश्वा होता है । इससे लाल रंग बनता है ।

पर्या०-रंजनदुम । पत्नीक । पत्निक । श्राविक ।

द्र्याच्छक्र−वि० [सं०] (१) ढका हुश्रा । श्रावृत्त । (२) छिपा हुश्रा । तिरोहित ।

**ग्राच्छादक**-संज्ञा पुं० [सं०] ढाँकनेवाला । जो ढाँके ।

श्राच्छादन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राच्छादित, श्राच्छिल ] (१) दकना। (२) वस्त्र। कपद्मा। (३) ञ्चाजन। ञ्चाई।

ग्राच्छादित-वि॰ [सं॰] (१) ढका हुश्रा। श्रावृत्त । (२) छिपा हुश्रा। तिरोहित।

ग्राच्छोटन-संज्ञा पुं० [सं](१) चुटकी बजाना।(२) उंगली फोडना। उँगली चटकाना।

श्राछत-कि० वि० [कि० अ० अछना का क्टरंत रूप, जिसका प्रयोग कि० वि० वत् होता है ] होते हुए। रहते हुए। विद्यमानता में। मौजूदगी में। सामने। उ०—(क) हमारे आछृत उसे और कीन ले जा सकता है? (ख) श्रांखिन श्राञ्चत श्रांधरो जीव करें बहु भांति। धीर न बीरज बिजु करें तृष्याा कृष्या राति।—केशव। (ग) कह गिरिधर कविराय ज्वाब शाहन तें कीबो। आछृत सीताराम उमिरि श्रपनी भिर जीबो।—गिरि-धर।

**ग्राछना\***-कि॰ त्र॰ [सं॰ त्र =होना] (१) **होना। (**२)

रहना। विद्यमान होना। उ०—(क) भँवर श्राइ बन खंड सों, लेइ कमल रसवास। दादुर बास न पावई, भलेहिं जो श्राछ्डद पास।—जायसी। (ख) छुतो नेह कागद हिये, भई लखाइ न टांक। विरह तचे उघरधो सो श्रव, सेंहुड़ की सो श्रांक।—बिहारी।

चिशोष—इस क्रिया के श्रीर सब रूपें का व्यवहार श्रब बोल चाल से उठ गया है, केवल 'श्राङ्गत', 'श्राङ्गते' (होते हुए) रह गया है।

ग्राह्या\*-वि॰ दे॰ ''श्रच्छा''।

ग्राछो\*-वि॰ स्त्री॰ [ हिं० ग्रच्छा ] ग्रच्छी । भली ।

वि० [ सं० ऋषित् ] खानेवाला । उ०—पान फूल श्राङ्गी सब कोई । तुम कारन यह कीन रसोई ।—जायसी ।

ग्राछेप\*-संज्ञा पुं० दे० "श्राचेप"।

ग्राछा\*-वि॰ ''ग्रच्छा''।

ग्राछाटण्यः—संज्ञा पुं० [ सं० त्राच्छोदन = मृगया ] शिकार । श्राखेट । श्रहेर !——डिं० ।

अप्राज-िक वि० [सं० अध, पा० अज्ज ] (१) वर्त्तमान दिन में।
जो दिन बीत रहा है उसमें। उ०—आज किसका मुँह देखा
था जो सारे दिन भटकते बीता। (२) इन दिनें। वर्त्तभान
समय में। उ०—(क) जो आज उनकी चलती है वह दूसरे
की नहीं। (ख) आज करेगा सो कल पावेगा।
संज्ञा पुं० (१) वर्त्तभान दिन। जो दिन। बीत रहा है। उ०—
आज की रात वह इलाहाबाद जायगा। (२) इस व का। उ०—

ख़बरदार श्राज से ऐसा मत करना।

## यैा०---श्राजकल ।

मुहा०—श्राज को = (१) इस समय। उ०—श्राज को यह बात कही कल को दूसरी बात कहेगा। (२) इस अवसर पर। ऐसे समय में। ऐसे मैंके पर। उ०—श्राज को वह न हुए नहीं तो बतला देते। श्राज तक = (१) श्राज के दिन तक। उ०—उसे बाहर गए बरसों हुए पर श्राज तक उसका कोई ख़त नहीं श्राया। (२) इस समय तक। इस घड़ी तक। उ०—कल का गया श्राज तक न पलटा। श्राज दिन = इस समय। वर्ज मान समय में। उ०—श्राज दिन उनकी टक्कर का दूसरा विद्वान् नहीं । श्राज लें = श्राज तक। श्राज से = इस समय से। इस वक्त से। श्राज लें = श्राज तक। श्राज से = इस समय से। इस वक्त से। श्राज लें = श्राज तक। श्राज से = इस समय से। इस वक्त से। श्राज से | श्राज से न करना। श्राज हो कि कल = थोड़े दिनो में। दे। चार दिन के भीतर ही। उ०—असका श्रव क्या टिकाना, श्राज मरे कि कला।

श्राजकल्ल-कि वि [ हिं श्रेषा + कल ] इन दिनों। इस समय। वर्त्तमान दिनों में। उ०-श्राज कल उनका मिज़ाज नहीं मिलता।

मुहा०--- श्राज कल में = थे। इं दिनें। में । शीध । उ॰---- धबराश्रो

मत श्राज कल में देता हूँ। श्राज कल करना, श्राज कल बताना = टाल मटाल करना। हीला हवाला करना। व०—
(क) व्यर्थ श्राज कल क्यों करते हो, देना हो तो दो। (ख) जब मैं माँगने जाता हूँ तब वह मुक्को श्राज कल बता देता है। श्राज कल लगना = श्रव तब लगना। मरने में दे। ही एक दिन की देर होना। मरण्याकाल निकट श्राना। व०—उनका तो श्राज कल लगा है जाकर देख श्राशा। श्राज कल होना = (१) टाल मटोल होना। हीला हवाला होना। उ०—महीनों से तो श्राज कल हो रहा है मिले तब तो जानें। (२) दे० "श्राज कल लगना"। श्राज मुए कल दुसरा दिन = मरने के पीछे जो चाहे से। हो। मरने के बाद काई चिंता नहीं रहती।

ग्राजगव—संज्ञा पुं० [सं०] शिवधनुष । महादेव का धनुष । पिनाक ।

ग्राजनम्मिकि वि० [सं०] जीवन भर । जन्म भर । ज़िंदगी भर । श्राजीवन । जब तक जीये तब तक ।

ग्राजमाइश्-रंज्ञा स्त्री॰ [फ्रा॰] परीचा । इम्तिहान । परख ।

ग्राज़माना-कि॰ स॰ [फा॰ त्राजमाइरा = परीचा ] [वि॰ त्राजमहरा] परीचा करना । परखना । जाँच करना ।

त्राजमीढ़-वि॰ [सं॰] (१) श्रजमीढ़ राजा के वंश का। (२) श्रजमीढ़ देश का राजा।

ग्राज़मृदा-वि॰ [फा॰ ] श्राज़माया हुन्ना । परीचित ।

ग्राजियह्—वि० [सं०] [स्री० त्राजवहा] जिसे बकरी को जाय वा ढोवे।

संज्ञा पुं॰ हिमालय का पर्वतीय देश जहाँ भोजन आदि की सामग्री बकरियों पर लाद के जाती है।

ग्राजा—संज्ञा पुं० [सं० त्रार्य, प्रा० त्राजा ] खितामह । दादा । बाप का बाप । उ०—श्राजा को घर श्रमर है, बेटा के सिर भार । तीन लोक नाती ठगा, पंडित करें। विचार !— कबीर ।

**ग्राजागुरु**—संज्ञा पुं० [ हिं० म्राजा + गुरु ] **गुरु का गुरु ।** 

ग्राज़ाद्—वि० [फा॰ ] [संज्ञा आजादी, आजादगी] (१) जो बद्ध न हो । छुटा हुआ । मुक्त । बरी । उ०—राज्याभिषेक के उत्सव में बहुत से क़ैदी श्राज़ाद किए गए। (२) बेफ़िक्र । बेपरवाह । (३) स्वतंत्र । जो किसी के श्रधीन न हो । स्वाधीन । (४) निडर । निर्भय । श्रशंक । बेधड़क । (१) स्पष्टवक्ता । हाज़िर-जवाब । (६) उद्धत । (७) श्रकिंचन । निष्परिग्रह । (८) कहीं एक जगह न रहनेवाला । बे-पता । बे-निशान । (६) एक प्रकार के मुसलमान फ़क़ीर जो दाढ़ी, मूँ छु श्रीर मीं श्रादि मुद्राए रहते हैं श्रीर न रोज़ा रखते हैं श्रीर न नमाज़ पढ़ते हैं । ये सुफ़ी संप्रदाय के श्रंतर्गत हैं श्रीर श्रद्ध तवादी हैं।

क्रि प्र0-करना।-रहना।-होना।

**ग्राजादगी**—संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ ] स्वतंत्रता । **ब्राह्मादाना**–वि० [ फ़ा० ] स्वतंत्र । स्वच्छंद । ग्राजादी—संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ ] स्वतंत्रता । स्वाधीनता । ग्राजानदेव-संज्ञा पुं० [सं०] वे देवता जो सृष्टि के ऋादि में देवता ही उत्पन्न हुए थे। विशेष-देवता दे। प्रकार के होते हैं-एक कर्म्मदेव जो कर्म से देवता हो जाते हैं श्रीर दूसरे श्राजानदेव जो देवता ही उत्पन्न होते हैं। **ग्राजानु**–वि० [सं०] जांघ तक लंबा। घुटने तक लंबा। यै। ६ — श्राजानुबाहु। ग्राजानुबाहु-वि० [सं० ] जिसके बाहु जानु तक लंबे हैाँ। जिसके हाथ घुटने तक लंबे हों। ग्राजानेय-संज्ञा पुं० [सं०] घोड़े की एक जाति जो उत्तम मानी जाती है। ग्राजार-संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) रोग। बीमारी। व्याधि। क्रि० प्र०-होना। (२) दुःख। कष्ट। तकलीफ़। क्रि० प्र०-देना।-पहुँ चाना।-पाना।- लगना। ग्राजि-संज्ञा पुं० [सं०] युद्ध । रख । संप्राम । लड़ाई । द्याजिज़-वि० [ त्र० ] [ सज्ञा त्राजिज़ी ] (१) दीन । विनीत । (२) हैरान । तंग । क्रि० प्र०—श्राना।—होना। ग्राजिजी-संज्ञा स्त्रां । त्रि ] दीनता । विनीतभाव । नम्रता । ग्राजीवन-कि॰ वि॰ [सं॰ ] जीवन-पर्यंत । ज़िंदगी भर । जब तक जीये तब तक। ग्राजीविका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] वृत्ति । रोजी । रोजगार । जीवन का सहारा । जीवन-निर्वाह का श्रवलंब । ग्राजु\*-कि॰ वि॰, संज्ञा पुं॰ दे॰ 'भ्राज''। ग्राजुर्द्गी-संज्ञा स्री० [फ़ा०] रंज । खेद । बिगाड़ । **ग्राजुर्दा**—वि० [ फ़ा० ] **खिन्न । दुखी ।** ग्राजू-संज्ञा पुं० [सं०] बेगार ।

का सहारा । जीवन-निर्वाह का श्रवलंब ।

श्राजु \*- कि॰ वि॰, संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्राज'' ।

श्राजु देंगी-संज्ञा झी॰ [फा॰ ] रंज । खेद । बिगाड़ ।

श्राजु देंगी-संज्ञा झी॰ [फा॰ ] खिन्न । दुखी ।

श्राजु संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] बेगार ।

श्राज्ञा—संज्ञा झी॰ [सं॰] (१) बड़ों का छोटों को किसी काम के लिये

कहना । श्रादेश । हुक्म । उ॰—राजा ने चोर को पकड़ने की

श्राज्ञा दी । (२) छोटों को उनकी प्रार्थना के श्रनुसार बड़े

का उन्हें के हैं काम करने के लिये कहना । स्वीकृति । श्रनुमित । उ॰—बहुत कहने सुनने पर हाकिम ने लोगों को

जूशा खेलने की श्राज्ञा दी ।

क्रि॰ प्र॰—करना ।—देना ।—मानना ।—लेना ।—होना ।

श्राण्याञ्चाकारी । श्राज्ञावर्ती । श्राज्ञापक । श्राज्ञापालन ।

श्राज्ञाभंग। श्राज्ञाकारी-वि॰ [सं॰ श्राज्ञाकारित् ] [स्त्री॰ श्राज्ञाकारियो ] (१) श्राज्ञा माननेवाला। हुक्म माननेवाला। श्राज्ञापालक। (२) सेक्क। दास। टहलुश्रा। आज्ञासक—संज्ञा पुं० [सं०] योग श्रीर तंत्र में माने हुए शरीर के भीतर के ६ चकों में से छुठां, जो सुपुन्ना नाड़ी के बीचो बीच दोनों भीं के बीच दो दल के कमल के श्राकार का माना गया है।

आज्ञापक-वि॰ [स॰ ] [स्री॰ आज्ञापिका ] (१) श्राज्ञा देनेवाला। श्राज्ञा करनेवाला। (२) प्रभु। स्वामी।

ग्राज्ञापत्र—संज्ञा पुं० [सं०] हुक्मनामा । वह लेख जिसके श्रनु-सार किसी श्राज्ञा का प्रचार किया जाय ।

**ग्राञ्चापन**—संज्ञा पुं० [ सं० ] वि० त्राज्ञापित ] **सूचना । जताना ।** 

ग्राज्ञापालक—वि० [सं०] [स्त्री० श्राङ्गापितका] (१) श्राज्ञा का पालन करनेवाला। श्राज्ञाकारी। श्राज्ञा के श्रनुसार चलने-वाला। फुरमा-बरदार। (२) दाय। टहलुश्रा।

**ग्राज्ञापित**—वि० [सं० ] सूचित । जाना हुश्रा ।

ग्राज्ञापालन-संज्ञा पुं० [स०] श्राज्ञा के श्रनुसार काम करना। फ्रमाबरदारी।

क्रि० प्र०-करना ।-होना।

ग्राज्ञाभंग-संज्ञा पु० [सं०] श्राज्ञा न मानना । हुक्म-उद्ग्ली । क्रि० प्र०--करना ।---होना ।

ग्राज्य-संज्ञा पुं० [सं०] घृत । घी ।

यैा०—श्राज्यदोह । श्राज्यपा । श्राज्यभाग । श्राज्यभुक् । श्राज्यस्थाली ।

त्राज्यदेह-संज्ञा पुं० [सं०] सामवेद की तीन ऋचाओं का एक सुक्त जिसका जप या पाठ पवित्र करनेवाला होता है।

ब्राज्यपा—संज्ञा पुं० [सं०] सात पितरों में से एक । मजु के श्रमुसार ये वैश्यों के पितर हैं जो पुजस्य ऋषि के खड़के थे । ब्राज्यभाग—संज्ञा पुं० [सं०] घृत की दो श्राहुतियां जो श्रप्ति श्रोर सेम देवताश्रों को उत्तर श्रीर दिच्या भागों में श्राघार के पीछे दी जाती हैं । इनके श्रविच्छिन्न होने का नियम नहीं है । ऋग्वेदी लोग 'श्रम्नये स्वाहा' से उत्तर श्रीर श्रीर 'सोमाय स्वाहा' से दिच्या श्रीर देते हैं, पर यज्ञवेदी लोग उत्तर श्रीर दिच्या दिशाश्रों में भी पूर्वार्ध श्रीर पश्चिमार्ध का विभाग करके उत्तर श्रीर दिच्या दोनों के पूर्वार्द्ध भाग ही में श्राहुति देते हैं । श्राघार श्रीर श्राज्यभाग श्राहुति के बिना हिव से श्राहुति नहीं दी जाती ।

ग्राज्यभुक्-संज्ञा पुं० [सं०] श्रप्ति।

ग्राज्यस्थाली—संज्ञा श्ली॰ [सं॰ ] एक यज्ञपात्र जो बटली के श्राकार का होता है श्लीर जिसमें हवन के लिये घी रक्खा जाता है। ग्राटना—कि॰ स॰ [सं॰ ऋह] तोपना। दबाना। ड॰—(क) घोड़ों ही की लीद में मारीं श्लाटि पठान —सूदन। (ख) क्यों इस बृद्ध पुरुष को श्रानुग्रह से श्लाटे देते हो।—तोताराम। ग्राटा—संज्ञा पुं॰ [सं॰ श्लार्द = ज़ोर से दबाना] (१) किसी श्लाश्ल का

चूर्ण । पिसान । चून ।

मुहा॰—गरीबी में श्राटा गीला होना = धन की कमी के समय पास से कुछ श्रीर जता रहना | श्राटा दाल का भाव मालूम होना = संसार के व्यवहार का ज्ञान होना | श्राटा दाल की फिक्क = जीविका की चिंता | श्राटे की श्रापा = मोली स्त्री । श्रंत्यत सीधी सादी स्त्री | श्राटा माटी होना = नष्ट भ्रष्ट होना । (२) किसी वस्तु का चूर्यों । बुकनी ।

ग्राटी ं-संज्ञा स्त्री० [ हिं० अटक] डाट । रोक । टेक । ग्राटोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्राच्छादन । फैलाव । (२) श्रांडवर । विभव । (३) पेट की गुड़गुड़ाहट । या०—घटाटोप ।

ग्राहोप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक रोग विशेष जिसमें पेट की नसें तन जाती हैं। (२) पेट की नसें का तनाव।

ग्राठक \* †-वि० [ सं० अष्ट, पा० अह + हिं० एक ] ग्राठ।

ग्राठवाँ—वि० [ सं० श्रष्टम, पा० श्रहंव ] संख्या में श्राठ के स्थान पर का । श्रष्टम । उ०—इस पुस्तक का श्राठवाँ प्रकरण श्रभी पढ़ना है ।

ग्राठें, ग्राठें—संज्ञा स्त्री० [सं० अष्टमी ] श्रष्टमी तिथि । उ०—श्राठें का मेला ।

ग्राडंबर—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रडवरी] (१) गंभीर शब्द । (२)
तुरही का शब्द । (३) हाथी की चिग्घार । (४) ऊपरी बनावट । तड़क भड़क । टीम टाम । भूटा श्रायोजन । ढोंग । कपट
वेष जिससे वास्तविक रूप छिप जाय । उ०—(क) उसमें विद्या
तो ऐसी ही वैसी है पर वह श्रांडवर खूब बढ़ाए हुए है ।(स)
श्राज कल के साधुश्रों में श्रांडवर ही श्रांडवर देख लो ।

क्रि॰ प्र॰—करना।—फैलाना।—बढ़ाना।—रचना। (४) श्राच्छादन।

या०-मेघाडंबर।

(६) तंबृ। (७) बड़ा ढोल जो युद्ध में बजाया जाता है। पटह।

ग्राडंबरी-वि॰ [सं॰] श्राडंबर करनेवाला । ऊपरी बनाबट रखनेवाला ।

अाङ्—संज्ञा झीं । [ श्रल = वारण, रोक ] (१) श्रोट । परदा । श्रोक्तता । उ॰——(क) वह दीवार की श्राड़ में छिपा बैटा हैं । (स) कपड़े से यहाँ श्राड़ कर दो ।

क्रि. प्र0-करना।-होना।

मुद्दाo—श्राड़े देना = श्रीट करना । श्राड़ के क्षिये सामने रखना । उ०—श्राड़े दे श्राखे बसन, जाड़े हू की राति। साहस के के नेह बस, सखी सबै ढिग जाति।—बिहारी। (२) रचा । शरगा । पनाह । सहारा । आश्रय । उ०—(क) धव वे किसकी आड़ पकड़ेंगे । (स्त्र) जब तक उनके पिता जीते थे तब तक बड़ी भारी आड़ थी ।

## क्रि० प्र0—धरना ।—पकड़ना ।—लेना ।

(३) रोक। श्रड़ान । (४) ईंट वा पत्थर का टुकड़ा जिसे गाड़ी के पहिए के पीछे इस लिये श्रड़ाते हैं जिसमें पिह्या पीछे न हट सके। रोड़ा। (४) संगीत में श्रष्टताल का एक मेद। (६) थूनी। टेक। (७) तिल की बोंड़ी जिसमें तिल भरे रहते हैं। (८) एक प्रकार का कल्लुला जो चीनी के कारखानों में काम श्राता है।

[सं० श्रव = डंक ] विच्छू वा भिड़ श्रादि का डंक ।
[सं० श्रावि = रेखा ] (१) लंबी टिकली जिसे द्वियाँ
माथे पर लगाती हैं । (२) द्वियों के मस्तक पर का
श्राड़ा तिलक । ड०—(क) कानन कनकपत्र छुत्र चमकत
चारु ध्वजा मुलमुली भलकित श्रिति सुखदाइ । केशव
छुबीलो छुत्र शीशफूल सारथी सों केसर की श्राड़ श्रिध
राधिका रची बनाइ । —केशव । (ख) मंगल विंदु सुरंग,
ससिमुख केसर श्राड़ गुरु । इक नारी लहि संग, किय रसमय
लोचन जगत । —विहारी । (३) माथे पर पहिनने का द्वियों
का एक गहना । टीका ।

आड़गीर—संज्ञा पुं० [हिं० श्राह + फ़ा० गीर ] खेत के किनारे की घास ।

ग्राडगा—संज्ञा स्त्री॰ [हिं॰ ग्राड़ना = रोकना] ढाला।—हिं•। ३०— एक कुशल श्रति श्रोड़न खाँड़े। ऋदहि गगन मनहुँ छिति स्राँड़े।—तुलसी।

विशेष—गो॰ तुलसीदास ने इस शब्द की "श्रोड़न" लिखा है।
ग्राड़ना—कि॰ स॰ [सं॰ अल् = वारण करना] (१) रोकना।
छेंकना। (२) बाँधना। (३) मना करना। न करने देना।
(४) गिरवी रखना। गहने रखना। उ॰—सी रुपए की चीज़
श्राड़ करके तो २१) लाया हुँ।

ग्राड़बंद-संज्ञा पुं० [ हिं० ग्राड़ + फ़ा० वंद ] फ़क़ीरों का लिंगोट।
पहलवानों का लिंगोट जिसे वे जांधियाँ के ऊपर कसते हैं।
ग्राडबन - संज्ञा पुं० दे० 'भ्राड़बंद''।

आड़ा-संज्ञा पुं० [सं० आलि = रेखा ] [स्त्री० आड़ी ] (१) एक धारीदार कपड़ा। (२) जहाज़ का लाटुा। शहतीर। (३) नाव वा जहाज़ में लगे हुए बग़ली तख़्ते। (४) जुलाहें का लकड़ी का वह सामान जिस पर सूत फैलाया जाता है। वि० (१) आँखों के समानांतर दिहने श्रोर से बाहे श्रोर के। वा बाहे श्रोर से दाहिनी श्रोर के। गया हुआ। (२) वार से पार तक रक्खा हुआ।

मुद्दाo-शाड़े श्राना = (१) रुकावट डालना । बाधक होना । उ॰--जो काम इम शुरू करते हैं उसी में तुम बेतरह श्राड़े श्राते हो। (२) कठिन समय में सहायक होना। गाड़े में काम श्राना। संकट में खड़ा होना। उ०—कमरी थोरे दाम की श्रावे बहुते काम। खासा मलमल बाफ़ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहँ श्राड़े श्रावे। बकुचा बाधे मोट राति को कारि बिछावे। —गिरिधर। श्राड़ा तिरछा होना = विगड़ना। मिज़ाज बदलना। उ०—श्राड़े तिरछे क्यों होते हो सीधे मीधे बातें करो। श्राड़े पड़ना = बीच में पड़ना। रकावट डालना। उ०—कबिरा करनी श्रापनी, कबहुँ न निष्फल जाय। सात समुद श्राड़ा परे, मिले श्रगाऊ श्राय। —कबीर। श्राड़े हाथों खेना = किसी को व्यं ग्योक्ति हारा लिजत करना। उ०—बात ही बात में राम ने बलदेव को ऐसा श्राड़े हाथों लिया कि वह भी याद करेगा। श्राड़ा होना = रकावट डालना। बाधा डालना। श्रागे न बढ़ने देना। उ०—में पाछे मुनि धीय के, चहुयों चलन करि चाव। मर्थ्यादा श्राड़ी भई, श्रागे दियो न राव।—लक्ष्मण।

आड़ा स्तेमटा—संज्ञा पुं० [हिं० आड़ा + खेमटा] मृदंग का साढ़े तेरह मात्राओं का एक ताल । इस में ३ श्राघात श्रीर एक ख़ाली रहता है । कोई कोई इस में ख़ाली का व्यवहार नहीं करते । इस ताल के बोल यें हैं।—धा तेरे केटे घेने घागे नागे तेन । ताके तेरे केटे घेन धागे नागे तेन ॥

आड़ा चैताल — संज्ञा पुं० [हिं० श्राड़ा + चौताल ] मृदंग का एक ताल । यह ताल ७ पूर्ण मात्राश्री का होता है। इस में चार श्राघात श्रीर तीन ख़ाली होते हैं। इस ताल के बोल यें हैं। — धाग धागे दिंता, केटे, धागे, दिंता, गदि धेने धा। मतांतर से इसके बोल यें हैं। — धागे तेटे केटे ताग तागे तेटे, केटे तगे धेत्ता तेटेकता गदि धेने धा।

आड़ा ठेका—संज्ञा पुं० [ हिं० आड़ा + ठेका ] नै। मात्राओं का एक ताल । इसमें चार दीर्घ और चार श्रणु मात्राएँ होती हैं। चार दीर्घ मात्राओं की श्राठ दून मात्राएँ श्रीर चार श्रणु मात्राओं की एक मात्रा इस प्रकार सब मिला कर १ मात्राएँ होती हैं। किंतु जब ठेके में ४ दीर्घ मात्राएँ दी जाती हैं तो उनमें से प्रत्येक के साथ साथ एक एक श्रणु मात्रा भी लगा

दी जाती है। इसके तबले के बोल ये हैं।—धाकेटे ताग धी

+ ३

ऐन धा धा धिन धि ऐन ताँकेटे तागधि ऐन धा धा

+ +

तिन तिऐन। धा।

आड़ा पंचताल-संज्ञा पुं० [हिं० आड़ा + पंच + ताल ] १ आघात + और १ मात्राओं का एक ताल ।—धि तिर किट, धिना धि धि ना ना तु ना, कत्ता धि धि, ना धि धि ना । ग्राड़ालेट-संज्ञा पुं० [हिं० ग्राड़ा + सं० लुग्ठन् (लेप्टना)] डांवा-डोलपन । कंप । जोभ । (लश०)

कि० प्रा०—मारना = जहाज़ का लहराना । जहाज़ का डगमगाना ।

त्र्याडि—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) एक प्रकार की मछ्जी। (२) एक जलपची जिसको शरालि भी कहते हैं। यह गिद्ध की तरह का होता है।

अप्राङ्गी—संशा स्त्री० [हिं० आड़ा ] (१) एक ताल विशेष। इसमें किसी ताल के पूरे समय के तीसरे, छुठें वा बारहवें भाग ही में पूरा ताल बजा लिया जाता है। (२) चमारों की छुटी। (३) श्रोर। तरफ़। दे० "श्रारी"। (४) सहायक। श्रपने पक्ष का।

विशेष—जब किसी खेत में लड़कों के दो दल हो जाते हैं तब एक लड़का श्रपने दल के लड़के की 'श्राड़ी' कहता है। वि॰ श्ली॰ पड़ी। बेंड़ी।

मुहाo—श्राड़ी करना = चाँदी सोने के वर्क् पीटनेवालों की बोली में लवे पीटे हुए वर्क् का चैड़ा पीटना ।

ग्राड्र—संज्ञा पुं० [सं० ग्रंड ग्रयवा ग्रालु] (१) एक फला विशेष। इसका स्वाद खटमीठा होता है। देहरादून की श्रोर यह फला बहुत श्रच्छा होता है। इसे शफ़तालू भी कहते हैं। यह फला दो प्रकार का होता है—एक चकेया, दूसरा गोला। (२) इसी फला का वृत्त।

आद्ध-संज्ञा पुं० [सं० आड़क] ४ प्रस्थ अर्थात् चार सेर की एक तील।

\* संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्राङ् ] (१) श्रोट । पनाह । (२) सहारा । ठिकाना । उ०--ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जमगण मुख मलीन लहें श्राङ्न ।---तुलसी ।

\*† (३) श्रंतर । बीच । नागा । उ०—(क) एक दिन श्राढ़ दें कर श्राना । (ख) एक केास श्राढ़ दें कर ठहरेंगे ।

मुह्दा०—आढ आढ़ करना = बीच में अविध डालना । आज कल करना । टाल मटूल करना । उ०—(क) हरि तेरी माया को न बिगोयो ? । सा योजन मरजाद सिंधु की पल में राम बिलोयो । नारद मगन भए माया में ज्ञान बुद्धि बल लोयो । साठ पुत्र अरु द्वादश कन्या कंठ लगाए जोयो । शंकर को चित हरथो कामिनी सेज झाड़ि भू सोयो । जारि मोहिनी आढ़ आढ़ किया तब नल सिल तें रोयो । सा भेया राजा दुरजोधन पल में गर्द समोयो । सूरजदास कांच अरु कंचन एकहि धगा पिरोयो ।—सूर । (ल) आढ़ आढ़ करत असाढ़ आयो, एरी आली, डर से लर्गत देखि तम के जमाक ते । औपति ये मैन माते मोरन के बैन सुनि परत न चैन बुँदियान के ममाक ते ।—आपति ।

वि॰ [सं॰ श्राढ्य = सम्पन्न ] कुशला । द्वा । उ॰ —स्वारथ

लागि रहे वे श्राढ़ा । नाम लेत जस पावक डाढ़ा ।—कबीर । संज्ञा स्त्री०[ सं० माडि ] एक प्रकार की मञ्जली। संज्ञा स्त्री० [ हिं० ग्राड = टीका ] माथे पर पहिनने का स्त्रियों का एक आभूषण । टीका । **ग्राढ़क**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक तील जी चार सेर के बरावर होती है। (२) श्रन्न नापने का काठ का एक बरतन जिसमें श्रनुमान से चार सेर श्रन्न श्राता है। (३) श्ररहर। ग्रादकी-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्ररहर नाम का श्रन्न । **ग्राढ़त**—संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्राङ्ना = जमानत देना ] (१) किसी श्रन्य न्यापारी का माल रख कर कुछ कमीशन लेकर उसकी बिकी करा देने का व्यवसाय। (२) वह स्थान जहां आदृत का माल रहता हो। वह धन जो बिक्री कराने के बदले में मिलता है। या०--श्राद्तदार = श्रद्धतिया । ग्राढ़ितया-संज्ञा पुं० दे० ''श्रढ़ितया''। ग्राट्यं कर-वि० [सं०] श्रसंपन्न की संपन्न करनेवाला। ग्राख्य-वि० [सं०] संपन्न । पूर्ण । युक्त । विशिष्ट । थै।०—गुगाद्य । धनाद्य । श्राद्यंकर । पुण्याद्य । सनाद्य । **ग्राग्वक-**संज्ञा पुं० [सं०] श्राना। एक रुपए का सोलहवाँ भाग। वि॰ [सं॰] श्रधम । कुत्सित । **ग्रातंक**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) रोब । दबदबा । प्रताप । (२) भय। शंका। क्रि० प्र0—छाना ।—जमना ।—फैलना । (३) रोग । बीमारी । याः 0----श्रातंक-निप्रह। (४) मुरचंग की ध्वनि । ग्रात—संज्ञा पुं० [ सं० त्रातु ] शरीफ़ा । सीताफला । भ्रातताई—संज्ञा पुं० दे० 'भ्राततायी''। **ग्राततायी**—संज्ञा पुं० [ सं० त्राततायिन् ] [ स्त्री० त्राततायिनी ] (१) श्राग लगानेवाला। (२) विष देनेवाला। (३) बधोद्यत शस्त्रधारी। (४) जुमीन छीन लेनेवाला। (४) धन हरने-वाला। (६) स्त्री हरनेवाला। ग्रातप—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रातपी, त्रातप्त] (१) घाम। धूप। (२) गर्मी । उच्चाता। (३) सूर्य्य का प्रकाश। (४) उचर । बुख़ार । या०--श्रातपक्षांत। **ग्रातपत्र**—संज्ञा पुं० [ सं० ] छाता । छतरी । **ग्रातपी**—संज्ञा पुं० [ सं० ] **सू**यें । वि॰ धूप का । धूपसंबंधी । **ग्रातपादक**—संज्ञा पुं० [ संू० ] स्गतृष्णा । ग्रातम-वि॰ दे॰ "श्रातम"। ग्रातमा-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रातमा''। **ग्रातर**—संज्ञा पुं० [सं० ] उतराई । नदी पार जाने का महसूज । नाव का भाड़ा।

**ग्रातपेंग्य**—संज्ञा पुं० [सं०] **ऐपन । मांगलिक लेपन ।** ग्रातश्चलंहा स्त्री० [फ़ा०] श्राग। श्रप्ति। उ०—श्रादि श्रंत मन मध्य न होते, श्रातश पवन न पानी। लख चौरासी जीव जंतु नहिं, साखी शब्द न बानी ।—कबीर । यै।०--- त्रातशखाना । त्रातशज्नी । त्रातशदान । त्रातश-परस्त । स्रातशबाज् । स्रातशबाज् । **ग्रातराक-**संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] [वि० त्रातराकी ] फिरंग रोग । गर्मी । उपदंश । ग्रातराखाना-संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) श्रप्ति रखने का स्थान। वह स्थान जहां कमरा गर्म करने के लिये श्राग रखते हैं। (२) यह स्थान जहां पारिसयों की श्रिप्ति स्थापित हो। **ग्रातरागाह-सं**ज्ञा पुं० दे० "श्रातशखाना"। ग्रातराज्नी-संज्ञा स्त्री० [फा०] श्राग लगाने का काम। **ग्रातरादान-**संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] श्राँगीठी । बोरसी । ग्रातशपरस्त-संज्ञा पुं॰ [फ़ा॰ ] श्रप्तिपूजक। श्रप्ति की पूजा करने-वाला मनुष्य । पारसी । **ग्रातराबाज्**-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] श्रातशबाज़ी बनानेवाला । हवाई-ग्रातराबाज़ी—तंज्ञा स्त्री० [फा०] (१) बारूद के बने हुए खिलौनीं के जलने का दृश्य। (२) बारूद के बने हुए खिलौने, जैसे, श्रनार, महताबी, छँछू दर, बाख, चकरी, बमगोला, फुलकड़ी, हवाई। (३) श्रगौनी। (बुं० खं०) ग्रातशी-वि॰ [फ़ा॰] (१) श्रक्षिसंबंधी। (२) श्रक्षि-उत्पादक। (३) जो त्राग में तपाने से न फूटे, न तड़के, जैसे-श्रातशी शीशी। **ग्रातापी**—सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक श्रसुर जिसे श्रगस्य सुनि ने श्रपने पेट में पचा डाला था। (२) चील पत्ती। ग्रातार-संज्ञा पुं० दे० ''श्रातर''। ग्रातासंदेश-संज्ञा पुं० [ सं० त्रातु + बं० संदेश ] एक प्रकार की बँगला मिटाई । इस में श्रात (शरीफ़ा) की सी सुगंध श्राती है। यह छेने की बनती है। ग्रातिथेय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रतिथि के सत्कार की सामग्री। (२) श्रतिथि सेवा में कुशल मनुष्य। ग्रातिथ्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रविथि का सत्कार। पहुनाई। मेहमानदारी। (२) श्रतिथि को देने याग्य वस्तु। **ग्रातिवाहिक**—संज्ञा पुं**ृ** [संृ] मरने के पीछे का वह लि ग शरीर जिसे धारण कर के जीव यम लोकादि में अमण करता है। यह शरीर वायुमय होता है। इसका दूसरा नाम "भोग शरीर" भी है। ग्रातिश-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रातश''। **ग्रातिदाय्य**-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राधिक्य । बहुतायत । श्रधिकाई ।

्ज्यादती ।

ग्रातीपाती—संज्ञा स्त्री० [हिं० पाती = पत्ती ] पहाड़ी डिलो ।
पहाड़वा । एक खेल जिसमें बहुत से लड़के जमा होकर एक
लड़के की चार बनाकर उसे किसी पेड़ की पत्ती लेने भेजते
हैं । उसके चले जाने पर सब लड़के छिप रहते हैं । पत्ती
लेकर लीट ग्राने पर वह लड़का जिसका द्वाँडकर छू लेता है
फिर वह चार कहलाता है । उस लड़के का भी उसी प्रकार
पत्ती लेने जाना पड़ता है । यह खेल बहुधा चाँदनी रातों में
खेला जाता है ।

ग्रातुर-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा श्रातुरता](१) व्याकुल । व्यम । घवडाया हुश्रा । उ॰-इतने श्रातुर क्यों होते हो तुम्हारा काम सब ठीक कर दिया जायगा । (२) श्रधीर । उद्विम । बेचैन ।

यैरः श्रातुरसंन्यास । कामातुर । क्रोधातुर ।

(३) उत्सुक । (४) दुखी । रोगी । कि॰ वि॰ शीघ । जल्दी । उ॰—सर मंजन करि श्रातुर श्रावहु । दीचा देहुँ ज्ञान जिहि पावहु ।—तुलसी ।

आतुरता—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) घबड़ाहट । बेचैनी । व्याकुबता । व्ययता । (२) जल्दी । शीवता ।

ग्रातुरताई—संज्ञा स्त्री० [सं० त्रातुरता + ई (प्रत्य०) ] उतावलापन । शीव्रता । जल्दबाज़ी । उ०—उठि कह्यो भार भया भँगुली दे मुदित महरि लखि स्रातुरताई । विहँसी ग्वालि जानि तुलसी प्रभु सकुचि लगे जननी उर धाई ।—तुलसी ।

ग्रातुरसंन्यास—संज्ञा पुं० [सं०] वह संन्यास जो मरने के कुछ पहिले धारण कराया जाता है।

म्रातुरी—संज्ञा स्री०[सं० त्रातुर + ई प्रत्य०] (१) घबड़ाहट। व्याकुलता। (२) शीघता। जल्दबाज़ी। उतावलापन। बेसबी।

ग्रात्म-वि॰ [ सं॰ श्रात्मन् ] श्रपना । स्वकीय । निज का ।

ग्रातमक-वि० [सं०] [स्री० ग्रात्मिका ] मय। युक्त।

विशेष—यह शब्द श्रलग नहीं श्राता, केवल यौगिक बनाने के काम में श्राता है । जैसे—गद्यात्मक = गद्यमय । पद्या-स्मक = पद्यमय ।

ग्रात्मकत्याग्य—संज्ञा पुं० [सं०] श्रपना भला । श्रपनी भलाई । ग्रात्मकाम—संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० श्रात्मकामा] स्वार्थी । जो श्रपना मतलब साधे । मतलबी ।

ग्रातमगुप्ता-संज्ञा स्त्रो० [सं०] केवाँच ।

ग्रात्मगौरव-संज्ञा पुं० [सं०] श्रपनी बड़ाई । श्रपनी प्रतिष्ठा का ध्यान ।

म्रात्मघात-संज्ञा पुं० [सं०] ख़ुदकुशी। श्रपने हाथीं श्रपने की मार डालने का काम।

. ग्रात्मघातक-वि॰ [सं॰ ] श्रपने हाथीं श्रपने को मारडाजनेवाला। ग्रात्मघाती-वि॰ [सं॰ श्रात्मघातिन ] [स्री॰ श्रात्मघातिनी ] जो श्रपने हाथीं श्रपने को मार डाले।

श्रात्मघोष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रपनी भाषा में श्रपना ही नाम पुकारनेवाला । (२) कीवा । (३) मुग्राँ । वि॰ श्रपने सुँह से श्रपनी बड़ाई करनेवाला । ग्रात्मज—संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] [स्री॰ श्रात्मजा ] (१) पुत्र । लड़का ।

(२) कामदेव। (३) रक्त। खून।

श्रात्मज्ञात—संज्ञा पुं० दे० ''श्रात्मज''। श्रात्मजिज्ञासा—संज्ञा श्रां० [सं०] [वि० श्रात्मजिज्ञासु] श्रपने को जानने की इच्छा।

ग्रात्मजिज्ञासु—वि० [सं०] श्रपने की जानने की इच्छावाला। ग्रात्मज्ञ—संज्ञा पुं० [सं०] जो श्रपने की जान गया हो। जिसे निज स्वरूप का ज्ञान हो।

ग्रातमज्ञान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) निजल्व की जानकारी । जीवातमा श्रीर परमातमा के विषय में जानकारी । (२) ब्रह्म का साज्ञात्कार ।

श्चात्मक्कानी—संज्ञा पुं० [सं०] जो श्चात्मतत्त्व को जान गया हो। श्चात्मा श्चीर परमात्मा के संबंध में जानकारी रखनेवाला।

ग्रात्मतुष्टि—संज्ञा पुं० [स०] श्रात्मज्ञान से उत्पन्न संतोष वा श्रानंद।

त्रातमत्याग—संज्ञा पुं० [सं०] परोपकार बुद्धि से श्रपने निज के लाभ की श्रोर ध्यान न देना। दूसरों के हित के लिये श्रपना स्वार्थ छोड़ना।

ग्रातमद्गोही—वि० [सं० श्रात्मद्रोहिन् ] [स्री० श्रात्मद्रोहियी ] अपने को कष्ट पहुँ चानेवाला । श्रपनी हानि करनेवाला ।

ग्रातमन्—संज्ञा पुं० [ सं० ] निजत्व । श्रपनापन । श्रपना स्वरूप । विरोष—इसका प्रयोग प्रायः यौगिक शब्दों में होता है श्रीर यह 'निज का' या'श्रपने का' श्रर्थ देता है। जैसे— श्रात्मकल्याग । श्रात्मरचा । श्रात्महत्या । श्रात्मश्लाघा, इत्यादि ।

ग्रात्मनिवेदन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रपने को वा श्रपने सर्वस्व को श्रपने इष्टदेव पर चढ़ा देना। श्रात्मसमर्पण । (२) नवधा भक्ति में से श्रंतिम भक्ति ।

म्रात्मनिवेदनासक्ति—संज्ञा पुं० [सं०] श्रपने सर्वस्व श्रीर शरीर को श्रपने इष्ट देव को सींप देने की प्रवत इच्छा।

त्र्यात्मनीन—संज्ञा पुं∘ [सं∘] (१) पुत्र । (२) साला । (३) विरू-षक ।

ग्रात्मनेपद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) संस्कृत-व्याकरण में धातु में जगनेवाले दो प्रकार के प्रत्ययों में से एक । (२) वह किया जो श्रात्मनेपद प्रत्यय जग कर बनी हो।

आतमप्रशंसा—संज्ञा स्त्रा॰ [सं०] अपने सुँह अपनी बड़ाई।

ग्रात्मवोध-संज्ञा पुं० दे० "श्रात्मज्ञान"।

मातमं भरि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जो श्रकेले श्रपने की पाले। (२) जो बिना देवता, पितर श्रीर श्रीतिथि की श्रपैया किए हुए भोजन करें। उदरंभरि।

ग्रात्मभू—वि॰ [सं०] (१) श्रपने शरीर से उत्पन्न । (२) श्राप ही श्राप उत्पन्न ।

संज्ञा पुं० (१) पुत्र। (२) कामदेव। (३) ब्रह्मा। (४) विष्णु । (१) शिव । **ग्रात्मयोनि**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्रह्मा। (२) विष्णु। (३) महेश। (४) कामदेव। **ग्रातमरक्षक**—वि० [सं०] [स्त्री० श्रात्मर। त्रिका ] श्रपनी रत्ना करने-ग्रात्मरक्षरा-संज्ञा पुं० [सं०] श्रपना बचाव । श्रपनी हिफ़ाज्त । **ग्रात्मरत**—वि॰ [ सं॰] [ संज्ञा त्रात्मरति ] जिसे श्रात्मज्ञान हुआ हो। ब्रह्मज्ञानप्राप्त । ग्रात्मरति—संज्ञा स्त्रो० [स०] ग्रात्मज्ञान । ब्रह्मज्ञान । ग्रात्मवं चक-वि॰ [सं॰ ] श्रपने को श्राप ठगनेवाला । श्रपनी हानि स्वयं करनेवाला । श्रज्ञानी । **ग्रात्मविक्रय**—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० म्रात्मविक्रयी] **श्रपने की** श्रापही बेच डालना । विशेष-मनु के अनुसार यह कर्म एक उपपातक है। ग्रात्मविक्रयी-वि॰ [सं०] श्रपने की बेचनेवाला। ग्रात्मविद्या—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) वह विद्या जिससे र्रात्मा पर-मातमा का ज्ञान हो। ब्रह्मविद्या। श्रध्यातम-विद्या। (२) मिसमरिक्म । **ग्रात्मविस्मृति**—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] श्रपने के। भूल जाना । श्रात्म-विस्मरग्। श्रपना ध्यान न रखना । **ग्रात्मशाल्या—**संज्ञा स्त्री० [ सं० ] सतावरी । **ग्रात्मरुलाघा**—संज्ञा पुं**०** [ सं० ] [ वि० त्रात्मरलाघी ] **ग्रपनी तारीफ़ । ग्रात्मर्लाघी**-वि० [ सं० ] श्रपनी प्रशंसा करनेवाला । **ग्राहमसंभव**—वि० [सं० ] [स्त्री० त्राहमसंभवा ] श्र**पने शरीर से** उत्पन्न । संज्ञा पुं० पुत्र । **ग्रात्मसंयम-**संज्ञा पुं० [सं०] श्रपने मन का रोकना। इच्छाश्री को वश में रखना। ग्रात्मसंवेदन-संज्ञा पुं० [सं०] श्रात्मबोध। श्रपनी श्रात्मा का श्रनुभव। ग्रातमसंस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रपना सुधार । ग्रात्मसमुद्भव-वि० [सं०] [स्त्री० त्रात्मसमुद्भवा] (१) श्रपने शरीर से उत्पन्न । (२) श्राप ही श्राप उत्पन्न । संज्ञा पुं० (१) ब्रह्मा। (२) विष्णु। (३) शिव। (४) कामदेव। **ग्रात्मसमृद्भवा**—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) कत्या। (२) बुद्धि। ग्रातमसाक्षी-संज्ञा पुं० [सं०] जीवेां का द्रष्टा । म्रात्मसिद्ध-वि॰ [सं॰ ] श्रपने श्राप होनेवाला। बिना प्रयास ही होनेवाला । **ग्रात्मसिद्धि**—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] मोत्ता मुक्ति । ग्रात्मभाव की **ग्रात्महत्या**-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) ख़ुदकुशी । श्रपने श्राप की मार

ढालना। (२) अपने आप की दुःख देना।

आत्महन्-वि० [सं०] श्रात्मघाती। जो श्रपने श्राप की मार डाले। उ०--जो न तरै भवसागर नर समाज श्रस पाइ। सो कृत-निंदक, मंद-मति श्रातमहन-गति जाइ।--तुलसी।

ग्रातमहिं सा—संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "श्रात्महत्या।" ग्रात्मा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] [वि॰ त्रात्मिक, त्रात्मीय] (१) जीव। (२) चित्त । (३) बुद्धि। (४) श्रहंकार। (४) मन। (६) ब्रह्म।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग विशेष कर जीव श्रीर ब्रह्म के श्रर्थ में होता है। इसका यौगिक श्रर्थ ''ब्याप्त'' है। जीव शरीर के प्रत्येक श्रंग श्रंग में व्याप्त है श्रीर ब्रह्म संसार के प्रत्येक श्रणु श्रीर श्रवकाश में । इसी लिये प्राचीनों ने इसका व्यवहार दोनों के लिये किया है। कहीं कहीं 'प्रकृति' की भी शास्त्रों में इस शब्द से निर्दिष्ट किया है। साधारणुतः जीव, ब्रह्म श्रीर प्रकृति तीनेंं के लियेवा यें किहए श्रनिर्वचनीय पदार्थों के लिये इस शब्द का प्रयोग हुन्ना है। इन में 'जीव' के श्रर्थ में इसका प्रयोग मुख्य श्रीर 'ब्रह्म' और 'प्रकृति' के श्रथीं' में क्रमशः गीया है। दार्शनिकों के देा भेद हैं--एक श्रात्मवादी श्रीर दूसरे श्रनातम-वादी । प्रकृति से पृथक् श्रात्मा के। पदार्थ विशेष माननेवाले श्रात्मवादी कहलाते हैं, श्रात्मा की प्रकृति विकार विशेष माननेवाले श्रनात्मवादी कहलाते हैं जिनके मत में प्रकृति के श्रतिरिक्त श्रात्मा कुछ है ही नहीं। श्रनामवादी श्राजकल येारप में बहुत है। श्रातमा के विषय में इन की यह धारणा है कि यह प्रकृति के भिन्न भिन्न वैकारिक श्रंशों के संयोग से उत्पन्न एक शक्ति विशेष है, जो प्राणियों में गर्भावस्था से उत्पन्न होती है श्रीर मरण पर्य्यंत रहती है। पीछे उन तत्त्वों के विश्लेषण से जिन से यह उत्पन्न थी नष्ट हो जाती है।बहुत दिन हुए भारतवर्ष में यही बात ''बृहस्पति'' नामक विद्वान् ने कही थी जिसके विचार चारवाक दर्शन के नाम से प्रख्यात हैं श्रीर जिसके मत की चारवाक मत कहते हैं। इन का कथन है कि 'तचैतन्यविशिष्टदेह एव श्रात्मा देहा-तिरिक्त श्रात्मनि प्रमाणाभावात्'। देह के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र श्रातमा के होने का कोई प्रमास नहीं है, श्रतः चैतन्य-विशिष्ट देह ही आत्मा है। इस मुख्य मत के पीछे कई भेद हो गए थे श्रीर वे क्रमशः शरीर की स्थिति श्रीर ज्ञान की प्राप्ति में कारणभूत इंदिय, प्राण, मन, बुद्धि श्रीर श्रहंकार की श्रात्मा मानने लगे । कोई इसे विज्ञान मात्र श्रर्थात् चिंगिक मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में श्रातमा को एक द्रव्य माना है श्रीर लिखा है कि प्राग्, श्रपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन, गति, इंद्रिय, श्रंतिवि कार जैसे-भूख प्यास **क्वर पीड़ादि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, श्रीर प्रयत्न, श्रात्मा** के लिंग हैं। श्रर्थात् जहाँ प्रागादि लिंग वाचिह्न देख पढ़ें वहाँ श्रातमा रहती है। पर न्यायकार गौतम सुनि के मत

से "इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख श्रीर ज्ञान (इच्छा-द्वेप-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मना तिङ्गम् ) ही श्रात्मा के चिह्न हैं। सांख्यशास्त्र के अनुसार श्रात्मा एक अकर्त्ता साद्ती-भूत श्रसंग श्रीर प्रकृति से भिन्न एक श्रतींदिय पदार्थ है। योगशास्त्र के श्रनुसार यह वह श्रतींदिय पदार्थ है जिसमें क्लेश कर्मविपाक श्रीर श्राशय हो। ये दोनों (सांख्य श्रीर योग) श्रातमा के स्थान पर पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं । मीमांसा के श्रनुसार कमों का कर्त्ता श्रीर फले। का भोक्ता एक स्वतंत्र श्रतींद्रिय पदार्थ है। पर मीमांसकों में प्रभाकर के मत से "श्रज्ञान" श्रीर कुमारिलभद के मत से "श्रज्ञानापहत चैतन्य'' ही श्रात्मा है। चेदांत के मत से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्म का श्रंश विशेष श्रात्मा है। बुद्ध देव के मत से एक श्रनिर्वचनीय पदार्थ जिसकी श्रादि श्रीर श्रंत श्रवस्था का ज्ञान नहीं है श्रात्मा है। उत्तरीय बौद्धों के मत से यह एक शून्य पदार्थ है। जैनियों के मत से यह कर्मी का कर्त्ता, फलों का भोक्ता श्रीर श्रपने कर्म से मोत्त श्रीर बंधन को प्राप्त होनेवाला एक श्ररूपी पदार्थ है।

मुहा०—श्रात्मा ठंढी होना = (१) तृष्टि होना । तृप्ति होना । संतेषि होना । प्रसन्नता होना । उ०—उसको भी दंड मिले तब हमारी श्रात्मा ठंढी हो । (२) पेट भरना । भूख मिटना । उ०—बाबा, कुछ खाने को मिले तो श्रात्मा ठंढी हो । श्रात्मा मसोस्सना = (१) भूख सहना । भूख दवाना । उ०—इतने दिनेतं तक श्रात्मा मसोस कर रहो । (२) किसी प्रयत्न इच्छा को दवाना । किसी श्रावेग को भीतर ही भीतर सहना ।

(७) देह । शरीर । (८) सूर्य्य । (१) श्रक्षि । (१०) वायु । (११) स्वभाव । धर्म्म ।

श्चातमाधीन-वि॰ [सं॰ ] श्रपने वश में। संज्ञा पुं॰ (१) पुत्र। (२) विदूषक।

ग्रात्मानंद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रात्मा का ज्ञान । (२) श्रात्मा में जीन होने का सुख ।

ग्रातमानुभव-संज्ञा पुं० [सं०] श्रपना तजरुवा।

ग्रातमानुरूप—संज्ञा पुं० [सं०] जो जाति, वृत्ति श्रीर गुर्या श्रादि में श्रपने समान हो।

श्चातमाभिमान-संज्ञा पुं० [सं०] श्रपनी इ.ज्ञत वा प्रतिष्ठा का ्ख्याल । मान श्रपमान का ध्यान ।

त्र्यात्माभिमानीर्—तंज्ञा पुं० [सं०] जिसे श्रपनी इञ्ज़त वा प्रतिष्ठा का बड़ा ख़्याल हो। जिसे मान श्रपमान का ध्यान हो।

द्यातमाराम—संज्ञा पुं० [सं०] (१) द्यात्मज्ञान से तृप्त योगी। (२) जीव। (३) ब्रह्म। (४) सुग्गा। तोता।

ग्रातमाव छंबी-संज्ञा पुं० [सं०] जो सब काम श्रपने बल पर करे। जो किसी कार्य्य के लिये दूसरे की सहायता का भरोसा न रक्खे। आत्मिक—वि० [सं०] [स्त्री० आत्मिका] (१) आत्मासंबंधी। (२) अपना।(३) मानसिक।

ग्रात्मीकृत-वि॰ [ सं॰ ] श्रपनाया हुश्रा । स्त्रीकृत ।

ग्रातमीय-वि॰ [सं०] [स्त्री० त्रात्मीया ] निज का । श्रपना ।

संज्ञा पुं॰ स्वजन। श्रपना संबंधी। रिश्तेदार। इष्ट मिश्र।

ग्रातमीयता—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रपनायत । स्नेह्संबंध । मैत्री । ग्रात्मोत्सर्ग—संज्ञा पुं० [सं०] परोपकार के लिये श्रपने की दुःख वा विपत्ति में डालना । दूसरे की भलाई के लिये श्रपने हिताहित का ध्यान छोड़ना ।

ग्रात्मोद्धार—संज्ञा पुं० [सं०] श्रपनी श्रात्मा की संसार के दुःख से छुड़ाना वा ब्रह्म में मिलाना। मोच।

म्रातमोद्भव-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पुत्र। (२) कामदेव।

ग्रात्मोद्भवा-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) कन्या । (२) बुद्धि ।

ग्रातमोन्नति—संज्ञा स्रो० [सं०] (१) श्रातमा की उन्नति। (२) श्रपनी तरक्षी।

त्र्यात्यंतिक-वि० [सं०] [स्री० श्रात्यंतिकी ] जो बहुसायस से हो। जिसका श्रोर छोर न हो।

ग्राजेय-वि० [सं० श्रवि] श्रत्रिसंबंधी। श्रति गोग्रवाला। संज्ञा पुं० [सं० श्रिवि] (१) श्रित्रिका पुत्र, दस, दुर्वासा, चंद्रमा। (२) श्राग्रेयी नदी के सट का देश जो दीनाजपुर ज़िले के श्रंतर्गत है।

ग्राञ्जे थी—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) एक तपस्विनी, जो बेदांत में बड़ी निष्णात थी। (२) एक नदी विशेष।(३) रजस्वजा स्त्री।(४) श्रित्रोग्न की स्त्री।

आधना \*-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रस् = होना, सं॰ श्रास्त, प्रा॰ श्रास्य ]
होना। उ॰--(क) किबरा पढ़ना दूरि कर, श्राधि पढ़ा संसार।
पीर न डपजै जीव की, क्यों पानै करतार।—किबीर। (ख) यह
जग कहा जो श्रथहि न श्राधी। हम तुम नाथ दोहू जग साथी।
—जायसी। (ग) काया माया संग न श्राधी। जेहि जिड
संउपा सोई साथी।—जायसी।

अप्रधर्वेगा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अधर्ष वेद का जाननेवाला ब्राह्मण । (२) श्रथर्ष-वेद-विहित कर्म । (३) श्रथर्वा ऋषि का पुत्र । (४) श्रथर्वा गोत्र में उत्पक्ष व्यक्ति ।

ऋाद्त—संज्ञा स्त्री ॰ [ ऋ॰ ] (१) स्वभाव । प्रकृति । (२) श्रभ्यास । टेव । बानि ।

क्रि० प्र०-डालना ।--पड़ना ।--लगाना ।

आदम—संज्ञा पुं० [ श्र० श्रादम । मिलाश्रो सं० श्रादिम ] (१) इब-रानी श्रोर श्ररबी लेखकों के श्रनुसार मनुष्यों का श्रादि प्रजापति । उ०—श्रादम श्रादि सुद्धि निर्दे पावा । मामा है।वा कह ते श्रावा ।—कशीर । (२) श्रादम की संतान । मनुष्य । उ०—वलते चलते वह एक ऐसे जंगल में पहुँ वा जहाँ न कोई श्रादम न श्रादमज़ाद । यैा०---श्रादमचश्म । श्रादमज़ाद ।

**ग्रादमचर्म**—संज्ञा पुं० [ ग्र० ग्रादम + फ़ा० चरम = चत्तु ] वह घोड़ा जिसकी श्रांख की स्याही मनुष्य की श्रांख की स्याही के समान हो। यह घोड़ा बड़ा नटखट होता है।

**ग्राद्मज़ाद्**—संज्ञा पुं० [ ग्र० ग्रादम + फ़ा० ज़ाद = पैदा ] (१) श्रादम की संतान । (२) मनुष्य की संतान । मनुष्य ।

ग्रादमियत-संज्ञा पुं० [भ०] (१) मनुष्यत्व । इंसानियत । (२) सभ्यता ।

क्रि॰ प्र॰-पकड्ना।-सीखना।

ग्रादमी-संज्ञा पुं० [ ग्र० ] (१) श्रादम की संतान। मनुष्य। मानवजाति । (२) नैाकर । सेवक । उ०-जुरा श्रपने श्रादमी से मेरी यह चिट्टी डाकख़ाने भेजवा दीजिए।

मुहा०--- श्रादमी बनना = सम्यता सीखना । श्रन्छा व्यवहार सीखना । शिष्टता सीखना । श्रादमी बनाना = शिष्ट श्रीर सभ्य

**ग्रादर**—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ग्रादरणीय, त्रावृत, त्रादर्थ ] सम्मान । सत्कार । प्रतिष्ठा । इज्जत । कृदर । उ॰—(क) वे बड़े श्रादर के साथ हमें श्रपने घर ले गए। (ख) तुलसी-दास के रामचरितमानस का समाज में बड़ा श्रादर है।

ग्रादरणीय-वि० [सं० ] श्रादरयोग्य । श्रादर करने के लायक । सम्माननीय।

ग्रादरना\*-कि॰ स॰ [सं॰ श्रादर] श्रादर करना । मानना । उ०--जो प्रबंध बुध नहिं श्रादरहीं। सो श्रम बादि बाल कवि करहीं।--- तुलसी।

**ग्राद्र भाव**—संज्ञा पुं० [सं० त्रादर + भाव ] सत्कार । सम्मान । कृद्रु । प्रतिष्ठा । उ०---जहाँ श्रपना श्राद्र भाव नहीं वहाँ क्यों जायँ ?

ग्रादरस-संज्ञा पुं० दे० 'श्रादर्श''।

ग्राद्ये-वि॰ [सं॰ ] श्राद्र के योग्य । श्राद्रग्रीय ।

**ग्रादर्शे**-संज्ञा पुं० [सं०](१) दर्पेख । शीशा । श्राइना । (२) वह जिससे प्रंथ का श्रभिप्राय भलक जाय । टीका। च्याख्या । (३) नमूना । वह जिसके रूप श्रीर गुण श्रादि का श्रनुकरण किया जाय। उ०--उसका चरित्र हम लोगों के लिये आदर्श है।

यै। ० -- श्रादर्शमंडल । श्रादर्शमंदिर । श्रादर्शरूप । ब्राद्शमंदिर-संज्ञा पुं० [सं०] शीश-महत्त ।

**ग्रादहन**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) ईर्षा । जलन । (२) श्मशान । चिताभूमि ।

**ग्रादा**†-संज्ञा पुं० [ सं० श्राह्क ] श्रद्रक ।

**ब्रादान प्रदान**—संज्ञा पुं० [सं०] खेना देना।

**ग्रादाब**—संज्ञा पुं० [ ग्र० ] (१) नियम । कायदे । (२) लिहाज । श्रान । (३) नमस्कार । प्रयाम । सलाम । जाहार ।

मुहा०-श्रादाव श्रजे करना = प्रणाम करना | श्रादाव बजा लाना = नियमानुसार प्रगाम करना।

ग्रादि-वि॰ [सं॰ ] प्रथम । पहिला । प्रथम का । श्रारंभ का । .उ०--वाल्मीकि श्रादि कवि माने जाते हैं।

> संज्ञा पुं० [सं० ] श्रारंभ । बुनियाद । मूल कारण । उ०-(क) इस मगड़े का श्रादि यही है। (ख) हमने इस पुस्तक को श्रादि से श्रंत तक पढ़ डाला।

मुहा०-श्रादि से श्रंत तक = श्राद्योपांत | शुरू से ऋखीर तक | संपूर्ण । समय । सब ।

श्रव्य० वग़ैरह । श्रादिक ।

ग्रादिक-श्रव्य० [ सं० ] श्रादि । वगैरह ।

ग्रादि कवि-एंज्ञा पुं० [सं०] (१) वाल्मीकि ऋषि। (२) शुक्रा-

ग्रादिकारण-संज्ञा पुं० [सं०] पहिला कारण जिससे सृष्टि के सब व्यापार उत्पन्न हुए । मूल कारण ।

विशोष-सांख्यवाले प्रकृति को श्रादिकारण मानते हैं। नैया-यिक पुरुष वा ईश्वर को आदिकारण कहते हैं।

ग्रादित-संज्ञा पुं॰ दे॰ 'श्रादिख''।

ग्रादित्य—संज्ञा पुं० [सं० ] (१) श्रदिति के पुत्र । (२) देवता । (३) सूर्य्य। (४) इंद्र। (४) वामन। (६) वसु। (७) विश्वेदेवा। (८) बारह मात्राश्रीं के छंदों की संज्ञा, जैसे, तोमर, लीला। (६) मदार का पैाघा।

या॰--श्रादित्य पुरागा ।

ग्राद्त्यकेतु-संज्ञा पुं० [सं० श्रादित्य + केतु ] एक राजा जिसके वंशजों ने ६ पीढ़ी तक ३७४ वर्ष दिल्ली में राज्य किया ।

ग्रादित्यपृष्पिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] लालफूल का मदार।

ग्रादित्यभक्ता-संज्ञा स्त्री० [सं०] हुरहुर ।

ग्रादित्य वार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एतवार । रबिवार ।

ग्रादिपुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर । विष्णु ।

ग्रादिम-वि० [सं०] पहिले का। पहिला। प्रथम।

ग्रादिल-वि० [फा०] न्यायी । न्यायवान् ।

ग्रादिविपुरा-संज्ञा पुं० [ सं० ] छंद विशेष । वह श्रार्थ्या जिसके प्रथम दल के प्रथम तीन गर्णों में पाद श्रपूर्ण हो।

ग्रादिविपुलाजघनचपला-संज्ञा पुं० [सं०] छंदविशेष । वह श्रार्थ्या जिसके प्रथम पाद के गणत्रय में पाद श्रपूर्ण हो, श्रीर दूसरे दल में दूसरा श्रीर चौथा गण जगण हो।

**ग्रादिइयमान्**-वि॰ [सं॰ ] श्रादेश पाया हुश्रा । जिसकी श्राज्ञा दी गई हो।

ग्रादिष्ट-वि० [सं०] श्रादेश पाया हुश्रा। जिसकी श्राज्ञा दी गई हो। श्राज्ञप्त।

ग्रादी-वि० [ ४०] श्रभ्यस्त ।

#† संज्ञा स्त्री० [ सं० आईक] श्रद्रक ।

ग्रादीचक-संज्ञा पुं० [सं० ग्राईक + सं०चक ] एक प्रकार की श्रदरक जिसकी भाजी बनती है।

ग्रादीनव-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दोष। (२) क्रेश।

ग्राहत-वि० [सं०] श्रादर किया गया। सम्मानित।

ग्रादेय-वि० [ सं० ] लेने के योग्य।

यैा०--उपादेय । श्रनादेय ।

ग्रादेयकर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनशास्त्रानुसार वह कर्म जिससे जीव को वाक्सिद्धि होती है श्रर्थात् वह जो कहे वही होता है।

आदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० आदेशक, आदिश्यमान्, आदिष्ट ]

(१) श्राज्ञा। (२) उपदेश। (३) प्रणाम। नमस्कार। उ०— शेख बड़ो बड़ सिद्धि बखाना। किय श्रादेस सिद्धि बड़ माना।—जायसी। (४) ज्योतिषशास्त्र में प्रहों का फल।

(१) व्याकरण में एक श्रवर के स्थान पर दूसरे श्रवर का श्राना । श्रवरपरिवत<sup>९</sup>न ।

ग्रादेशक-वि॰ [सं॰](१) श्राज्ञा देनेवाला। (२) उपदेश देने-वाला।

ग्रादेस-वंज्ञा पुं० दे० "श्रादेश" ।

ग्राद्यंत-कि॰ वि॰ [सं॰ ] श्रादि से श्रंत तक । श्राद्योपांत । शुरू से श्रद्धीर तक।

ग्राद्य-वि॰ [सं॰ ग्रादि, ग्राघ ] (१) पहिला । ग्रारंभ का । वि॰ [सं॰ ग्रद् = खाना, ग्राघ ] खाने योग्य । जिसके खाने से शारीरिक वा त्र्यात्मिक बल बढ़े ।

म्राद्यश्राद्ध-संज्ञा पुं० [सं०] मृतक के लिये ग्यारहवें दिन जो सोलह श्राद्ध किए जाते हैं उनमें सबसे पहिला।

म्राद्या—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दुर्गा। प्रधान शक्ति। (२) १० महा-विद्यात्रों में प्रथम देवी।

ग्राद्योपांत-कि॰ वि॰ [सं॰ ] शुरू से भ्राख़ीर तक।

आद्रा—संज्ञा स्त्री. [सं० आहा ] (१) एक नचत्र । (२) जब सूर्य्य इस नचत्र का हो । इस नचत्र में लोग धान बोना श्रच्छा मानते हैं । उ०—चित्रा गेहूँ श्राद्रा धान । न उनके गेरुवी न उनके धाम । श्राद्रां धान पुनर्वसु पह्या । गा किसान जब बोवा चिरह्या ।

ग्राध-वि० [हिं० श्राषा ] श्राघा । किसी वस्तु के दो बराबर भागों में से एक । निस्फ ।

चिद्रोष—यह वास्तव में आधा का अल्पार्थक रूप है श्रीर यौगिक शब्दों श्रीर प्रायः तौल श्रीर नापसूचक शब्दों के साथ व्यवहृत होता है। जैसे, आध सेर, आध पाव, आध छुटाँक, आध गुज़।

चार-पुक आध = कुछ थोड़े से | चंद | उ०--एक आध आदमियों के विरोध करने से क्या होता है ?

आधा-वि॰ [सं॰ ऋर्ड, पा॰ ऋडी, पा॰ ऋड ] [की॰ ऋषी ] किसी वस्तु के दो बराबर हिस्सों में से एक । यै।०--श्राधा साँमा। श्राधा सीसी।

मुहा०-श्राधी श्राध = दे। बराबर भागें। में। उ०-इन केलों की श्राघो श्राध बाँट लो । [यह क्रि॰ वि॰ की तरह श्राता है जैसे बीचो वीच ] श्राधा तीतर श्राधा बटेर = बेजेड़ । बेभेल । कुछ एक तरह का कुछ श्रीर दूसरी तरह का । श्रंडबंड । कमविहीन । श्राधा होना = दुवला होना। उ०—वह शोच के **मारे** श्राधा हो गया। श्राघे श्राघ = दे। बराबर हिस्सों में बँटा हुआ। ड०—लागे जब संग युग सेर भोग धरेड रंग आधे आध पाव चले नृपुर बजाइ के । -- प्रिया। श्राधी बात = जरा सी भी श्रापमानसूचक बात । उ०-हमने किसी की आधी बात भी नहीं सुनी। श्राधे पेट खाना = भर पेट न खाना। पूरा भोजन न करना । आघे पेट रहना = तृप्त है। कर न खाना । श्राधी बात कहना वा मुँह से निकालना -= ज्रा सी भी श्रममानसूचक बात कहना। उ०-मेरे रहते तुम्हें कोई आधी बात कह सकता है। श्राधी बात न पूछना - कुछ ध्यान न देना। कदर न करना। उ०-- अब वे जहां जाते हैं कोई श्राधी बात भी नहीं पूछता।

ग्राधाभारा—संज्ञा पुं० [ सं० श्रावाट ] श्रयामार्ग । श्रोंगा । चिचड़ा । चिचड़ी ।

ग्राधान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) स्थापन । रखना । या•—श्रग्न्याधान । गर्भाधान ।

(२) गर्भ ।

ग्राधानवती-वि० ह्यो० [ सं० ] गर्भवती ।

ग्राधार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राश्रय। सहारा। श्रवलंब। उ०—(क)
यह इत चार खंभों के भ्राधार पर है। (ख) वह चार दिन
फलों ही के श्राधार पर रह गया। (२) व्याकरण में श्रधिकरण कारक। (३) थाला। श्रालयाल। (४) पात्र। (४)
नीव। बुनियाद। मूल। (६) योगशाश्र में एक चक्र का
नाम। इसे मूलाधार भी कहते हैं। इस में चार दल हैं।
रंग लाल है। स्थान इसका गुदा है भीर गयोश इसके देवता
हैं। (७) श्राश्रय देनेवाला। पालन करनेवाला। उ०—इस
दशा में वेही हमारे भाधार हो रहे हैं।

याै o — आधाराधेय = आधार और आधेय का संबंध जैसे - — पात्र और उसमें रक्खे हुए घी वा टेबुल और उस पर रक्खी हुई किताब का संबंध । आगाधार = जिसके आधार पर प्राचा है। । परमंत्रिय ।

मुद्दा०—श्राधार होना = कुछ पेट भर जाना | कुछ भूक भिट जाना | उ०—इतनी मिटाई से क्या होता है पर कुछ आधार हो जायगा ।

ग्राधारी-वि॰ [सं॰ श्राधारित्] [की॰ श्राधारियी ] (१) सहारा रखनेवाला । सहारे पर रहनेवाला । जैसे, दुग्धाधारी । (२) साधुश्रों की टेवकी वाश्रङ्के के श्राकार की एक लकड़ी जिसका सहारा लेकर वे बैठते हैं। उ०—सुद्रा श्रवण नहीं थिर जीज। तन त्रिशूल श्राधारी पीज।—जायसी।

ग्राधासीसी-संज्ञा स्त्री० [सं० ऋर्द + गीर्ष ] श्रधकपाली । श्राधे सिर की पीड़ा ।

अप्राधि-एंज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) मानसिक व्यथा। चिंता। फ़िका। शोच। (२) गिरों। रेहन। बंधक।

ति॰ वि॰श्राधे के समीप । श्राधे के लगभग । थे। इा । उ॰— लखि लखि श्रॅंखियन श्रध खुलिन, श्रंग मोरि श्रॅंगराय । श्रधिक उठि लेटति लटिक, श्रालस भरी जँभाय ।—बिहारी ।

श्राधिक्य-संज्ञा पुं० [सं०] बहुतायत । अधिकता । ज्यादती । श्राधिदैविक-वि० [सं०] देवताकृत । देवताश्रों द्वारा प्रेरित । यत्त, देवता, भृत, प्रेत श्रादि द्वारा होनेवाला ।

विशोष — सुश्रुत में जो सात प्रकार के दुःख गिनाए हैं उनमें से तीन ग्रर्थात् कालबलकृत (बर्फ़ इत्यादि पड़ना, वर्षा ग्रिधिक होना इत्यादि), देवबलकृत (बिजली पड़ना, पिशाचादि लगना), स्वभावबलकृत (भूख प्यास का लगना) ग्राधिदैविक कहलाते हैं।

ग्राधिपत्य-संज्ञा पुं० [सं०] प्रभुत्व । स्वामित्व । श्रधिकार ।

ग्राधिभौतिक-वि॰ [सं॰ ] ब्याघ सर्पादि जीवीं कृत । जीव वा शरीरधारियों द्वारा प्राप्त ।

विद्योष—सुश्रुत में रक्त श्रीर शुक्र दोष तथा मिथ्या श्राहार विहार से उत्पन्न व्याधियों के श्राधिमौतिक के श्रंतर्गत ही माना है।

ग्राधिवेदनिक (धन)-संज्ञा पुं० [सं०] वह धन जो पुरुष दूसरा विवाह करने के पूर्व अपनी पहिली स्त्री को उसके संतोष के लिये दे। यह स्त्रीधन समक्ता जाता है।

ग्राधीन<sub>\*</sub>-वि॰ दे॰ ''श्राधीनता''।

ग्राधीनता\*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "ऋधीनता"।

ग्राधी रात-संज्ञा स्त्री० [सं० प्रर्धरात्रि ] वह समय जब रात का श्राधा भाग बीत चुका हो ।

श्राभुनिक-वि० [सं०] वर्त्तमान समय का। हाल का। श्राज काल का। सांप्रतिक। नवीन। वर्त्तमान काल का।

अप्रधृत-वि॰ [सं॰ ] (१) कंपित । काँपता हुआ । (२) पागल । (३) व्याकुल ।

ग्राधेक रूनि॰ कि॰ वि॰ दे॰ 'श्राधिक।' ग्राधेय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ग्राधार स्थित वस्तु । जो वस्तु किसी के श्राधार पर रहे । किसी सहारे पर टिकी हुई चीज । (२) स्थापनीय । ठहराने योग्य । रखने योग्य । गिरों रखने योग्य । ग्राधोरग्य—संज्ञा पुं० [सं० ] हाथीवान । महावत । पीलवान । ग्राध्मान—संज्ञा पुं० [सं० ] वात व्याधि विशेष । पेट का फूलना । श्रफरा ।

ग्राध्यात्मिक-वि० [ सं० ] श्रात्मासंबंधी । मनसंबंधी ।

या॰—आध्यात्मिक ताप = वह दुःख जो मन, श्रात्मा श्रीर देह इत्यादि को पीड़ा दे, जैसे—शोक, मोह, ज्वर श्रादि।

मानंद्—तंज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रानंदित, त्रानंदी ] हर्ष । प्रसन्नता । खुशी । सुख । मोद । म्राह्वाद ।

कि प्र0—श्राना ।—करना ।—देना ।—पाना ।—भेगना ।
—मनाना ।—मिलना ।—रहना ।—जेना । उ०—(क)
कल हम के सैर में बड़ा श्रानंद श्राया । (ख) यहाँ खूब हवा
में बैठे श्रानंद ले रहे हो । (ग) मूखें की संगत में कुछ भी
श्रानंद नहीं मिलता ।

या०---श्रानंदमंगल ।

वि० सानंद । श्रानंदमय । प्रसन्न । उ०--(क) श्रानंद रहो । विरोष-यह विशेषख्वत् प्रयोग ऐसे ही दो एक नियत वाक्यों में होता है । पर ऐसे स्थानों में भी यदि श्रानंद को विशेषण्य न मानना चाहें तो उसके श्रागे 'से' खुप्त मान सकते हैं ।

ग्रानंदवधाई—संज्ञा स्त्री० [ सं० श्रानन्द + हिं० वधाई ] (१) मंगल उत्सव । (२) मंगल श्रवसर पर ।

म्रानंदवन-संज्ञा पुं० [सं०] काशी । वाराणसी । श्रविमुक्त-चेत्र । बनारस । सप्तपुरियों में चौथी ।

ग्रानंदभैरव—संज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक में एक रस का नाम जो प्रायः ज्वरादि की चिकित्सा में काम श्राता है। इसके बनाने की यह रीति है। शुद्ध पारा श्रीर शुद्ध गंधक की कजली, शुद्ध सिंगी मुहरा, सिंगरफ, सेंट, काली मिर्च, पीपल, भूना सुहागा, इन सब का चूर्ण कर भँगरैया के रस में ३ दिन खरल कर श्राध श्राध रत्ती की गोलियाँ बनावे। 'एक गोली नित्य १० दिन पर्यंत खिलाने से, खाँसी, चय, संग्रहणी, सन्निपात श्रीर मृगी ये सब रोग विनष्ट हो जाते हैं।

ग्रानंदभैरवी - संज्ञा श्ली । [सं०] भैरव राग की रागिनी जिसमें सब कोमल स्वर लगते हैं। इसके गाने का समय प्रातःकाल १ दंड से १ दंड तक है।

ग्रानंदमत्ता स्री० [स०] प्रौढ़ा नायिका का एक भेद । श्रानंद से उन्मत्त प्रौढ़ा । श्रानंदसम्मोहिता । दे० "श्रानंद सम्मोहिता।"

ग्रानंदसरमाहिता—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक नायिका जो रित के श्रानंद में श्रस्थंत निमग्न होने के कारण सुग्ध हो रही हो। यह प्रौढ़ा नायिका का एक भेद है।

ग्रानंदित-वि॰ [सं॰ ] हिषेत । मुदित । प्रमुदित । सुसी ।

ग्रानंदी-वि॰ [सं॰] हर्षित । प्रसन्न । सुखी । ख़ुश । ग्रान-संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ ग्राणि = मर्य्यादा, सीमा ] (१) मर्य्यादा (२) शपथ । सीगंद । कृसम । (३) दुहाई । विजय-घोषणा ।

क्रिo प्रo-फिरना। उ०-वार बार येां कहत सकत निहं तो हित लैहें प्रान। मेरे जान जनकपुर फिरिहें रामचंद्र की भ्रान। --सूर।

(४) ढंग। तर्ज़ अदा। छवि। उ०—उस मैं।के पर बड़ोदा नरेश का इस सादगी से निकल जाना एक नंई स्नान थी।

(१) च्या। श्ररूप काला। लमहा। उ०—एक ही श्रान में कुछ का कुछ हो गया।

मुहा०---श्रान की श्रान में = शीघ्र ही । श्रत्यरूप काल में । ड०---श्रान की श्रान में सिपाहियों ने शहर घेर लिया ।

(६) श्रकड़ । ऐंट । दिखाव । ठसक । उ०—श्राज तो उनकी श्रोर ही श्रान थी। (७) श्रदब । खिहाज़ । दबाव । खज्जा । शर्म । हया । शंका । डर । भय । उ०—कुछ बड़ें। की श्रान तो माना करो ।

## क्रि० प्र०-मानना।

(२) प्रतिज्ञा। प्रया। हट। टेका उ०--- वह प्रपनी श्रानन छे।डेगा।

मुहा०—ग्रान तोडना = प्रतिज्ञा भंग करना । श्रड छे।ड देना । श्रान रखना = मान रखना । इठ रखना ।

# वि० [ सं० अन्य ] दूसरा । श्रोर ।

ग्रानक-रंजा पुं० [सं०] (१) डंका । भेरी । दुंदुभी । उक्का । बड़ा ढोल । मृदंग । नगाड़ा । (२) गरजता हुश्रा बादल । या०--श्रानकदुंदुभी ।

आनकदुंदुभी-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बड़ा नगाड़ा। (२) कृष्ण के पिता वसुदेव।

विशेष—ऐसा प्रसिद्ध है कि जब वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे तब देवताओं ने नगाड़े बजाए थे।

ग्रानत-वि॰ [तं॰] (१) अत्यंत मुका हुम्रा । श्रित नम्र । (२) कल्प-भव के श्रंतर्गत वैमानि नामक देवताश्रों में से एक जैन देवता ।

ग्रान तान-संज्ञा स्त्री० [सं० अन्य + हिं० तान = गीत ] स्रंख बंख बात । ऊटपटांग बात । बे-सिर पैर की बात i

संज्ञा स्त्री॰ [ हिं॰ श्रान + तान = खिंचाव ] (१) सरयाँदा । उसक (२) टेक । श्रद्ध ।

ग्रानद्ग—वि∘ [सं∘] (१) वँघा हुआ। कसा हुआ। (२) मढ़ा हुआ।

संज्ञा पुं० (१) वह बाजा जो चमड़े से मढ़ा हो, जैसे—डोब, मृदंग श्रादि।

ग्रानन-संज्ञा पुं० [सं०] मुख । मुँह । उ०—ग्राननरहित सकल रस भोगी।—नुलसी। (२) चेहरा। उ०—ग्रानन है श्ररिविंद न फूल्यो श्रलीगन भूले कहीं मँड्रात हैं। —सूर। थै।०—चंद्रानन । गजानन । चतुरानन । पंचानन । पड़ानन । ग्रानन फ़ानन-क्रि॰ वि॰ [४०] श्रति शीघ । फ़ीरन । सटपट । बहुत जल्द ।

ग्रानना \*-कि॰ स॰ [सं॰ श्रानयन] लाना। उ॰-श्रानहु राम-हिँ बेगि बुलाई। भूप कुशल पुनि पूछेहु श्राई।--तुलसी। ग्रान जान-संज्ञा स्त्री॰ [हिं॰ श्रान + बान] (१) सजधज । ठाट बाट। तड़क भड़क। बनावट। (२) ठसक।

ग्रानयन \*-संज्ञा पुं० [सं०] (१) लाना। (२) उपनयन संस्कार। ग्रानर-संज्ञा पुं० [श्रं०] सम्मान। प्रतिष्ठा। सत्कार। इज्ज़त।

ग्रानरेबुळ-वि० [ श्र० ] प्रतिष्ठित । माननीय । विदोष—जो लोग गवर्नरजनरल, गवर्नर, बड़े लाट, वा छोटे लाट की कैंसिल के सभासद होते हैं उन्हें तथा हाइकोर्ट के जजों श्रोर कुछ चुने श्रधिकारियों को यह पदवी मिलती हैं।

ग्रानरेरी-वि॰ [प्र॰] (१) श्रवैतनिक । कुछ वेतन न लेकर केवल प्रतिष्ठा के हेतु काम करनेवाला ।

यै।०-- श्रानरेरी मजिस्ट्रेट । श्रानरेरी सेकेटरी ।

ग्रानर्त्त-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रानर्त्तक] (१) देश विशेष। द्वारका। (२) श्रानर्त्त देश का निवासी। (३) राजा शर्य्याति के तीन पुत्रों में से एक। (४) नृत्यशाला। नाचवर। (४) युद्ध। (६) जल।

ग्रानत्तंक-वि० [ सं० ] नाचनेवाला।

धाना—संज्ञा पुं० [ सं० आयक ] (१) एक रूपये का सोलहवाँ हिस्सा। (२) किसी वस्तु का सोलहवां श्रंश। उ०—(क) श्लेग के कारण शहर में श्रव चार आने लोग रह गए हैं। (ख) इस गांव में चार श्लाना उनका है।

कि० श्र० [सं० आगमन, पुं० हिं० श्रागवन, श्रावना, जैसे द्विग्रण से दूना। श्रथवा सं० श्रायण, हिं० श्रावना ] वक्ता के स्थान की श्रोर चलना वा उस पर प्राप्त होना। जिस स्थान पर कहनेवाला है, था, वा रहेगा उसकी श्रोर बराबर बढ़ना वा वहां पहुँचना। उ०—(क) वे कानपुर से हमारे पास श्रा रहे हैं। (श्र्व) जब हम बनारस में थे तब श्राप हमारे पास श्राप थे। (ग) हमारे साथ साथ तुम भी श्राश्रो। । (२) जाकर वापस श्राना। जाकर लीटना। उ०—सुम यहीं खड़े रहे। में श्रभी श्राता हूँ। (३) प्रारंभ होना। उ०— बरसात श्राते ही मेंडक बोलने जगते हैं। (४) फलना। फूलना। उ०—(क) इस साल श्राम खूब श्राप हैं। (ख) पानी देने से इस पेड़ में श्रव्हे फूल श्रावंगे। (१) किसी भाव का उत्पन्न होना, जैसे—श्रानंद श्राना, कोच श्राना, दया श्राना, इस्णा श्राना, लज्जा श्राना, श्रमं श्राना।

विशेष—इस अर्थ में "में" के स्थान पर "को" जगता है। उ०—उनको यह बात सुनते ही बड़ा क्रोध आया।

(६) श्रांच पर चढ़े हुए किसी भोज्य पदार्थ का पकना वा सिद्ध होना। उ॰—(क) चावल श्रागए श्रव उतार ले। (ख) देखो चाशनी श्रागई वा नहीं। (७) स्लिलत होना। उ॰— जो यह दवा खाता है वह बड़ी देर में श्राता है।

मुहा०—त्राई = (१) त्राई हुई मृत्यु । उ०—त्राई कहीं टलती है । (२) त्राई हुई विपत्ति ।

श्राए दिन = प्रति दिन । राज् राज् । उ०--यह श्राए दिन का , सगड़ा श्रच्छा नहीं ।

श्राए गए होना = खे। जाना | नष्ट हे। जाना | फ़िज्रूल ख़र्च होना | उ०--वे रुपए तो श्राए गए हो गए।

श्राश्रो वा श्राइए = जिस काम की हम करने जाते हैं उस में येग दे। ड॰——(क) श्राश्रो, चलें घूम श्रावें। (ख) श्राइए देखें तो इस किताब में क्या लिखा है।

श्राजाना = पड़ जाना | स्थित होना | उ०—उनका पैर पहिए के नीचे श्रागया ।

श्राता जाता = संज्ञा पुं० [हिं० त्राना + जाना ] श्राने जाने वाला | पियक । बटोही | ड०—किसी श्राते जाते के हाथ हमारा रुपया भेज देना ।

श्राना जाना = (१) श्रावागमन । उ०—उनका बराबर श्राना जाना जगा रहता है। (२) सहवास करना। संभोग करना। उ०—कोई श्राता जाता न होता तो यह लड़का कहाँ से होता?

श्राधमकना = एक बारगी श्रापहुँचना । श्रचानक श्रा पहुँचना । उ० — बाग़ी इधर उधर भागने की फिक़ कर रहे थे कि सरकारी फ़ौज़ श्राधमकी ।

श्रा निकलना = एकाएक पहुँच जाना। श्रनायास श्राजाना। वि — (क) कभी कभी जब वे श्रा निकलते हैं तब मुलाकात हो जाती है। (ख) मालूम नहीं हम लोग कहाँ श्रा निकले।

श्रा पड़ना = (१) सहसा गिरना । एकबारगी गिरना । उ०—धरन एक दम नीचे श्रा पड़ी । (२) श्राक्रमण्य करना । उ०—उस पर एक साथही बीस श्रादमी श्रा पड़े । (३) (श्रानेष्ठ घटना का) घटित होना । उ०—बेचारे पर बैठे बिठाए यह श्राफ़त श्रा पड़ी । (४) संकट, कठिनाई वा दुःल का उपस्थित होना । उ०—(क) तुम पर क्या श्रा पड़ी है जो उनके पीछे दौड़ते फिरो । (ख) जब श्रा पड़ती है तब कुछ नहीं सुकता । (४) उपस्थित होना । एक बारगी श्राना । उ०—(क) जब काम श्रा पड़ता है तब वह खिसक जाता है । (ख) उन पर तो गृहस्थी का सारा बोक्स श्रापड़ा । (ग) कन्न हमारे यहाँ दस मेहमान श्रा पड़े । (६) डेरा जमाना । टिकना । विश्राम करना । उ०—क्यों इघर उघर मटकते हो, चार दिन यहीं श्रा पड़ो ।

श्राया गया = श्रतिथि | श्रम्यागत | ड० — श्राए गए का सत्कार श्रच्छी तरह करना चाहिए।

श्रा रहना = गिर पड़ना । उ॰—(क) पानी बरसते ही दीवार श्रा रही । (ख) वह चबूतरे पर से नीचे श्रा रहा ।

श्रा लगना = (१) किसी ठिकाने पर पहुँचना । उ०—(क) बात की बात में किस्ती किनारे पर श्रा लगी । (ख) रेल-गाड़ी ह्रेटफ़ार्म पर श्रा लगी । (इस कियापद का प्रयोग जड़ पदार्थी के लिये होता है, चेतन के लिये नहीं ।) (२) श्रारंभ होना । उ०—श्रगहन का महीना श्रा लगा है। (३) पीछे लगना । साथ होना । उ०—ं बाज़ार में जाते ही दलाल श्रा लगते हैं।

श्रा लेना = (१) पास पहुँच जाना । पकड़ लेना । उ०-— डाक्ट्र भागे पर सवारों ने श्रा लिया । (क) श्राक्रमण् करना । टूट पड़ना । उ०—हिरन चुपचाप पानी पी रहा था कि बाघ ने श्रा लिया ।

किसी का किसी पर कुछ रूपया आना = किसी के ज़िम्में किसी का कुछ रूपया निकलना। ड॰—क्या तुम पर उनका कुछ आता है ? हाँ बीस रूपया।

किसी की श्रा बनना = िकसी को लाम उठाने का श्रव्छ। श्रवसर हाय श्राना । स्वार्थसाधन का मौका मिलना । उ०— कोई देखने भाजनेवाला है नहीं, नौकरों की खूब श्रा बनी है ।

किसी को कुछ श्राना = िकसी के। कुछ बेध होना । िकसी के। कुछ ज्ञात होना । उ०—(क) उसे तो बोलना भी नहीं श्राता । (ख) तुम्हें चार महीने में हिंदी श्रा जायगी ।

किसी पर श्रा बनना = किसी पर विपत्ति पड़ना। ड०— (क) श्राज कल तो हम पर चारों श्रोर से श्रा बनी है। (ख) श्रान बनी सिर श्रापने छेगड़ पराई श्रास। (ग) मेरी जान पर श्रा बनी है।

(किसी वस्तु) में आना = (१) ऊपर से ठीक बैठना । ऊपर से जम कर बैठना । चपकना । ढीला वा तंग न होना । ड०— (क) देलें तो तुम्हारे पैर में यह जूता आता है । (ख) यह सामी इस छुड़ी में नहीं आवेगी । (२) भीतर अटना । समाना । ड०—(क) इस बरतन में दस सेर वी आता है । (३) अंतर्गत होना । अंतर्भुत होना । ड०—ये सब विषय विज्ञान ही में आ गए।

किसी वस्तु से (धन वा श्राय) श्राना = किसी वस्तु से श्रामदनी होना। उ॰—(क) इस गाँव से तुम्हें कितना रूपया श्राता है ? (ख) इस घर का कितना किराया श्राता है ? (जहाँ पर श्राय के किसी विशेष भेद का प्रयोग होता है, , जैसे, भाड़ा, किराया, लगान, मालगुजारी श्रादि वहाँ चाहे 'का' का व्यवहार करें चाहे 'से' का। उ०—(क) इस घर का कितना किराया श्राता है ? (ख) इस घर से कितना किराया श्राता है । पर जहाँ 'रुपया,' वा 'घन' श्रादि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ केवल 'से' श्राता है । )

कोई काम करने पर श्राना = कोई काम करने के लिये उदात होना । कोई काम करने के लिये उताल होना । उ०---जब वह पढ़ने पर श्राता है तब रात दिन कुछ नहीं समस्ता ।

जूतों वा लात घूसों आर्दि से आना = जुतो वा लात घूसों से आक्रमण्य करना । जुते वा लात घूंसे लगाना । उ०— श्रव तक तो मैं चुप रहा, श्रव जुतों से आऊँगा।

(पौधे का ) श्राना = (पौधे का ) बढ़ना । उ०---खेत में गेहुँ कमर बराबर श्राई है ।

(मूल्य) को वा में श्राना = दामें। में मिलना | मूल्य पर मिलना | मेल मिलना | उ०—(क)यह किताब कितने को श्राती है ? (ख) यह किताब कितने में श्राती है ? (ग) यह किताब चार रुपए को श्राती है ? (घ) यह किताब चार रुपए में श्राती है ? (इस मुहाविरे में तृतीया के स्थान पर 'को' वा "में" का प्रयोग होता है ।)

विद्योष- 'श्राना' क्रिया के श्रपूर्णभूत रूप के साथ श्रधिकरण में भी 'को' विभक्ति लगती है, जैसे-- 'वह घर को श्रा रहा था।" इस किया की श्रागे पीछे लगा कर संयुक्त कियाएँ भी बनती हैं। बियमानुसार प्रायः संयुक्त क्रियाश्रों में श्रर्थ के विचार से पूर्व पद प्रधान रहता है श्रीर गीया किया के श्रर्थ की हानि हो जाती है-जैसे, दे डालना, गिर पड्ना श्रादि । पर 'श्राना' श्रीर 'जाना' क्रियाएँ पीछे लग कर श्रपना श्रर्थ बनाए रखती हैं-जैसे, 'इस चीज़ को उन्हें देते श्राश्री'। इस उदाहरख में देकर फिर श्राने का भाव बना हुआ है। यहाँ तक कि जहाँ दोनों क्रियाएँ गत्यर्थक होती हैं वहाँ 'श्राना' का व्यापार प्रधान दिखाई देता है—जैसे, चले श्राग्रो. बढ़े श्रात्रो । कहीं कहीं 'श्राना' का संयोग किसी श्रीर किया का चिर काल से निरंतर संपादन सूचित करने के लिये होता है, जैसे-(क) इस कार्य्य की हम महीनों से करते श्रा रहे हैं। (ख) हम श्राज तक बराबर श्रापके कहे श्रनुसार काम करते आए हैं। गतिसूचक क्रियाओं में 'धाना'' क्रिया धातुरूप में पहिले लगती है और दूसरी किया के अर्थ में विशेषता करती है, जैसे--श्रा खपना, श्रा गिरना, श्रा घेरना, या भपटना, या टूटना, या उहरना, या धमकना, श्रा निकलना, श्रा पड़ना, श्रा पहुँचना, श्रा फँसना, श्रा रहना । पर 'श्रा-जान।' में ''जाना'' क्रिया का श्रर्थ कुछ भी नहीं है। इससे अनुमान होता है कि कदाचित यह 'आ' रपसर्ग न हो, जैसे, श्रायान, श्रागमन, श्रानवन, श्रापतन ।

ग्रानाकानी-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रनाकर्णन ] (१) सुनी श्रनसुनी करने का कार्य्य । न ध्यान देने का कार्य्य । (२) टाल मद्दल । हीला हवाला । उ०—माल तो ले श्राए श्रव रुपया देने में श्रानाकानी क्यों करते हो ।

क्रि० प्र०-करना ।--देना ।

(३) कानाफूँ सी। धीमी बात चीत। इशारों की बात। उ॰—श्रानाकानी कठहँसी मुहाचाही होन लगी देखि दसा कहत विदेह विलखाय कै। घरनि सिधारिए सुधारिए श्रागिले काज, पूजि पूजि धनु कीजै विजय बजाय के।—तुलसी।

त्रानाह—संज्ञा पुं० [सं०] उदर व्याधि विशेष । मलावरोध से पेट का फूलना। मलमूत्र रुकने से पेट फूलना।

ग्रानि\*-संज्ञा स्त्री० दे० 'श्रान''।

मानिला-संज्ञा पुं० [सं०] जहाज के लंगर की कुंडी।

ग्रानीजानी—वि० [ हिं० श्राना जाना ] श्रस्थिर । ज्याभंगुर । उ०—दुनियां भी श्रजब सराय फानी देखी । हर चीज यहाँ की श्रानी जानी देखी । जो श्राके न जाय वह बुढ़ापा देखा । जो जाके न श्राय वह जवानी देखी ।—श्रनीस ।

आनुपूर्वी-वि० [ सं० श्रानुपूर्वीय ] कमानुसार । एक के बाद दूसरा। आनुमानिक-वि० [ सं० ] श्रनुमानसंबंधी । ख्याली ।

त्रानुश्राचिक-वि॰ [सं॰] जिसको परंपरा से सुनते चले श्राप हों।

संज्ञा पुं॰ दो प्रकार के विषयों में से एक जिसे परंपरा से सुनते श्राए हों, जैसे—स्वर्ग । श्रप्सरा ।

त्राजुषंगिक-वि० [सं०] साथ साथ होनेवाला। प्रासंगिक ।
गौगा । श्रप्रधान । जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्यं
को करते समय बहुत थोड़े प्रयास में हो जाय । बड़े काम के
घलुए में हो जानेवाला । जिसकी बहुत कुळ पूर्ति किसी
दूसरे कार्यं के संपादन द्वारा हो जाय और शेप श्रंश के
संपादन में बहुत ही थोड़े प्रयास की श्रावश्यकता रहे ।
उ०—(क) भिका माँगने जाशो, उधर से श्राते समय गाय भी
हाँकते लाना । (स) चलो सखी तहाँ जाह्ये जहां बसत
बुजराज । गोरस बे चत हरि मिलत एक पंथ है काज ।

अान्वष्टक्य-वि॰ [सं० ] हेमंत और शिशिर के चारें महीनें, अगहन, पूस, माघ और फागुन में कृष्ण पत्र की नवमी तिथि को होनेवाजा (श्राद्ध)।

अप्रान्वीक्षिकी—संशा श्ली० [सं०] (१) आत्मविद्या। (२) सर्कं-विद्या। न्याय।

आप-सर्व [ सं आत्मन्, प्राव्यक्तर्यो अपयो, पुव्रहिष् आपना ] (१) स्वयं । खुद्र ।

विशेष—इसका प्रयोग तीनां पुरुषों के लिये होता है। जैसे, उत्तम पुरुष—में आप जाता हूँ तुम्हारे जाने की आवस्यकता नहीं। मध्यम पुरुष—तुम श्राप श्रपना काम क्यों नहीं करते, दूसरें का मुँह क्यों ताका करते हो। श्रन्य पुरुष—तुम मत हाथ लगाश्रो वह श्राप श्रपना काम कर लेगा।

(२) "तुम" श्रीर "वे" के स्थान में श्राद्रार्थंक प्रयोग। उ॰—(क) किहए बहुत दिनों पर श्राप श्राए हैं, इतने दिन कहाँ थे। (ख) ईरवरचन्द्र विद्यासागर पुराने ढंग के पंडित थे। श्रापने समाज संशोधन के लिये बहुत कुछ उद्योग किया। (ग) श्राप बड़ी देर से खड़े हैं ले जाकर बैठाते क्यों नहीं। (३) ईश्वर। भगवान। उ॰—(क) जहाँ द्या तहँ धम है, जहाँ लोभ तहँ पाप। जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ चमा तहँ श्राप।—कवीर। (ख) जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदय श्राप।—कवीर। (ग) श्रस्तुत करी बहुत ध्रुव सब विधि सुनि प्रसन्न भे श्राप। दिये राज भूमि म उल्ल को सब विधि सुनि प्रसन्न भे श्राप।—सूर।

थै। ० — श्रापकाज = श्रपना काम | उ० — श्रापकाज महा काज । श्रापकाजी = स्वार्यो । मतलबी | श्रापबीती = घटना जें श्रपने ऊपर बीत चुकी हो | श्रापरूप = स्वयं श्राप । साम्हात् श्राप । श्रपस्वार्थी = मतलबी ।

मुहा०-श्राप श्राप करना = खुशामद करना | उ०-हमारा तो श्राप श्राप करते मुँह सुखता है श्रीर श्राप के मिज़ाज ही नहीं मिलते हैं। ऋाप आप की पड़ना = ऋपने अपने काम में फॅसना। ऋपनी ऋपनी ऋवस्था का ध्यान रहना। उ०---दिल्ली दरबार के समय सब की आप आप की पड़ी थी, कोई किसी की सुनता नहीं था। श्राप श्राप को = श्रलग श्रलग। न्यारा न्यारा । ड०---(क) दो पुरुष श्राप श्राप को ठाड़े । जब मिली जब नित कै गाड़े।--पहेली (किवाड़)। (ख) शेर के निकलंते ही सब श्राप श्राप को भाग गए। श्राप श्राप में = श्रापस में । परस्पर । उ॰ --इस मिठाई की लड़कों की दे दो, वे श्राप श्राप में बाँट लेंगे। श्रापको भूलना = (१) श्रपनी श्रवस्था का ध्यान न रखना । किसी मनेविंग के कारगा बेसुध होना । उ०—(क) बाजारु रंडियों के हाव भाव में पड़कर लोग श्रापको भूल जाते हैं। (ख) जब मनुष्यों को क्रोध श्राता है तब वह श्रापको भूल जाता है। (२) मदांघ होना । घमंड में चूर होना। उ०— थोड़ा सा धन मिलते ही लोग श्रापको भूल जाते हैं। श्राप से = स्वयं। खुद। उ०-(क) खेलत ही सतरंज श्रालिन में श्रापही ते। तहाँ हरि श्राये कीधों काहू के बुलाये से !---केशव। (ख) उसने श्रापसे ऐसा किया कोई उससे कहने नहीं गया था। श्रापसे श्राप = स्वयं। ख़ुद व ख़ुद । उ०-(क) श्राप चल कर बैठिए मैं सब काम श्रापसे श्राप कर लूँगा।(ख) घबराश्रो मत सब काम श्रापसे श्राप हो जायगा। श्राप ही = स्वयं। श्रापसे श्राप। उ० —(क) जागहिं दयादृष्टि कै आपी। खोल सो नयन दीन विधि भाँपी।—जायसी।
(ख) हम सब काम आप ही कर लेंगे। आप ही आप = (१)
बिना किसी और की प्रेरणा के। आपसे आप। उ०—उसने
आप ही आप यह सब किया है, कोई कहने नहीं गया था।
(२) मन ही मन में। उ०—वह आप ही आप छुछ कहता
जा रहा था। (३) किसी को संवोधन करके नहीं। (नाटक
में उस 'वाक्य' को स्वित करने का संकेत जिसे अभिन्
नयकर्ता किसी पात्र को संवोधन करके नहीं कहता वरन
इस प्रकार मुँह फेर कर कहता है माना अपने मन
पें कह रहा है। पात्रों पर उसके कहने का कोई प्रभाव
नहीं दिखाया जाता। इसे 'स्वागत' भी कहते हैं।)
संज्ञा पुं० [स० आप: = जल] जल। पानी। उ०—पिंगल
जटा कलाप माथे तो पुनीत आप पावक नैनां प्रताप भूपर
बरत है।—जुलसी।

थैह०—श्रापधर = बादल । ड०—कर लिए चाप परताप धर । तीन लोक में थाप धर । नृप गरज्या जैसे श्रापधर । साँप धरन सम दापधर ।—गोपाल । श्रापनिधि = समुद्र । ड०— श्रापहि ते श्राप गाज्यो श्रापनिधि प्रीति में ।—केशव ।

ग्रापगा-संज्ञा स्त्री० [सं०] नदी।

ग्रापग्य—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाट । बाज़ार । (२) केराया या महसूल जो बाज़ार से मिले । तह-बज़ारी ।

ग्रापत-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "श्रापद्"।

ग्रापत्काल-संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) विपत्ति । दुदि<sup>६</sup>न । (२) दुष्काल । कुसमय ।

ग्रापित्त—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) दुःख । क्रेश । विञ्ल । (२) विपत्ति । संकट । श्राफृत । (३). कष्ट का समय । (४) जीविका-कष्ट । (१) देाषारोपण्य । (६) उज्ज्ञ । एतराज् । उ०—हमको श्रापकी बात मानने में कोई श्रापत्ति नहीं है ।

त्र्यापद्—संज्ञा स्त्री ० [ सं० ] (१) विपत्ति । स्रापत्ति । (२) दुःख । कष्ट । विघ्न ।

यै।०--श्रापद्ग्रस्त । श्रापद्रर्म ।

ग्रापद्-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''श्रापद्''।

ग्रापदा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) दुःखा क्रेशा विद्या(२) विपत्ति। श्राफ़ता संकट। (३) कष्ट का समय। (४) जीविका का कष्ट।

ग्रापद्धमें—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह धर्म जिसका विधान केवल श्रापत्काल के लिये हो । जीविका के संकोच की दशा में जीवनरचा के लिये शाखों में ब्राह्मण, चत्रिय श्रादि के लिये बहुत से ऐसे व्यापारीं से निर्वाह करने का विधान है जिनका करना उनके लिये सुकाल में वर्जित है, जैसे ब्राह्मण के लिये शस्त्रधारण, खेती श्रीर वाणिज्य श्रादि का करना मना है, पर श्रापत्काल में इन व्यापारों द्वारा उनके लिये जीविका-निर्वाह करने का विधान है।

ग्रापधाप—संज्ञा स्त्री० [हिं० त्राप + धाप ] श्रपनी श्रपनी चिंता। श्रपने श्रपने काम का ध्यान । दे० "श्रापाधापी"।

ग्रापन\*†-सर्व० दे० "श्रपना"।

ग्रापनपा-संज्ञा पुं० दे० ''श्रपनपाे''।

ग्रापनपा-संज्ञा पुं० दे० "श्रपनपाे"।

ग्रापना-\* † सर्व० दे० ''श्रपना''।

ग्रापनिक-संज्ञा पुं० [सं० श्रापधिक । पर्य = पत्ता ] पक्षा । बहुमूल्य-इरा पत्थर ।

ग्रापना \* †-सर्व० दे० ''श्रपना''।

ग्रापन्न-वि॰ [सं॰] (१) श्रापद्ग्रस्त । दुःखी । (२) प्राप्त । था॰-संकटापन्न ।

भ्रापया-संज्ञा स्त्रो० [सं० श्रापगा ] नदी ।

ग्रापरूप-वि० [हिं० श्राप + सं० रूप ] श्रपने रूप से युक्त । सूर्तिं-मान् । सान्नात् । ( महापुरुषों के लिये ) उ०---इतने ही में श्रापरूप भगवान् प्रकट हुए ।

सर्वे० (१) सात्वात् श्राप । श्राप महापुरुष । ये महापुरुष । खुद बदै। तता । हज़रत ।—(न्यंग्य) । उ०—(क) यह सब श्रापरूप ही की करतृत है । (स्त) यह देखिए श्रव श्रापरूप श्राप हैं ।

ग्रापस—संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्राप + से ] (१) संबंध । नाता । भाई-चारा । उ०—श्रापसवाक्षें से धोखा न होगा । (२) एक दूसरे का साथ । एक दूसरे का संबंध ।

विशेष—इस 'शब्द' का प्रयोग केवल 'षष्टी' श्रीर 'सप्तमी' में होता है। नियमानुसार षष्टी में यह विशेषणा की तरह श्राता है। उ॰—(क) यह तो श्रापस की बात है। (ख) वे श्रापस में बढ़ रहे हैं।

मुहा०—श्रापस का (१) एक दूसरे से समाम संबंध रखनेवाला।
श्रापने माई बंधु के बीच का। जैसे—श्रापस का मामला।
श्रापस की बात। श्रापस की फूट। उ०—कहो न, यहाँ
तो सब श्रापस ही के लोग बैठे हैं। (२) पारस्परिक। परस्पर का। उ०—जुरा सी बात पर उन्होंने श्रापस का
श्राना जाना बंद कर दिया। श्रापस में = परस्पर। एक दूसरे
के साथ। एक दूसरे के बीच। ४०—(क) हिंदू यमन
शिष्य रहे दें जि। श्रापस में भाषे सब की ज।—कबीर। (ख)
सुख पाइहें कान सुने बतियाँ कल श्राप्स में कलपें कहिहें।
—तुलसी।

**ँया॰—श्रापसदारी** = परस्पर का व्यवहार । भाईचारा ।

ग्रापस्तंब-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रापस्तंबीय ] (१) एक ऋषि जो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा के प्रवर्त्त थे। यह शाखा इन्हों के नाम से प्रसिद्ध है। (२) श्रापस्तंब शाखा के कल्प सूत्रकार जिनके बनाए तीन सूत्र प्रंथ हैं, कल्प, गृद्धा, श्रीर धर्मा। (३) एक स्मृतिकार जिनकी स्मृति उनके नाम से प्रसिद्ध है।

ग्रापस्तंबीय-वि० [ स० ] श्रापस्तंबसंबधी ।

ग्रापा—संज्ञा पुं० [हिं० श्राप ] (१) श्रपनी सत्ता । श्रपना श्रस्तित्व । उ०—श्रपने श्रापे को समस्तो तब झहाज्ञान होगा। (२) श्रपनी श्रसिलयत । उ०—श्रपने श्रापे को देखो तब बढ़बढ़ कर बातें करना। (२) श्रहंकार । घमंड । गर्व । उ०—(क) जग में बैरी कोइ नहीं जामें शीतल होय । या श्रापा को डारि दे दया करें सब कोय ।—कबीर । (ख) कथि यह श्रापा जायगा ? कथि यह बिसरे और ? कथि यह सूछम होयगा ? कथि यह पाने ठार ?—कबीर । (ग) श्रापा बुरा है।

क्रिo प्रo—खोना । — छोड़ना—। — जाना । — सिटना । (३) होश हवास । सुध बुध । ४० — यह दशा देख क्रोग श्रपना श्रापा भूल गए।

मुहा०—श्रापा खोना = श्रहंकार त्यागना | नम्न होना | निरिम-मान होना । उ०-ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। श्रीरन को शीतल करे श्रापुद्धिं शीतल होय ।-कबीर । (२) श्रपने की बरबाद करना। श्रपने की मिटाना। श्रपनी सत्ता के। भुलाना । खाक में भिलना । उ०-रंगहि पान मिला जस होई । श्रापहि खोय रहा होय सोई ।— जायसी । (३) हस्ती विगाड़ना । प्रापा तजना । मरना । ड०--- उसने जरा सी बात पर अपना आपा खो दिया। श्रापा डालना = श्रहंकार का त्याग करना । घमंड छोड़ना । उ०-तन मन ताको दीजिए जाके विषया नाहिं। ध्रापा सबही डारि के राखे साहिब माहि । कबीर । श्रापा तजना = (१) श्रपनी सत्ता के। भूक्षना । श्रपने के। मिटाना । श्रात्मभाव का त्याग । श्रपने पराए का भेद हो। इना । उ०---श्रापा तजो श्री हरि भजो नख शिख तजो विकार। सब जिडते निर्वेर रहु साधु मता है सार। -- कबीर। (२) अपने आप के। मिटाना। अपने के। ख़राब करना। ह०-श्रपना श्रापा तज कर हम उनके साथ साथ सम रहे हैं। (३) श्रहंकार छे।डना । होना । उ०---श्रापा तजै सो हरि का होय । (४) चेाला छे।ड़ना । प्रापा छे।ड़ना । मरना । श्रात्मघात करना । उ०--यह लड़का क्यों रोते रोते श्रापा तज रहा है। श्रापा दिखलाना = श्रपना दर्शन देना | उ०-कै विरहिनि

को मीच दे कै श्राप दिखलाय। श्राठ पहर का दामता मोपै सहा न जाय।—कबीर। श्रापा बिसरना = (१) श्रात्मभाव का छूटना । ऋपने पराए ज्ञान का नाश होना । उ०--ब्रह्मज्ञान हिये धरु बोलते की खोज करु। माया श्रज्ञान हरु श्रापा विसराउ रे। -- कबीर। (२) सुध बुध भूलना । हे।श हवास खोना । **त्रापा बिसराना** = (१) त्रा.मभाव के। भुलाना । त्र्रपने पराए का भेद भुलाना। (२) सुध बुध भुलाना। होश हवाश लोना । श्रापे में श्राना = होरा हवास में होना । सुध बुध में होना । चेत में होना । उ०—ज़रा त्र्रापे में त्राकर बात चीत करें। श्रापे में न रहना = (१) श्रापे से बाहर होना। बेकाबू होना। उ॰--मारे क्रोध के वह इस समय श्रापे में नहीं है। (२) घवराना । वदह्वास होना । ड०-विपत्ति में बुद्धिमान् भी श्रापे में नहीं रह जाते । श्रापा मिटना = श्रहंकार का नाश होना । घमंड का जाता रहना । उ०-या मन फटक पछे।रि खे सब श्रापा मिट जाय। पिँगला हाय पिय पिय करै ताका काल न खाय।--कबीर। श्रापा मेटना = घमंड हो।डना। श्रहंकार त्यागना । उ०---गुरु गाविँद् दोउ एक है दूजा सब श्राकार । श्रापा मेटे हरि भजे तब पावे करतार । —कबीर । श्रापा सँभालना = (१) चैतन्य हे।ना । जागना । हे।शियार होना। चेतना । उ०---श्रब श्रापा सँभालो, घर का सब बोक्त तुम्हारे जपर है। (२) शरीर सँभालना। ऋपने देह की सुध रखना। ड०—वह पहिले श्रपना श्रापा तो सँभाले फिर श्रीरों की सहायता करेगा। (३) श्रपनी दशा सुधारना। (४) बाह्मिग होना । होश सँभाह्मना । जवान होना । उ०---श्रपना श्रापा सँ भालते ही वह इन सब बेईमान नौकरों के। निकाल बाहर करेगा । श्रापे से निकलना = श्रापे से बाहर होना । क्रोध श्रीर हर्ष के त्रावेश में सुध बुध खेाना । उ०---उनकी कौन चलाए वे तो जुरा जुरा सी बात पर आपे से निकले पड़ते हैं।(स्त्रि॰) श्रापे से बाहर होना = (१) वश में न रहना। बेकाबू होना। क्रोध श्रीर हर्ष श्रादि के श्रावेश में सुध बुध खोना। त्र्यावेश के कारगा ऋधीर होना। जुब्ध होना। उ०---(क) एक ऐसी वैसी छे।करी के लिये इतना श्रापे से बाहर होना।--श्रयोध्या। (ख) इतने ही पर वह श्रापे से बाहर हो गया श्रीर नैाकर को मारने दौड़ा। (२) घवडाना। उद्विम हे।ना । उ०--धीरज धरो, श्रापे से बाहर होने से काम नहीं चलता।

श्रापा—संज्ञा स्त्री० [हिं० आप ] बड़ी बहिन (मुसलमानी)।
संज्ञा पुं० बड़ा भाई (महाराष्ट्र)।
श्रापात—संज्ञा पुं० [सं०] (१) गिराव। पतन। (२) किसी
घटना का श्रचानक हो जाना। (३) श्रारंभ। (४) श्रंत।
श्रापाततः—कि॰ वि० [सं०] (१) श्रकस्मात्। श्रचानक। (२)
श्रंत को। श्राख़िरकार।

ग्रापातिस्तिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक छंद जो वैताली छंद के विषम चरणों में ६ श्रीर सम चरणों में म मात्राश्रों के उप-रांत एक भगण श्रीर दो गुरु रखने से बनता है। उ०—हर हर भज रात दिना रे। जंजालहिं तज या जग माहीं। तन, मन, घन सों जिप हैं। जो। हर धाम मिलब संशय नाहीं।

ग्रापाधापी—संज्ञा स्त्री० [हिं० ग्राप + धाव] (१) ग्रपनी ग्रपनी स्विता । ग्रपने ग्रपने काम का ध्यान । ग्रपनी ग्रपनी धुन । उ०—ग्राज सब लोग श्रापाधापी में हैं कोई किसी की सुनता ही नहीं ।

कि० प्र०—करना ।—पड़ना ।—होना । (२) खींच तान । लाग डांट । उ०—उन लोगीं में खूब श्रापा-धापी है ।

ग्रापान—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह गोष्ठी जिसमें शराब पी जाय । शराबियों की गोष्ठी । (२) शराब पीने का स्थान ।

ग्रापापंथी-वि॰ [हिं॰ ग्राप + सं॰ पन्यिन् ] मनमाने मार्ग पर चलनेवाला । क्रमार्गी । क्रपंथी ।

ग्रापायत\*—वि॰ [सं॰ श्राप्यायित = वर्धित] प्रवल । जोरावर।—हि॰ ग्रापी क्र—संज्ञा पुं॰ [सं॰ श्राप्य] वह नत्तन्न जिसका देवता श्राप (जल) है। पूर्वाषाढ़ नत्तन्त्र ।

ग्रापीड़-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सिर पर पहिनने की चीज, जैसे— पगड़ी, सिरगह, सिरपेच, बेनी इत्यादि। (२) घर के बाहर पाख से निकले हुए बँड़ेरे का भाग। मँगरीरी। मँगौरी।

**ग्रापीत-**संज्ञा पुं० [ सं० ] स्रोना माखी ।

वि० [सं०] सोना माखी के रंग का। कुछ पीला।

ग्रापु \* †-सर्व० दे० "श्राप"।

ग्रापुन \* †-सर्व॰ दे॰ "अपना"।

ग्रापुने। \* †-सर्व० दे० ''श्रपना''।

**ग्रापुस \*** †—संज्ञा पुं० दे० "श्रापस" ।

त्रापूरना \*-कि॰ त्र॰ [सं॰ त्रापूरण] भरना।

**ग्रापूष**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) राँगा (२) सीसा ।

द्र्यापेक्ष्मिक—वि० [सं०] (१) सापेज । श्रपेज्ञा रखनेवाला । (२) श्रवलंबन पर रहनेवाला । निर्भर रहनेवाला ।

ग्रापे।क्किम—संज्ञा पुं० [सं०, यू० एपोडिमा] जन्म कुंडली का तीसरा, छुठाँ, नर्वां श्रीर बारहर्वा स्थान ।

ग्राप्त-वि॰ [सं॰] (१) प्राप्त । लब्ध ।

विशेष — इसका प्रयोग इस अर्थ में प्रायः समस्तपदेां में मिलता है, जैसे — श्राप्तकाम । श्राप्तगर्भा । श्राप्तकाल ।

(२) कुशल । दत्त । (३) विषय को ठीक तौर से जानने-वाला । सानात्कृतधर्मा ।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) ऋषि । (२) योगशास्त्र के अनुसार शब्द-प्रमाण ।

याै ० — श्राप्तप्रमास् । श्राप्तवाक्य । श्राप्तवचन । श्राप्तागम । . श्राप्तोक्ति ।

(३) भाग का लब्ध।

ग्राप्तकाम-वि॰ [सं॰ ] पूर्यकाम । जिसकी सब कामना पूरी हो गई हों।

ग्राप्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] प्राप्ति । खाभ । ग्राप्य—संज्ञा पुं० [स०] पूर्वाषाढ़ नखत्र ।

ग्राप्यायन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ज्ञाप्यायित] (१) वृद्धि । वर्धन ।
(२) तृप्ति । तर्पण् । (३) एक श्रवस्था से दूसरी श्रवस्था को प्राप्त होना । एक रूप से दूसरे रूप में जाना, जैसे— दूध में खद्या पदार्थ पड़ने से दही जमना । (४) मृत धातु को शहद, सुहागा, बी श्रादि के संयोग से जगाना वा जीवित करना ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

श्चाप्यायित-वि॰ [सं॰] (१) तृप्त । संतुष्ट । (२) श्रार्द्ध । तर । (३) परिवर्धित । बढ़ा हुश्रा । (४) श्रवस्थांतर-प्राप्त । दूसरे रूप में परिवर्तित ।

म्राष्ट्राचन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० म्राप्तावित ] हुबाना । बेरना । म्राष्ट्राचित-वि० [सं०] (१) हुबाया हुम्रा । बेरा हुम्रा । शराबेर (२) स्नात । भिगोया हुम्रा ।

भाष्ठत—्वि० [सं०] स्नात । भिगा हुश्रा । जतपत । तरबतर । शराबोर ।

संज्ञा पुं० [सं०] स्नातक । गृहस्थ ।

म्राफ़त-संज्ञा स्त्रं ० [ भ ० ] (१) भ्रापत्ति । विपत्ति । बला । (२) कष्ट । दुःख । मुसीवत । (३) दुःख का समय । मुसीवत का दिन ।

कि प्र0-श्राना ।-- उठना ।-- उठाना ।--- टूटना ।---हालना ।--- तोड़ना ।--- पड़ना ।--- सचाना ।--- लाना ।---सहना ।

मुहा०—आफ़्त उठाना = (१) दुःख सहना । विपत्ति भोगना । उ०—(क) धर्म के पीछे प्रताप को बड़ी बड़ी आफ़्त उठानी पड़ी । (ख) तुम्हारे ही लिये हमने इतनी आफ़्त उठाई है । (२), ऊधम मचाना । हलचल मचाना । उ०—डाकुओं ने चारों ओर आफ़्त उठा रक्खी है। आफ़्त का दुकड़ा = आ़फ़्त का परकाला |आफ़्त का परकाला = (१) किसी काम को बड़ी तेज़ी से करनेवाला । पटु । कुराल । (२) अट्ट प्रयत्न करनेवाला । धार उद्योगी । आकाश पाताल एक करनेवाला । (३) हलचल मचानेवाला । अधम भचानेवाला । उपद्रवी । आफ़्त का मारा = (१) विपत्ति से सताया हुआ । दुदै व से प्रेरित । उ०—आफ़्त का मारा एक पथिक उस काड़ी के पास आ पहुँचा जिस में शेर वैठा था । (२) विपद्मस्त । संकट में पड़ा हुआ । मुसीवतज़दा । उ०—आफ़्त के मारे हम आप के दरवाज़े आपहुँचे हैं कुछ द्या हो जाय । आफ़्त ढाना = (१) आफ़्त उठाना । अधम मचाना । उपद्रव मचाना । हलचल मचाना । उ०—थोड़ी सी बात

के लिये तुम श्राफ़त ढा देते हो। (२) तकलीफ़ देना। दुःख पहुँचाना । उ०-वह जहाँ जाता है श्राफृत ढाता है । (३) गज़ब करना । त्र्यनहोनी बात कहना । ऐसी बात कहना जा कभी हुई न हो। उ०---भ्या श्राफ़त ढाते हो, नित्य चकर लगाने की कौन कहे मैं तो उधर महीनें से नहीं गया हूं। श्राफ्त तोड़ना = श्राफ्त मचाना । ऊधम मचाना । उपद्रव मचाना । ३०--मूर्ख संतान दिन रात घर पर श्राफ़त तोड़े रहते हैं। श्राफ़्त मचाना = (१) हलचल करना। ऊधम मचाना। दंगा करना । उ०-वदमाशों ने सड़क पर श्राफ़त मचा रक्खी है। (२) शार मचाना। गुल गपाड़ा करना। उ०-तुम्हारा बचा दिन रात श्राफ़त मचाए रहता है। (३) जल्दी मनाना। उतावली करना। उ०-क्यों श्राफ़त मचाए हो, थोड़ी देर में चलते।हैं । घाफ़त सिर पर लाना वा लेना = (१) भगड़ा भाल लेना । भां भट में पड़ना । उ०-त् उसे व्यर्थ छेड़ कर अपने सिर धाफ़त लाया । (२) संकट में पड़ना । दु:स्न का बुलाना। श्रपने के। भंभट में डाजना। ड०—तुम तो रोज़ रोज़ श्रपने सिर पर एक न एक श्राफ़त लाया करते है।।

ग्राफ़ताब-संज्ञा पुं० [फ़ा०] [बि० प्राफ़ताबा ] सूर्य्य । ड०-- आहि के प्रताप सेां मलीन श्राफ़ताब होत ताप तजि हुजन करत बहु ख्याल को ।--भूपणा ।

त्राफ़ताबा—संज्ञा पुं० [फ़ा० | एक प्रकार का गडुमा जिसके पीछे दस्ती और मुँह पर सरपोश या उक्कन खगा रहता है। यह हाथ मुँह धोलाने में काम माता है।

श्राफ्ताची—संज्ञा श्ली० [फ़ा०] (१) एक पान के श्राकार का या गोल ज़रदोजी का बना पंखा जिस पर सूर्ज्य का चिह्न बना रहता है। यह एक लकड़ी के डंडे के सिरे पर लगाया जाता है श्रीर राजाश्रों के साथ वा बारात श्रीर श्रन्य यात्राश्रों में मंडे के साथ चलता है। (२) एक प्रकार की श्रातशवाज़ी जिसके छूटने से दिन की तरह प्रकाश हो जाता है। (३) किसी दरवाज़े या खिड़की के सामने का छोटा सायवान या श्रीसारी जो थूप के बचाव के जिये लगाई जाय।

वि० [फ़ा०] (१) गोल । (२) सूर्य्य संबंधी । या०---श्राफ़ताबी गुलकंद = वह गुलकंद जी धूप में तैयार की

ग्राफ़ियत-संज्ञा झा॰ [ श्र॰ ] कुशन । होम । ग्राफ़िस-संज्ञा पुं॰ [ श्रं॰ ] दफ़तर । कार्यानय ।

आफू-संज्ञा श्री० [हिं० अफ़ीम ] अफ़ीम । उ०-मीठी कोई चीज़ नहिं मीठी वाकी चाह । अमकी मिसिरी छे। इं के आफू खात सराह ।

ग्राब—संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] (१) चमक। तड़क भड़क। श्राभा। छटा। द्युति। कांति। मजक। पानी। उ०—(क) साधू ऐसा चाहिए ज्यों मोती की श्राब। उत्तरै स्यों फिरि नहिं चढ़ें श्रनाद् होय रहाब ।—कबीर । (ख) चह चही चहल चहुँ वां चारु चंदन की चंद्रक चुनीन चैक चैकन चढ़ी है श्राब ।—पद्माकर । (२) प्रतिष्ठा । महिमा । गुर्य । उत्कर्ष । उ०—कर ले सूंघि सराहि के सबै रहे गहि मौन । गंधी श्रंध गुलाब को गँवई गाहक कैन । गँवई गाहक कैन केवरा श्रक गुलाब का । हिना पानड़ी खेल की बूक्ति है श्राब का ।—ज्यास । (३) शोभा । रैानक । झवि । उ०—चे न हहीं नागर बड़े जिन श्राद्र तो श्राब । फूल्यो श्रनफूल्यो भयो गँवई गांव गुलाब ।—बिहारी ।

क्रि० प्र०—उत्तरना ।—जाना ।—बिगड़ना ।—बढ़ना । —चढ़ाना ।—देना । संज्ञा पुं० पानी । जला ।

मुहा०—श्राब श्राब करना = पानी मौगना । उ०—काबुल गए मुगल हो श्राए बोलैं बोल पठानी । श्राब श्राब करि पूता मर गए सिरहाने रहा पानी ।

श्राष्ट्रकार—संज्ञा पुं०[फ़ा०] कलवार। कलाल। मद्य बनाने वा बेचनेवाला।

ग्राबकारी—संज्ञा स्त्री० [फा०] (१) वह स्थान जहाँ शराब चुन्नाई जाती हो। होली। शराबखाना। कलवरिया। भट्टी। (२) मादक वस्तुन्नों से संबंध रखनेवाला सरकारी मुहकमा।

श्राबख़ोरा-संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) पानी पीने का बरतन । गिलास । (२) प्याला । कटोरा ।

अप्रावगीना—संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) शीशे का गिलास। (२) श्राइना। (३) हीरा।

भ्रावगीर-संज्ञा पुं० [फा०] जुलाहों की कूंची। कूंचा। भ्रावजारा-संज्ञा पुं० [फा०] गरम पानी के साथ उवाला हुम्रा

मुनका। दे॰ ''श्रंगूर्''।

त्राखताब—संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ ] तड़क भड़क। चमक दमक। चुति। कांति। शोभा।

श्चाबद्दस्त—संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) सैांचना । पानी छूना । मल त्याग पीछे गुद्देंद्रिय के। धोना। (२) हाथ पानी। मल त्याग के श्चनंतर मल धोने का जल।

क्रि० प्र०—लेना।

श्चाबदाना—संज्ञा पुं० [फा०] श्वत्न पानी । दाना पानी । श्वत्न जला। (२) जीविका। उ०—श्वदाना जहाँ जहाँ ले जायगा वहाँ वहाँ जाँयगे।

मुह्रा०--श्राबदाना उठना च जीविका न रहना। रहायस न होना। संयोग टलना । उ०---जब वहाँ से हमारा श्राबदाना उठ जायगा श्रपना रास्ता लेंगे।

ग्रावदार-वि॰ [फ़ा॰] चमकीला । कांतिमान् । द्युतिमान् । भड़कीला। ग्राबदारी-संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] चमक । जिला। श्रोप । कांति । ग्राबद्ध-वि० [सं०] (१) बँधा हुआ । (२) केंद्र ।

ग्राचनज्ञ्छ-संज्ञा पुं० [फा० आवेनुजूल ] श्रंडवृद्धि । फोते में पानी उतरने का रोग ।

ख्राबनूस—संज्ञा पुं० [फा०] [वि० त्रावनूसी] एक पेड़ जिसे तेंदू कहते हैं और जो जंगलों में होता है । यह पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है तब इसकी लकड़ी का हीर बहुत काला हो जाता है। यही काली लकड़ी श्रावनूस के नाम से बिकती है और बहुत वज़नी होती है। श्रावनूस की बहुत सी नुमा-यसी चीज़ें बनती हैं, जैसे—छड़ी, कृलमदान, रूल, छोटे बक्स इत्यादि। नगीने में श्रावनूस का काम श्रच्छा होता है।

या ०--- श्राबन्स का कुंदा = श्रंत्यत काले रंग का मनुष्य।

अवनूसी-वि० [फा०] (१) श्राबनूस का सा काला। श्रत्यंत श्याम। गहिरा काला। (२) श्राबनूस का। श्रावनूस का बना हुआ।

ग्राबपाशी-संज्ञा स्रो० [ फ़ा० ] सिँ चाई ।

ग्राबरवाँ—संज्ञा पुं० [फा०] एक प्रकार का बारीक कपड़ा । महीन मलमल ।

ग्रावरू-संज्ञा स्त्रा॰ [फा॰] इञ्ज़त । प्रतिष्ठा । बङ्प्पन । मान ।

क्रि० प्र०—उतरना ।—उतारना ।—खोना ।—गँवाना ।— जाना ।—देना ।—पर पानी फिरना ।—बिगड़ना ।—में बद्दा लगना ।—रखना ।—रहना ।—लेना ।—होना । दे० "इज्ज़त" ।

ग्रावला—संज्ञा पुं० [फ़ा०] झाला। फफोला। फुटका। क्रि० प्र०—पड़ना।

ग्राविशानास-संज्ञा पुं० [फा०] जहाज़ का वह कार्य्यकर्ता जिसका काम गहराई जाँच कर राह बतलाना है।

ग्राबह्वा-संज्ञा स्त्री० [फा०] जलवायु। सरदी गरमी श्रादि के विचार से किसी देश की प्राकृतिक स्थिति।

भाषाद्-वि॰ [फ़ा॰] (१) बसा हुम्रा। (२) प्रसन्न । कुशल-पूर्वक । उ॰ — श्राबाद रहा बावा श्राबाद रहा । (३) उप-जाऊ । जातने बाने याग्य (ज़मीन)। उ॰ — ऊसर ज़मीन को श्राबाद करने में बहुत खुर्च पड़ता है।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।--रहना ।

यै।०--श्राबादकार।

ग्राबादकार—संज्ञा पुं० [फा०] (१) एक प्रकार के काश्तकार जो जंगल काटकर श्राबाद हुए हैं। (२) एक प्रकार के ज़मींन-दार जिनकी मालगुज़ारी उन्हीं से वसूल की जाती है, नंबर-दार के द्वारा नहीं।

ग्राबादानी-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रबादानी"।

ग्राबादी-संज्ञा स्त्री (१) वस्ती (२) जनसंख्या । मदु म-श्रुमारी। (३) वह भूमि जिस पर खेती होती हो । ग्राबी-वि॰ [फ़ा] (१) पानीसंबंधी। पानी का। पानी में रहने वाला। (२) फ़ीका। रंग में हलका। उ०—हग बने गुलाबी मदभरे लखि श्ररिमुख श्राबी करत।—गोपाल।

(३) पानी के रंग का । हलका नीला। श्रास्मानी। (४) जलतटनिवासी।

संज्ञा पुं० (१) खारी नमक जो सूर्य्य के ताप से पानी उड़ा कर बनता है। समुद्र खनण। सांभर नमक। (२) जल के किनारे रहनेवाली एक चिड़िया जिसकी चेंच और पैर हरे होते हैं और ऊपर के पर भूरे और नीचे के सुफ़ेंद्र होते हैं। (३) एक प्रकार का अंगूर।

संज्ञा स्त्री॰ वह भूमि जिसमें किसी प्रकार श्रावपाशी होती हो। ( खाकी के विरुद्ध )।

थार - श्राबी रोटी = रोटी जिसका श्राटा केवल पानी से सना हो। श्राबी शोरा।

मुहा०—श्राबी करना = दूध, पानी श्रीर लाजवर्द से बने हुए रंग से किसी कपड़े के थान का तर करके उसपर चमक लाना।

श्राबू—संज्ञा पुं० [ सं० ऋषुँद ] श्ररावली पर्वत पर का एक स्थान । श्राब्दिक—वि० [ सं० ] वार्षिक । सालाना । सांवस्सरिक ।

ग्राभ\*—संज्ञा स्त्री० [सं० श्रामा ] शोभा । कांति । दीप्ति । श्रामा । द्यृति ।

संज्ञा पुं० [फा० आव] पानी । जल । उ०—जिन हरि जैसा सुमरिया ताके। तैसा लाभ । श्रोसे प्यास न भागई जब लग धसे न श्राभ ।

संज्ञा पुं० [सं० ग्रम् ] श्राकाश ।—डि॰०।

ग्राभरण—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राभरित] (१) गहना। भूषण। श्राभूषण। जेवर। श्रवंकार। इनकी गणना १२ है।—
(१) न्पुर। (२) किंकिणी। (३) चुड़ी। (४) श्रंगूठी। (१) कंकण। (६) विजायठ। (७) हार। (८) कंठश्री। (६) वेसर। (१०) विरिया। (११) टीका (१२) सीसफूल। श्राभरण के चार भेदे हैं।—(१) श्रावेध्य श्रर्थात् जो छिद्र द्वारा पहिना जाय, जैसे—कर्णंफूल, बाली इत्यादिं। (२) बंधनीय श्रर्थात् जो बाँध कर पहिने जायँ, जैसे—बाजूबंद, पहुँची, सीसफूल, पुष्पादि। (३) चेप्य श्रर्थात् जिसमें श्रंग डाल कर पहिने, जैसे—कड़ा, छड़ा, चुड़ी, मुँदरी इत्यादि। (४) श्रारोप्य श्रर्थात् जो किसी श्रंग में लटका कर पहिने जायँ, जैसे—हार, कंठश्री, चंपाकली, सिकरी श्रादि।

(२) पोषण । परवरिश ।

ग्राभरन\*—संज्ञा पुं० दे० "श्राभरण्"। ग्राभरित—वि० [सं०] सजाया हुआ। श्राभूषित। श्रबंकृत। ग्राभा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) चमक। दमक। क्रांति। दीप्ति। द्युति। प्रभा। (२) सज़क। प्रतिविंब। छाया।

ग्राभाणक—संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्रकार के नास्तिक। (२) कहावत। ससला। श्रहाना।

आभार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बोक्त। (२) गृहस्थी का बोक्त। गृह प्रबंध के देख भाल की ज़िम्मेदारी। उ०—चलत देत श्रामार सुनि, वही परोसिनि नाह। लसी तमासे के हगन, हाँसी श्रांसुनि मांह।—बिहारी। (३) एक वर्णवृत्त जो श्राठ तगगा का होता है, जैसे—बोल्यो तवै शिष्य श्राभार तेरो गुरु जी न भूखों जपीं श्राठहूँ जाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, हे राम हे राम हे राम हे राम। (४) एहसान। उपकार। निहोरा।

ग्राभारी—वि॰ [सं० त्राभारित् ] एहसान माननेवाला । उपकार माननेवाला । उपकृत ।

ग्राभास—संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रतिबिंब । छाया। भलक। उ०—हिन्दू समाज में वैदिक धर्मो का श्राभास मात्र रह गया है। (२) पता। संकेत। उ०—उनकी बातों से कुछ श्राभास मिलेगा कि वे किस को चाहते हैं।

क्रि० प्र०-देना ।-पाना ।--मिलना ।

(३) मिथ्या ज्ञान । उ० ·· सर्प में रस्ती का श्राभास । यो ० — प्रमागाभास । विरोधाभास । रसाभास । देखाभास । श्राभीर—संज्ञा पुं० [स०] [स्त्री० प्राभीरा ] (१) श्रहीर । ग्वास । गोप ।

योा o — श्राभीर पह्ली : श्राहीरों का गांव । ग्वालों की बस्ती ।

(२) एक देश का नाम।(३) एक छंद जिसमें ११ मात्राएँ
होती हैं श्रीर श्रंत में जगया होता है। उ० — यहि विधि श्री
रघुनाथ। गहे भरत कर हाथ। पूजत लोग श्रापर। गए राज
दरबार।(४) एक राग जो भैरव राग का पुत्र कहा जाता है।

आभीरनट—संज्ञा पुं० [सं०] एक राग जो नट श्रीर श्राभीर से मिल कर बनता है।

ग्राभीरी-संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰] श्रवीरी। एक संकर रागिनी जो देशकार, कल्याण, श्याम श्रीर गुर्जरी को मिला कर बनाई गई है।

ग्राभील-संज्ञा पुं० [सं०] दुःख । कष्ट । ग्राभूषण-संज्ञा पुं० [सं०] वि० श्राभूषत । गहना । जेवर । श्राभरण । श्रलंकार ।

ग्राभूषत-संज्ञा पुं० दे० ''श्राभूषण''।

ग्राभाग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रूप की पूर्णता। रूप में कोई कसर न रहना। किसी वस्तु को लिखत करनेवाली सब बातों की विद्यमानता। उ०—यहाँ श्राभोग से बस्ती का पास होना जाना जाता है। (२) किसी पद्य के बीच कि के नाम का उल्लेख। (३) वस्त्या का छुत्र। (४) सुख आदि का पूरा श्रनुभव।

ग्राभ्यंतर-वि॰ [सं॰] भीतरी । श्रंदर का ।

या • — श्राम्यंतर तप = भीतरी तपस्या । यह तपस्या ६ प्रकार की होती है—(१) प्रायश्चित्त, (२) वैयाष्ट्रति, (३) स्वाध्याय, (४) विनय, (१) व्युसर्ग, (६) शुभ ध्यान ।

ग्राभ्यंतरिक-वि० [ सं० ] ग्रंतरंग । भीतरी ।

ग्राभ्युद्यिक-वि॰ [सं॰] श्रभ्युद्यसंबंधी । मंगल वा कल्याग्य-संबंधी ।

संज्ञा पुं० [सं०] एक श्राद्ध जिसे नांदीमुख भी कहते हैं। इस श्राद्ध में दही, बैर श्रीर चावल को मिला कर पिंड देते हैं श्रीर इसमें माता, दादी श्रीर परदादी को पहिले ३ पिंड देकर तब बाप, दादा, परदादा, मातामह श्रीर बृद्धप्रमातामह श्रादि का पिंड देते हैं। इनके श्रतिरिक्त तीनें। पन्नों के तीन विश्वेदेवा होते हैं। उन्हे भी पिंड दिया जाता है। यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, जनेक श्रीर विवाह श्रादि:श्रुभ श्रवसरों पर होता है। इसमें यज्ञ करनेवाले के। श्रपसन्य नहीं होना पड़ता।

आमंत्रण—संज्ञा पुं० [सं०] [बि० श्रामंत्रित] संबोधन । बुलाना। पुकारना, श्राह्मान । निमंत्रण । न्योता। बुलावा। आमंत्रित—वि० [सं०] (१) बुलाया हुश्रा। पुकारा हुश्रा। (२) निमंत्रित। न्योता हुश्रा।

क्रि० प्र0-करना ।-होना ।

ग्राम्-श्रव्य० [सं०] श्रंगीकार, स्वीकृति श्रीर निश्चयसुचक शब्द। इसका प्रयोग नाटकों की बोलचाल में श्रधिक है। हाँ।

भ्याम-संज्ञा पुं० िसं० श्राम्र ] एक बड़ा पेड़ जो उत्तर पश्चिम प्रांत को छोड श्रीर सारे भारतवर्ष में होता है। हिमालय पर भटान से क्रमाऊँ तक इसके जंगली पेड मिलते हैं। इसकी पत्तियाँ लंबी लंबी गहिरे हरे रंग की होती हैं। फागुन के महीने में इसके पेड़ मंजरियों वा मौरों से लद जाते हैं. जिनकी मीठी गंध से दिशाएं भर जाती हैं। चैत के श्रारंभ में मीर महने जगते हैं श्रीर सरसई (सरसों बराबर फज) बैठने लगती है। जब कच्चे फल बैर के बराबर हो जाते हैं तब वे टिकोरे कहलाते हैं। जब वे पूरे बढ़ जाते हैं श्रीर उन में जाली लगने लगती है तब उन्हें श्रॅंबिया कहते हैं। फल के भीतर एक बहुत कड़ी गुठली होती है जिसके जपर कुछ रेशेदार गूदा चढ़ा रहता है। कच्चे फल का गूदा सफेद श्रीर कड़ा होता है श्रीर पक्के फल का गीला श्रीर पीला। किसी किसी में तो बिलकुल पतला रस निकलता है। श्रच्छी जाति के कलमी श्रामें। की गुठली बहुत पतली होती है श्रीर उनका गृदा बँधा हुश्रा श्रीर गाढ़ा तथा बिना रेशे का होता है। श्राम का फल खाने में बहुत मीठा होता है। पक्के श्राम श्राषाढ़ से भादों तक बहुतायत से मिलते हैं।

केवल बीज से जो श्राम पैदा किए जाते हैं उन्हें बीजू कहते हैं। ये उतने श्रच्छे नहीं होते। इसी से श्रच्छे श्राम कृलम श्रीर पैवंद लगाकर उत्पन्न किए जाते हैं, जो कलमी कहलाते हैं। पैवंद लगाने की यह रीति है कि पहिले एक गमले में बीज रख कर पैाधा उत्पन्न करते हैं, फिर उस पौधे के। किसी श्रच्छे पेड़ के पास ले जाते हैं श्रीर उसकी एक डाल उस श्रच्छे पेड़ की डाल से बाँघ देते हैं। जब दोनों की डाल विलकुल एक होकर मिल जाती है तब गमले के पैाघे को श्रलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया से गमलेवाले पैाघे में उस श्रच्छे पैाघे के गुगा श्रा जाते हैं। दूसरी युक्ति यह है कि श्रच्छे श्राम की डाल को काट कर किसी बीजू पैाघे के हुँ दें में लेजा कर मिट्टी के साथ बाँघ देते हैं। श्राम के लिये हड्डी की खाद बहुत उपकारी है।

श्राम के बहुत भेद हैं जैसे मालदा, बंबह्या, लँगड़ा, सफ़ेदा, कृष्णभाग, रामकेला इत्यादि। भारतवर्ष में दो स्थान श्रामों के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं—मालदा बंगाल में श्रीर ममगांव बंबई में। मालदा श्राम देखने में सब से बड़ा होता है पर स्वाद में फ़ीका होता है। बंबह्या श्राम मालदा से छेटा होता है पर खाने में बहुत मीठा होता है। लँगड़ा श्राम देखने में लंबा लंबा होता है श्रीर सब से मीठा होता है। बनारस का लँगड़ा प्रसिद्ध है। लखनऊ का सफ़ेदा भी मिठाई में श्रपने ढँग का एक है। इसका छिलका सफ़ेदा भी किटा होता है इसी से इसे सफ़ेदा कहते हैं। जितने कलमी श्रीर श्रच्छे श्राम हैं वे सब छूरी से काट कर खाए जाते हैं।

श्राम के रस को रोटी की तरह जमा कर श्रवँसट वा श्रमावट बनाते हैं। कचे श्राम का पत्ना लू लगने की श्रच्छी दवा है। कचे श्रामों की चटनी बनती है तथा श्रचार श्रीर मुखा भी पड़ता है। श्राम की फाँकों को खटाई के लिये सुखा कर रखते हैं जो श्रमहर के नाम से बिकती है। इसी श्रमहर के चूर को श्रमचूर कहते हैं।

श्राम की लकड़ी के तख़्ते, किवाड़, चौखट श्रादि भी बनते हैं पर उतने मज़बूत नहीं होते। इसकी छाल श्रोर पत्तियों से एक प्रकार का पीला रंग निकलता है। चौपायों को श्राम की पत्ती खिला कर फिर उनके मूत्र को इकट्टा करके प्योरी रंग बनाते हैं।

पर्यो०—चूत । रसाल । श्रतिसै।रम । सहकार । मार्कद ।

या ०-- अमचूर । अमहर ।

मुहा०—श्राम के श्राम गुठली के दाम = देाहरा लाभ उठाना।
श्राम खाने से काम या पेड़ गिनने से = इस वस्तु से श्रपना काम
निकाली इसके विषय में निरर्थक प्रश्न करने से क्या प्रयोजन १
बारी में बारह श्राम, सट्टी श्रटारह श्राम = जहां चीज़ महुँगी
मिलनी चाहिए वहां उस स्थान से भी सस्ती मिलना जहां
साधारगातः वह चीज़ सस्ती विकती है। (यह ऐसे श्रवसर
पर कहा जाता है जब कोई किसी वस्तु का इतना कम दाम
क्षगाता है जितने पर वह वस्तु जहां पैदा होती है वहां भी
नहीं मिल सकती।

वि॰ [सं॰ ] कचा। श्रपक। श्रसिद्ध। ड॰—विगरत मन संन्यास लेत जल नावत श्राम घरो सो।—तुलसी। संज्ञा॰ पुं॰ [सं॰] (१) खाए हुए श्रन्न का कचान पचा हुश्रा मल जो सफ़ेद सफ़ेद श्रीर लसीला होता है।

## या०-श्रामतिसार।

(२) रोग जिसमें श्रांव गिरती है।

या०-श्रामञ्चर । श्रामवात ।

वि॰ [ प्र॰ ] ( १ ) साधारण । सामान्य । मामूली । उ॰— श्राम श्रादमियोँ को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है ।

यां - श्रामखास = महलों के भीतर का वह भाग जहां राजा वा बादशाह बैठते हैं। दरबार श्राम = वह राजसभा जिसमें सब लोग जा सकें। श्रामफृष्टम = जो सर्व साधारणा की समक्ष में श्रावे।

(२) प्रसिद्ध । विख्यात । उ०---यह बात श्रव श्राम हो गई हैं छिपाने से नहीं छिपती ।

विशेष—इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग वस्तु के लिये होता है, व्यक्ति के लिये नहीं।

श्रामगंधि—संज्ञा० स्त्री० [सं०] विसार्वेध गंध जैसे चिता के धुएँ वा कचे मांस वा मञ्जूली की ।

श्रामड़ा—संज्ञा० पुं० [सं० श्राह्मात] एक बड़ा पेड़ जिसके फल श्राम की तरह खट्टे श्रीर बड़ी बैर के बराबर होते हैं। फलों का श्राचार पड़ता है। पत्तियां इसकी शरीफ़ें की पत्तियों से मिलती जुलती हैं

श्रामद्—संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] (१) श्रवाई । श्रागमन । श्राना । (२) श्राय । श्रामदनी ।

या ०-- श्रामदरफू = श्राना जाना । श्रावागमन ।

मुहा॰—श्रामद श्रामद होना = (१) श्राने का समय श्रत्यंत निकट होना। (२) श्राने की ख़बर फैलना वा धूम होना।

श्रामदनी—संज्ञा स्त्री० [फा०] (१) श्राय । प्राप्ति । श्रानेवाला धन । (२) व्यापार की वस्तु जो श्रीर देशों से श्रपने देश में श्रावे । रफूनी का उत्तरा ।

आमन—संज्ञा स्त्री० [देश०] (१) वह भूमि जिसमें साल भर में केवल एक ही फ़सल उत्पन्न हो। (२) वंगाल के धान की जाड़े की फ़सला।

श्रामनस्य-संज्ञा पुं० [सं०] श्रनमनायन । दुःख । रंज ।

म्रामना-कि॰ स्र॰ दे॰ ''श्रावना, श्राना''।

श्रामनाय-संज्ञा पु॰ दे॰ 'श्राम्नाय''।

ग्रामनी—रंजा स्री० [देश०] (१) वह भूमि जिसमें जाड़े का धान बोया जाता है। (२) जाड़े में बोये जानेवाले धान की खेती।

**ग्रामना सामना**-रंज्ञा पुं• [हि॰ सामना] **मुकाबला । भेंट ।** ड॰---

इस तरह भगड़ा न मिटेगा, तुम्हारा उनका श्रामना सामना हो जाय।

श्रामने सामने कि वि [हिं सामने ] एक दूसरे के समन ।
एक दूसरे के मुकाबिले । इस प्रकार जिसमें एक का मुख
वा श्रग्रभाग दूसरे के मुख वा श्रग्रभाग की श्रोर हो । इस
प्रकार जिसमें एक वस्तु के श्रग्रभाग से खींची हुई सीधी
रेखा पहिले पहल दूसरी वस्तु के श्रग्रभाग ही के स्पर्श
करे । उ॰—(क) सभा के बीच वे दोनें। प्रतिद्वंदी श्रामने
सामने बैठे । (ख) वे दोनें। मकान श्रामने सामने हैं, सिर्फ़ एक
सड़क बीच में पड़ती हैं।

ग्रामय—संज्ञा पुं० [सं०] रोग। व्याधि। बीमारी। श्रारज़ा। ग्रामरक्तातिसार—संज्ञा पुं० [सं०] श्रांव, जहू के साथ दस्त होने का रोग।

ग्रामरख-संज्ञा पुं० दे० ''श्रामर्पं''।

अप्रामरखना—कि० श्र० [सं० श्रामर्प = क्रोध ] क्रोधित होना।
दुःखपूर्वक क्रोध करना। उ०—(क्र) सुनि भ्रामरिख उठे
श्रवनीपति लगे बचन जसु तीर। टरें न चाप करें भ्रपना से।
महा महा बलधीर।—सुलसी। (ख) तब विदेह पन बंदिन
प्रगट सुनाया। उठे भूप श्रामरिख सगुन नहिं पाया।—
सुलसी।

ग्रामर्ग्य-कि॰ वि॰ [सं॰] मरग्रकाक पर्यंत। मृत्यु पर्यंत। जीवन की श्रवधि पर्यंत।

**ग्रामरस**—संज्ञा पुं० दे० ''श्रमरस''।

आमर्दकी-संज्ञा श्री० [सं०] (१) भामलकी । भामला । भावला । भेवरा । (२) फागुन शुक्क एकादशी का नाम ।

आमर्दन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि श्रामिति] ज़ोर से मलना। खूब पीसना वा रगढ़ना।

आमर्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) क्रोध । कोष । गुस्सा । (२) अस-हनशीवता । (३) रस में एक संचारी भाव । दूसरे का अहंकार न सह कर उसको नष्ट करने की इच्छा ।

ग्रामलक-तंत्रा पुं० [सं०] [स्री०, श्रत्य० श्रामलका ] श्रामला। भावता। श्रवरा। धाश्री-फला। उ०-जानहिँ तीनि काल निज ज्ञाना। करतलगत श्रामलक समाना।—तुलसी।

ग्रामलकी-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) छोटी जाति का ग्रांवला। श्रांवली। (२) फागुन सुदी एकादशी।

श्रामला-संज्ञा पुं० दे० "श्रावला"।

ग्रामबात-संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें श्रांव शिरती है भीर जेड़ों में पीड़ा तथा हाथ पैर में सूजन हो जाती है। मुँह भी सूज जाता है, शरीर पीला पढ़ जाता है। यह रोग मंदाग्निवाले के। श्रजीयों में भोजन करने से होता है।

मामश्हल-वंशा पुं० [सं०] भाँव मुरेड़े का रोग । भाँव के कारण पेट मरोड़ने का रोग । द्यामश्राद्ध-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का श्राद्ध जिसमें पिंडदान के बदले में ब्राह्मशों की कच्चा श्रन्न दिया जाता है।

ग्रामाँ-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रार्वा''।

ग्रामाजीर्ग-संज्ञा पुं० [सं०] श्राँव का श्रजीर्ग । कचा श्रनपच। तुस्मा। इस रोग में लाया हुश्रा श्रज्ञ ज्यों का त्यों गिरता है। श्रामातिसार संज्ञा पुं० [सं०] श्राँव के कारण श्रधिक दस्तों

का होना । श्रांव मुरेड़े के दस्त ।

ग्रामात्य-सं० पुं० दे० ''श्रमात्य''।

ग्रामदगी-संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰] तैयारी । मुस्तैदी । मैाजूदगी। तस्परता ।

ग्रामादा-वि॰ [फ़ा॰] उद्यत । तत्पर । उतारू । तैयार । सन्नद्ध । क्रि॰ प्र॰-करना ।—होना ।

आमानाह—संज्ञा पुं० [सं०] आँव के कारण से पेट का फूलना। श्रांव का अफरा।

ग्रामान्न-संज्ञा पुं० [सं०] कचा श्रन्न । बिना पका श्रनाज । कोरा श्रन्न । सुखा श्रनाज ।

ग्रामाळ-संज्ञा पुं० [ ऋ० ] कर्म । करनी । करतूत ।

यै।०--श्रामालनामा ।

ग्रामालक निसंज्ञा पुं० [ देश० ] पहाड़ के पास की भूमि।

ग्रामालनामा—संज्ञा पुं० [ श्र० ] वह रजिस्टर जिसमें नैाकरों की चाल चलन श्रीर कार्य्य करने की योग्यता श्रादि का विवरण रहता है।

मानाराय—संज्ञा पुं० [ सं० ] पेट के भीतर की वह थैली जिसमें भोजन किए हुए पदार्थ इकट्टे होते श्रीर पचते हैं । सुश्रुत में इसका स्थान नाभि श्रीर छाती के बीच में लिखा है पर वास्तव में इस थैली का चौड़ा हिस्सा छाती के नीचे बाई श्रीर होता है श्रीर क्रमशः पतला होता हुआ दाहिनी श्रीर की धुमाव के साथ यक्टत के नीचे तक जाता है । यह थैली मिछी श्रीर मांस की होती है । इसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे वारीक गढ़ है न है च से इके इंच तक के व्यास के होते हैं जिनमें पाचन रस भरा रहता है । इस थैली में पहुँच कर भोजन बराबर इधर से उधर छुड़का करता है जिससे उसके हर एक श्रंश में पाचन रस लगता है । इसी पाचन रस श्रीर पित्त श्रादि की क्रिया से खाए हुए पदार्थ का रूपांतर होता है, जैसे पित्त में मिलकर दूध पेट में जाते ही दही की तरह जम जाता है ।

श्रामाहर्व्ही—संज्ञा स्त्री० [सं० श्राम्हिस्ति ] एक प्रकार का पैधा जिसकी जड़ रंग में हर्व्ही की तरह श्रीर गंध में कचूर की तरह होती है। यह बैंगाल के जंगलों में बहुत जगह श्राप से श्राप होती है। श्रामाहर्व्ही चेाट पर बहुत फ़ायदा करती है।

ग्रामिक्षा-संज्ञा स्त्री० [सं०] फटा हुन्ना दूध । छेना । पनीर ।

ग्रामिख-संज्ञा पुं० दे० "श्रामिष"।

ग्रामिन-संज्ञा स्त्री॰ [ हिं॰ श्राम ] श्रवध में श्राम की एक जाति जिसके फल सफ़ेदे की तरह मीठे पर बहुत छेरटे छेरटे होते हैं।

ग्रामिल-संज्ञा पुं० [ त्र० ] (१) काम करनेवाला । श्रनुष्टान करनेवाला । (२) कर्त्तंब्यपरायण । (३) श्रमला । कर्मचारी । हाकिम । श्रधिकारी । (४) श्रोका । सयाना । (४) पहुँचा • हुश्रा फ़कीर । सिद्ध ।

ग्रामिष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मांस । गोश्त ।

यै।०--ग्रामिषप्रिय । श्रामिषाशी । श्रामिषाहारी । निरामिष ।

(२) भोग्य वस्तु । (३) लोभ । लालच । (४) वह वस्तु जिससे लोभ उत्पन्न हो । (१) जँभीरी नीबू ।

ग्रामिषप्रिय-वि॰ [ सं॰ ] जिसे मांस प्यारा हो।

संज्ञा पुं० गिद्ध चील श्रीर बाज़ श्रादि पत्नी जो मांस पर टूटते हैं।

ग्रामिषाञ्जी—वि० [सं० त्रामिषायिन् ] [स्त्री० त्रामिषायिनी ] मांस-भक्तक । मांस खानेवाला ।

ग्रामिषी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] जटामांसी । बालछुड़ । ग्रामीँ—श्रव्य॰ [ इब॰ ] एवमस्तु । ऐसाही हो ।

मुहा०-आमीँ आमीँ करनेवाले = हां में हां मिलानेवाले । खुशामदी । आमी-संज्ञा श्ली० [हि० आम ] (१) छोटा आम । अंबिया । उ०— अधो हिर काहे के अंतर्यामी । अजहुं न आह मिले यहि अव-सर अविध बतावत लामी ।......आई उधिर ग्रीति कलई सी जैसी खाटी आमी । स्र इते पर खुनसिन मिरयत अधो पीवत मामी ।—स्र । (२) तुंगा । भान । यह एक पेड़ है जो कद में बहुत छोटा होता है । हर साल शिशिर ऋतु में इसके पत्ते मड़ जाते हैं । इसके हीर की लकड़ी स्थाही लिए हुए पीली तथा बड़ी मज़बूत और कड़ी होती हैं । इस से सजावट की अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं ।हिमालय के पहाड़ी लोग इसकी पतली टहनियों की टोकरियां बनाते हैं । शिमला, हज़ारा तथा कमाऊँ के पहाड़ों में यह वृद्ध अधिकतर पाया जाता है ।

संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ श्राम = कचा ] जै। श्रीर गेहूँ की भूनी हुई बाल ।

यै।०--श्रामी होरा।

लोक संबंधी।

ग्रामुख—संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रस्तावना । नाटक का एक ग्रंग । ग्रामुष्मिक—वि० [ सं० ] [ स्त्री० त्रामुष्मिकी ] पारतीकिक । पर-

ग्रामेज्ञ-वि० [फ़ा०] मिला हुन्ना। मिश्रित।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग प्राय: यौगिक शब्द बनाने के लिये होता है, जैसे दर्द-श्रामेज । पनियामेज ( दही वा अफ़ीम )

ग्रामेजुना \*-कि॰ स॰ [ फा० श्रामेज़ ] मिलाना । सानना । उ०--

भीजी श्ररगजे में भई ना मरगज़े सजी श्रामेजे सुगंध सेजै तजी शुभ्र शीत रे।—देव।

ग्रामेजिंदा—संज्ञा स्त्री० [फा०] मिलावट । मिश्रण । मेल । ग्रामेर—संज्ञा पुं० राजपूताने का एक प्रसिद्ध नगर जो जयपुर के पास है श्रीर जहाँ पहिले राजधानी थी ।

श्रामीख़्ता—संज्ञा पुं॰ [फ़ा॰] पढ़े हुए को श्रम्यास के लिये फिर पढ़ना। उद्धरणी।

क्रि० प्र०-पढ़ना।-फेरना।-सुनाना।

ग्रामाद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि०त्रामीदित, त्रामीदी ] (१) श्रानंद । हर्ष । ख़ुशी । प्रसन्नता । (२) दिल बहलाव । तफ़रीह । (३) सुगंधि । दूर से श्रानेवाली महँक ।

या०-श्रामोद प्रमोद।

ग्रामाद प्रमाद—संज्ञा पुं० [सं०] भाग विलास । सुख चैन । हँसी ्खुशी ।

श्रामोदित-वि॰ [ सं॰ ] (१) प्रसन्त । ख़ुश । हिर्ष त । (२) दिल जगा हुश्रा । जी बहला हुश्रा (३) सुगंधित ।

ग्रामादी-वि० [सं०] प्रसन्न रहनेवाला । ख़ुश रहनेवाला । ग्रामाय-संज्ञा पुं० [सं] (१) श्रभ्यास ।

योo—श्रवराञ्चाय = वर्ग्यमाला । कुलाञ्चाय = कुलपरंपरा । कुल की रीति ।

(२) वेद श्रादि का पाठ श्रीर श्रभ्यास। (३) वेद। ग्राम्म-संज्ञा पुं० [देश०] नेवले के प्रकार का एक जंतु। ग्राम्म-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राम का पेड़। (२) श्राम का फल। यो०--श्राम्रवन = श्राम का वन।

ग्राम्रक्ट-संज्ञा पुं० [सं०] एक पर्व त जिसे श्रमर-कंटक कहते हैं। ग्राम्रात्, ग्राम्रातक-संज्ञा पुं० [सं०] श्रामड़े का पेड़ ग्रीर फल।

ब्राम्भवेतस-संज्ञा पुं० दे० ''श्रल्मवेतस''।

ग्राग्लिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] इमली।

श्चायंती पायंती ने संज्ञा श्ची० [सं० श्रंगस्य + फा० पायताना] सिरहाना पायताना । उ०--श्चायँती की छुड़ियाँ पायंती श्रीर पायँती की श्चायंती ।

आयंदा-वि॰ कि॰, वि॰ दे॰ आइंदा''। आय-संज्ञा श्री॰ [सं॰ ] (१) श्रामदनी। श्रामद। लाभ। प्राप्ति। धनागम।

## यौ०--श्रायव्यय ।

(२) जन्मकुंडली में ग्यारहर्वां स्थान ।

कि॰ श्र॰ [ंस॰ श्रम् = होना ] पुरानी हिंदी के 'श्रासना' वा 'श्राहना' (होना ) क्रिया का वर्त्त मान कालिक रूप। शुद्ध शब्द 'श्राहि' है।

म्रायत-वि॰ [सं॰ ] विस्तृत । लंबा चौड़ा। दीर्घ। विशाल । संज्ञा स्री॰ [ऋ॰ ] इंजील का वाक्य । कुरान का वाक्य । ड॰---पुनि उस्मान बड़ पंडित गुनी । लिखा पुराया जो श्रायत सुनी ।---जायसी ।

श्चायतन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) मकान । घर । मंदिर । (२) विश्राम स्थान । उहरने की जगह । (३) देवताग्रों की वंदना की जगह ।

याo-रामपंचायतन = जानकी सहित राम, लक्ष्मण, भरत श्रीर शत्रुव की मृति ।

(४) ज्ञान के संचार का स्थान । वे स्थान जिनमें किसी काल तक ज्ञान की स्थिति रहती है, जैसे इंद्रियाँ श्रोर उनके विषय । बेंद्धि मतानुसार उनके ३२ श्रायतन हैं—(१) चक्वायतन, (२) श्रोश्रायतन, (३) श्रायायतन, (४) जिद्धायतन, (४) कायायतन, (६) मनसायतन, (७) रूपायतन, (७) श्रोत्रायतन, (१०) रसनायतन, (११) श्रोत्रक्यायतन, (१२) धर्मायतन ।

ग्रायत्त-वि० [ सं० ] [संज्ञा श्रायित | श्राधीन । वशीभृत । ग्रायत्ति-संज्ञा श्ली० [ सं० ] श्राधीनता । परवशता । ग्रायद्-वि० [ श्र० ] श्रारोपित । जगाया हुशा । उ०-तुम पर

कई जुर्भ थायद होते हैं।

क्रि० प्र०-होना।-करना।

त्र्यायमा—संज्ञा श्लां ० [ %० ] वह भूमि जो इसाम या सुक्ला को विना जगान या थोड़े जगान पर दी जाय।

श्रायस-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रायसी ] (१) स्नोहा । (२) स्नोहे का कवच ।

ग्रायसी-वि॰ [सं॰ प्रायसीय]सोहे का। ग्राहनी। उ०--मंजूपा ग्रायसी कठोरा। बढ़ि श्टंखला लगी चहुँ श्रोरा।---रघुराज।

संज्ञा पुं० [ सं० ] कवच । ज़िरहबक्तर ।

ग्रायसु—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्राज्ञा। हुक्म।

ग्राया-कि॰ थ॰ [हिं॰ माना ] भ्राना का भूतकाल।

संज्ञा स्त्री । पुर्ति ] धाय । धान्नी । श्राँगरेज़ों के वर्षों की दूध पिजाने श्रीर उनकी रक्षा करनेवाजी कियाँ ।

श्रव्य० [ फ़ा० ] क्या । उ०--धाया तुमने यह काम किया है धाया नहीं ।

ग्रायाम-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] (१) खंबाई । विस्तार । (२) नियमित करने की किया । नियमन ।

यौo-प्रायायाम = प्रायावायु के। नियमित करने की किया। कि॰ वि॰ एक पहर तक।

**ग्रायास**—संज्ञा० पुं० [ सं० ] परिश्रम । मेहनत ।

यो०-अनायास।

ग्रायु—संज्ञा स्त्री० [सं०] वय । उम्र बिनंदगी । जीवन-काला ।

क्रि० प्र०—चीया होना ।—घटना ।—पूरी होना ।—वदमा ।

मुहा०—श्रायु खुटाना = श्रायु कम होना । ४०—जेहि खुभाय
चितवहिँ हित जानी । सो जानै जनु श्राय खुटानी ।—तुकसी ।

श्रायु सिराना = त्रायु का त्रंत है।ना । उ०—जो तैं कही सो सब हम जानी । पुंडरीक की श्रायु सिरानी !—गोपाल ।

ग्रायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] हथियार । शस्त्र ।

यौ०—म्रायुधागार = सिलह्ख़ाना । त्रायुधन्यास ।

आयुधन्यास-संज्ञा० पुं० [ सं० ] वैष्णवों में पूजन के पहिले बाह्य-शुद्धि का विधान। इसमें चक्र, गदा, श्रादि श्रायुधों का नाम ले लेकर एक एक श्रंग का स्पर्श करते हैं।

आयुर्दाय—संज्ञा पुं० [सं०] (१) फिलित ज्योतिष में ग्रहों के बलाबल के अनुसार आयु का निर्णय। जैसे अष्टम स्थान में बृहस्पित आयु बढ़ाता है और तीसरे, छुठें और ग्यारहवें स्थान में राहु, मंगल और शनि आदि पाप ग्रह आयु बढ़ाते हैं। लग्न या चंद्रमा के यदि मारकेश वा अष्टमेश देखता हो तो आयु चीया होती है। (२) आयु। जीवन-काल।

त्रायुर्बेल-संज्ञा पुं० [सं०] श्रायुष्य । उन्न । त्रायुर्वेद्-संज्ञा पुं० [सं०] विवि० श्रायुर्वेदीय] श्रायु-संबंधी शास्त्र । चिकित्सा-शास्त्र । वैद्य-विद्या ।

विशेष-इस शास्त्र के श्रादि श्राचार्य्य श्रश्वनी-कुमार माने जाते हैं जिन्होंने दच प्रजापति के धड़ में बकरे का शिर जोड़ा था। श्रश्विनी-कुमारों से इंद्र ने यह विद्या प्राप्त की । इंद्र ने धन्वंतरि को सिखाया । कार्शा के राजा दिवादास धन्वंतरि के श्रवतार कहे गए हैं। उन से जाकर सुश्रुत ने श्रायुवे द पढ़ा। श्रत्रि श्रीर भरद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्त्तक माने जाते हैं"। चरक की संहिता भी प्रसिद्ध है। श्रायुवेद श्रथर्व वेद का उपांग माना जाता है। इसके श्राठ श्रंग हैं। शल्य (चीरफाड़), शालाक्य (सलाई), कायचिकित्सा (ज्वर, श्रतिसार श्रादि की चिकित्सा), भूत-विद्या ( माङ्फूंक ), कै।मारतंत्र (बाल-चिकित्सा), श्रगद तंत्र (विच्छु मारने वा साँप श्रादि काटने की दवा), रसायन, बाजीकरण । ऋायुर्वेद शरीर में वात, पित्त, कफ् मानकर चलता है। इसी से उसका निदान—खंड कुछ संकुचित सा हो गया है। श्रायुवेद के श्राचार्य्य ये हैं---श्रश्विनीकुमार । धन्वंतरि । दिवोदास (काशिराज), नकुब, सहदेव, श्रकिं, च्यवन, जनक, बुध, जावाल, जाजिल, पैल, करथ, श्रगस्त्य, श्रत्रि तथा उनके ६ शिष्य (श्रक्षिवेश, भेड़, जातूकर्णं, पराशर, सीरपाणि, हारीत), सुश्रुत, चरक ।

ग्रायुष्टोम-संज्ञा॰ पुं॰ [सं॰] एक प्रकार का यज्ञ जो श्रायु की वृद्धि के लिये किया जाता है।

**ग्रायुष्मान**⊢वि० [सं०][स्री० त्रायुष्मती] (१) दीर्घजीवी । चिरजीवी।

(२) नाटकों में सूत रथी को श्रायुष्मान कहकर संबोधन करते हैं । राजकुमारों को भी इसी शब्द से संबोधन करते हैं।

(३) फलित उयोतिष के विष्कुंभ श्रादि २७ योगों में से एक। ग्रायुष्य—संज्ञा पुं० [सं०] श्रायु। उन्न । ग्रायोगव—संज्ञा पुं० [सं०] वैश्य की श्रीर शूद्ध पुरुष से उत्पक्ष एक वर्ण संकर जाति जिस का काम विशेष कर काठ की कारीगरी है। बढ़ई।

ग्रायोजन-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० श्रायोजना। वि० श्रायोजित] (१) किसी कार्य्य में लगाना। नियुक्ति। (२) प्रबंध। इंतिज़ाम। सामग्री-संपादन। ठीकठाक। तैयारी। (३) उद्योग। (४) सामग्री। सामान।

**ग्रायाजित**—वि० [सं०] ठीक किया हुग्रा । तैयार ।

श्रायोधन-संज्ञा पुं० [सं] (१) युद्ध। लड़ाई । (२) रण-भूमि। लड़ाई का मैदान।

ग्रारंभ—तंज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी कार्य्य की प्रथमावस्था का संपादन । श्रुकुशन । उत्थान । श्रुकु । समाप्ति का उत्थान ।

कि० प्रo-करना । उ०-कता से उसने पढ़ना श्रारंभ किया।-होना। उ०-श्रभी काम श्रारंभ हुए कै दिन हुए हैं।

(२) किसी वस्तु का श्रादि । उत्थान । शुरू का हिस्सा । उ॰—हमने यह पुस्तक श्रारंभ से श्रंत तक पढ़ी है । (३) उत्पत्ति । श्रादि ।

ग्रारंभना 👉 कि॰ घ्र० [सं॰ ग्रारंभण] शुरू होना। ड॰—श्रनस्थ श्रवध श्ररंभ्यो जब ते। कुसगुन होत भरत कहँ तब ते।— तुलसी।

द्यार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह लोहा जो खान से निकाला गया हो पर साफ़ न किया गया हो। एक प्रकार का निकृष्ट लोहा। (२) पीतल। (३) किनारा। (४) कोना।

या०-द्वादशार चक्र । षोड़शार चक्र ।

विरोष—इस प्रकार के द्वादश-कोण और षोइशकोण के चक्र बनाकर तांत्रिक लोग पूजन करते हैं।

(१) पहिए का आरा।

संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ श्रव = डंक ] (१) लोहे की पतली कील जो साँटे वा पैने में लगी रहती हैं। श्रनी। पैनी। (२) नर सुग़ें के पंजे के ऊपर का काँटा जिससे लड़ते समय वे एक दूसरे की घायल करते हैं। (३) बिच्छू, भिड़ वा मधु मक्ली श्रादि का डंकं।

संज्ञा झी० [सं० श्रारा ] चमड़ा छेदने का सूत्र्या वा टेकुया। सुतारी ।

संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) ईख का रस निकालने का कल छुला। पछी। ताँबी। (२) वर्तन बनाने के सांचे में भीतरी गाम के ऊपर मुँह पर रक्खा हुन्ना मिट्टी का लोंदा जिसे इस तरह बढ़ाते हैं कि वह श्रॅंबठ के चारों श्रोर बढ़ श्राता है।

† संज्ञा पुं० [हिं० अड़] श्रड़। ज़िंद। हठ। उ०—(क) श्रुँखियाँ करित हैं श्रति श्रार। सुंदर श्याम पाहुने के मिस मिलि न जाहु दिन चार। (ख) जब मोहन कर गही मथानी। परसत बार दिध माट लेन चित उदिध शैल बासुकि भय-

मानी।.....कबहुँक श्रपर खिरनही भावत कबहुँ मेखली उदर समानी। कबहुँक श्रार करत माखन की कब-हुँक भेख दिखाइ बिनानी।—सूर।

संज्ञा स्त्री॰ [ त्र॰ ] (१) तिरस्कार । घृगा।

क्रि॰ प्रe-करना। उ॰ -- भले लोग बदचलनें से श्रार करते हैं।

(२) श्रदावत । बैर । उ॰—न जाने वे हमसे क्यों श्रार रखते हैं । (३) शर्म । हया । लज्जा । उ॰—इतने पर भी उसे श्रार नहीं श्राती ।

कि० प्र०-शाना।

ग्रारक्त−वि० [सं०] (१) कुछ लाल । ललाई लिए हुए । (२) लाल ।

**ग्रारग्वध-**संज्ञा पुं० [सं०] श्रमिलतास ।

ग्रारज-वि॰ दे॰ ''श्रार्थं''।

श्रारज्ञा—संज्ञा पुं० [ अ० आरिज़ा ] रोग । बीमारी ।

ग्रारज़—रांजा स्री० [फा०] इच्छा । वांछा । उ०—(क) सुभे बहुत दिनों से उनके मिलने की श्रारजू हैं। (ख) बहुत दिनेां के बाद श्राज मेरी श्रारजू पूरी हुई ।

थै।०--श्रारजुमंद ।

मुहा०—श्रारज् वर श्राना = इच्छा पूरी होना । श्राशा पूरना । उ० — बहुत दिनों से श्राशा थी श्राज मेरी श्रारज् वर श्रार्ह । श्रारज् मिटाना = इच्छा पूरी करना । उ० — को तुम भी श्रपनी श्रारजु मिटा लो ।

(२) श्रनुनय। विनय। विनती। .

ग्रारज्मंद-वि॰ [फा॰ ] इच्छुक । श्रमिलाषी ।

अप्रारण्य-वि॰ [सं॰ ] (१) जंगली। बनैला। (२) जंगल का। बन का।

यैा०-- श्रारण्य कुक्कुट । श्रारण्य गान । श्रारण्य पशु ।

ग्रारण्यक-वि० [सं०] [की० श्रारण्यकी] (१) जंगल का। बन का। (२) जंगली। बनैला।

संज्ञा पुं० [सं०] वेदों की शाखा का वह भाग जिसमें वान-प्रस्थों के कृत्य का विवरण श्रीर उनके लिये उपयोगी उपदेश हैं।

.ग्रारत\*-वि॰ दे॰ ''श्रार्त्तं''।

ग्रारति—संज्ञा स्री० [सं०] (१) विरक्ति । (२) दे० ''श्राक्तिं''। ग्रारती—संज्ञा स्री० [सं० त्रारात्रिक ] (१) किसी मूर्चि के ऊपर दीपक को घुमाना । इसका विधान यह है कि चार वार चरणा, दो बार नाभि, एक बार मुँह के पास तथा सात बार सर्वांग के ऊपर दीपक घुमाते हैं। यह दीपक या तो घी से श्रथवा कपूर रख कर जलाया जाता है। बक्तियों की संख्या एक से कई सा तक की होती है। विवाह में वर श्रीर पूजा में श्राचार्थ्य ग्रादि की भी श्रारती की जाती है। नीराजन। दीप। उ० -चढ़ी श्रदारिन्ह देखहिँ नारी। लिए श्रारती मंगल थारी।---नुलसी।

क्रि० प्र0-उतारना ।-करना ।

मुहाo—श्रारती लेना = देवता की श्रारती है। चुकने पर उपस्थित लोगों का उस दीपक पर हाथ फेर कर भाषे पर चढ़ाना।

(२) वह पात्र जिसमें कपूर या घी की बत्ती रख कर श्रास्ती की जाय। (३) वह स्तोत्र जो श्रास्ती के समय गाया वा पढ़ा जाता है।

त्र्यारन\*—संज्ञा पुं० [सं० त्ररण्य] जंगल । वन । उ०— कीन्हेसि साउज त्र्यारन रहुई । कीन्हेसि पांखिरि उड़्हिँ जहँ चहुई ।—जायसी ।

द्मारनाळ—संज्ञा पुं० [सं०] (१)कच्ची गोहूँ का खीँचा हुआ श्रर्क । (२) कांजी ।

त्रारपार—संज्ञा पुं० [ सं० श्वार ≔िकनारा + पार व्यक्तस्तरा किनारा ] यह किनारा श्रीर वह किनारा । यह छोर श्रीर वह छोर । उ०—— नाव पर से उस नदी का श्वार पार नहीं दिखाई देता ।

विशेष—यह शब्द समाहार द्वंद्व समास है। इससे इसके साथ एक बचन किया ही का प्रयोग होता है।

किं वि [सं ] एक छोर से दृसरे छोर तक । एक किनारे से दूसरे किनारे तक । उ ----(क) इस दीवार में आरपार छेद हो गया है। (ख) तुम्हें आरपार जाने में कितनी देर कागेगी।

ग्रारबल, ग्रारबला संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्रायुर्वेल''।

ग्रार्च्य-वि० [सं०] श्रारंभ किया हुआ।

ग्रारभटी-संज्ञा स्त्रं० [तं०] (१) कोधादिक उम्र भावों की खेटा। **ड०—हृद्य की कबहुं न जरनि घटी । बिनु गोपाल विधा या** तनु की कैसे जात कटी। सूठे। मन सूठी यह काया सूठी श्रारभटी । श्ररु सूठन को बदन निहारत मारत फिरत जटी। —सूर। (२) नाटक में एक वृत्ति का नाम जिसमें यसक का प्रयोग श्रधिक होता है। इसके द्वारा माया, इ द्वजाल, संग्राम, क्रोध, श्राघात, प्रतिवात श्रीर व धनादि विविध रीव, भया-नक और बीभल रस दिखाए जाते हैं। इसके चार भेद हैं-वस्तूत्थापन, संफेट, संचिति स्रीर स्रवपातन । (१) वस्तृत्था-पन-ऐसी वस्तुक्षों का प्रदर्शन वा वर्णन जिनसे रीदादि रसेां की सूचना हो, जैसे सियारें। काबोलना, झीर रमशान झादि। (२) संफेट-तो आदिमियों का मदपट आकर भिड़ जाना। (३) संचिति-क्रोधादि उप्र भावों की निवृत्ति, जैसे रामचंद्र की बातों की सुन कर परशुराम के क्रोध की निवृत्ति। (४) अव-पातन-प्रवेश से निष्क्रमण तक रीवादि भाव का अवि-च्छिन्न प्रदर्शन ।

ग्रारव-तंत्रा पुं० [सं०] (१) शब्द । श्रावाज़ । (२) श्राहट । उ०—धुरधुरात इय श्रारव पाये । चकित विकोकत कान उठाये।—नुजसी।

सारवी\* वि० [सं० आर्थ ] सार्थ । ऋषियों की । ड०--- भरो भूप

कहत भन्ने भरेस भूपन सों लोक लिख बोलिए पुनीति रीति श्रारषी।—-तुलसी।

**ग्रारस**—संज्ञा पुं० दे० ''श्रालस्य''। संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रारसी''।

ग्रारसा—संज्ञा पुं० [हिं० रस्सा ] (१) रस्सा । उ० — बोए का श्रारसा = वह रस्सा जिसमें लंगड़ का बोया बँधा रहता है। (२) रस्से की मुद्धी जिसमें कोई चीज़ बांध के लटकाई या उठाई जाय। गाँठ ।

आरसी—संज्ञा स्री० [ सं० भादर्श ] (१) शीशा । श्राइना । दर्पेण । उ०— (क) कहा कुसुम कह कैं। सुदी, किंतिक श्रारसी जोति । जाकी उजराई लखे, श्रांख ऊजरी होत ।—बिहारी । (२) एक गहना जिसे श्रियाँ दाहिने हाथ के श्रॅंग्ठ्रे में पहिनती हैं । यह एक प्रकार का छुछा है जिसके ऊपर एक कटोरी होती है जिसमें शीशा जड़ा होता है । उ०—कर सुद्रीँ की श्रारसी, प्रतिबिं ब्यों श्राय । पीठि दिये निधरक लखे, इकटक दीठ लगाय । लखि गुरुजन विच कमल सैं।, सीस छुवायो स्थाम । हिर संमुख करि श्रारसी, हिये लगाई वाम ।—बिहारी।

स्रारा—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री०, श्रव्प० श्रारी ] (१) एक लोहे की दांतीदार पटरी जिससे रेत कर लकड़ी चीरी जाती है। इसके दोनों श्रोर लकड़ी के दस्ते लगे रहते हैं। उ०—यह मन वाको दीजिए, जो सींचा सेवक होय। सिर ऊपर श्रारा सहै, तहहुँ न दुजा सोय।—कबीर।

(२) चमड़ा सीने का टेकुया वा सूजा। सुतारी।

## यौ०--श्राराकश।

संज्ञा पुं० [ सं० आर ] लकड़ी की चौड़ी पटरी जो पहिए की गड़ारी श्रीर पुट्टी के बीच जड़ी रहती हैं। एक पहिए में ऐसी पटरियां दो होती हैं, बाक़ी श्रीर जो पतली पतली चार पटरियां जड़ी जाती हैं उन्हें गज कहते हैं।

संज्ञा पुं० [हिं० त्राड़ा ] लकड़ी की कड़ी या पत्थर की पटरी जिसे दीवार पर रख कर उसके ऊपर घोड़िया या टेांटा बैठाते हैं। यह इसलिये रक्खा जाता है कि घोड़िया श्रादि एक सीध में रहें, ऊपर नीचे न हों। दीवारदासा। दासा। संज्ञा पुं० †दे० ''श्राला''।

ग्राराइश-संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ ] [वि॰ श्रारास्ता] (१) सजावट। (२) फुलवाड़ी। कागृज़ के फूल पत्ते जो बारात में द्वारपूजा के समय साथ ले जाते हैं।

ग्राराकरा-संज्ञा पुं० [फ़ा०] श्रारा चलानेवाला श्रादमी।
ग्राराज़ी-संज्ञा स्त्री० [फ्र०] (१) सूमि। ज़मीन। (२) खेत।
ग्राराति-संज्ञा पुं० [सं०] शत्रु। वैरी। ३०—(क) सावधान हो इधाये
जानि सकल श्राराति। लागे वरषन राम पर श्रस्त्र शस्त्र
बहु भाँति।—तुलसी। (ख) पुनि उठि भपटहिँ सुर श्राराती।
टरइ न कीस चरन पृहि भाँती।—तुलसी।

ग्राराधक-वि० [सं०] [स्त्री० त्राराधिका] उपासक । पूजा करनेवाला।

द्याराधन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्राराधक, त्राराधित, त्राराधनीय, त्राराध्य] (१) सेवा। पूजा। उपासना। (२) तोषया। तर्पया। प्रसन्न करना।

**ग्राराधना\***—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] पूजा । उपासना ।

कि० स० [सं० आराधन] (१) उपासना करना। पूजना। उ०—केहि आराधहु का तुम चहहू। हम सन सत्य मर्भ सब कहहू।—तुलसी। (२) संतुष्ट करना। प्रसङ्घ करना। उ०—इच्छित फल बिनु शिव आराधें। लहह न केटि योग जप साधें।—तुलसी।

ग्राराधनीय-वि॰ [सं॰] श्राराधना के योग्य। पूजनीय। ग्राराधित-वि॰ [सं॰] जिसकी उपासना हुई हो। पूजित। ग्राराध्य-वि॰ [सं॰] पूज्य। पूजनीय।

ग्राराम—संज्ञा पुं० [ सं० ] बाग़ । उपवन । फुलवारी । उ०—परम रम्य श्राराम यह जो रामहिं सुख देत ।—तुलसी । संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] ( १ ) चैन । सुख । उ०—संसार में कौन श्राराम नहीं चाहता ।

क्रि॰ प्र॰-करना ।--चाहना ।--देना ।---पहुँ चना ।---पाना ।-लेना ।---मिलना ।

(२) चंगापन । सेहत । स्वास्थ्य । उ०—जब से यह दवा दी गई है तब से कुछ श्राराम है ।

क्रि॰ प्र॰—करना ।—चाहना ।—देना ।—पाना ।—होना । (३) विश्राम । थकावट मिटाना । दम लेना । उ॰—बहुत चले जुरा श्राराम तो लेने दो ।

क्रिंठ प्रठ—करना ।—पाना ।—लेना ।

योठ—आरामगाइ । आरामतलब । आरामदान । आरामपाई ।

मुद्दाठ—आराम करना = सोना । उ०—उन्हें आराम करने दो,

बहुत जगे हैं । आराम में होना = सोना । उ०—अभी आराम

में हैं इस वक्त. जगाना अच्छा नहीं । आराम लेना =

विश्राम करना । आराम से = फ़ुरसत में । धीरे धीरे । वेखटके ।

उ० (क) कोई जलदी पड़ी है, ठहरो आराम से लिखा
जायगा । (ख) अब इस वक्त. रक्खो, घर पर आराम से बैठ

कर करेंगे । आराम से गुज़रना = चैन से दिन कटना ।

वि० [फ़ा०] चंगा । तंदुरुस्त । उ०—उस वैद्य ने उसे बात
की बात में आराम कर दिया ।

क्रि० प्र0-करना।-होना।

ग्रारामगाह—संज्ञा स्त्री० [फा०] सोने की जगह। शयनागार। ग्रारामतळब—वि० [फा०] [संज्ञा श्रारामतलवी] (१) सुख चाहने-वाला। सुकुमार। उ०—काम न करने से श्रमीर लोग श्रारामतलब हो जाते हैं। (२) सुस्त । श्रालसी। निकम्मा। उ॰—वह इतना श्रारामतलब हो गया है कि कहीं जाता श्राता भी नहीं।

ग्रारामदान-संज्ञा पुं० [फ़ा० श्राराम + हिं० दान ] (१) पानदान । (२) सि गारदान ।

ग्रारामपाई—संज्ञा स्त्री० [ फ़ा० श्राराम + हिं० पाय ] एक प्रकार की जूती जिसे पहिले पहिल लखनऊ-वालें ने बनाया था।

ग्रारालिक-वि॰ [सं॰] [स्त्री॰ स्नारातिका ] रसोईदार। पाचक। ग्रारास्ता-वि॰ [फा॰] सजा हुस्रा। सुसज्जित।

क्रि० प्र0—करना।—हे।ना।

ब्रारिश-संज्ञा स्त्री० [हिं० चड़] (१) हठ। टेक। ज़िह् । उ०-(क) द्वार हैं। भोरही को खाजु। रटत रिरहा, खारि खेर न, कोरही ते काजु।—नुजसी। (ख) कबहूँ सिस मांगत आरि करें कबहूँ प्रतिबिंब निहारि डरें।—नुजसी। (२) तब सकेप भगवान हरि तीछन चक्र प्रहारि। धर ते सीस धरा धरा, करि जीन्हीं ख़ुति खारि।—गोपाज।

श्चारिया—तंज्ञा स्त्री० [ सं० श्रारू = ककड़ी ] एक फल जो ककड़ी के समान होता है। यह भादों कार के महीने में होती है श्रीर बहुत ठंढी होती है। यह एक बित्ता लंबी श्रीर श्रॅगूठे के इतनी मोटी होती है।

द्यारी—संज्ञा स्त्री० [ श्रारा का श्रव्य० ] (१) लकड़ी चीरने का बढ़ई का एक श्रोज़ार । यह एक लोहे की दांतीदार पटरी है।ती है जिसमें एक श्रोर काठ की दस्ती वा मूँठ लगी रहती है। मूठ़ की श्रोर यह पटरी चौड़ी श्रोर श्रागे की श्रोर पतजी होती जाती है। इससे रेत कर लकड़ी चीरते हैं। हाथी-दांत श्रादि चीरने के लिये जो श्रारी होती है वह बहुत छोटी होती है। (२) एक लोहे की कील जो बैल हांकने के पैने की नोक में लगी रहती है। (३) सुतारी। जूता सीने का सूजा। संज्ञा स्त्री० \* [ सं० श्रार = किनारा ] (१) किनारा। श्रोर। तरफ़। उ०—बिख्रवाए पैंरि लों विद्योगा जरी वाफन के, खिंचवाए चांदनी सुगंध सब श्रारी में।—रधुनाथ। (२) कोर। श्रवँठ।

षारी। वि० [ म्र० ] तंग। हैरान। म्राजिज़। ड०—हम तो तुम्हारी चाल से म्रारी म्रा गए हैं।

कि० प्र०-श्राना।

श्रारूफ-संज्ञा पुं० [सं०] एक जड़ी जो हिमाजय पर से श्राती है। श्राड़।

ग्राह्म् वि० [सं०] (१) चढ़ा हुआ। सवार। उ० खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंहित सिर खंडित भुज बीसा। — गुजसी। (२) दढ़ा स्थिर। उ० — हम तो अपनी बात पर आरूढ़ हैं। क्रि॰ प्र० — करना। — होना।

याः - आरुद्यीवना । अश्वारुद् । गजारुद ।

ग्रारुढ़यायना—संज्ञा श्ली० [सं०] मध्या नायिका के चार भेदों में से एक। वह युवती श्ली जिसे पतिप्रसंग श्रम्हा लगे।

ग्राखेत-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रमिबतास ।

ग्रारो# संज्ञा पुं० दे० ''श्रारव''।

ग्रारोग-वि॰ दे॰ 'श्रारोग्य''।

ग्रारागना-कि॰ स॰ [सं० प्रा + रोगना (रूग् = किंसा)] (१) खाना। ड०--शवरी परम भक्त रघुपति की बहुत दिनन की दासी। ताके फल आरोगे रघुपति पूरण भक्ति प्रकासी। सूर।

ग्रारोग्य-वि॰ [सं॰ ] नीरोग । रोगरहित । स्वस्थ । तंदुरुस्त । ग्रारोग्यता-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] स्वास्थ्य । तंदुरुस्ती ।

आरोधना \*- कि० स० [सं० आ + गन्धन ः के हना | रेकना । छकना । आइना । उ०-देखन दे पिय मदन गोपालि । हा हा हो पिय पा लागित हों जाह सुनी बन बेनु रसालि । लकुटि लिए काहे की शासत पित विनुमित विरिष्टिनि बेहा-लि । श्रात श्रातुर श्रारोधि श्रधिक दुख तेहि कह डरति न श्री यम कालि । मन तो पिय पिहले ही पहुंच्या प्राया तहीं चाहत चित चालि ।--सर ।

आरोप—संशा पुं० [ सं० ] (१) लगाना । स्थापित करना । महना ।

(२) एक पेड़ की एक जगह से उत्साह कर दूसरी जगह लगाना । रोपना । बैठाना । (१) मिथ्याप्यास । सूठी कल्पना ।

(४) एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के धर्म की कल्पना, जैसे—असंग जीवात्मा में कर्तृत्व धर्म का धारोप । (१) एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के आरोप से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान ।

(६) (साहित्य में ) एक वस्तु में तूसरी वस्तु के धर्म की कल्पना । आरोप दो प्रकार का माना गया है, एक धाहार्थ्य और दूसरा धनाहार्थ्य । धाहार्थ्य वह है जहां इस बात को जानते हुए भी कि पदार्थों की प्रत्यक्ता से अम की निवृत्ति हो सकती है कहनेवाला धपनी इच्छा के धनुसार उसका प्रयोग करता है । जैसे 'मुखव द' यहां 'मुख' धीर 'खंद' दोनों के धर्म के साक्षात हारा अम की निवृत्ति हो सकती है । दूसरा 'धनाहार्य्य' जिसमें ऐसे दे। पदार्थों के बीच आरोप हो जिनमें एक वा दोनों परोक हों ।

त्रारोपरा-संज्ञा पुं० [सं] [वि० त्रारोपित, त्राराध्य ](१) सामाना । स्थापित करना । मढ़ना (२) पैधि को एक जगह से उखाइ कर दूसरी जगह सामाना । रोपना । बैठाना । (३) किसी बस्तु में स्थित गुण को दूसरी वस्तु में मानना । (३) मिथ्या-ज्ञान । अम ।

ग्रारोपना \*- कि० स० [सं० कारोपण] (१) सनाता । ४०---भानु देखि दल चूरन केंप्यो । तिज अनिसास अनिस श्रारोप्यो ।—-गोपाल । (२) स्थापित करना । ४०--सो सुनि नंद सबन दे थोसी । शिशुहिँ सप्यार अंक धारोपी ।—--गोपाल । म्रारेापित-वि॰ [सं॰](१) लगाया हुम्रा । स्थापित किया हुम्रा । मढ़ा हुम्रा । (२) रोपा हुम्रा । बैठाया हुम्रा ।

ग्रारीप्य-वि॰ [सं॰ ] (१) लगाने योग्य । स्थापित करने योग्य । (२) रोपने योग्य । बैठाने योग्य ।

श्रारेहि—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० श्रारोही ] (१) चढ़ाव । ऊपर की श्रेर गमन । (२) श्राक्रमण । चढ़ाई । (३) सवारी । घोड़े हाथी श्रादि पर चढ़ना । (४) वेदांत में क्रमानुसार जीवातमा की अर्ध्वगति वा क्रमशः उत्तमीत्तम योनियों को प्राप्त होना । (१) कारण से कार्थ्य का प्रादुर्भाव वा पदार्थों का एक श्रवस्था से दूसरी श्रवस्था की प्राप्ति, जैसे—बीज से श्रंकुर, श्रंकुर से घृष्ठ वा श्रंडे से बच्चे का निकलना । (६) श्राविर्भाव । विकाश । चुद्द श्रीर श्रव्प चेतनावाले जीवों से क्रमानुसार उन्नत प्राणियों की उत्पत्ति ।

विशेष--- श्राधुनिक सृष्टितत्त्वविदों की धारणा है कि मनुष्य श्रादि सब प्राणियों की उत्पत्ति श्रादि में एक वा कई साधा-रण श्रवयवियों से हुई है जिनमें चेतना बहुत सूक्ष्म थी। यह सिद्धांत इस सिद्धांत का विरोधी है कि संसार के सब जीव जिस रूप में श्राज कल हैं उसी रूप में उत्पन्न किए गए। निरावयव जड़ तत्व क्रमशः कई सावयव रूपें में श्राया जिन में भिन्न भिन्न मात्रात्रों की चेतना श्राती गई। इस प्रकार श्रत्यंत सामान्य श्रवयवियों से जटिल श्रवयववाले उन्नत जीव उत्पन्न हुए । येरिप में इस सिद्धांत के प्रवर्त्तक डार्विन साहब हैं जिनके श्रनुसार श्रारोह की निम्नलिखित विधि है। (क) देश काल के श्रनुसार परिवर्तित होते रहने की इच्छा । (ख) जीवन संप्राम में उपयोगी श्रंगों की रचा श्रोर उनकी परिपूर्णता । (ग) सुद्रढांग जीवों की स्थिति श्रीर दुर्बलांगों का विनाश। (घ) प्राकृतिक प्रतिप्रह वा संवरण जिसमें दंपति प्रतिग्रह प्रधान समका जाता है। (च) यह साधा-रण नियम कि किसी प्राणी का वर्त्तमान रूप उपर्युक्त शक्तियों का परिगाम है जो शक्तियाँ समान श्राकृति-उत्पादन की पैन्निक प्रवृत्ति के विरुद्ध कार्य करती हैं।

(७) संगीत में स्वरें। का चढ़ाव वा नीचे स्वर से क्रमशः कँचा स्वर निकालना, जैसे—सा, रे, ग, म, प, घ, नि।

ग्रारोहरण—संज्ञा पुं० [सं०] [बि० त्रारोहित] (१) चढ़ना । सवार होना । (२) श्रखुश्राना । श्रंकुर निकालना । (३) सीढ़ी ।

म्रारोहित—वि॰ [सं॰ ] (१) चढ़ा हुआ। (२) निकला हुआ। श्रासुत्राया।

ग्रारोही—वि० [सं० श्रारोहिन् ] [स्री० श्रारोहिगी ] (१) चढ़नेवाला । अपर जानेवाला । (२) उन्नतिशील । संज्ञा पुं० (१) संगीत शास्त्रानुसार वह स्वर जो पड़ज से लेकर निषाध तक उत्तरोत्तर चढ़ता जाय, जैसे—सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। (२) सवार।

ग्रार्घा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] एक पीले रंग की मधु-मक्स्ती जिसका सिर बड़ा होता है। सारंग-मक्स्ती।

ग्रार्च्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रार्घा नाम की मिन्खयों का मधु। सारंग मधु। यह कफ़ पित्त नाशक श्रीर श्रांखों के लाभकारी है। यह पकाने से कुछ कडुश्रा श्रीर कसैला है। जाता है। (२) एक प्रकार का महुश्रा जिसकी सफेद गोंद मालवा देश से श्राती है।

ग्राजिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सीधापन । 'टेढ़ापन' का उत्तरा। (२) सरतता। सुगमता। (३) व्यवहार की सरत्तता। कुटितता का श्रभाव।

ग्रार्ट—संज्ञा स्त्री० [ ग्रं० ] (१) शिल्प-विद्या । दस्तकारी । (२) कला-कीशल ।

या •—- श्रार्टस्कुल = वह पाठशाला जहां शिल्प श्रीर कालाकीशल की शिक्ता दी जाती हो ।

ग्राटिकिस्ट—संज्ञा स्री० [श्रं०] (१) लेख। निबंध। (२) चीज़।

ग्रार्टिक्युलेटा—संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] बिना रीढ़वाले ऐसे जंतुश्रों का एक भेद जिनके शरीर संकुचित रहते हैं पर चलने की दशा में फैल जाते हैं, जैसे—जोंक।

ग्राडर-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] श्राज्ञा । हुक्म ।

ग्राडिनरी-वि॰ [र्थं॰ ] (१) साधारण । सामान्य । (२) प्रसिद्ध ।

यारि—श्रार्डिनेरी स्टाक ं कम्पनी का प्रधान वा श्रसस्ती धन। ग्रान्ति—वि० [सं०] [संज्ञा त्राति, त्रान्तेता] (१) पीड़ित । चोट खाया हुत्रा। (२) दुःखित। दुखी। कातर। (३) श्रस्वस्थ। या०—श्रार्त्रध्यान। श्रान्तेनाद। श्रान्तेस्वर।

ग्रात्तेगल-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीली कटसरैया ।

ग्राचिता—संज्ञा श्री० [सं०] (१) पीड़ा। दर्दे। (२) दुःख। क्रुश्य। ग्राचित्यान—संज्ञा पुं० [सं०] जैनियों के मतानुसार वह घ्यान जिससे दुःख हो। यह चार प्रकार का है—(१) श्रनिष्टार्थ संयोगार्च ध्यान। (२) इष्टार्थ वियोगार्च ध्यान। (३) रोग निदानार्च ध्यान श्रीर (४) श्राधशोचनमार्च ध्यान।

म्रात्तेनाद्-संज्ञा पुं० [सं०] दुःखसूचक शब्द। वह शब्द जिससे सुननेवाले के यह बोध हो कि उसका उच्चारण करनेवाला दुःख में है।

ग्रात्तव-वि॰ [सं] [स्री॰ त्रार्त्तवी] (१) ऋतु में उत्पन्न। मौसमी। सामयिक। (२) ऋतु-संबंधी।

संज्ञा पुं० [सं] वह रज जो स्त्रियों की योनि से प्रत्येक मास में निकलता है। पुष्प। रज।

या०—श्रात्त व रोग = स्त्रियों के मासिक धर्म का नियमानुसार न होना। यह दे। प्रकार का होता है। (१) रजसाव = जब रजे।धर्म चार से अधिक दिन तक रहे श्राप्या महीने में एक से श्राधिक बार हो। (२) रजस्तंम = जब रजोाधर्म एक मास से ऋधिक काल पर हो वा कई महीने का श्रंतर देकर हो ।

ग्राप्त स्वर-संज्ञा पुं० [सं०] दुःखसूचक शब्द ।

ग्रात्ति — संज्ञाक्षी० [सं०] (१) पीड़ा। दर्द। (२) दुःख। क्रुश्य।

म्रास्विज-वि० [सं०] [स्री० म्रास्विज) ] ऋत्विज-संबंधी।

या०--श्रान्धिजी दिखणा = ऋत्विज की दिखणा।

ग्रार्थिक-वि॰ [सं॰] धन-संबंधी । द्रव्य-संबंधी । रुपये पैसे का। माली। उ॰---- श्रार्थिक दशा। श्रार्थिक सहायता।

म्राद्ग<sup>्</sup>—वि॰ [सं॰] [संज्ञा म्राद्ग्ता ] (१) गीला । स्रोदा । तर (२) सना। लथपथ।

यै।०-श्रार्द्वीर । श्रार्द्राशिन ।

ग्राद्ध क-संज्ञा पुं० [स०] श्रद्रक । श्रादी ।

ग्राद्वी नसंज्ञा स्त्री० [सं०] गीलापन।

**ग्राद्र माषा**—संज्ञा श्री० [ सं० ] माषपर्णी । बनमाष । मसवन ।

स्राद्गी—संज्ञा स्री० [सं०] (१) सत्ताईस नचत्रों में छुटा नचत्र । ज्योतिषियाँ ने इसे पद्माकार लिखा है पर कोई कोई इसे मिण के श्राकार का भी मानते हैं। इस नचत्र में केवल एक ही उज्ज्वल तारा है। (२) वह समय जब स्पर्य श्राद्धां नचत्र का होता है। प्रायः श्राषाढ़ के श्रारंभ में यह नचत्र लगता है। इसी नचत्र से वर्षा का श्रारंभ होता है। किसान इस नचत्र में धान बोते हैं। उनका विश्वास है कि श्राद्धां नचत्र का धान श्रच्छा होता है। उ०—श्रद्धां धान पुनव सुपेया। गा किसान जब बोवा चिरैया। (३) एक ग्यारह श्रचर की वर्ण-वृत्ति जिसके पहिले श्रीर चौथे चरण में जगण, तगण, जगण श्रीर हो गुरु (ज त ज ग ग) श्रीर दूसरे श्रीर तीसरे चरण में दो तगण जगण श्रीर दो गुरु (त त ज ग ग) होते हैं। यह वृत्ति उपज्ञाति के श्रंतर्गत है। उ०—साधो भलो थोगन पे बढ़ाश्रो। खड़े रहो क्यों न त्वचै पचाश्रो। टीके सुछापे बहुते लगाश्रो। वृथा सबै जो हिर को न गाश्रो।

यैा०—ग्राद्वांबुब्धक = केतु । ग्राद्वांचीर—संज्ञा पुं० [सं०] वाममार्गी । ग्राद्वांचानि—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) विद्युत् । विजली । (२) एक

श्राद्धिक-संज्ञा पुं० [सं०] पराशर स्मृति के श्रनुसार वैश्या माता श्रीर ब्राह्मण पिता से उत्पन्न एक संकर जाति । ये लोग ब्राह्मणों की पंक्ति में भोजन कर सकते हैं । मनु के श्रनुसार यह वर्ण श्रद्ध माना गया है श्रीर भोज्यान्न है ।

ब्रार्थ्य-वि [सं०] [स्री०त्रार्थ्यो] (१) श्रेष्ट । उत्तम । (२) बड़ा । पूज्य । श्रेष्ट कुल में उत्पन्न । मान्य ।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रेष्ठ पुरुष । श्रेष्ठ कुला में उत्पन्न ।

विशेष—स्वामी गुरु और सुहद आदि की संवोधन करने में इस

शब्द का व्यवहार करते हैं । छेटे लोग बड़े को, जैसे स्त्री पति को, छेटा भाई बड़े को, शिष्य गुरु को, 'श्रार्थ्य व श्रार्थ्य पुत्र' कह कर संबोधन करते हैं। नाटकों में नटी भी सूत्रधार को श्रार्थ्य वा श्रार्थ्य पुत्र कहती है।

(२) मनुष्यों की एक जाति जिसने संसार में बहुत पहिले सम्यता प्राप्त की । ये लोग गोरे, सुविभक्तांग श्रीर डील के लंबे होते हैं । इनका माथा ऊँचा, बाल घने श्रीर नाक उठी श्रीर नेकिली होती हैं । प्राचीन काल में इनका विस्तार मध्य एशिया तथा कैंस्पियन सागर से लेकर गंगा जमुना के किनारों तक पाया जाता है । इनका श्रादि स्थान कोई मध्य एशिया, कोई स्कैं डिनेविया श्रीर कोई उत्तरीय ध्रुव बतलाते हैं । ये लोग खेती करते थे, पश्र पालते थे, धातु के हथियार बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, रथ श्रादि पर चलते थे।

यैा० — श्राय्यं श्रष्टांगमार्ग = बैद्ध दर्शन के श्रनुसार वह मार्ग जिससे निर्वाण वा मोक्त मिलता है। ये श्राट हैं—(१) सम्यव्हिष्ट, (२) सम्यक् संकल्पना, (३) सम्यक् वाचा, (४) सम्यक् कर्मणा, (४) सम्यक् समृति श्रीर (८) सम्यक् समाधि। श्राय्येक्त्र। श्राय्येपुत्र। श्राय्येभूमि। श्राय्यंवर्त्तं।

ग्रार्थ्यधर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] सदाचार ।

ग्रार्थ्यपुत्र-संज्ञा पुं० [सं०] श्रादरसूचक शब्द । दे० "श्रार्थ्य'' । ग्रार्थ्यमिश्र-संज्ञा पुं० [सं०] संस्कृत नाटकों में गौरवान्विर्त वा पूज्य पुरुष के लिये इस शब्द का प्रयोग करते हैं ।

ग्रार्थ्यसमाज—संज्ञा पुं० [सं०] एक धार्मिक समाज वा समिति जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद थे। इस समाज के प्रधान दस नियम हैं। इस मत के लोग वेदों के संहिता भाग को श्रपौरुषेय श्रीर स्वतः प्रमाण मानते हैं। मूर्तिपूजा, श्राद्ध, तपंण नहीं करते। वर्ण, गुण कर्म श्रीर स्वभाव के श्रनुसार मानते हैं।

ग्रार्य्या—संज्ञा स्रो० [ सं० ] (३) पार्वती । (२) सास । (३) दादी । पितामही ।

विदोष—इस शब्द का व्यवहार पद में श्रेष्ट वा बड़ी बूढ़ी स्त्रियें के लिये होता है।

(४) एक श्रद्धं मात्रिक छंद का नाम। इसके पहिले श्रीर तीसरे चरण में बारह बारह तथा दूसरे श्रीर चैाथे में पंद्रह पंद्रह मात्राएँ होती हैं। इस छंद में चार मात्राश्रों के गण को समूह कहते हैं। इसके पर्हिले तीसरे पाँचवें श्रीर सातवें गण में जगण का निषेध है। छठें गण में जगण होना चाहिए। उ०—रामा रामा रामा, श्राठीयामा, जपै। यही नामा। सागी सारे कामा, पैही बैकुंठ विश्रामा। श्रार्थ्या के मुख्य ४ भेद हैं---श्रार्थ्या वा गाहा, गीति वा उग्गाहा, उपगीति वा गाहू, उद्गीति वा बिग्गाहा, श्रार्थ्या गीति वा स्कंधक वा खंधा।

ग्रार्थ्या गीति—संज्ञा श्ली० [सं०] श्रार्थ्या छंद का एक भेद जिसके विषम चरण में बारह श्रीर सम चरणों में बीस मात्राएँ होती हैं। विषम गणों में जगण नहीं होता तथा श्रंत में गुरु होता है। उ०—रामा, रामा रामा, श्राठा यामा जणा यही नामा को। त्यागो सारे कामा, पेही सांची सुनी हिर घामा को। ग्रार्थ्यावर्त—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रार्थ्यावर्तीय] उत्तरीय भारत

ग्राय्योवते—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राय्योवतीय] उत्तरीय भारत जिसके उत्तर में हिमालय, दिल्ला में विंध्याचल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी श्रीर पश्चिम में श्ररबसागर है। मनु ने इस देश की पवित्र कहा है।

ग्रार्थ्यावर्तीय-वि॰ [सं॰ ] श्रार्थ्यावर्त का रहनेवाला। श्रार्थ्यावर्त-संबंधी।

ग्राष-वि॰ [सं॰] (१) ऋषि-संबंधी (२) ऋषि-प्रग्रात । ऋषि-कृत । (३) वैदिक । (४) ऋषि-सेवित ।

यार्ज-श्रापंकम । श्राषंत्रंथ । श्राषंपद्धति । श्राषंप्रयोग । श्राषं-विवाह ।

ग्रापिक्रम—संज्ञा पुं० [सं०] ऋषियों की प्रथा । ऋषियों की प्राचीन परिपाटी ।

ग्रापप्रयोग-संज्ञा पुं० [सं०] शब्दों का वह व्यवहार जो व्याकरण नियम के विरुद्ध हो। प्राचीन संस्कृत के प्रंथों में प्रायः व्या-करण-विरुद्ध प्रयोग मिलते हैं। ऐसे प्रयोगों के। व्याकरण रीति से श्रशुद्ध न कह कर श्रार्ष कहते हैं। (२) छंद में कवियों का किया हुश्रां व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग।

ग्रापंभी-संज्ञा स्त्री० [सं०] कपिकच्छू। केवांच।

ग्रार्षिविवाह—संज्ञा पुं० [सं०] ग्राठ प्रकार के विवाहों में तीसरा, जिसमें वर से कन्या का पिता दो बैल शुल्क में लेकर कन्या देता था।

ग्रापेंय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ऋषियों का गोत्र श्रीर प्रवर । (२) मंत्रद्रष्टा ऋषि । (३) ऋषि-कर्म । पठन पाठन । यजन याजन । श्रध्ययन श्रध्यापन, श्रादि ।

ग्रालंकारिक-वि॰ [सं॰ ] (१) श्रलंकार संबंधी । श्रलंकारयुक्त । (२) श्रलंकार जाननेवाला ।

ग्रालंग-संज्ञा पुं० [दे०] घोड़ियों की मस्ती।

विशोष—इस शब्द का प्रयोग विशेष कर घोड़ियों ही के वास्ते होता है।

कि० प्र०-पर होना।-पर श्राना।

श्रास्टंब-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रवलंब । श्राश्रय । सहारा । (२) गति । शरगा ।

ग्रारुंबन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रालंबित ] (१) सहारा । श्राश्रय । श्रवलंबन । (२) रस में विभाग विशेष, जिसके श्रवलंब से रस की उत्पत्ति होती है, जैसे—(क) श्रुंगार रस में नायक श्रीर नायिका, (ख) रैाद्र रस में शत्रु, (ग) हास्य रस में विजन्न एक वा शब्द, (ब) करुणा रस में शोचनीय व्यक्ति वा वस्तु, (च) वीर रस में शत्रु वा शत्रु की प्रिय वस्तु, (छ) भयानक रस में भयंकर रूप, (ज) वीभन्स रस में घृणित पदार्थ, पीब, लोहू, मांसादि, (म) श्रद्धुत रस में श्रलोकिक वस्तु, (ट) शांत रस में श्रनित्य वस्तु, (ठ) वात्सल्य रस में पुत्रादि। (३) बौद्धमत में किसी वस्तु का ध्यानजनित ज्ञान। यह छः प्रकार का है—रूप, रस, गंघ, स्पर्श, शब्द श्रीर धर्म। (४) साधन। कारण।

ग्रालंबित-वि० [ सं० ] श्राश्रित । श्रवलंबित ।

म्रालंबित बिंदु-एंजा पुं० [सं०] प्रबंबित पुज के श्रार पार के वे स्थान जहाँ जंजीरों के छेार खंभों से लगे रहते हैं।

ब्रालंभ—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छूना। मिलना। पकड़ना। (२) मारण्। वध। हिंसा।

या०-अश्वालंब। गवालंभ।

ग्रालंभन संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'त्रालंभ'।

ग्राल-संज्ञा पुं० [सं०] हरताल ।

संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ अल् = भृषित करना ] (१) एक पौधा जिसकी खेती पहिले रंग के लिये बहुत होती थी। यह प्रत्येक दूसरे वर्ष बोया जाता है और दो फुट ऊँचा होता है। इसका मूल रूप ३०—४० फुट का पूरा पेड़ होता है। इसके दो भेद हैं—एक मोटी आल और दूसरी छोटी आल। छोटी आल फ़सल के बीज से बोई जाती है और मोटी आल बड़े पेड़ों के बीज से आषाढ़ में बोई जाती है। इसकी छाल और जड़ गँड़ासे से काट कर है।ज़ में सड़ने के लिये डाल दी जाती है और कई दिनों में रंग तैयार होता है। कहते हैं इसके रंग हुए कपड़े में दीमक नहीं लगती। (२) इस पौधे से बना हुआ रंग।

संज्ञा स्त्री ॰ [देश ॰ ] (१) एक कीड़ा जो सरसों की फ़सल के। हानि पहुँ चाता है। माहे। (२) प्याज़ का हरा डंडल। † (३) कड़। लोकी।

संज्ञा पुं० [ अनु० ] भंभट । बखेड़ा । उ०—आठ पहर येंही गया, माया मोह के आल । राम नाम हिरदय नहीं, जीत लिया जमजाल । कंचन केवल हिर भजन, दूजा काथ कथीर भूठा आल जँजाल तिज, पकड़ा सीच कबीर ।—कबीर ।

या०-- श्राल जंजाल = भंभट । बलेड़ा।

संज्ञा पुं० [सं० आर्द्र ] (१) गीलापन । तरी । (२) श्रांसू ३० — सिसक्यो जल किन लेत हग, भर पलकन में श्राल । विचलत खेंचत लाज को, मचलत लिल नँदलाल ।—रसनिधि । संज्ञा श्ली० [अ०] (१) बेटी की संतति ।

यै। - श्राल श्रीलाद = बालवच्चे।

(२) वंश । कुल । खानदान ।

| संज्ञा पुं० [ देश० ] गांव का एक भाग। संज्ञा स्त्री० [सं० त्रोल वा त्रार्द्र] तरी । गीलापन । उ०---ऐसा बरसा कि श्राल से श्राल मिल गई। **ग्रालकस**† संज्ञा पुं० [ सं० भ्रालस्य ] [ वि० श्रालकसी । क्रि० श्र० त्रलकसाना ] **त्रालस्य ।** ग्रालथी पालथी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० पालयी ] बैठने का एक श्रासन जिसमें दाहिनी एँड़ी बाएँ जंघे पर श्रीर बाईं एँड़ी की दाहिने जंघे पर रखते हैं। क्रि० प्र०-मारना।--लगाना। ग्रालन-संज्ञा पुं० [हिं० सालन का अनु०] (१) घास भूसा श्रादि जो दीवारों में लगाई जानेवाली मिट्टी में मिलाया जाता है। (२) खर पात जो चूल्हा बनाने की मिट्टी वा कंडे पाथने के गोवर में मिलाया जाता है। (३) बेसन वा श्राटा जा साग बनाने के समय मिलाया जाता है। ग्रालना—संज्ञा पुंo [संo त्रालय, फ़ाo लाना ] घोंसला I ग्रालपाका-संज्ञा पुं० दे० ''श्रवपका''। मारुपीन-संज्ञा स्त्रां० [ पुर्तं० मालाफ़िनेट ] एक घुंडीदार सूई जिसे श्रंगरेज़ी में पिन कहते हैं। ग्रालम-संज्ञा पुं० [ त्र० ] (१) दुनिया । संसार । जगत् । जहान । (२) श्रवस्था। दशा। उ०--वे बेहोशी के श्रालम में हैं। (३) जन-समूह । बड़ी जमात । संज्ञा पुं॰ एक प्रकार का नृत्य । उ॰—उलथा टेंकी श्रालम सदिंड। पद पलिट हुरूमयी निशंक चिंड। — केशव। ग्रालमनक-संज्ञा पुं० [ पुर्त० ] तिथि पत्र । पंचांग । जंत्री । ब्रालमारी-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रतमारी''। **ग्रालय**—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर । गृह । मकान । (२) स्थान । यैा०---श्रनाथालय । देवालय । विद्यालय । शिवालय । **ग्रालयविज्ञान**—संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रहंकार का श्राधार । (बैाद्ध) ग्रालवाल-संज्ञा पुं० [सं०] थाला । श्रावाल । ग्रालस-वि॰ [ सं॰ ] श्रालसी । सुस्त । काहिल । † \* संज्ञा पुं० [सं० त्रालस्य] [वि० त्रालसी ] श्रालस्य । सुस्ती । ग्रालसी-वि० [ हिं० त्रालस ] सुस्त । काहिल । धीमा । श्रकर्मण्य । **ब्रालस्य**—संज्ञा पुं० [सं०] कार्य्य करने में ब्रनुस्साह।सुस्ती। काहिली। बाला-संज्ञा पुं० [सं० त्रालय ] ताक । ताखा । त्रारवा ।

वि० [ग्र०] (१) भ्रीवल दर्जे का । सब से बढ़िया। श्रेष्ट। (२)

\*† वि० [सं० ऋर्द्र वा ऋरेता ] (१) गीला। स्रोदा। नम।

भीगा । उ॰—श्राड़े दे श्राते वसन, जाड़ेहू की राति । साहस

कैके नेह बस, सखी सबै ढिग जाति।—विहारी। (२) हरा।

सितार के उतरे श्रीर मुलायम स्वर ।

संज्ञा पुं० [ऋ०] श्रीज़ार । हथियार ।

थ्टका । ताजा ।

संज्ञा पु० [सं० त्रलात] कुम्हार का र्श्वाचा । पजावा ।

**ग्रालाइरा**—तंज्ञा स्त्री० [फ़ा०] (१) मल । गंदी वस्तु । गलीज । (२) घाव का गंदा खून पीब वग़ैर:। (३) पेट के भीतर की श्रॅतड़ी इत्यादि। **ग्रालात**—संज्ञा पुं० [सं०] लकड़ी जिसका एक छोर जलता हुन्ना हो। जलती लुग्राठी। लुक। यैा०—श्रालात क्रीड़ा । श्रालात चक्र । संज्ञा पुं० [ ऋ० ] श्रोज़ार । या॰--श्रालात काश्तकारी = खेती में काम त्रानेवाले हुल, पहुटा, ऋादि यंत्र । संज्ञा पुं० [देश०] जहाज का रस्सा। थैा०—श्रातातखाना = जहाज़ में रस्ते वग़ैरह रखने की केठिरी। **ग्रालातचक्र-**संज्ञा पुं० [सं०] वह मंडल जो जलते हुए लुक को वेग के साथ घुमाने से दिखाई पड़ता है। **ग्रास्टान**—संज्ञा पुं० [सं०] (१) हाथी बांधने का खंभा वा खूँटा। (२) हाथी बांधने का रस्सा वा जंजी र। (३) बंधन। रस्सी। ग्रालाप-संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० त्रालापक, त्रालापित ] (१) कथोप-कथन । संभाषग्र । बात चीत । यौ०-वार्त्तालाप। (२) संगीत के सात स्वरों का साधन। तान। क्रि० प्र०—लेना ! यैा०—श्रालापचारी। **ग्रालापक**–वि० [ सं० ] (१) बात चीत करनेवाला । (२) गानेवाला । ग्रालापचारी-संज्ञा स्त्री० [सं० श्रालाप + चारी ] स्वरीं की साधने की क्रिया। तान लड़ाने की क्रिया। उ०-वहाँ तो ख़ूब श्रालाप-चारी हो रही है। ग्रालापना—कि॰ स॰ [सं॰] गाना। सुर खींचना।तान बड़ाना। ग्रालापित-वि॰ [सं॰ ] (१) कथित । संभाषित । (२) गाया हुन्ना । ग्रालापिनी-संज्ञा स्त्री० [सं०] बांसुरी । बंसी । **ग्रालापी**—वि० [ सं० त्रालापिन् ] [ स्त्री० त्रालापिनी ] (१) बोलनेवाला । उ—माधोजू श्रीर न मोते पापी । मन क्रम वचन दुसह सब-हिन सों कद्रक बचन श्रालापी । जेतिक श्रधम उधारे तुम प्रभु तिनकी गति मैं नापी।--सूर। (२) श्रालाप लेनेवाला। तान लगानेवाला । गानेवाला । ग्रालारासी-वि॰ [सं॰ श्रालस्य ?] (१) बेपरवाह। निद्वंद्व (२) बेपर-वाही का। जहाँ किसी बात की पूछ पाछ न हो। यो०-श्रालारासी कारखाना = ग्रंधेरखाता । ग्रालावत्त -संज्ञा पुं० [सं०] कपड़े का पंखा। **ग्रालिंगन**—संज्ञा पुं० [स०] [वि० त्रालिंगित, त्रालिंगी, त्रालिंग्य ] **गले से** लगाना । हृदय से लगाना । परिरंभगा । विशेष-यह सात प्रकार की बहिर्रितियों में गिना गया है, जैसे---श्रालिंगन, चुंबन परस, मर्दन नख-रद-दान । श्रधर-

पान सो जानिए बहिरति सात सुजान ।--केशव ।

आिंहिंगना किं सिंहिं। सेंहिना। श्रॅंकवार भरना। लपटाना। हृदय से लगाना। गले लगाना। उ॰—पिय चूम्ये। मुँह चूमि होत रोमांचित सगबग। श्रालिंगत मदमाति पीय श्रंगनि मेले श्रॅंग—च्यास।

श्रास्त्रिंगित−वि० [सं०] गत्ते लगाया हुश्रा। हृदय से लगाया हुश्रा। परिरंभित।

ग्रालिंगी—वि० [सं०] [स्त्री० ग्रार्तिगिनी ] श्रात्तिंगन करनेवाला । ग्रालिंग्य—वि० [सं०] गत्ते लगाने येग्य । हृद्य से लगाने येग्य । परिरंभण करने येग्य ।

संज्ञा पुं० एक प्रकार का सृदंग।

ग्रालि-संज्ञा र्झा० [सं०] (१) सखी । सहेली । वयस्या (२) विच्छू । (३) अमरी । (४) पंक्ति । श्रवली । (४) सेतु । बांघ । (६) रेखा । ग्रालिम-वि० [ श्र० ] विद्वान् । पंडित ।

ग्राली—संज्ञा स्त्री० [सं० त्रालि] सखी। सहेली। गोइयां। संज्ञा स्त्री० [देश०] ४ बिस्वे के बराबर का एक मान। चिरोष—यह शब्द गढ़वाल श्रीर कमाऊँ में बोला जाता है। \*† वि० स्त्री० [सं० श्रार्द्र] गीली। भीगी हुई। तर। वि० [श्र०] बड़ा। उच्च। श्रेष्ठ। माननीय।

थै। - आलीशानं। श्रालीजाह। जनाव श्राली। विशेष—इस शब्द का प्रयोग प्रायः यैगिक शब्दों के साथ देखा जाता है।

वि० [हिं० श्राल] धाल के रंग का, जैसे—श्राली रंग। ग्रालीजाह—वि० [श्र०] ऊँचे दर्जे का। उच्च पदस्थ। ग्रालीशान—वि० [श्र०] ऊँचा। भव्य। भड़कीला। शानदार। विशाल।

ब्रालुक-संज्ञा पुं० [ सं० त्रालु ] (१) श्रालू कंद । (२) शेषनाग । ग्राह्य-संज्ञा पुं० [सं० त्रालु ] एक प्रकार का कंद जो बहुत खाया जाता है। कार कातिक में क्यारियों के बीच मेंड बनाकर श्राल बोए जाते हैं जो पूस में तैयार हो जाते हैं। एक पैधि की जड़ में पाव भर के लगभग श्रालू निकलता है। भारतवर्ष में श्रब श्रालू की खेती चारों श्रीर होने लगी है पर पटना, नैनीताल श्रीर चीरापूँजी इसके लिये प्रसिद्ध स्थान हैं। नैनी-ताल के पहाड़ी श्रालू बहुत बड़े बड़े होते हैं। श्रालू दो तरह के होते हैं--- जाल श्रीर सफ़ेद। यह पैाधा वास्त्व में श्रमेरिका का है। वहाँ से १४८० में यह योरप में गया। भारतवर्ष में श्रालू का उल्लेख सब से पहिले उस भोज के विवरण में श्राता है जो सन १६११ ई० में सर टामस रो को श्रासफुखाँ की श्रोर से श्रजमेर में दिया गया था। जब पहिले पहिल श्रालू भारतवर्ष में श्राया तब हिन्दू उसे नहीं खाते थे केवल मुसलमान श्रीर श्रॅगरेज़ ही खाते थे। पर धीरे धीरे इसका प्रचार खूब हुआ श्रीर श्रब हिन्दू वत के दिनों में भी इसे खाते हैं। 'श्राल्' शब्द पहिले कई प्रकार के कंदों के लिये न्यवहृत होता था, विशेष कर 'श्रक्श्रा' के लिये। फ़ारसी में कुछ गोल फलों के लिये भी श्रालू शब्द का व्यवहार होता है, जैसे—श्रालूबुख़ारा, शफ़तालू, श्रालूचा। यौo—रतालू। शफ़तालू।

संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ त्रालु ] भारी । लोटिया । घंटी । छेटा जलपात्र ।

श्रात्रूचा—संज्ञा पुं० [फा०] (१) एक पेड़ जो पश्चिमी हिमालय पर गढ़वाल से काश्मीर तक होता है। इसका फल गोल गोल होता है श्रीर पंजाब इत्यादि में बहुत खाया जाता है। फल पकने पर पीला श्रीर स्वाद में खटमीटा होता है। श्रफ्गा- निस्तान में श्राल्चे की एक जाति होती है जिसके सूखे हुए फल श्राल्खुख़ारा के नाम से भारतवर्ष में श्राते हैं। श्राल्चे के पेड़ से एक प्रकार का पीला गोंद निकलता है। फल की गुठलियों से तेल निकाला जाता है जो कहीं कहीं जलाने के काम में श्राता है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। इससे काश्मीर में रंगीन श्रीर नकाशीदार संदूक बनाते हैं। (२) इस पेड़ का फल।

पर्यो०-भोटिया बदाम । गर्दालु ।

ग्रालूबालू—संज्ञा पुं० [देग०] श्रालूचे की तरह का एक पेड़ जो पश्चिमीय हिमालय पर होता है। इससे एक प्रकार का गोंद निकलता है। योरप में इसके फलों का श्रचार श्रीर मुरब्बा डालते हैं, बीज से शराब की स्वादिष्ट करते हैं श्रीर लकड़ी से बीन श्रीर बाँसुरी श्रादि बाजे बनाते हैं।

पर्या०-गिलास । श्रोलची ।

ग्रालूबुख़ारा—संज्ञा पुं० [फ़ा० ] श्रालूचा नामक वृत्त का सुखाया हुश्रा फल । यह फल पश्चिमीय हिमालय में भी होता है परंतु बुख़ारा प्रदेश का उत्तम समक्ता जाता है। इसी से इस का यह नाम प्रसिद्ध है। यह श्रांवले के बराबर श्राड़ के श्राकार का होता है श्रीर स्वाद में खटमीठा होता है। हिंदु-स्तान में श्रालूबुख़ारा श्रफ़ग़ानिस्तान से श्राता है। यह दस्ता-वर है श्रीर ज्वर की शांत करता है। इसी से रोगियों की इसकी चटनी खिलाते हैं।

ग्राल्र राफ़ताल्र — तंज्ञा पुं० [?] लड़कों का एक खेल जो पिच्छिम में विल्ली, मेरट ग्रादि स्थानों में खेला जाता है। इस में एक लड़का दूसरे के। घोड़ा बना कर उसकी पीठ पर सवार होता है ग्रीर उसकी श्रांखें अपने हाथों से बंद कर लेता हैं। तब एक तीसरा लड़का उसके पीछे खड़ा होकर उँगलियां बुमाता है। यदि घोड़ा बना हुआ लड़का उँगलियों की संख्या ठीक ठीक बतला देता है तो वह खड़ा हो जाता है ग्रीर उस उँगली बुमानेवाले लड़के के। घोड़ा बना कर उस पर सवार होता है।

ग्रालेख-संज्ञा पुं० [सं०] लिखावट । लिपि । लिखाई । ग्रालेख्य-संज्ञा पुं० [सं०] चित्र । तसवीर । वि० लिखने योग्य।

यै। ० — श्रालेख्य विद्या = मुसव्वरी । चित्रकारी ।

ग्रालेप-संज्ञा पुं० [सं०] लेप । पलस्तर । उपलेप ।

ग्रालेपन-संज्ञा पुं० [सं०] लोप करने का कार्य्य।

ग्रालोक-संज्ञा पुं० [सं०]] वि० त्रालेक्य] (१) प्रकाश । चांदना। उजाला । रोशनी । चमक । ज्योति । (२) दर्शन । दीदार ।

यै।०-- श्रालोकदायक । श्रालोकमाला ।

आलोकन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रालोकनीय, श्रालोकित ] दर्शन । श्रवलोकन ।

ग्राहे।कनीय-वि॰ [सं०] दर्शनीय। देखने योग्य।

ग्रालेकित-वि॰ [सं॰ ] देखा हुन्ना।

ग्रालोच-संज्ञा पुं० [स० श्रा + लुधन ] शीला । खेतों में गिरा हुग्रा श्रञ्ज बीनना ।—डिं० ।

ग्रालोचक-वि॰ [सं॰ ] [स्री॰ प्रालोचिका ] (१) देखनेवाला। (२) जो प्रालोचना करे। जो किसी वस्तु के गुग्र-देश की विवेचना करे। जाँचनेवाला।

ग्रालाचग्र\*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रालाच''।

ग्रालेग्चन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दर्शन । (२) विवेचन । जांच । गुरा दोष का विचार । (३) जैनमतानुसार पाप का प्रकाशन ।

ग्रास्ट्रीचना-संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० त्रास्त्रोचित] किसी वस्तु के गुरा दोष का विचार । गुरा-दोष-निरूपरा ।

ग्राह्मेचित-वि॰ [सं॰] विचार किया हुन्ना। जिसके गुगा देाव का निरूपण किया गया हो।

ग्रालेड़न-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ग्रालोड़ित] (१) मथना। हिलोरना। (२) विचार। सोच विचार।

ग्रालोड़ना\*-कि॰ स॰ [सं० त्रालोड़न ] (१) मथना । हिलोरना । (२) .खूब सोचना विचारना । ऊहापोह करना ।

आले। ड्रित-वि॰ [सं॰] (१) मथा हुआ। हिलोरा हुआ। (२) सोचा हुआ। विचारा हुआ।

ग्राहहा— रांजा पुं० [देय०] (१) ३१ मात्रात्रों के एक छंद का नाम जिसे वीर छंद भी कहते हैं। इसमें १६ मात्रात्रों पर विराम होता है। ३० — सुमिरि भवानी जगदंबा का श्री सारद के चरन मनाय। श्रादि सरस्वति तुमका ध्यावें माता कंठ बिराजा श्राय।

मुहा०—श्राल्हा गाना = श्रपना इत्तांत सुनाना। श्रपनी वीती सुनाना। (२) महोबा के एक पुरुष का नाम जो पृथ्वीराज के समय में था। (३) बहुत लंबा चैड़ा वर्णन।

याः - प्राल्हा का पँवारा = व्यर्थ का संबा चैाड़ा वर्गान। वितंडाबाद।

ग्रावंत्य-वि० [सं० ] श्रवंति देश का । श्रवंति देश का निवासी । ग्राव\*-संज्ञा पुं० [सं० श्रायु ] श्रायु । ज़िंदगी । उ०--मोहन हग इन दगन तेँ, जा दिन लख्ये। न नेक। मित लेखें। वह श्राव में, विधि लेखिन ले छेंक।—स्सनिधि।

**त्रावग्रादर—**संज्ञा पुं० [िहं० श्राना + सं० श्रादर ] **श्राव-भगत ।** श्रादर-सकार ।

द्यावज—संज्ञा पुं० [सं० श्रावाद्य, पा० श्रावज्ज ] एक पुराना बाजा जो ताशे के ढंग का होता है। इसे श्राज कल चमार बहुत बजाते हैं।

ग्रावभः \*-संज्ञा पुं० दे० ''श्रावज''।

ग्रावटना \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रावर्तं, पा० श्रावद ] हस्तचल । उथल पथल । डावांडोलपन । श्रस्थिरता । संकल्प विकल्प । ऊहा-पोह । उ०-जान भक्त का नित मरन, श्रनजाने का राज । सर श्रोसर समभे नहीं, पेट भरन सीं काज । जा घट जान बिनान है, तिस घट श्रावटना घना । बिन खांड़े संप्राम है, नित उठि मन सीं जूमना ।--कबीर ।

कि॰ स॰ श्रीटना। खैालाना। गरम करना। उ॰—जिहि निदाघ दुपहर रहै, भई माह की राति। तिहि उसीर की रावटी, खरी श्रावटी जाति।—बिहारी।

ग्रावन\*—संज्ञा पुं० [सं ग्रागमन, पुं० हिं० श्रागवन ] श्रागमन। श्राना । उ०—द्वारे ठाढ़े हैं द्विज बावन । चारो वेद पढ़त मुख श्रागर श्रति सुगध सुर ग़ावन । वाणी सुनि बिज पूछन लागे इहां वित्र करो श्रावन—सूर ।

ग्रावनि \*-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रावन"।

ग्रावनेय-संज्ञा पुं० [सं०] पृथ्वी का पुत्र, मंगल।

आवपन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बोल्लाई। (२) पेड़ का लगाना। (३) थाला। (४) सारे सिर का मुंडन।

या ०---केशावपन।

ग्रावभगत—संज्ञा पुं० [ हिं० श्रावना + सं० भिक्त ] श्रादर-सकार । क्रातिर-तवाजा ।

क्रि० प्र०-करना।-होना।

ग्रावभाव-संज्ञा पुं० [सं० भाव ] श्रादर-स्तकार । खातिर-तवाजा । ग्रावरखाबा-संज्ञा पुं० [ हिं० श्रौर + खाना ] एक मिठाई जो बंगाल में बनती है ।

आवरण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) आच्छादन। ढकना। (२) बेटन। वह कपड़ा जो किसी वस्तु के जपर लपेटा हो। (३) परदा। (४) ढाल। (१) दीवार इंत्यादि का घेरा। (६) अज्ञान। (७) चलाए हुए अस्त्र शस्त्र की निष्फल करने-वाला अस्त्र।

आवर ग्रापत्र—संज्ञा पुं० [ सं ] वह काग़ज़ जो किसी पुस्तक के अपर उसकी रचा के लिये लगा रहता है श्रीर जिसपर पुस्तक श्रीर पुस्तककर्चा के नाम इत्यादि भी रहते हैं। कवर।

आवरणशक्ति—संज्ञा श्ली० [सं०] वेदांत में श्रात्मा वा चैतन्य की दृष्टि पर परदा डालनेवाली शक्ति । त्रावर्जित-वि॰ [सं॰] त्याग किया हुन्ना । छोड़ा हुन्ना । श्रतग किया हुन्ना।

स्रावर्त्त संज्ञा पुं० [सं०] (१) पानी का भँवर। (२) चार मेवा-धिपों में से एक। (३) बादल जो पानी न बरसे। (४) एक प्रकार का रत्न। राजावर्त्त। लाजवर्द। (४) सोना माखी। (६) रेगएँ की भँवरी। (७) चिंता। सोच विचार। (८) संसार। यैा०—दिल्लियावर्त्त शंख = वह शंख जिसकी भैंरी दाहिनी तर्फ़ गई है।। यह शंख बहुत मंगलप्रद समभा जाता है।

अवित्तन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि अवर्तनेय, अविति ] (१) फिराव। धुमाव। चक्कर देना। (२) विलोड्न। मथन। चलाना। (३) धातु इत्यादि का गलाना। (४) दो पहर के पीछे पदार्थों की छाया का पश्चिम से पूर्व की छोर पड़ना। (१) पराह्व। तीसरा पहर।

आवर्त्तनीय-वि॰ [सं॰] फिराने येग्य । घुमाने येग्य । मथने येग्य । आवर्त्तमिण-संज्ञा पुं॰ [सं॰] राजावर्त्त मिणि । खाजवर्द पत्थर । आवर्त्तित-वि॰ [सं॰] फिराया हुआ । घुमाया हुआ । मथा हुआ । आवर्द्दी-वि॰ [फा॰] (१) खाया हुआ । (२) कुपापात्र ।

† संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''आयुद्धि''।

ग्राविल-संज्ञा स्त्री० [सं०] पंक्ति । श्रेणी । कृतार ।

आवळी—रंजा स्त्री॰ [सं॰] (१) पंक्ति। श्रेणी। कृतार। (२) वह युक्ति वा विधि जिसके द्वारा विस्वे की उपज का श्रंदाज़ा होता है। जैसे, विस्वे की उपज के सेर का श्राधा करने से बीचे की उपज का मन निकलता है।

ग्रावश्यक-वि० [सं०] (१) जिसे अवश्य होना चाहिए। ज़रूरी। सापेच्य। उ०—(क) ग्राज मुक्ते एक ग्रावश्यक कार्या है। (ख) तुम्हारा वहां जाना कुछ श्रावश्यक नहीं। (२) प्रयोज-नीय। काम का। जिसके बिना काम न चले। उ०—पहिले श्रावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर लो।

ग्रावश्यकता-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) जरूरत । श्रपेका । (२) प्रयोजन । मतलब ।

ग्रावश्यकीय-वि॰ [सं॰ ] प्रयोजनीय । ज़रूरी । ग्रावसथ-वंज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) वस्ती । रहने की जगह । (२) गांव । ग्रावसथ्य-विं॰ [सं॰ ] घर का । ख़ानगी ।

संज्ञा स्त्री॰ पाँच प्रकार की श्रक्षियों में से एक । लैंकिकाश्चि। वह श्रक्षि जो भोजन पकाने श्रादि के काम में श्राती है।

श्रावह—संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु के सात स्कंधों में से पहिले स्कंध की वायु । भूवायु । सिद्धांत-शिरोमणि में इस वायु को बारह योजन ऊपर माना है श्रीर इसीसे बिजली श्रोले श्रादि की उत्पत्ति बतलाई है ।

श्रावाँ—संज्ञा पुं० [हिं० श्रामा, श्राममा ] लोहा जब ख़ूब खाल हो जाता है तब उसको पीटने के लिये दूसरे लोहार की बुलाते हैं। इस बुलावे की 'श्रावां' कहते हैं। श्रावागमन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राना जाना । श्रवाई जवाई । श्रामदरफू। (२) जन्म श्रीर मरख। बार बार मरने श्रीर जन्म लेने का बंधन।

यै। ० — श्रावागमन से रहित = मुक्त | मेा ज्ञ-पद-प्राप्त | उ० — पूर्णज्ञान के उदय से प्राणी श्रावागमन से रहित हो सकता है।

ग्रावागवन\*†-संज्ञा पुं० दे० 'श्रावागमन''। ग्रावागीन-संज्ञा पुं० दे० 'श्रावागमन''।

आवाज़-संज्ञा पुं० [फ़ा० मिजाश्रो-सं० श्रावाद्य, पा० श्रावाद्य ] (१) शब्द । ध्वनि । नाद ।

क्रि॰ प्र॰--श्राना ।-करना ।-देना ।-लगाना ।

(२) बोली। वाणी। स्वर। उ०—वे गाते तो हैं पर उनकी श्रावाज़ श्रच्छी नहीं है। (३) फ़क़ीरों वा सीदा बेचनेवालों की पुकार। (४) शोर। हुछा गुछा।

मुहा०—श्रावाज़ उठाना = गाने में खर ऊँचा करना । श्रावाजा कसना = (१) ज़ोर से खोंच कर शब्द निकालना। (२) दे० श्रावाज़ा कसना । श्रावाज़ खुलना = (१) बैठी हुई स्रावाज़ का साफ़ निकालना । स्पष्ट शब्द निकालना । उ०—तुम्हारा गला बैठ गया है इस दवा से स्रावाज़ खुल जायगी। (२) ऋघे।वायु का निकलना। श्रावाज् गिरना = स्वर का मंद पडजाना । श्रावाज़ देना = जोर से पुकारना । ड०-हमने श्रावाज़ दी पर कोई नहीं बोला। श्रावाज् निकालना = बेलिना। चूँकरना। ज़बान खोलना । ड॰--चुपचाप जो कहते हैं किए चले।, श्रावाज् भर न निकालना । श्रावाज् पड़ना = श्रावाज् बैठना । श्रावाज् पर लगना = त्रावाज पहिचान कर चलना । त्रावाज देने पर केाई काम करना । उ०—तीतर श्रपने पालनेवाले की श्रावाज पर लग जाते हैं। श्रावाज पर कान रखना = सुनना । ध्यान देना । स्रावाज फटना = स्रावाज भर्राना । स्रावाज लड़ना = एक के सुर का दूसरे के सुर से मेल खाना । श्रावाज बैउना = कफ़ के कारणा स्वर का स्पष्ट रूप से न निकलना। गला बैठना । उ०--- उनकी आवाज तो बैठ गई है वे गावेंगे क्या ? त्रावाज भराना = त्रावाज भारी होना । त्रावाज भारी होना = कफ़ के कारण कंठ का स्वर विकृत होना । आवाज मारना = श्रावाज देना । जोर से पुकारना । श्रावाज मारा जाना = स्वर सुरीला न रहना । स्वर का कर्कश होना । उ०-श्रवस्था बढ़ने पर श्रावाज भी मारी जाती है। श्रावाज में श्रावाज मिलाना = (१) स्वर मिलाना । (२) हां में हां मिलाना । दूसरा श्रादमी जे। कह रहा है वही कहना। श्रावाज लगाना = दे॰ "त्रावाज देना"।

आवाजा-संज्ञा पुं० [फा०] ताना । व्यंग । बोली ठोली ।
कि० प्र०-कसना |---फेंकना ।---मारना ।----सुनाना ।
आवाजाही |--संज्ञा स्त्री० [हिं० श्राना + जना ] श्राना जाना ।
आवादानी-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रवादानी" ।

ग्रावाय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) थाला। (२) बोम्राई। धान श्रादि का खेत में रोपना। (३) कंकरा। हाथ का कड़ा।

ग्रावारगी-संज्ञा स्त्री० [ फा० ] लुचापन । शुहदापन ।

ग्रावारज्ञा-संज्ञा पुं० [फा०] जमा खर्च की किताब । दे० 'अवारजा''।

ग्रावारा-वि॰ [फ़ा॰] [संज्ञा श्रावारगी] (१) व्यर्थ इधर उधर फिरनेवाला। निकसा। (२) बेठीर ठिकाने का। उठल्लू।

(३) बदमाश । लुचा । कुमार्गी । शुहदा । क्रिo प्रo—घूमना ।—फिरना ।—होना ।

मावारागर्द्—वि॰ [फा॰] व्यर्थ इधर उधर घूमनेवाला । उठल्लू । निकम्मा ।

ग्रावारागर्दी-संज्ञा स्त्री० [फा०] व्यर्थे इधर उधर घूमना। बद-माशी। लुजापन। शुहदापन।

ग्रावाल-संज्ञा पुं० [सं०] थाला।

ग्रावास—संज्ञा पुं० [सं०] (१) रहने की जगह । निवास-स्थान । (२) घर । मकान ।

श्रावासी ं-संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्रोसना ] श्रज्ञ का हरा दाना, विशेष कर जा का।

आवाहन-सज्ञा पुं० [सं०] मंत्र द्वारा किसी देवता की अपने निकट बुलाने का कार्य्य।

स्राविद्ध-वि॰ [सं॰] (१) छिदा हुआ। भेदा हुआ। (२) फेंका हुआ। संज्ञा पुं॰ तलवार के ३२ हाथों में से एक, जिसमें तलवार को अपने चारों श्रोर धुमा कर दूसरे के चलाए हुए वार की व्यर्थ वा ख़ाली करते हैं।

ग्राविभीव—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्राविभ्ते] (१) प्रकाश । प्राकट्य । (२) उत्पत्ति । उ०—सामानुज का श्राविभाव दिश्र्या में हुत्र्या था । (३) श्रावेशं । उ०—महात्माश्रें। में क्रोध का श्राविभाव नहीं होता ।

म्राविम् तिल्वि॰ [सं॰] (१) प्रकाशित । प्रकटित । (२) उत्पन्न । म्राविहींत्र—संज्ञा पुं॰ [सं॰] एक ऋषि का नाम ।

ग्राचिल-वि॰ [सं॰ ] कलुष । मैला ।

**ग्राविष्कर्ता**—वि० [ सं० ] त्राविष्कार करनेवाला ।

संज्ञा पुं० श्राविष्कार करनेवाला व्यक्ति।

आविष्कार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राविष्कारक, श्राविष्कर्ता, श्राविष्क्रत]
(१) प्राकट्य । प्रकाश । (२) कोई ऐसी वस्तु तैयार करना जिसके बनाने की युक्ति पहिन्ने किसी को न मालूम रही हो । ईजाद । उ०—रेल का श्राविष्कार हँ गलैंड देश में हुश्रा । (३) किसी तत्व का पहिन्ने पहिन्न ज्ञान प्राप्त करना । किसी बात का पहिन्ने पहिन्न पता नगाना । साम्रात्करया । उ०—उस विद्वान् ने विज्ञान में बहुत से श्राविष्कार किए ।

**ग्राविष्कारक**-वि॰ दे॰ 'श्राविष्कर्त्तां''।

श्चाविष्कृत-वि॰ [सं॰] प्रकाशित । प्रकटित । पता लगाया हुआ । जाना हुआ । ईजाद किया हुआ ।

**ग्राविष्किया-**संज्ञा स्त्री० [ सं० ] दे० ''श्राविष्कार'' ।

ग्रावीती-वि॰ [सं॰ श्रावीतिन् ] दाहिने कंधे पर जनेक रक्खे हुए। उत्तरा जनेक रक्खे हुए। श्रपसन्य।

ग्रावृत-वि॰ [सं॰ ] (१) छिपा हुम्रा। ढका हुम्रा। लपेटा हुम्रा। म्राच्छादित। (२) घिरा हुम्रा। छेका हुम्रा।

ग्रावृत्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] बार बार किसी बात का श्रभ्यास। एक ही काम के बार बार करना। ३०—बैंटे बैंटे क्या करते है। इस पुस्तक की श्रावृत्ति कर जाग्रो।

क्रि० प्र०-करना।-होना।

ग्रावेग—संज्ञा पुं० [सं०] (१) ज़ोर। जोश। चित्त की प्रवल वृति। मन की भोंक। उ०—कोध के श्रावेग में हमने तुम्हें वे बातें कही थीं। (२) रस के संचारी भावों में से एक। श्रकस्मात् इष्ट वा श्रानिष्ट के प्राप्त होने से चित्त की श्रातुरता।

ग्रावेजा—संज्ञा पुं० [फा०] (१) लटकनेवाली वस्तु । (२) किसी गहने में शोभा के लिये लटकती हुई वस्तु, जैसे—लटकन, भुलनी इत्यादि ।

**ग्रावेदक**-वि० [ सं० ] निवेदन करनेवाला ।

आवेदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वि० आवेडक, आवेदनीय, आवेदित, आवेदी, आवेदी, आवेदी, आवेदी, आवेदी, आवेदी, आवेदी, आवेदी,

कि० प्र०-करना।

याः --- श्रावेदन पत्र ।

ग्रावेदनीय-वि०[ सं० ] निवेदन करने योग्य।

ग्रावेदन पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पत्र वा कागृज़ जिसं पर सुधार की श्राशा से कोई श्रपनी दशा लिख कर सृचित करे।

ग्रावेदित-वि॰ [सं॰ ] निवेदित। निवेदन किया हुश्रा। सूचित किया हुश्रा।

ग्रावेदी-वि॰ [सं०] निवेदन करनेवाला। सूचित करनेवाला।

ग्रावेद्य-वि॰ [सं०] दे॰ ''श्रावेदनीय''

ग्रायेल तेल-संज्ञा पुं० [ देश० ] नारियल का वह तेल जो ताज़ी गरी से निकाला गया हो । 'मुठेल' का उलटा जो सूखी गरी से निकाला जाता है ।

त्रावेश-संज्ञा पुं० [सं०] (१) व्याप्ति । संचार । दोरा । प्रवेश ।
(२) भेर्भक । वेग । त्रातुरता । चित्त की प्रेरगा । जोश ।
उ०-कोध के त्रावेश में मनुष्य क्या नहीं कर डालता । (३)
भूत प्रेत की बाधा । (४) मृगी रोग ।

त्रावेष्ठन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्रावेष्ठित ] (१) छिपाने वा ढांकने का कार्य्य (२) छिपाने वा ढांकने की वस्तु । वह वस्तु जिसमें कुछ खपेटा हो ।

आवेष्ठित-वि॰ [सं०] छिपा हुआ। वँका हुआ।

आशंका—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० आशंकित] (१) डर । भय । ख़ौफ़ा (२) शक । सुबहा । संदेह । (३) श्रकिष्ट की-भावना । आशंकित—वि० [सं०] (१) डरा हुआ । भयभीत । (२) संदेहात्मक । आशाना—संज्ञा उभ० [फ़ा०] (१) जिससे जान पहिचान हो ।

(२) प्रेमी । चाहनेवाला । (३) प्रेमपात्र । उ०—वह श्रीरत उसकी श्राशना है । वह उस श्रीरत का श्राशना है ।

आरानाई—संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] (१) ज्ञान पहिचान। (२) प्रेम। प्रीति। दोस्ती। (३) अनुचित संबंध।

आशफल-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का बृह्य । यह बृह्य मद-रास बिहार श्रीर बंगाल में बहुत होता है । इसकी लकड़ी बहुत मज़बूत होती है श्रीर सजावट के श्रसबाब बनाने के काम में श्राती है ।

श्राहाय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रामिप्राय । मतलव । तात्पर्य । (२) वासना । इच्छा । उ०-ईश्वर क्रेश कर्म विपाक श्रीर श्राशय से रहित है ।

यौ०-- उच्चाशय । नीचाशय । महाशय ।

(३) स्थान । स्राधार । उ०---स्रामाशय । गर्भाशय । जलाशय । पक्चाशय । (४) गड्ढा । खात ।

आश्चार—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राज्ञस । उ०—काहू कहूँ शर आशर मारिय। आरत शब्द अकाश पुकारिय।—केशव ।(२) अग्नि ।

ग्राशा—संज्ञा खीं ० [ सं० ] (१) अप्राप्त के पाने की इच्छा श्रीर थोड़ा बहुत निश्चय । ड०—(क) आशा लगाए बैठे हैं देखें उनकी कृपा कब होती है । (ख) श्राशा मरे निराशा जीवे । (२) श्रमिलषित वस्तु की प्राप्ति के थोड़े बहुत निश्चयसे उत्पन्न संतोष । ड०—श्राशा है कि कल रुपया मिल जायगा ।

कि ० प्र०—करना । —छे।ड़ना । —खना । —लगाना ।

मुहा०—ग्राशा टूटना = त्राशा न रहना । श्राशा भंग होना ।

उ० — तुम्हारे नहीं कर देने से हमारी इतने दिन की श्राशा
टूट गई । श्राशा तोड़ना = किसी को निराश करना । उ० —
इस तरह किसी की श्राशा तोड़ना ठीक नहीं । श्राशा देना =
किसी को उम्मेद बँधाना । किसी को उसके श्रातकृत कार्य्य करने का वचन देना । उ० —िकसी को श्राशा देकर धोखा देना ठीक नहीं है । श्राशा पूजना = श्राशा पूरी होना । श्राशा पूरी होना =
इच्छा श्रीर संभावना के श्रातुशा किसी कार्य्य वा घटना का हे।ना । उ० —बहुत दिनों पर श्राज हमारी श्राशा पूरी हुई ।
श्राशा पूरी करना = किसी की इच्छा श्रीर निश्चय के श्रातुशा कार्य्य करना । श्राशा बँधना = श्राशा उत्पन्न होना । उ० —रोग कमी पर है इसी से कुछ श्राशा बँधती है । श्राशा बाँधना = श्राशा करना ।

चैर्o—श्राशातीत । श्राशापाश । श्रीशावद्ध । श्राशार्भंग । श्राशा-रहित । श्राशावान् । निराश । हताश ।

(३) दिशा।

थै। ० — श्राशापाल = दिक्पाल । श्राशावसन = दिगंबर । उ० — श्राशावसन व्यसन यह तिनहीं। रघुपति चरित है। हैं तहँ सुनहीं। — नुलसी।

(४) द्वप्रजापित की एक कन्या।

(२) संगीत में एक राग जो भैरव राग का पुत्र कहा जाता है। त्राशाद्ध-संज्ञा पुं० [सं०] श्राषादृ।

ग्राशिक्त—एंजा पुं० [ ग्र० ] प्रेम करनेवाला मनुष्य । चित्त से बाहने-वाला मनुष्य । श्रनुरक्त पुरुष ।

वि॰ प्रेमी । श्रासक्त । चाहनेवाला । मोहित ।

क्रि० प्र०-होना।

यै। ० — स्राशिकृतन । स्राशिकृज़ार । स्राशिकृ-मिजाज़ ।

ग्राशिकाना-वि॰ [त्र॰] श्राशिकों की तरह का। श्राशिकों का सा। श्राशिकों के ढंग का।

म्राशियाँ, म्राशियाना—संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) घोंसला । चिड़ियों का बसेरा । पवियों के रहने का स्थान । (२) छ्रोटा सा घर । भोपड़ा ।

ग्राशिष्—संज्ञा र्ह्ञां ि [सं०] (१) श्राशीर्वाद । श्रासीस । दुश्रा । (२) एक श्रलंकार जिस में श्रप्राप्त वस्तु की प्रार्थना की जाती है। उ०—मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल । यह बानिक मो मन सदा, बसहु बिहारीलाल ।—बिहारी ।

ग्राशिषाक्षेप—संज्ञा पुं० [सं०] वह काव्यालंकार जिस में दूसरे का हित दिखलाते हुए ऐसी बातों के करने की शिला दी जाय जिस से वास्तव में अपने ही दुःल की निवृत्ति हो। उ०—मंत्री मित्र पुत्र जन केशव कलत्र गन सोदर सुजन जन भर सुल साज सों। एतो सब होत जात जो पे है कुशल गात अबहीं चला के प्रात शकुन समाज सों। कीन्हों जो प्यान वाघ छुमिये सा अपराध रहिये न पल आध बँधिये न लाज सों। हैं न कहैं। कहत निगम सब अब तब राजन परम हित आपने ही काज सों।—केशव।

आशी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) सर्पं का विषेता दाँत। (२) बृद्धि नाम की जड़ी जो दवा के काम में श्राती हैं।

वि० [सं० त्राणिन्] स्त्री० त्राणिनी ] खानेवाला । भसक ।

यैा०--वाताशी।

विशेष—इसका प्रयोग समास के अंत ही में होता है।

ग्राशीर्वचन-संज्ञा पुं० [सं०] श्राशीर्वाद । श्रासीस । दुश्रा । ग्राशीर्वाद-संज्ञा पुं० [सं०] किसी के कल्याण की कामना प्रगट करना । मंगल कामना सूचक वाक्य । श्राशिष । दुश्रा ।

क्कि॰ प्र॰—करना ।—देना ।—मिलना ।—लेना । या॰—श्राशीर्वोदात्मक ।

ग्राशीविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सर्प । सांप । ग्राश-संज्ञा पुं० [ सं० ] बरसात में होनेवाला एक भान । सावन भादें। में होनेवाला धान । त्रीहि । पाटल । श्राउस । साठी । क्रि॰ वि॰ शीघ्र । जल्दी । जल्द । तुरंत ।

विशेष—गद्य में इसका प्रयोग प्रायः यौगिक शब्दों के साथही में होता है।

येा०—श्राष्ट्र कवि। श्राष्ट्रतोष । श्राष्ट्रवीहि । श्राष्ट्रमत । ग्राह्यकवि—संज्ञा पुं० [सं०] वह कवि जो तत्त्वय कविता कर सके । ग्राह्यग—वि० [सं०] जल्दी चलनेवाला । शीघ्रगामी ।

संज्ञा पुं० (१) वायु (२) वाया । तीर ।

ग्राशुते।य-वि॰ [सं॰] शीघ्र संतुष्ट होनेवाला । जल्दी प्रसन्न होनेवाला ।

संज्ञा पुं० शिव। महादेव।

ग्राशुश्चरिया-संज्ञा पुं० [सं०] (१) त्रिप्ति । (२) वायु ।

ग्राशीब-संज्ञा पुं० [फा०] श्रांख की पीड़ा।

ग्राश्चर्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० त्रारचित्यत ] (१) वह मनेविकार जो किसी नई, श्रभूतपूर्व, श्रसाधारण, बहुत बड़ी, श्रीर समक्ष में न श्रानेवाली बात के देखने सुनने वा ध्यान में श्राने से उत्पन्न होता है। श्रचंमा। विस्पर। तश्रज्जुब।

क्रिo प्रo—करना ।—मानना ।—होना । याo—ग्राश्चर्यकारक । श्राश्चर्यजनक ।

(२) रस के नौ स्थायी भावों में से एक।

ग्राश्चरियंत-वि॰ [ सं॰ ] विस्मित । चिकत ।

ग्राइच्यातनकर्म-संज्ञा पुं० [सं०] श्रांख में दिन के समय किसी श्रीषध की श्राठ बुँद डालना।

ग्राश्रम—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्राश्रमी] (१) ऋषियों श्रीर मुनियों का निवास-स्थान । तपीवन । (२) साधु संत के रहने की जगह । कुटी । मठ । (३) विश्राम-स्थान । टहरने की जगह । (४) स्मृति में कही हुई हिं दुश्रों के जीवन की भिन्न भिन्न श्रवस्थाएँ । ये श्रवस्था चार हैं—ब्रह्मचर्यं, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास । ड०—देहिँ श्रसीस भूमिसुर प्रमुदित प्रजा प्रमोद बदाए । श्राश्रम धर्म विभाग वेद पथ पावन लेग चलाए ।

यैा०--गृहस्थाश्रम । वर्णाश्रम । श्राश्रम-धर्म । श्राश्रमवास ।

ग्राश्रमी-वि॰ [ सं॰ ] (१) श्राश्रम-संबंधी । (२) श्राश्रम में रहने-बाला । (३) ब्रह्मचर्य्यादि चार श्राश्रमों में से किसी की धारण करनेवाला ।

ग्राश्रय—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ग्राश्रयी, ग्राश्रित ] (१) श्राघार । सहारा । श्रवलंब । उ०—इत सभों के श्राश्रय पर है । या०—ग्राश्रयारा ।

(२) आधार वस्तु । वह वस्तु जिसके सहारे पर कोई वस्तु हो ।
(३) शरण । पनाह । ठिकाना । उ०---(क) वह चारों श्रोर
मारा फिरता है उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता । (ख) राजा
ने उसके अपने यहाँ आश्रय दिया ।

क्रि प्रo—चाहना ।—द्वँ ढ़ना ।—देना ।—पाना ।—मिलना

(४) भरोसा। सहारा। जीवन निर्वाह का हेतु। उ०—हमें तुम्हारा ही श्राश्रय है कि श्रीर किसी का। (४) राजाश्रीं के छ: गुणों में से एक। (६) घर। मकान।

ग्राश्रयग-तंज्ञा पुं० [सं०] [वि० त्राश्रयणीय] सहारा स्तेने काकार्य्यः।

ग्राश्रयणीय-वि॰ [ सं॰ ] श्रवलंबन के योग्य । जिस का सहारा लेना उचित हो ।

ग्राश्रयारा-संज्ञा पुं० [सं] श्रक्ति । श्राग ।

ग्राश्रयी—वि॰ [सं॰] श्राश्रय जेनेवाला । श्राश्रय पानेवाला । सहारा जेनेवाला । सहारा पानेवाला ।

आश्रव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वचन । स्थिति । किसी के कहे पर चलना । (२) श्रंगीकार । (३) क्रेश । (४) जैनमत के श्रनुसार मन, वाणी श्रीर कर्म्म से किए हुए कम्म का संस्कार जिसे जीव ग्रहण करके बद्ध होता है । यह दो प्रकार का है— पुण्याश्रव श्रीर पापाश्रव । (१) बौद्धदर्शन के श्रनुसार विषय जिसमें प्रवृत्त होकर मनुष्य वंधन में पड़ता है । यह चार प्रकार का है—कामाश्रव, सवाश्रव, दृष्टाश्रव, श्रीर श्रविद्याश्रव ।

ग्राश्चित-वि॰ [सं॰] (१) ठहरा हुन्ना। सहारे पर टिका हुन्ना।
ड॰—यहि विधि जग हरि श्राश्चित रहर्द । वेद पुरान निगम
श्चस कहर्द ।—तुलसी।(२) श्रधीन। भरोसे पर रहनेवाला।
दूसरे का सहारा लेनेवाला। शरखागत। ड॰—वह तो
श्चापका श्चाश्चित है जैसे चाहिए उसकी रिलए। (३)
सेवक। दास।

संज्ञा पुं० त्राश्रितत्व । साधम्मं । न्याय मत से श्राकाश श्रीर परमाणु नित्य द्रव्यों के। छे।ड़ दूसरे श्रनित्य द्रव्यों का किसी न किसी श्रंश में एक दूसरे से साधम्मं ।

विशेष—भिन्न भिन्न नित्य द्रव्य परमाणु ही से बने हैं श्रतः रूपांतर होने पर भी उनमें किसी न किसी श्रंश में समानता रहेगी। पर नित्य द्रव्य पृथक् हैं इससे उनमें एक दूसरे से साधम्म नहीं।

ग्रास्त्रिष्ट-वि॰ [सं॰] (१) श्रालिंगित। हृदय से लगा हुआ।

(२) लगा हुआ। चिपटा हुआ। सटा हुआ। मिला हुआ। आइलेष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) आलिंगन। (२) लगाव।

ग्राइलेषण-संज्ञा पुं० [सं०] मिलावट। मेल।

या - श्रारतेषया विरत्नेपया = कई दवाश्रों के। एक साथ मिलान। श्रीर कई मिली हुई दवाश्रो के। श्रालग करना।

ग्राव्हेषा-संज्ञा पुं० [सं०] रखेषा नक्षत्र ।

त्राश्वयुज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] वह महीना जिसकी पूर्यिंमा अस्तिनी नक्षत्र युक्त हो। श्राश्विन। कार।

माश्वास-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्राथासक.] सांस्वना ।

(१) दिजासा । तसञ्जी । श्राशाप्रदान । (२) किसी कथा का एक भाग ।

ग्राश्वासक-वि॰ [सं॰ ] दिलासा देनेवाला । भरोसा देनेवाला । ग्राश्वासन-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] [वि॰ ग्राश्वासनीय, ग्राश्वासित, ग्राश्वास्य ]

दिलासा । तसञ्जी । सांत्वना । श्राशाप्रदान । ग्राश्वासनीय–वि॰ [सं॰ ] दिलासा देने येग्य । तसञ्जी देने येग्य । ग्राश्वासित–वि॰ [सं॰] दिलासा दिया हुआ । दिलासा पाया हुआ ।

ग्राश्वास्य-वि० [ सं० ] दे० "श्राश्वासनीय"। ग्राश्विन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह महीना जिसकी पूर्णिमा श्रिश्विनी नम्नत्र में पढ़े। (२) कार का महीना।

ग्राश्विनेय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रश्विनीकुमार। (२) नकुल-सहदेव। ग्राषाढ़ा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह चांद्रमास जिसकी पूर्योमा को पूर्वापाढ़ नजत्र हो। जेष्ठ मास के पश्चात् श्रोर श्रावण के पूर्व का महीना। (२) ब्रह्मचर्य्य का दंड।

माषाढ़-संज्ञा पुं० [सं० ] पूर्वाषाढ़ा श्रीर उत्तराषाढ़ा नम्नत्र । स्राषाढ़ाभू-संज्ञा पुं० [सं० ] मंगलग्रह ।

आषाढ़ी—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) श्राषाढ़ मास की पूर्शिमा। इस दिन गुरुपूजा वा व्यासपूजा होती है। वायु परीक्षा भी वृष्टि श्रादि का श्रागम निश्चय करने के जिये इसी दिन की जाती है। (२) इस पूर्शिमा के दिन होनेवाले कृत्य।

म्राषाढ़ी येाग—संज्ञा पुं० [सं०] श्राषाढ़ शुक्क पूर्विमा की श्रन्न की ताल से सुनृष्टि श्रादि का निश्चय ।

विशोष — इस दिन लोग थोड़ा सा श्रव तील कर हवा में रख देते हैं। यदि हवा की सील से श्रव की तील कुछ बढ़ गई तो समकते हैं कि वृष्टि होगी श्रीर सुकाल रहेगा।

श्रासंग—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साथ । संग । (२) बगाव । संबंध । (३) श्रासक्ति । श्रनुरक्ति । बिसता । (४) मुबतानी मिट्टी जिसे बोग सिर में मब कर स्नान करते हैं ।

क्रि॰ वि॰ सतत । निरंतर । लगातार । ग्रासंदी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) मचिया । मोढ़ा । कुरसी । (२) खटोला ।

ग्रास—तंज्ञा स्त्रीं ि [ सं० न्याया ] (१) श्राशा । उम्मेद । उ०—(क) साथ चला संग बीलुरा, भय बिच समुद पहार । श्रास निरासा हैं। फिरीं, तू विधि देहि श्रधार ।—जायसी । (ख) श्रद्धुत सिलल सुनत सुलकारी । श्रास पियास मनेमल-हारी ।—तुलसी । (२) लालसा । कामना । उ०—(क) जग के।उ दृष्टि न श्रावे, पूरन हो इश्रकास । जोगि जती संन्यासी, तप साधि तहि श्रास ।—जायसी । (ख) तजहु श्रास निज निज गृह जाहू । लिला न बिधि बैदेहि विवाहू ।—तुलसी । (३) सहारा । श्राधार । भरोसा । उ०—हमें किसी दूसरे की श्रास नहीं । मुहा०—श्रास करना = (१) श्राशा करना । (२) श्रासरा करना । मुँ हु ताकना । उ०—चलते पैरुष किसी की श्रास करना ठीक

नहीं । श्रास छोड़ना = श्राशा परित्याग करना । उम्मेद न रखना | श्रास टूटना = निराशा है।ना | उ०--जब श्रास टूट जाती है तब कुछ करते धरते नहीं बनता। श्रास तकना = (१) त्रासरा देखना। इंतज़ार करना। उ॰ -- तुम्हारी श्रास तकते तकते दोपहर हो गया। (२) सहायता की अपेज्ञा रखना । मुहँ जोहना । उ०-ईश्वर न करे दूसरे की श्रास तकनी पड़े । श्रास तजना = श्राशा हो। हुना | श्रास तोड़ना = किसी की त्राशा के विरुद्ध कार्य्य करना । किसी के। निराश करना। उ॰--किसी की श्रास तोड़ना ठीक नहीं। श्रास देना = (१) उम्मेद बाँधना । किसी को उसके इच्छानुकूल कार्य करने का वचन देना। उ०-किसी के श्रास देकर तोड़ना ठीक नहीं। (२) संगति में किसी बाजे वा स्वर से सहायता देना। श्रास पुराना = श्राशा पूरी करना। श्रास पूजना = त्राशा पूरी होना । इच्छानुकूल फल मिलना । उ॰---एकहि बार श्रास सब पूजी। श्रब कळु कहब जीभ करि दूजी। - तुलसी। श्रास पूरना = दे० 'श्रास पूजना'। श्रास बँधना = श्राशा उत्पन्न होना । उ॰ — रोगी की श्रवस्था कुछ सुधरी है इसी से श्रास बँधती है। श्रास बांधना = उम्मेद करना। किसी ऋनुकृत घटना की संभावना का निश्चय करना। श्रास रखना = श्राशा रखना | उम्मेद रखना | उ०-ऐसे कृपग् से कोई क्या श्रास रक्खे। श्रास लगना.= श्राशा उत्पन्न होना । स्रास लगाना = स्राशा वीधना । स्रास होना = (१) त्राशा होना। (२) सहारा होना। त्राश्रय होना। (३) गर्भ होना। गर्भ रहना । उ०-- तुम्हारी बहु को कुछ श्रास है।

यै।०—ग्रास श्रीलाद ।

संज्ञा पुं० दिशा । उ०—जैसे तैसे बीतिगे कलपत द्वादश मास । श्राई बहुरि बसंत ऋतु विमल भई दश श्रास ।— रघुराज ।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) धनुष । कमान । (२) चूतङ् ।

या०-कप्यास।

ग्रासकत-संज्ञा स्त्री॰ [सं० त्राशक्ते] [वि० त्रासकती | क्रि० त्रसकताना] सुस्ती । त्रालस्य ।

**ग्रासकती-**वि० [ हिं० ऋसकत ] श्रानसी।

ग्रासक्त-वि॰ पुं॰ [सं॰ ] (१) श्रनुरक्त । लीन । लिस । ड॰— इंद्रियों में श्रासक्त रहना ज्ञानियों का काम नहीं। (२) श्राशिक । मोहित । लुब्ध । मुग्ध । ड॰—वह उस स्त्री पर

ग्रासक्ति-संज्ञा पुं० [ सं०.] (१) श्रनुरक्ति । विसता । (२) जगन । . चाह । प्रेम । इरक् ।

ग्रासतीन-एंजा स्त्री॰ दे॰ "श्रास्तीन"। ग्रासते#-कि॰ वि॰ [फा॰ ग्राहिस्ता ] (१) धीरे धीरे। ३०--पान करू श्रासते, न जाउ उड़ि बास ते, श्ररी गुलाब पास तेँ उठाउ श्रास पास तेँ ।—पद्माकर ।

(२) होते हुए।

कि॰ अ॰ दे॰ 'श्रासना''।

**ग्रासते।ष**\*-वि॰, संज्ञा पुं॰ दे॰ ''श्राशुतोष''

श्रीसित्त-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) सामीप्य । निकटता । (२) श्रर्थ बोध के लिये बिना ज्यवधान के एक दूसरे से संबंध रखने-वाले दें। पदें! वा शब्दों का पास पास रहना । जैसे यदि कहा जाय कि "वह खाता था पुस्तक श्रीर पढ़ता था दाल भात" तो कुछ बोध नहीं होता क्योंकि श्रासित नहीं है । पर यदि कहें कि 'वह दाल भाता खाता था श्रीर पुस्तक पढ़ता था' तो तालप्य खुल जाता है । पदें! का श्रन्वय श्रासित के श्रमुसार होता है ।

ग्रासथा \*-संज्ञा स्त्रा० [ सं० त्रास्या ] ग्रंगीकार ।---डिं० । ग्रासथा न \*-संज्ञा पुं० दे० ''त्रास्थान'' ।

ग्रासन—संज्ञा पुं० [स०] (१) स्थिति । बैठक । बैठने की विधि । ३०—ठीक श्रासन से बैठो ।

विद्योष—यह श्रष्टांग योग का तीसरा श्रंग है श्रीर पांच प्रकार का है—पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, चन्नासन, श्रीर वीरासन। कामशास्त्र में वा कीकशास्त्र में भी रित प्रसंग के

या •--पद्मासन । सिद्धासन । गरुड़ासन । कमलासन । मयूरासन । महा०--श्रासन उखड़ना = श्रपनी जगह से हिल जाना । घाडे की पीठ पर रान न जमना। ड०-वह श्रच्छा सवार नहीं है उसका श्रासन उखड़ जाता है । श्रासन उठना = स्थान छूटना ) प्रशान होना । जाना । ड०--तुम्हारा यहाँ से कब श्रासन उठेगा। श्रासन करना = (१) ये।ग के श्रनुसार श्रंगों के। ते।ड़ मरेाड कर बैठना। (२) बैठना। टिकना। उत्तरना। उ॰---उन महात्मा ने कहाँ श्रासन किया है। श्रासन कसना = श्रेगों चला जाना । श्रासन जमना = (१) जिस स्थान पर जिस रीति से बैठे उसी स्थान पर उसी रीति से स्थिर रहना। उ॰ -- श्रभी घोड़े की पीठ पर उनका श्रासन नहीं जमता है। (२) बैठने में स्थिर भाव स्त्राना । उ०--- ऋब तो यहाँ स्त्रासन जम गया . श्रव जल्दी नहीं उठते । श्रासन जमाना = स्थिर भाव से बैठना । उ०-वह एक घड़ी भर भी कहीं श्रासन जमा कर नहीं बैठता । श्रासन जोड़ना = दे० 'श्रासन जमाना' । श्रासन डिगना = (१) बैठने में स्थिर भाव न रहना।(२) चित्त चलाय-मान होना । मन डे।लना । इच्छा श्रीर प्रवृत्ति होना । उ०-(क) जब रुपये का लोभ दिखाया गया तब तो उसका भी श्रासन डिग गया। (ख) उस सुंदरी कन्या को देख नारद का भासन डिग गया। (जिससे जिस बात की श्राशा न हो वह

यदि उस बात की करने पर राज़ी वा उतारू हो तो उसके विषय में यह कहा जाता है।) श्रासन डिगाना = (१) जगह से विचित्तित करना। (२ चित्त को चलायमान करना। लोभ वा इच्छा उत्पन्न करना । श्रासन डोखना = (१) चित्र चलायमान होना । लोगां के विश्वास के विरुद्ध किसी की किसी वस्त की श्रीर इच्छा वा प्रवृत्ति होना । उ०-(क) मेनका के रूप की देख विश्वामित्र का भी श्रासन डोल गया। (ख) रुपये का लालच ऐसा है कि बड़े बड़े महात्माग्री का श्रासन डोल जाता है। (२) चित्त जुन्ध होना। हृदय पर प्रभाव पड़ना । हृदय में भय श्रीर करुगा का संचार होता। उ॰--(क) विश्वामित्र के घोर तप की देख इंद्र का श्रासन डोल उठा। (ख) जब प्रजा पर बहुत अत्याचार होता है तब भगवान का श्रासन डोख उठता है। श्रासन डोख = कहारों की बाली। जब पालकी का सवार बीच से खिसक कर एक श्रोर होता है श्रीर पालकी उस श्रोर क्रक जाती है तब कहार लोग यह वाक्य बेालते हैं। श्रासन तले श्राना = वश में त्राना । त्रधीन होना । श्रासन देना = सत्कारार्थ वैठने के लिये केाई वस्तु रख देना वा बतला देना । बैठाना । श्रासन पहचानना = बैठने के ढंग से घोडों का सवार का पहचानना। उ०-धोड़ा ग्रासन पहचानता है, देखेा मालिक के चढ़ने से कुछ इधर उधर नहीं करता। श्रासन पाटी = खाट खटाला। श्रोदने बिद्धाने की बस्तु । श्रासन पाटी खेकर पड़ना = श्रटवार्टा खटवाटी लेकर पडना । दुःख श्रीर कीप प्रगट करने के क्षिये श्रोढना श्रोढ कर विद्योना विद्या कर खूब श्राडंबर के नाथ सोना । श्रासन बांधना = दोनों रानें। के बीच दवाना । जांशें। से जकडना । श्रासन मारना = (१) जम कर बैठना । (२) पालर्था लगा कर बैठना । उ॰---मठ मंडप चहुँ पास सकारे । जपा तपा सब श्रासन मारे।--जायसी। श्रासन लगाना = (१) त्र्यासन मारना । जमकर बैठना । (२) टिकना । उद्दरना । उ०---बाबाजी श्राज तो यहीँ श्रासन लगाश्रो। (३) किसी कार्य्य साधन के लिये श्रष्ट कर बैठना । उ॰--यदि श्राज न दोगे तो यहीं श्रासन लगावेगा । (४) बैठने की वस्तु फैलाना । बिछौना विक्रना। उ०-वाबाजी के लिये यहीँ श्रासन लगा दो। श्रासन होना = रित प्रसंग के लिये उद्यत है।ना ।

(२) बैठने के लिये कोई वस्तु । वह वस्तु जिस पर बैठे ।

विशेष—बाज़ार में जन, मूँज वा कुस के बुने हुए चौाक्ँटे श्रासन मित्रते हैं। लोग इन पर बैटकर श्रधिकतर पूजन वा भोजन करते हैं।

- (३) (साधुश्रों की) टिकान वा निवास।
- (४) साधुत्रों का डेरा वा निवास स्थान।

क्रि॰ प्र॰—करना = टिकना | डेरा डालना |—देना = टिकाना । टहराना | डेरा देना | (१) चूतड़ । (६) हाथी का कंधा जिस पर महावत बैठता है।

(७) सेना का शत्रु के सामने डटे रहना।

ग्रासना\*†—कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रस् = होना ] होना । उ॰—(क) है नाहीं कोइ ताकर रूपा । ना वहि सों कोइ श्राहि श्रन्पा !— जायसी । (ख) मरी डरी कि टरी व्यथा, कहा खरी चिल चाह । रही कराहि कराहि श्रति, श्रब मुख श्राहि न श्राह—। बिहारी । संज्ञा पुं॰ [सं॰ श्रासन ] जीव । बृद्धा ।

ग्रासनी—संज्ञा स्त्री० [सं० श्रासन का हिं० श्रल्प०] छे।टा श्रासन । छे।टा बिछै।ना।

आसिक वि॰ [सं॰] निकट श्राया हुश्रा । समीपस्थ । प्राप्त ।
यो॰—श्रासक्षकाल = (१) प्राप्त काल । श्राया हुश्रा समय ।
(२) मृत्युकाल । (३) जिसका समय श्रा गया हो । (४)
जिसका मृ युकाल निकट हो । श्रासन्नप्रसवा = जिसे शीघ्र बच्चा
होनेवाला हो ।

ग्रासन्नता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] नैकट्य । सामीप्य । ग्रासन्नभूत—संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) वह भूतकाल जो वर्तमान से मिला हुम्रा हो, श्रर्थात् जिसे बीते थोड़ा ही काल हुग्रा हो । (२) भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की पूर्णता

श्रीर वर्त्तमान से उसकी समीपता पाई जाय । उ०—मैं रहा हुँ। मैं श्राया हुँ। उसने खाया है। मैंने देखा है।

विशेष—सामान्य भूत की श्रकर्मक किया के श्रागे 'हूँ, हैं, हैं, हो' कर्ता के वचन श्रीर पुरुष के श्रनुसार लगाने से श्रासब भूत किया बनती हैं। पर सकर्मक किया के श्रागे केवल कर्म के वचन के श्रनुसार 'है वा हैं' तीनों पुरुषों में लगता है।

श्रासपास-क्रि॰ वि॰ [श्रनु॰ श्रास + सं॰ पार्श्व ] चारों श्रीर । निकट । कृरीब । इर्द गिर्द । इधर उधर । श्रगल बगल । पढ़ोस ।

ग्रासबंद-संज्ञा पुं० [सं० माश्रय + बन्थ ] यह एक तागा है जो पटवीं के ठून्ँ में बँधा रहता है श्रीर इस तागे में ज़ेवर की श्रटका कर गूँथते हैं।

श्रासमान—संज्ञा पुं० [फ़ा० मिलाओ आया = दिया, स्थान + मान] [ वि० श्रासमानी ] (१) श्राकाश । गगन । (२) स्वर्ग । देवलेकि । उ०—चहुँ श्रोर सब नगर के लसत दिवाले चारू । श्रासमान तिज जनु रह्यों गीरवान परिवारू ।—गुमान ।

मुहाo—श्रासमान के तारे तोड़ना = कोई कठिन वा श्रसंमन को कार्य करना । उ०—कहो तो तुम्हारे लिये मैं श्रासमान के तारे तोड़ लाऊँ। श्रासमान जमीन के कुलाबे मिलाना =

(१) ख़ूब लंबी चैाड़ी हाँकना। ख़ूब बढ़ बढ़ कर बाते करना।

(१) गहरा जेगड़ तोड़ लगाना । विकट कार्य्य करना । श्रास-मान माँकना वा ताकना = (१) घमंड से सिर ऊपर उठाना। तनना । (२) मुर्ग्वाज़ों की बेग्ली में मुर्ग का मस्ता कर खड़ने के लिये तैयार होना । मङ्प चाहना । उ०—श्रव तो यह मुर्गा श्रासमान क्रांकने लगा। (जब मुर्ग जोर में भरता है तब . श्रासमान की श्रोर फूल कर नाचता है। इसी से यह मुहाविरा बना है) । श्रासमान टूट पड़ना = किसी विपत्ति का श्रचानक श्रा पडना | वज्रपात होना | गज़ब पडना । **उ०—क्यों** इतना भूठ बोलते हो श्रासमान टूट पड़ेगा । श्रासमान दिखाना = कुश्ती में पछाड़ कर चित करना । पराजित करना । प्रतिपत्ती को हराना । श्रासमान पर उड़ना = (१) इतराना । गुरूर करना । (२) बहुत ऊँचे ऊँचे संकल्प बाँधना । ऐसा कार्य्य करने का विचार प्रकट करना जा सामध्य से बाहर हो। बहुत बढ़ कर बात करना। डींग हाँकना। श्रासमान पर चढ़ना = गुरूर करना | धमंड दिखाना | शेखी मारना । सिट्ट मारना । उ॰--(क) कौन सा ऐसा काम कर दिखाया है जो श्रासमान पर चढ़े जाते हो। (ख) उनका मिज़ाज श्राज कल श्रासमान पर चढ़ा है। श्रासमान पर चढ़ाना = (१) ऋत्यंत प्रशंसा करना । उ०--आप जिसकी प्रशंसा करने लगते हैं उसे श्रासमान पर चढ़ा देते हैं। (२) अद्यंत प्रशांसा करके किसी का फुला देना । तारीफ़ करके मिजाज बिगाड देना । उ०---तुमने तो श्रीर उसको श्रास-मान पर चड़ा रक्खा है, जिसके कारण वह किसी को कुछ समभता ही नहीं । श्रासमान पर थूँकना = किसी महात्मा के ऊपर लाछन लगाने के कारण स्वयं निंदित होना। किसी सजन के। श्रपमानित करने के कारगा उलटे श्राप तिरस्कृत होना । श्रासमान में थिगली लगाना = विकट कार्य्य करना । जहां किसी की गति न हो वहां पहुँचना । उ० -- कुटनियाँ श्रासमान में थिगली लगाती हैं। श्रासमान में छेद करना = दे॰ '' श्रासमान में थिगली खगाना '' । श्रासमान में छेद हो जाना = ऋत्यंत वर्षा होना । श्रासमान सिर पर उठाना = (१) ऊधम मचाना । उपद्रव मचाना। (२) हुलचल मचाना । खूब स्त्रादेशलन करना । धूम मचाना । स्रास-मान सिर पर टूट पड़ना = दे० "श्रासमान टूट पड़ना" । श्रास-मान से गिरना = (१) श्रकारण प्रकट होना । श्राप से श्राप न्त्राजाना । उ॰ — न्नरगर यह पुस्तक यहां तुमने नहीं रक्खी तो क्या यह श्रासमान से गिरी है। (२) ऋनायास प्राप्त होना। बिना परिश्रम मिलना । उ०---कुछ काम धाम करते नहीं रुपया क्या श्रासमान से गिरेगा। श्रासमान से बातें करना = श्रासमान छूना । श्रासमान तक पहुँचना । बहुत ऊँचा होना । उ॰---माधवराय के दोनों धरहरे श्रासमान से बातेँ करते हैं। दिमाग श्रासमान पर होना = बड़ा श्रिममान होना ।

ग्रासमान-खेाँचा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० श्रासमान + हिं०खेंचा ] (१) लंबा लग्गा वा धरहरा जो ऊपर दूर तक गया हो । (२) बहुत लंबा श्रादमी । (३) एक तरह का हुका जिसकी ने इतनी लंबी होती है कि हुका नीचे रहता है श्रीर पीनेवाला कोठे पर । • ग्रासमानी—वि० [फा०] (१) श्राकाश-संबंधी । श्राकाशीय । श्रासमान का । (२) श्राकाश के रंग का । हलका नीला । (३) देवी । ईश्वरीय । उ०—उनके ऊपर श्रासमानी गज़ब पड़ा । संज्ञा श्ली० (१) ताड़ी । ताड़ के पेड़ से निकाला हुआ मद्य । (२) किसी प्रकार का नशा जैसे भाँग, शराब । (३) मिश्र देश की एक कपास । (४) पालकी के कहारों की एक बोली । जब कोई पेड़ की डाल श्रादि श्रागे श्राजाती है जिसका ऊपर से पालकी में धक्का लगने का डर रहता है तब श्रागेवाले कहार पीछेवालों को 'श्रासमानी' 'श्रासमानी' कह कर सचेत करते हैं ।

श्रासमुद्ग-कि॰ वि॰[सं॰] समुद्र-पर्यंत । समुद्र के तट तक । ड॰—श्रासमुद्र के छितीस श्रीर जाति की गर्ने । राज भीम भोज को सबै जने गए बनै।—केशव ।

ग्रासय\*—संज्ञा पुं० दे० ''श्राशय''। ग्रासर—संज्ञा पुं० दे० ''श्राशर''।

संज्ञा पुं० [ अ० अगर ] दस रुपये ( कसाइयों की बोली )

ग्रासरना\*-कि॰ स॰ [ सं॰ ग्राथय ] ग्राथय लेना । सहारा लेना । उ॰---नर तनु भक्ति तुम्हारे होय । तन में जीव श्रासरै सोय ।

ब्रासरा-संज्ञा पुं० [सं०] [सं० अश्रय] (१) सहारा । आधार । अवलंब । उ०—(क) यह इत खंभों के आसरे पर है । (ख) बुद्ध हे लोग लाठी के आसरे पर चलते हैं । (२) भरण पेपण की आशा । भरोसा । आस । किसी से सहायता पाने का निश्चय । उ०—यहाँ हमें आप ही का आसरा है दूसरा हमारा कीन है ।

क्रि० प्र०-करना ।--लगाना । --होना ।

मुद्दा - प्रांतरा टूटना = भरेता न रहना | नैराश्य होना | श्रासरा देना = वचन देना | किसी बात का विश्वास दिखाना |

(३) श्राश्रयदाता । जीवन वा कार्य्य-निर्वाह का हेतु। सहायक। उ०---हम तो श्रपना श्रासरा श्राप ही को सम-मते हैं। (४) शरण। पनाह। उ०---जिसने तुम्हें श्रासरा दिया उसी के साथ ऐसा करते हो।

क्रि प्र - द्वाँद्रना । - देना । - पकड़ना । - लेना ।

(५) प्रतीचा । प्रत्याशा । इंतज़ार ।

क्रिं प्र-तकना।—देखना। (श्रासरे में) रहना।

(६) श्राशा । उ०---- उसका श्रव क्या श्रासरा है, ४ दिनों का मेहमान है ।

ग्रासव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) मद्य जो भभके से न चुन्नाई जाय, केवल फलों के ख़मीर को निचोड़ कर बनाई जाय। (२) ग्रीषध का एक भेद। कई दृव्यों को पानी में मिलाकर भूमि में ३०, ४० वा ६० दिन तक गाड़ रखते हैं. फिर उस ख़मीर को निकाल कर छान लेते हैं। इसी को श्रासव कहते हैं। (३) श्रकुं। ग्रासची-वि॰ [सं॰] शराबी। मद्यप। मद्यपान करनेवाला। ड॰-वे नैनन से श्रासवी, मैन तले घनस्याम। छुकि छुकि मतवारे रहें, तब छुबि मद वसु जाम।-श्टं॰ सत॰।

ग्रासा-संज्ञा पुं० दे० 'ग्राशा'।

संज्ञा पुं० [ अ० असा ] सोने चाँदी का ढंढा जिसे केवल सजावट के लिये राजा महाराजाग्रेां अथवा बरात श्रीर जुलूस के आगे चौबदार लेकर चलते हैं।

यैा०---श्रासा बल्लम । श्रासा सोंटा ।

ग्रासाइश-संज्ञा पुं० [फा०] ग्राराम । सुख । चैन ।

ग्रासाढ़ \*-संज्ञा पुं० दे० 'त्राषाड़'।

**ग्रासान**–वि॰ [ फ़ा॰ ] सहज । सरल । सीधा । सहल ।

श्चासानी—संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] [वि० श्रासान ] सरतता । सुगमता । सुवीता ।

**ग्रासापाळा-**संज्ञा पु० [ देग० ] एक पेड़ का नाम ।

ग्रासाम—संज्ञा पुं० दिय० ] भारत का एक प्रांत जो क्षंगाल के उत्तर पूर्व में है । इसको प्राचीन काल में 'कामरूप' देश कहते थे । इस देश में हाथी श्रच्छे होते हैं । यहां पहिले 'श्राहम' वंशी चित्रियों का राज्य था। इसी से इस देश का नाम श्राहाम वा श्रासाम पढ़ गया है । मनीपुर के राजा लोग श्रपने को इसी वंश का बतलाते हैं ।

**ग्रासामी**-संज्ञा पुं०, संज्ञा स्त्री० दे० 'श्रसामी' ।

वि० [हिं० त्रासाम ] श्रासाम देश का । श्रासाम-देश-संबंधी । संज्ञा पुं० श्रासाम देश का निवासी ।

संज्ञा स्त्री० श्रासाम देश की भाषा ।

ग्रासार-संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) चिह्न । लक्ष्य । निशान ।

(२) चौड़ाई।

संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) धारा-संपात । मूसताधार बृष्टि ।

(२) मेघमाला ।---डिं०।

**ग्रासारित**—संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक गीत ।

ग्रासावरी-संज्ञा पुं० [ ? ] (१) श्रीराग की एक रागिनी। इसका स्वर ध, नि, स, म, प, ध, है श्रीर गाने का समय प्रातःकाल १ दंड से १ दंड तक। दे० ''श्रसावरी''।

(२) एक प्रकार का कबूतर।

(३) एक प्रकार का सूती कपड़ा।

ग्रासिख, ग्रासिखाः -संज्ञा क्षां० दे० ''श्राशिप''।

ग्रासिन्द्र—संज्ञा पुं० [ सं० ] राजाज्ञा के श्रनुसार मुद्दई के द्वारा हिरासत में किया हुश्रा मुद्दालैः ( प्रतिवादी ) ।

**ग्रासिन**—संज्ञा पुं० [ सं० श्राधिन ] कार का महीना।

ग्रासी\*-वि॰ दे॰ "श्राशी"।

ग्रासीन-वि॰ [सं०] बैठा हुन्ना। विराजमान।

संज्ञा पुं० दे० ''श्राशिष''।

ग्रासु\*—सर्व [स० श्रस्य । जैसे 'यस्य' से जासु, 'तस्य' से तासु] इसका । उ०—प्रेम फाँद जो परा न छूटा। जीव दीन्ह पै फाँद न ट्रटा। जानि पुछार जो भय बनबासू । रोवँ रोवँ परि फाँद न श्रासू । —जायसी ।

कि॰ वि॰ दे॰ ''श्राशु''।

ग्रासुग\*-वि०, संज्ञा पुं० दे० "श्राशुग"।

ग्रासुते।प\*-संज्ञा पुं०, वि० दे० ''श्राशुतोष''।

ग्रासुर-वि० [ सं० ] श्रसुर-संबंधी।

संज्ञा पुं० बिरिया सींचर नमक । कटीला । विड् लवगा । या॰—आसुर विवाह = वह विवाह जो कन्या के माता पिता की द्रन्य देकर हो । श्रासुरावेश = भृत लगना ।

ग्रासुरि, ग्रासुरी-संज्ञा पुं० [सं०] एक मुनि जो सांख्य योग के श्राचार्थ्य, कपिलसुनि के शिष्य थे।

ग्रासुरी-वि॰ [ सं॰ ] श्रसुरसंबंधी । श्रसुरों का । राजसी ।

यैरि श्रासुरी चिकित्सा = शल्ल-चिकित्सा | चीर फाड़ | श्रासुरी माया = राच्चोसें की चक्कर में डालनेवाली चाल |

संज्ञा स्त्रो० (१) राज्ञस की स्त्री। उ०-कहूँ किन्नरी किन्नरी वै बजावेँ। सुरी श्रासुरी बांसुरी गीत गावेँ।-केशव। (२) वैदिक छंदों का एक भेद।

ग्रासुरी संपत्—संज्ञा श्री० [सं०] (१) राजसी वृत्ति । बुरे कमीं का संचय । (२) कुमार्ग से श्राई हुई संपत्ति । बुरी कमाई का धन ।

ग्रास्दगी-संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] तृप्ति । संतोष ।

ग्रास्दा-वि॰ [फ़ा॰ ] (१) संतुष्ट । तृप्त । (२) संपन्न । भरा पूरा । या॰-प्रास्दा हाल = खानेपीने से ख़ुश ।

ग्रासेक्य-वि॰ [सं॰] वैद्यक के श्रनुसार एक प्रकार के नपुंसक। ग्रासेध-संज्ञा पुं॰ [सं॰] राजा की श्राज्ञा से वादी ( मुद्दई ) का प्रतिवादी (मुद्दालैंः) के हिरासत में रखना।

ग्रासेव-संज्ञा पुं० [फा०] [वि० श्रासेवी] भूत प्रेत की बाधा।

ग्रासेर\*-संज्ञा पुं० [सं० ग्राश्रय] क़िला।--डिं०।

यासोज - संज्ञा पुं० [सं० अश्वयुज ] श्राश्विन् मास । कार का महीना। यासी \*-कि० वि० [सं० अस्मिन् , प्रा० अस्सि = इस + सं० सम = वर्ष ] । इस वर्ष । इस साला ।

स्रास्तर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) विद्धाना। विद्धावन। (२) हाथी की सूता।

ग्रास्तार पंक्ति-संज्ञा पुं० [सं०] एक वैदिक छंद का नाम जिसके पहिले श्रोर चैथे चरणे में १२ वर्ण श्रीर दूसरे तथा तीसरे चरण में म वर्ण होते हैं। यह सब मिला कर ४० वर्ण का छंद है।

**ग्रास्तिक**-वि॰ [सं॰ ] (१) वेद, ईश्वर श्रीर परलेक इत्यादि पर

विश्वास करनेवाला। (२) ईश्वर के स्रस्तित्व को माननेवाला।
संज्ञा पुं० वेद, ईश्वर श्रीर परलोक को माननेवाला पुरुष।
ग्रास्तिकता—संज्ञा स्त्री० [सं०] वेद, ईश्वर श्रीर परलोक में विश्वास।
ग्रास्तिकपन—संज्ञा पुं० [सं० श्रास्तिक + हिं० पन] श्रास्तिकता।
ग्रास्तिक्य—संज्ञा पुं० [स०] (१) ईश्वर, वेद श्रीर परलोक पर
विश्वास। (२) जैन शास्त्रानुसार जिन-प्रणीत सब भावों के
श्रस्तित्व पर विश्वास।

ग्रास्तीक-संज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम, जिनने जनमेजय के सर्वसत्र में तत्तक का प्रांगा बचाया था। ये जरस्कारु ऋषि श्रीर वासुकि नाग की कन्या से उत्पन्न हुए थे।

अगस्तीन—पंजा स्त्री॰ [फ़ा॰] किसी पहिनने के कपड़े का वह भाग जो बांह को ढँकता है। बांही।

मुहा०—श्रास्तीन का सांप = वह व्यक्ति जो मित्र होकर शत्रुता करें। ऐसा संगी जो प्रगट में हिसा मिला हो श्रीर हृद्य से शत्रु हो। श्रास्तीन चढ़ाना = (१) किसी काम करने के िलये मुस्तैद होना। (२) लड़ने के िलये तैयार होना। श्रास्तीन में सांप पालना = शत्रु वा श्रशुम चिंतक की श्रपने पास रख कर उसका पेषिया करना।

ग्रास्था—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रद्धा । पूज्य बुद्धि । क्रि० प्र०—रखना ।

(२) सभा। बैठक। (३) श्रालंबन। श्रपेता।

ग्रास्थान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बैंडने की जगह। बैंडक। (२) सभा। दरबार।

ग्रास्पद्—संज्ञा पुं० [सं०] (१) स्थान । (२) कार्य्य । कृत्य । (३) पद । प्रतिष्ठा । (४) श्रष्ठ । वंश । कुल । जाति ।३०— ग्राप कीन ग्रास्पद हैं । (४) कुंडली में दसर्वा स्थान ।

त्रास्केाट-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ठोकर वा रगड़ से उत्पन्न शब्द। (२) ताल ठोकने का शब्द। (३) मदार।

ग्रास्फोटक-संज्ञा पुं० [सं०] श्रख्रीट।

ग्रास्फाटा-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] नवमिलका । चमेली ।

**त्रास्य**—संज्ञा पुं० [सं० ] सुख । सुँह । सुखमंडल । चेहरा ।

**ग्रास्यपत्र-सं**ज्ञा पुं० [सं०] कमला।

ग्रास्नव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) चुरते हुए चावल का फेन। (२) पनाला। (३) इंद्रियद्वार। उ०—श्रास्नव इंद्रियद्वार कहावै। जीविहेँ विवयन श्रोर बहावै। (४) क्रेश। कष्ट। (४) जैनमतानुसार श्रोदारिक श्रोर कामादि द्वारा श्रात्मा की गति जे। दे। प्रकार की है—शुभ श्रोर श्रश्चम।

ग्रास्वाद्—संज्ञा पुं० [सं०] रस । स्वाद । जायका । मजा । ग्रास्वाद्न—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रास्वादनीय, श्रास्वादित ] चखना । स्वाद खेना । रस खेना । मजा खेना ।

ग्रास्वादनीय-वि० [सं०] चलने योग्य । स्वाद लेने योग्य । रस लेने योग्य । मज़ा लेने योग्य । श्रास्वादित—वि∘ [सं∘] चला हुश्रा । स्वाद लिया हुश्रा। रस लिया हुश्रा। मज़ा लिया हुश्रा।

ग्राह-श्रयः [सं श्रहह] पीड़ा, शोक, दुःख, खेद श्रीर ग्लानिसूचक श्रव्यय । पीड़ा—श्राह ! बड़ा भारी काँटा पैर में घँसा । दुःख, शोक—श्राह ! श्रक्ष के बिना उसकी क्या दशा हो रही है । थोड़ा क्रोध श्रीर खेद—श्राह ! तुमने तो हमें हैरान कर डाला।

> संज्ञा स्त्री० कराहना । दुःख या क्केशसूचक शब्द । ठंढी सांस । उसास । उ०—तुलसी श्राह गरीब की, हिर सों सही न जाय । सुई खाल की फूँक सों, लोह भसम होह जाय ।—तुलसी ।

मुहा०-श्राह करना = हाय करना । कलपना । ठंढी साँस होना । उ॰--(क) म्राह करों तो जग जले, जंगल भी जल जाय। पापी जियरा ना जले, जिसमें श्राह समाय। (ख) भरथहिँ विछोह पिंगला, श्राह करत जिव दीन्ह। हैं। सांपिन जो जियत हों, यही दोष हम कीन्ह ।—जायसी । श्राह खीँचना = ठंढी साँस भरना । उसास खीँचना । उ० - उसने श्राह खीँच कर कहा कि जो तेरे जी में श्रावे सा कर। श्राह पड़ना = शाप पड़ना । किसी की दुःख पहुँ चाने का फल मिलना। ड॰—तुम पर उसी दुखिया की श्राह पड़ी है। श्राह भरना = ठंढी साँस खीँचना । उ०--चितहिँ जो चित्र कीन्ह, धन रों रों श्रंग समीप । सहा साल दुख श्राह भर, मुरख परी कामीप।—जायसी। श्राह मारना = ठंढी साँस र्खीँ चना । ड॰—श्राह जो भारी विरह की, श्राग उठी तेहि लाग । इंस जो रहा शरीर मँह, पंख जरे तव भाग ।--जायसी । श्राह लेना = सताना । दुःख देकर कलपाना । किसी के। सताने का फल अपने अपर लेना। उ०-नाहक किसी की आह क्यों लेते हो।

\*संज्ञा पुं० [ सं० साइस = स + जाइस ] (१) साइस ।
हियाव । उ०—भाल लाल बेंदी दिये, छुटे बार छुबि देत ।
गद्धो राहु श्रति श्राह करि, मनु ससि सूर समेत । — बिहारी ।
(२) बल । उ०—जड़ के निकट प्रवीन की, नहीं चलै कछु
ग्राह । चतुराई ढिग श्रंध के, करें चितेरी चाह । — दीनदयाल ।
ग्राहट—संज्ञा स्री० [हिं० ग्रा = ग्राना + हट (प्रस्थ०), जैसे बुलाइट, घवराइट]

(१) म्राने का शब्द। शब्द जो चलने में पैर तथा श्रीर दूसरे श्रंगों से होता है। पाँव की चाप। खुड़ का। उ॰—(क) किसी के म्राने की श्राहट मिल रही है। (ख) होत न श्राहट भी पग भारे। बिनु घंटन ज्यों गज मतवारे।—जाज। (ग) श्राहट पाय गोपाल की ग्वालि गली महाँ जायके धाय जियो है।

क्रि प्र0-पाना।--मिलना।--लेना।

(२) श्रावाज़ जिससे किसी स्थान पर किसी के रहने का

श्रनुमान हो। उ०--कोठरी में किसी श्रादमी की श्राहट मिल रही है।

क्रि० प्र०-पाना ।--मिलना ।---लेना ।

(३) पता । सुराग । टोह । निशान ।

क्रि० प्र०—लगना ।—लगाना । ग्राहत-वि॰ [सं॰] [संज्ञा त्राहति] (१) जिस पर श्राघात हुआ हो । चोट खाया हुआ । घायल । ज्ञ्जमी । उ०—उस युद्ध में ४०० सिपाही श्राहत हुए । (२) गुण्य । जिस संख्या को गुखित करें ।

(३) व्याघात-दोष-युक्त (वाक्य)। परस्पर विरुद्ध (वाक्य)। श्रसंभव (वाक्य)। (४) तुरंत का धोया हुआ (वस्त्र)। (वस्त्र) जो श्रभी पछार कर श्राया हो। (४) पुराना। जीर्ष। गला हुआ। (६) चिलत। कंपित। धरांता हुआ। हिलता हुआ।

या ०-- हताहत = मारे हुए श्रीर ज्लमी।

संज्ञा पुं० [सं०] ढोला।

ग्राहित-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) चाट। मार।(२) गुणन। गुणना। ग्राहन-संज्ञा पुं॰ [फा॰] [वि॰ श्राहनी] लोहा।

ग्राहनी-वि० [फा० ] लोहे का।

त्राहर-संज्ञा पुं० [ सं० यहः ] समय। काल। दिन। उ०-कित तप कीन्ह छुांड़ि केराजू। श्राहर गयान भा सिधकाजू।--जायसी। संज्ञा पुं० [ सं० त्राहत] युद्ध। लड़ाई।

संज्ञा पुं० [ सं० त्राहाव ] [ प्रत्प० प्राहरी ] वह होज़ जो पेखरे से छोटा हो पर तलैया श्रीर मारू से बड़ा हो ।

आहरण-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० श्राहरणिय। कर्तृ०श्राहतीं ] (१) छीनना। हर लोना। (२) किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। स्थानांतरित करना। श्रापनयन। (३) प्रहणा। लोना।

ग्राहरणीय-वि० [सं०] छीनने येग्य। हर लेने येग्य।
ग्राहरन-संज्ञा पुं० [ श्राहनन ] लेहिरों श्रीर सुनारें की निहाई।
ग्राहरीं -संज्ञा छी० [ श्राहर का श्रवण ] (१) एक छोटा हीज वा
गड्डा । श्रहरी। (२) थाला। (३) कुएँ के पास का हीज
वा गड्डा जो पशुश्रों के पानी पीने के लिये बनाया जाता है
ग्राहरीं -वि० [सं०] [सी०श्राहरीं] (१) हरण करनेवाला। छीननेवाला। लेनेवाला। लेजानेवाला। (२) श्रनुष्ठान करनेवाला।
श्रनुष्ठाता।

ग्राहलां—संज्ञा पुं० [ सं०ग्रा + हता = जल ] जल की बाद । ग्राहव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) युद्ध । लड़ाई । (२) यज्ञ । ग्राहवन—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि०ण्राहवनी ] यज्ञ करना । होम करना । ग्राहवनी—वि० [ सं० ] यज्ञ करने थेग्य । होम करने थेग्य । ग्राहवनीय—(ग्राग्ने) संज्ञा स्त्री० [सं०] कर्म्मकांड में तीन प्रकार की श्राग्नेयों में तीसरी । यह गाईपत्य श्राप्त से निकाल कर ग्रामिन मंत्रित करके यज्ञ के लिये मंडप में पूर्व थ्रोर स्थापित की जाती है । **ग्राह**ाँ संज्ञा श्ली० [सं० ग्राह्वान] (१) हाँक । दुहाई । उ०—ग्रदल जो कीन्ह उमर की नाई । भइ श्राहां सगरी दुनियाई ।-जायसी । (२) पुकार । बुलावा । उ०-भइ श्राहाँ पदुमावत चली । छुत्तिस कुरि भइँ गोहन भली ।—जायसी । †ग्रव्य० [ग्र=नहीं + हाँ ] ग्रस्वीकार का शब्द। उ०---पस तुम कुछ श्रीर लीगे। उत्तर—श्राहां।

ग्राहा-अव्य० [सं० अहह ] श्राश्चर्य श्रीर हर्षसूचक श्रव्यय। ड॰---श्राश्चर्यं---श्राहा ! श्रापही थे, जो दीवार की श्राड़ से बोल रहे थे।हर्ष---म्राहा ! क्या सु दर चित्र है।

ग्राहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भोजन । खाना ।

क्रि० प्र0-करना ।-होना ।

थै।०—ग्राहार विहार । निराहार । फलाहार ।

(२) खाने की वस्तु । उ०-बहुत दिनों से उसे ठीक श्राहार नहीं मिला है।

ग्राहारक-संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्रानुसार एक प्रकार की उपलब्धि जिसके द्वारा चतुर्दश पूर्वाधारी मुनिराज, श्रपनी शंका के समाधान के लिये हस्तमात्र शरीर धारण कर तीर्थंकरों के पास उपस्थित होते हैं।

**ब्रांहार विहार-**संज्ञा पुं० [सं०] खाना, पीना, सोना श्रादि शारीरिक व्यवहार । रहन-सहन ।

याै ६---मिथ्या श्राहार विहार = विरुद्ध शारीरिक व्यवहार । खाने पीने त्र्यादि में व्यतिक्रम।

**ग्राहारी**-वि० [ सं० श्राहारिन् ] [ स्त्री० श्राहारियी ] खानेवाला ।

ग्राहार्थ्य-वि॰ [सं॰] (१) ग्रहण किया हुआ। गृहीत। (२) कृत्रिम । बनावटी । (३) खाने येग्य । संज्ञा पुं० [सं०] चार प्रकार के श्रनुभावों में चौथा। नायक श्रीर नायिका का परस्पर एक दूसरे के वेश की धारख करना । उ०-स्याम रंग धारि पुनि बाँसुरी सुधारि कर पीत पट पारि वानी माधुरी सुनावैगी। जरकसी पाग श्रनुराग भरे सीस बाँधि कुंडल किरीटहू की छवि दरसावैगी। याही हेत खरी श्ररी हेरति हैं बाट वाकी कैया बहुरूपि हूँ की श्रीधर भुरावैगी। सकल समाज पहिचानैगो न केहू भाँति श्राज वह बाल वृजराज बनि श्रावैगी ।—श्रीधर ।

ग्राहार्य्याभिनय-संज्ञा पुं० [सं०] बिना कुछ बोले या चेष्टा किए केवल रूप और वेष द्वारा ही नाटक के श्रभिनय का संपादन, जैसे चोबदार का चपकन पहिने श्रासा लिए राजा के निकट खड़ा रहना।

**ग्राहिंडिक**—संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० श्राहिंडिकी ] वर्ण संकर जो निषाद जाति के पुरुष श्रीर वैदेह जाति की स्त्री के संयोग से उत्पन्न हो । यह धर्म्म-शास्त्र में महाशूद्ध कहा गया है ।

ग्राहि-कि॰ त्र॰ भ्रासना का 'वर्त्तमान कालिक रूप'। है।

**ग्राहिक**—संज्ञा पुं० [ सं० ] केतु । पुष्कुलतारा । ग्राहित वि० [ सं० ] (१) रक्खा हुन्ना । स्थापित । यै।०--श्राहिताग्नि।

> (२) धरोहर रक्खा हुम्रा । गिरों रक्खा हुम्रा । रेहन रक्खा हुआ। संज्ञा पुं० [स०] पंद्रह प्रकार के दासों में से एक, जो श्रपने स्वामी से इकट्टा धन लेकर उसकी सेवा में रह कर उसे पटाता हो ।

ग्राहिताग्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रग्निहोत्री । ग्राहिस्ता-कि॰ वि॰ [फा॰ ] धीरे से । धीरे धीरे । शनैः शनैः । धीमें से ।

**ग्राहुक**—संज्ञा पुं० [सं०] एक यादव का नाम। ग्राहुड्-संज्ञा पुं० [ सं० त्राहव ] युद्ध । लड़ाई ।

**ग्राहुत**—सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ग्रतिथि-यज्ञ । नृयज्ञ । मनुष्य-यज्ञ । श्रातिथ्यसत्कार । (२) भूत-यज्ञ । बलिवैश्य-देव ।

ब्राहुति-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) मंत्र पढ़ कर देवता के लिये द्रव्य को श्रिप्त में डालना । होम । हवन । उ०--शिव श्राहृति की बेरि जब श्राई । विप्रन दक्त पूँ छियो जाई ।—सूर ।

> (२) हवन में डालने की सामग्री। (३) होम द्रव्य की वह मात्रा जो एक वार यज्ञकुंड में डाली जाय। ड०---श्राहुत यज्ञकुंड में डारि । कह्यो पुरिष उपजै बल भारि ।—सूर ।

क्रिं० प्रo-करना ।--छोड़ना ।--डालना ।--देना ।--पड़ना ।—होना ।

यै।०---श्राज्याहुति । पूर्गाहुति ।

**ग्राहुती\***†—संज्ञा स्त्रा० दे० ''श्राहुति''।

ग्राहू-संज्ञा पुं० [फा०] हिरन। मृग।

ग्राहृत-वि० [ सं० ] बुलाया हुन्रा । श्राह्मान किया हुन्रा । निमंत्रित । यैा०—श्रनाहृत ।

ग्राहृत—वि० [सं०] (१) जो हर**गा किया गया हो। जो लिया** गया हो। (२) जो साया गया हो। श्रानीत। साया हुश्रा।

ग्राहै \*- कि॰ त्र॰ 'श्रासना' का वर्त्तमान कालिक 'रूप'। है। म्राह्निक-वि० [सं०] दिन का। दैनिक। रोज़ाना। **७०**---

श्राह्मिक कर्मा। श्राह्मिक कृत्य। संज्ञा पुं० (१) एक दिन का काम । (२) सूत्रात्मक शास्त्र के भाष्य का एक ग्रंश जो एक दिन में पढ़ा जाय। (३) ऋध्या-पक। (४) रोज़ाना मज़दूरी। (४) एक दिन की मज़दूरी।

ग्राह्माद्-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्राह्मादित ] श्रानंद । ख़ुशी । हर्ष । यै।०--श्राह्वादप्रद्।

ग्राह्वादक-वि० [ सं० ] [ स्त्री० श्राह्वादिका ] श्रानंददायक । सुशी देनेवाला ।

ग्राह्मादित-वि॰ [ सं॰ ] श्रानंदित । हर्षित । प्रसन्न । खुरा । ब्राह्मय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नाम । संज्ञा ।

थै। ० — गजाह्नय । नागाह्नय । शताह्नय ।

(२) तीतर बटेर मेढ़े श्रादि जीवों की लड़ाई की बाज़ी। प्राणिद्यूत।

विशेष-मनु के धर्मशास्त्र में इस का बहुत निषेध है।

ग्राह्वान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बुलाना । बुलावा । पुकार । (२) राजा की श्रोर से बुलावे का पत्र । समन । तलबनामा । यज्ञ में मंत्र द्वारा देवताश्रों के बुलाना । क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

इ

ह-वर्णमाला में स्वर के श्रंतर्गत तीसरा वर्ण । इसका स्थान तालु श्रीर प्रयत्न विवृत्त है । ई इसका दीर्घ रूप है ।

इंक-संज्ञा स्त्री॰ [ श्रं॰ ] स्याही। मसी। रोशनाई। यह दो प्रकार की होती है—लिखने की श्रीर छापने की। लिखने की स्याही, कसीस हड़ माजू श्रादि की श्रींटा कर बनती है श्रीर छापने की स्याही, राल तेल काजल इत्यादि की घोंट कर बनाई जाती है।

इंद-टेबुल-संज्ञा पुं० [ शं० ] छापेखाने में स्याही देने की चौकी।
यह दो प्रकार की होती है। सिंपुल (सादी) = यह सिर्फ़
एक चिकनी श्रोर साफ़ लोहे की ढली हुई चेकी होती है।
सिलेंड्किल (बेलनदार) = एक लोहे को साफ़ श्रोर चिकनी
चौकी जिसके एक श्रोर एक लोहे का बेलन लगा रहता है।
बेलन के पीछे एक नाली सी बनी रहती है जिसमें छुछ पेंच
लगे होते हैं श्रोर स्याही भरी रहती है। उन पेंचों को कसने
श्रोर ढीला करने से स्याही श्रावश्यकतानुसार कम वा श्रधिक
श्राती है श्रोर पिस कर बराबर हो जाती है। बेलनवाली
चौकी में स्याही देनेवाले की श्रधिक मलने का परिश्रम
नहीं करना पड़ता।

र्द्धक-मैन-संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] स्थाहीवान । छापेखाने में स्याही देने-वाला मनुष्य ।

इंक-रेालर—संज्ञा पुं० [ श्रं० ] छापेलाने में स्याही देने का बेलन ।
यह तीन प्रकार का होता है—(१) लकड़ी का मोटा बेलन
जिस पर कंबल, बनात वगैरः लपेट कर ऊपर से चमड़ा
मढ़ते हैं। यह बेलन पत्थर के छापे में काम देता है। (२)
लकड़ी का बेलन जिस पर रबर ढाल कर चढ़ाते हैं। यह
बहुत कम काम में श्राता है। (३) तीसरे प्रकार का बेलन
गराड़ीदार लकड़ी पर गला। हुआ गुड़ श्रीर सरेस चढ़ा कर बनाते
हैं। यही श्रधिक काम में श्राता है।

इंग-संज्ञा पुं० [सं० इक्ष = इयारा, चिह्न ] (१) चलना । हिलना । हुलना । (२) इशारा । (३) निशान । चिह्न । (४) हाथी का दाँत, उ०-संक लगे कुच बीच नखबत देखि भई दग दूनी लजारी । मानें वियोग बराह हन्यो युग शैक्ष की संधिनि इंगचै हारी ।—केशव ।

इंगन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० इंगित] (१) चलना । कांपना । हिलना । डोलना (२) इशारा करना ।

इंगनी-संज्ञा स्त्री० [ श्रं० मैंगनीज़ ] एक प्रकार का मुर्चा जो धातुश्रों में श्राक्सिजन के मिलने से पैदा होता है। इंगनी भारतवर्ष में मध्य भारत, मैसूर, मध्य प्रांत श्रीर मदास की खानें। से निकलती है। यह काँच के हरे पन की दूर करने श्रीर कांच का लुक करने में काम श्राती है। यह श्रव एक प्रकार का सफ़ेर लोहा बनाने के काम में श्राती है जिसे श्रंगरेज़ी में 'फेरे। मेंगनीज़' कहते हैं।

इंगला—संज्ञा स्री० [सं० इडा | इड़ा नाम की एक नाड़ी जो बाई' ग्रेस होती है। इसका काम वाई' नाक के नथने से श्वास निकालना श्रीर बाहर करना है। हठ-येग के स्वरोदय में इसका विवरण है। ड०—(क) यह उपदेश कहथो है माधा। किर विचार सन्मुख है साधा। इंगला पिंगला सुखमना नारी। शून्य सहज में बसिह सुरारी।—सूर। (ख) दिल मगम भया तब क्या गावै। दिल दिर्याव सदा जल निर्मल अंत नहाने क्या जावै। जागृत, स्वम, सुष्ठिस तुरीया, भैरं गुफ़ा में घर छावै। इंगला, पिंगला, सुषमनि नारी बंक नाल की सुधि पावै।—कबीर।

इंगलिहा-वि॰ [ ग्रं॰ ] (१) इँगलैंड-देश-संबंधी । श्रँगरेज़ी । (२) पेंशन । (सिपाहियों की भाषा )

संज्ञा स्त्री० श्रॅंगरेज़ी भाषा । **इंगळिस्तान**—संज्ञा पुं० [ श्रं० इँगक्षिय + फा० स्तान ≔ जग**र** ] [ वि०

इँगलिस्तानी ] श्रॅंगरेज़ों का देश । हॅंगलैंड । इंगलिस्तानी⊷नि० [ श्रं० इँगलिश + फा० तानी ] श्रॅंगरेज़ी । हॅंगलैंड देश का । उ०---इँगलिस्तानी श्रोर दरियाई कच्छी श्रोलंदेजी ।

श्रीरहु विविध जाति के बाजी नकत पवन की तेजी।—रशुराज। इंगालकर्म-संज्ञा पुं० [सं० श्रङ्गारकर्म] जैनमतानुसार वह व्यापार जो श्रिप्त से हो, जैसे —खेाहारी, सुनारी, ईंट बनाना, कोयला बनाना ।

इंगित-संज्ञा पुं० [सं०] हृदय के श्रीभन्नाय को किसी चेष्टा द्वारा प्रगट करना । संकेत-चिद्धा इशारा । चेष्टा ।

कि० प्र०—करना ।—होना। वि० हिलता हुआ। चलित। इंगुद्-संज्ञा पुं० दे० ''इंगुदी''।

इंगुदी-संज्ञा स्त्री ० [सं०] (१) हिंगोट का पेड़ । (२) ज्योतिष्मती वृत्त । मालकँगनी ।

इंगुर\* संज्ञा पुं० दे० "ई गुर"।

इँ गुरें।टी-संज्ञा स्त्री० [हिं० इँगुर + श्रीटा (प्रत्य०)] वह डिबिया जिसमें सीभाग्यवती स्त्रियाँ ईंगुर वा सिंद्र रखती हैं। सिंधोरा ।

इंगुवा—संज्ञा पुं० [सं० इङ्गुद] हिंगोट का पेड़ श्रीर फल । गोंदी। इंन्य—संज्ञा स्त्री० [शं०] (१) एक फुट का बारहवां हिस्सा। तस्सू। तीन श्राड़े जव की लंबाई।(२) श्रत्यल्प। बहुत थोड़ा। उ०— इन महात्माश्रों के ध्यान में यह बात नहीं श्राती कि ऐसी दलीलों से उनकी श्रश्नांति-शीलता एक इंच भी कम नहीं होती।—सरस्वती।

इँचना\* कि॰ श्र॰ [हिं॰ खिँचना] खिँचना। किसी श्रोर श्राकर्षित होना। उ॰—(क) भोंहनि त्रासित मुख नटित, श्रांखनि सें जपटाति। ऐँच छुरावित कर इँची, श्रागे श्रावित जाित— बिहारी। (ख) श्रावित श्रांख इँची खिँची भोंह भये। श्रम श्रावतु है मित यापै।—रघुनाथ। (ग) मदन खाज वश तिय नयन, देखत बजत इकंत। इँचे खिँचे इत उत फिरत, ज्यों दुनारिको कंत।—पद्माकर।

इंजन-संज्ञा पुं० [अं० एँ।जिन](१) कल । पेँच । (२) भाप वा विजली से चलनेवाला यंत्र । (३) रेलवे ट्रेन में वह गाड़ी जो सब से श्रागे होती है और भाप के ज़ेर से सब गाड़ियों को खींचती है ।

रंजीनियर संज्ञा पुं० [श्रं० ऍजीनियर] (१) यंत्र की विद्या जाननेवाला । कितों का बनाने वा चलानेवाला । (२) शिल्पविद्या में निपुण । विश्वकर्मा । (३) वह श्रफ़सर जिसके निरीचण में सरकारी सड़कें, इमारतें श्रीर पुल इत्यादि बनते हैं ।

इंजील-वंज्ञा स्रो॰ [यू॰] (१) सुसमाचार । (२) ईसाइयों की धर्म पुस्तक ।

इँटकोहरा—संज्ञा पुं० [ हिं० ईटॅ + श्रोहरा (प्रत्य०) ] ईंट का फूटा टुकड़ा। ईंट की गिद्धी।

हॅंटाईं न्संज्ञा स्त्री० [िह० ईट] एक प्रकार का पंडुक वा पे डुकी। इंट्रैंस-संज्ञा पुं० [ श्रं० पंट्रैंस ] (१) द्वार । दरवाज़ा । फाटक। (२) श्रॅगरेज़ी पाठशालाओं की एक श्रेणी।

इँडहर-संज्ञा पुं० [सं० इष्ट + हिं० हर (प्रत्य०)] उर्द की दाल से बना हुआ एक सालन । यह इस रीति से बनता है कि उर्द और चने की दाल एक साथ भिगा देते हैं, फिर दोनों की पीठी पीसते हैं। पीठी में मसाला देकर उसके लंबे लंबे डुकड़े बनाते हैं। इन डुकड़ों को पहिले अदहन में पकाते हैं फिर निकाल कर उनके और छोटे छोटे डुकड़े करते हैं। अंत में इन डुकड़ों को घी में तलते हैं और रसा लगा कर पकाते हैं।

उ॰—श्रमृत इडहर है रस सागर । बेसन साजन श्रधिका नागर। —सर ।

इंडिया-संज्ञा पुं० [ यू० । ऋ० ] हि दुस्तान । भारतवर्ष । इँडुरी \*†-संज्ञा स्त्री० [ सं० कुंडली ] गुँड़री । बिड़ई । विड्वा । गेँडुरी ।

इँडुवा—संज्ञा पुं० [सं० कुंडल ] गे ँडुरी । कपड़े की बनी हुई छोटी गोल गद्दी जिसे बोक्क उठाते समय सिर के ऊपर रख लेते हैं ।

इंडोळी—संज्ञा स्त्री० [ देश० ] एक श्रीषध का नाम। इंतकाळ—संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) मृत्यु। मीत । परलोक-वास। (२) एक जगह से दूसरी जगह जाना। (३) किसी जायदाद वा संपत्ति का एक के श्रधिकार से दूसरे के श्रधिकार में जाना।

इंतज़ाम—संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रबंध । बंदोबस्त । व्यवस्था । इंतज़ार—संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रतीचा । बाट जीहना । रास्ता देखना । श्रगोरना ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

इंतहा-संज्ञा पुं० [ अ० ] हद । अंत ।

इंदर\*-संज्ञा पुं० दे० "इंद्र"।

इंद्व—संज्ञा पुं० [सं०ऐन्दव] एक छंद का नाम । इसके प्रत्येक चरण में ७ भगण और दो गुरू होते हैं । इसे मत्तगयंद और माजती भी कहते हैं।

**इँदारा**—संज्ञा पुं० [सं० अन्धु। सं० ईर = जल + धर = धारण करने-वाला] कूँ आर्था।

इँदाहन—संज्ञा पुं० [सं० इन्द्रवारुखी] इंद्रायन । माहर । उ०— जो पै रहिन राम सों नाही ।......। बिनु हिर भजन इँदाहिन के फल तजत नहीं करुत्राई।—जुलाती।

इंदिया-संज्ञा पुं० [ अ० ] सम्मति । राय । विवार । मंशा ।

इंदिरा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) लक्ष्मी। विष्णुपत्नी। (२) कुन्नार के कुष्णपत्न की एकादशी। (३) शोभा। कांति।

इंदीवर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) नील कमला नीलोत्पला (२) कमला

इंदु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) चंद्रमा। (२) कप्र। (३) एक की संख्या।

**इँ दुत्रा**—एंज्ञा पुं० [ देय० ] **इँडुरी । गेँडुरी । बेँडुरी ।** 

इंदुकर-संज्ञा पुं० [सं०] चंदमा की किरेगा।

इंदुकला—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) चंद्रमा की कला। (२) चंद्रमा की किरन। उ॰—भाज जाज बेंदी जजन, श्राखत रहे बिराजि। इंदुकला कुज में बसी, मना राह भय भाजि।—विहारी।

इंदुजा-रांजा स्त्री० [सं०] सामाद्भवा । नर्मदा नदी ।—हि०।

इंदुमनि-संज्ञा पुं० [सं० इन्दुमिय ] चंद्रकांत मिया।

इंदुमती-संज्ञा स्त्री । [सं०] (१) पृथिमा। (२) राजा अज की

पत्नी जो विदर्भ देश के राजा की बहिन थी। (३) राजा चंद-विजय की पत्नी। उ॰—चंद्रविजय नृप रह्यो तर्हाहीं। रानी इंदुमती रति छाहीं।

इंदुर-संज्ञा पुं० [ सं० इन्दूर ] चूहा । मूस ।

इंदरत्न-संज्ञा पुं० [सं०] मुक्ता। मोती।

इंदु बद्ना—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक वृत्त विशेष। इसके प्रत्येक चरण में (भ ज स न ग ग) ऽ॥।ऽ। ॥ऽ॥। ऽऽ होता है। उ०— इंदु बदना बदत जाउँ बिल हारी। जान मोहिँदे घरहिँ सत्वर बिहारी।

इंदुवधू-संज्ञा स्रो० दे० "इंद्रवधू"।

इंदुवार-संज्ञा पुं० [सं०] वर्ष कुंडली के सोलह योगों में से एक। जब तीसरे, छुठे, नवें, श्रीर बारहवें घर में क्रूरग्रह हो तब यह योग होता है। यह शुभ नहीं है।

इंदूर-संज्ञा पुं० [स०] चूहा। मूस।

इंद्र-वि॰ [सं॰] (१) ऐश्वर्य वान् । विभूतिसम्पन्न । (२) श्रेष्ठ । बड़ा । द्यार-नरेंद्र । यादवेंद्र । दानवेंद्र ।

संज्ञा पुं० (१) एक वैदिक देवता जिसका स्थान श्रंतरित है श्रोर जो पानी बरसाता है। यह देवताओं का राजा माना गया है। इसका बाहन ऐरावत श्रोर श्रस्त बज्र है। इसकी स्त्री का नाम शिच, श्रोर सभा का नाम सुधर्मा है, जिसमें देव, गंधर्व श्रोर श्रप्तराएँ रहती हैं। इसकी नगरी श्रमरावती श्रोर वन नंदन है। उन्ने:श्रवा इसका घोड़ा श्रोर मातिब सारथी है। वृत्र, त्वष्टा, नसुचि, शंवर, पर्या, वित, श्रोर विरोचन इसके शत्रु हैं। जयंत इसका पुत्र है। यह जेष्टा नमृत्र श्रोर पूर्व दिशा का स्वामी है।

पर्याo—मरूवान् । मघवा । विड्रीजा । पाकशासन । वृद्धश्रवा । सुनासीर । पुरहूत । पुरंदर । जिल्लु । लेखर्षम ।
शक्र । शतमन्यु । दिवस्पति । सुत्रामा । गोत्रमिद् । वज्री ।
वासव । वृत्रहा । वृषा । वास्तोष्पति । सुरपति । बलाराति ।
शचीपति । जंभभेदी । हरिहय । स्वारात् । नमुचिसूदन ।
संक्रंदन । दुश्च्यवन । तुराषाह । मेघवाहन । श्राखंडला ।
सहस्राच । ऋभुच । महेंद्र । केंशिक । पूतकतु । विश्वंभर ।
हरि । पुरदंशा । शतश्रति । प्रतनाषाड । श्रहिद्धिष । वज्रपाणि । देवराज । पर्वतारि । पर्यण्य । देवाधिप । नाकनाथ ।
पूर्वदिक्पति । प्रलोमारि । श्रर्हं । प्राचीनवहिं । तपस्तच ।

विदीष—पुराग के अनुसार एक मन्वंतर में क्रमशः चौदह इंद्र भोग करते हैं जिनके नाम ये हैं।—इंद्र । विश्वसुक् । विप-श्चित । विसु । प्रसु । शिखि । मनेजव । तेजस्वी । बिल । श्च हुत । त्रिदिष । सुशांति । सुकीर्ति । श्वतधाता । दिवसाति । वर्तमान काल में तेजस्वी इंद्र भोग कर रहे हैं।

A - श्री • इंद्र का असाड़ा = (१) इंद्र की सभा जिसमें अप्तराएँ

नाचती हैं। (२) बहुत सर्जा हुई सभा जिसमें ख़ूब नाच रंग हो। इंद्र की परी = (१) श्रुग्सरा। (२) बहुत सुंदरी स्त्री। (२) बारहं श्रादित्यों में से एक। सूर्य्य। (३) बिजली। (४) राजा। मालिक। स्वामी। (१) जेष्ठा नचत्र। (६) चैदह की संख्या। (७) ज्योतिष में विष्कुंभादिक २७ योगों में से २६वाँ। (म) कुटज बृज। (१) रात। (१०) छुप्पय छंद के भेदों में से एक। (११) दाहिनी श्रांख की पुतली। (१२) व्याकरण के श्रादि श्राचार्य का नाम। (१३) जीव। प्राण।

इंद्रकील-संज्ञा पुं० [ स० ] मंदराचल का एक नाम।

इंद्रकोश-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मचान । (२) चारपाई । (३) बालखाना । छुजा ।

इंद्रगाप-संज्ञा पुं० [सं०] बीरबहूटी नाम का एक कीड़ा।

इंद्रज्ञय—संज्ञा पुं० [सं० इन्द्रयव ] कुड़ा । कोरैया का बीज । ये बीज लंबे लंबे जब के श्राकार के होते हैं श्रीर दवा के काम में श्राते हैं, एक एक सीके में हाथ हाथ भर की लंबी दो दो फिलियाँ लगती हैं, जिनके दोनें छोर श्रापस में जुड़े रहते हैं । फिलियाँ के भीतर रुई वा घूवा होता है जिसके भीतर बीज रहते हैं । इसके पेड़ में कींटे भी होते हैं । यह मलरोधक, पाचक श्रीर गरम है तथा संग्रहणी श्रीर ख़्नी बवासीर को फ़ायदा करता है । खचा के रोगों पर भी यह चलता है ।

**इंद्रजाल-**संज्ञा पुं० [सं०] [वि० इद्रजालिक] **मायाकर्म । जात्-**गरी । तिलस्म ।

विशेष-यह तंत्र का एक अंग है।

इंद्रजालिक-वि० [सं०] इंद्रजाल करनेवाला । जादृगर ।

इंद्रजाली-वि० [सं० इद्रजानित्] [ स्त्री० इंद्रजानिता ] इंद्रजान करने-

वाला । मायावी । जादूगर ।

इंद्रजित्-वि॰ [सं०] इंद्र की जीतनेवाला।

संज्ञा पुं॰ रावण का पुत्र, मेघनाद।

इंद्रजीत-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''इंद्रजित''।

इंद्रदमन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बाढ़ के समय नदी के जल का किसी निश्चित कुंड, ताल श्रथवा बट वा पीपल के बृत्त तक पहुँ चना। बह एक पर्व समम्मा जाता है। (२) वाखासुर का एक पुत्र। (३) मेघनाद का एक नाम।

**इंद्रदारु-सं**ज्ञा पुं० [सं०] देवदारु।

इंद्रद्म-संज्ञा पुं० [सं०] श्रजु न वृत्त ।

इंद्रघनुष-संज्ञा पुं० [सं०] सात रंगों का बना हुन्ना एक श्राह्मीयुस जो वर्षों काल में सूर्यों के विरूद्ध दिशा में श्राकाश में देख पड़ता है। जब सूर्यों की किरयों बरसते हुए जल से पार होती हैं तब उनकी प्रतिकाया से यह इंद्रधनुप बनता है।

इंद्रध्यज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) इंद्र की पताका। (२) भाद्र शुक्क द्वादशी को वर्षा और खेती की वृद्धि के खिये एक पूजन जिसमें राजा लोग इंद्र की ध्वजा चढ़ाते हैं श्रीर उत्सव करते हैं।

इंद्रनील-संज्ञा पुं० [सं०] नील मिण । नीलम । इंद्रनेत्र-वि० [सं०] १००० की संख्या । इंद्रपुरोहिता-संज्ञा स्त्री० [सं०] पुष्य नक्त्र । इंद्रपुष्पा-संज्ञा स्त्री० [सं०] करियारी । कलिहारी । इंद्रपुष्प-संज्ञा पुं० [सं०] एक नगर जिसे पांडवों ने खांडव बन जलाकर बसाया था । यह श्राधुनिक दिल्ली के निकट है ।

इंद्रफल-संज्ञा पुं० [सं०] इंद्रजव। इंद्रभाष-संज्ञा पुं० [सं०] संगीत में इंद्रताल के छः भेदों में से एक।

**इंद्रमंड**ल-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंभजित से श्रनुराधा तक के सात नचत्रों का समूह।

इंद्रमद्—संज्ञा पुं० [सं०] पहिली वर्षा के जल से उत्पन्न विष, जिसके कारण जोंक श्रोर मञ्जलियाँ मर जाती हैं।

इंद्रयव-संज्ञा पुं० [सं०] दे० "इंद्रजव" । इंद्रलुप्त-संज्ञा पुं० [सं०] गंज रोग । खल्वाट होने का रोग । इंद्रलोक-संज्ञा पुं० [सं०] स्वर्ग ।

इंद्रवंशा—संज्ञा पुं० [ सं० ] १२ वर्णों का एक वृत्त जिसमें दे। तगर्या, एक जगर्या श्रीर एक रगर्या होते हैं। ड० — तात ! ज़रा देखु विचार कै मने । को मार देत सुखै दुखै जने । संप्राम भारी करु श्राज बान सों । रे इंद्रवंशा ! जरु कैरवान सों।

इंञ्जवज्ञा—संज्ञा पुं० [सं०] एक वर्ष वृत्त का नाम जिसमें देा तगर्या, एक जगर्या श्रीर दो गुरू होते हैं। उ०—ताता जगो गोकुल नाथ गावा। भारी सबै पापन का नसावा। सांची प्रभू काटहिँ जन्म बेरी। है इंद्रवज्ञा यह सीख मेरी।

इंद्रवधू—संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰] बीरबहूटी नाम का कीड़ा। इंद्रवल्ळी—संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰] इंद्रायन। इंद्रवस्ति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] जांघ की हड्डी।

**इंद्रवारु**-संज्ञा पुं० [सं० इंद्रवारुखी ] **इंद्रायन । इँदारुन ।** 

इंद्रवारुगी-संज्ञा स्त्री० [सं०] इंद्रायन।

इंद्रवृद्ध-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार की फुंसी।

इंद्रवत-संज्ञा पुं० [सं०] वह राजा जो श्रपनी प्रजा के। उसी तरह भरा पूरा रक्खे जैसे इंद्र पानी बरसा कर जीवों के। प्रसन्न करता है।

इंद्रवात्रु—संज्ञा पुं० [सं०] बृत्रासुर। इंद्रसावर्णी—संज्ञा पुं० [सं०] चौदहवें मनुका नाम। इंत्रसेन—संज्ञा पुं० [सं०] राजा बिल का एक नाम। इंद्रा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) इंद्रपत्नी, शची। (२) इंद्रायन। इंद्राणी—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) इंद्र की पत्नी, शची। (२) बड़ी इलायची। (३) इंद्रायन। (४) दुर्गा देवी। (४) बाईँ प्रांख की पुतली। (६) सिंधुवार वृच। सँमालू। निरगुंडी। इंद्रानुज—संशा पुं० [सं०] विष्णु, जिन्होंने वामन अवतार खिया था। इंद्रायन—संशा पुं० [स० इन्ह्राणी] एक लता जो विलकुल तरबूज़ की लता की तरह होती हैं। सिंध, डेरा-इस्माइलख़ां, मुलतान, भावलपुर तथा दिल्या और मध्यभारत में यह आप से आप उपजती हैं। इसका फल नारंगी के बराबर होता हैं जिसमें ख़रबूज़े की तरह फांके कटी होती हैं। पकने पर इसका रंग पीला हो जाता है। लाल रंग का भी इंद्रायन होता हैं। यह फल विषेला और रेचक होता है। श्रंगरेज़ी और हिंदुस्तानी दोनों दवाओं में इसका सत काम आता है। यह फल देखने में बड़ा सुंदर पर अपने कड़ुएपन के लिये प्रसिद्ध है।

मुहा०—इंद्रायन का फल = देखने में श्रव्हा पर वास्तव में बुरा । स्रुतहराम । खाटा ।

इंद्रायुध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वज्र। (२) इंद्रधनुष । इंद्राशन-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) भांग। सिद्धि । विजया। (२) गुंजा। बुंबची। चिरमिटी।

इंद्रासन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) इंद्र का सिंहासन। (२) राज-सिंहासन। उ०—मांक ऊँच इंद्रासन साजा। ग्रंथपसेन बैठ तहँ राजा।—जायसी। (३) पिंगल में ठगण के पहिले भेद की संज्ञा, जिसमें पाँच मात्राएँ इस क्रम से होती हैं— एक लघु श्रीर दो गुरु, जैसे पुजारी।

इंद्रिय-संज्ञा ह्री० [सं०] (१) वह शक्ति जिससे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। वह शक्ति जिससे बाहरी वस्तुओं के भिन्न भिन्न गुर्णों का भिन्न भिन्न रूपें में अनुभव होता है। (२) शरीर के वे अवयव जिनके द्वारा यह शक्ति विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है। सांख्य ने कर्म करनेवाले श्रवयवों की भी इंद्रिय मान कर इंद्रियों के दो विभाग किए हैं - ज्ञानें-द्विय श्रीर कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वे हैं जिनसे केवल विषयों के गुणों का अनुभव होता है। ये पाँच हैं, चतु (जिससे रूप का ज्ञान होता है ), श्रोत्र ( जिससे शब्द का ज्ञान होता है), नासिका (जिससे गंध का ज्ञान होता है), रसना (जिससे स्वाद का ज्ञान होता है) श्रीर त्वचा (जिससे स्पर्श द्वारा कड़े श्रीर नरम श्रादि का ज्ञान होता है )। इसी प्रकार कर्मेंद्रिय भी, जिनके द्वारा विविध कर्म किए जाते हैं, पांच हैं, वाणी (बालने के लिये), हाथ, ( पकड़ने के लिये ), पैर (चलने के लिये), गुदा (मलत्याग करने के लिये), उपस्थ ( मूत्र त्याग करने के लिये )। इनके अतिरिक्त एक उभयात्मक श्रंतरेंद्रिय 'मन' भी माना गया है जिसके मन, बुद्धि, श्रहंकार श्रीर चित्त चार विभाग करके वेदांतियों ने कुल १४ इंद्रियां मानी हैं। इनके प्रथक प्रथक देवता कल्पित किए हैं, जैसे कान के देवता दिशा, त्वचा के वायु, चच्च के सूर्य, जिह्ना के प्रचेता, नासिका के श्रिश्चनीकुमार, वाणी के श्रिप्ति, पैर के विष्णु, हाथ के इंद्र, गुदा के मित्र, उपस्थ के प्रजापित, मन के चंद्रमा, बुद्धि के श्रह्मा, चित्त के श्रच्युत, श्रहंकार के शंकर । न्याय के मत से पृथ्वी का श्रनुभव श्राण से, जल का जिह्ना से, तेज का चच्च से, वायु का त्वचा से श्रीर श्राकाश का कान से होता है।

या॰—इंद्रियघात । इंद्रियजन्य । इंद्रियजित । इंद्रियदमन । इंद्रियनिग्रह । इंद्रियसंयम । इंद्रियार्थ । इंद्रियासक्त ।

(३) लिंगे द्विय। (४) पाँच की संख्या। (४) वीर्थ। (६) कुश्ती के एक पेंच का नाम।

इंद्रियजित-वि॰ [सं॰] जिसने इंद्रियों की जीत लिया हो। जी इंद्रियों की वश में किए हो। जी विषयासक्त न हो।

इंद्रियनिग्रह—संज्ञा पु० [सं०] इंद्रियों का दबाना। इंद्रियों के वेग को रोकने का नियम।

इंद्रियवज्री-संज्ञा स्त्री० [सं० इन्द्रिय + वज्र ] वाजीकरण क्रिया का , एक भेद ।

इंद्रियार्थ—संज्ञा पुं० [सं०] इंद्रियों का विषय । विषय जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, जैसे—रूप, रस, गंध, शब्द इत्यादि । इंद्री\*—संज्ञा स्त्री० दे० "इंद्रिय" ।

इंद्रीजुळाब—संज्ञा पुं० [सं० इन्द्रिय + फ़ा० जुलाव ] वे श्रीषधे जिनसे पेशाब श्रधिक श्राता है। पानी मिला हुश्रा दूध, शोरा, सिलखड़ी श्रादि वस्तुएँ प्रायः इसमें दी जाती हैं।

इंधन—संज्ञा पुं० [सं०] जलाने,की लकड़ी।
इँधरीड़ा—संज्ञा पुं० [सं० इन्धन + हिं० श्रौड़ा (सं० श्रालय)]
इँधन रखने की कोठरी। इंधन-गृह। गोठोला।

इंसाफु-संज्ञा पुं० [ घ० ] [ वि० सुंसिफ़ ] (१) न्याय । श्रदत्त । यो०--इंसाफ़ पसंद = न्याय चाहनेवाला । क्रि० प्र०--करना ।--होना ।

(२) फैसला।

इंस्टिट्य ट—संज्ञा स्त्री० [ ग्रं० ] संस्था । सभा । समाज । इंस्ट्र्मेंट—संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] (१) श्रोज़ार । यंत्र । (२) साधन । इंस्पेक्टर—संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] निरीचक । देखभाज करनेवाला । इ⊶संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव ।

इकंग\*-वि० [सं० एकाङ्ग] एक तरफा। एक स्रोर का। उ०--दुखी इकंगी प्रीति सैं, चातक मीन पतंग। घन जल दीप न जानहीं, उनके हिय को श्रंग।--रसनिधि।

\*संज्ञा पुं० [सं० पकाङ ] शिव । सहादेव । श्रद्धनारीश्वर । इकंत\*-वि० दे० "एकांत" ।

इक् \*-वि० दे० "प्क" ।

इक-ग्राँक\*-कि॰ बि॰ [सं० इक = धक + श्रद्ध = निश्चय ] निश्चय । निश्चय करके । श्रवस्य । इ० — जे तब होत दिखादिखी, भई श्रमी इक-आंक । द्रौ तिरीछी दीठ श्रव, ह्रै बीछी की डांक। यदिप लींग लिलती तऊ, तून पहिर इक-श्रांक। सदा संक बढ़िये रहे, रहे चढ़ी सी नांक।—विहारी।

इकइस\*-वि॰ दे॰ "इक्कीस"।

इकजे।र\*—कि० वि० [सं० एक + हिं० जोर = जोड़ना] इकट्टा। एक साथ। उ०—देखु सखि चारि चंद्र इकजोर। निरखति बैठि निंतबिनि पिय सँग सारसुता की ग्रोर। है शशि स्याम नवल घनसुंदर है कीन्हें विधि गोर। तिनके मध्य चारि शुक राजत है फल ग्राठ चकोर। शशि सुसंग परवाल छंद-किल श्रक्ति रह्यों मन मोर। सुरदास प्रभु श्रति रतिनागर बिल बिल जुगुल किशोर।—सूर।

इकट्टा-[ सं० एक + स्थ---एकस्य, प्रा० एकट्टी ] एकन्नित । जमा । क्रि॰ प्र०--करना ।---होना ।

इकडाल-संज्ञा पुं० वि० दे० "एकडाल"।

इकतर\*-वि॰ दे॰ "एकत्र"। उ॰—(क) दई बड़ाई ताहि पंच यह सिगरे जानी। दे कोल्हू में पेरि, करी है इकतर वानी।—गिरधर। (ख) प्रथमहि पत्र चमेली श्रानै। ताके। कृटि लेइ रस छाने। कृट सोहागा मनसिल लीजै। मीठे तेल में इकतर कीजै।

इकतरा—संज्ञा पुं० [ सं० एक + हिं० तर ] श्रिंतरिया । वह ज्वर जो जाड़ा देकर एक दिन छोड़ दूसरे दिन श्राता है । उ० — बड़ दुख होइ इकतरी श्रावे । तीन उपास न बज तन खावे । — जाज ।

इकता-संज्ञा स्री० दे० "एकता"।

इकताई \*-संज्ञा स्त्री० [ फ़ा० ] (१) एक होने का भाष । एकत्व । उ०—सिले श्रापने हगन ते, इकताई की बात । जुरी डीठ इक सँग रहें, जहिप जुदे दिखात !--रसिनिधि । (२) श्रकेले रहने की इच्छा, स्वभाव या बान । एकांतसेविता । उ०— पिय रुख जिल नागरि सखी कनक कसें।टी ज्यानि । तियहि दिखाई जीक जिल्लि श्राई मृदु मुसुन्यानि । श्रली गई श्रव गरवई इकताई मुकुताइ । भली भई ही श्रमलई जीं पी दई दिखाइ ।--श्रं॰ सत० ।

इकताना \*-वि० [ हिं० पक + तान = विंचाव ] एक रस । एकसा । स्थिर । अनन्य । उ०--ऐसे ही देखत रहीं, जन्म सफल करि मानें। प्यारे की भावती, भावती के प्यारे जुगल किसेार जानें। पत्नी न टरीं छिन इत उत न होडँ रहीं इकताने। --हरिदास।

इकतार-वि॰ [हिं॰ एक + तार ] बराबर । एक रस । समान । ड॰—हरि के केसन सों सदी तासत खोर इकतार । मानहुँ रवि की किरन कछु छीन ताई श्रीधियार ।—क्यास । क्रि॰ वि॰ जगातार ।

इकतारा-संज्ञा पुं० [हिं० एक + तार] (१) एक बाजा। इसकी बनावट इस प्रकार होती है। चमड़े से मढ़ा हुआ एक तुंबा बांस के एक छोर पर लगा रहता है। तुंबे के नीचे जो थोड़ा सा बांस निकला रहता है उससे एक तार तुंबे के चमड़े पर की घोड़िया वा ठिकरी पर से होती हुई बाँस के दूसरे छोर पर एक खूँटी में बँघी रहती है। इस खूँटी को ऐँड कर तार को ठीला करते हैं श्रीर कसते हैं। बजानेवाला इस तार को तर्जनी से हिला हिला कर बजाता है। प्रायः साधु इसको बजा बजा कर भीख माँगते हैं। एक प्रकार का तान-प्रा वा तँब्रा। (२) एक प्रकार का हाथ से बुना जानेवाला कपड़ा। इसके प्रत्येक वर्ग इंच में २४ ताने के श्रीर म बाने के तागे होते हैं। बुन जाने पर कपड़ा धोया जाता है श्रीर उस पर कुंदी की जाती है। इसका थान ६ गज़ लंबा श्रीर उस पर कुंदी की जाती है। इसका थान ६ गज़ लंबा श्रीर उन इंच वौड़ा होता है।

इकताला-संज्ञा पुं० दे० "एकताला"।

इकतीस-वि०[ सं० एकत्रिंशत्, पा० एकतीसा ] तीस और एक। संज्ञा पुं० तीस और एक की संख्या। इकतीस का अंक।

इकत्र-कि॰ वि॰ दे "एकत्र"।

इक़दाम-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) किसी अपराध के करने की तैयारी वा चेष्टा । (२) संकल्प । इरादा ।

इक्तपेचा—संज्ञा पुं० [ व्हिं एक + फ़ा० पेच ] एक प्रकार की पगड़ी जिसकी चाल दिख़ी आगरे में बहुत है।

इकबारगी-कि॰ वि॰ दे "एकबारगी"।

इकबल-संज्ञा पुं० दे० ''एक्बाल'।

इकरदन-संज्ञा पुं० दे "एकरदन"।

इकरसं वि० [सं० एक + रस] एकरंग। समान । बराबर । उ०—जो कहु अब का प्रीति न हम में। रहत न कोड इक-रस हर दम में।—विश्राम।

इकराम-संज्ञा पुं० [ त्र० ] (१) दान । पारितोषिक । (२) इज़त । माहात्म्य । श्रादर । प्रतिष्ठा ।

थै। - इनाम इकराम । इज़्त इकराम ।

इक़रार-संज्ञा पुं० [ प्र० ] (१) प्रतिज्ञा । वादा । (२) कोई काम करने की स्वीकृति ।

इकला-वि॰ दे॰ ''श्रकेला''।

इकलाई—संज्ञा स्त्री ० [हिं० एक + लाई वा लोई = पर्ते] (१) एक पाट का महीन दुपद्दा वा चहर । उ०—दुपटा दुलाई चादरैं इकलाई कटिवंद बर । कंचुकी कुलहिया ग्रोहनी ग्रंगवस्त्र धोती अवर । —सूदन । (२) श्रकेलापन ।

इकलोई कड़ाही—संज्ञा स्त्री० [हिं० एक + लोई = पर्त ] वह कड़ाही जो एकही लोई वा तवे की बनी हो अर्थात् जिसके पे दे में जोड़ न हो।

इकलाता—संज्ञा पुं० [हिं० इकला + पु० हिं० कत (सं०पुत्र)] वह लड़का जो श्रपने मा बाप का श्रकेला हो । वह लड़का जिसके श्रीर भाई बहिन न हो । इक्छा—वि० [हिं० एक + ला (प्रत्य०)] (१) एकहरा । एक पत्त का। \*†(२) श्रकेला। एकाकी।

इकवाई—संज्ञा स्री० [हिं० एक + वाहु ] एक प्रकार की निहाई जो संदान वा श्ररन के श्राकार की होती है। भेद इतना ही होता है कि संदान में दोनों श्रोर हाथे वा कोर निकले रहते हैं श्रीर इसमें एकही श्रोर। भरतवालों की इकवाई की एक कोर या तो लंबी नोक होती है श्रीर दूसरी कोर सपाट चैड़ी होती है, जिसके किनारे तीले होते हैं।

इकसठ-वि० [सं० एकषष्टि, पा० एकसिंट्ट ] साठ और एक। संज्ञा पुं० वह श्रंक जिससे साठ और एक का बीघ हो। ६९। इकसर\*-वि० [हिं० एक + सर (प्रत्य०)] श्रकेला। एकाकी।

इक सुत \*-वि० [सं० एकश्रत = लगातार] एक साथ । इकट्टा । एकत्र । उ०-देखि देह दशा दोऊ लाज सें। बहुतै भरी । श्राइ भीतर ते तौही दौरि बाहर को टरी । देखि के निकसे दोऊ श्रोर जे सखियां हुतीं । ते सबै तुरते दौरीं बाहरी ह्वै इक सुती ।—
गुमान ।

इकहरा-वि॰ दे॰ "एकहरा"।

इकहाई \*- कि॰ वि॰ [हिं॰ एक + हाई (प्रत्य॰)] (१) एक साथ।
फ़ौरन। उ॰ --- यह सुनि रानिन के वदन, मे प्रसन्न हरखाइ।
डयों स्रा के उदय ते, खिलत कमल इकहाइ। (२) एकदम।
प्रचानक। उ॰ --- फाग के चौस गोपालन ग्वालिनी के इकठानि
कियो मिसि काऊ। त्यों पदुमाकर मेगिर कमाई सुदौरी सबै हरि
पै इक हाऊ। ऐसे समय वहै भीत विनादी सुनै सुक नैन
किये डर पाऊ। लै हर मूसर ऊसर है कहूँ आये। तहाँ
बनि के बलदाऊ। ---- पद्माकर।

इकांत\*-वि॰ दे॰ ''एकांत''।

इकेला\*-वि० दे० "श्रकेला"।

इकैठ \*-वि० [ सं० एकस्य, पा० एकट्ठ ] इकट्ठा ।

इकोतर \*-वि॰ दे॰ ''एकोत्तर''।

इकौं ज-संज्ञा स्त्री । सं० एक (इक्त ) + बन्ध्या, पा० बज्मा, हिं० बॉम । अथवा एक + जा। अथवा काकबन्ध्या = काकबज्मा = ककौंज्मा = इकौंजा ] वह स्त्री जिसको एक ही पुत्र वा एक ही कन्या उत्पन्न हुई हो। वह स्त्री जो एक बेर जन कर बाँम हो जाय। काक-बंध्या।

इक्ताना-संज्ञा पुं० [हिं० एक + बनना ] बिना छुांटा हुम्रा म्रन्त । बिना चुना हुम्रा म्रनाज ।

इकै सो \* †—वि॰ [ सं॰ एक + आवास ] एकांत । निराला । ड॰— साह को स्वरूप किर, श्राये कांचे थेली धिर 'कौन पास हुंडी' दाम लीजिये गनाय कै। बोलि डिंट हुँ हि हारे ! भले जू निहारे झाजु,' कही 'लाज हमैं देत, मैं हूँ पाये श्राय कै। मेरो है इकैसो वास, जानै हरि दास, लेवो सुलरासि, करो चीठी दीजी जाय के। घरे हैं रुपैया देर, जिख्यो करो बेरबेर' फेरि श्राय पाती दई जई गरे जाइ के।—प्रिया।

इक्क बाल — संज्ञा पुं० [ अ० एक बाल ] ताजक ज्योतिष के मत से एक ग्रह योग । जब किसी के जन्म के समय सब ग्रह कंटक ( १, ४, ७, १०, ) या पनकर ( २, ४, ८, ११ ) में हों प्रधांत् ३, ६, ६ और १२ में कोई ग्रह न हो तब यह राज्य श्रीर सुख को बढ़ानेवाला योग होता है।

इक्का-वि० [सं० एक] (१) एकाकी । अकेला । उ० कोई इका

टुक्का आदमी मिले तो बैठा लेना । (२) अनुपम । बेजोड़ ।

संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार की कान की बाली जिसमें एक
मोती होता है । (२) वह योद्धा जो लड़ाई में अकेले लड़े ।

उ० कृदि परे लंका बीच इक्का रघुवर के । मानकिव ।

(३) वह पशु जो अपना भुंड छोड़ कर अलग हो जाय ।

(४) एक प्रकार की दो पहिये की घोड़ा-गाड़ी जिसमें एक ही
घोड़ा जोता जाता है । (४) ताश का वह पत्ता जिसमें किसी

रंग की एक ही बूटी हो । यह पत्ता और सब पत्तों को मार
देता है । उ० पान का इक्का । ईँट का इक्का ।

इका दुका-वि॰ [ हिं॰ इका + दुका ] श्रकेला दुकेला।

इकावन-वि॰ दे॰ ''इक्यावन''।

इक्रासी-वि॰ दे॰ ''इक्यासी''।

इक्की—संज्ञा स्त्री० [सं० एक + ई (प्रत्य०)] ताश का वह पत्ता जिसमें एक बूटी हो।

इकीस-वि॰ [सं॰ एकविंशत, प्रा॰ एकवीस ] बीस श्रोर एक। संज्ञा पुं॰ बीस श्रोर एक की संख्या वा श्रंक जो इस तरह बिखा जाता है। २१।

इक्यावन-वि० [सं० एकपश्रात्, प्रा० एकावन्न] पचास श्रीर एक । संज्ञा पुं० पचास श्रीर एक की संख्या वा श्रंक जो इस तरह जिखा जाता है । ११ ।

इक्यासी—वि० [ स० एकाशीत, प्रा० एकासिं ] श्रस्ती श्रीर एक । संज्ञा पुं० श्रस्ती श्रीर एक की संख्या वा श्रंक जो इस तरह बिखा जाता है । ⊏१।

इक्षु-संज्ञा पुं० [सं०] ईख। गन्ना। दे० ''ईख''।

या०—इन्जांड । इन्नगंघ । इन्नतुल्या । इन्नुदंड । इन्नपत्रा । इन्नप्रमोह । इन्नमती । इन्नमेह । इन्नरस । इन्न-विदारी । इन्निकार ।

इस्नुकांड-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कॅख का डंटल । (२) कास । (३) मूँज । (४) रामशर ।

इक्षुगंध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) छोटा गोखरू। (२) काश।

इक्षुगंधा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) गोखरू। (२) कोकिलात । तालमखाना।(३) कास।(४) सफ़ेद विदारी-कंद।

इक्षुज-संज्ञा पुं० [सं०] वह पदार्थ जो ईख के रस से बने । प्राचीनें। के अनुसार इसके झः भेद हैं—फाणित ( जूसी या शीरा ), मत्स्यंडी (राब), गुड़, खंडक (खांड), सिता (चीनी) श्रीर सितोपल (मिश्री)।

इश्चुतुरुया—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] ज्वार या बाजरे के प्रकार का एक पौधा जिसका रस मीटा होता है। कास।

इश्लदंड-संज्ञा पुं० [सं०] ईख का डंडल । ईख ।

इञ्जुपत्रा-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) उवार । मका । (२) बाजरा ।

इक्ष्मप्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामशर । शर ।

इश्चुप्रमेह—संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें मूत्र के साथ मधु वा शक्कर जाती है। इस रोग में मूत्र पर चींटी श्रीर मिक्खां बहुत बैठती हैं श्रीर मूत्र के श्रंशों को रासायिनक प्रक्रिया से श्रजग करने पर उसमें चीनी का श्रंश मिजता है। इच्चमेह। मधुमेह।

इक्षुमती-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] एक नदी जिसका कुरुचेत्र में होना जिखा है।

इक्षुमालिनी-संज्ञा स्त्री० [सं० ] पुराण में लिखी एक नदी जो इंद्र पर्वत से निकलती है।

इश्चमूळ-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की ईख । बांसी । इश्चमेह-संज्ञा पु० [स०] इब्रुयसेह । सधुप्रमेह । दे० ''इच्चप्रमेह" ।

इञ्चर-संज्ञा पुं० िसं० । (१) गोखरू। (२) तालमखाना।

इश्चरस—संज्ञा पुं [स०] (१) ईख कारस। (२) कास।

इक्षुरस्वल्लरी—संज्ञा स्त्रां० सं० | चीरविदारी । दूधविदारी । महारवेता ।

इक्षुरसोद्-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार सात समुद्रों में से एक जे। ईख के रस का है।

इञ्जिदारी-संज्ञा श्री० [ सं० ] विलारी कंद ।

इक्ष्वाकु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्या वंश का एक प्रधान राजा। यह पुराणों में वैवस्वतमनु का पुत्र कहा गया है। रामचंद्र इन्हीं के वंश में थे। (२) कडुई लोकी। तितलेंकि।

या०-इत्वाकुनंदन।

इक्ष्वालिका-संज्ञा र्झा॰ िसं॰ । (१) नरकट । नरकुल । (२) सरपत्त । मूँज । (३) कास ।

इखद् \*-वि॰ दे॰ "ईपत्"।

इस्ब्रफ़ाये वारदात-संशा पुं० [ फ़ा० ] कानून में कियी पुरुप का किसी ऐसी घटना का छिपाना जिसका प्रकट करना नियमा-नुसार उसका कर्तांच्य हो ।

इ.ज़राज-संज्ञा पुं० [ अ० ] निकास । ख़र्च । उठान ।

इख़लास-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) मेलमिलाप । मित्रता । उ०— तू जा सुजानहिं पास । हमसैं। करें इख़लास ।—सूदन । (२) प्रेम । भक्ति। प्रीति । उ०—कुल झालम इके दीदम भर-वाहे इख़लास । बद समल बदकार तुई पाक यार पास ।—दादू ।

(३) संबंध । साविका ।

क्रि० प्र०-जोड़ना ।--बढ़ाना ।

इर्लु\*-संज्ञा पुं० दे० ''इषु''।

इंग्हितयार-संज्ञा पुं० [ ऋ० ] (१) श्रधिकार । (२) श्रधिकारचेत्र । (३) सामर्थ्य । कृष्व् । उ०—यह बात हमारे इंग्हित्यार के बाहर की है । (४) प्रभुत्त्व । स्वत्व । उ०—इस चीज़ पर तुम्हारा कुछ इंग्हितयार नहीं है ।

इंदितलाफ़-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) विरोध । विभेद । विभिन्नता । श्रंतर । फ़र्क । (२) श्रनबन । बिगाड़ ।

इगारह\*-वि॰ दे॰ "ग्यारह"।

इग्यारह\*-वि॰ दे॰ "ग्यारह"।

इचकना - क्रि॰ श्र॰ [देश॰] खीस निकालना । क्रोध से दाँत

इच्छना\*—िकि॰ स॰ [सं० इच्छन ] इच्छा करना। चाहना। उ०— इच्छ इच्छ बिनती जस जानी। पुनि कर जाेरि ठाढ़ भइ रानी।—जायसी।

इच्छा—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० इच्छित, इच्छुक] एक मनेावृत्ति जो किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति की ग्रोर ध्यान ले जाती है जिससे किसी प्रकार के सुख की संभावना होती है।कामना। लालसा। श्रभिलाषा। चाह। खाहिश।

विशेष—वेदांत श्रीर सांख्य में इच्छा की मन का धर्म माना है। पर न्याय श्रीर वैशेषिक में इसे श्रात्मा का धर्म वा न्यापार माना है।

पर्या०--श्राकांचा। वांछा। दोहद। स्पृहा। ईहा। लिप्सा। तृष्णा। रुचि। मनेारथ। कामना। श्रमिलाषा। इषा। छंद।

यौ०—इच्छाघात । इच्छाचार । इच्छाचारी । इच्छानुकूख । इच्छानुसार । इच्छापूर्वक । इच्छाबोधक । इच्छामेदी । इच्छाभोजन । इच्छावान् । इच्छाबोधक । इच्छावसु । स्वेच्छा । ईश्वरेच्छा ।

इच्छानुसारिग्री क्रियाशक्ति—संज्ञा श्ली० [सं०] जैन शास्त्रानुसार योग द्वारा प्राप्त एक शक्ति जिससे योगियों के इच्छानुसार कारण के बिना कार्य्य की सिद्धि हो जाती है। जैसे मिट्टी के बिना घट या बीज के बिना वृत्त इत्यादि का योगियों की इच्छा से उत्पन्न होना।

इच्छाभेदी-वि॰ [ सं॰ ] इच्छानुसार विरेचन करानेवाली (श्रीषध)। प्रक्रिया भेद से जिसके खाने से उतने ही दस्त श्रावें जितने की इच्छा हो।

यो०-इच्छाभेदी वटिका। इच्छाभेदी रस।

इच्छाभाजन-संज्ञा पुं० [सं०](१) जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो उनको खाना। रुचि के अनुसार भोजन। उ०—आज हमें इच्छाभोजन कराश्रो। (२) भोजन की वह सामग्री जिसे खाने की इच्छा हो। रुचि के अनुकृत खाद्य पदार्थ। उ०— इतने दिनों पर आज हमें इच्छाभोजन मिला है।

इच्छित-वि० [सं०] चाहा हुन्रा। वांद्धित। श्रभिप्रेत। श्रभीष्ट।

इच्छु \*-संज्ञा पुं० [इन्तु] ईख । उ०--इच्छु रसहू ते है सरस चरनामृत श्री लवण समुद्र है लोनाई निरवधि के !---चरण। वि० [सं०] चाहनेवाला।

विशेष—इसका प्रयोग यौगिक शब्द बनाने में ही होता है जैसे, शुभेच्छु, हितेच्छु।

इच्छुक-वि॰ [मं ॰] चाहनेवाला । श्रमिलाषी ।

इजमाल्ल—संज्ञा पुं [त्र०] [वि॰इजमाली] (१) कुत्रा। समष्टि। (२) किसी वस्तुपर कुछ लोगों का संयुक्त स्वत्व ! इस्तराक । साम्ता। शिरकत।

इजमाली—वि॰ [अ॰] शिरकत का। मुश्तरका। संयुक्त। सामे का। इजरा—संज्ञा स्त्री॰ [हिं॰इ + जरा = जीर्यता] वह भूमि जी बहुत दिनें। तक जीतने से कमज़ीर हो। गई हो। श्रीर फिर उपजाक होने के लिये परती ख़ोड़ दी जाय।

इजराय-संज्ञा पुं० [अ०] (१) जारी करना । प्रचार करना । (२) व्यवहार । श्रमल । काम में लाना ।

या ०-इजराय डिगरी = डिगरी का स्त्रमल दरामद होना।

इजलास-संज्ञा ृपुं० [ अ० ] (१) बैठक । (२) वह जगह जहां हाकिम बैठ कर मुक्दमें का फ़ैसला करता है । कचहरी । विचारालय । न्यायालय ।

ये। o — इजलास कामिल = न्यायालय की वह बैठक जिसमें सब जज एक साथ बैठ कर फैसला करें।

इजहार—संज्ञा पुं० [ २० ] (१) ज़ाहिर करना । प्रकाशन । प्रकट

क्रि० प्र०-करना।-होना।

(२) श्रदालत के सामने बयान । गनाही । सान्ती । साली । किo प्रo—देना ।—लेना ।—होना ।

इजाज़त-संज्ञा स्त्री० [ अ० ] (१) आज्ञा । हुक्म । (२) परवानगी । मंजूरी । स्वीकृति ।

इज़ाफ़ा—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) बढ़ती । बेशी । वृद्धि । बढ़े।तरी । उ०—अपने अँग के जानि के, जोबन नृपति प्रवीन । स्तन मन नयन नितंब कें।, बढ़े। इज़ाफ़ा कीन ।—बिहारी । यौ०—इज़ाफ़ा खगान — सगान की बढ़ती । सगान का अधिक होना । ज्यय से बचा हुआ धन । बचत ।

इज़ारबंद—संज्ञा पुं० [फा०] सूत या रेशम का बना हुआ जालीदार बंधना जो पायजामे वा लहुँगे के नेफे में उसे कमर से बांधने के लिये पड़ा रहता है। नारा। कमरबंद।

इजारदार, इजारेदार-वि० [फा०] [स्त्री० इजारदारिन ] किसी पदार्थ की इजारे वा ठेके पर लेनेवाला । ठेकेदार । श्रिषकारी । उ०-कहा तुमही हैं। अज के इजारदार । (गीत)

इजारा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (३) किसी पदार्थ की उजरत वा किराए

पर देना। (२) ठेका। (३) श्रिधिकार। इष्ट्रियार। स्वत्व। इ० – हम जर्हा पर चाहेंगे वहाँ घर बनावेंगे तुम्हारा कुछ इजारा है।

क्रि॰ प्र॰-देना।--लेना।

या ०---इजारदार । इजारेदार ।

इज़ाला-हैसियत-उर्फ़ी—संज्ञा स्त्री० [ अ० ] कोई ऐसा काम करना जिससे दूसरे की इज़्त या श्रावरू में घन्वा लगे या उसकी बदनामी हो। हतक-इज़्ती। मानहानि।

इज़्त्त-संज्ञा स्त्रीं [ अ० ] मान । मर्थ्योदा । प्रतिष्ठा । आदर ।

कि प्र०-करना = प्रतिष्ठा वा सम्मान करना | — खोना = अपनी

मर्थ्योदा नष्ट करना । उ० — तुमने अपने हाथों अपनी इज़्त

खोई हैं । — गँवाना = दे० ''इज्ज़त खोना'' | — जाना । उ० — पैद्वा

चलने से क्या तुम्हारी इज्ज़त चली जायगी | — देना = (१)

मर्थ्योदा खोना । उ० — क्या रुपये की लालच से हम अपनी

इज़्त देंगे ? (२) गौरवान्वित करना । महत्त्व बढ़ाना ।

उ० — बारात में शरीक होकर आपने मुक्ते बड़ी इज्ज़त दी ।

— पाना = प्रतिष्ठा प्राप्त करना । उ० — उन्होंने इस द्वार में

बड़ी इज्ज़त पाई । — बिगाड़ना = प्रतिष्ठा नष्ट करना । उ० —

तरफ़ इज्ज़त होती है।

मुहा०—इज़त उतारना = मर्थ्यादा नष्ट करना । उ०—ज़रासी

बात के लिये वह इज़त उतारने पर तैयार हो जाता है।

या०—इज़तदार।

बदमाश भले श्रादमियों की राह चलते इज्ज़त बिगाड़ देते

हैं।—रखना = मर्य्यादा थिर रखना । बेइज्ज़ती न होने देना ।

ड॰--- उस समय १००) देकर तुमने हमारी इज्ज़त रख ली।

—लेना = इज्ज़त विगाड़ना ।—होना । उ० — उनकी चारों

इज्जतदार-वि॰ [ फ़ा॰ ] प्रतिष्ठित । माननीय ।

इत्या-संज्ञा स्त्री० [सं०] यज्ञ । देवपूजा ।

इटालियन—संज्ञा पुं० [ श्रं० ] एक प्रकार का कपड़ा जो इटली से पहिले पहिल श्राया था। यह किसी 'वृत्त की झाल से बनता है श्रीर बहुत चमकीला होता है। रंग इसका प्रायः काला होता है।

इटैलिक-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार का छापा वा टाइप जिसमें अवर तिरखे होते हैं।

इठलाना—िकि० श्र० [ हिं० पेंठ + काना ] (१) इतराना । टसक दिखाना । गर्वसूचक चेष्टा करना । उ० — खुद्ध सनुष्य थोड़े ही में इठलाने लगते हैं। (२) सटकना । नख़रा करना । उ० — पाइ हैं पकरि तब पाइ है न कैसे हुँ, तू थोरै इठलात वे तो श्रति इठिलात हैं। — केशव । (३) छुकाने के लिये जान बूक्त कर श्रनजान बनना । छुकाने के लिये जान बूक्त कर किसी काम में देर करना । उ० — (क) इठलाक्यो मत, बतान्री किताब कर्हा छिपाई है। (ख) इठलान्नी मत, जैसा कहते हैं वैसा करे।।

इठलाहर-संज्ञा स्त्री० [ हिं० इठलाना ] इठलाने का भाव । उसक । उ०--- खरे श्रद्व इठलाहरी, उर उपजावति श्रास । दुसह संक विख की करें, जैसे सेंाठ मिठास ।—बिहारी ।

इटाई-संज्ञा स्त्री० [ सं० इष्ट, पा० इट्ठ + ऋडि (प्रत्य०) ] (१) रुचि । चाह । प्रीति । उ०---खारिक खात न दाराँउ दाखन माखन हूँ सह मेटि इटाई ।--केशव । (२) मित्रता। प्रेम ।

इडरहर †-संज्ञा पुं० दे० "इँडहर"।

इडहर-संज्ञा पुं० दे० "इँडहर"।

इड़ा—संज्ञा श्री । [सं ] (१) पृथिवी । मूमि । (२) गाय । (३) वाणी । (४) स्तुति । (४) एक यज्ञपात्र । (६) श्राहुति जे। प्रयाजा श्रोर श्रजुयाजा के बीच दी जाती हैं। (७) एक प्रकार का श्रप्रिय देवता जो श्रसोमपा हैं। (८) श्रन्म । हिव । (१) नमदेवता । (१०) दुर्गो । श्रंबिका । (११) पार्वती । (१२) कश्यप ऋषि की एक पत्नी जो दत्त की एक प्रत्री थी । (१३) वसुदेव की एक स्त्री । (१४) मनु या इच्वाकु की प्रत्री जो बुध की स्त्री थी जिससे पुरूरवा उत्पन्न हुश्रा था । (१४) श्रदाध्वज रुद्द की स्त्री । (१६) स्वर्ग । (१७) एक नाड़ी जो बाई श्रीर है। यही नाड़ी पीठ की रीढ़ से होकर नाक तक है। बाई स्वांस इसी से होकर श्राती जाती है। स्वरोद्य में चंद्रमा इसका प्रधान देवता माना गया है। प्राचीनों के श्रनुसार यह प्रधान नाड़ी है।

इतःपर—कि० वि० [सं०] इसके उपरांत । इसके बाद । इतने पर । इस पर ।

इत\*ं—िकि० वि० [सं० इतः ] इधर । इस भोर । यहाँ । उ०— इतते उत श्री उतते इत रहु यम की साँट सँवारी । ज्यों किप डोर बांधि बाजीगर श्रपने खुशी परारी ।—कबीर ।

मुहा०—इत उत = इधर उधर । उ०—भोजन करत चपल चित, इत उत श्रवसर पाइ । भाजि चले किलकात मुख, दिध श्रोदन लपटाइ ।—तुलसी ।

इतकाद्-संज्ञा पुं० दे० "प्तकाद"।

इतना—वि० [सं० पतावत, प्रा० इतिष्य । प्रयवा पु० हि० ई (यह) + तना (प्रत्य०) ] [की० इतनी] इस मात्रा का | इस कृदर । उ०— कहि न जाय कञ्जु नगर विभूती । जनु इतनी विरिध करत्ती ।—नुजसी ।

मुहा०—इतने में = इसी बीच में | इसी समय | उ०—इतने में रन-ठार रुधिर नदी प्रगटत भई | गज हय सुभट करारे छिन्न श्रंग है है गिरे ।

इतनां\* -वि॰ दे॰ "इतना"।

इतमाम\*†-संज्ञा पुं० [ भ० इक्तिमाम = प्रबंध | इंतज़ाम । बंदोबस्त । प्रबंध । उ०--ताहि तखत बेटारि धारि सिर छुन्न जटित जर । चवर मोरञ्जल ढारि कियो इतमाम श्रामघर ।— सुद्रन ।

इतमीनान—संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० इतमीनानी ] विश्वास । दिवाजमई । संतोष । उ०—(क) तुम अपना हर तरह से इतमीनान कर लो तब मकान ख़रीदो । (ख) अब तुम्हारी बातों से हमें इतमीनान हो गया ।

कि० प्र०—करना ।—कराना ।—देना ।—होना । इतमीनानी—[ वि० फा० ] विश्वासपात्र । विश्वसनीय । इतर—वि० [ सं० ] (१) दूसरा । अपर । और । अन्य । (२) नीच । पासर । साधारण । 'संज्ञा पुं० [ अ० इत्र ] दे० ''श्रतर'' ।

यौ०-इतरदान।

इतराजी\*—संज्ञा स्त्री० [ अ० एतराज़ ] विरोध । विगाड़ । नाराज़ी । उ०—बड़ो मीत तुव मिलन की, चित राजी को चाव । इत-राजी मत कर श्ररे, इत राजी ह्वे श्राव ।—रसनिधि ।

इतराना-कि॰ थ्र॰ [स॰ इतर। श्रयवा सं॰ उत्तरण, हिं॰ उतराना] (१)
सफलता पर फूल उठना। वमंड करना। मंदाध होना। उ०—
(क) बड़ो बड़ाई नहिँ तजै, छोटो बहु इतराय। ज्यों प्यादा फरज़ी
भयो, टेढ़ें। टेढ़ें। जाय।—कबीर।(ख) छुद्र नदी बहि चली तोराई।
जिमि थोरे धन खल इतराई।—तुलसी। (ग) इन बातन
कहुँ होत बड़ाइ। लूटत हो। छिब राशि श्याम की मने। परी
निधि पाइ। थोरे ही में उविर परेंगे अतिहि चले इतराइ।
डारत खात देत नहिँ काहू श्रोछे घर निधि श्राइ।—सूर।
(२) रूप श्रीर यौवन का घमंड दिखाना। ठसक दिखाना। ऐँठ
दिखाना। इठलाना। उ०—तुम कत गाय चरावन जात १। श्रव
काहू के जाउ कहीं जिन श्रावित हैं युवती इतरात। स्रश्याम
मेरे नैनन श्रागे रही काहे कहूँ जात है। तात।—सूर।

इतराहट\*-संज्ञा स्त्री० [ हिं० इतराना ] दर्प । घमंड । गर्व । उ०-जोबन की इतराहट सीं अठिलात अझेटिन ऐँठिन ऐँठी ।-देव

इतरेतर-कि॰ वि॰ [सं॰ ] परस्पर । श्रापस में । इतरेतरयोग-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) परस्पर-संबंध । (२) एक प्रकार का द्वंद समास जिसमें दो जाति के केवल एक एक व्यक्ति का समावेश होता है। हिंदी में समासका यह भेद नहीं है।

इतरेतराभाव-संज्ञा पुं० [सं०] न्याय शास्त्र में एक के गुर्गों का दूसरे में न होना। श्रन्योन्याभाव। जैसे—गाय घोड़ा नहीं क्योंकि गाय के धर्म घोड़े में नहीं हैं।

इतरेतराश्रय—संज्ञा पुं० [सं०] यह तर्क में एक प्रकार का दोष है। जब कि एक वस्तु की सिद्धि दूसरी वस्तु की सिद्धि पर निर्भर हो श्रीर उस दूसरी वस्तु की सिद्धि भी पहली वस्तु की सिद्धि पर निर्भर हो। तब वहाँ पर इतरेतराश्रय दोष होता है। जैसे यदि परलोक की सिद्धि के लिये शरीर से पृथक श्रासिद्ध जीवात्मा को प्रमाण में लाना वा जीवात्मा को शरीरातिरिक सिद्ध करने के लिये श्रसिद्ध परलोक को प्रमाण में लाना।

इतरोहाँ क्र—वि० [ हिं० इतराना + श्रीहाँ (प्रत्य०) ] जिससे इतराने का भाव प्रगट हो। इतराना सूचित करनेवाला । ड० — कौन की ताकों रिसैहीं भैंदि राम रहे। तुम सैंहि, रहे परम पद साधत बीचै परी चाह चकचैंदि। रतन खोइ के कोड़ी पाई चाल चलै इतरैंदि। —देव स्वामी।

इतलाक्त—संज्ञा पुं० [अ०] (१) जारी करना। इजराय। (२) बोजना। कथन। (३) वह दफ्तर या बही जिसमें दस्तक और सम्मन आदि के जारी होने और उनके तज्जबाने के आयब्यय का लेखा जिखा जाता है।

या • — इतलाक-नवीस = वह कर्म्मचारी जा इतलाक में काम करे वा इतलाक का हिसाव रक्ले।

इतवरी-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "इत्वरी"।

इतवार—संज्ञा पुं० [ सं श्रादित्यवार, प्रा० श्राइत्तवार = ऐतवार ] रविवार | शनि श्रीर सोमवार के बीच का दिन ।

इतस्ततः-क्रि॰ वि॰ [सं॰] इधर उधर। यहाँ वहाँ।

इताग्रत—संज्ञा स्त्रो॰ [ प्र॰ ] श्राज्ञापालन । ताबेदारी । ड॰— तुलसी दिन भल साहु कहूँ , भली चार कहूँ राति । निसि बासर ताकहूँ भलो , जो माने राम इताति ।—तुलसी ।

क्रि० प्र0-करना।-मानना।

इताति-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "इताग्रत"।

इति-श्रव्य [सं०] समाप्तिसूचक श्रव्यय।

संज्ञा स्त्री० [सं ] समाप्ति । पूर्याता । उ०—-श्रक तुम्हारी पढ़ाई की इति हो गई ।

क्रि॰ प्र०-करना।-होना।

यौo—इतिकर्त्तंन्यता । इतिवृत्त । इतिहास । इतिश्री = समाप्ति । श्रंत । उ॰ —श्रीरंगजेव ही से मुग़लों के राज्य की इतिश्री हुई ।

इतिकर्तव्यता—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) किसी काम के करने की विधि ! परिपाटी । (२) मीमांसा वा कर्मकांड में वह अर्थवाद बोधित वाक्य जिससे किसी कर्म की प्रशंसा श्लीर उसके करने के विधान का बोध हो ।

इतिवृत्त-संज्ञा पुं० [सं०] पुरावृत्त । पुरानी कथा । कहानी ।

इतिहास-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बीती हुई प्रसिद्ध घटनाश्रों श्रोर उनसे संबंध रखनेवाले पुरुषों का काल-क्रम से वर्णन । तवारीख़ । (२) वह पुस्तक जिसमें बीती हुई प्रसिद्ध घटनाश्रों श्रोर भूत पुरुषों का वर्णन हो ।

इतेक - विं [ हिं इत + एक ] इतना एक । इतना ।

इता—\*वि॰ [सं॰ इयत = इतना] [स्री॰ इती] इतना। इस मात्रा का।
निर्देष्ट मात्रा का। उ॰—(ख)मेरे जान इनहिँ बोलिबे कारन
चतुर जनक ठये। ठाठ इतो री।—तुलसी। (ख) लाल यह चंदा
ले तौ हो। कमल नयन बिल जाय यशोदा नीचे नेक चिते हो।
.....गगन मंडल ते गहि श्रान्यो है पंछी एक पठेहो।
सुरदास प्रभु इती बात को कत मेरे लाल इठ हो।—सूर।

(ग) कुटिल श्रलक लुटि परत मुख, बढ़िगा इता उदात । बंक बिकारी देत ज्यों, दाम रुपैया होत ।—बिहारी ।

इत्तफ़ाक़-संज्ञा पुं० [अ०][वि० इत्तफ़ाक़िया। कि० वि० इत्तफाकन] (१) मेला। मिलाए। एका। सहमति।

मुहा०—इत्तफ़ाक़ करना = शहमत होना । उ०—में श्राप की राय से इत्तफ़ाक़ नहीं करता ।

(२) संयोग । मोका । श्रवसर । उ०—इत्तफ़ाक की बात है नहीं तो मैं कभी उधर जाता था।

मुहा०—इत्तफ़ाक़ पड़ना = संयोग उपिश्वत होना | मैोक़ा पड़ना | अवसर आना । उ०—मुमे अकेले सफ़र करने का इत्तफ़ाक़ कभी नहीं पड़ा । इत्तफ़ाक़ से = संयोगवश । अचानक । अकस्मात् । उ०—मैं स्टेशन जा रहा था इत्तफ़ाक़ से वे भी रास्ते में मिल गए ।

इत्तफ़ाक़न—कि॰ वि॰ [ म॰ ] संयोगवश । श्रचानक । एकाएक । इत्तफ़ाकिया—वि॰ [ म॰ ] श्राकस्मिक ।

इत्तला-संज्ञा स्त्री० [ अ० इत्तलात्र ] सूचना । ख़बर ।

क्रि० प्र०-करना ।-देना ।-होना ।

मुहा०—इत्तला जिखना = राजकर्मचारियों की किसी बात की सूचना जिखना।

या॰-इत्तलानामा = सूचनापत्र।

इत्ता !-वि० [ हिं० इतना ] इतना ।

इत्तिहाम-संज्ञी पुं० [ अ० ] दोष । तुहमत ।

क्रि० प्र०-देना।

इत्तो-वि॰ दे॰ "इतो"।

इत्थं-क्रि० वि० [सं०] ऐसा। यो । इस प्रकार से।

इत्थंभूत-वि० [सं०] इस प्रकार का। ऐसा।

इत्थमेव-वि० [सं०] ऐसा ही।

कि० वि० इसी प्रकार से।

इत्थसाळ—संज्ञा पुं० [ अ० ] ताजक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में सोखह योगों में से जहाँ एक वेगगामी प्रह मंदगामी प्रह से श्रंश में कम हो श्रीर वे परस्पर एक दूसरे को देखते हों वा संबंध करते हों वहाँ इत्थसाख योग होता है।

इत्यादि—श्रव्य० [सं०] इसी प्रकार । श्रन्य । श्रीर । इसी तरह श्रीर दूसरे । वगैरह ।

विशेष—जहाँ किसी प्रसंग से समान संबंध रखनेवाली बहुत सी वस्तुओं को गिनाने की श्रावश्यकता होती है वहाँ लाघव के लिये केचल दो तीन वस्तुओं को गिना कर 'इत्यादि' लिख देते हैं जिससे श्रीर वस्तुओं का श्राभास मिल जाता है।

इत्यादिक-वि॰ [सं॰ ] इसी प्रकार के श्रन्य श्रीर । ऐसे ही श्रीर दूसरे। उ॰—राम, कृष्णा इत्यादिकों ने भी ऐसा ही किया है। विशेष—इस शब्द के श्रागे 'लोग' या इसी प्रकार के श्रीर विशेष्य शब्द प्रायः लुस रहते हैं। इञ्जन्तंज्ञा पुं० [ अ० ] श्रतर । इतर । इञ्जदान-संज्ञा पुं० दे० ''श्रतरदानं'' । इञ्जफरोदा-संज्ञा पुं० दे० ''इतरफरोश'' ।

इत्रीफल-संज्ञा पुं० [सं० त्रिफला ] एक हकीमी दवा। हुड़ बहेड़ा श्रीर श्रावले का चूर्ण तिगुने शहद में मिला कर चालीस दिन

तक रक्ला जाता है और फिर व्यवहार में श्राता है।

इत्वर-वि० [सं०] [स्त्री० इत्वरी ] नीच। ऋर्।

संज्ञा पुं० (१) षंढ । नपुंसक । (२) पथिक । मुसाफ़िर ।

इत्वरी-वि० श्ली० [सं०] छिनाल । कुलटा ।

इदम्-सर्व० [सं०] यह ।

इद्मित्थं-पद० [सं०] यह ऐसा है। ऐसाही है। ठीक है।

इदानींतन—वि० [सं०] (१) इस समय का। आधुनिक । (२) नवीन। नया।

इदावत्सर—संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहस्पित की गति के अनुसार प्रत्येक साठ वर्ष में बारह युग होते हैं श्रोर प्रत्येक युग में पाँच पाँच वर्ष होते हैं। प्रत्येक युग के तीसरे वर्ष के। इदावत्सर कहते हैं। इनके नाम ये हैं—शुक्क, भाव, प्रसाथी, तारण, विरोधी-जय, विकारी, क्रोधी, सीम्य, श्रानंद, सिद्धार्थ, श्रोर रक्ता।

इद्दत-संज्ञा श्ली० शि० पित के मरने के बाद का ४० दिन का श्रशीच जो मुसलमान विधवाश्री को होता है श्लीर जिसके बीच वे श्रन्य पुरुप से विवाह नहीं कर सकतीं। कहते हैं कि यह। इसलिये रक्खा गया है कि जिससे यदि गर्भ हो तो उसका पता चल जाय।

इद्धत्सर—संज्ञा पुं० [सं० ] बृहस्पित की गित के अनुसार साठ वर्ष में बारह युग होते हैं और प्रत्येक युग में पांच पांच वस्सर होते हैं। प्रत्येक युग के पांचवें वा श्रंतिम वर्ष के। इद्धरसर कहते हैं, जिनके नाम ये हैं—प्रजापित, धाता, वृप, व्यय, खर, दुर्मुख, ष्ठव, पराभव, रोधकृत्, श्रनख, दुर्मित और चय।

इधर-कि० वि० [सं० इतर ] इस ग्रोर । यहाँ । इस तरक ।

मुहा० — इधर उधर = (१) यहां वहां । इतस्ततः । श्रांतिश्रित ग्यान में । उ० — लोग विपत्ति के मारे इधर उधर मारे मारे फिरले थे । (२) श्रास पास । इतारे किनारे । श्राड़ोस पड़ोस में । उ० — तुम्हारे घर के इधर उधर कोई नाई हो तो भेज देना । (३) चोरें श्रोर । सब श्रोर । उ० — मेज़ के इधर उधर देखें। पुस्तक वहीं कहीं होगी । इधर उधर करना = (१) टाल मटूल करना । हीला हवाला करना । उ० — जब हम श्रपना रूपया माँगते हैं तब तुम इधर उधर करते हो । (२) श्रस्त व्यस्त करना । उलट पुलट करना । क्रमभंग करना । उ० — बच्चे ने सब काग़ श्र इधर उधर कर दिए । (३) तितर वितर करना । म ।। उ० — श्रकेले उसने बीस चोरों को मार कर इधर उधर कर दिया। (४) हटाना । भिन्न भिन्न स्थानों पर कर देना । उ० — महाजनों के डर से उसने धर

का माल इधर उधर कर दिया । इधर उधर की बात = (१) बाज़ारू गप। श्रफवाह । सुनी सुनाई बात । उ०—हम ऐसी इधर उधर की बातों पर विश्वास नहीं करते। (२) बेठिकाने की बात। ऋसंबद्ध बात। व्यर्थ की बकवाद। उ०—तुम कोई काम नहीं करते व्यर्थ इधर उधर की बात किया करते हो। इधर की उधर करना वा लगाना = चुगल ख़ोरी करना। चबाव करना । एक पत्त के लेगिंग की बात दूसरे पत्त के लेगिंग से कहना । भगड़ा लगाना । इधर की दुनिया उधर होना = श्रनहोनी बात का होना । श्रसंभव का संभव होना । उ०-चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाय पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे । इधर उधर की हांकना = झूठम्ठ बकना । व्यर्थ वकवाद करना । गप मारना । इधर उधर में रहना = व्यर्थ समय खाना । उ०--- तुम इधर उधर में रहा करते हो कोई काम तो करते नहीं। इधर उधर से = (१) ऋनिर्दिष्ट स्थान से। ऋनिश्चित जगह से । उ०-यह पुस्तक कहीं इधर उधर से भटक लाए हो । (२) श्रोरो से । दूसरे। से । उ०—(क) जब तक इधर उधर से काम चले तब तक घोड़ा क्यों मोल लें। (ख) उसे इधर उधर से भोजन मिल ही जाता है वह रसोई क्यों बनावे ? इधर उधर होना = (१) उलट पुलट होना । श्रंड बंड होना । विगड़ना । उ०-इवा से सब कागृज् पत्र इधर उधर हो गए। (२) टाल मटूल है।ना। हीला हवाली है।ना। उ०— महीनों से इधर उधर हो रहा है देखें रुपया कब मिलता है। (३) भाग जाना । तितर बितर होना। उ०-शेर के श्राते ही सब लोग इधर उधर हो गए। इधर का उधर करना = उलट पुलट देना । श्रस्त व्यस्त करना । क्रम विगाडना । इधर का उधर होना = उलट पुलट जाना । विपर्श्य होना । इधर का उधर होना = उत्तर जाना | विपरीत हो जाना | ड० — देखते देखते सारा मामला इधर का उधर हो गया। इधर या उधर होना = परस्पर विरुद्ध दे। संभवित घटनान्त्रे। में से किसी एक का होना । जैसे, जीना या मरना, हारना या जीतना । ड०--जज के यहां मुक़द्मा हो रहा है दे। चार दिन में इधर या उधर हो जायगा। इधर से उधर फिरना = चारे। स्रोर | ड॰—तुम व्यर्थ इधर से उधर फिरा करते हो। न इधर का होना न उधर का = (१) किसी स्त्रोर का न रहना। किसी पत्त में न रहना । उ०--वे हमारी शिकायत उनसे श्रीर उनकी शिकायत हम से किया करते थे, श्रंत में न इधर के हुए न उधर के। (२) किसी काम का न रहना। उ०-वे इतना पढ़ लिख कर भी न इधर के हुए न उधर के। (३) दे। पर-स्पर विरुद्ध उद्देशों मैं से किसी एक का भी पूरान होना। उ०-वे नैाकरी के साथ साथ रोजगार भी करना चाहते थे पर श्रंत में न इधर के हुए न उधर के।

इस्म-संज्ञा पुं० [सं०] (१) काठ। लकड़ी। (२) यज्ञ की समिधा जो प्रायः पत्नाश वा श्राम की होती है। यो ० — इध्मजिह्न = श्रमि । इध्मवाह = श्रगस्य मृषि का एक पुत्र जो लोपाभुद्रा से उत्पन्न हुश्रा था।

इन-सर्व० [ हिं० ] 'इस' का बहुवचन।

संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) सूर्य्य । (२) प्रभु । स्वामी ।

इनकम—संज्ञा स्त्री० [ श्रं० ] स्राय । स्रामदनी । स्रर्थांगम ।

या०--इनकम-टैक्स।

इनकम-टैक्स-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] श्रामदनी पर महसूल । श्राय पर कर ।

इनकार—संज्ञा पुं० [ अ० ] श्रस्त्रीकार । नकारना । नामंजूरी । नहीं करना । 'इक्रार' का उलटा ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

इनिफ़्काक—संज्ञा पुं० [ श्र० ] रेहन का छुड़ाना । बंधक छुड़ाना । या०—इनिफ़्काक रेहन ।

इनफ़्लुएंज़ा—संज्ञा पुं० [ श्रं० ] सरदी का बुख़ार जिसमें शिर भारी रहता है, नाक बहा करती है श्रीर हरारत रहती है।

इनाम—संज्ञा पुं० [ अ० इनग्राम ] पुरस्कार । उपहार । बख़िशिश । यारु—इनाम इकराम = इनाम जो कृपापूर्वक दिया जाय ।

इनायत—संज्ञा स्त्री॰ [अ॰] (१) कृपा। द्या। अनुप्रह। मेहरबानी। (२) एहसान।

क्रि० प्र०-करना ।-फ्रमाना ।-रखना ।

मुहा०—इनायत करना = (१) कृपा करके देना। ड०—ज़रा कृतम तो इनायत कीजिए। (२) रहने देना। बाज़ रखना। वंचित रखना (व्यंग्य)। ड०—इनायत कीजिए मैं वहाँ इस वक्त, नहीं जाता।

इनारा-संज्ञा पुं० दे० "इँदारा"।

इने-गिने—वि० [श्रतु० इन + हिं० गिनना] (१) कतिपय। कुछ । चंद । थोड़े से। (२) चुने चुनाए। गिने गिनाए। उ०—इस विद्या के जाननेवाले श्रव इने गिने लोग हैं।

इस्नर-संज्ञा पुं० [सं० अनीर = बिना जल का ] पेउस (१० दिन के भीतर ब्याई हुई गाय का दूध ) में गुइ, साँठ, चिरैांजी और कचा दूध मिला कर पकाने से वह जम जाता है। इसी जमे हुए दूध को इक्षर कहते हैं।

इन्चका-संज्ञा पुं० [सं०] इत्वला नाम का पांच तारों का समूह जो मृगशिरा नचत्र के ऊपर रहता है।

इनसान-संज्ञा पुं० [ अ० ] मनुष्य । आदमी ।

इनसानियत—तंज्ञा स्त्री० [ अ० ] (१) मनुष्यत्व । श्रादमीयत । (२) बुद्धिमत्ता । बुद्धि । शऊर । (३) भलमनसी । सज्जनता । मुखूत ।

इनसालवेंट-वि० [ श्रं० ] दिवालिया । वह न्यापारी जो न्यापार में घाटा श्राने के कारण श्रपना ऋण चुकाने में श्रसमर्थ हो। इन्ह-सर्व ० दे० ''इन''।

इफ़रात-संज्ञा स्त्री० [अ०] अधिकता । ज्यादती । अधिकाई । कस-रत । बहुतायत ।

इफ़लास-संज्ञा पुं० [ ४० ] मुफ़्लिसी । तंगदस्ती । ग़रीबी । दरि-इबरायनामा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] त्यागपत्र । वह पत्र जिसके द्वारा कोई मनुष्य अपने स्वत्व वा हक से दस्तबरदार हो। इवरानी-वि० [ अ० ] यहूदी। संज्ञा स्त्रो०पैलिस्तान देश की प्राचीन भाषा । इबलीस-संज्ञा पुं० [ अ० ] शैतान। इबादत-संज्ञा स्त्री० [ अ० ] पूजा । श्रची । श्राराधना । यै।०-इबादतखाना। इबारत-संज्ञा स्त्री० [ अ० ] [ वि० इबारती ] लेख । लेखशैली । इवारती-वि० [ फा० ] जो इबारत में हो । या॰-इबारती सवाल = वह हिसाब जिसमें राशीकृत श्रंको के संबंध में कुछ पूछा जाय। इब्तिदा—संज्ञा स्त्री० [ २० ](१) श्रारंभ। श्रादि। शुरू। (२) जन्म। पैदाइश । (३) निकास । उठान । इब्राहीमी-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक सिका जो इब्राहीम लोदी के वक्त. में जारी हुआ था। इस-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० इभी वा इभ्या ] हाथी । इभकरगा-संज्ञा स्त्री० [सं०] गज-पिप्पली । गजपीपर । इभकुंभ-संज्ञा पुं० [सं०] हाथी का मस्तक। इभ्य-वि॰ [ सं॰ ] जिसके पास हाथी हो । धनवान् । धनी । संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा (२) हाथीवान् । इभ्या-संज्ञा स्त्री॰ [सं०] (१) हथिनी। (२) सबई का पेड़ा इमकान-संज्ञा पुं० [ अ० ] शक्ति । ताकृत । मकदूर । बस । कृाबू । उ०-इमने अपने इमकान भर केाशिश की। इमको स-संज्ञा पुं० [ सं० कोय ] तलवार का म्यान। इमचार-संज्ञा पुं [?] गुप्त-चर । गुप्त दूत ।---डिं० । इमदाद्-संज्ञा स्त्री० [त्र० मदद का बहु० ] [वि० इमदादी ] मदद।

सहायता । इमदादी—वि॰ [ श्र॰ इमदाद ] मदद पानेवाला । उ॰—इमदादी मदरसा—वह मदरसा जिसे कुछ द्रन्य की सहायता सरकार से मिलती हो ।

इमरती—संज्ञा श्री० [सं० अमृत ] एक मिठाई ।
विशेष—वर्द की फेटी हुई महीन पीठी श्रीर चौरेठे के। तीन
चार तह कपड़े में जिसके बीच एक छोटा सा छेद रहता है,
रख कर खाेलते हुए घी की तई में घुमा घुमा कर टपकाते हैं,
जिससे कंगन के श्राकार की बत्तियाँ बनती जाती हैं। इनके।
चीनो के शीरे में हुबाते हैं।

इमली—सज्ञा स्त्री० [सं० अम्ल + हिं० ई (प्रत्य०)] (१) एक बढ़ा पेड़ जितकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं श्रीर सदा हरी रहती हैं। इसमें जंबी जंबी फलियाँ लगती हैं जिनके जपर पतला पर कड़ा छिलका होता है। छिलके के भीतर खद्दा गृदा होता है जो पकने पर जाज श्रीर कुछ मीठा हो जाता है। (२) इस पेड़ का फल।

मुहा० इमली घोंटाना = विवाह के समय लड़के वा लड़की का मामा उसको श्राम्रपछ्य दांत से खोंटाता है श्रीर यथा-शक्ति कुछ दिल्ला भी बांटता है। इसी रीति को "इमली घोंटाना" कहते हैं।

इमाम-संज्ञा पुं० [अ०] (१) अगुआ । पुरोहित । मुसलमानों के धार्मिक कृत्य करानेवाला मनुष्य । (२) अली के बेटें की उपाधि ।

यैा०-इमामबाड़ा।

(३) मुसलमान की तसबीह वा माला का सुमेर। इमामद्स्ता—संज्ञा पुं० [फा० हावन + दस्ता ] एक प्रकार का लोहें वा पीतल का खल बहा।

इमामबाड़ा—संज्ञा पुं० [ ऋ० इमाम + हिं०नाडा ] यह हाता जिसमें शिया लोग ताजिया रखते श्रोर उसे दफ्न करते हैं।

इमारत-संज्ञा स्त्री० [ अ० ] बड़ा श्रोर पक्का मकान ।

इमि \*- कि॰ वि॰ [सं॰ एवम् ] इस प्रकार । इस तरह ।

इस्तहान-संज्ञा पु० [ ऋ० ] परीचा । जांच ।

इयत्ता—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] सीमा । हद ।

इरममद्—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वज्राप्ति । बिजली की श्राग वा गरमी । (२) बिजली ।

इरषा\*-संज्ञा स्रा० दे० 'ईपां''।

इरिषत \*-वि॰ दे॰ "ईपि तं"।

इरसी-संज्ञा स्त्री० [ देश० ] पहिये की धुरी।

इरा-संज्ञा स्त्रं ० [सं०] (३) करपप की वह स्त्री जिससे बृहस्पति वा उद्भिज उत्पक्ष हुए। (२) भूमि। पृथ्वी। (३) वाणी। वाचा। (४) जल। (४) श्रञ्ज।

इराकी-वि० [ अ० ] इराक्देश का।

संज्ञा पुं० घोड़ों की एक जाति।

इरादा-संज्ञा पुं० [ अ० ] विचार । संकल्प ।

इरावत्—संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक पर्वत का नाम। (२) एक सर्प का नाम। (३) अर्जुन का एक पुत्र जो नाग कन्या उत्तोषी से उत्पन्न हुआ था।

इरावती—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) कश्यप ऋषि की भद्रमदा नाम की पत्नी से उत्पन्न कन्या, जिसका पुत्र ऐरावत नाम महागज हुआ। (२) ब्रह्मा देश की एक नदी। (३) वटपत्री। पथरचट।

इरवेस्चिका—संज्ञा क्षां० [ सं० ] सक्षिपात से उत्पक्ष सिर की फंसी।

इर्तकाब-धंज्ञा पुं० [त्र०] (१) एक करना । (२) कोई अप-राध करना ।

या०-इत्तं काबेजुर्म = श्रपराध करना ।

इर्द गिर्द्-कि वि [ अनु इर्द + फ़ा शिर्द ] चारों श्रोर । चारों तरफ़ । आस पास । इधर उधर । अगल बगल । इर्शाद्-संज्ञा पुं० [ ऋ० ] स्राज्ञा । हुक्म ।

ह्षंना\*—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ एषणा] प्रवल हच्छा । उ॰——छूटी त्रिविधि हर्षना गाढ़ी । एक लालसा उर श्रति बाढ़ी ।——तुलसी ।

इल-संज्ञा पुं० [सं०] कर्दम प्रजापित के एक पुत्र का नाम जो वाह्णीक देश का राजा था।

इलज़ाम-संज्ञा पुं० [श्र०] (१) दोष । दोषारोपगा । कर्लक । श्रपराध । (२) श्रभियोग ।

क्रि० प्र०-लगाना । - देना ।

इळिविळा-संज्ञा स्त्री० [. सं० ] (१) विश्वश्रवा की स्त्री अर्थात् कुवेर की माता का नाम । (२) पुलस्त्य की स्त्री ।

इलहाक्र—संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) संबंध । मिलान । (२) किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ मिला लेने का कार्य्य ।

इल्लाक्ट्रार—संज्ञा पुं० [ अ० ] वह मनुष्य जिसके साथ बंदोबस्त के वक्त मालगुजारी श्रदा करने का इक्रारनामा हो। नंबरदार वा लंबरदार।

इलहाम-संज्ञा पुं० [ अ० ] ईश्वर का शब्द । देववाणी ।

इस्ता—संज्ञा स्त्रो [ सं० ] (१) पृथ्वी । (२) पार्वती । (३) सरस्वती । वाणी । (४) बुद्धिमती स्त्री । (४) गौ । धेनु । (६) वैवस्वत मनु की कन्या जो बुध के। व्याही थी श्रीर जिससे पुरूरवा उत्पन्न हुन्ना था । (७) राजा इस्वाकु की एक कन्या का नाम । (८) कर्दम प्रजापित का एक पुत्र जो पार्वती के शाप से स्त्री हो गया था ।

इलाका-संज्ञा पुं० [ प्र० ] (१) संबंध । लगाव । (२) ज़र्मीदारी । राज्य । रियासत ।

यैा०-इलाक्दार।

इळाचा—संज्ञा पुं० [ १ ] एक कपड़ा जो रेशम श्रीर सूत मिला कर बुना जाता है।

इलाज-संज्ञा पुं० [ ऋ० ] (१) दवा । श्रीषध । (२) चिकित्सा । (३) निवारण का उपाय । युक्ति । तदबीर ।

इलापत्र-संज्ञा पुं० [सं०] एक नाग का नाम।

इलाम\*—संज्ञा पुं० [ अ० ऐकान ] (१) इत्तलानामा। (२) हुकम। आज्ञा। उ०— जसन के रोज येाँ जलूस गिह बैट्यो जोब इंद्र आवे सोज लागे श्रीरँग की परजा। भूषन भनत तर्हा सरजा सिवाजी गाजी तिन को तुजुक देखि नेकहूँ न लरजा। ठान्यो न सलाम भान्यो साहि को इलाम धूसधाम के न मान्यो रामसिंह हू को बरजा। जासों बैर करि भूप बचे न दिगंत ताके देत तोरि तखत तरे ते श्रायो सरजा।—भूषणा।

इलायची—संज्ञा स्त्री० [सं० प्रता + ची (फ़ा० प्रत्य० 'च') ] एक सदा बहार पेड़ जिसकी शाखाएँ खड़ी श्रीर चार से श्राठ फुट तक ऊँची होती हैं। यह दिचया में कनाडा, मैसोर, कुर्ग, श्रावंकीर श्रीर मदुरा श्रादि स्थानों के पहाड़ी जंगलों में श्राप से श्राप होता है। यह दिचया में लगाया भी बहुत जाता है। इलायची के दों भेद होते हैं, सफ़ेद (छोटी) श्रीर काली (बड़ी)। सफ़ेद इलायची दिल्ला में होती है श्रीर काली इलायची वा बड़ी इलायची नैपाल में होती है, जिसे बँगला इ्लायची भी कहते हैं। बड़ी इ्लायची तरकारी श्रादि तथा नमकीन श्रादि भोजनेां के मसालों में दी जाती है। छे।टी इलायची मीठी चीज़ों में पड़ती है और पान के साथ खाई जाती है। सफ़ेद वा छोटी इ्लायची के भी दो भेद होते हैं-मलावार की छोटी श्रीर मैसोर की बड़ी। मलावारी इलायची की पत्तियाँ मैसूरी इलायची से छे।टी होती हैं श्रीर उनकी दूसरी त्रोर सफ़ेद सफ़ेद बारीक रोईँ होती हैं। इसका फल गोलाई लिए होता है। मैसूरी इलायची की पत्तियाँ मलावारी से बड़ी होती हैं श्रीर उनमें रोई नहीं होती। इसके लिये तर श्रीर छायादार ज़मीन चाहिए जहाँ से पानी बहुत दूर न हो। यह कुहरा श्रीर समुद्र की ठंढी हवा पाकर खुब बढ़ती है। इसे धूप श्रीर पानी दोनों से बचाना पड़ता है। कार कातिक में यह बोई जाता है श्रर्थात् इसकी बेहन डाली जाती है। १७−१८ महीने में जब पैाघे चार फुट के हो जाते हैं तब इन्हें खोद कर सुपारी के पेड़ों के नीचे लगा देते हैं श्रीर पत्ती की खाद देते रहते हैं। लगाने के एक ही वर्ष के भीतर यह चैत्र बैसाख में फूबने बगता है श्रीर श्रसाढ़ सावन तक इसमें हेँ ड़ी लगती हैं। कार कातिक में फल तैयार हो जाता है श्रीर इसके गुच्छे वा घाद तोड़ लिए जाते हैं श्रीर दो तीन दिन सुखा कर फलों को मल कर श्रलग कर लेते हैं। एक पेड़ में लगभग पाव भर के इलायची निकलती है। इसका पेड़ १० या १२ वर्ष तक रहता है। कुर्गसे इलायची गुजरात होकर श्रीर प्रांतों में जाती थी इसीसे इसे गुजराती इलायची कहते हैं।

यै। - इलायची डोरा = इलायची की ढाढ़ी।

इळायचीदाना—संज्ञा पुं॰ [सं० एला + फ़ा॰ दाना ] (१) इलायची का बीया। (२) एक प्रकार की मिठाई। चीनी में पागा हुआ इलायची वा पोस्ते का दाना।

इलायची पंडू—संज्ञा पुं० [१] एक प्रकार का जंगली फला। इलावत्त \*—संज्ञा पुं० [सं० इलावत ] जंबू द्वीप के एक खंड का नाम।

इळावृत—संज्ञा पुं० [सं०] जंबू द्वीप के नव खंडों में से एक । इळाही—संज्ञा पुं० [अ०] ईश्वर । परमेश्वर । परमात्मा । भगवान् ।

वि॰ ईश्वर-संबंधी। ईश्वरीय। उ० --- कज़ा ए इलाही।
या०--- इलाही ख़र्च। इलाही गज़। इलाही सुहर। इलाही रात।
इलाही ख़र्च-संज्ञा पुं० [अ०] फ़ज़ूल ख़र्च। अधिक खर्च।
बेहिसाब खर्च।

इलाही गज्-संज्ञा पुं० [ अ० ] अकबर का चलाया हुआ एक

प्रकार का गज़ जो ४१ श्रंगुल (३३ है इंच) का होता है श्रीर जो श्रब तक इमारत श्रादि नापने के काम में श्राता है।

इलाही मुहर-वि॰ [ ऋ॰ ] ज्यों की त्यों। श्रकूता। ख़ालिस। संज्ञा स्त्री॰ [ ऋ॰ ] श्रमानत। घरोहर।

इलाही रात-संज्ञा स्त्री० [ अ० ] रतजगे की रात ।

इिल्डा—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] हिलसा मञ्जली।

इलेक्ट्रिक-वि॰ [ ग्रं॰ ] बिजली-संबंधी । बिजली का ।

इल्जाम-संज्ञा पुं० [ ऋ० ] श्रारोप । दोषारोप । दोषारोपर्या ।

क्रि० प्र०-देना ।-- लगाना ।

इंढितजा—संज्ञा स्त्री० [ ऋ० ] निवेदन । प्रार्थना ।

क्रि० प्र०-करना।

इंक्तिबा—संज्ञा पुं० [ भ्र० ] [वि० सुन्तवी ] किसी कार्य्य के लिये स्थिर समय का टल जाना । तारीख़ टलना ।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग श्रदालती कार्रवाइयों में श्रधिक होता है।

इत्म—संज्ञा पुं० [ %० ] [ वि० इत्मी ] विद्या । ज्ञान । जानकारी । या०—इत्मे इलाही । इत्मे ग़ैव । इत्मे नुजूम ।

इल्लत—संज्ञा स्त्री॰ [ श्र॰ ] (१) रोग । बीमारी । (२) बाधा । ड॰—बुरी इल्लत पीछे लगी । (३) देष । श्रपराध । ड॰—बह किस इछत में गिरफ्तार हुश्रा ।

हुल्ला-संज्ञा पु० [सं० कील ] छोटों कड़ी फुंसी जो चमड़े के ऊपर निकलती है। यह मसे के समान होती है।

इब्बल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक दैत्य वा श्रसुर का नाम । यह श्रपने छे।टे भाई वातापि को भेंड़ा बना कर ब्राह्मणों को खिला देता श्रीर फिर उसका नाम लेकर बुलाता था तब यह ब्राह्मण का पेट फाड़ कर निकल श्राता था । इन दोनों को श्रगस्त्य सुनि खाकर पना गए । (२) ईल वा बाम मछली ।

इत्वळा—संज्ञा पुं० [सं० ] मृगशिरा नचत्र के सिर पर रहनेवाले १ तारों का समृह ।

इव-श्रव्य० [सं०] समान । नाईँ । तरह । सदश । तुल्य । उपमावाचक शब्द ।

इवापोरेशन-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] गरमी पाकर पानी का भाप के रूप में परिवर्त्तित होना । उच्छोषणा ।

इ्इारत—संज्ञा स्री० [ प्र० ] सुख । चैन । श्राराम । भोग विलास । या०—ऐश व इशरत ।

• इशारा—संज्ञा पुं० [ त्र० ] (१) सैन। संकेत। चेष्टा। (२) संचिप्त कथन। (३) बारीक़ सहारा। सूक्त आधार। उ०—एक लकड़ी के इशारे पर वह संदूक जपर टिका है। (४) ग्रुप्त प्रेरणा। उ०—इन्हीं के इशारे से उसने यह काम किया है।

इशिका, इशीका-संज्ञा स्री० दे० "इषीका"।

इट्क-संज्ञा पुं० [अ०] [वि० आधिक, माध्क ] मोहबुत । चाह । ं प्रेम । जगन । अनुराग । आसिक । इर्फ़पेचाँ—संज्ञा पुं० [अ०] एक प्रकार की बेल जिसकी पत्तियाँ सूत की तरह बारीक होती हैं श्रीर जिसमें लाल फूल लगते हैं।

इ्इतहार—संज्ञा पुं० [त्र०] विज्ञापन । नाटिस । जाहिरात । ऐलान ।

इित्यालक-संज्ञा श्ली० [ प्र०] (१) वह सींक जो बत्ती बढ़ाने के लिये दीपक में पड़ी रहती है। टहलवी। (२) बढ़ावा। उत्तेजना।

कि० प्र०-देना।

इष-संज्ञा पुं० [सं०] कार का महीना। त्राश्विन।

इषगा\*—संज्ञा स्त्रं० [ सं० एषणा ] प्रवल इच्छा । कामना । ख्राहिश । वासना ।

इषीका—संज्ञा स्त्रं। [सं०] (१) गांडर वा मूँज के बीच की सींक जिसके ऊपर जीरा वा भूत्रा होता है। (२) तीर। बागा। (३) हाथी की र्श्रांख का डेला।

इ्यु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बागा। तीर। (२) चेत्र गियात में वृक्त के श्रंतर्गत जीवा के मध्य विंदु से परिधि तक खींची हुई सीधी रेखा। दे० ''शर''।

इषुधी—संज्ञा पु० [ सं० ] तृगा । तृगार । तरकश । उ० — नेकु जही दुचितो चित कीन्हो । शूर बड़ो इपुधी धनु दीन्हो ।—केशव ।

इषुमान्-वि॰ [सं॰ ] बाण् चलानेवाला । तीरंदाज् । ड॰—तब इषुमान प्रधान चलेड इषुमान ज्ञानधर । देवश्रवा संतान समर पर सान मान हर ।—गोपाल ।

संज्ञा पुं॰ वसुदेव का भाई, देवश्रवा का पुत्र।

इ्चूपळ-एंज्ञा पुं० [सं०] कि़ले के फाटक पर रहनेवाली एक प्रकार की तोप जिसमें कंकड़ पत्थर डाल कर छोड़े जाते थे।

इष्ट्र-वि॰ [सं॰ ] (१) श्रभिजिषित । चाहा हुश्रा । वांछित । उ०— (क) परिश्रम से इष्ट फल की प्राप्ति होती है । (ख) हमें वहां जाना इष्ट नहीं है । (२) श्रभिप्रेत । उ०—ग्रंथकार का इष्ट यह नहीं है । (३) पुजित ।

या०-इष्टदेव।

संज्ञा पुं० (१) श्राप्तिहात्रादि शुभकर्मा । इष्टापूर्ता । धर्मा-कार्य्य । (२) इष्टदेव । कुलदेव । वह देवता जिसकी पूजा से कामना सिद्ध होती हैं । (३) श्रिप्तिकार । वश । उ०---उस को देवी का इष्ट हैं । (४) मित्र । दोस्त ।

यैा०-इष्ट मित्र।

(४) रें इ का पेड़ । (६) ईंट।

इष्टका—संज्ञा स्त्री ० [सं०] (१) ई ँट । (२) यज्ञकुंड बनाने की ई ँट । इष्टकाल-संज्ञा पुं० [सं०] फलित ज़्योतिप में किसी घटना के घटित होने का ठीक समय ।

इष्टता—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] मित्रता । मिताई । दोस्ती ।

इष्टदेच-संज्ञा पुं० [सं०] श्राराध्य देव। पूज्य देवता। वह देवता जिसकी पूजा से कामना सिद्ध होती हो। कुत्तदेवता। इष्टदेवता-संज्ञा पुं० दे० 'इष्टदेव'।

इष्टापित्त—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] वादी के कथन में प्रतिवादी की दिखाई हुई ऐसी श्रापित जो उक्त कथन में किसी प्रकार का व्याघात या श्रंतर न डाल सके श्रोर जिसे वादी स्वीकार कर ले। जैसे वादी ने कहा कि "जीव ब्रह्म है"। प्रतिवादी ने कहा "तो ब्रह्म भी जगत की भूठी कल्पना करके मूठा हुश्रा"। वादी—"हो, इससे क्या हानि"।

इष्टापूर्त्त-संज्ञा पुं० [सं०] श्रक्षिहोत्र करना, कुर्झा तालाब खुदाना, बगीचा लगवाना श्रादि श्रम कर्म ।

विशेष—वेद का पठन पाठन, श्रातिथि-सत्कार श्रीर श्राग्निहोत्र इष्ट कहलाते हैं श्रीर कुर्झा तालाब खुदाना, देव-मंदिर बनवाना, बगीचा लगाना श्रादि कम्मं इष्टापूर्त कहलाते हैं। बड़े बड़े यज्ञों के बंद होने पर इष्टापूर्त का प्रचार श्रिधकता से हुश्रा है।

इष्टि—संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) इच्छा । श्रभिलाषा । (२) व्याकरण में भाष्यकार की वह सम्मति जिसके विषय में सूत्रकार ने कुछ न लिखा हो । व्याकरण का वह नियम जो सूत्र श्रोर वार्ति क में न हो । (३) यज्ञ ।

इष्य-संज्ञा पुं० [सं०] वसंत ऋतु।

इस्स-सर्व [सं० एकः] 'यह' शब्द का विभक्ति के पहिले आदिष्ट रूप।

विशेष—जब 'यह' शब्द में विभक्ति लगानी होती है तब उसे 'इस' कर देते हैं, जैसे—इसने, इसकें, इससें, इसमें।

इसकंदर-संज्ञा पुं० [ यू० ] सिकंदर बादशाह । उ०—नग श्रमोल श्रस पाँचो मान समुँद वह दीन्ह । इसकंदर नहिँ पाई जोरे समुद जस लीन ।—जायसी ।

इसपंज-संज्ञा पुं० [ चं० संग ] समुद्र में एक प्रकार के अत्यंत छोटे की हों के योग से बना हुआ मुलायम रुई की तरह का सजीव पिंड जिसमें बहुत से छेद होते हैं, जिनमें से होकर पानी आता है। इसपंज भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। इनकी सृष्टि दो प्रकार से होती है—एक तो संविभाग द्वारा और दूसरे रजकीट और विर्थ-कीट के संयोग से। इसकी बादामी रंग की, रुई के समान मुलायम ठठरी जिसमें बहुत से छेद होते हैं, बाज़ारों में इसपंज के नाम से बिकती है। इसमें पानी सोखने की बड़ी शक्ति होती है इसी से लड़के इससे स्लेट पेंछिते हैं और डाकृर लोग घाव पर का खून आदि सुखाते हैं। पानी सोखने पर यह खूब मुलायम हो कर फूल जाता है। मुर्दाबादला। अबेमुर्दा।

इसपात-संज्ञा पुं० [सं० अयस्पत्र । श्रयदा पुत्तिः स्पेडा ] एक प्रकार का कड़ा लोहा ।

इस्तपिरिट—संज्ञा स्त्री० [श्रं० स्पिरिट] (१) किसी वस्तु का सत । (२) एक प्रकार की ख़ालिस शराब। इसपेश्वल—वि० [ श्रं० स्पेशल ] विशेष । ख़ास । संज्ञा स्त्रीं० नियत समयों पर चलनेवाली रेलगाड़ियों के श्रति-रिक्त विशेष रेलगाड़ी जो किसी विशेष श्रवसर पर वा किसी

विशेष व्यक्ति की यात्रा के लिये छे।ड़ी जाती है।

इस्पंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] राई।

इस्तबगाल-संज्ञा पुं० [फ़ा०] एक माड़ी वा पौधा जो फ़ारस में बहुत होता है। पंजाब श्रीर सिंध में भी इसकी माड़ियां जगाई जाती हैं। इसमें तिल के श्राकार के बीज जगते हैं जो भूरे श्रीर गुलाबी होते हैं। यूनानी चिकित्सा में इसका व्यवहार श्रिषक है। यह शीतल बद्धकारक श्रीर रक्तातिसार-नाशक है। यह ववासीर, नकसीर श्रादि रक्तसाव की बीमारियों में बहुत फ़ायदा करता है। श्रतीसार श्रीर सुज़ाक में भी दिया जाता है।

इसमाईल - संज्ञा पुं० [इव०] (१) इब्राहिम का बेटा जो हाजिग़ नाम्नी दासी से उत्पन्न हुन्ना था (२) सावर तंत्र में एक योगी का नाम जिसकी न्नान प्रायः मंत्रों में दी जाती है।

इसरार—संज्ञा पुं [ श्र० ] (१) हठ । ज़िद । श्राग्रह । श्रानुरोध । (२) सारंगी की तरह का एक बाजा ।

इसलाम-संज्ञा पुं० [अ०] [वि० इसलाभिया ] सुसलमानी धर्म । कि० प्र०—(कबृल) करना ।

इसलाह—संज्ञा पुं० [ऋ०] संशोधन ।

इसाई-वि॰ दे॰ ''ईसाई"।

इसीका \*-संज्ञा स्त्री०, दे० 'इषीका'।

इस्ने—सर्व० [स० एषः ] 'यह' का कर्मकारक श्रीर संप्रदान-कारक रूप ।

इस्कात-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) गिरना । पतन । (२) गर्भपात । हमल गिरना ।

इस्तमरारी—वि० [ अ० ] निर्त्य । अविच्छित्र । सब दिन रहने-वाला जिसमें कुळ, श्रदल बदल न हो ।

याै o हिस्तमरारी बंदोबस्त = ज़मीन का वह बंदोबस्त जिसमें मालगुज़ारी सब दिन के लिये मुक्तरेर कर दी जाती है।

इस्तिंगी—संज्ञा श्ली० [ श्रं० स्ट्रिंग ] जहाज़ों में वह रस्सी जो घिन्नी से लगी होती हैं श्लीर जिससे पाल के किनारे श्लादि ताने श्लीर खींचे जाते हैं।

क्रि० प्र०-चांपना।

इस्तिंजा—संज्ञा पु० [ अ० ] पेशाब करने के बाद एक मिट्टी के ढेले से पेशाब की बूँदों को सुखाने की किया जो मुसलमानों में .

मुद्दा०—इस्तिंजे का ढेला = श्रनाद्दत व्यक्ति । तुन्त्र, मनुष्य । इस्तिंजा लड़ना = श्रत्यंत मित्रता का होना । दांतकाटी रोटी होना । इस्तिंजा लड़ाना = श्रत्यंत मित्रता का करना ।

इस्तिरी-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ स्तरी = तह करनेवाली ] धोबी का वह श्रीजार जिससे वह धोने के पीछे कपड़े की तह के जमा कर उसकी शिकन मिटाते हैं। इसके नीचे का भाग जो कपड़े पर रगड़ा जाता है पीतल का होता है, उसके ऊपर एक खोखला स्थान होता है जिसमें गरम कोयले भरे जाते हैं।

इस्तीफ़ा—संज्ञा पुं० [ श्र० ] नैाकरी छोड़ने की दरस्त्रास्त । काम छोड़ने का प्रार्थनापत्र । त्यागपत्र ।

कि० प्र०-देना।

इस्तेदाद—संज्ञा र्झा० [ ऋ० ] विद्या की योग्यता । लियाकृत । इस्तेमाल—संज्ञा पुं० [ ऋ० ] प्रयोग । उपयोग । ज्यवहार ।

क्रि० प्र0-करना।--में श्राना।--में लाना।--होना।

इस्त्री\*-संज्ञा स्त्री० दे० "स्त्री"।

इस्पंज-संज्ञा स्त्री० दे० "इसपंज"।

इसा-संज्ञा पुं० [ ४० ] नाम । संज्ञा ।

याः - इस्म नवीसी = िकसी नै। करी वा जगह के लिये नामज़द करने का कार्य्य। पटवारी की जगह के लिये ज़र्मादार का किसी व्यक्ति का नाम चुनना।

इह्-कि॰ वि॰ [सं॰] इस जगह। इस लोक में। इस काल में। यहाँ। संज्ञा पुं॰ यह संसार। यह लोक।

या ० -- इहामुत्र = यह लोक श्रीर परलोक।

इहतियात—संज्ञा स्त्री॰ [ त्र॰ ] (१) सावधानी । ख़बरदारी। (२) रज्ञा। बचाव।

इह्वाँ 🖟 कि० वि० [सं० इह ] यहाँ । इस जगह ।

इहसान -संज्ञा पुं० दे० "पृहसान"।

इहाँ - कि॰ वि॰ दे॰ "यहाँ"।

इहासृग-संज्ञा पुं० दे० 'ईहासृग'।

इ

ई—हिंदी-वर्णमाला का चौथा श्रवर । यह यथार्थ में 'इ' का दीर्घ रूप है । इसके उच्चारण का स्थान तालु है । इसके प्रत्यय की भांति कुछ शब्दों में लगाकर संज्ञा श्रीर विशेषण, स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, तथा भाववाचक संज्ञा श्रादि बनाते हैं । जैसे घोड़ से घोड़ी, श्रच्छा से श्रच्छी, गया से गई, स्याह से स्याही, क्रोघ से क्रोघी ।

हैं गुर-संज्ञा पुं० [सं० हिङ्गुल, प्रा० इंगुल] एक खनिज पदार्थ जो चीन श्रादि देशों में निकलता है। इसकी ललाई बहुत चटकीली और सुंदर होती है। लाल वस्तुश्रों की उपमा ईंगुर से।दी जाती है। हिंदू सामाग्यक्ती खियां माथे पर शोभा के लिये इसकी विंदी लगाती हैं। ईँगुर से पारा बहुत निकाला जाता है।

श्रव कृतिम ईँगुर बहुत बनाया जाता है। यह गीला श्रीर स्ता वो प्रकार का बनता है। पारा, गंधक, पेटाश श्रीर पानी एक साथ मिला कर एक लंबे बरतन में रखते हैं जिसमें मधने के लिये बेलन लगे रहते हैं। एक घंटा मथने के बाद द्रव्य का रंग काला श्राता है। फिर ईँट के रंग का होता है श्रीर श्रंत में ख़ासा गीला ईँगुर हो जाता है। स्ता ईँगुर इस प्रकार बनता है— माग पारा, १ माग गंधक एक बंद बरतन में श्रांच पर चढ़ाते हैं। यह बरतन। घूमता रहता है, जिससे दोनें चीज़ें ख़्ब मिल जाती हैं श्रीर ईंगुर तैयार हो जाता है। प्रक्रिया में थोड़ा फेर फार कर देने से यह ईंगुर कई रंगों का हो सकता है— जैसे पियाज़ी, गुलाबी श्रीर नारंगी इस्यादि। यह रंगसाज़ी श्रीर मोहर की लाह बनाने के काम में श्राता है।

**१ँचना\***—कि॰ स॰ [सं० अधन = जाना, ले जाना, सिकोडना, खीचँना] **खींचना । ऐँचना ।**  हैं चमनाती—संज्ञा श्ली० [हिं० इंचँना + मनीती] ज्मीदार का अपने कारतकार के महाजन से लगान का रुपया वसूल कर लोना श्लीर उस रुपये की उस कारतकार के नाम महाजन की बही में लिखवा देना।

ई ट-संशा स्रो० [सं० इष्टका, पा० इहुमा, पा० इहुमा ] (१) साँचे में ढाला हुमा मिट्टी का चीख़ टा लंबा डुकड़ा जो पजावे में पकाया जाता है। इसे जोड़ कर दीवार उठाई जाती है। ई ट के कई भेद हैं। (क) लखीरी, जो पुराने ढंग की पतली ई ट है। (ख) नंबरी जो मोटी है और नए ढंग की इमारतें। में लगती है। (ग) पुट्टी जो यथार्थ में मिट्टी की एक चोड़ी परिधि के बराबर खंड करके बनाई जाती है। ये खंड वा हैं टें कूएँ की जोड़ाई में काम म्याती हैं। इनके सिवाय और भी कई प्रकार की ई टें होती हैं जैसे ककैयाई ट, नौतेरही ई ट, निहारी ई ट, मेज़ की ई ट, फर्रा ई ट और तामड़ा ई ट। कि प्र०—गढ़ना = ई ट को हथीड़ी से काट क्रांट कर जाड़ाई में बैठाने योग्य करना।— खुनना = ई टों की जोड़ाई करना।— जोड़ना = दीवार उठाते समय एक ई ट के ऊपर वा बगल में

में ढाल कर ई ट बनाना ।

याo—ई टकारी = ई ट का काम । ई ट की जोड़ी । ई ट का

परदा = ई ट की एकहरी जोड़ाई की पतली दीवार जा प्रायः
विभाग करने के लिये उठाई जाती है ।

दूसरी ईँट रखना।--पायना वा पारना = गीली मिट्टो के। सांचे

मुहा०— ई ट का छुछा देना = तन्त्री तीवार से सटाकर ई ट की एकहरी जे। डाई करना। ई ट से ई ट बजना = किसी नगर वा घर का उह जाना वा ध्वंस होना। उ०—जहाँ कभी अच्छे अच्छे नगर थे वहाँ आज ई ट से ई ट बज रही है। ई ट से ई ट बजाना = किसी नगर वा घर के दहाना वा ध्वस्त करना। उ०—महमूद जहाँ जहाँ गया वहाँ उसने हैँट से हैँट बजा दी। डेढ़ वा ढाई हैँट की मसजिद श्रलग बनाना = सब से निराला ढंग रखना। जो सब लोग कहते वा करते हो उसके विरुद्ध कहना वा करना। गुड़ दिखा कर हैँट वा ढेला मारना = भलाई की श्राशा देकर बुराई करना। हैँट पत्थर = कुछ नहीं। उ०—(क) तुमने इतने दिनीं तक पढ़ा क्या हैँट पत्थर। (ख) उन्हें हैँट पत्थर भी नहीं श्राता।

(२) धातु का चैाख्ँटा ढला हुग्रा टुकड़ा। उ०—सोने की ईँट। चींदी की ईँट। जस्ते की ईँट।(३) ताश का एक रंग जिसमें ईँट का लाल चिह्न बना रहता है।

ई टा-संज्ञा पुं० दे० ''ई ट''।

**ईँ ढ**—वि० [ म० ईट्य ] बराबर । समान ।—-डि० ।

हैँ त-संज्ञा पुं० [हिं० हैँ ट] हैँ ट जो श्रीज़ारों पर सान चढ़ाते समय सान के नीचे इसिलये रख दी जाती है जिसमें उसके कया लग कर धार को श्रीर तेज़ करें।

क्रि० प्र०-लगाना।

ईंदर—संज्ञा पुं० [ देय० ] श्राठ ही दस दिन की ब्याई हुई गाय के दूध को श्रोटा कर बनाई हुई एक प्रकार की मिठाई । प्योसी । ईँधन—संज्ञा पुं० [ सं० इन्थन ] जलाने की लकड़ी वा कंडा । जलावन । जलनी । ड०——विंध न ईँधन पाइए सायर जुरै न नीर । परै उपास कुबेर घर जो विपच्छ रघुवीर ।—जुलसी ।

ई—संज्ञा स्त्री॰ [ [सं॰ ] लक्ष्मी । सर्व॰ [सं॰ ईं = निकट का संकेत ] यह । उ॰—कहिं कबीर पुकारि के हैं लेज व्यवहार । एक राम नाम जाने बिना भव बृद्धि मुश्रा संसार ।—कबीर ।

श्रव्य० [सं० हि] ही । जोर देने का शब्द । उ०—पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास । नित प्रति पून्ये। ई रहे श्रानन श्रोप उजास ।—बिहारी ।

ई्क्स्या—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ईक्तयीय, ईक्तित, ईक्य] (१) दर्शन। देखना। (२) श्रांख। (३) विवेचन। विचार। जाँच।

विशेष—इसमें श्रनु, निः, परि, प्रति, सम्-ये उपसर्ग लग कर श्रन्वीचण, निरीचण, परीचण, प्रतीचण, समीचण श्रादि शब्द बनते हैं।

**ईक्षिणक**—संज्ञा पुं० [ सं० ] [स्री० ईचाणिका] (१) दैवज्ञ । ज्योतिषी । (२) सामुद्रिक जाननेवाला ।

ईख्न—संज्ञा स्री० [सं० इस्तु, प्रा० इक्खु] शर जाति की एक घास जिसके ढंठल में मीठा रस भरा रहता है। इसी रस से गुड़ श्रीर चीनी बनती है। ठंठल में ६——६ या ७——७ श्रंगुल पर गींठें होती हैं श्रीर सिरे पर बहुत लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, जिसे गेंड़ा कहते हैं।

भारतवर्ष में इसकी बुत्राई चैत वैशाख में होती है। कार्तिक तक यह पक जाती है त्रर्थात् इसका रस मीटा हो जाता है श्रीर कटने लगती है। इन डंडलों की कील्ह में पेर कर रस निकाखते हैं। रस का छान कर कड़ाहे में श्रीटाते हैं। जब रस पक कर सूख जाता है तब गुड़ कहलाता है। यदि राब बनाना हुआ तो श्रीटाते समय कड़ाहे में रेंड़ी की गूदी का पुट देते हैं जिससे रस फट जाता है श्रीर ठंढा होने पर उसमें क्लमें वा रवे पड़ जाते हैं। इसी राब से जूसी वा चाटा दूर करके खाँड़ बनाते हैं। खाँड श्रीर गुड़ गला कर चीनी बनाते हैं। ईख के तीन प्रधान भेद माने गए हैं-जख, गन्ना श्रीर पैंड़ा। (क) ऊख का डंठल पतना, छोटा श्रीर कड़ा होता है। इसका कड़ा छिलका कुछ हरापन लिए हुए पीला होता है श्रीर जल्दी नहीं छीला जा सकता। इसकी पत्तियाँ पतली. छोटी, नरम श्रीर गहरे हरे रंग की होती हैं। इसकी गाँठों में उतनी जटाएँ नहीं होती, केवल नीचे दो तीन गाँठों तक होती हैं। इसकी श्रांखें जिनसे पत्तियाँ निकलती हैं दबी हुई होती हैं। इसके प्रधान भेद धील, मतना, कसवार, खखड़ा, सराती श्रादि हैं। गुड़, चीनी श्रादि बनाने के लिये इसी की खेती श्रधिकतर होती है।

(ख) गन्ना जल से मोटा श्रीर खंबा होता है। इसकी पत्तियाँ जल से कुछ श्रधिक लंबी श्रीर चौड़ी होती हैं। इसका छिलका कड़ा होता है पर छीलने से जल्दी उतर जाता है। इसकी गाँठों में जटाएँ श्रधिक होती हैं। इसके कई मेद हैं, जैसे—श्रगोल, दिकचन, पंसाही, काला गन्ना, केतारा, बड़ौखा, तंका, गोड़ारा। इससे जो चीनी बनती है उसका रंग साफ़ नहीं होता।

(ग) पैंड़ा—यह विदेशी है। चीन, मारिशस (मिरच का टापू) सिंघापुर इत्यादि से इसकी भिन्न भिन्न जातियां श्राई हैं। इसका डंठल मोटा श्रीर गृदा नरम होता है। छिलका कड़ा होता है श्रीर छीलने से बहुत जलदी उतर जाता है। यह यहाँ श्रीधक तर रस चूसने के काम में श्राता है। इसके मुख्य भेद थून, काला गनना श्रीर पैंड़ा है।

राजनिघंटु में ईख के इतने भेद खिले हैं। पैंड्क (पैंड़ा), भीरुक, बंशक (बड़ौखा),शतपोरक (सरैाती), कांतार (केतारा), तापसेचु, काष्टेचु (खखड़ा), सृचिपत्रक, नैपाल, दीर्घपत्र, नीलपोर, (काला गेंड़ा), कोशकृत (कुशवार या कुसिआर)।

ईखना\*-कि॰ स॰ [[सं॰ ईचाय, प्रा॰ इक्खन] देखना-डि॰ ।

ईखराज-संज्ञा पुं॰ [हिं॰ ईख + राज] ईख बोने का पहिला दिन ।

ईछन\*-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ईचाय = ग्रॉख] श्राँखै। उ॰--दगनि लगत

वेधत हियो विकल करत श्रँग श्रान। ये तेरे सबते विखम
ईखन तीखन बान।--बिहारी।

ईछना\*—कि॰ स॰ [सं॰ इच्छा] चाहना। इच्छा करना। इ॰— बेष भये विष, भावे न भूषण, भोजन को कछुहू नहिँ ईछी।—देव। ईछा≉-संज्ञा स्त्री० दे० "इच्छा"।

**ईजा**—संज्ञा स्त्री० [ च० ] (१) दुःख । तकलीफ़। (२) पीड़ा । कष्ट । क्रि**० प्र०**— देना ।—पहुँचना ।—पहुँचाना ।

ईज़ाद-संज्ञा स्त्री० [ त्र० ] स्त्राविष्कार । किसी नई चीज़ का बनाना। नया निर्माण ।

क्रि० प्र०-करना ।--होना ।

ईज्ञान-वि॰ [सं॰] यज्ञ करनेवाला। यजमान।

ईट\*-संज्ञा उभ० [ सं० इष्ट, प्रा० इह ] जिसे चाहें। मित्र। सखा। सखी। उ०—(क) यार दोस्त बोले जा ईठ।—खुसरो। (ख) ज्यों क्यों हूं न मिले कहूं केशव दोऊ ईठ।—केशव। (ग) लोन मुख दीठि न लगे येां कहि दीना ईठि। दूनी ह्वे लागन लगी दिये दिठाना दीठि।—बिहारी।

ईिटि—तंज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ इष्टि, प्रा॰इष्टि ] (१) मित्रता। दोस्ती। प्रीति। उ॰—(क) लागे न बार मृखाल के तार ज्यों दूटेगी लाल हमें तुम्हें ईठी।—केशव। (ख) लहि सूने घर कर गद्यो दिखा दिखी के ईठि। गड़ी सुचित नाहीं करन करि ललचैंही दीठि।— बिहारी। (२) चेष्टा। यता। उ॰—केशव केसहुं ईठन, दीठ हैं दीठ परे, रित ईठ कहाई। ता दिन ते मन मेरे को प्रानि भई सो भई कहि केहुं न जाई।—केशव।

ईठी-संज्ञा स्त्री॰ [?] भावता । वरछा ।

ईंडीदाडू.—सज्ञा पुं० [हिं० ईठी + दंह ] चौगान खेलने का दंडा । ईंड्रा—संज्ञा स्त्री० [सं० ईंडा = स्तुति ] [वि० ईंडित, ईंडन्य ] स्तुति । प्रशंसा । उ०—(क) कीन्हि विहोजा ईंड्रि जिमि बार बार सिर नाय । कहूं श्रमय बर दीन्ह हरि पठ्यौ त्यहि समकाय । लह्लू । (ख) रित मांगी तुमते करि ईंड्रा । पारथ करहु संग मम कीड़ा ।—सबल ।

ईिंद्रत—वि० [ सं० ] जिसकी स्तुति की गई हो । प्रशंसित । ईद्र\*—संज्ञा स्त्री० [ सं इष्ट, प्रा० इष्ट ] [वि० ईवे] जिद्र । हठ । उ०— बोलिये न सूठ ईद्र मृद्र पै न कीजई । दीजिये जो बात हाथ भूजिहं न लीजये ।—केशव ।

ईतर\*-वि० [हिं० इतराना ] (१) इतरानेवाला । ढीठ । शोख़ ।
गुस्ताख़ । उ०—गईं नंद घर को सबै जसुमित जहं भीतर ।
देखि महिर को किह उठीं सुत कीन्हों ईतर ।—सूर । (२)
[सं० इतर ] साधारणा । निम्न श्रेणी का । नीच । उ०—कोटि
विकास कटाच्छ कलोल बढ़ावै हुलासन प्रीतम हीतर । येां
मिन यामें अन्पम रूप जो मेनका मेन बधू कही ईतर ।
होरिया सारी सपेद में सोहित या छवि ऊँचे उरोजन की तर ।
जीवन मत्त गयंद के कुंभ लसै जन्नं गंग तरंगिन भीतर ।

ईति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] खेती को हानि पहुंचानेवाले उपद्रव । ये ६ प्रकार के हैं। (क) श्रतिवृष्टि। (ख) श्रनावृष्टि। (ग) टिड्डी पड़ना। (घ) चूहे लगना। (च) पश्चियों की श्रधिकता। दूसरे राजा की चढ़ाई । उ॰——

ईथर—संज्ञा पुं० [अ०] (१) एक प्रकार का स्रात सूक्ष्म श्रीर लचीला द्रव्य वा पदार्थ है जो समस्त शून्य स्थल में व्याप्त है। यह स्रत्यंत घन पदार्थों के परमाणुग्रों के बीच में भी व्याप्त रहता है। उष्ण्यता श्रीर प्रकाश का संचार इसी के द्वारा होता है। (२) एक रासायनिक द्रव पदार्थ जो अलकोहल श्रीर गंधक के तेज़ाब से बनता है। बोतल में अलकोहल श्रीर गंधक का तेज़ाब बराबर मात्रा में मिलाकर भरते हैं फिर श्रांच द्वारा उसे दूसरी बोतल में टपका लेते।हैं, जो ईथर कहलाता है। यह बहुत शीघ जलनेवाला पदार्थ है। खुला रक्खे रहने से बहुत जलद उड़ जाता है श्रीर बहुत शीत पैदा करता है। इसलिये बरफ जमाने में काम श्राता है। रासायनिक क्रियाश्रों में इससे बड़े बड़े कार्य्य होते हैं। सुँघने से यह थोड़ी बेहोशी पैदा करता है। यह क्रोरोफ़ार्म की जगह भी काम में लाया जाता है। यह जरमनी में बहुत ज्यादा पाया जाता है।

ईद्-संज्ञा स्त्री० [ अ० ] मुसलमानों का एक तेहवार । रमज़ान् महीने में ३० दिन रोज़ा (यत) रखने के बाद जिस दिन दृज का चांद दिखाई पड़ता है उसके दूसरे दिन यह तेहवार मनाया जाता है।

ईदी—संज्ञा स्त्री० [ अ० ] (१) त्योहार के दिन दी हुई सौगात या तोहफ़ा। (२) किसी त्योहार की प्रशंसा में बनाई हुई किवता जो मोजवी लोग उस त्योहार के दिन अपने शिष्यों की देते हैं। (३) वह बेज ब्टेदार काग़ज़ जिस पर यह किवता जिख कर दी जाती है। (४) वह दिच्या जो इस किवता के उपजच में मोजवियों की शिष्य देते हैं। (४) नोकरों वा लड़कों की त्योहार के ज़र्च के जिये दिया हुआ रुपया पैसा।

ईहरा—िकि वि [सं ] [स्र्वां ईटर्ग ] ऐसे । इस प्रकार । इस तरह । इस भांति । वि इस प्रकार का । ऐसा ।

ईप्सा—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० ईप्सित, ईप्सु] इच्छा। बांछा। श्रभित्राषा। ईप्सित-वि॰ [सं॰ ] चाहा हुआ। अभिलिषत। ईप्सु-[सं॰ ] चाहनेवाला। वांछा करनेवाला। ईफ़ायडिगरी-संज्ञा स्त्री॰ [अ॰ ईफाय + ग्रं॰ डिगरी] डिगरी का रुपया श्रदा कर देना। जर डिगरी बेबाक़ कर देना।

ईवीसीबी—संज्ञा स्त्री० [ अनु० ] सिसकारी का शब्द । 'सीसी' शब्द जो संभोग के श्रत्यंत श्रानंद के समय मुँह से निकलता है। उ०—गूजरी बजावे रव रसना सजावे कर चूरी छुमकावे गरो गहति गहकि कै। मुख मोरि त्यौरी तोरि भैंहि नासिका मरोरि देव ईवीसीबी बोलति बहकि कै।—देव।

ईमन—संज्ञा पुं० [फ़ा० यमन] संपूर्ण जाति की एक रागिनी । ऐमन । या०—ईमन कल्यान ।

ईमन कल्यान—संज्ञा पुं० [हिं० ईमन + सं० कल्याय ] एक मिश्रित राग का नाम।

र्द्दमान—संज्ञा पुं॰ [ ऋ॰ ] (१) विश्वास । श्रास्तिक्य बुद्धि । ड॰—— ईसाई कहते हैं कि ईसा पर ईमान लाग्रो ।

कि प्रo जाना । उ० दादू दिव श्ररवाह का सो श्रपना ईमान । सोई साबित राखिए जहँ देखह रहिमान । दादू ।

(२) भर्म । सत्य । चित्त की सद्वृत्ति । ग्रन्छी नीयत । ३०-

(क) ईमान से कहना, मूठ मत बोलना। (ख) ईमान ही सब कुछ है उसे चार पैसे के लिये मत छे। हो। (ग) यह तो ईमान की बात नहीं है।

क्रि० प्र०—खोना—छोड़ना ।—डिगना ।—डिगाना ।— डोजना ।—डोजाना ।

मुहा०—ईमान की कहना = सच कहना | ईमान ठिकाने न होना = धर्मभाव दद न रहना | ईमान देना = सत्य छे। इना, धर्मिविरुद्ध कार्य्य करना | ईमान में फ़्के आना = धर्मभाव मे हू। स होना | नीयत विगड़ना | ईमान से कहना = सच सच कहना |

र्द्गमानदार—वि॰ [फ़ा॰](१) विश्वास करनेवाला । (२) विश्वासपात्र । ड॰—ईमानदार नैाकर । (३) सम्रा । (४) दियानतदार । जो लेन देन वा व्यवहार में सम्रा हो। (४) सत्य का पचपाती ।

**ईर**्न-संज्ञा स्रो० दे० "ईढ़"।

**१रका\***-संज्ञा स्त्री० दे० "ईर्षा"।

ईरमद \*-संज्ञा पुं० दे० "इरम्मद्"।

**ईरान**-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] [ वि० ईरानी ] फ़ारस देश ।

र्द्द्रिशा—संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊसर । बलुश्रा मैदान ।

ईर्यासमिति—संज्ञा स्त्री० [सं०] जैनमतानुसार साढ़े तीन हाथ तक श्रागे देख कर चलने का नियम । यह नियम इस कारण रक्खा गया है कि जिसमें श्रागे-पड़नेवाले कीड़े फतंगे दिखाई पड़ें ।

र्द्विगा\*-संज्ञा स्त्री० [ सं० ईब्बिया ] ईर्षो । हसद । डाह । ड०--पर की पुण्य श्रधिक लखि सोई । तबै ईर्षशामन में होई।--विश्राम।

र्धा—संज्ञा स्त्री ० [सं० ईर्थ्या] [वि० ईर्षाल, ईर्षित, इर्षु] डाह । हसद । दूसरे की बढ़ती देखकर जो अबन होती है उसे ईर्षा कहते हैं ।

योo—ईर्षा पंढ = हिरसी टहू। एक प्रकार का श्रद्ध नपुंसक

ईर्षोत्रु—वि० [सं०] ईर्षा करनेवाला। दूसरे की बढ़ती देख कर जलनेवाला। दूसरे के उत्कर्ष से दुखी होनेवाला।

ईषि त-वि॰ [सं॰ ] जिससे ईषा की गई हो।

ई्यु निव [ सं० ] ई्षांलु । डाह करनेवाला ।

ईच्यी-संज्ञा स्त्री० [सं०] दे० "ईपाँ"।

**ई**ल-संज्ञा पुं० [ देय**०** ] एक वनेला जंतु ।

संज्ञा स्त्री० [ प्रं० ] एक प्रकार की मञ्जली । बाँग ।

ईश-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० ईशा, ईशी ] (१) स्वामी । मालिक।

(२) राजा। (३) ईश्वर। परमेश्वर । (४) महादेव । शिव । रुद्र ।

यो०-ईशकोण।

(१) ग्यारह की संख्या। (६) श्राद्वां नवत्र। (७) एक उनिषद् जो शुक्क यजुर्वेद की वाजसनेयि शाखा के श्रंतर्गत है। इसका पहिला मंत्र 'ईश' शब्द से प्रारंभ होता है। ईशावास्य उपनिषद्।

यै।०—देवेश । नरेश । वागीश । सुरेश ।

ईशता–संज्ञा स्त्री० [ सं० ] स्वामित्व । प्रभुत्व ।

ईशा—संज्ञा स्रो० [सं०] (१) ऐश्वर्य्य । (२) ऐश्वर्य्य -संपन्न स्त्री । (३) दुर्गा ।

**ई्2ाान**—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० ईशानी ] **(१) स्वामी। श्रधिपति ।** 

(२) शिव । महादेव । रुद्र । (३) ग्यारह की संख्या। (४) ग्यारह रुद्रों में से एक । (१) शिव की श्राठ मूर्त्तियों में से एक । सूर्य्य ।

(६) पूरब श्रीर उत्तर के बीच का कोना।

ईशिता—संज्ञा र्ह्ना [ सं० ] त्राठ प्रकार की सिद्धियों में से एक जिससे साधक सब पर शासन कर सकता है।

ईशित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० "ईशिता"।

ई्दवर-संज्ञा पुं॰ [सं०] [स्री॰ ईश्वरी ] (१) मालिक। स्वामी।

(२) योगशास्त्र के श्रनुसार क्कोश, कर्म, विपाक श्रीर त्राशय से पृथक पुरुष विशेष । परसेश्वर । भगवान ।

यैरा०—ईश्वरप्रशिधान । ईश्वराधिष्ठान । ईश्वराधिष्ठित । ईश्वराधीन । (३) महादेव । शिव ।

ईश्वरप्रियाचान—संज्ञा पुं० [सं०] योगशास्त्र के अनुसार पाँच प्रकार के नियमों में से अंतिम । ईश्वर में अत्यंत श्रद्धा श्रोर भक्ति रखना तथा अपने सब कम्मों के फलों को उसे अपिंत करना।

ईश्वरसख-संज्ञा पुं० [सं०] शिवजी के सखा, कुबेर।

र्दश्वरीय-वि॰ [सं॰ ] (१) ईश्वर-संबंधी। (२) ईश्वर का।

ईषत्-वि॰ [सं॰ ] थोड़ा। कुछ । कम। अल्प।

यै।०-ईषद् उष्य । ईषद् हास्य ।

ई्षत्स्पृष्ट्—संज्ञा पुं० [सं०] वर्ण के उच्चारण में एक प्रकार का श्राभ्य तर प्रयत्न जिसमें जिह्ना, तालु मूर्द्धा श्रीर दृंत की तथा द्रांत, श्रोष्ठ को कम स्पर्श करता है। 'य', 'र' 'ल', 'व' ईशस्पृष्ट वर्ण हैं।

ईषद-वि॰ दे॰ "ईषत्"।

ई्षना क्र—संज्ञा स्त्री० [सं० एषणा ] प्रबल इच्छा । उ०—सुत बित नारि ई्षना तीनी । केहि की मति इन कृत न मलीनी ।— तुलसी ।

हैंपा—संज्ञा स्त्री० [सं०] गाड़ी या हल में वह लंबी लकड़ी जिसके सिरे पर जुआ बांध कर बैल की जोड़ते हैं। हरसा। हरिस। हिपिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] (३) हाथी की आंख का खेंड़रा वा गोलक। (२) कूँची। चित्रकारी में रंग भरने की कृलम। (३) बाया। (४) सिरकी। सींक।

**ईस\***-संज्ञा पुं० दे० "ईश"।

इसबगाल-संज्ञा पुं० दे० "इसबगाल"।

इसर्गाल-संज्ञा पुं० दे० "इसबगोल"।

ईसर्वा-वि० [ फा० ] ईसा से संबंध रखनेवाला।

यािं — ईसवी सन् = ईसा मसीह के जन्मकाल से चला हुआ संवत् । यह संवत् पहली जनवरी से आरंभ होता है और इस में प्रायः ३६५ दिन होते हैं। ठीक ठीक सो वर्ष का हिसाब पूरा करने के लिये प्रति चैाथे वर्ष जब सन् की संख्या चार से पूरी विभक्त हो जाती है तब एक दिन बढ़ा दिया जाता है और वह वर्ष ३६६ दिन का हो जाता है। इस वर्ष और विक्रमीय संवत् में ५७ वर्ष का श्रंतर है।

ईसा-संज्ञा पुं० [ श्र० ] ईसाई धर्म के प्रवर्त्तक वा श्राचार्य्य ।

याः -ईसा मसीह = ईसा जिनका धर्माभिसिंचन किया गया था। ईसाई-वि॰ [फ़ा॰] ईसा के माननेवाला। ईसा के बताए धर्म पर चलनेवाला।

ईसान \*-संज्ञा पुं० दें "ईशान"।

ईहग-संज्ञा पुं० [सं० ईहा = इच्छा + ग = गमन करनेवाला ] कवि । --- डिं०।

ईहा—संज्ञास्त्री० [सं०] [बि० ईहित ] (१) चेष्टा। (२) उद्योग। (३) इच्छा। बाँछा। (४) लोम।—र्डिं०।

ईहामृग-संज्ञा पुं० [सं०] नाटक का एक भेद जिसमें चार श्रंक होते हैं। इसका नायक ईश्वर वा किसी देवता का श्रवतार श्रोर नायिका देवी होती है। इसमें नायिका श्रादि द्वारा युद्ध कराया जाता है।

ईहावृक-संज्ञा पुं० [सं०] लकड़बग्घा। ईहित-वि० [सं०] इच्छित। र्वाञ्चित।

उ

'उ-हिंदी वर्गमाला का पांचवां श्रक्षर । इसका उच्चारग्य-स्थान श्रोष्ठ हैं। यह तीन सुख्य स्वरीं में हैं। इसके हस्व, दीर्घ, श्रुत, तथा सानुनासिक निरनुनासिक भेद से १८ भेद होते हैं। उको गुण करने से 'श्रो' और वृद्धि करने से 'श्रो' होता है।

उँ-श्रव्यः एक प्रायः श्रव्यक्त शब्द जो प्रश्न, श्रवज्ञा तथा क्रोध सूचित करने के लिये व्यवहृत होता है। इसका प्रयोग उस श्रवसर पर होता है जब बोलनेवाले से श्रालस्य, मुँह फँसे रहने वा श्रीर किसी कारण मुँह नहीं खोला जाता।

उँसारी†—संज्ञा स्रो० [हिं० ऊख ] दे० ''उखारी''।

उँगनी—संज्ञा श्ली० [हिं० श्रोंगना ] वैलगाड़ी के पहिये में तेल देने की क्रिया।

उ गल-संज्ञा पुं० दे० ''श्रंगुल''।

उँगलाना-कि॰ अ॰ दे॰ "उँगली करना"।

उँगाळी-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ अज़िल ] हथेली के छोरों से निकले हुए फिलियों के आकार के पाँच अवयव जो वस्तुओं की प्रहण करते हैं और जिनके छोरों पर स्पर्शज्ञान की शक्ति अधिक होती है। उँगलियों की गणना अंगुष्ठ से आरंभ करते हैं। अंगुष्ठ के उपरांत तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, और

श्रंत में कनिष्ठिका है। श्रनामिका इन पांचा उँगलियों में निर्वेल होती है।

महा०-(किसी पर वा किसी की श्रोर) डँगली उठना = (किसी का) लोगों की निंदा का लक्ष्य होना । निंदा होना । बदनाभी होना। (किसी पर वा किसी की श्रोर) डेंगली उठाना = (१) निंदा का लक्ष्य बनाना । लांछित करना । दाषी बताना । उ०---चाहे काम किसी का हो पर लोग वेंगली तुम्हारी ही श्रीर उठाते हैं। (२) तनिक भी हानि पहुँचना। टेर्ड़ा नज़र से देखना। उ०---मजाल है कि हमारे रहते कोई तुम्हारी श्रोर उँगली उठा सके। उँगली करना = हैरान करना ! सताना ! दम न लेने देना । श्राराम न लेने देना । उ०--जितना काम करो उतना ही वे और उँगली किए जाते हैं। उँगली चटकाना = (१) उँगिलियों के। इस प्रकार खींचना वा दवाना कि उनमें से चट चट शब्द निकले। (२) शाप देना। (की०) (जब स्त्रियां किसी पर बहुत कुपित होती हैं तब उन्नटे पंजी की मिला कर डेंगलियां चटकाती हैं और इस तरह के शाप देती हैं कि "तेरे बेटे मरेँ, भाई मरेँ" इत्याहि ।) उंगिलयां चम-काना = (१) बातचीत वा लड़ाई करते समय हाथ और उँग-जियों के। हिजाना वा गटकाना । (यह विशेष कर कियों और

जनखों की सदा है।) उँगलियाँ नचाना = दे॰ ''उँगलियां चमकाना"। उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना = किसी व्यक्ति से किसी वस्तु का थे।ड़ा सा भाग पाकर साहसपूर्वक उसकी सारी वस्तु पर श्रिधिकार जमाना । थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष की प्राप्ति के लिये उस्साहित होना । उ०-मैंने तुम्हें बरामदे में जगह दी श्रव तुम कोठरी में भी श्रपना श्रसवाब फैला रहे हो। भाई, उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना ठीक नहीं। उँग-लियों पर नचाना = जिस दशा में चांहे उस दशा में करना। श्रपनी इच्छा के श्रनुसार हो चहाना । श्रपने वश में रखना । तंग करना । हैरान करना । उ०-श्रजी तुम्हारे ऐसीं की तो मैं **डॅंगलियों पर नचाता हुँ। डॅंगलियां फोड़ना = दे० ''**उँगिसियां चटकाना"। (किसी कृति पर) उँगली रखना = देाष दिख-लाना । उ०---भला श्रापकी कविता पर कोई उँगली रख सकता है ? उँगली लगाना = (१) छुना। उ० - खबरदार इस तसबीर पर उँगली मत लगाना। (२) किसी कांर्य्य में हाथ \* लगाना । किसी कार्य्य में थोडा भी परिश्रम करना । उ०— उन्होंने इस काम में उँगली भी न लगाई पर नाम उन्हों का हुआ। कानी उँगली = किनिष्ठिका वा सब से छोटी उँगली। कानें में उँगली देना = किसी बात से विरक्त वा उदासीन है। कर उसकी चर्चा बचाना । किसी विषय के। न सुनने का प्रयत करना। उ॰-इमने तो श्रव कानीं में उँगली दे ली है जो चाहे सो हो। दाँतों में उँगली देना वा दबाना, दांत तले उँगली दबाना = चिकत होना । अचंभे में याना । उ०-उस लड़के का साहस देख लोग दांतों में उँगली दबा कर रह गये। पांचां **डॅंगलियाँ बराबर नहीं होतों** = एक जाति की सब वस्तुए समान गुरावाली नहीं होतीं । पांचों उँगलियाँ घी में होना = सव प्रकार से लाभ ही लाभ होना । उ०-तुम्हारा क्या तुम्हारी तो पांचों उँगलियां घी में हैं। सीधी उँगलियों घी न निकलना = सिधाई के साथ काम न निकलना। मल-मंसाहत से कार्य सिद्ध न होना । इलक् में डँगली देकर (माल) निकालना = बडी छान बीन श्रीर कड़ाई के साथ किसी इज़म की हुई वस्तु का प्राप्त करना । उ०--वे रुपये मिलनेवाले नहीं थे मैंने इलक् में उँगली देकर उन्हें निकाला।

डँगली मिलाव—संज्ञा पुं० [ हिं० उँगली + मिलाव ] नाच की एक गत। इसमें दोनीं हाथ सिर के ऊपर उठा कर उनकी उँग-जियाँ मिला दी जाती हैं।

उँचान—संज्ञा स्त्री॰ [सं० उदधन = ऊपर खींचना वा उठाना ] ध्रद्वापन । श्रद्वान । वह रस्सी जो खाट के पायताने की तरफ़ बुनावट से छूटे हुए स्थान की भरती है और जिसकी खींच कर कसने से बुनावट तन कर कड़ी हो जाती है।

उँचना-कि॰ स॰ [ सं॰ उदधन ] श्रदवान तानना । उँचन कसना । श्रदवान खींचना । उँचनाच-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक किस्स का चारख़ाने का कपड़ा ! उँचाई\*-संज्ञा श्ली० [ सं०उच ] (१) बर्लंदी । ऊँचापन । व०--हिय न समाह, दृष्टि निहुँ श्लावहि जानहु ठाढ़ सुमेर । कहुँ विग कहीं उँचाई कहुँ लिग बरना फेर ।--जायसी । (२) बढ़प्पन । महस्त्व ।

उँचान\*ं—संज्ञा पुं० [ हिं० ऊँचा ] ऊँचाई । बलंदी ।
उँचाना—िक स० [ हिं० ऊँचा ] ऊँचा करना । उठाना । उ०— (क)
सुने। क्यों न कनकपुरी के राइ । हैं। बुधि, बल, छुल करि
पचि हारी लख्ये। न सीस उँचाइ ।—सूर । (ख) बलि कहाो
बिलंब श्रव नेकु निहं कीजिए मंद्राचल श्रचल चला धाई ।
दे उ एक मंत्र करि जाय पहुँचे तहाँ कहाो श्रव लीजिए यहि
उँचाई ।—सूर । (ग) भाह उँचे श्रांचर उलिट मोरि मोरि
मुँह मोरि । नीठि नीठि भीतर गई दीठ दीठ सीं जोरि ।—
बिहारी ।

उँ चाच #†—संज्ञा पुं० [सं०उच ] ऊँ चापन । उँचाई । बलंदी । उँ चास \*†—संज्ञा पुं० [हि०ऊँचा ] ऊँचा होने का भाव । उँचाई । उंचास \*–वि० दे० "उनचास" ।

उंछ- संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] मालिक के लेजाने के पीछे खेत में पड़े हुए श्रज्ञ के एक एक दाने की जीविका के लिये चुनने का काम। सीला बीनना।

यैा०— उं छुवृत्ति । उं छुशील । उं छुवृत्ति—संज्ञा,स्र्वा० [ सं० ] खेत में गिरे हुए दानें की सुनकर जीवन-निर्वोह करने का कर्म ।

उँछशिल-संज्ञा पुं० [सं०] उँछवृत्ति । उँछशिल-वि० [सं०] उँछवृत्ति पर निर्वोद्द करनेवाका ।

उँजरिया\*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''ग्रॅंजोरिया''।

उँजियार-संज्ञा पुं० दे० "उजियार"।

उँजेरा, उँजेळा-वंज्ञा पुं॰ दे॰ ''उजाला'', ''उजेला''।

उँज्यारी-संज्ञा स्रो॰ दे॰ "उजारी"।

उँटड़ा-संज्ञा पुं॰ दे॰ "उटड़ा"।

उँटरा-संज्ञा पुं॰ दे॰ "उटड़ा"।

उँद्री-संज्ञा स्त्री । [सं० ऊर्य = बाल + दर = नाथ करनेवाला ] गंजा । बार्लों का फड़ जाना ।

उँद्रु-संज्ञा पुं० [सं० कुन्दुरु] एक प्रकार की बब्ब की जाति की काँटेदार साड़ी वा बेल जो हिमालय की तराई, पूर्वीय बंगाल, बरमा श्रीर दिलिया में होती है। इसके छिलके से बंबई में मळ्ली के जाल पर माँमा दिया जाता है। इसकी पित्रयाँ बब्ब ही की तरह महीन महीन होती हैं श्रीर सीकों में लगती हैं। ये माड़ियाँ पहिले गाँव वा कोट के चारों श्रीर रहा के लिये बहुत लगाई जाती थीँ। इसमें बब्ब की तरह फिलियाँ लगती हैं जिनके गृदे से सिर के बाल साफ़ होते हैं। ऐला। विसवला। रिसवला। हैंस। उँदुर—संज्ञा पुं० [सं०] चूहा । मूसा । उ०—(क) उँदुर राजा टीका बैठे विषहर करें खवासी । श्वान वापुरे। धरनि टाकुरे। बिछी घर में दासी ।—कबीर । (ख) कीन्हेंसि लोवा उँदुर चाँटी । कीन्हेंसि बहुत रहिहँ खनि माटी ।—जायसी ।

उँह्-न्त्रव्य० [ अनु० ] (१) श्रस्वीकार । घृगा वा बे-परवाही-सूचक शब्द । (२) वेदना-सूचक शब्द ।

ज-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्रह्मा। (२) नर। ड०— नर, नारायया श्रीर विधि ये तीनां मम केस। ड, श्र, श्रा, श्रत्नक विभाग ते भाख्या यह परमेस।

श्रव्य॰ भी। उ॰—श्रीर उ एक कहीं निज चोरी। सुनु गिरिजा श्रति दढ़ मित तोरी।—नुजसी।

उग्रना-िक श्र० [हिं० उत्थन] उदय होना। उपना। उ०— (क) फूले कुमुद केति उजियारे। मानहुँ उये गगन महं तारे।—जायसी।(ख) प्राची दिसि ससि उगेउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा।—तुलसी।(ग) उयौ सरद राका शशी करित न क्यों चित चेत। मनैं। मदन छितिपाल को छाँहगीर छुखि देत।—बिहारी।

उद्याना\*-कि॰ स॰ [हिं० उग्रनाका प्रे० रूप] उगाना। उदय करना।

\*† कि॰ स॰ [ सं॰ उद्गुरख, पा॰ उग्गुरन = हथियार तानना ] किसी के मारने के लिये हाथ वा हथियार तानना ।

उद्भरगा—वि० [ सं० उत् + ऋण ] ऋणरहित । ऋण्यमुक्त । जिसका ऋण् से उद्घार हो गया हो । उ०—मातहिँ पितहिँ उऋण् भए नीके । गुरु ऋण् रहा सोच बढ़ जीके ।—नुजसी ।

उकचन—संज्ञा पुं० [सं० मुचकुन्द] मुचकुंद का फूल । उ०— उकचन बिनवों रोस बिमोही । सुनि बकाव तज जाही जुही ।—जायसी ।

उकचना \*- कि॰ श्र॰ [सं॰ उत्कर्ष, पा॰ उकस = उखाड़ना ] (१)
उखड़ना । श्रलग होना । (२) पत्त से श्रलग होना ।
उचड़ना । (२) उठ भागना । हट जाना । स्थान त्याग करना ।
उ॰--सरजा के डर हम श्राए इते भाजि तब सिंह सी डराय
याहु ठौर ते उकचिहा ।--भूषणा ।

उकटना कि॰ स॰ [सं॰ उत्कयन, पा॰ उक्कयन ] बार बार कहना। दे॰ ''उघटना''। उ॰—मेंने तुम से सैकड़ों बार कहा होगा कि जो बात गुज़र गई उसे बार बार मत उकटा करे। — सज्जाद संबुख।

उकटा—वि० [ हिं० उकटना ] [स्ती० उकटी ] उकटनेवाला । एहसान जतानेवाला । किए हुए उपकार के। बार बार कहने वाला । उ०—नकटे का खाइये उकटे का न खाइये ।

संज्ञा पुं० उकटने का कार्य्य । किसी के किए हुए श्रपराध वा अपने उपकार को बार बार जतांने का कार्य्य ।

याक- उकटा पुरान = गई बीती श्रीर दबी दबाई बातें। का विस्तार-पूर्व क कथन । उकटा पेची = दे॰ ''उकटा पुरान''। उक्तठना—िकि था [ सं भव = तुरा + काष्ठ = लकड़ी. । जैसे
किठियाना = कड़ा होना ] सूखना । सूख कर कड़ा वा चिमड़ा
हो जाना । सूख कर ऐँठ जाना । उ०—(क) छोह से पलुहिंह उकठे रूखा । कोह ते मिह सायर सब सूखा ।—जायसी ।
(ख) कीन्हेंसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू । जिमि न नवै पुनि
उकठि कुकाठू ।—तुलसी । (ग) मथुबन तुम कत रहत हरे ?
विरह वियोग स्यामखुँदर के ठाढ़े क्यों न जरे ? तुम है।
निजज न लज्जा तुमको फिर सिर पुहुप धरे । ससा स्यार श्ररु
बन के पखेरू धग धग सबन करे । कीन काज ठाढ़े रहे बन
में काहे न उकठि परे । कपट हेत कीन्हों हिर हम सों खोट न
होंहि खरे । जब वे मोहन बेनु बजावत शाखा टेकि खरे ।
मोहे धावर श्ररु जड़ जंगम सुनिगन ध्यान टरे । नैनन तें
विञ्चरे नँदनंदन चित ते नाहि टरे । सूरदास प्रसु विरह दवानज नख सिख जै। पसरे ।—सूर ।

उकठा-वि॰ [ अव = बुरा + काष्ठ = लकईं! ] शुष्क । सूखा । सूख कर ऐँडा हुश्रा । उ॰ —कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाटू । जिमि न नवै पुनि उकठ कुकाठू ।—तुलसी ।

उकड़ू,—संज्ञा पुं० [सं० उत्कृतीरु] घुटने मोड़ कर बैठने की एक मुद्रा जिसमें दोनों तलवे ज़मीन पर पूरे बैठते हैं श्रीर चूतड़ एँड्रियों से लगे रहते हैं।

क्रि० प्र०-वेटना।

उकत \*-संज्ञा स्त्री० दे० ''उक्ति''।

उकताना-कि॰ श्र॰ [सं० श्राकुल, पू० हिं० श्रकुताना] (१) जबना। ३०--रोज़ पूरी खाते खाते जी उकता गया। (२) घबड़ाना। श्राकुल होना। जलदी मचाना। उतावली करना। ३०---उकताते क्यों हो ठहरो थोड़ी देर में चलते हैं।

संयो० क्रि०-- उठना ।-- जाना ।-- पड़ना ।

उकति\*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ 'उक्ति'।

उकला-कि॰ श्र॰ [सं० उत्प्रतान = खुलना ] कि॰ सं० उक्रेलना, प्रे॰ कि॰ उक्रिलवाना ] (१) तह से श्रता होना । उन्नक्ना । पृथक् होना । (२) जिपटी हुई चीज का खुलना । उपकृता ।

उकल्याना—कि॰ स॰ [कि॰ स॰उकेलन। का प्रे॰ रूप ] दूसरे की अकेलने के लिये नियुक्त करना।

उकलाई—संज्ञा स्री० [ सं० उद्गिरया, ।हॅ० उगलना ] कृ ै। उसाटी । वसन । मचली ।

उकलाना—कि॰ श्र॰ [ हि॰ उकलाई ] उजटी करना। वमन करना। ्के करना।

उकलेसरी-संज्ञा पुं०[देग०] उकलेसर का बना हुन्ना कागृज़ । उक्लेसर दक्षिण में है ।

उक्छैदिस--तंज्ञा पुं० [ यू० ] एक यूनानी गयितज्ञ जिसने रेखा-गयित निकासी । रेखागयित ।

उक्वथ-एंश पुं० [सं० उत्कीय ] एक प्रकार का चर्मा-रोग जो

प्रायः पैर में घुटने के नीचे होता है । इसमें दाने निकलते हैं जिनमें खाज होती है श्रीर जिनमें से चेप बहा करता है ।

उकसना—कि ० % ० [ सं० उत्सवण वा उत्सुक ] ( १ ) उभरना ।

ऊपर को उठना । उ०—(क) पुनि पुनि मुनि उकसि हैं अकुलाई ।—तुलसी । (ख) सेज सीं उकसि बाम स्थाम सीं
लपिट गई होति रित रीति विपरीति रस तार की ।—रघुनाथ ।
(२) निकलना । श्रंकुरित होना । उ०—लाग्यो श्रानि नवेलियहिं मनसिज बान । उकसन लाग उरोजवा, हग तिरछान।—
रहीम । (३) उधड़ना । सीवन का लना ।

उकस्पनि—संज्ञा स्त्री० [ हिं० उकसना ] उभाड़ । उ० — हग लागे तिरछे, चलन पग मंद लागे। उर में कछूक उकसनि सी कढ़ें लगी।

उकसाना—कि॰ स॰ [ हिं॰ 'उकसना' का प्रे॰ रूप ] (१) उत्पर को उठाना। (२) उभाइना। उत्तेजित करना। उ॰—ये लोग तुम्हारे ही उकसाए हुए हैं। (३) उठा देना। हटा देना। उ॰—गाढ़े गाढ़े कुचिन ढिल पिय हिय को टहराय। उकसीहैं ही तो हिये सबै दई उकसाय।—बिहारी। (४) (दिये की बत्ती) बढ़ाना वा खसकाना।

उकसों हॉं—वि० [हिं० उकसना + ग्रीहाँ (प्रत्य०)] [स्त्री०उकसाँ ही] उभ-इता हुन्ना । उ०—उर उकसीं हैं उरज लखि घरति क्यों न घनि धीर । इनिह बिलोकि विलोकियत साैतिन के उर पीर ।— पद्माकर ।

उक्ताब—संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) एक बड़ी जाति का गिद्ध । गरुड़ । संज्ञा० स्त्री० श्रफ़बाह । उड़ती ख़बर । उ०—श्राज कल ऐसी उकाब उढ़ रही है कि महाराजा साहेब जापान जानेवाले हैं । उकारांत—वि० [सं०] वह शब्द जिसके श्रंत में 'उ' हो, जैसे—साधु । उकाछना\*—क्रि० स० दे० "उकेलना" ।

उकासना \*- कि॰ स॰ [ हि॰ उकसाना ] उभाइना । उपर की फेंकना । उपर को खींचना । उ॰ -- गैयाँ विडरि चर्ली जित तित की सखा जहाँ तह घेरें । वृषभ श्रंग सीं धरनि उका-सत बल मोहन तन हेरें ।--सूर ।

उकासीक्र—संज्ञा स्त्री० [ाई० उकसना] खुल जाना । सामने से परदे का हट जाना । उ०—राखी ना रहत जऊ हाँसी किस राखी देव नैसुक उकासी मुख सासे से उलसि उठें ।—देव। संज्ञा स्त्री० [सं० भवकाय] उत्सव। छुट्टी। फुरसत।

उकिड़ना ं−कि० श्र० दे० ''उकलना''।

डिकलना निक अ० दे० "उकलना"।

उकिल्वाना-कि॰ स॰ दे॰ अडकलवाना''।

उकिसना - कि॰ श्र॰ दे॰ ''उकसना''।

उकीरना-कि॰ स॰ [ उक्तिरण = ऊपर फेंकला ] (१) उभाड़ना। उखाड़ना। उचाड़ना। ढकेबना। (२) खोदना।

उक्ति\*-संज्ञा स्री० दे० "उक्ति"।

उकृति जुगुति\*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''उक्तियुक्ति''।

उकुरु-संज्ञा पुं० दे० "उकड़ू"।

उकेळना-कि० स० [ हिं० उकलना ] उचाड़ना । तह वा पर्च से अलग करना । नोचना । उ०—वहां का चमड़ा मत उकेलो पक जायगा । (२) लिपटी हुई चीज़ को छुड़ाना वा अलग करना । उधेड़ना । उ०—चारपाई की पटिया से रस्सी उकेल लो ।

उकेला—संज्ञा पुं० [देश०] गड़ेरिये कंबल बुनने में "बाना " को "उकेला" बोलते हैं।

क्रि॰ स॰ 'उकेलना' क्रिया का भूतकालिक रूप। उंकाथ, उकाथा—संज्ञा पुं॰ दे॰ ''उकवथ''।

उक्त-वि॰ [सं॰ ] कथित। कहा हुआ।

उक्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) कथन । बचन । (२) श्रनोखा वाक्य । ड०—कवियों की उक्ति ।

उक्तियुक्ति—संज्ञा श्री० [सं०] सम्मति श्रीर उपाय । सलाह श्रीर तदबीर ।

क्रि० प्र0-भिड़ाना।--जगाना।

उक्थ-संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) भिन्न भिन्न देवताओं के वैदिक स्तोत्र । (२) यज्ञ में वह दिन जब उक्थ का पाठ होता है। (३) प्राया।

उक्का-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्य्य । (२) बैल । उक्कटना-कि० ऋ० [सं० उत्कर्षण] (१) लड़खड़ाना । चलने में इधर

उधर पैर रखना । (२) खाँटना । कुतरना । उखड़ना-कि॰ अ॰ [सं॰ उत्खिदन पा॰ उनिखडन | सं॰ उत्कर्षण, पा० उक्कद्वन । त्रयवा सं० उत्खनन, पा० उक्खणन ] किसी जमी वा गड़ी हुई वस्तु का ऋपने स्थान से ऋतग हो जाना। जड़-सहित श्रलग होना। खुदना। "जमना" का उलटा। उ०-- श्रांधी श्राने से यह पेड़ जड़ से उखड़ गया। (२) किसी दृढ़ स्थिति से श्रलग होना। उ०-श्रँगूठी से नगीना उखड़ गया। (३) जोड़ से हट जाना। उ०—कुश्ती में उसका एक हाथ उखड़ गया। (४) ( घोड़े के वास्ते ) चाल में भेद पड़ना। तार वा सिलसिले का टूटना। उ०--यह घोड़ा थोड़ी ही दूर में उखड़ जाता है। (४) संगीत में बेताल श्रीर बेसुर होना । उ०—वह श्रच्छा गवैया नहीं है गाने में उखड़ जाया करता है। (६) प्राहक का भड़क जाना । उ०-दिखालों के लगने से गाहक उखड़ गया। (७) एकत्र वा जमा न रहना। तितर बितर हो जाना। उठ जाना। उ०-वर्षा के कारण मेजा उखड़ गया। (८) हटना। श्रलग होना। उ०--जब वह वहाँ से उखड़े तब तो किसी दूसरे की पहुँच वहाँ हो। (६) टूट जाना। उ॰---तुङ्गल हत्थे पर से उखड़ गई। (१०) सीवन वा टाँके का खुलना।

ः संयो० क्रि०--श्राना ।--जाना ।--पड़ना ।

मुहा०—उखड़ी उखड़ी बाते करना = बेलौस बाते करना । उदासीनता दिखाते हुए बात करना । विरक्ति-सूचक बात करना । उखड़ी पुखड़ी सुनाना = ऊँचा नीचा सुनाना । अंड वंड सुनाना । उखाड़ी उखड़ना = कुछ, किया हो सकना । उ०—वहाँ तुम्हारी कुछ भी उखाड़ी न उखड़ेगी । तबीयत या मन का उखड़ना = किसी की श्रोर से उदासीनता होना । विरक्ति होना । दम उखड़ना = (१) वँधी हुई सांस टूटना । (२) गाते गाते वा बात करते करते स्वरमंग होना । (३) दम निकलना । प्राण् निकलना । पर वा पांव उखड़ना = (१) ठहर न सकना । एक स्थान पर जमा न रहना । लड़ने के खिये सामने न खड़ा रहना । भागना । उ०—(क) नदी के बहाव से पांव उखड़ जाते हैं । (ख) बैरियों के धावे से इंजनके पांव उखड़ गए ।

उखड़वाना-कि स॰ [हिं॰ उखड़ना का प्रे॰ रूपं] किसी की उखाड़ने में प्रवृत्त करना।

उसमोज्ञां—संज्ञा पुं० [हिं० कख + सं० भोज] ईख की बोश्माई का पहिला दिन। इस दिन किसान उत्सव मनाते हैं।

उस्तम-संज्ञा पुं० [सं० ऊष्म ] गरमी । ताप ।

उखमज्ञ\*ं-संज्ञा पुं० [सं० जन्मज] जन्मज जीव। छुद्र कीट। उखर\*-संज्ञा पुं० [हिं० जल] हरपुजी। ईख बोजाने के पीछे हल पूजने की रीति।

उखरना । क्र-क्रि॰ श्र॰ दे॰ ''उखड़ना''।

उखराज-संज्ञा पुं० [ हिं० जल + राज ] ईस्त की बोत्राई का पहिला दिन । इस दिन किसान उस्सव मनाते हैं।

उखाली—संज्ञा स्त्री० [सं० उत्खल, पा० उनखल ] मोदे के स्राकार का लकड़ी का बना हुस्रा एक पात्र जिसके बीच में एक हाथ से कुछ कम गहरा गड्डा होता है। इस गड्डे में डाल कर भूसीवाले सनाजों की भूसी मूसलों से कूट कर स्रलग की जाती है। कहीं कहीं उलली पत्थर की भी बनती है जो ज़मीन में एक जगह गाड़ दी जाती है। कांड़ी।

उष्मा—संज्ञा स्त्री० [सं०] देग । बटलोई । \*संज्ञा स्त्री० दे० ''उषा''

उसाड़-संज्ञा पुं० [हिं० उखड़ना] (१) उखाड़ने की क्रिया। उत्पादन।
(२) कुश्ती के पेंच का तोड़ । वह युक्ति जिससे कोई पेंच
रह किया जाता है। (३) कुश्ती का एक पेंच जो उस समय
काम में जाया जाता है जब विपक्षी पट होकर हाथ और पैर
ज़मीन में श्रद्धा लेता है। इसमें विपक्षी के दाहिने पैर की
अपने दाहिने पैर में फँसा कर कमर तक जपर उठाते हैं और
अपना दहिना हाथ विपन्नी की पसिलयों से ले जाकर उसकी
गर्दन पर चढ़ाते हैं और दबा कर चित करते हैं। उखेड़।
उचकाव।

उखाड़ना—िकि सि [ हिं उखड़ना का सि रूप किसी जमी, गड़ी वा बैठी हुई वस्तु को स्थान से पृथक करना । उ०—(क) हाथी ने बाग के कई पेड़ उखाड़ डाले। (ख) उसने मेरी ग्रॅंगूठी का नगीना उखाड़ दिया। (२) ग्रंग के जोड़ से ग्रलग करना। उ०—कुश्ती में एक पहलवान ने दूसरे की एक क्लाई उखाड़ दी। (३) जिस कार्य्य के लिये जो उद्यत हो उससे उसका मन सहसा फेर देना। भड़काना। विचकाना। उ०—तुमने श्राकर हमारा गाहक उखाड़ दिया। (४) तितर वितर कर देना। उ०—उस मेंह ने मेला उखाड़ दिया। (४) हटाना। टालना। उ०—उसे यहाँ से उखाड़ो तब तुम्हारा रंग जमेगा। (६) नष्ट करना। ध्वस्त करना। उ०— भुजाश्रों से वैरियों को उखाड़नेवाले दिलीप।—लदमया।

मुह्रा०—उखाड़ पछाड़ = (१) श्रद्ध बद्छ । इधर का उधर ।
उछट पुछट । (२) इधर की उधर छगाना । छगाई छुतरी ।
चुगझख़ोरी । कान उखाड़ना = िकनी श्रपराध के दंड में कान
मछना । कान गरम करना । (विशेष कर शिक्क श्रीर मा बाप
नटखट खड़कों के कान मजते हैं ।) गड़े मुदे उखाड़ना =
पुरानी बातें के। फिर मे छेड़ना । गई नीती बात उभाड़ना ।
पैर उखाड़ देना = स्थान से विचिक्तित करना । हटाना । भगाना ।
उ०—सिक्खों ने पटानों के पैर उखाड़ दिए ।

उखाडू—वि० [ हिं० उखाड्ना ] (१) उखाड्नेवाला । (२) खुगलख़ोर । इधर की उधर लगानेवाला ।

उखारना कि कि से दे ''उखाइना''।

उखारी-†संज्ञा स्त्री० [हिं० ऊख] ईख का खेत । उ० —तपै मृग-सिरा विलखें चारि । बन बालक स्त्री भैंस उखारि ।

उखालिया-संज्ञा पुं० [सं० उष + काल ] प्रातःकाल का भोजन । सहरगही । सरगही ।

उखेड्-संज्ञा पुं० दे० ''उखाड़''।

उखेड्ना-कि॰ स॰ दे॰ "उखाड़ना"।

उखेड्वाना—कि॰ स॰ [ हि॰ उखेडना का प्रे॰ रूप ] उखाइने के जिये नियुक्त करना । उखड़वाना ।

उखेरना\*—कि० स० [दे० 'उखेडना' ] उखाड़ना। नेच कर श्रांका करना। द०—(क) श्रांज बज महा घटनि घट घेरे। इसनी कहत यशोदान-दन गोवद्ध न तन हेरो। कियो उपाय गिरवर घरिबे को महि ते पकरि उखेरे। — सूर। (ख) मन तो गयो नैन हैं मेरे। श्रव इनसों वे भेद कियो कछु एउ भए हरि चेरे। तनिक सहाय रहे हैं मोको येहू हिकि मिकि घेरे। क्रम क्रम गयो कहा नहिं काहू स्थाम संग श्रव्से रे। ज्यों दीवा- ख गिले पर कांकर डारत ही छु गडे रे। सूर खटकि क्षागे श्रांग छुबि पर निदुर न जात उखेरे।—सूर।

उस्बेलना\*-कि॰ स॰ [सं॰ उत्लेखन] उरेहमा । किस्नना । (तसवीर) स्नीचना। ३०-चना चित्र रचे। बहु भारी। चित्रहिँ छोड़ि चेतु चित्रकारी । जिन यह चित्र विचित्र उखेला । चित्र छोड़ि तू चेत चितेला । — कबीर ।

उच्य-संज्ञा पुं० [सं०] हंडी में पकाया मांस जिसकी श्राहुति यज्ञों में दी जाती है।

डगजी आ-संज्ञा पुं० [देश०] परतेले के रंग में कपड़े की बार बार हुवाने की किया।

उगटना क्ष-क्षि॰ घ्य॰ [सं॰ उद्घाटन] (१) उघटना। बार बार कहना। उ॰—अगटिहेँ छंद प्रबंध गीत पद राग तान बंधान। सुनि किञ्चर गंधर्व सराहत विथकहिँ बिबुध विमान।—तुलसी। (२) ताना मारना। बोली बोलना।

अगदना-कि॰ श्र॰ [सं॰ उद्+गद = कहना ] कहना। बोलना। (दलाली बोली)।

उगना-कि॰ त्रा॰ [सं॰ उद्गमन, पा॰ उग्गवन ] (१) निकलना। उदय होना। प्रकट होना। उ॰—वह देखे। सूरज उगा।

(२) जमना। श्रंकुरित होना। उ०—खेत मेँ धान उग श्राए। संयो क्रिo—श्राना।—उठना।—जाना।—पड़ना।

(३) उपजना । उत्पन्न होना । उ०—बिछर ता जब भेटै सो जानै जेहि नेह । सुक्ख सुहेजा उगवै दुःख भरे जिमि मेह ।—जायसी ।

उगलना—िकि० स० [सं० उद्रिलन, पा० उग्गिलन ] (१) पेट में गई हुई वस्तु को मुँह से बाहर निकालना । कै करना । उ०— जो कुछ खाया पिया था सब उगल दिया । (२) मुँह में गई वस्तु को बाहर थूक देना । उ०—बच्चे ! देखो निगलना मत, उगल दो । (३) पचाया माल विवश होकर वापस करना । उ०—यार ! माल तो पच गया था पर ऐसे फेर में पड़ गए कि उगल देना पड़ा । (३) किसी बात को पेट में न रखना । जो बात । खिपाने के लिये कही जाय उसे प्रगट कर देना । उ०—यह बड़ा दुष्ट मनुष्य है जो छुछ यहाँ देखता है सब जाकर शत्रुऔं के सामने उगलता है । (१) विवश होकर कोई भेद खोल देना । दबाव वा संकट में पड़ कर गुप्त बात बता देना । उ०—जब श्रच्छी मार पड़ेगी तब श्रापही सब बातें उगल देगा ।

मुहा०--- उगल पड़ना = तलवार का म्यान से बाहर निकल पड़ना। संयो कि०--देना।--पड़ना।

(६) बाहर निकालना । उ०---ज्वालामुखी पहाड़ श्राग उगलते हैं।

मुहा० - ज़हर उगलमा = ऐसी बात मुँह से निकालना जे। दूसरे के। बहुत बुरी लगें वा हुनि पहुँ चावे ।

उगलवाना-कि॰ स॰ दे॰ "उगलाना"।

उगलानार्निः सः [हिं उगलना का प्रे रूप ] (१) मुख से निकलवाना । (१) इक्बाल कराना । दोष को स्वीकार कराना । (३) पचे हुए माल को निकलवाना । उगवना\*-कि॰ स॰ [ उगना का स॰ रूप ] (१) उगाना । उदय करना । (२) उत्पन्न करना ।

उगसाना-क्रि॰ स॰ दे॰ "उकसाना"।

उगसारना\*-कि॰ स॰ [ हिं॰ उकसाना ] बयान करना । कहना । प्रकट करना । खोलना । उ॰--संगै राजा दुख उगसारा । जियत जीव ना करै। निरारा ।--जायसी ।

उगहुना-क्रि॰ स॰ दे॰ "उगाहुना"।

उगाना-कि० स० [ उगना का स० रूप ] (१) जमाना । श्रंकुरित करना।(पौधा वा श्रक्ष श्रादि) उत्पन्न करना।(२) उदय करना। प्रकट करना। †(३) मारने के लिये कोई वस्तु उठाना। तानना। उश्राना।

उगार \*- तंज्ञा पुं० दे० (१) ''उगाल''। (२) धीरे धीरे निचुड़ कर इकट्टा हुआ पानी। (३) निचोड़ा हुआ पानी। (४) कपड़ा रँगने पर बचा हुआ रंग जो फेँक दिया जाता है।

उगाल-संज्ञा पुं० [सं० उद्गार, पा० उग्गाल ] (१) पीक । थूक । खखार । (२) पुराने कपढ़ें (ठगों की बोली) ।

यैा०--- उगालदान ।

उगालदान—संज्ञा पुं० [हिं० उगाल + फ़ा० दान ( प्रत्य० )] पीकदान । थूकने वा खखार श्रादि गिराने का बरतन ।

उगाला—संज्ञा पुं० [हिं० उगाल ] एक प्रकार का कीड़ा जो श्रमाज की फ़सल को हानि पहुँ चाता है। †संज्ञा श्ली० [हिं० उगाल ] वह ज़मीन जो सर्वदा पानी से तर रहे। पनमार।

संयो । क्रि॰—डालना ।—देना ।—लेना ।

उगाही-संज्ञा स्त्री० [हिं० उगाहना] (१) मिन्न मिन्न लोगों से उनके स्वीकृत नियमानुसार श्रन्न धन श्रादि लेकर इकट्टा करने का कार्य। रुपया पैसा वसूल करने का काम। वसूली। (२) वसूल किया हुआ रुपया पैसा। (३) ज़मीन का लगान। (४) एक प्रकार का रुपये का लेन देन जिसमें महाजन कुछ रुपया देकर ऋगी से तब तक महीने महीने वा सप्ताह सप्ताह कुछ वसूल करता रहे जब तक उसका रुपया क्याज-सहित वसुल न हो जाय।

उगिलना\*†-कि॰ स॰ दे॰ "उगलना"। उगिलवाना\*†-कि॰ स॰ दे॰ "उगलवाना"। उगिलाना\*-कि॰ स॰ दे॰ ''अगलाना''।

उग्गाहा—संज्ञा पुं० [ सं० उद्गाया, प्रा० उग्गाहा ] श्रार्थ्या छंद के भेदें।

में से एक । इसका दूसरा नाम गीति भी है । इसके विषम

चरगों में बारह बारह मात्राएँ श्रीर सम चरगों में श्रठारह श्रठारह

मात्राएँ होती हैं । विषम गगों में जगगा न हो । उ०—रामा

रामा रामा, श्राठो जामा जपा यही नामा । त्यागो सारे कामा,

पैही श्रंत हरी जु को धामा ।

खग्र-वि० [ सं० ] प्रचंड । उत्कट । तेज़ । तीवू । कड़ा । प्रबल । वेर । रीद्र ।

. संज्ञा पुं० [स्री० उमा] (१) महादेव। (२) वत्सनाम विष। बच्छनाग ज़हर। (३) जन्नी पिता श्रीर शृद्धा माता से उत्पन्न एक संकर जाति। (४) उम्र संज्ञक पाँच नचन्न अर्थात् पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वाभाद्रपद, मघा श्रीर भरणी। (४) सहजन का पेड़। सुनगा। (६) केरल देश। (७) एक दानव का नाम। (६) धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। (६) विष्णु। (१०) सुर्य्थ।

खग्रकांड—संज्ञा पुं० [सं०] करैला। खग्रगंध—संज्ञा पुं० [सं०] (१) लहसुन। (२) कायफर। (३) हींग। (४) बर्बरी। बबई। ममरी। (४) चंपा।

उग्रगंधा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रजवायन । (२) श्रजमोदा । (३) वच । (४) नकञ्चिकनी ।

खग्रता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] तेज़ी । प्रचंडता । उदंडता । उत्कटता । खग्रधन्दा—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) इंद्र । (२) शिव ।

उग्रशेखरा—संज्ञा श्ली० [सं०] शिव के मस्तक पर रहनेवाली गंगा।

उप्रसेन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) मथुरा का राजा, कंस का पिता। (२) राजा परीचित का एक पुत्र।

उग्रा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) दुर्गा। महाकाली। (२) श्रजवायन। (३) बच। (४) नकछिकनी। (४) उप्र जाति की स्त्री। (६) धनिया। (७) कर्कशा स्त्री। (८) निषाद स्वर की दो श्रुतियों में से पहली श्रुति।

डघटना-कि० श्र० [सं० उत्कथन, पा० उक्कथन श्रथवा सं० उद्घाटन, पा० उग्घाटन ] (१) संगीत में ताल की जाँच के लिये माश्राश्रीं की गणाना करके किसी प्रकार का शब्द वा संकेत करना । ताल देना । सम पर तान तोड़ना । उ०-(क) श्राज बने बनतें झज श्रावत । नाना रंग सुमन की माला नंद नंदन उर पै छुबि पावत । ... ... कोड गावत कोड नृत्य करत कोड उधटत कोड ताल बजावत ।—सूर । (ख) उधटत स्थाम मृत्यत नारि । धरे श्रधर उपंग उपजें लेत हैं गिरि धारि । (२) गई बीती बात को उठाना । दबी दबाई बात को उभा- इना । (३) कभी के किए हुए श्रपने उपकार वा दूसरे के अपराध को बार बार कह कर ताना देना । उ०-(क) नकटे

का खाहए उघटे का न खाहए। (ख) जो बात भूल चूक से एक बार हो गई उसे क्या बार बार उघटते हो। (४) किसी को भला बुरा कहते कहते उसके बापदादे को भी भला बुरा कहने लगना। उ॰—कान्ह कहत दिध दान न दें हो। लैहीं छीनि दूध दिध माखन देखत ही तुम रेही। सब दिन को भिर लेड आज ही तब छाड़ों में तुम को। उघटति हो तुम मातु पिता लीं निह जानी तुम हम को। हम जानित है तुमको मोहन ले ले गोद खिलाए। सूरस्याम अब भए जगाती वे दिन सब बिसराए!—सूर।

उघटा—वि० [हिं० उघटना ] उघटनेवाला । किए हुए उपकार की बार बार कहनेवाला । एहसान जतानेवाला । उ०—नकटे का खाइए उघटे का न खाइए ।

संज्ञा पुं० [ सं० ] उघटने का कार्य्य ।

यौ०-- उघटा पुरान = दे॰ "उकटा पुरान"।

उघड़ना—िकि॰ त्र॰ [ सं॰ उद्घाटन, प्रा॰ उग्घाटन ] (१) खुलना । श्रावरण का हटना (श्रावरण के संबंध में)। (२) खुलना । श्रावरणरहित होना (श्रावृत के संबंध में )। (३) नंगा होना ।

मुहा०--- उघड़ कर नाचना = खुल्लम खुल्ला लोकलज्जा छे।ड़कर मनमाना काम करना ।

(४) प्रकट होना । प्रकाशित होना । (४) भंडा फूटना ।

मुहा०--- उघड़ पड़ना = खुल पड़ना | अपने असली रूप के। ले।ल देना | भेद प्रकट कर देना | दे॰ "उघटना" ।

उघन्नी †-संज्ञा स्त्री० [सं० उद्घाटिनी, हिं० उघरिनी] ताली । कुंजी । चाभी ।

उघरना\*ं─िकि० अ० [सं० उद्घाटन, पा० उग्घाटन] (१) खुलना । आवरण का हटना ( आवरण के संबंध में ) उ०—(क) सकल तिज मजु मन चरन मुरारि । ... ... जैसे सपना सोइ देखियत तैसो यह संसार । जात विलय हैं . छिनक मात्र में उघरत नैन किवार !—सूर । (ख) श्यामा श्याम सो होरी खेलत आज नई । ... स्रदास जसुमित के आगे उघरि गई कलई !—सूर । (२) खुलना । आवरण-रख-रहित होना ( आवृत के संबंध में ) उ०—उघरिं विमल विलोचन हिय के !—तुलसी । (३) नंगा होना ।

मुहा०—उघर कर नाचना = लोकलज्जा छोड़ कर खुछम खुछा मनमाना काम करना । उ०—(क) श्राजु हैं। एक एक किर दिरहीं। श्रव हैं। उघिर नचन चाहत हैं। तुमिह विरद विजु किर हैं। —सूर। (ख) गोष्री स्थाम रंग राची। देह गेह सुधि बिसारी बढ़ी प्रीति साँची। दुविधा उर दूरि भई गह मित वह कांची। राधा ते बिबस भई श्राय उघिर नांची।—सूर

(४) प्रकट होना । प्रकाशित होना । उ०—(क) छतो नेह कागद हिये भई सखाय न टांक। विरह तचे उघरधो से। श्रव से हुड़ को सो श्रांक ।—बिहारी। (ख) ज्यों ज्यों मदलाली चहैं. त्यों त्यार जाय।—बिहारी। (१) श्रसली रूप में प्रकट होना। श्रसलियत का खुलचा। मंडा फूटना। उ०—(क) चरन चींच लोचन रँगो चली मराली चाल। छीर नीर विवरन समय बक उघरत तेहि काल ।—तुलसी। (ख) उघरहिँ श्राँत न होहि निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू। —तुलसी। (ग) सुनि सुनि बात सली मुसुकानी। श्रव ही जाय प्रगट करि देहीं कहाँ रहेगी बात छिपानी। श्रोरन सों दुराव जो करती ते। हम कहती भली सयानी। दाई श्रागे पेट दुरावित वाकी बुद्धि श्राज में जानी। हम जातिहँ वह उघरि परेगी, दूध दूध पानी सो पानी। स्रदास श्रव करित चतुरई हमिंड दुरावित बातन टानी।—स्र। (घ) इन बातन कहुँ होति बड़ाई। लूटत हैं छुबि राशि श्याम की मनैं। परी निधि पाई। थोरे ही में उघरि परेँगे श्रतिह चले इतराई।—स्र।

उघरारा\*†—संज्ञा पुं० [ हि० उघरना ] [ स्त्री० उघरारी ] खुला हुन्ना स्थान । उ०—(क) पाबस परित्त रहे उघरारेँ । सिसिर समय बिस नीर मक्कारेँ ।—पद्माकर । (ख) रंग गया उखरि, कुरंग भया परे परे, डारे उघरारे मारे फूँक के उड़त है । काशीराम राम सा परशुराम ऐसे कह्यों तोरते धनुष ऐसे ऐसे बलकत है ।—हनुमान ।

वि० खुला हुश्रा। खुला रहनेवाला।

उघाड़ना—िकि० स० [१६० उघड़ना का स० रूप ] (१) खोलना। श्रावरण का हटाना (श्रावरण के संबंध में )। (२) खोलना। श्रावरणरहित करना (श्रावृत के संबंध में )। (३) नंगा करना। (४) प्रकट करना। प्रकाशित करना। (४) गुप्त बात को खोलना। भंडा फोड़ना।

उधारना #- कि॰ स॰ [ सं॰ उद्घाटन, प्रा॰ उग्घाड़न ] (१) खोलना। दाकनेवाली चीज़ को दूर करना ( श्रावरण के संबंध में )। उ॰ —श्रावत देखिहें विषय त्रयारी। ते हठि देहिं कपाट उघारी। — तुलसी। (२) खोलना। श्रावरण्रहित करना। नंगा करना (श्रावृत के संबंध में )। उ॰ — (क) तब शिव तीसर नैन उघारा। चितवत काम भयड जिर छारा। — तुलसी। (ख) विदुर शख सब तहीं उतारी। चल्यो तीरथिन मुंद उघारी। — सूर। (ग) मनहुँ काल तरवारि उघारी। — तुलसी। (घ) हा हा ! बदन उघार दग सफल करें सब कोय। श्रोज सरोजन के परे हँसी ससी को होय। — बिहारी (३) प्रकट करना। प्रकाशित करना। (३) कुश्रा खोदने के लिये ज़मीन की पहली खोदाई।

उद्येलना\*—िक ० स० [ हिं० उघारना ] खोखना । उ०—िकत तीतर वन जीभ उद्येखा । सो कित इंकारि फाँद गिँउ मेखा ।— जायसी । उचकन-संज्ञा पुं० [सं० उच्च + कर्ण ] है ट पत्थर श्रादि का वह दुकड़ा जिसे नीचे देकर किसी चीज़ को ऊँची करते हैं, जैसे—चूल्हें पर चढ़ें हुए बरतन के पेँदे के नीचे दिया हुआ खपड़ैल का दुकड़ा, अथवा खाते समय थाली को एक श्रोर ऊँची करने के लिये पेँदी के नीचे रक्खी हुई लकड़ी।

उचकना-िकि अ ि सिं उच = ऊँचा + करण = करना ] (१)
ऊँचा होने के लिये पैर के पंजों के बल एड़ी उठा कर खड़ा होना ।
कोई वस्तु लेने वा देखने के लिये शरीर की उठाना और सिर
ऊँचा करना । उ०—(क) दीवार की आड़ से क्या उचक
उचक कर देख रहे हो । (ख) वह लड़का टोकरे में से आम
निकालने के लिये उचक रहा है । (ग) सुठि ऊँचे देखन वह
उचका । दृष्टि पहुँच पर पहुँच न सका ।—जायसी । (२)
उज्जलना । कूदना । उ०—यों कहिकै उचकी परजंक ते प्रि
रही दग वारि की बूँदैँ ।—देव ।
कि० स० उज्जलकर लेना । लपक कर छीनना । उठा कर चल
देना । उ०—जो चीज़ होती है तुम हाथ से उचक ले

संया० क्रि०-ले जाना।

जाते हो।

उचका \*-कि॰ वि॰ [हिं॰ अचाका] अचानक। सहसा। उ॰ -- ज्यों हरनिन की होत हँकाई। उचका उठै बाघ बिरमाई। -- लाल। उच्चकाना -- कि॰ स॰ [हिं॰ उचकना का स॰ रूप] उठाना। जपर करना। उ॰ -- श्याम लियो गिरिराज उठाई. ...... सत्य वचन गिरि देव कहत है कान्ह लेइ मोहिँ कर उचकाई। --- सूर।

उचका—संज्ञा० पुं० [विं० उचकता] [क्षी० उचकी] (१) उचक कर चीज़ ले भागनेवाला श्रादमी। चाईं। ठग। उ०—मेलों में चेार उचके बहुत जाते हैं। (२) बदमाश। लुझा। उठाईगीरा। उचटना—कि० श्र० [सं० उचाटन] (१) उचड़ना। जमी हुई वस्तु का उखड़ना। उ०—लंक लगाइ दई हुनुमंत विमान बचे श्रति उचल्खी हैं। पाचि फटैँ उचटैँ बहुधा मनि रानी रटैँ पानी पानी दुखी हैं।—केशव। (२) श्रलग होना। पृथक् होना। स्टूटना। उ०—नाहिँन मोर बकत पिक दादुर ग्वाल मंडली खगन खिलावत। निहँन मेटुष्टि मरना मर जपर बूँद उचटि श्रावत। (३) मड़कना। बिचकना। उ०— तुम्हारा गाहक उचट गया। (४) हटना। विरक्त होना। उ०— जी उचटना।

उचटाना\*-कि॰ स॰ [सं॰ उचाटन] (१) उचाड़ना। श्रवा करना। विखेरना। नोचना। (२) श्रवा करना। पृथक करना। छुड़ाना।(३) उदासीन करना। खिन्न करना। विरक्ते करना। उ॰—नैनन हरि को निदुर कराए। चुगवी करी जाइ उन श्रागे हमते वे उचटाए।—सूर। (४) भड़काना। विचकाना। उ॰—चह ती उचटायो, सोर मचायो, सब मिलि यासों बीचु हरै।—गुमान। उचड़ना-कि॰ श्र॰ [सं॰ उचाटन, प्रा॰ उचाड़न ] (१) सटी वा लगी हुई चीज़ का अलग होना। पृथक होना। (२) किसी स्थान से हटना वा अलग होना। जाना। भागना। उ॰— कैश्रा! यदि हमारे भैया श्राते हों तो उचड़ जा। (स्त्रि॰) विठोष—जब घर का कोई विदेश में रहता है तब स्त्रियाँ शकुन

विशेष—जब घर का कोई विदेश में रहता है तब खियाँ शकुन द्वारा उसके आने का समय विचारती हैं। जैसे यदि कैाआ खपड़ैल पर आकर बैठता है तो उससे कहती हैं कि यदि 'अमुक अमुक आते हों तो उचड़ जा'। यदि कैाआ उड़ गया तो समकती हैं कि विदेश गया हुआ व्यक्ति आवेगा।

उचाना\*-कि॰ श्र॰ [सं॰ उच] (१) ऊँचा होना। उपर उठना। उच-कना। उ०--श्रँगुरिन उचि, भरु भीत दें, उलिम चिते चल लेला। रुचि सों दुहूँ दुहून के चूमे चारु कपोला।--बिहारी। (२) उठना। उ०--(क) इतर नृपति जिहि उचत निकट करि देत न मूठ रिती।--सूर। (ल) श्रोचक ही उचि ऐँचि लई गहि गोरे बड़े कर कोर उचाइ कै।--देव।

कि॰ स॰ ऊँचा करना । उपर उठाना । उठाना । उ॰—(क) हैंसि ग्रोठिन विच, कर उचै किए निचौहें नैन । खरे श्ररे पिय के पिया लगी विरी मुख दैन ।—विहारी । (ख) भोंह उचै श्रांचर उलटि मोरि मोरि मुँह मोरि । नीठि नीठि भीतर गई दीठि दीठि सों जोरि ।—बिहारी ।

उचानि\*—संज्ञा स्नां० [सं० उच ] उभाड़ । घठान । उ०—(क)
युवति श्रंग झिब निरखत स्याम । नँदकुमार श्री श्रंग माधुरी
श्रवलोकित वूज-वाम । परी दृष्टि कुच उचिन पिया की वह
सुख कह्यों न जाई । श्राँगिया नील, मांड़नी राती निरखत नैन
चुराई ।—सूर । (ख) निरिख वूजनारि झिब स्याम लाजै ।
.....चिखुक तर कंठ श्रीमाल मोतीन झिब कुझ
उचिन हेमगिरि श्रतिहि लाजै । सूर की स्वामिनी नारि वूजभामिनी निरिख पिय श्रेम सोभा सुलाजै ।—सूर ।

उचरंगं निसंज्ञा पुं० [हिं० उद्घरना + श्रंग] उड़नेवाला कीड़ा । पतंग । पतिंगा ।

उचरना \*-कि॰ स॰ [सं॰ उचारण] उचारण करना। बोलना। मुँह से शब्द निकालना। उ॰---चिंद्र गिरि शिखर शब्द इक उचरयो गगन उठ्यो श्राघात। कंपत कमठ शेष बसुधा नभ रवि-रथ भयो उतपात।--सूर।

कि॰ त्र॰ (१) शब्द होना। मुँह से शब्द निकलना। (२) दे॰ ''उचड़ना''।

उचलनां-कि० त्र० दे० "उचड़ना"।

उचार-संज्ञा पुं० [सं० उचाट] मन का न लगना । विरक्ति । उदासीनता । अनमनापन । उ०—(क) न जाने क्यों श्राज केल चित्र को उचाट रहता है । (ख) सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाट । रिच प्रपंच माया प्रकल, भय, श्रम, अरति, उचाट ।—तुलसी। (ग) प्रथम कुमति करि कपट सकेला। सो उचाट सब के सिर मेला।—तुलसी। (घ) मोहन लला के सुन्यो चलत विदेश, भये। मोहनी के चारु चित निपट उचाट में।—मितिराम।

उचाटन\*-संज्ञा पुं० दे० "उच्चाटन"।

उचाटना-कि॰ स॰ [सं॰ उचाटन] उचाटन करना। हटाना। विरक्त करना। उ॰----उसने हमारा चित्त उचाट दिया।

उचाटी \*-संज्ञा स्त्री० [सं० उचाट ] उचाट । उदासीनता । श्रनमना-पन । विरक्ति । उ०-धेतु दुहत श्रित ही रिस बाढ़ी । एक धार दोहिन पहुँ चावत एक धार जहँ प्यारी ठाढ़ी ।...... सखी संग की निंरखित यह छुबि भह न्याकुल मन्मथ की ढाढ़ी । सूरदास प्रभु के बस भहँ सब भवन काज ते भई उचाढ़ी !--सूर ।

उचांद्वां—वि० [ हिं० उचाट ] उचाट करनेवाला । मन के। उदास करनेवाला ।

उचाड़नां निक स० [ हिं० उचड़ना ] (१) लगी वा सटी हुई चीज़ को श्रलग करना । नोचना । (२) उखाड़ना ।

उचानां \*- कि॰ स॰ [सं॰ उच + करण] (१) ऊँचा करना ।

ऊपर बठाना। (२) उठाना। उ० — (क) मोहन मोहनी रस

भरें ।.....दरिक कंचुिक, तरिक माला, रही धरणी जाइ।

सूर प्रभु किर निरिष्ति करुणा तुरत लई उचाइ। — सूर।

(ख) सुनि यह श्याम विरह भरे। बारंबारिह गगन निहारत
कबहूँ होत खरे। मानिनी निहं मान मोच्या दूसरी निशि

त्राजु। तब परयो सुरमाइ धरनी काम कर्घो श्रकाजु। सिखन
तब भुज गिह उचाए बावरे कत होत। सूर प्रभु तुम चतुर
मोहन मिलो श्रपने गोत। — सूर।

उचापत†—संज्ञा पुं० [देश०] (१) बनिये का हिसाब किताब। उठान्। लेखा । (२) जो चीज़ बनिये के यहाँ से उधार ली जाय।

उचार \*-संज्ञा पुं० दे० "उचार"।

उनारना\*—कि॰स॰ [सं॰ उचारण] उच्चारण करना। बोलना। मुँह से शब्द निकालना। उ॰—पकरि लियो छन मांक श्रसुर बल डारयो नलन विदारी। रुधिर पान करि मांल श्रांत धरि जय जय शब्द उचारी।—सूर।

कि॰ स॰ [सं॰ उचायन ] उखाड़ना। नाचना। उ॰—(क) वृत्त उचारि पेड़ि सों लीन्ही। मस्तक सार तार मुख दीन्ही।—
जायसी। (ख) ऋषी क्रोध करि जटा उचारी। सो कृत्या भइ
उवाला भारी।—सूर।

उचालना निकि० स० दे० "उचाइना"।

उचावा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बर्राना । सुपने में बकना ।

उचित-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा श्रीवित्य ] वेग्य । ठीक । मुनासिब । वाजिब ।

उचेड्ना - कि॰ स॰ दे॰ ''उचाड्ना''।

उचेळनां - कि॰ स॰ दे॰ ''उकेलना'', ''उचाड़ना''। उचैं हां \* - वि॰ [ हिं॰ कँचा + श्रेंहाँ (प्रत्य॰) ] [ श्री॰ उँचौही ] कंचा उठा हुश्रा। उभड़ा हुश्रा। उ०—श्राजु काल्हि दिन द्वेक तें भई श्रीर ही भीति। उरज उचैोहैं दे उरू तनु तिक तिया श्रन्हाति। — पद्माकर।

उच्च-वि० [सं०] (१) ऊँचा (२) श्रेष्ट । बड़ा । महान् । उत्तम । ड०---(क) यहाँ पर उच्च श्रीर नीच का विचार नहीं है । (स्व) उनके विचार बहुत उच्च हैं ।

यै।०--उच्चाशय । उच्चकुल । उच्चकोटि । उच्चपद ।

विशेष—ज्योतिष में मेष का सूर्य्य उच्च (दस ग्रंशों के भीतर परम उच्च ), वृष का चंद्रमा उच्च (६ ग्रंशों के भीतर परम उच्च ), मकर का मंगल उच्च (२८ ग्रंशों के भीतर परम उच्च ), कन्या का बुध उच्च (१५ ग्रंशों के भीतर परम उच्च ), कर्क का बृहस्पति उच्च (५ ग्रंशों के भीतर परम उच्च), मीन का शुक्र उच्च (२७ ग्रंशों के भीतर परम उच्च), तुला का शिन उच्च (२० ग्रंशों के भीतर परम उच्च)। इसी प्रकार उच्च राशि से सातवीं राशिपर होने से वह नीच होता है जैसे, मेष का सूर्य्य उच्च ग्रोर तुला का नीच होता है।

उच्चतम—वि॰ [सं॰ ] सब से ऊँचा। संज्ञा पुं॰ संगीत में एक बनावटी सप्तक जो 'तार' से भी ऊँचा होता है श्रीर केवल बजाने के काम में श्राता है।

उच्चता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) उँचाई। (२) श्रेष्टता। बड़ाई। बड़-प्पन। (३) उत्तमता।

उचारणा—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उच्चरणीय, उचरित] कंठ, तालु, जिह्ना श्रादि के प्रयत्न से शब्द निकलना। मुँह से शब्द फूटना।

उच्चरना\*—िकि॰ स॰ [सं॰ उचारण] उचारणा करना। बोलना। उ॰—वेद मंत्र मुनिवर उचरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं।—तुलसी।

उद्धाट-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उखाड़ने वा नाचने की क्रिया। (२) चित्त कान खगना। श्रनमनापन। विरक्ति। उदासीनता।

उद्याटन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि०उच्चाटनीय, उद्याटित] (१) लगी वा सटी हुई चीज़ को श्रलग करना। विश्लेषणा। (२) उचा-ड़ना। उखाड़ना। नोचना। (३) किसी के चित्त को कहीं से हढ़ाना। तंत्र के ६ श्रभिचारों वा प्रयोगों में से एक । (४) चित्त का न लगना। श्रनमनापन। विरक्ति। उदासीनता।

उच्चाटनीय-वि० [सं०] (१) उखाड़ने योग्य। उखाड़ने के लायक्। (२) उच्चाटन प्रयोग के य़ाग्य। जिस पर उच्चाटन प्रयोग हो सके।

उच्चाटित-वि॰ [सं॰] (१) उखाड़ा हुम्रा। उचाड़ा हुम्रा। (२) जिस पर उचाटन प्रयोग किया गया हो।

उच्चार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बोलना । कथन । शब्द मुँह से निकालना । क्रि॰ प्र॰—करना ।—होना । यै।॰—गोत्रोद्यार । मंत्रोद्यार । शाखोच्यार ।

(२) मल । पुरीष ।

उच्चारण—संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० उच्चारणीय, उच्चारित, उच्चार्थ्य, उच्चार्थ्यमाण ](१) कंठ, तालु, श्रेष्ठ, जिह्ना श्रादि के प्रयत द्वारा मनुष्यों का व्यक्त श्रीर विभक्त ध्विन निकालना । मुँह से स्वर श्रीर व्यंजनयुक्त शब्द निकालना । उ०——(क) वह लड़का शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकता । (ल) बहुत से लोग वेद मंत्र का उच्चारण सब के सामने नहीं करते ।

विशोष—गद्य में मनुष्य ही की बोली के लिये इस शब्द का प्रयोग होता है। मानव शब्द के उचारण के स्थान श्राठ हैं, उर , कंठ , मूर्द्रां, जिह्ना , दांत, नाक , श्रोठ, श्रोर तालु।

(२) वर्षों वा शब्दों को बोलने का ढँग। तलफूफुज़। उ०—वंगाली लोगों का संस्कृत उच्चास्य श्रच्छा नहीं होता।

उच्चारगीय-वि॰ [सं॰] उच्चारण करने योग। बोलने लायक्। मुँह से निकालने लायक्।

उच्चारना \*- कि॰ स॰ [सं॰ उचारण] (शब्द) मुँह से निकालना। उच्चारण करना। बोलना।

उचारित-वि॰ [सं॰ ] जिसका उचारण किया गया हो। बोला हुआ। कहा हुआ।

उच्चार्थ्य-वि० [सं०] उच्चारण के योग्य । बोलने के लायक । कहने लायक ।

उच्चार्य्यमागा—वि॰ [सं॰ ] जिसका उच्चारण किया जाय। बोजा जानेवाला।

उच्चै:श्रवा—संज्ञा पुं० [सं०] इंद्र का सफ़ेद घोड़ा जिसके खड़े खड़े कान श्रीर सात मुँह थे। यह समुद्र में से निकले हुए चीदह रत्नों में है।

वि॰ ऊँचा सुननेवाला । बहरा ।

उच्छन्न-वि० [ सं० ] दबा हुन्ना। सुप्त।

उच्छरना\*-क्रि० थ्र० दे० ''उछरना'', ''उछलना''।

उच्छलना\*-के॰ अ॰ दे॰ "उछ्जना"।

उच्छव \*-संज्ञा पुं० [सं० उत्सव, प्रा० उच्छव ] उत्सव।

उच्छाव\*—संज्ञा पुं• [सं॰ उत्साह, प्रा॰ उच्छाह] (१) उत्साह । उसंग । (२) धूमधाम ।

उच्छास\*-संज्ञा पुं० दे० ''उच्छ्वास''।

उच्छाह\*-संज्ञा पुं॰ दे॰ "उञ्जाह", "उत्साह"।

उच्छिन्न-नि० [सं०] (१) कटा हुन्ना। खंडित। उखाड़ा हुन्ना। उ०—यहाँ के पैाघे सब उच्छिन्न कर दिए गए। (२) निर्मूख। नष्ट। उ०—चार पीढ़ी के पीछे वह बंश ही उच्छिन्न है। गया।

- उच्छिलींभ्र—संज्ञा पुं० [सं०] कुकुरमुत्ता वा रामछाता जो बरसात में भूमि फोड़ कर निकलता है। छन्नक।
- उिच्छिष्ट—वि० [सं०] (१) किसी के खाने से बचा हुआ। जिसमें खाने के लिये किसी ने मुँह लगा दिया हो। किसी के आगे का बचा हुआ (भोजन)। जूरा। उ०—वह किसी का उिच्छिष्ट भोजन नहीं खा सकता।
  - विद्योष—धम्मेशास्त्र में उच्छिष्ट भोजन का निषेध है। (२) दूसरेका बर्ता हुन्ना। जिसे दूसरा व्यवहार कर चुका हो। संज्ञा पुं० (१) जूठी वस्तु। (२) मधु। शहद।
- उच्छू संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ उत्यान, पं॰ उत्यू] एक प्रकार की खांसी जो गले में पानी इत्यादि के रुकने से आने लगती है। सुनसुनी।

उद्दूष्ट्रन-वि० [सं०] (१) बढ़ा हुआ। (२) फूला हुआ।

- उच्छें सल-वि॰ [सं॰] (१) जो श्वंखलाबद्ध न हो । क्रम-विहीन । श्रंडबंड । (२) बंधनविहीन । निरंकुश । स्वेच्छा-चारी । मनमाना काम करनेवाला । (३) उद्दंड । श्रक्खड़ । किसी का द्वाव न माननेवाला ।
- उच्छेतव्य-वि॰ [सं॰] उच्छेद के योग्य। उखाड़ने के योग्य। निर्मुख करने के योग्य।
  - विशेष—राजनीति श्रीर धर्म्मशास्त्र में राजाश्रों के चार प्रकार के शत्रु माने गए हैं उनमें से उच्छेतन्य वह है जो न्यसनी श्रीर सेना दुर्ग से रहित हो तथा प्रजा जिसके वश में न हो।
- उच्छेद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उखाड़ पखाड़ । विश्लेषण । खंडन । (२) नारा ।

क्रि० प्र०-करना ।-देना ।

या ०,--मूलोच्छेद ।

- उच्छेदन—वंज्ञा पुं० [सं०] (१) उखाड़ पखाड़ । खंडन । (२) नाश ।
- उच्छ्वसित-वि॰ [सं॰] (१) उच्छ्वासयुक्त । (२) जिस पर उछ्वास का प्रभाव पड़ा हो। (३) विकासित । प्रफुछित । फूला हुम्रा। (४) जीवित। (४) बाहर गया हुम्रा।
- उच्छ्वास—संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० उच्छ्वासित, उच्छ्वासित, उच्छ्वासी]
- (१) ऊपर की खींची हुई साँस । उसास । (२) सांस । श्वास । था०—शोकोच्छवास ।
  - (३) प्रंथ का विभाग । प्रकरण ।
- उच्छ्वासित-वि॰ [सं॰] (१) उच्छ्वासयुक्त । (२) जिस पर सांस का प्रभाव पड़ा हो । (३) प्रकुछित ।
- उच्छ्वासी-वि० [सं० उच्छ्वासिन् ] [स्री० उच्छ्वासिनी ] सांस स्रोतेवासा ।
- उद्धंग \*-संज्ञा पुं० [सं० उत्संग, प्रा० उच्छंग ] (१) गोद । क्रोड़ । कोरा । उ०---(क) स्तुति करि वे गए स्वर्ग की अभय हाथ करि दीन्हों । बंधन छोरि नंद बालक की ली उद्धंग करि

- लीन्हों।—सूर। (ल) जननी उमा बोलि तब लीन्ही। लेह्र उछंग सुंदर सिख दीन्ही।—तुलसी। (ग) जानि कुश्रवसर प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठि पुनि जाई।—तुलसी। (२) हृदय।
- मुहा०—उछंग लेना = श्राक्षिंगन करना | हृद्य से लगाना | उ०—हा हा हो पिय नृत्य करो । जैसे किर मैं तुमहिँ रिक्साई त्यों मेरो मन तुमहुँ हरो ।............मैं हारी त्यों ही तुम हारो चरन चापि श्रम मेटोंगी । सूर स्थाम ज्यों उछँग लाई मोहिँ त्यों मैं हुँ हुँसि भेटींगी ।—सूर ।
- उछकना \*- कि॰ श्र॰ [हिं॰ उचकना, उमकना = चौंकना ] चैांकना । चेतना । चेत में श्राना । उ॰ — डर न टरै, नींद न परै, हरै न काल विपाक । छिन छाकै उछकै न फिरि खरो विषम छवि छाक । — बिहारी ।
- उछरना\*†-कि॰ अ॰ दे॰ ''उछखना''।
- उछल कूद्—संज्ञा स्त्री० [दे० उञ्जलना + जूदना](१) खेल कूद्।(२) हलचल । श्रधीरता। चंचलता।
  - मुहा०— उछ्जल ऋदं करना = श्रावेग श्रीर उत्साह दिखाना । बढ़ बढ़ कर बातेँ करना । उ०—बहुत उछ्जल कृद करते थे इस समय कुछ करते नहीं बनता है ।
- उद्धलना-िकि॰ छ॰ [सं॰ उच्छलन] (१) नीचे ऊपर होना। वेग से ऊपर उठना छोर गिरना। उ०—समुद्र का जल पुरसों उछलता है। (२) भटके के साथ एक बारगी शरीर की चया भर के लिये इस प्रकार ऊपर उठा लेना जिस में पृथ्वी का लगाव छूट जाय। कूदना। उ०—उस लड़के ने उछल कर पेड़ से फल तोड़ लिया।
  - विशेष—श्रत्यंत प्रसन्नता के कारण भी लोग उछ्ज़तते हैं। उ०— यह बात सुनते ही वह ख़ुशी के मारे उछ्ज़ल पड़ा। क्रोध में भी ऐसा कहा जाता है।
    - (३) अत्यंत प्रसन्न होना। खुशी से फूलना। उ०—जब से उन्होंने ने यह ख़बर सुनी है तभी से उछ्जल रहे हैं। (४) उपटना। चिह्न पड़ना। उभड़ना। उ०—(क) उसके हाथ में जहां जहां बेंत लगा है उछ्जल आया है। (ख) तुम्हारे माथे में चंदन उछ्जला नहीं। (ग) इस मोहर के अच्चर ठीक उछ्जलते नहीं। (घ) बैठ भवँर कुच नारँग लारी। लागे नख उछरें रँग धारी।—जायसी। (१) उतराना। तरना। उ०—(क) चोर चुराई तूँ बड़ी गाड़ी पानी माहिँ। वह गाड़े ते उछले येां करनी छपनी नाहिँ।—कबीर। (ख) बैरी बिन काज बूड़ि बूड़ि उछरत वह बड़े वंस विरद बड़ाई सो बड़ायती। निधि हैं निधान की परिधि प्रिय प्रान की सुमन की अवधि वृषभान की लड़ायती।—देव।
  - पछलवाना—िकि॰ स॰ [हिं॰ उद्यावना का प्रे॰ रूप] उद्यावने में प्रवृत्त करना।

उक्कलाना—कि॰ स॰ [ हिं॰ उक्काला का प्रे॰ रूप] उक्कालने में प्रवृत्त करना। उक्कलवाना।

उछाँटना-किं सिं सिं उचाटना, हिं उचाटना ] उचाटना।
उदासीन करना। विरक्त करना। उ॰—हर किशोर ने हरगोविंद की तरफ़ से श्राप का मन उछाँटने के लिये यह
तदबीर की हो तो भी कुछ श्राश्चर्य नहीं।—परीचा-गुरु।
\* कि॰ स॰ [हिं॰ कॉटना] छाँटना। चुनना। उ॰—श्रकिल
श्ररश सीं कतरी विधिना दीनही बाँट। एक श्रभागी रह
गया एक न लई उछाँटि।—कवीर।

उछार\*-संज्ञा पुं० [सं० उच्छाल] (१) उछाल। सहसा जपर उठने की किया। (२) जपर उठने की हद। ऊँचाई जहाँ तक कोई वस्तु उछल सकती है। (३) ऊँचाई। उ०—यक लख योजन भानु तेँ, है शिश लोक उछार। योजन अड़तालिस सहस में ताको विस्तार।—विश्राम। (४) छीँटा। उछुलता हुआ क्या। उ०—आई खेलि होरी बज गोरी वा किशोरी अंग अंग रंगनि अनंग सरसाइगो। कुंकुम की मार वापै रंगनि उछार उड़े बुका औ गुलाल लाल लाल बरसाइगो। —रसखान। (४) वमन। कै।

उछारना कि कि स॰ दें ''उछालना''।

उछाल-संज्ञा स्री० [सं० उच्छाल ] (१) सहसा ऊपर उठने की किया। (२) फर्लांग। चैकड़ी। कुदान। उ०—हिरन की उछाल सब से श्रधिक होती है।

क्रि० प्र०-भरना ।-सारना ।- लेना ।

(३) ऊपर उठने की हद । ऊँचाई जहाँ तक कोई वस्तु उछब सकती है । †(४) उबटी । कै । वमन ।

उछाल छक्का—वि० [ हिं० उछाल + छका ] व्यभिचारिगा। छिनाल। उछालना—कि० स० [ सं० उच्छालन ] (१) ऊपर की श्रोर फेँकना। उचकाना। (२) प्रकट करना। प्रकाशित करना। उजागर करना। उ०—तुम श्रपनी करनी से श्रपने पुरुखों का खूब नाम उछाल रहे हो।

उछाह—संज्ञा पुं० [ सं० उत्साह, प्रा० उच्छाह ] [ ति० उछाही ] (१)
उत्साह । उमंग । हर्ष । प्रसन्नता । श्रानंद । उ०—(क)
चढ़िह कुँवर मन करिह उछाहू । श्रागे घाल गिनै निहँ
काहू ।—जायसी । (ख) श्रीर सबै हरखी फिरैं गावित भरी
उछाह । तुही बहू ! विलखी फिरै क्यों देवर के ब्याह ? !—
विहारी । (ग) नाह के ब्याह की चाह सुनी हिय माहिँ
उछाह छवीली के छायो । पौढ़ि रही पट श्रोढ़ि श्रटा दुख को
मिस के सुख बाजू छिपायो ।—मितराम । (२) उत्सव ।
श्रानंद की धूम । (३) जैन लोगों की रथ-यान्ना ।

(४) उत्कंठा। इन्छा। उ॰ — लंकदाह देखे न उछाह रह्यो काहू की, कहत सब सचिव पुकारि पांव रापिहें। बाँचिहै न पाछे से पुरारि हू मुरारि हू के, की है रन रारि की जै। कोसलेस कोपिहें।— गुलसी।

उछाला—संज्ञा पुं० [हिं० चञ्चाल ] (१) जोश । उबाल । (२) वमन । कै। उलटी ।

उछाही\*†-वि॰ [ईि॰ उक्षाह ] उत्साह करनेवाला । श्रानंद मनानेवाला ।

उछिन्न\*†-वि॰ दे॰ ''उच्छिन्न''।

उछिष्ट्\*†-वि॰ दे॰ ''उच्छिष्ट''।

उछीनना\*—िकि० स० [सं० उच्छिन्न ] उच्छिन्न करना । उखाड़ना । नष्ट करना । उ० —वने मीर बन बीर उछीने । पेलि मतंग घाट उन लीने ।—खाल ।

उछीर\*─संज्ञा पुं० [ हिं० कीर = किनारा ] श्रवकाश । जगह । रंश्र । श्रनावृत स्थान । उ०—देखि द्वार भीर, पगदासी कटि बाँधी धीर, कर सोँ उछीर किर चाहें पद गाइए । देखि जीना वेई, काहू दीनी पाँच सात चोट, कीनी धकाधकी, रिस मन में न श्राइए ।—प्रिया ।

उछेद\* नसंज्ञा पुं० दे० "उच्छेद"।

उजक-संज्ञा पुं० [ तु० ] शाही ज़माने की बड़ी मुहर ।

उजका†—संज्ञा पुं० [ हिं० उमकना ] चिथड़े श्रीर घास फूस का पुतला जो खेत में चिड़ियों को दूर रखने के लिये रक्खा जाता है। बिजूला।

उज्ञट\*-संज्ञा पुं० [ सं० उटन ] मोपड़ा। पर्याशाला ।

उजङ्वाना-कि॰ स॰ [हिं॰ उजाड़ना का प्रे॰ रूप] किसी की उजाड़ने में प्रवृत्त करना।

उज्ञङ्गा—वि० [ हिं० उजड़ना ] [ स्त्री० उजड़ी ] (१) उजड़ा हुम्रा। उखड़ा पुखड़ा हुम्रा। ध्वस्त । (२) जिसका घर बार उजड़ गया हो । (३) नष्ट । निकम्मा (स्त्रि०)।

उज्जब्धु-वि० [सं० उद् = बहुत + जड़ = मूर्ख ] (१) वज्र मूर्ख । श्रशिष्ट । श्रसभ्य । जंगली । गँवार । (२) उद्दंड । निरंकुश । जिसे बुरा काम करने में कोई श्रागा पीछा न हो ।

उज्ञहुपन—संज्ञा पुं० [ हिं० उजङ्घ + पन (प्रत्य०) ] उद्दंडता । श्रशिष्टता । श्रसभ्यता । बेहूदापन ।

उजवक-[ तु॰ ] तातारियों की एक जाति।

वि॰ उजड्डु । बेबकूफ़ । ग्रनाड़ी । मूर्ख ।

उजरत-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) मज़दूरी । (२) किराया । भाडा ।

मुहा०— उजरत पर देना = किराये पर देना । भाड़े पर देना । उजरना \*-कि॰ स्र॰ दे॰ "उजहना" ।

उजरा\*-वि॰ दे॰ ''उजला''।

उजराई \*—संज्ञा स्त्री० [हिं० उज्जर ] (१) उज्ज्वलता। सफ़ेदी। (२) खच्छता। सफ़ाई। कांति। दीप्ति। उ०—कहा कुसुम, कह कीमुदी, कितिक श्रारसी ज्योति। जाकी उजराई लखे श्रांख जजरी होति।—बिहारी।

उजराना \*- कि॰ स॰ [सं॰ उज्ज्वल] उज्ज्वल कराना । उजलवाना । साफ़ कराना । उ॰—(क) श्रंजन दें नैनिनि, श्रतर मुख मंजन कै, लीन्हें उजराइ कर गजरा जराइ के ।—देव । (ख) तन कंचन हीरा हँसनि विद्वम श्रधर बनाय । तिल मनि स्थाम जड़े तहाँ विधि जरिया उजराय ।—मुबारक ।

उजलत-संज्ञा स्त्री० [ त्र० ] उतावकी । जल्दी ।

उज्जलचाना-क्रि॰ स॰ [ उजालना का प्रे॰ रूप ] गहना और श्रस्न श्रादि का साफ़ करवाना । मैल निकलवाना । निखरवाना ।

उज्ञला—वि० [सं० उज्जवल, प्रा० उज्जल ] [स्री० उजली ] (१) रवेत । भीता । सफ़ेद । (२) स्वच्छ । साफ़ । निर्मेल । सक । दिव्य । मुहा०—उजला मुँह करना = गौरवान्वित करना । महस्व बढ़ाना । उ०—उसने श्रपने कुल भर का मुँह उजला किया । उजला मुँह होना = (१) गौरवान्वित होना । उ०—उनके इस कार्यं से सारे भारतवासियों का मुँह उजला हुश्रा । (२) निष्कलंक होना । उ०—लाख करो तुम्हारा मुँह उजला नहीं हो सकता । उजली समम = उज्वल बुद्धि । स्वच्छ विचार ।

उजाली-संज्ञा स्री० [ हिं॰ उजला ] घोषिन । [स्ति० ]।

विद्रोष — मुसलमान स्त्रियां रात को धोबिन का नाम सेना बुरा समक्षती हैं इससे वे उसे 'उजली' कहती हैं।

उजवासं—संज्ञा पुं० [सं० उद्यास = प्रयत्न ] प्रयत्न । चेष्टा । तैयारी ।
उजागर—वि० [सं० उद् = ऊपर, श्रच्छी तरह + जागर = जागना,
जलना, प्रकाशित होना। उ०—उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रति जागृहीय] [स्री०
उजागरी] (१) प्रकाशित । जाञ्चल्यमान । दीप्तिमान् । जगमगाता हुश्रा । उ०—वंधु वंस तें कीन्ह उजागर । भजेसि राम
सोभा सुख सागर !—तुलसी । (२) प्रसिद्ध । विख्यात ।
उ०—(क) जांबवान जो बली उजागर सिंह मारि मिर्या
सीन्ही । पर्वत गुफ़ा बैठि श्रपने गृह जाय सुता को दीन्ही ।—
सूर । (ख) सोइ बिजई विनई गुन सौगर । तासु सुजस
प्रयत्नोक उजागर !—तुलसी (ग) तह वस नगर जनकपुर परम
उजागर । सीय लच्छि जह प्रगटी सब सुख सागर ।—तुलसी ।
(घ) क्यों गुन रूप उजागरि नागरि भूखन धारि उतारन
लागी ।—मतिराम ।

उजाड़-संज्ञा पुं∘ [ हिं० उजड़ना ] (१) उजड़ा हुश्रा स्थान । ध्वस्त स्थान । गिरी पड़ी जगह । (२) निर्जन स्थान । शून्य स्थान । वह स्थान जहाँ बस्ती न हो । (३) जंगज । बयाबान । उ०---बड़ा हुश्रा तो क्या हुश्रा जो रे बड़ा-मित नाहिं। जैसे फूल उजाड़ का मिथ्या ही भिर जाहिं।---जायसी।

वि॰ (१) ध्वस्त । उन्छिन्न । गिरा पड़ा ।

कि प्रo करना । — होना । उ० — (क) अबहूँ दृष्टि मया करु नाथ निदुर घर आव । मँदिर उजाड़ होत है नव कै आह् बसाव । — कबीर ।

(२) जो स्रावाद न हो । निर्जन । उ०—उस उजाड़ गाँव में क्या था जो मिलता ।

उजाड़ना—िकि० स० [हिं० उजड़ना] (१) ध्वस्त करना। तिसर बितर करना। गिराना पड़ाना। उधेड़ना। उ०—घर उजाड़ना। (२) उखाड़ना। उच्छिन्न करना। नष्ट करना। खोद फेंकना। उ०— (क) नाथ सोइ श्रावा किपभारी। जेइ श्रसोकवाटिका उजारी। —तुलसी। (ख) जारि डारैं। लंकिह उजारि डारैं। उपवन फारिडारैं। रावन को तो मैं हनुमंत हैं। —पद्माकर। (३) नष्ट करना। बिगाड़ना। उ०—मैंने तेरा क्या उजाड़ा है जो तू मेरे पीछे पड़ा है।

उजाड-वि० [ हिं० उजाड़न ] उजाड़नेवाला । सत्यानाशी । उजान-कि० वि० [ [ सं० उद् = ऊपर + यान = जाना ] धारा से उत्तटी श्रोर । चढ़ाव की श्रोर । 'भाठा' का उत्तटा । उ०---नाव इस समय उजान जा रही है ।

उजार\*-संज्ञा पुं० दे० "उजाड़"।

उजारा\*-संज्ञा पुं० [हिं० उजाला ] उजाला। प्रकाश।

वि॰ प्रकाशमान् । कांतिमान् । उ॰—(क) जो न होत श्रस पुरुष उजारा । सूक्ति न परत पंथ श्रॅंधियारा ।—जायसी । (ख) हरि के गर्भवास जननी के। बदन उजारवो लाग्यो हो । मानहुँ सरद चंद्रमा प्रगट्यो सोच तिमिर तनु भाग्यो हो ।—सूर ।

उजारी\*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''उजाली''।

| पंजा स्री० कटी हुई फ़सल का थोड़ा सा श्रन्न जो किसी देवता के लिये श्रलग निकाल दिया जाता है। श्रगऊँ।

उजालना—िकि॰ स॰ [सं॰ उज्ज्वलन] (१) गहना और हथियार श्रादि साफ़ करना। मैल निकालना। चमकाना। निखारना। (२) प्रकाशित करना। उ॰—उन्होंने हिंगोट के तेल से उजाली हुई, भीतर पवित्र मृगचर्म्म के बिक्रोनेवाली कुटी उसको रहने के लिये दी।—बक्ष्मण।(३) बालना। जलाना। उ॰—दीया उजालना।

उजाला—संज्ञा पुं० [ उज्ज्वल ] [ स्त्री० उजाली ] (१) प्रकाश । चांदना । रोशनी । उ०—(क) उजाले में आश्री तुम्हारा मुँह तो देखें । (ख) उजाले से श्रॅंधेरे में आने पर थीड़ी देर तक कुछ नहीं सुमाई पड़ता ।

क्रि प्र0-करना ।-होना।

(२) वह पुरुष जिससे गौरव हो । श्रपने कुल श्रोर जाति में श्रेष्ठ न्यक्ति । उ०---वह लड्का श्रपने घर का उजाला है । मुहा०—उजाला होना = (१) दिन निकलना। (२) सर्वनाश होना। उजाले का तारा = शुक्र ग्रह।

वि॰ [सं॰ उज्ज्वल ] [स्त्री॰ उजाली ] प्रकाशमान् । 'श्रॅंधेरा' का उत्तरा ।

या०--- जनाली रात = चांदनी रात ।

उजाली—संज्ञा स्त्री० [हिं० उजाला] चांदनी । चंद्रिका । उ०—उस प्रसन्न मुख में श्रीर खिली उजाली के चंद्रमा में दोनेंा में नेत्र-धारियों की प्रीति समान रस लेनेवाली हुई ।—जक्ष्मण ।

उजास—संज्ञा पुं० [हिं० वजाला + स (प्रत्य)] चमक । प्रकाश । वजाला । व०—(क) पिंजर प्रेम प्रकासिया श्रंतर भया वजास । सुख किर सूती महल में बानी फूटी बास ।—कबीर । (ख) पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास । नित प्रति पूना ई रहत श्रानन श्रोप उजास ।—बिहारी । (ग) जालरंश्र मग श्रँगनि को कल्लु उजास सो पाइ । पीठ दिए जग सों रहें दीठि मरोखा लाइ ।—बिहारी ।

उजियर\*म्वि० [सं० उज्ज्वल ] उजला । सफ़ेंद्र । उ० — छालहिं माड़ा श्रौ घी पोई । उजियर देखि पाप गय धोई । — जायसी । उजियरिया‡ं-संज्ञा स्त्री० [सं० उज्ज्वल] चांदनी । प्रकाश । उजेला । उ० — ले पाँढ़ी श्राँगन हीं सुत को छिटकि रही श्राछी उजियरिया । सूरदास कञ्च कहत कहत ही बस करि लिए श्राह नींदरिया । —सूर ।

उजियार\*—संज्ञा पुं० [सं० उज्ज्वल ] उजाला । प्रकाश । उ०— राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार । तुलसी भीतर बाहिरौ जो चाहांसे उजियार ।—तुलसी ।

वि॰ (१) प्रकाशमान् । दीसिमान् । कांतिमान् । उज्ज्वल । उ॰—जस श्रंचल महँ छिपै न दीया । तस उजियार दिखावै हीया ।—जायसी । (२) चतुर । बुद्धिमान् उ॰—श्रागे श्राउ पंखि उजियारा । कह सुदीप पतंग किय मारा १—जायसी ।

उजियारना\*-कि॰ स॰ [ हि॰ उजियारा ] (१) प्रकाशित करना । (२) बालना । जलाना । ड॰-सरस सुगधन सों श्रांगन सिँचावै करपूरमय बातिन सों दीप उजियारती ।--व्यंग्यार्थ ।

उजियारा \*-संज्ञा पुं० [ सं० उज्ज्वल ] [ स्त्री० उजियारा ] (१) उजाला । प्रकाश । चाँदना । उ०-देखि धराहर कर उजियारा । छिपि गए चाँद सुरुज श्री तारा ।--जायसी । (२) प्रतापी श्रीर भाग्यशाली पुरुष । वंश को उज्ज्वल वा गौर-वान्वित करनेवाला पुरुष । उ०-तू राजा दुहुँ कुल उजियारा । श्रस के चरच्यों मरम तुम्हारा । तेहि कुल रतनसेन उजियारा । धिन जनती जनमा श्रस वारा ।--जायसी । वि० (१) प्रकाशमय । उ०-सैयद श्रशरफ़ पीर पियारा । जेहि मोहि दीन्ह पंथ उजियारा ।--जायसी । (२) कांतिमान् । धुतिमान् । उज्ज्वल । उ०-सिस चौदस जो दई सवाँरा ।

ताह्नु चाहि रूप उजियारा ।—जायसी ।

उजियारी \*- संशा श्ली० [ हि० उजियारा ] (१) चाँदनी । चंद्रिका । उ०-श्लाय सरद ऋतु श्रिषक पियारी । नव कुश्लार कातिक उजियारी । — जायसी । (२) प्रकाश । रोशनी । उ०-श्लोर नखत चहुँ दिसि उजियारी । ठाँवहिं ठाँव दीप श्रस बारी ।— जायसी । (३) वंश को उज्जवल करनेवाली स्त्री । सती साध्वी श्ली । उ०-(क) माई मैं दूनो कुल उजियारी । बारह खसम नैहरे खायो सोरह खायो ससुरारी । — कबीर । (ख) सो पद्मावित ता करि वारी । श्ली सब दीप माहिँ उजियारी । — जायसी । वि० प्रकाशयुक्त । उजेला । उ०-कबहुक रतनमहल चित्रसारी सरदिनसा उजियारी । बैठे जनकसुता सँग विलसत मधुर केलि मनुहारी ।—सूर ।

उजियाला-संज्ञा पुं॰ दे॰ "उजाला"।

उजीर\* -संज्ञा पुं० दे० "वज़ीर"।

उजीता—वि॰ [ सं० उबोत, प्रा० उजीत ] प्रकाशमान् । रोशन । संज्ञा पुं० चाँदना । प्रकाश । उजाला ।

उज्जूबा—संज्ञा पुं० [ त्र० त्रजूबा ] बैंगनी रंग का एक पत्थर जिसमें चमकदार क्षींटे पड़े रहते हैं।

वि० दे ० "श्रजूबा"।

उजेनी\*-संज्ञा स्त्री० [ सं उज्जयिनी ] उज्जैन ।

उजेर\*-संज्ञा पुं० [ सं० उज्ज्वल ] उजाला । प्रकाश । उ०--मारग हुत जो श्रॅंथेरा सुम्ता । भा उजेर सब जाना बूमा ।--जायसी

रजेरा\*-संज्ञा पुं० [ सं० उज्ज्वल ] उजाला । प्रकाश ।

वि॰ प्रकाशमान् ।

संज्ञा पुं० [सं भ्रव-उ = नर्दी + जेर = रहट] बैल जो हल इत्यादि में जेाता न गया हो ।

उजेला—पंज्ञा पुं० [सं० उज्ज्वल] प्रकाश । चाँदना । रोशनी । वि० [सं० उज्ज्वल ] [स्त्री० उजेली] प्रकाशमान् ।

या०--- उजेली रात = चाँदनी रात ।

**उज्जर** ं\*-वि॰ दे॰ "उज्ज्वल" ।

उज्जल-कि० वि० [सं०उद् = ऊपर + जल = पानी ] बहाव से उखटी श्रोर । नदी के चढ़ाव की श्रोर । उजान । 'भाड़ा' का उखटा । उ०—यह नाव उज्जवल जा रही है । \*वि० दे० 'उज्ज्वल' ।

उज्जियिनी— संज्ञा झीं० [सं०] मालवा देश की प्राचीन राजधानी जो सिप्रा नदी के तट पर है। विकमादित्य यहां के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। यहाँ महाकाल नाम का शिव का एक श्रत्यंत प्राचीन मंदिर है।

उज्जासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मारया । वध ।

उजिज्ञहान—संज्ञा पुं० [सं०] एक देश का नाम जिसका उल्लेख वालमीकीय रामायण में है।

उज्जैन-संज्ञा पुं० [सं०] मालवा देश की प्राचीन राजधानी।

उज्भाइ-वि॰ [सं॰ उद्॰ = बहुत + जड = मूर्ख ] भक्की। भक्कड़। मन-मौजी। श्रागा पीछा न सोचनेवाला। उद्धत। मूर्खः।

उज्यारा \*-संज्ञा पुं० दे० ''उजाला''।

उज्यारी\*†-संज्ञा स्त्री० दे० "उजाबी"।

उज्यास\*-संज्ञा पुं० दे० "उजास"।

उज्ज —संज्ञा पुं० [ अ० ] बाधा । विरोध । श्रापत्ति । वक्तव्य । उ०— (क) हमको इस काम के करने में कोई उज़ नहीं है । (ख) जिसे जो उज्ज हो वह श्रभी पेश करे ।

क्रि० प्र०-करना।-पेश करना।--लाना।

उज्जृदारी—संज्ञा श्ली० [फ़ा०] किसी ऐसे मामले में उज्जू पेश करना जिसके विषय में श्रदालत से किसी ने कोई श्राज्ञा प्राप्त की हो वा प्राप्त करने की दरख़ास्त दी हो, जैसे— दाख़िलख़ारिज़, बटवारा, नीलाम श्रादि के विषय में।

उज्ज्वल-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा उज्ज्वलता] (१) दीप्तिमान् प्रकाशमान् । (२) शुभ्र । विशद । स्वच्छ । निर्मल । (३) बेदागृ । (४) श्वेत । सफ़ेद ।

उज्ज्वलता—संज्ञा क्षी॰ [सं॰] (१) कांति । दीप्ति । चमक । श्राभा । श्राव । (२) स्वच्छ्रता । निम<sup>°</sup>बता । (३) सफ्रेदी ।

उज्ज्वलन संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उज्ज्वित ] (१) प्रकाश । दीप्ति ।

(२) जलना । बलना । (३) स्वच्छ करने का कार्य्य । उज्ज्ञंळा—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] बारह श्रवरों की एक वृत्ति जिसमें दो नगया एक भगया श्रीर एक रगया होते हैं । उ०—न नभ रघुवरा कह भूसुरा । जसत तरिया तेज भनों फुरा । धरिनतज जबै मिज ना थला । गगन भरित कीरित उज्ज्वला ।

उज्ज्विस्ति—वि॰ [सं॰] (१) प्रकाशित किया हुआ। प्रदीस। (२) स्वच्छ किया हुआ। साफ़ किया हुआ। सलकाया हुआ।

उभक्तना\*—कि० श्र० [हिं० उचकना] (१) उचकना। उछ्रलना। कूदना। उ०—(क) बरज्यो नाहिँ मानत उमकत फिरत हैं। कान्ह घर घर ।—सूर। (ख) यह सब मेरी ऐ कुमति। श्रपने ही श्रभिमान दोष दुख पावत हैं। मैं श्रति। जैसे केहरि उमकि कूपजल देखे श्राप मरत।—सूर।

या॰—उमकना विमकना = उद्घलना कूदना। उद्घलना पटकना। उ॰—बाँह लुए उमके विभुके न धरै पलिका पग ज्यों रित भीति है।—सेवक।

(२) जपर उठना। उभड़ना। उमड़ना। उ०—नेह उमके से नैन, देखिबे को विरुक्त से, विमुक्त सी भौहें उमके से उरजात हैं।—केशव। (३) ताकने के लिये ऊँचा होना। माँकने के लिये सिर बाहर निकालना। उ०—(क) जह तह उमकि मरोखा माँकति जनकनगर की नार। चितविन कृपा राम श्रवलोकत दीन्हों सुख जो श्रपार।—सूर। (ख) राधा चिकत मई मन माहीं। श्रवहीं रयाम द्वार है माँके हाँ श्राप क्यों नाहीं।.....

सूने भवन श्रकेली मैं ही नीके उसकि निहारथो। मोते चूक परी मैं जानी ताते मोहिं विसारथो।—सूर। (ग) मोहिं भरोसो रीभिहें उसकि मांकि इकबार। रूप रिसावन हार वह ये नैना रिसवार।—बिहारी। (घ) सम रस समर सकेव बस विवस न ठिक उहराय। फिरि फिरि उसकित फिर दुरित, दुरि दुरि उसकित जाय।—बिहारी। (च) श्रवरज करे भूलि मन रहे। फेरि उसक कर देखन वहें।—खरुल्। (४) चैंकना। चंचल होना। सजग होना। उ०—(क) देखि देखि मुगलन की हरमें भवन त्यागैं, उसकि उसकि उठें बहत बयारी के।—भूषया। (ख) हेरत ही जाके छुके पल हू उसकि सके न। मन गहने घरि मीत पे छुबि मद पीवत नैन।—रसनिध।

उभकुन†-दे॰ ''उचकन''।

उभालना-कि० स० [सं० उज्भरण] (१) ढालना । किसी द्रव पदार्थ को ऊपर से गिराना । \* (२) उमड़ना । बढ़ना । उ०-वह सेन दरेरन देति चली । मनु सावन की सरिता उमली ।--सुद्न ।

उभाँकना \*- कि॰ स॰ [दिं० मॉकना ] भाँकना । उचक कर देखना। उ०-कोऊ खड़ी द्वार कोउ ताकै। देशी गलियन फिरत उमाँकै। -- लल्लू।

उभालना†–कि० स० दे० "उमलना"।

डिमालना ं−िक्र० स० दे० "डमालना"।

उभिन्छा-संज्ञा स्त्री० [ हिं० उभिन्नना ] (१) उबटन के लिये उबाली हुई सरसों। (२) खेत के ऊँचे स्थानों से खोदी हुई मिट्टी जो उसी खेत के गढ़दों वा नीचे स्थानों में खेत चैरस करने के लिये भरी जाती हैं। (३) श्रदाव वा टफ्के हुए महुए को पिसे हुए पोस्ते के दाने के साथ उबाल कर बनाया हुआ एक भोजन।

उभीना-संज्ञा पुं० [ देग० ] जलाने के लिये उपले जोड़ने की किया । ग्रहरा ।

क्रि० प्र०-लगाना।

उटंग-वि॰ [सं॰ उत्तंग] वह कपड़ा जो पहिनने में ऊँचा या छोटा हो। वह कपड़ा जो नीचे वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ तक पहुँचना चाहिए।

उटंगन—संज्ञा पुं० [सं० उट = घास + अन्न] एक घास जो ठंढी जगहों में, नदी के कछारों में, उत्पन्न होती है। यह लिन-पतिया के त्राकार की होती है पर इस में चार पत्तियां होती हैं। इसका साग खाया जाता है। यह शीतल, मलरोधक, त्रिदोषन्न, हलकी, कसैली और स्वादिष्ट होती है। अवर, रवास, प्रमेह को दूर करती है।

पर्यो • सुनिषक । शिरिझारि । चै।पतिया । गुटुवा । सुसना ।

उटकाना\*-कि॰ स॰ [सं॰ ऋट् = घूमना, बार बार + कलन = गिनती। करना ] ऋनुमान करना । ऋटकल लगाना । ऋंदाज़ना ड॰— भूखन बसन विलोकत सिय के । प्रेमिविवस मन वेखु पुलक तन नीरजनयन नीर भरे पिय के ।..... स्वामि दसा लिख लखन, सखा कपि पिघले हैं आंच माठ मने। घिय के ।..... धीर बीर सुनि समुिक परसपर बल उपाय उटकत निज हिय के ।—नुलसी ।

उटक नाटक — वि० [ हिं० उठना ] ऊँचा नीचा । ऊभड़खाबड़ । उटकर छैस — वि० [ हिं० अटकल + लसना ] अटकलपच्चू । मनमाना । ग्रंड बंड । बिना समका ब्का। उ० — तुम्हारी सब बातें उटकर-लैस हुआ करती हैं ।

उटज-संज्ञा पु० [सं०] भोपड़ी। कुटी।

उटड़पा—संज्ञा० पुं० [हिं० उठना] एक लकड़ी जो गाड़ी के श्रागे लगी रहती है जिस पर गाड़ी हकती है। उटहड़ा। उटड़ा।

उटड़ा—संज्ञा पुं० [िहं० ऊँट वा उठना ] एक टेढ़ी लकड़ी जो गाड़ी के श्रगले भाग में जहां हरसे मिलते हैं जूए के नीचे लगी रहती है। इसी के बल पर गाड़ी का श्रगला भाग ज़मीन पर टिकाया जाता है।

उटारी—सज्ञा स्त्री॰ [हिं॰ उठना] वह लकड़ी जिस पर रख कर चारा काटा जाता है । निष्ठा । निहटा ।

उटेव—संज्ञा पुं० [ हिं० उठना ] झाजन की धरन के बीचों बीच ठोंकी हुई डेढ़ डेढ़ हाथ की दो खड़ी लकड़ियां जिन पर एक बेंड़ी लकड़ी वा गड़ारी बैठा कर उसके ऊपर धरन रखते हैं।

उट्टा नंत्रा पुं० [ हिं० ग्रोटना ] ग्रेगटनी ।

उठँगन†—संज्ञा पुं०[सं० उत्य + श्रङ्ग ] (१) श्राङ् । टेक । (२) उँठँगने की वस्तु । बैठने में पीठ को सहारा देनेवाली वस्तु ।

उठँगना†—कि० श्र० [सं० उत्य + श्रङ्ग] (१) किसी ऊँची वस्तु का कुछ सहारा लेना । टेक लगाना । उ०—वह दीवार से उठँग कर बैठ गया । (२) लेटना । पड़ रहना । कमर सीधी करना । उ०—वहुत देर से जग रहे हो ज़रा उठँग तो ले। ।

उठंगळ†—वि॰ [देश॰] (१) बेहंगा। भोंडा । (२) बेशकर। श्रशिष्ट।

उठँगाना निकि स० [हिं उठँगन क्रिया का स० रूप] (१) किसी वस्तु को पृथ्वी वा श्रीर किसी श्राधार पर खड़ा रखने के लिये उसे तिरछा करके उसके किसी भाग को किसी दूसरी वस्तु से लगाना। भिड़ाना। (२) (किवाड़) भिड़ाना वा बंद करना।

उठतक-संज्ञा पुं० [हिं० उठना] (१) वह चीज़ जो पीठ लगे हुए घोड़े की पीठ को बचाने के लिये ज़ीन वा काठी के नीचे रक्खी जाय। उडतक। (२) उचकन। ग्राड़। टेक।

उठना-कि॰ श्र॰ [ सं॰ उत्यान, पा॰ उद्दान ] (१) नीची स्थिति से श्रीर अँची स्थिति में होना; किसी वस्तु का ऐसी स्थिति में होना जिसमें उसका विस्तार पहिले की श्रपेता श्रधिक जँचाई तक पहुँचे। जैसे लेटे हुए प्राण्णी का बैठना वा बैठे हुए प्राण्णी का खड़ा होना। जँचा होना।

संया० क्रि०-जाना।-पडना।

मुहा॰—उठ खड़ा होना = चलने की तैयार होना | उ०—श्रभी
श्राए एक घंटा भी नहीं हुश्रा श्रीर उठ खड़े हुए । उठ जाना =
दुनिया से उठ जाना । मर जाना | उ०—(क) इस संसार से
कैसे कैसे लोग उठ गये । (ख) जो उठि गयो बहुरि नहिँ
श्रायो मिर मिर कहाँ समाहीं !—कबीर । उठती केंपिल =
नवयुवक । गमरू । उठती जवानी = युवावस्था का श्रारंभ ।
उठती परती = जेत का एक भेद जिसके श्रनुसार किसाना को
केवल उन खेतो का लगान देना पड़ता है जिनको वे उस वर्ष
जेतते हैं श्रीर परती खेतो का कुळ नहीं देना पड़ता (श्राजमगढ़) । उठते बैठते = प्रत्येक श्रवस्था में । हर घड़ा । प्रति च्च्या ।
उठना बैठना = श्राना जाना । संग । साथ | मेल जील । उ०—
इनका उठना बैठना बड़े लोगों में रहा है । उठ बैठ = दे०
उठा बैठी । उठा बैठी = (१) हैरानी । दै।ड़ धूप । (२) बेकली।
बेचैनी । (३) उठने बैठने की कसरत । बैठक ।

(२) ऊँचा होना । श्रीर ऊँचाई तक बढ़ जाना, जैसे—जहर उठना । उ०—लहरें उठीं समुद उलथाना । भूला पंथ सरग नियराना ।—जायसी । (३) ऊपर जाना । ऊपर चढ़ना । ऊपर होना, जैसे—बादल, उठना, धूँ श्रा उठना, गर्द उठना, टिड्डी उठना । उ०—(क) उठी रेनु मानहुँ जल धारा । बान बुंद भइ वृष्टि श्रपारा ।—नुजसी । (ख) खने उठइ खन बूड़, श्रस हिय कमल सँकेत । हीरामनिहँ बुलाविह सखी कहन जिव लेत ।—जायसी । (४) कूदना । उछ्जला । उ०—उठिह तुरंग लेहि निहँ बागा । जाने उलिट गगन कहँ लागा । (४) बिस्तर छोड़ना । जागना । उ०—(क) देखो कितना दिन चढ़ श्राया, उठो । (ख) प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । मानु पिता गुरू नाविहँ माथा ।—नुलसी ।

संयो० क्रि०-पड़ना।-वैठना।

(६) निकलना । उदय होना । उ०—विहँसि जगाविहँ सखी सयानी । सूर उठा, उठु पदुमिनि रानी ।—जायसी । (७) निकलना । उत्पन्न होना । उद्भूत होना, जैसे—विचार उठना, राग उठना । उ०—(क) मेरे मन में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं । (ख) छुद्र घंट किट कंचन तागा । चलते उठिहँ छुतीसो रागा ।—जायसी । (ग) सो धनहीन मनेारथ ज्यों उठि बीचिह बीच बिलाइ गयो है। (८) सहसा थ्रारंभ होना । एक वारगी शुरू होना । अचानक उभड़ना, जैसे— बात उठना, दर्द उठना, ग्रांधी उठना, हवा उठना । उ०— श्रांधे समुद श्राय सो नाहीं । उठी बाउ श्रांधी उपराही—

जायसी। (१) तैयार होना। सज्जद्ध होना। उद्यत होना। उ॰ —श्रुब श्राप उठे हैं यह काम चटपट हो जायगा।

महा०--मारने उठना = मारने के लिये उद्यत होना ।

(१०) उभड्ना। किसी श्रंक वा चिह्न का स्पष्ट होना। उ०-इस पृष्ठ के ग्रज्ञर श्रच्छी तरह उठे नहीं हैं। (११) पाँस बनाना । खुमीर श्राना । सङ् कर उफनाना । उ॰—(क) ताड़ी धूप में रखने से उठने लगती है। (ख) ईख का रस जब धूप खाकर उठता है तब छान कर सिरका बनाने के लिये रख लिया जाता है। (१२) किसी दूकान वा समा समाज का बंद होना । किसी दूकान वा कार्य्यालय के कार्य का समय पूरा होना । उ॰—(क) श्रगर लेना है तो जल्दी जाव नहीं तो दूकाने उठ जांयगी। (ख) दास तुलसी परत धरनि धर धकनि धुक हाटसी उठत जंबुकनि लूट्यो । धीर रघुबीर के बीर रन बाँकुरे हाँकि हनुमान कुलि कटक लूट्यो। —तुलसी। (१३) किसी दूकान वा कारखाने का काम बंद होना। किसी कार्यांलय का चलना बंद हो जाना। उ०---यहाँ बहुत से चीनी के कारखाने थे सब उठ गये। (१४) हटना । श्रलग होना । दूर होना । स्थान त्याग करना । प्रस्थान करना। उ०-(क) यहाँ से उठा। (ख) बारात उठ चुकी। (१४) किसी प्रथा का दूर होना। किसीरीति का बंद होना। उ॰ ---सती की रीति श्रव हिंदुस्तान से उठ गई। (१६) ख़र्च होना । काम में लगना । उ०-(क) श्राज सवेरे से इस समय तक १०) उठ चुके। (ख) तुम्हारे यहां कितने का घी रोज़ उठता होगा ?

## संयो ० क्रि० - जाना ।

(१७) बिकना । भाड़े पर जाना । लगान पर जाना । उ०— (क) ऐसा सीदा दूकान पर क्यों रखते हो जो उठता नहीं । (ख) उनका घर कितने महीने पर उठा है ? (१८) याद श्राना । ध्यान पर चढ़ना । स्मरण श्राना । उ०—वह श्लोक मुस्ते उठता नहीं है । (११) किसी वस्तु का क्रमशः जुड़ जुड़ कर पूरी ऊँचाई पर पहुँचना । मकान वा दीवार श्रादि का तैयार होना । उ०—(क) तुम्हारा घर श्रमी उठा या नहीं । (ख) नदी के किनारे बाँध उठ जाय तो श्रच्छा है । (ग) उठा बाँध तस सब जग बांधा ।—जायसी ।

विशेष—इस मर्थ में उठना का प्रयोग उन्हीं वस्तुओं के संबंध में होता है जो बराबर ईंट मिट्टी श्रादि सामग्रियों के। नीचे जपर रखते हुए कुछ ऊँचाई तक पहुँच कर तैयार की जाती हैं, जैसे मकान, दीवार, बाँध, भीटा इस्यादि।

(२०) गाय, भैंस वा घोड़ी श्रादि,का मस्ताना वा श्रर्जंग पर श्राना ।

विशेष—'उठना' उन कई क्रियाओं में से है जो और क्रियाओं के पीछे संयोज्य क्रियाओं की तरह पर सगती हैं। यह अकर्मक

ही किया की धातु के पीछे प्रायः लगता है। केवल कहना बेालना श्रादि दो एक सकर्म के कियाएँ हैं जिनके धातु के साथ भी यह देखा जाता है। जिस किया के पीछे इसका संयोग होता है उसमें श्राकस्मिक भाव श्राजाता है जैसे, रो उठना, चिछा उठना, बोल उठना।

उठल्लू-वि॰ [ईं०उठ + ॡ (प्रत्य०)] (१) एक स्थान पर न रहने-वाला । श्रासनदगधी । श्रासनकोपी । (२) श्रावारा । बेटिकाने का ।

मुहा०—उठल्ट्रू का चूल्हा या उठल्लू चूल्हा = वेकाम इधर उधर फिरनेवाला | निकम्मा | स्त्रावारा गरद |

उठवाना-किस॰ [ हिं० उठाना किया का प्रे० रूप ] उठाने के जिये किसी को तत्पर करना।

उठाँगन—संज्ञा पुं• [ १ई॰ उठ + ऑगन ] बड़ा श्रांगन । लंबा चौड़ा सहन ।

उठाईगीरा वि॰ [वि॰ उठाना + फ़ा॰ गीरा] (१) उचका । श्रांख बचा कर छोटी छोटी चीज़ों को चुरा लेनेवाला । जेबकतरा । चाईं। (२) बदमाश । लुचा ।

उठान-संज्ञा स्त्री० [सं० उत्यान, पा० उद्घान ] (१) उठना । उठने की किया । (२) रोह । बाढ़ । बढ़ने का ढँग । बृद्धिकम । उ०—इस लड़के की उठान श्रच्छी हैं। (३) गति की प्रारंभिक श्रवस्था । श्रारंभ । उ०—(क) सरस सुमिलि चित तुरँग की किर किर श्रमित उठान । गोइ निवाहे जीतिये प्रेम खेल चौगान ।—बिहारी । (ख) इस प्रंथ का उठान तो श्रच्छा है इसी तरह पूरा उतर जाय तो कहैं। (४) ख़र्च । ज्यय । खपत । उ०—गह्ने की उठान यहाँ बहुत नहीं होती है ।

उठाना-कि॰ स॰ [ हि॰ उठना का स॰ रूप ] (१) नीची स्थिति से ऊँची स्थिति में करना, जैसे लेटे हुए प्राणी के। बैठाना वा बैठे हुए प्राणी को खड़ा करना । किसी वस्तु को ऐसी स्थिति में लाना जिसमें उसका विस्तार पहिले की श्रपेता ऋधिक उँचाई तक पहुँचे। ऊँचा वा खड़ा करना। उ०—(क) दुइने के लिये गाय को उठाओ । (ख) क़ुरसी गिर पड़ी है उसे उठा दो। (२) नीचे से ऊपर लेजाना। निम्न श्राधार से उच्च श्राधार पर पहुँ चाना । जपर लेलेना । उ०—(क) कृताम गिर पड़ी है ज़रा उठा दो। (ख) वह पत्थर की उठा कर ऊपर लेगया। (३) घारण करना। कुछ काल तक जपर लिए रहना। उ०-(क) उतना ही लादो जितना उठा सकी। (ख) ये कड़ियाँ पत्थर का बोम्त नहीं उठा सकतीं। (४) स्थान त्याग कराना । इटाना । दूर करना । ड॰--(क) इसको यहाँ से उठा दो। (स्त) यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाश्रो। (४) जगाना। (६) निकालना। उत्पन्न करना। (७) सहसा श्रारंभ करना । एक बारगी शुरू करना । श्रचानक उभाइना । छेड़ना, जैसे—बात उठाना, मगड़ा उठाना। उ०—जब से हमने

यह काम उठाया है तभी से विञ्न हो रहे हैं । (८) तैयार करना । उद्यत करना । सन्नद्ध करना । उ०---उन्हें इस काम के लिये उठान्रो तो ठीक हो । (१) मकान वा दीवार आदि तैयार करना, जैसे—घर उठाना, दीवार उठाना । (१०) नित्य नियमित समय के श्रनुसार किसी दूकान वा कारखाने का बंद होना। (११) किसी प्रथा का बंद करना। उ०---श्रॅंगरेज़ों ने यहां से सती की रीति उठा दी। (१२) खर्च करना । लगाना । व्यय करना । उ०-रोज इतना रूपया उठाश्रोगे तो कैसे काम चलेगा ? (१३) किसी वस्तु को भाड़े वा किराये पर देना। (१४) भोग करना। श्रनुभव करना । भोगना, जैसे—दुख उठाना, सुख उठाना । उ०— इतना कष्ट हमने श्रापही के लिये उठाया है। (१४) शिरो-धार्य करना । सादर स्वीकार करना । मानना । उ०-करै उपाउ सो विरथा जाई । नृप की श्राज्ञा लियो उठाई ।—सूर । (१६) जगाना। उ०---उसे सोने दो मत उठाश्रो। (१७) किसी वस्तु को हाथ में लेकर कसम खाना, जैसे-गंगा उठाना, तुलसी उठाना।

मुहा॰ — उठा रखना = छे।ड़ना, बार्क़ा रखना | कसर छे।ड़ना | उ० — तुमने हमें तंग करने के लिये के।ई बात उठा नहीं रक्खी | उठा धरना = बढ़ जाना | उ० — उसने तो इस बात में अपने बाप को भी उठा धरा |

विशेष—कहीं कहीं जिस वस्तु वा विषय की सामग्री के साथ इस किया का प्रयोग होता है उस वस्तु वा विषय के करने का श्रारंभ सूचित होता है। जैसे, क़लम उठाना = लिखने के लिये तैयार होना; दंडा उठाना = मारने के लिये तैयार होना। मेतली उठाना = भीख मांगने जाने के लिये तैयार होना। इत्यादि। उ०—(क) श्रव विनातुम्हारे क़लम उठाए न बनेगा। (ख) जब हमसे नहीं सहा गया तब हमने छुड़ी उठाई।

उठाच-संज्ञा पुं० [हिं० उठना ] (१) उन्नत श्रंश । उठान । (२) मिहराव के पाट के मध्य बिंदु श्रीर फ़ुकाव के मध्य बिंदु का श्रंतर ।

उठाैग्रा-वि॰ दे॰ ''उठाैवा''।

उठैानी—संज्ञा स्त्रीं िहिं उठाना, उठावनी ] (१) उठाने की किया।
(२) उठाने की मज़दूरी वा पुरस्कार। (३) वह रूपया जो किसी
फ़सल की पैदावार वा श्रीर किसी वस्तु के लिये पेशगी दिया
जाय। श्रमौहा। बेहरी। दादनी। (४) बनियों वा दूकानदारों के साथ उधार का लेन देन। (४) वह दिल्ला जो
पुरोहित वा ज्योतिष्ठी को विवाह का मुहूर्त विचारने पर दी
जाती है। पुरहत। (६) वह धन वा रूपया श्रादि जो नीच
जातियों में बर की श्रोर से कन्या के घर विवाह के पहिले
उसे दृढ़ करने के लिये भेजा जाता है। लगन धरीश्रा। (७)
वह रूपया पैसा वा श्रम्न जो देवता के निमित्त संकट पड़ने

पर किसी देवता की पूजा के निमित्त श्रलग रक्खा जाय।
(二) वैश्यों के यहां की एक 'रीति जो किसी के मरजाने पर
होती है। इस में मरने के दूसरे या तीसरे दिन बिराद्री
के लोग इकट्ट होकर मृतक के परिवार के लोगों को कुछ
हमया देते हैं श्रीर पुरुषों को पगड़ी बांधते हैं। (१) एक
रीति जो किसी के मरने के तीसरे दिन होती है। इसमें
मृतक की श्रस्थि संचित कर के रख दी जाती है। (१०)
एक लकड़ी जिसमें जुलाहे पाई की लुगदी लपेटते हैं।
(११) धान के खेत की दूर दूर हलके हल की जोताई।
यह दो प्रकार की होती है विदहनी श्रीर धुरदहनी। श्रधिक
पानी होने पर जोतने को विदहनी कहते हैं श्रीर सूखे में
जोतने को धुरदहनी कहते हैं। गाहना। (१२) प्रसूता की सेवा-

उठैाचा—वि॰[हिं॰ उठाना] जिसका कोई स्थान नियत न हो। जो नियत स्थान पर न रहता हो।

या॰—उठावा चूल्हा = वह चूल्हा जिसे जब जहां चाहें उठा ले जांय | उठावा पायखाना = वह पायखाना जिसे भंगी साफ करता है।

†संज्ञा स्त्री० [१६० उठाना] प्रसूता की सेवा-सुश्रृषा जो दाई करती है । उठोनी ।

क्रि० प्र०-कमाना।

उड़ंकू—वि॰ [हिं॰ उड़ना] (१) उड़नेवाला। (२) उड़ने की योग्यता रखनेवाला। जो उड़ सके। (३) चलने फिरनेवाला। डोलनेवाला।

उड़ंत-संज्ञा पुं० [ हिं० उड़ना ] कुश्ती का एक पेंच वा ढँग जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे की पकड़ को बचाने के लिये इधर से उधर हुन्ना करते हैं।

उड़ंबरी-संज्ञा स्त्री० [सं० उडुम्बर] एक पुराना बाजा जिसमें बजाने के लिये तार लगे रहते हैं।

उर्देच निसंज्ञा पुं० [हिं० उड़ + पेंच ] (१) कुटिलता । कपट । (२) बैर । अदावत । दुश्मनी ।

क्रि० प्र०-रखना ।--निकालना ।

उड-संज्ञा पुं० दे० ''उडु''।

उड़चक निसंज्ञा पुं० [ हिं० उड़ना ] चार । उचका ।

उड्तक-संज्ञा पुं० दे० ''उठतक''।

उड़ती बैठक-संज्ञा स्त्री० [ हिं० उड़ना + बैठक ] दोनेंा पांचों को समेट कर उठते बैठते हुए श्रागे बढ़ना या पीछे हटना । बैठक का एक भेद ।

उड्द†-एंज्ञा पुं० दे० "उरद्"।

उड़न-संज्ञा स्त्री० [ हिं० उड़ना ] उड़ने की क्रिया । उड़ान ।

यैा०—उड़नखटोला । उड़नछु । उड़नमाई ।

उड़नखटाला—संज्ञा स्त्री॰ [हिं॰ उड़ना + खटोला ] **उड़नेवाला** खटोला । विमान । उड़नगाला—संज्ञा पुं० हिं० उड़ना + गोला ] बंदूक की गोली जो बिना निशाना ताके चलाई जाय।

उड़नळू-वि० [ हिं० उड़ना ] चंपत । ग़ायब ।

क्रि॰ प्र०-होना।

उड़नभाई – संज्ञा स्त्रो० [हिं० उड़ना + माई ] चकमा । बुत्ता । बहाली ।

क्रि॰ प्र॰--बताना।

उड़नफल-संज्ञा पुं० [ हिं० उड़ना + फल ] वह फल जिसके खाने से उड़ने की शक्ति उत्पन्न हो । उ०—वह उड़ान फर तहिम्रड् खाए । जब भा पंखि पाँख तन पाए ।—जायसी ।

उड़नफाख़ता-वि० [हिं० उड़ना + फ़ा० फाख़ता ] सीधा सादा। मूर्खं।

उड़ना–िकि० २४० [ सं० उड्डयन ] [ स० कि० उड़ाना, ४० उड़वाना ] (१) चिड़ियों का श्राकाश में वा हवा में होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उ०—(क) चिड़ियां उड़ती हैं। (ख) सुन्ना जो उतर देत रह पूछा। उड़गा पिँजर न बोली छूछा।—जायसी । (२) श्राकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना । हवा में होकर जाना । निराधार हवा में ऊपर फिरना, जैसे—गर्द उड़ना, पत्ती उड़ना। उ०— श्रंधकूप भा श्रावइ उड़त श्राव तस छार। ताल तलाब श्री पोखरा धूरि भरी ज्योनार ।—जायसी । (३) हवा में ऊपर उठना । उ०—(क) पतंग उड़ रही है । (ख) उड़इ लहर पर्वत की नाईं। होइ फिरइ योजन लख ताईं।--जायसी। (ग) लहर सकोर उड़िहँ जल भीजा। तौहू रूप रंग निहँ छीजा ।—जायसी। (४) हवा में फैलाना, जैसे— र्छा टा उड़ना, सुगध उड़ना, ख़बर उड़ना। वायु से चीज़ों का इधर उधर हो जाना। छितराना। फैलना। उ०---एक ऐसा भीका आया कि सब काग़ज़ कमरे भर में उड़ गए। (४) किसी ऐसी वस्तु का हवा में इधर उधर हिलना जिस का कोई भाग किसी श्राधार से लगा हो। फहराना। फरफराना । ड॰—पताका उड़ रही हैं। (६) तेज़ चलना । वेग से चलना। भागना। उ०-(क) चलो उड़ी श्रब देर मत करे। (ख) घोड़ा सवार की लेकर उड़ा। (ग) कोइ वोहित जस पवन उड़ाहीं । कोई चमक बीज पर जाहीँ ।—जायसी । (७) सटके के साथ श्रलग होना। कटना। गिर कर दूर जा पड़ना । उ॰—(क) एक हाथ में बकरे का सिर उड़ गया। (ख) सँभाल कर चाकू पकड़ो नहीं तो उँगली उड़ जायगी। (ग) फूटा कोट फूट जनु सीसा। उड़िह बुर्ज जाहिँ सब पीसा।—जायसी । (८) प्रथक् होना । उंधड़ना । छितराना ड॰—(क) किताब की जिल्द उड़ गई। (ख) वहि के गुरा सँ वरत भइ माला । श्रबहुँ न बहुरा उड़िगा छाला।—जायसी। (६) जाता रहना। गायब होना। कापता होना। दूर होना।

मिटना । नष्ट होना । उ०— (क) घर बंद का बंद श्रीर सारा माल उड़गया। (ख) श्रमी तो वह स्त्री यहाँ बैठी थी कहाँ उड़ गई। (ग) देखते देखते दर्द उड़ गया। (घ) इस पुरानी पुस्तक के श्रक्तर उड़ गए हैं । पढ़े नहीं जाते। (च) रजिस्टर से लड़के का नाम उड़ गया। (१०) खाने पीने की चीज़ का ख़र्चे होना । श्रानंद के साथ खाया पीया जाना । उ०— कल तो खूब मिठाई उड़ी। (११) किसी भाग्य वस्तु का भोगा जाना, जैसे—श्वी-संभोग होना । (१२) श्रामोद-प्रमोद की वस्तु का व्यवहार होना। उ०—(क) वहां तो ताश उड़ रहा है ? (ख) यहां दिन रात तान उड़ा करती है। (१३) रंग भ्रादि का फीका पड़ना। धीमा पड़ना। उ०---(क) इस कपड़े का रंग उड़ गया। (ख) इस बरतन की कुलाई उड़ गई। (१४) किसी पर मार पड़ना। लगना। उ॰—उस पर स्कूल में ख़ूब बेत उड़े। (१४) बातों में बह-लाना। भुलावा देना। चकमा देना। धोखा देना। उ०---भाई उड़ते क्यों हो, साफ़ साफ़ बताश्रो। (१६) घोड़े का चीफाल कूदना। घोड़े का चारों पेर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी शान से रखना । जमना । (१७) फलांग मारना। फर्लांगना। ऋदना। (कुश्ती)

कि॰ स॰ फर्लाग\_मार कर किसी वस्तु को लांघना। ऋद कर पार करना। उ॰—(क) वह घोड़ा खाई उड़ता है। (ख) श्रच्छे सिखाए हुए घोड़े सात सात टट्टियां उड़ते हैं। (ग) वह घोड़ा बात की बात में खंदक उड़ गया।

मुहा०—उड़ श्राना = (१) किसी स्थान से वेग से स्नाना । भटपट श्राना । भाग श्राना । उ०—(क) इतने जल्द तुम वहां से उड़ ग्राए। (ख) बहुरि न्यास कह ठाकुर काही। उड़ि श्रइहे ठाकुर वज मांही।—रघुराज। (२) इतनी जर्दी से स्राना कि किसी के। ख़बर न हो। चुपके से भाग आना। उ०-करी खेचरी सिद्ध जनु उड़ि सी श्राई ग्वारि । वाहिर जनु मदमत्त बिधु दिया श्रमी सब ढारि।—न्यास। उड़ चलना = (१) तंज़ दै। इना । सरपट भागना । (२) शाभित होना । भला लगना। ऋच्छा लगना। फबना । उ०—टोपी देने से वह उड़ चलता है । (३) मज़ेदार होना । स्वादिष्ट बनाना । उ०-तरकारी मसाले से उड़ चलती है। (४) कुमार्गे स्वीकार कस्ना । बदराह बनना । ड०---श्रब तो वह भी उड़ चला । (१) इतराना । मर्थ्यादा के। होड़ चलना । बढ़ कर चलना । घमंड करना । उ०--नीच श्रादमी थोड़े ही में उड़ चलते हैं। उड़ता होना वा बनना = भाग जाना | चलता होना | चल देना | ड०—वह सारा माल लेकर उड़ता हुआ। उड़ती ख़बर = वह ख़बर जिसकी सचाई का निश्चय न है। | बाज़ारू ख़बर | किंवदंती | उड़ खाना = उड़ उड़ के काटना । धर खाना । ऋषिय लगना । न सुद्दाना ।

उ० — ऐसे सुनिय द्वे वैसाख। जानत हैं। जीवन काहे की जतन करे। जो लाख। मृग मद मिले कपूर कुमकुमा केसिर मलया लाख। जरित श्रिगिनि में ज्यों घृत नाये। तनु जि हैहै राख। ता जपर लिखि येगा पठावत खाहु नीब तिज दाख। सूरदास जधा की बितर्या उड़ि उड़ि बैटी खात। — सूर।

उड़प-संज्ञा पुं० [हिं० उड़ना] नृत्य का एक भेद। संज्ञा पुं० दे० "उड़प"।

उड़पति\*-संज्ञा पुं० दे० ''उड़ुपति''।

उड़पाल-संज्ञा पुं० दे० "उड़पाल"।

उड़राज-संज्ञा पुं० दे० "उड़राज"।

उड़री—संज्ञा स्त्री० [हिं० उड़द + ई (प्रत्य०)] एक प्रकार का उर्द जो छोटा होता है।

उड़्च—संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) रागों की एक जाति जिसमें कोई दो स्वर न लगें। जैसे मधुमाध सारंग, वृंदाबनी सारंग— इन दोनों में गांधार श्रीर धैवत नहीं लगते, भूपाली जिसमें मध्यम श्रीर निषाध नहीं है तथा मालकोश श्रीर हिंडोल जिनमें ऋषभ श्रीर पंचम नहीं लगते। (२) मृदंग के बारह प्रबंधों में से एक।

उड़वाना-कि॰ स॰ [ हिं॰ 'उड़ाना' का प्रे॰ रूप ] उड़ाने में प्रवृत्त करना।

उड़ाँक†-वि॰ [ हिं॰ उड़ना ] (१) उड़नेवाला। उड़ कू। (२) जिसमें उड़ने की येग्यता हो। जो उड़ सकता हो। उ॰--छुपन छुपा के रवि इव भा के दंड उतंग उड़ांके। विविध कता के, बँधे पताके, छुवैं जे रवि-रथ चाकै।---रधुराज।

उड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० श्रोटना ] रेशम खोजने का एक श्रोज़ार । यह एक प्रकार का परेता है जिसमें चार परे श्रोर छः तीखियां होती हैं। तीखियां मथानी के श्राकार की होती हैं तीखियों के बीच में छेद होता है जिसमें गज़ डाजा जाता है।

उड़ाऊ—वि० [हिं० उड़ना] (१) उड़नेवाला। उड़ँकू। (२) खर्च करने वाला। ख़रची। श्रमितन्ययी। फ़ज़ूल ख़र्च। उ०—वह बड़ा उड़ाऊ है इसी से उसे श्रँटता नहीं।

उड़ाक़ू-वि० [ हिं० उड़ना ] उड़नेवाला । जो उड़ सकता हो ।

उड़ान—संज्ञा स्त्री० [सं० उड्डयन] (१) उड़ने की क्रिया। उ०— पंखि न केाई होय सुजान्। जानइ भुगति कि जान उड़ान्।—जायसी।

यै। - उड़ान फल । उड़न फल । उड़ान पदार्थ ।

(२) छुलांग। छुदान । उ०—(क) हिरन ने कुत्तों की देखते ही उड़ान मारी । (ख) चार उड़ान में घोड़ा २० मील गया।

क्रि॰ प्र॰-भरना ।--मारना ।

(३) उतनी दूरी जितनी एक देंगड़ में ते कर सके । उ०— काशी से सारनाथ दें। उड़ान है । \*(४) कलाई । गद्दा । पहुँचा । उ०—गोरे उड़ान रही ख़ुभिके चुिभके चित माँह बड़ी चटकीली । नीलम तार मिही सुकुमार रँगी रचि कंचन बेलि रँगीली । चंचल ह्वे मिलि कंकन संग कहे रितया बित-यान रसीली । मूरित सी रसराज की राजत नवल वधू की चुरी नव नीली ।—गुमान । (१) मालखंभ की एक कसरत जिसमें एक हाथ में बेत दवाकर उसे हाथ से लपेट कर पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से जपर का भाग पकड़ कर पांव पृथ्वी से उठा लेते हैं और एक बेर आज़मा कर उसी प्रकार चढ़ जाते हैं जैसे गड़े हुए मालखभ पर ।

मुह्रा०—उड़ानवाई = संज्ञा स्रो० [हिं० उड़ान + वाई = उँगाि वियो के बीच की संघि ] घोखा | जुल | चालाकी | (यह
शब्द जुआरियों का है । जुआरी जुआ खेलते समय अँगुलियों
की घाई या गवा में छोटी कीड़ियां छिपाये रहते हैं जिसमें
फेंकते समय यथेष्ट कीड़ियां पड़ें । इसके संग में "बनाना" किया
लगती है ।) उड़ान पर्दा = संज्ञा पुं० [हिं० उड़ान + फा० पर्दा]
बैलगाड़ी का पर्दा | वह पर्दा जो बैलगाड़ी पर डाला जाता
है। उड़ान फल = संज्ञा पुं० दे० "उड़न फल" । उड़ान मारना =
ब्बहाना करना । बाता में टालना । उ०—तुम इतनी उड़ान
क्यों मारते हो साफ़ साफ़ कह क्यों नहीं डालते ? उड़ू. उड़ू.
होना = (१) दुरदुरू होना । (२) चारे। स्त्रोर से बुरा होना ।
कलंकित होना । बदनाम होना । नक्कृ बनना ।

उड़ाना-कि॰ स॰ [ हिं० उड़ना का स० रूप ] [ प्रे० उड़वाना ] (१) किसी उड़नेवाली वस्तु को उड़ने में प्रवृत्त करना। ड॰--वह कबूतर उड़ता है। (२) हवा में फैलाना। हवा में इ्धर उधर छितराना, जैसे—सुगध उड़ाना, धूल उड़ाना । उ॰—(क) होली के दिन जड़के अबीर उड़ाते हैं। (ख) जेहि मास्त गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं। - तुलसी। (ग) जानि कै सुजान कही लै दिखाश्रो लाल प्यारे नैसुक उघारे पर सुगध उड़ाइए।—प्रिया। (३) उड़नेवाले जीवें। को भगाना वा हटाना । उ०—चिड़ियों को खेत में से उड़ा दो। (४) सदके के साथ अलग करना। चट से पृथक करना। काटना। गिरा कर दूर फे कना। उ०-(क) उसने चाकू से अपनी उँगली उड़ा दी। (ख) मारते मारते खाल उड़ा देंगे। (ग) सिपाहियों ने गोलों से बुर्ज उड़ा दिए। (घ) श्रसि रन धारत जदपि तदपि बहु सिर न उड़ावत।—गोपाल । (१) हटाना । दूर करना । ग़ायब करना । उ०—बाज़ीगर ने देखते देखते रूमाल उड़ा दिया । (६) चुराना । हज्म करना । उ०-चोर ने यात्री की गठरी उड़ाई । (७) दूर करना । मिटाना। नष्ट करना। खारिज करना। उ०—(क) गुरु ने खड़के का नाम रजिस्टर से उड़ा दिया। (ख) उसने चाकू से छीलकर सब अवर उड़ा दिए। (८) खर्च करना। बरवाद करना। उ०--- उसने अपना धन थोड़े दिनों में ही उड़ा दिया। (६) खाने पीने की चीज़ की ख़ूब खाना पीना।

चट करना । उ०-वे लोग शराव कबाब उड़ा रहे हैं । (१०) किसी भाग्य वस्तु को भागना, जैसे स्त्री-संभाग करना। (११) श्रामोद-प्रमोद की वस्तु का व्यवहार करना। उ॰—(क) लोग वहां ताश वा शतरंज उड़ाते हैं। (ख) थोड़ी देर रह उसने तान उड़ाई। (१२) हाथ वा हलके हथि-यार से प्रहार करना । लगाना । मारना जैसे, चपत उड़ाना, बेत उड़ाना, जूते उड़ाना, दंडे उड़ाना इत्यादि। (१३) भुलावा देना। बात काटना। बात टालना। प्रसंग बदलना। उ०---(क) हमें बातों ही में मत उड़ास्रो लास्रो कुछ दो। (ख) हम उसी के मुँह से कहलाना चाहते थे पर उसने बात उड़ा दी। (१४) भूठ मूठ दोष लगाना। भूठी श्रपकीर्ति फैलाना। उ०-ज्यर्थ क्यों किसी को कुछ उड़ाते हो। (१४) किसी विद्या या कला कैशिल की इस प्रकार चुपचाप सीख लेना कि उसके ग्राचार्य्य वा धारगाकर्त्ता के। ख़बर न हो। उ०--जब कि उसने तुम्हें सिखाने से इनकार किया तब तुमने यह विद्या कैसे उड़ाई। (१६) दौड़ाना। वेग से भगाना । उ०—उसने श्रपना घोड़ा उड़ाया श्रीर चलता हुआ।

उड़ायक\*-वि॰ [हिं॰ उड़ान + क (प्रत्य॰)] उड़ानेवाला । उ॰—कहा भयौ जो बीछुरे मो मन तो मन साथ । उड़ी जाति कित हूँ गुड़ी तक उड़ायक हाथ ।—बिहारी ।

उड़ाल-संज्ञा पुं० [१] (१) कचनार की छाल । (२) कचनार के छाल की बटी हुई रस्सी जिससे पजाव में छप्पर छाते हैं ।

उड़ास\*-संज्ञा श्ली० [सं० उद्यास ] रहने का स्थान । वास-स्थान । महल उ०---(क) सात खंड धौराहर तासू । सो रानी कहँ दीन उड़ासू ।---जायसी । (ख) श्लीर नखत वहि के चहुँ पासा । सब रानिन की श्लाहैं उड़ासा ।---जायसी ।

उड़ासना-िकि॰ स॰ [सं॰ उद्यासन] (१) विक्रुंगेन के। समेटना। विस्तर उठाना। उ॰—विस्तर उड़ास दो। \*(२) किसी चीज़ का तहस नहस करना। उजाड़ना। उ॰—भने रघुराज राज सिंहन की वासिनी है शासिनी श्रधिन की यमपुर की उड़ासिनी।—रघुराज। (३) किसी के बेंटने या सोने में विक्ष दालना। किसी के। स्थान से हटाना। उ॰—चिड़ियों ने यहां बसेरा लिया है उन्हें मत उड़ासो।

उड़िल-संज्ञा पुं० [ सं० ऊर्ग + इल (प्रत्य०) ] वह भेड़ जिसका बाल मृड़ा न गया हो। 'मृड़िल' का उलटा।

उड़ी-संज्ञा स्त्री० [ । ई० उड़ना ] एक प्रकार की मालखंभ की कस-रत जिससे शरिर में फुरती त्राती है । इसके तीन भेद हैं । सशस्त्र, सचक त्रीर साधारण ।

उड़ीश-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बवँर जिससे बोभ्न बांधते हैं श्रीर सूले का पुल श्रीर टोकरा बनाते हैं।

उड़ीसा—संज्ञा पुं० [ंस० श्रोड़ + देश ] उत्कल देश । भारतवर्ष का एक समुद्र-तटस्थ प्रदेश जो छोटा नागपुर के दिचिया पड़ता है ।

**उडुंघर**—संज्ञा पुं० [सं० ] गूलर । ऊमर । **उ<u>डु</u>—संज्ञा स्त्री० [सं० ] (१) नत्तत्र** । तारा ।

थै। ६--- इ. हुग । इ. हुपति । इ. हुराज ।

(२) पत्ती । चिड़िया (३) केवट । मछाह ।

उ.डुप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चंद्रमा। (२) नाव (३)। घड़नई वा घंडई। (४) भिलावां। (४) बड़ा गरुड़। संज्ञा पुं० [हिं० उड़ना] एक प्रकार का नृत्य। उ०—बहु वर्षा विविधि श्रालाप कालि। मुख चालि चारु श्ररु राब्द चालि। बहु उडुप, तियगपति, पति, श्रडाल। श्ररु लाग,धाउ रापउर-गाल।—केशव।

**उ.डुपति**—संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । **उ.डुराज**—संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा ।

उ.डुस्न-संज्ञा पुं० [ १६० उडासना वा सं०उदंश ] खटमल ।

उड़ेदंड-संज्ञा पुं० [ उडना + दंड ] एक प्रकार का दंड (कसरत) जिसमें सपाट खींचते हुए दोनों पैरों की ऊपर फेंकते हैं।

उड़ेरना\*-क्रि॰ स॰ दे॰ ''उड़ेलना''।

उड़े लनां-कि॰ स॰ [सं॰उद्धारण = निकालना । अयवा उदीरण = फंकना] (१) किसी तरल पदार्थ को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालना । डालना । ड॰—दूध इस गिलास में उड़ेल दो । (२) किसी द्वव पदार्थ को गिराना वा फे कना । उ॰—पानी को ज़मीन पर उड़ेल दो ।

क्रि० प्र०-देना ।---लेना ।

उड़ेनी\*—संज्ञा स्त्री० [किं० उडना] जुगुन् । खबोत । उ०—(क) केंभित रहि जस भादें। रेनी । स्थाम रेन जनु चले उड़ेनी ।—जायसी । (ख) चमक बीज जस भादें। रेनी । जगत दृष्टि भरि रही उड़ेनी । —जायसी ।

उ.डेोहाँ निवि [ हिं उड़ना + श्रोहाँ (प्रत्य ) ] उड़नेवाला । उ०---करे चाह सों चुटिक के खरे उड़ेंग्हें मैन । लाज नवाये तरफरत करत खूँदसी नैन ।---बिहारी ।

उद्भुयन-संज्ञा पुं० [सं०] उद्गा। उद्गान।

उड्डीयन-संज्ञा पुं० [सं०] हठ योग का एक बंध वा क्रिया जिसके द्वारा योगी उड़ते हैं। कहते हैं कि इसमें सुपुन्ना नाड़ी में प्राया को ठहरा कर पेट की पीठ में सटाते हैं श्रीर पित्रयों की तरह उड़ते हैं।

उड्डीयमान—वि॰ [सं॰ उड्डीयमत्] [स्त्री॰ उड्डीयमती ] उड़नेवाला। उड़ता हुआ।

क्रि॰ प्र॰-होना = उड़ना।

उद्गं — संज्ञा पुं० [हिं० ऊढ़] वह घास फूस वा चिथड़े का पुतत्वा जो फसल को चिड़ियों से बचाने के लिये खेत में गाड़ दिया जाता है। पुतला। विजुला।

उद्गंतन—संशा पुं० [ हिं० उद्कता ] (१) ठोकर। रोक। (२) सहारा। वह वस्तु जिस पर कोई दूसरी वस्तु अड़ी रहे।

उद्धकना—िकि॰ श्र॰ [हिं॰ उद्कना](१) श्रड्ना। ठेकर खाना। उ॰—देखो उद्धक कर गिरना मत।(२) रुकना। ठहरना। (३) सहारा खेना। टेक लगाना। उ॰—वह दीवार से उद्धक कर बैठा है।

उद्धकाना—िकि० स० [ हिं॰ उद्धकना ] किसी के सहारे खड़ा करना। भिड़ाना। उ०—(क) हल को दीवार से उद्धका कर रख दो। (ख) श्रसमसान की भूमि तें गुरु को घर लै श्राय। गिरदा में उद्काय के देत भये बैठाय।—रघुराज।

उद्गरनां-कि व्यव [संव कडा = विवाहित ] विवाहिता स्त्री का किसी श्रन्य पुरुष के साथ निकल जाना। ३० — मुए चाम से चाम कटावै भुड़ँ सँकरी में सोवै। घाघ कहें ये तीनेां भकुश्रा उद्गरि जाय श्री रोवैं।

उद्गी-संज्ञा स्त्री ॰ [हिं॰ उदरना] (१) वह स्त्री जो विवाहिता न हो। रखुई। सुरैतिन। (२) वह स्त्री जिसे कोई निकाल ले गया हो।

उद्धाना-कि॰ स॰ दे॰ ''ग्रोड़ाना''।

उढारना—कि॰ स॰ [ हिं॰ उढरना ] किसी श्रन्य की स्त्री को निकाल लाना। दूसरे की स्त्री को ले भागना।

उढावनी\*ं न्यंज्ञा स्त्री० [ हिं० उढ़ाना ] चहर । श्रोढ़नी । उ०— उन्होंने श्राते ही.......सिमग्री के.....राता चेाला उढावनि बनाय बिठाया ।—लल्लू ।

उदुकन-संज्ञा पुं० दे० ''उढ़कन''।

उढुकना -कि॰ अ॰ दे "उढ़कना"।

उद्भुकानां-कि॰ स॰ दे॰ "उद्कानां"।

उद्दौनी \*-संज्ञा स्त्री दे० ''ग्रोदनी''।

उतंक-संज्ञा पुं० [सं० उत्तङ्क ] (१) एक ऋषि जो वेद मुनि के शिष्य थे। (२) एक ऋषि जो गौतम के शिष्य थे। वि० \* [सं० उतुंग ] जूँचा। उ०—देवै पाथर भर पुरट तब लेवै निःसंक। इहि बिधान पूजै गिरिहि नर वर बुद्धि उतंक। —गोपाल।

उतंग\*-वि॰ [सं॰ उत्तङ्ग] (१) ऊँचा। वर्लंद। उ॰---(क) अति उतंग जलनिधि चहुँपासा। कनक कोट कर परम प्रकासा।----तुलसी। (ख) चलन न पावत निगम मद, जग उपज्यो स्रति न्नास । कुच उतंग गिरिवर गह्यो मीना मैन मवास । — बिहारी । (२) श्रेष्ठ । उच्च । उ० — स्रति उतंग कुल बाम सन, जो विहरें मितिमंद । तासु भाल बिच हे। इन, बहु कराल दुख कंद । — रामाश्रमेध ।

उतंत\*-वि॰ [सं॰ उन्नत । वा उत्तत = ऊँचा ] सयाना । जवान । बड़ा । उ०--भइ उतंत पदमावति बारी । रचि रचि विधि सब कला सँवारी ।--जायसी ।

उत्-उप० दे० ''उद्''।

उत<sup>\*</sup>†-कि॰ वि॰ [सं॰ अत्र | अयवा उत्तर । अयवा हिं॰ उस + त(प्रत्य॰)] वहाँ । उधर । उस स्रोर । उ॰-इत उत सोभित सुंदरि डोलें । अर्थ स्रनेकनि बोलिन बोलें ।-केशव ।

उतथ्य-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंगिरस गोत्र के एक ऋषि जो बृहस्पति के भाई थे। इनके बनाए बहुत से मंत्र वेदों में हैं।

यै। ०-- उतथ्यानुज = बृहस्पति ।

उतनक्र-कि॰ वि॰ [सं०उ + ततु ] उस तरफ़ । उस श्रोर । उ०— उतन ग्वालि तू कित चली ये उनये घन घोर । हैं। श्रायों लिख तुव घरे पैठत कारो चोर ।

उतना—वि० [ १६० उस + तन ( ६०० त्य० सं० 'तावान्' से) ] उस मात्रा का । उस कृदर । उ० — बालकों के। जितना आराम माता दे सकती है उतना और कोई नहीं । कि० वि० उस परिमाण से । उस मात्रा से । उ० — अरे भाई उतना ही चलना जितना तुम चल सको ।

उतन्ना—संज्ञा पुं० [ हिं० उतरना ] एक प्रकार की बाली जो कान के जपरी भाग में पहिनी जाती है ।

उतपन्न\*†-वि० दे० ''उत्पन्न''।

उतपात\*†-संज्ञा पुं० दे० ''उत्पात''।

उत्तपाननाः — कि॰ स॰ [सं॰ उत्पन्न] उत्पन्न करना। उपजाना।
पैदा करना। उ॰ — तासों मिलि नृप बहु सुख माने। षष्ट
पुत्र तासों उतपाने। — सूर।
कि॰ श्र॰ उत्पन्न होना।

उत्मंग \*-संज्ञा पुं० दे० ''उत्तमांग''।

उतरंग—संज्ञा पुं० [ सं० उत्तरंग ] लकड़ी वा पत्थर की पटरी जो दरवाज़ों में साह के ऊपर बैठाई जाती है ।

उतर\*-संज्ञा पुं० दे० ''उत्तर''।

उत्तरनं —संज्ञा स्त्री० [ार्ड० उतरना ] (१) पहिने हुए पुराने कपड़े। (२) दे० "उतरंग"।

उतरन पुतरनं—संज्ञा स्त्री॰ [हिं० उतरना + श्रनु०] उतारे हुए पुराने वस्त्र ।

उतरना-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रवतरय, प्रा॰ उत्तरय] [ क्रि॰ स॰ उतारना। प्रे॰ उतरवाना ] (१) श्रपनी चेष्टा से ऊपर से नीचे श्राना। ऊँचे स्थान से सँभल कर नीचे श्राना,जैसे—घोड़े से उतरना। चारपाई से उतरना। कोठे पर से उतरना इस्यादि। (२) ढलना। श्रवनित पर होना। घटाव पर होना। हासोन्मुख होना। उ०—(क) उसकी श्रव उतरती श्रवस्था है। (ख) नदी श्रव उतर गई है। (३) शरीर में किसी जोड़ नस या हड्डी का श्रपनी जगह से हट जाना। उ०—(क) उसका कूला उतर गया। (ख) यहां की नस उतर गई है। (४) कांतिं वा स्वर का फीका पड़ना। विगड़ना वा धीमा पड़ना। उ०—(क) भूप खाते खाते इसका एंग उतर गया है। (ख) ये श्राम श्रव उतर गये हैं, खाने योग्य नहीं हैं। (ग) उसका चेहरा उतर गया है। (घ) देखें। स्वर कैसी उतरता चढ़ता है। (१) किसी उग्र प्रभाव वा उद्देग का दूर होना, जैसे—नशा उतरना। गुस्सा उतरना। ज्वर उतरना। विप उतरना। (६) किसी निर्दिष्ट कालविभाग जैसे वर्ष, मास, वा नचत्र विशेष का समाप्त होना। उ०—(क) श्राषाढ़ उतरते उतरते वे श्रा जांयगे। (ख) शनि की दशा श्रव उतर रही है।

विशेष—दिन वा उससे छोटे कालविभाग के लिये "उतरना" का प्रयोग नहीं होता जैसे यह नहीं कहा जाता कि ''सोमवार उतर गया' वा 'एकादशी उतर गई'।

(७) किसी ऐसी वस्तु का तैयार होना जो सूत वा उसी प्रकार की भ्रार किसी श्रखंड सामग्री के थोड़े थोड़े श्रंश की किसी स्थिति में बराबर बैठाते जाने से तैयार हो । सुई तागे श्रादि से बननेवाली चीज़ों का तैयार होना, जैसे-मोजा उतरना, थान उतरना, कसीदा उतरना । उ०-चार दिनेां के बाद श्राज यह मोज़ा उतरा है। (८) ऐसी वस्तु का तैयार होना जो खराद वा सांचे पर चढ़ा कर बनाई जाय। (१) भाव का कम होना। उ०-गेहुँ का भाव भ्राज कल उतर गया है। (१०) डेरा करना । उहरना । टिकना । उ०-जब श्राप बनारस श्राइये तब मेरे यहाँ उत्तरिये। (११) नक्ल होना। खींचना। श्रंकित होना। उ॰—(क) तुम्हारी तसवीर कहां उतरेगी । (ख) ये सब कवि-ताएँ तुम्हारी कापी पर उतरी हैं। (१२) बचों का मर जाना। ड०--- इसके बच्चे हो हो कर उतर जाते हैं। (१३) भर श्राना। संचारित होना, जैसे -- नजला उतरना । दूध उतरना । पाते में पानी उतरना । उ॰-इसकी मां के थनां में दूध ही नहीं उतरता। (१४) फलों का पकने पर तोड़ा जाना। उ०-तुम्हारी श्रोर खरबूज़े उतरने लगे वा नहीं ? (१४) भभके में खींच कर तैयार होना । खीलते पानी में किसी वस्तु का सार उतरना । उ॰--(क) यहां शराब किस जगह उतरती है ? (ख) श्रमी कुसुम का रंग श्रच्छी तरह नहीं उतरा, श्रीर खौलाग्रो। (ग) श्रमी चाय श्रच्छी तरह नहीं उतरी। (१६) लगी वा लिपटी वस्तु का श्रलग होना। सफ़ाई के साथ कटना। उचड़ना। उधड़ना। उ०-(क) क़्लम बनाते हुए

उसकी उँगली उतर गई। (ख) एक ही हाथ में वकरे का सिर उतर गया। (ग) बकरे की खाल उतर गई। (१७) धारगा की हुई वस्तु का श्रलग होना। उ०-उसके शरीर पर से सब कपड़े लत्ते उतर गये। (१८) तील में उहरना। उ०-देखें यह चीज़ तोखने पर कितनी उतरती है। (१६) किसी बाजे की कसन का ढीला होना जिससे उसका स्वर विकृत हो जाता है, जैसे—सितार उतरना, पखावज उतरना, ढोल उतरना । (२०) जन्म लेना । श्रवतार लेना । उ०-तुम क्या सारे संसार की विद्या लेकर उतरे हो। (२१) सामने श्राना । घटित होना । उ०—जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे श्रागे उतरेगा। (२२) कुश्ती वा युद्ध के लिये श्रलाड़े वा मेदान में श्राना। उ०-(क) श्रलाड़े में श्रच्छे श्रच्छे पहलवान उतरे हैं। (ख) यदि हिम्मत हो तो तलवार लेकर उतर श्राश्रो । (२३) श्रादर के निमित्त किसी वस्तु का शरीर के चारों श्रोर धुमाया जाना । उ०-श्रारती उतरना, नेवछावर उतरना। (२४) शतरंज में किसी प्यादे का कोई बड़ा मोहरा बन जाना । उ०—फ़रज़ी उतरा श्रीर मात हुई । (२४) वसूल होना। ड०-—(क) कितना चंदा उतरा। (ख) हमारा सब लहना उतर श्राया। (२६) स्त्री-संभोग करना। (श्रिशिष्टों की भाषा)। (२७) श्राग पर चढ़ाई जानेवाली चीज़ का पक कर तय्यार होना, जैसे—पूरी उतरना। पाग उतारना। मुहा०--- उतर कर = निम्न श्रेणी का । नीचे दरजे का । उ०---वह जाति में मुक्त से उतर कर है। गले में उतरना श्रथवा

हुहा०—उतर कर = निम्न श्रणा का । निच द्रज का । उ०—वह जाति में मुक्त से उतर कर है । गले में उतरना श्रथवा गले के नीचे उतरना = (१) निगला जाना । उ०—क्या करें द्वा गले के नीचे उतरती ही नहीं । (२) मन में धंसना, चित्त में श्रसर करना । उ०—हमारी कही बातें तो उसके गले के नीचे उतरती ही नहीं । चित्त से उतरना = (१) विस्मृत होना । भूल जाना । (२) नीचं जचना । श्रिप्रय लगना । श्रश्रद्धाभाजन होना । उ०—उसकी चाल ही ऐसी है कि वह सब के चित्त से उतर जायगा । चेहरा उतरना = मुख मिलन होना । मुख पर उदासी छाना । उ०—उनका चेहरा श्राज हमने उतरा देखा । चेहरे का रंग उतरना—दे० "चेहरा उतरना" ।

कि॰ स॰ [ सं॰ उत्तरण ] नदी नाले वा पुल का पार करना । ड॰—जलन दीख पय उतिर करारा । चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ।—तुलसी ।

**उतरवाना-**कि० स० [हिं० उतरना का प्रे० रूप ]

उतरहा—वि॰ हिं॰ उत्तर + हा (प्रत्यु॰) ] [स्त्री॰ उतराही ] उत्तर-वाला । उत्तर का ।

उतराई—संज्ञा स्त्री० [हिं० उतरना] (१) ऊपर से नीचे श्राने की किया। (२) नदी के पार उतारने का महसूल। उ०—कह्यों कृपालु लेहु उतराई। केवट चरन गहे श्रकुलाई।—नुलसी।

उतराना—िक श्र० [सं० उत्तरण ] (१) पानी के ऊपर श्राना। पानी की सतह पर तैरना। उ०—काग इतना हलका होता है कि पानी में डालने से उतराता रहता है। (२) उबलना। उफान खाना। उ०—ताही समय दूध उतराना। दौरी तुरत उतार न जाना।—िवश्राम। (३) पीछे पीछे लगे फिरना। उ०—यह बचा कहना नहीं मानना साथ ही साथ उतराता फिरता है। (४) प्रकट होना। हर जगह दिखाई देना। इधर उधर बहुँका फिरना। उ०—(क) श्राज कल शहर में काबुली बहुत उतराए हैं। (ख) घायल है करसायल ज्यों मृग त्यों उतही उतरायल घूमै।—देव। (४) 'उतारना' क्रिया का प्रे० रूप।

उतरायल-वि॰ [ ईि॰ उतारना ] उतारा हुन्ना । न्यवहार किया हुन्ना । पुराना, जैसे---उतरायल कपड़े ।

उतरारी | \*-वि० [ सं० उत्तर + हिं० = वारी ] उत्तर की (हवा)।

उतराच—संज्ञा पुं० [ हिं० उतरना ] उतार । ढाल । उ०—शिमला मंसूरी इत्यादि स्थानों में जहाँ सर्कार ने पत्थर काट कर सड़क निकाल दी है वहाँ चढ़ाव उतराव तो श्रवश्य रहता है पर लोग बे-खटके घोड़े दैं।ड़ाते चले जाते हैं।—शिवप्रसाद ।

उतरावना\*†-कि॰ स॰ [ हिं॰ उतारना का प्रे॰ रूप ]

उतराहां - कि॰ वि॰ [सं॰ उत्तर + हा (प्रत्य॰) ] उत्तर की ग्रोर। उ॰ — मिथुन तुला कुंभ पछाहाँ। करक मीन बिरिछिक उतराहा। — जायसी।

उतरिन\*†-वि॰ दे॰ "उऋए"।

उतलाना\* निकि० श्र० [ हिं० श्रातुर ] जल्दी करना । उ०— चली तब धाई लाइमह पाँव छुवे जाई बोली मुसकाय एक बात कहाँ भावती । बरवे के काज राम तुम पै पठाई हों गजा-नन मनाय श्राई ताते उतलावती ।—हनुमान ।

उत्रह्मा-वि॰ दे॰ ''उतायल''।

उतवंग\*-संज्ञा पुं० [ सं० उत्तमांग ] मस्तक । सिर ।--डि॰० ।

उतहसकंठा\*-संज्ञा स्त्री० [सं० उत्कंठा ] प्रबल इच्छा । उत्कंठा । उ०---शरद सुहाई श्राई राति । दुहुँ दिस फूल रही बन जाति ।........उतसहकंठा हिर सो बढ़ी ।--सूर ।

उताइल \*-वि॰ दे॰ ''उतायल''।

उताइली\*-संज्ञा स्री० दे० "उतायली"।

उतान-वि॰ [ सं॰ उत्तान ] पीठ को ज़मीन पर लगाए हुए। चित। सीधा। ड॰--- डमा रावनहिं श्रस श्रमिमाना। जिमि टिट्टिभ खग सून उताना।----तुलसी।

उतायल्ल\*-वि० [सं० उत् + त्वरा ] जल्दी । शीघ्र । तेज़ । उ०— जब सुमिरत रघुवीर सुभाऊ । तब पथ परत उतायल पाऊ ।—तुलसी ।

उतायळी-संज्ञा स्त्री० [ सं० उत् + त्वरा ] जल्दी । शीव्रता । उ०---

श्याम सकुच प्यारी डर जानी ।.....करत कहा पिय श्रति डतायली मैं कहुँ जात परानी ।—सूर ।

उतार—संज्ञा पुं० [हि० उतरना] (१) उतरने की क्रिया। (२) क्रमशः नीचे की श्रोर प्रवृत्ति। ढाल। उ०—पहाड़ का उतार। या०—उतार चढ़ाव = ऊँचाई निचाई। उतार सुतार = गैं। सवीता।

मुहा०—उतार चढ़ाव बताना = ऊँचा नीचा समसाना । धेाखा देना ।

(३) उतरने योग्य स्थान । उ०—पहाड़ के उस तरफ़ उतार नहीं है मत जाओ । (४) किसी वस्तु की मोटाई वा घेरे का क्रमशः कम होना । उ०-इस छुड़ी का चढ़ाव उतार बहुत त्रच्छा है। (४) किसी क्रमशः बढ़ी हुई वस्तु का घटना। घटा**व**। कमी। उ०--नदी अब उतार पर है। (६) नदी में हल कर पान करने योग्य स्थान । हिलान । ड०---यहां उतार नहीं है और ग्रागे चलो। (७) समुद्र का भाठा। (८) दरी के करघे का पिछला बांस जो बुननेवाले से दूर श्रीर चढ़ाव के समानांतर होता है । (६) उतारन । निकृष्ट । ड॰--अपत, उतार, अपकार की अगार, जग जाकी छाँह हुए सहमत व्याध बाधका ।—तुलसी। (१०)\* उतारा। न्योद्घावर । सदका । (११) परिहार । वह वस्तु वा प्रयोग जिससे विष श्रादि का दोष वा श्रीर कोई उत्पन्न किया प्रभाव दूर हो। ड॰---(क) हींग अफीम का उतार है। (ख) इस मंत्र का उतार क्या है ? (१२) वह श्रमिचार जो श्रपने मंगल के लिये किसान करते हैं। इसमें वे एक दिन गाँव के बाहर रहते हैं।

उतारन—संज्ञा पुं० [हिं० उतारना ] (१) उतारा हुन्या कपड़ा। वह पहिरावा जो धारण करते करते पुराना हो गया हो । उ०—श्रापका उतारन पुतारन मिल जाय। (२) न्योक्षावर। उतारा। (३) निकृष्ट वस्तु।

उतारना—िकि० स० [सँ० अवतारण ] (१) ऊँचे स्थान से नं चे स्थान में जाना। उ०—अहे दहेँ इंडी जिन धरै जिन तृ लेह उतारि। नीके हैं झीको छुए ऐसे ही रह नारि।—बिहारी। (२) किसी वस्तु का प्रतिरूप काग़ज़ इत्यादि पर बनाना। (चित्र) खींचना। उ०—यह मनुष्य बहुत अच्छी तसवीर उतारता है। (३) लेख की प्रतिलिपि लेना। लिखावट की नक़ल करना। उ०—इस पुस्तक की एक प्रति उतार कर अपने पास रख ले।। (४) लगी वा लिपटी हुई वस्तु का अलग करना। सफ़ाई के साथ काटना। उचाड़ना। उधेड़ना। उ०—(क) अश्वत्थामा तब तहँ आए। द्रौपद सुत तहँ सोवत पाए। उनके। सिर ले गयो उतारि। कहथो हुर्योधन आयो मारि।—सूर। (ख) सिर सरोज निज करन उतारी। पूजे अमित बार त्रिपुरारी।—तुलसी। (ग) बकरे की खाल

उतार लो। (घ) दूध पर से मलाई उतार लो। (१) किसी धारण की हुई वस्तु के। दूर करना। पहनी हुई चीज़ के। श्रलग करना । उ॰—(क) कपड़े उतार डालो । (ख) श्रँगूठी कहाँ उतार कर रक्ली ? (६) उहराना । टिकाना । डेरा देना । उ०-इन लोगों को धर्मशाला में उतार दो। (७) ग्रादर के निमित्त किसी वस्तु को शरीर के चारों श्रोर घुमाना, जैसे-श्रारती उतारना । न्योछावर उतारना, राई लोन उतारना । (二) उतारा करना। किसी वस्तु की मनुष्य के चारों श्रीर घुमा कर भूत प्रेत की भेट के रूप में चौराहे श्रादि पर रखना। (१) न्योद्धावर करना । वारना । ड०-वारिये गीन में सिंधुर सिंहिनि, शारद नीरज नैनन वारिए । वारिए मत्त महा वृष श्रोजिह वंद्रब्टा मुसुकान उतारिए ।--रघुराज । (१०) चुकाना । श्रदा करना । उ०-पहले श्रपने ऊपर से ऋया तो उतार ले। तब तीर्थ-यात्रा करना । (११) वसूल करना। उ०-(क) पुस्तकालय का सब चंदा उतार लाग्रो तब तनखाह मिलेगी। (ख) हम श्रपना सब लहना उतार सेंगे तब यहाँ से जायगे। (ग) उसने इधर उधर की बाते करके हम से १००) उतार जिए। (१२) किसी उम्र प्रभाव का दूर करना, जैसे नशा उतारना, विष उतारना। (१३) निगलना । उ॰ -- इस द्वा की पानी के साथ उतार जान्री । (१४) जन्म देना । उत्पन्न करना । उ०—दियो शाप भारी, बात सुनी न हमारी, घटिकुल में उतारी, देह सोई याके। जानिए।--प्रिया। (१४) किसी ऐसी वस्तु का तैयार करना जो स्त वा उसी प्रकार की भीर किसी श्रांबंड सामग्री के थोड़े थोड़े श्रंश की किसी स्थिति में बराबर बैठाते जाने से तैयार हो । सुई तागे भ्रादि से बननेवाली चीज़ों का तैयार करना, जैसे - मोज़ा उतारना। थान उतारना। कृसीदा उतारना। उ॰--जोलाहे ने कल चार थान उतारे। (१६) ऐसी वस्तु का तैयार करना जो खराद साँचे वा चाक श्रादि पर चढ़ा कर बनाई जाय, जैसे-चाक पर से बरतन उतारना । कालिब पर से टोपी उतारना। उ०—(क) कुम्हार ने दिन भर में १०० हॅंडियां उतारीं। (ख) केशवदास कुंदन के केशि ते प्रकाशमान चिंतामिया श्रोपनी सें। श्रोपि के उतारी सी। (१७) बाजे श्रादि की कसन का दीला करना। उ॰---सितार श्रीर दोल का उतार कर रखदो । (१=) भभके से खींच कर तैयार करना । खीलते पानी में किसी वन्तु का सार उतारना । उ०---(क) वह शराब उतारता है। (ख) इम कुसुम रंग अच्छी तरह बनार लेते हैं। (११) शतरंज में प्यादे की बढ़ाकर कोई बड़ा मोहरा बनाना । (२०) स्त्री-संभोग करना । (श्रशिष्टों की भाषा) (२५) ताल में पूरा कर देना । उ॰ —वह ताल में सेर का सवा संर उतार देता है। (२२) आग पर चढ़ाई जानवाली चीज़ का पका कर तथ्यार करना, जैसे पूरी उतारना। पाग उसार्ना ।

संया० क्रि०-डालना ।-देना ।-लेना ।

कि॰ स॰ [स॰ उत्तारण] पार ले जाना। नदी नाले के पार पहुँचाना। उ॰—वरु तीर मारहिँ जषन पे जब लगि न पाय पखारिहों। तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहों।—नुलसी।

उतारा—संज्ञा पुं० [हिं० उत्तरना] (१) डेरा डालने वा टिकने का कार्य्य । उ०—बाग ही में पथिक उतारो होत श्रायो है।— दूलह । (२) उतरने का स्थान । पड़ाव । (३) नदी पार करने की क्रिया ।

संज्ञा पुं० [ हिं० उतारना ] (१) प्रेत बाधा वा रोग की शांति के लिये किसी व्यक्ति के शरीर के चारों स्रोर खाने पीने स्रादि की कुछ सामग्री के। घुमा कर चौराहे वा स्रोर किसी स्थान पर रखना। उ०—कहुँ रूसत रोवत नहिं सोवत रगवाए न रगाहीं। घी के तुला करावहिँ जननी विविध उतार कराहों।—रघुराज।

क्रि० प्र०--उतारना ।--करना ।

(२) उतारे की सामग्री वा वस्तु ।

उतारू—वि० [हिं० उतरना] उद्यत । तत्पर । सबद्ध । तैयार । मुस्तैद । उ०—इतनी ही सी बात के लिये वे मारने पर उतारू हुए ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

संज्ञा पु॰ सुसाफ़िर।--लश ॰।

उताल के कि वि० [सं० उद्+लर] जल्दी। शीघा उ०—(क) कहै न जाइ उताल जहां भूपाल तिहारो। हें। बुंदाबन चंद्र कहा के उकरे हमारो १ ा—सूर। (ख) कहे धाय मिलाय के श्राव उताल त् गाय गोपाल की गाइन में 1—रघुनाथ।

संज्ञा स्त्री० शीघता। जल्दी। ड०—(क) ज्यों ज्यों स्त्राविन निकट निसि त्यों त्यों खरी उताल।—विहारी। (ख) कहै शिव किव दिव काहे की रही है, बाम! घाम ते पसीना भयो ताको सियराय ले। बात किहबे में नंदलाल की उताल कहा ? हाल तो, हरिननैनी! हफनि मिटाय ले।—शिव।

उताली \*-संज्ञा स्रो॰ [ हिं॰ उताल ] शीव्रता । जल्दी । उतावली । चपलता । पुर्त्ती । उ॰---गोपी ग्वाल माली जुरे श्रापुस में कहें श्राली कोऊ असुदा के श्रवतरधो इंद्रजाली है। कहें पदमाकर करें को यों उताजी जाने रहन न पाने कहूँ एको फन खाली है।----पद्माकर ।

कि॰ वि॰ शीव्रता के साथ। जिल्दी से। उ०—रूसि कहुँ कि माली गया गई ताहि मनावन सासु उताली।—पद्माकर। उतावल \*—कि॰ वि॰ [सं॰ उर्+स्वर] जल्दी जल्दी। शीव्रता

उतावल के निवन चले श्रविनाशी। के जावत के ब के वि

बजावत कोऊ उतावल धावत। हिर दर्शन बाबसा कारन विविध मुदित सब श्रावत।—सूर।

वि॰ दे॰ ''उतावला''।

उतावला-वि० [सं० उद् + त्वर] [स्त्री० उतावली] (१) जल्दी मचानेवाला। जिसे जल्दी हो। जल्दबाज़। इड़बड़ी मचानेवाला। चंचल। उ०—(क) पानी हू ते पातला धूर्म्मा हू ते भीन। पवनहु वेग उतावला दोस्त कबीरा कीन।—कबीर। (ख) श्ररे मन! तू उतावला मत हो। धीरज धर। तेरे हित की श्रनस्या ही पूछ रही हैं।—जल्मया। (२) व्यप्र। घवड़ाया हुआ। उत्सुक। उ०—स्या जाने उतावला होकर बहलाने के लिये उसने बाजे में कुंजी दे रक्सी हो।—श्रयोध्या।

उतावली—तंत्रा स्रो० [सं० उर्+त्वर ] (१) जल्दी । शीव्रता । जल्दवाज़ी । इड़बड़ी । उ०—(क) दानव वृषपर्वा बल भारी । नाम शर्मिष्टा तासु कुमारी ।......बसन शुक्र तनया के लीन्हें । करत उतावित परत न चीन्हें ।—सूर । (ख) उनके। कई तीथों में जाना है इसीलिये वह उतावली कर रहे हैं ।—श्रयोध्या । (२) व्यव्रता । चंचलता ।

वि० स्री० जिसे जल्दी हो। जो जल्दी में हो। शीव्रता करने वाली। उ०—(क) सैन दै प्यारी लई बोलाई। प्रातिह धेनु दुहावन श्राई श्रहिर नहीं तह पाई। तबह में में व्रज उतावली लाई ग्वाल बोलाई।—सूर। (ख) श्राजु श्रकेली उतावली हैं। पहुँ ची तट लें। तुम श्राई करार में। बाल सखीन के हा हा किए मन केहूँ दियो जल केलि विहार में।—सुंदरीसर्वस्व।

डतालह\*—कि० वि० [सं० उद्+त्वर] शीघ्रता से। सेज़ी से। चपत्वता से। उ०—गुरु मेहदी सेवक मैं सेवा। चलै उताहल जेहि कर खेवा।—जायसी।

वि॰ उतावला ।

उताहिल \*- कि॰ वि॰ दे॰ "उतावल"।

उतुगा-वि॰ [सं॰ उर्+ ऋण ] (१) ऋगा से मुक्त । उऋणा । अनृगा । उ॰—हुग्य किस भांति उस पिता के धर्म ऋगा से मैं उतृगा होऊँ ।—तोताराम । (२) जिसने उपकार का बदला चुका दिया हो । उ॰—आप अपना आधा धन भी उसको दे देवें तब भी उसके उपकार से उतृगा नहीं हो सकते।—शिवप्रसाद।

उतै क्र†−िक वि० [िई०उत ] वहां । उधर । उस श्रोर ।

उतेला∗†-कि॰ वि॰ द "उतावला"।

सज्ञा पु० [ेश०] उर्देश माष।

उत्कटा-संज्ञा स्रं। ित्र हिन्द्र हिन्

कार्य्य के करने में विलंब न सह कर उसे घटपट करने की श्रभिलाषा । उ॰—फिरि फिरि बूमति कहि कहा कहा सांवरे गात । कहा करत देखे कहाँ श्रली चली क्यों बात।—बिहारी । कंठित—वि० [सं०] उस्कंडायक । उस्सक । उस्साहित । चाव से

उत्कंठित-वि॰ [सं॰ ] उत्कंडायुक्त । उत्सुक । उत्साहित । चाव से भरा हुआ ।

उत्कंठिता—संज्ञा स्त्री [सं०] संकेत स्थान में प्रिय के न श्राने पर वितर्क करनेवाली नायिका। द०—नभ जाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन। रित पाली श्राली श्रनत श्राए यन-माली न।—बिहारी।

उत्कंप-संज्ञा पुं० [सं०] कॅपकॅपी।

उत्कच-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जिसके बाज खड़े हों। (२) हिर-ण्याच के नव पुत्रों में से एक। (३) परावशु गंधर्व के नव पुत्रों में से एक।

उत्कट-वि॰ [सं॰ ] तीवूं। विकट । कठिन । उम्र । म्रचंड। दुःसह । मबता।

उत्कर्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बड़ाई । प्रशंसा । (२) श्रेष्ठता । उत्तमता । श्रिधिकता । बढ़ती । (३) समृद्धि । परिपूर्णता । (४) किसी नियत तिथि के विधान को टाल कर किसी दूसरी तिथि पर करना ।

उत्कर्षता—संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ ] (१) श्रेष्टता । बढ़ाई । उत्तमता । (२) श्रिष्ठता । प्रचुरता । (३) समृद्धि ।

उत्कल-वंज्ञा पुं० [ सं० ] एक देश जिसे श्रव उड़ीसा कहते हैं । या०—उत्कलखंड = स्कंदपुराया का एक भाग ।

उत्कलिका—संज्ञा स्री० [सं०] (१) उत्कंटा। (२) फूल की कली। (३) तरंग। लहर। (४) वह गद्य जिसमें बड़े बड़े समास-वाले पद हों।

उत्का \*-संज्ञा स्त्री० दे० "उत्कंठिता"।

उत्काका—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] वह गाय जो प्रति वर्ष बस्रा दे । बरसा-इन गाय ।

उत्कीर्यो—वि० [सं०] लिखा हुआ। खुरा हुआ। ख्रिरा हुआ। विश्वा हुआ। उ०—गवर्न मेंट ने पंडित जी की विद्वता की प्रशंसा उत्कीर्य कराकर एक सोने का पदक उनकी पुरस्कार में दिया।—सरस्वती।

उत्की चैन-संज्ञा पुं॰ [सं॰] [ वि॰ उत्कीतिंत ] प्रशंसा ।

उत्कृष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मत्कृषा । खटमता । उद्धसा । (२) जूँ। बालों का कीड़ा ।

उत्कृति—संज्ञा पुं० [स०] २६ वर्णों के वृत्तों का नाम। सुख और विजृंभित इत्यादि छुंद इन्हीं के श्रंतर्गत हैं। वि० छन्नोस (संख्या)।

उत्कृष्ट-वि॰ [सं॰ ] उत्तम । श्रेष्ट । श्रच्छे से श्रच्छा । सर्वोत्तम । उत्कृष्टना-संज्ञा स्रा॰ [सं॰ ] बड़ाई । श्रेष्टता । श्रच्छापन । बड़-प्पन । उ॰--यह मृतुष्य जिससे वेनिस के प्रस्थेक निवा- सी को घृगा है, जिसके निकट महत्त्व श्रीर पानिप कोई उत्कृष्टता नहीं रखता, जो वृद्ध श्रीर युवा सब पर कराघात करने को उद्यत है......। श्रयोध्या।

उत्केंद्र क शक्ति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] केंद्र से दूर फेंकनेवाली शक्ति।
यह शक्ति ज़ोर से चक्कर मारती हुई वस्तुओं में उत्पन्न होजाती
है जिससे उस वस्तु का कोई खंडित अंश अथवा अपर रक्खी
हुई कोई श्रीर चीज़ उसके केंद्र से बाहर की श्रीर वेग से
जाती है, जैसे—पिंहये में लगा हुआ कीचड़ गाड़ी चलते
समय दूर जा पड़ता है।

उत्को चक-वि० [सं०] [स्त्री० उत्कोचिका] चूंसखोर । रिशवत खानेवाला ।

उत्क्रम—संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्तर पत्तर । क्रमभंग । विपर्यय । उत्क्रमग्य—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उत्क्रमगीय ] (१) क्रम का उत्तं-घन । (२) मरग्य । मृत्यु ।

उत्कांति—संज्ञा स्त्री० [सं०] क्रमशः उत्तमत्ता श्रीर पूर्णता की श्रीर प्रवृत्ति । दे० "श्रारोह" ।

या०-- उकातिवाद ।

उत्क्के दन-संज्ञा पुं० [सं०] तर या गीला करना।
यैर०--- उत्क्केदन-चस्ति = तरी पहुँ चाने की इच्छा से उपयुक्त
श्रोषधियों के काथ को पिचकारी द्वारा वस्ती में पहुँ चाना।

उत्सेपक—संज्ञा पुं० [सं०] वस्त्रादि का चार।—(स्मृति)। उत्सेपरा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) चुराना। चोरी। (२) अपर की श्रोर फेंकना। (३) सोजह पर्या की एक माप। (४) पंखा। (१) किसी वस्तु का ढकना। पिहान। (६) मूसल, मुँगरी, वा पिटना इत्यादि जिससे श्रन्न पीटा जाता है। (७) सूप।

उत्सात-वि॰ [सं॰] उलाड़ा हुग्रा।

उत्काना-वि॰ [सं॰] उखाड़नेवाला । खोदनेवाला । उ॰—नख श्ररु दंत श्रम्न हैं जिनके सकल श्रम्न के ज्ञाता । मंदर मेरु डुलावन वारे महा दुमन उतलाता ।—रघुराज ।

उत्तंग\*-वि॰ दे॰ "उत्तुंग"। उत्तंस\*-संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्रवतंस"।

उत्त\*—संज्ञा पुं० [सं० उत्] श्राश्चर्य । संदेह । उ०—मेरे मन उत्तरी तू कैसे कर उतरी हैं मुंदरी तू कैसे करि उतरी समुं-दरी।—हजुमान । कि० वि० दे० "उत"।

उत्तप्तम—वि० [सं०] (१) ख़्ब तपा हुआ। (२) दुःखी। क्रेशित। चुक्थ। पीड़ित। संतप्त। (३) क्रोधित। क्रुपित।

उत्तम-वि॰ [सं॰ ] [स्री॰ उत्तमा ] श्रेष्ट । सब से श्रव्हा । सब से भक्ता ! थै। ० — उत्तमगंधा। उत्तमश्लोक। उत्तमांग। उत्तमाम्भस। उत्तमोत्तम। संज्ञा पुं [सं०] छोटी रानी सुरुचि से उत्पक्ष राजा उत्तान-पाद का पुत्र। श्रृव का सातेला भाई।

उत्तमगंधा-संज्ञा स्त्री० [सं०] चमेली । उ०-सुमना, जाती, मिल्लका, उत्तमगंधा श्रास । कञ्ज तुव तन की वासतें मिलत मालती बास ।—नंददास ।

उत्तमइलेकि−वि० [सं०] यशस्वी । कीर्तिमान् । संज्ञापुं० (१) सुयश । उत्तम कीर्ति । पुण्य । यश । (२) भगवान् । नारायण् । विष्णु ।

उत्तमतया—कि॰ वि॰ [सं॰ ] श्रच्छी तरह से। भली भाँति से। उत्तमता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] श्रेष्टता। उत्कृष्टता। ख्वी। भलाई। उत्तमताई\*—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] भलाई। बड़ाई। बड़प्पन। उ०— बनिक लहत सुनि धन श्रिधकाई। बहत सूद्र कुल उत्तम-ताई।—पद्माकर।

उत्तमत्व—संज्ञा पुं० [सं०] श्रच्छापन । भलाई । उत्तम पुरुष—संज्ञा पुं० [सं०] व्याकरण में वह सर्वनाम जो बोलने वाले पुरुष को सूचित करता है, जैसे ''मैं, हम'' ।

उत्तमर्था—संज्ञा पुं० [सं०] ऋषा देनेवाला व्यक्ति । महाजन । उत्तमसाहस—संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक हज़ार पण के जुरमाने का दंड । (२) कोई बड़ा दंड, जैसे—शूली, फांसी, जायदाद का ज़स होना, ग्रंगभंग, देशनिकाला इत्यादि ।

उत्तमांग—संज्ञा पुं० [सं०] सिर। शीर्षं। मस्तक।
उत्तमांभस—संज्ञा पुं० [सं०] सांख्य मतानुसार नव प्रकार की
तुष्टियों में से एक जो हिंसा के त्याग से होती है। योग की
परिभाषा में इसे सार्वभीम महाबूत कहते हैं।

उत्तमा—वि० [ सं० उत्तम का खी० ] श्रच्छा । भली । संज्ञा खी० (१) पुरी विशेष । (२) श्रूक रोग के १८ भेदों में से एक जिसमें श्रजीर्ण तथा रक्त पित्त के प्रकोप से इंदिय पर मूँग या उर्द की ऐसी लाल फुंसियां हो जाती हैं।

उत्तमा दूती—संज्ञा झी० [सं०] वह दूती जो नायक वा नायिका को मीठी बातों से समम्ता बुक्ता कर मना लावे।

उत्तमा नायिका—संज्ञा स्त्रां० [सं०] वह स्वकीया नायिका जो पति के प्रतिकृत होने पर भी श्रनुकृत बनी रहे।

उत्तमात्तम-वि॰ [सं॰ ] श्रन्छे से श्रन्छा । सर्वोत्तम । उत्तमाजा-वि॰ [सं॰ उत्तमाजस् ] जिसका बत्त वा तेज उत्तम हो । संज्ञा पुं॰ (१) मनु के दस तद्कों में से एक । (२) युधामन्यु

का भाई एक राजा जो पांडवेाँ का पत्तपाती था।

उत्तर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दिख्य दिशा के सामने की दिशा। ईशान श्रीर वायव्य कोगा के बीच की दिशा। उदीची। (२) किसी प्रश्न वा बात को सुनकर उसके समाधान के लिये कही हुई बात। जवाब। उ०—(क) लघु श्रानन उत्तर देत बड़ो लरिहै मरिहै करिहै कछु साको। गोरो, गरूर, गुमान

भरो कहो केोशिक ! ढोाटो स्प्रे छेाटो है का को ।--- तुलसी । (ख) हमारे पत्र का उत्तर श्रभी नहीं श्राया। (३) प्रतीकार । बदला। उ०-हम गालियाँ का उत्तर घूँसों से देंगे। (४) एक वैदिक गीत। (४) राजा विशट का पुत्र। (६) एक काव्यालंकार जिसमें उत्तर के सुनते ही प्रश्न का श्रनुमान किया जाता है श्रथवा प्रश्नेां का ऐसा उत्तर दिया जाता है जो श्रप्र-सिद्ध हो। उ०-(क) धेनु धूमरी रावरी, ह्याँ कित है यदुवीर । वा तमाल तरु तर तकी, तरनि तन्जा तीर । इस उदाहरण में ''तुम्हारी गाय यहां कहां है'' इस उत्तर के सुनने से ''हमारी गाय यहाँ कहीं हैं ?'' इस प्रश्न का ऋनुमान होता है। (ख) कहा विषम है ? दैवगति; सुख कह ? तिय गुनवान । दुर्लंभ कह ? गुनगाहकहि; कहा दुःख? खल जान । इस उदाहरण में ''दुःख क्या है'' श्रादि प्रश्नां के 'खल' श्रादि श्रप्रसिद्ध उत्तर दिए गए हैं। (७) एक काव्यालंकार जिसमें प्रश्न के वाक्यों ही में उत्तर भी होता है श्रथवा बहुत से प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। उ०-(क) को कहिए जल सौँ सुखी का कहिए पर श्याम । को कहिए जे रस बिना को कहिए सुख वाम। यहां "जल से कीन सुखी है ?" इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न वाक्य का स्रादि शब्द 'कोक (कमल)' है। इसी प्रकार श्रीर भी है। (ख) गाउ, पीठ पर लेहु, श्रंग राग श्ररु हार करु। गृह प्रकाश करि देहु कान्ह कह्यो सारँग नहीं । यहां गावा, पीठ पर चढ़ाग्रा ग्रादि सब बातों का उत्तर "सारँग (जिसके श्रर्थ, बीखा, घोड़ा, चंदन, फूल श्रीर दीपक श्रादि हैं) नहीं'' से दे दिया गया है। (ग) प्रश्न—घोड़ा क्यें। श्रड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली । उत्तर—"फेरा न था" ।

वि॰ (१) पिछुता । बाद का । उपरांत का । उ॰—
दैहंहु दाग़ स्वकर इत आछे । उत्तर क्रियहिँ करहुँगो पाछे ।
—पद्माकर ।

थै। ०— उत्तरार्द्ध । उत्तर भाग। उत्तर-क्रिया । उत्तराधिकारी । उत्तर काल ।

- (२) जपर का । उ०-- उत्तरदंत । उत्तरहनु । उत्तरारणी ।
- (३) बढ़ कर । श्रेष्ठ । उ०—लोकोत्तर ।

कि॰ वि॰ पीछे। बाद। ड॰—उत्तरोत्तर।

उत्तरकाशी—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक स्थान जो हरिद्वार के उत्तर में है श्रीर बदरीनारायया के यात्रियों के मार्ग में पड़ता है।

उत्तरकुरु-संज्ञा पुं० [सं०] जंबू द्वीप के ने। वर्षों वा खंडों में से

उत्तरकोशास्त्र-संज्ञा पुं० [सं०] श्रयोध्या के श्रास पास का देश। श्रवध।

उत्तरकाेशाला-संज्ञा स्री० [सं०] श्रयोध्या नगरी।

उत्तरिक्रया—संज्ञा स्त्री० [सं०] र्शवदाह के श्रनंतर मृतक के निमित्त होनेवाला विधान।

उत्तरगुग्म—संज्ञा पुं० [ सं० ] जैन शास्त्रानुसार वे गुगा जो मूल गुगा की रचा करें ।

उत्तरज्योतिष—संज्ञा पुं० [सं० ] पश्चिम दिशा का एक देश । उत्तरतंत्र—संज्ञा पुं० [सं० ] सुश्रुत वा किसी वैद्यक ग्रंथ का पिछुला

उत्तरदाता—संज्ञा पुं० [ सं०उत्तरदातृ ] [ स्त्री०उत्तरदात्री ] वह जिससे किसी कार्य्य के बनने विगड़ने पर पूछ पाछ की जाय। जवाब-देह। जिम्मोदार।

उत्तरदायित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] जवाबदेही । जि़म्मेदारी ।

उत्तरदायी-वि॰ [ सं॰उत्तरदायिन् ] [ स्त्री॰ उत्तरदायिनी ] उत्तर देने-वाला । जवाबदेह । जिम्मेदार ।

उत्तरनाभि-संज्ञा बी॰ [सं॰] यज्ञ में उत्तर श्रोर का कुंड।

उत्तर पश्च-संज्ञा पुं० [सं०] शास्त्रार्थ में वह सिद्धांत जिससे पूर्व पत्त श्रर्थात् पहिले किए हुए निरूपण वा प्रश्न का खंडन वा समाधान हो। जवाब की दलील।

उत्तरपट—संज्ञा पुं० [सं०] (१) उपरना । दुपद्टा । चादर। (२) बिछाने की चहर ।

**उत्तरपथ**—संज्ञा पुं० [ सं० ] देवयान ।

उत्तरपद्—संज्ञा पुं० [सं०] किसी यौगिक शब्द का श्रंतिम शब्द। जैसे—"रवि-कुल-कमल-दिवाकर" में दिवाकर" शब्द।

उत्तरप्रोष्ठपदयुग-संज्ञा पुं० [सं०] नंदन, विजय, जय, मन्मथ, श्रीर दुर्मु ख इन वर्षों के समूह को 'उत्तर-प्रोष्ठ-पद-युग' कहते हैं।

उत्तरप्रोष्ठपदा—संज्ञा श्री० [सं० ] उत्तराभाद्रपद नचत्र । उत्तरमंद्र—संज्ञा पुं० [सं० ] संगीत में एक मूर्छना का नाम । इस का स्वरग्राम येां है ।—स रे ग म प ध नी । ध नि स रे ग

म प ध नि स रे ग।

उत्तरमानस-संज्ञा पुं [ सं० ] गया तीर्थ में एक सरोवर ।

उत्तरमीमांसा-संज्ञा स्त्री० [सं०] वेदांतदर्शन।

उत्तरवयस—संज्ञा स्री० [सं०] बुढ़ापा । वृद्धावस्था ।

उत्तरसाक्षी-संज्ञा पुं० [सं०] कृतसाची के पाँच भेदों में से एक । वह साची जो श्रोरों के मुँह से मामले का हाल सुन सुना कर साची दे।

उत्तरा—संज्ञा श्लो० [सं०] राजा विराट की कन्या श्रीर श्रमि-मन्यु की श्ली जिससे परीजित उत्पन्न हुए।

उत्तराखंड-संज्ञा पुं० [सं० उत्तरा + खंड ] भारतवर्ष का हिमा-लय के पास का उत्तरीय भाग ।

उत्तराधिकार—एंज्ञा पुं० [सं] वरासत। किसी के मरने के पीछे उसके धनादि का स्वत्व।

उत्तराधिकारी-संज्ञा पुं० [ सं० उत्तराधिकारिन् ] [ स्त्री० उत्तराधिका

रिया ] वह जो किसी के मरने के पीछे उसकी संपत्ति का मालिक हो।

उत्तराफाल्गुनी-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] बारहर्वा नस्त्र । उत्तराभाद्रपद्-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] स्त्रुवीसर्वा नस्त्र ।

उत्तराभास-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूठा जवाब । श्रंड बंड जवाब । (स्मृति)। यह कई प्रकार का होता है (१) संदिग्ध, जैसे किसी पर १०० मुद्रा का श्रमियोग है श्रीर वह पूछने पर कहे कि हमें याद नहीं कि हमने सें। स्वर्णमुद्रा लिये वा रजतमुद्रा। (२) प्रकृत से श्रन्य, जैसे किसी पर गाय का दाम न देने का श्रभियोग है श्रीर वह पूछुने पर कहे कि गाय ते। नहीं घोड़ा श्रुलबत इनसे लिया था। (३) श्रुत्यल्प, जैसे १००७ के स्थान पर पूछुने पर कोई कहे कि मैंने ४) ही रूपये लिए थे। (४) श्रत्यधिक। (१) पहैकदेशब्यापी, जैसे किसी पर सोने श्रीर कपड़े का दाम न देने का श्रभियोग है श्रीर वह कहे कि हमने कपड़ा लिया था सोना नहीं। (६) व्यस्तपद, जैसे रुपये के श्रभियोग के उत्तर में कोई कहे कि बादी ने सुक्ते मारा है। (७) श्रव्यापी श्रर्थात् जिसके उत्तर का ठैर ठिकाना ठीक न हो। (८) निगृद्धार्थ, जैसे रुपए के श्रमियोग में श्रमियुक्त कहे कि "हैं क्या मुक्त पर चाहते हैं" श्रर्थात् मुक्त पर नहीं किसी श्रीर पर चाहते होंगे। (६) श्राकुल, जैसे ''मैने रुपये लिए हैं पर मुक्त पर चाहियें नहीं।(१०) न्याख्यागम्य, जिस उत्तर में कठिन वा दोहरे खर्थ के शब्दों के प्रयोग से न्याख्या की खावश्यकता हो। (१९) श्रसार, जैसे किसी ने श्रभियोग चलाया कि श्रमुक ने ब्याज दे दिया है पर मूल धन नहीं दिया है श्रोर वह कहे कि हमने ज्याज तो दिया है पर मृत धन तिया ही नहीं।

उत्तरायग्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) स्टर्य का मकर रेखा से उत्तर कर्क रेखा की श्रोर गति। (२) वह ६ महीने का समय जिसके बीच सूर्य्य मकर रेखा से चल कर बराबर उत्तर की श्रोर बढ़ता

विशोष—सूर्य २२ दिसंबर को श्रपनी दिल्ली श्रयन-सीमा मकररेखा पर पहुँचता है फिर वहां से मकर की श्रयन-संक्रांति श्रयांत् २३, २४ दिसंबर से उत्तर की श्रोर बढ़ने खगता है श्रीर २१ जून को कर्क रेखा श्रयांत् उत्तरीय श्रयन सीमा पर पहुँच जाता है।

उत्तरायणी-संज्ञा स्त्री० [सं०] संगीत में एक मूर्छना जिसका स्वर-ग्राम थें। है—घनिसरेगमण।सरेगमण।

उत्तरारगी-संज्ञा खी० [सं०] अग्नि-मंथन की दो लकड़ियों में से अपर की लकड़ी।

उत्तराद्ध —संज्ञा पुं∘ [सं∘] पिछुता श्राधा । पीछे का श्रद्ध भाग । उत्तराषाढ़ा—संज्ञा स्त्री० [सं०] इक्कीसवीं नत्तत्र ।

उत्तरीय-संज्ञा पुं० [सं०] उपरना । दुपट्टा । चहर । श्रोद्रनी । वि० (१) अपर का । अपरवाला । (२) उत्तर दिशा का । उत्तर-दिशा-संबंधी । उत्तरे त्तर-कि॰ वि॰ [सं॰] आगे आगे। एक के पीछे एक। एक के अनंतर दूसरा। क्रमशः। बगातार। दिनें दिन।

उत्ता -वि॰ [हिं॰ उतना ] हिं।॰ उत्तो ] उतना ।

उत्तान-वि॰ [सं॰ ] पीठ की ज़मीन पर खगाए हुए। चित। सीधा।

यैा०-- उत्तानपाणि । उत्तानपाद ।

उत्तानपाद—संज्ञा पुं० [सं०] एक राजा जो स्वायंभुव मनु के पुत्र श्रीर प्रसिद्ध भक्त धृव के पिता थे।

उत्ताप-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उत्ताप्त, उत्तापित] (१) गर्मी । तपन । (२) कष्ट । वेदना । (३) दुःख । शोक । ३०—जो कुकार्य्य में अभिमत द्रव्य । फूँक दिखाते निज सामर्थ्य । सो अपनी करनी पर आप । पछतासे पाकर उत्ताप।—सरस्वती। (४) चोभ । उप्रभाग । उ०—उठैं विविध उत्ताप प्रवल अवरुद्ध भाव गर्जनकारी । स्थों उत्तत अभिकाष अप्रित करै यह साधन भारी।—श्रीधर पाठक ।

उत्तापित-वि॰ [सं॰ ] (१) गर्म । तपाया हुआ । संतापित । (२) चुब्ध । दुःखी । क्केशित ।

उत्तिर—संज्ञा पुं० [स० उत्तर] वह पट्टी जो खंभे में गले के ऊपर श्रीर कंप के नीचे होती हैं।

उत्तीर्या—वि० [सं० ] (१) पार गया हुमा। पारंगत। (२) मुक्त। (३) पास-छुदः। परीक्षा में कृतकार्व्य।

**उत्तुंग**–वि॰ [सं०] ऊँचा। बहुत ऊँचा।

उत्त-संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) वह श्रीज़ार जिसको गरम करके कपड़े पर बेल बूटों वा चुनट के निशान डालते हैं। (२) बेल बूटे का काम जो इस श्रीज़ार से बनता है।

कि० प्र०-करना।-का काम बनाना।

यैा०--- उत्तृकश । उत्तृगर ।

मुहा०—उत्करना = िकती के। इतना मारना कि उसके बदन में दाग पड़ जांय जा कुछ दिना तक बने रहें।

वि० बदहबास । नशे में चूर ।

क्रि० प्र०—करना।— होना। उ०—उसने इतनी भांग पी कि उत्तू हो गया।

उत्त्करा-संज्ञा पुं॰ [ फ़ा॰ ] उत्तृ का काम बनानेवाला ।

उत्तूगर-संज्ञा पुं० [फा०] उत्तू का काम बनानेवाला।

उत्तेजक-वि० [सं०] (१) उभाड़नेवाला । बढ़ानेवाला । उकसने-वाला । प्रेरक । (२) बेगों को तीव करनेवाला ।

उत्तेजन-संज्ञा पुं० [सं०] बढ़ावा । उत्साह । प्रेरग्गा ।

उत्तेजना—संज्ञा स्त्रां ० [ सं० ] [ वि० उत्तेजित, उत्तेजक ] (१) प्रैरगा। बढ़ावा। प्रोत्साह। (२) वेगों को तीवृ करने की किया।

उत्तोलन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जपर की क्याना। काँचा करना। तानना। (२) तीलना। वज़न करना।

उत्थवना \*- कि॰ स॰ [सं० करवापन ] अनुष्ठान करना । आरंभ

करना । उ॰—राजा सुकृत यज्ञ उत्थयक । तेहि ठां एक श्रचंभा भयक ।—सबल ।

उत्थान-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उठने का कार्य्य। (२) उठान। श्रारंभ। (३) उन्नति । समृद्धि । बढ़ती ।

उत्थापन—संज्ञा पुं०[सं०](१) जपर उठाना । तानना । (२) हिलाना हुताना । (३) जगाना ।

उत्पट-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पेड़ की गोंद। (२) ऊपर पहनने का कपड़ा। उपरना। दुपट्टा।

उत्पतन-संज्ञा पुं० [सं०] [ वि० कत्पतनीय, उत्पतित ] कपर उठना।

उत्पत्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० उत्पन्न] (१) उद्गम। पैदाइश। जन्म। उद्भव। (२) सृष्टि। उ०—हिर हिर हिर हिर सुमिरन करो। हिर चरणारविंद उर धरो।......उत्पति प्रवय होत जा भाई। कहैं। सुनौ सो नृप चित बाइ।—सूर। (३) श्रारंभ। शुरू।

उत्पथ—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बुरा रास्ता । विकट मार्ग । (२) कुमार्ग । बुरा श्राचरगा ।

या०-उत्पथगामी।

**उत्पन्न-**वि० [सं०] [स्त्री० उत्पन्ना ] **पैदा । जन्मा हुश्रा ।** 

उत्पन्ना-संज्ञा स्त्री॰ [सं०] श्रगहन बदी एकादशी।

उत्पल्ल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कमल । (२) नील कमल ।

उत्पाटन-संज्ञा पुं॰ [सं०] [वि० उत्पाटित] उखाड़ना।

उत्पात—संज्ञा पुं० [सं०] (१) कष्ट पहुँ चानेवाली श्राकस्मिक घटना । उपद्रव । श्राफ़त । (२) श्रशांति । हलचल । (३) ऊधम । दंगा । शरास्त ।

उत्पातक-संज्ञा पुं० [सं०] कान का एक रोग। लोलक के छेद में भारी गहना पहिनने से श्रथवा किसी प्रकार के खिँचाव से लोलक में सूजन, दाह श्रीर पीड़ा उत्पन्न होती है। वि० उपद्रव वा उत्पात करनेवाला।

उत्पाती—संज्ञा पुं० [सं० उत्पतिन् ] [स्त्री० हिं० उत्पातिन ] उत्पात मचानेवाला । उपद्भवी । नटखट । शरारती । दंगा मचाने-वाला । श्रशांति उत्पन्न करनेवाला ।

उत्पादक-वि० [सं०] [स्त्री० उत्पादिका ] उत्पन्न करनेवाला । उत्पादन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उत्पादित ] उत्पन्न करना । पैदा करना ।

उत्पादित-वि॰ [सं०] उत्पन्न किया हुम्रा।

उत्पादी-[ सं० उत्पादिन् ] [ स्त्री० उत्पादिनी ] उत्पन्न करनेवाली ।

उत्पीड़न-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उत्पीड़ित ] दवाना । तकलीक़ देना । पीड़ा पहुँचाना ।

उरप्रेक्षा-संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० उस्त्रेच्य] (१) उद्भावना । स्त्रारोप । (२) एक स्रर्थालंकार जिसमें भेद-ज्ञान-पूर्वक उपमेय में उपमान की प्रतीति होती है । जैसे, "मुख माने। चंद्रमा

है"। माना, जाना, मनु जनु, इव, मेरी जान, इत्यादि शब्द इस अलंकार के वाचक हैं। पर कहीं ये शब्द लुप्त भी रहते हैं, जैसे गम्बोत्प्रेक्षा में।

इस श्रतंकार के पाँच भेद हैं--(१) वस्तुर ेला, (२) हेत्रू रेला,

(३) फलोरनेचा, (४) गम्बेलनेचा, श्रीर (४) सापह्नवेलनेचा ।

(१) वस्तूरोना में एक वस्तु दूसरी वस्तु के तुल्य दिखाती जान पड़ती है। इसको स्वरूपेरप्रेन्ना भी कहते हैं। इसके दो भेद हैं "उक्तविषया" श्रीर "श्रमुक्तविषया"। जिसमें उत्प्रेना का विषय कह दिया जाय वह उक्तविषया है, जैसे— "सोहत श्रोहे पीत पट स्थाम सलोने गात। मनो नीलमिण शैल पर श्रातप पर्थो प्रभात। "यहाँ "श्याम तनु" जो उत्प्रेन्ना का विषय है वह कह दिया गया है। जहाँ विषय न कह कर उत्पेन्ना की जाय उसे श्रमुक्तविषया उत्प्रेन्ना कहते हैं जैसे— "श्रंजन वरषत गनन यह माना श्रथये भानु।" श्रंधकार जो उत्प्रेन्ना का विषय है उसका उल्लेख यहाँ नहीं है।

(२) हेत्र्वेचा, जिसमें जिस वस्तु का हेतु नहीं है उसकी उस वस्तु का हेतु मान कर उत्येचा करते हैं। इसके भी दो भेद हैं—'सिद्धविषया' श्रीर 'श्रसिद्धविषया'। जिसमें उत्येचा का विषय सिद्ध हो उसे सिद्धविषया कहते हैं। जैसे, ''श्रस्ण भये कोमल चरण भिव चिलवे ते भानु।'' यहां नायिका का भूमि पर चलना सिद्ध विषय है परंतु भूमि पर चलना चरणों के लाल होने, का कारण नहीं है। जहां उत्येचा का विषय श्रसिद्ध श्रथांत् श्रसंभव हो उसे श्रसिद्धविषया कहते हैं, जैसे—''श्रजहुँ मान रहिवो चहत थिर तिय हृदय निकेत। मनहुँ उदित शिश कुपित हैं श्रस्म को कोध उत्पन्न होना सर्वथा श्रसंभव है इसलिये यह 'श्रसिद्धविषया' है।

(३) फले। सेचा जिसमें जो जिसका फल नहीं है वह उसका फल माना जाय। इसके भी दो भेद हैं। सिद्धविषया श्रौर श्रिसद्धविषया। "सिद्धविषया" जैसे—किट माना कुच धरन की कसी कनक की दाम। "श्रसिद्धविषया", जैसे—जैं। किट समता लहन मनु सिंह करत वनवास।

(४) गम्योत्प्रेचा जिसमें उत्प्रेचा वाचक शब्द न रख कर उत्प्रेचा की जाय, जैसे —तोरि तीर तह के सुमन वर सुगंध के भीन। यसुना तब पूजन करत वृंदावन की पीन।

(१) सापह्नवायेषा जिसमें अपह्नु ति सहित उत्येषा कीजाय। यह भी वस्तु, हेतु और फल के विचार से तीन प्रकार की होती है—(क) सापह्नव वस्तूखेषा। जैसे, तैसी चाल चाहन चलित उत्साहन सीं जैसे। विधिवाहन विराजत विजेठें। है। तैसे। भृगुटी को डाट तैसे। ही दिपे ललाट तैसे। ही विलोकिब को पी को प्रान पैठो है। तैसिए तहनताई नीलकंठ आई उर शैशव महाई तासें। फिरै एँठो ऐँठो है। नाहीं लट भाल पर छूटे गोरे गाल पर माने। रूपमाल पर ब्याल पेँठ

बैड्यो है। यहाँ गौर वर्ण कपोल पर छूटी हुई अलकों का निषेध करके रूपमाला पर सर्प के बैठने की संभावना की गई है श्रतः ''सापह्नव वस्तूरप्रेचा'' है। (ख) सापह्नव हेतूरप्रेचा। जैसे, फूलन के मग में परत पग डगमगे माना सुकुमारता की वेलि बिधि बई है। गोरे गरे धँसत लसत पीक लीक नीकी मुख श्रोप पूरण छुपेश छुवि छुई है । उन्नत उरोज श्री नितंब भीर श्रीपति जू टूटि जिन परै लंक शंका चित भई है । याते रोममाल मिस मरग छुरी दे त्रिवली की डोरि गाँठि काम बागवान दई है। यहाँ मिस शब्द कथन से कैतवाह् ति से मिली हुई हेतूत्प्रेचा है, क्योंकि त्रिवली रूप रस्सी बाँधते कुच श्रीर नितंब भार से कटि न टूट पड़े इस श्रहेतु को हेतु भाव से कथन किया गया है। (ग) सापह्नव फलोत्प्रेचा, जैसे-कमलन की तिहि मित्र लिख मानहुँ हतबे काज। प्रविशहिँ सर नहिं स्नान हित रवि तापित गजराज। यहां सूर्य्य से तापित होकर गज का सरीवर में प्रवेश स्नान के लिये न बता कर यह दिखाया गया है कि वह कमलों को जो सूर्य के मित्र हैं नष्ट करने के लिये त्राया है।

उत्प्रेक्षोपमा—संज्ञा स्त्रीं [सं०] एक स्रथां लंकार जिसमें किसी एक वस्तु के गुण का बहुतों में पाया जाना वर्णन किया जाता है। उ०—न्यारो ही गुमान मन मीनिन के मानियत जानियत सबही सुकैसे न जताइए। गर्ष बाढ्यो परिमाण पंचनाण बाणिन को स्नान स्नान मांति बिनु कैसे के बताइए। केसोदास सिवलास गीतरंग रंगनि-कुरंग स्नंगनानि हूँ के स्नांगनि गाइए। सीताजी की नयन निकाई हमही में है सु सूठे है कमल खंजरीट हूँ में पाइए।—केशव।

उत्फुल्लु–वि० [सं०] (१) विकसित । फूला हुआ । प्रफुल्लित । स्रिता हुआ । (२) उत्तान । चित ।

उत्संग—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) गोद । कोड़ । कोरा । श्रंक । (२) मध्य भाग । बीच । (३) ऊपर का भाग । (४) निर्लिंस । विरक्त ।

उस्सर्गे—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उत्सर्गी, श्रौत्सर्गिक, उत्सर्ग्यी] (१) त्याग । ख्रोड्ना ।

या • - वृषोस्सर्ग । वृतोत्सर्ग ।

(२) दान । न्योकुावर । (३) समाप्ति । (४) एकं हैं वैदिक कर्म जो पूस महीने की रोहियाी श्रीर श्रष्टका को प्राप्त से बाहर जल के समीप श्रपने गृहसूत्र की विधि के श्रनुसार किया जाता है । उसके बाद दो दिन एक रात वेद की पढ़ाई बंद रहती है । (४) ज्याकरण का कोई साधारण सा नियम ।

उत्सर्जन-संज्ञा पुं० [सं०] [बि॰ उत्सर्जित, उत्सृष्ट ] (१) त्याग । छोड़ना। (२) दान। (३) एक वैदिक गृहकर्म जो वर्ष में दे। बार होता है—एक पूस में, दूसरा श्रावण में। उत्सर्पण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ऊपर चढ़ना। चढ़ाव। (२) उदलंघन। लांघना।

उत्सिपिँग्री-संज्ञा पुं० [सं०] जैनमतानुसार काल की वह गति वा श्रवस्था जिस में रूप, रस, गंध, स्पर्श इन चारें की कम कम से बृद्धि होती है।

उत्सव-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उछाह । मंगल-कार्य्य । धूम-धाम । जलसा । (२) मंगल-समय । तेहवार । पर्व । समैया । (३) श्रानंद । विहार । उ०---रत्युत्सव ।

उत्सारक-संज्ञा पुं० [सं० ] द्वारपाल । चोबदार ।

उत्साह-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उत्साहित, उत्साही] (१) वह प्रसन्नता जो किसी श्रानेवाले सुख को सोच कर होती है श्रीर मनुष्य को कार्य्य में प्रवृत्त करती है। उमंग। उद्घाह। जोश। होसला। (२) साहस। हिम्मत।

विशेष—उत्साह वीर रस का स्थायी माना जाता है। उत्साही–वि० [ सं० उत्साहिन् ] उत्साहयुक्त । उमंगवाला । है।सले-

उत्सुक-वि० [सं०] (१) उत्कंठित । श्रत्यंत इच्छुक । चाह से श्राकुत । उ०—वे यह पुस्तक देखने के लिये बड़े उत्सुक हैं । (२) चाही हुई बात में बुरेर न सह कर उसके उद्योग में तत्पर ।

उत्सुकता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्राकुल इच्छा (२) किसी कार्य्य में विलंब न सह कर उस में तत्पर होना। यह रस में एक संचारी भाव है।

उत्सूर-संज्ञा पुं० [सं० ] सायंकाल । संध्या ।

उत्सृष्ट-वि० [सं०] त्यागा हुन्ना। छोड़ा हुन्ना।

उत्सृष्ट वृत्ति-संज्ञा पुं० [सं०] फेंके हुए श्रम्न को लेना। यह एक वृत्ति है जिस के दो भेद हैं, शिल श्रीर डँझ।

उत्सेध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बढ़ती । उन्नति । (२) ऊँचाई । (३) शोथ ।

वि॰ (१) ऊँचा। (२) श्रेष्ठ। उ०—जहां कहीं निज बात कों समुिक करत प्रतिषेध। तहां कहत श्राचेप हैं कविजन मित उत्सेध।

उथपना—िकि॰ स॰ [सं॰ उत्यापन] उठाना। उखाड़ना। उजाड़ना। उ॰—(क) तेरे थपे उथपै न महेश थपै थिर को किप जे घर घाते।—तुलसी। (ख) उथपै तेहि को जेहि राम थपै थपिहै पुनि को जेहि वै दरिहैं।—तुलसी।

उथळना—िकि॰ श्र॰ [सं॰ उत्+ खल ] (१) डगमगाना । डॉवा-डोल 'होना । चलायमान होना । उ॰——राजा शिशुपाल जरासंघ समेत सब श्रसुर दल लिए इस धूमधाम से श्राया कि जिसके बोक्स से लगे शेपनाग डगमगाने श्रीर पृथ्वी उथलने । ——जरुलू ।

यैा०—उथलना पुथलना = नीचे ऊँचे होना। इधर का उधर होना।
(२) उलटना। उलट पुलट होना। नीचे ऊपर होना।
(३) पानी का कम होना। पानी का छिछला होना।

उथल पुथल-संज्ञा पुं० [ हिं० उघलना ] उत्तर पुत्तर । श्रंड बंड । विपर्यय । क्रम-भंग ।

वि॰ उत्तर पुतर । ग्रंड का बंड । इधर का उधर ।

उथाला-वि० [सं० उत्+स्थल] कम गहरा। छिछला।

उद्दंड\*-वि॰ दे॰ "उद्दंड"।

उद्त-वि० [तं० म + दन्त] जिसके दांत न जमे हें। भ्रदंत । बिना दांत का।

विरोष—इसका प्रयोग चौपायों के लिये होता है। संज्ञा पुं॰ वार्ता। वृत्तांत।

उद्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वृत्तांत । वार्ता ।

उद्—उप० [सं० ] यह उपसर्ग शब्दों के पहले लग कर उनमें इन अथों की विशेषता करता है। उपर, जैसे—उद्मन। अतिक्रमण, जैसे—उत्तीर्ण, उद्कांत। उत्कर्ष, जैसे—उद्बोधन, उद्गति। प्रावल्य, जैसे—उद्घेग, उद्वल। प्राधान्य, जैसे— उद्देश। अभाव, जैसे—उत्पथ, उद्वासन। प्रकाश, जैसे— उच्चारण। दोष, जैसे—उन्मार्ग।

संज्ञा पुं० (१) मोख। (२) ब्रह्म। (३) सूर्य्य। (४) जल। उदउ-सज्ञा पुं० दे० 'उदय'।

उदक्-संज्ञा पुं० [सं० ] उत्तर दिशा।

उद्क-संज्ञा पुं० [सं०] जला। पानी।

या०-उदकदान । उदकादि । गंगोदक ।

विशोष—समस्त पदों के श्रादि में कभी कभी उदक के स्थान में उद् हो जाता है, जैसे—उन्कुंभ।

उद्कग्रद्भि-संज्ञा पुं० दे०"उदगद्धि"।

उदकिक्रया-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) तिखांजिख । जलदान । उदक-दान । प्रेत का तर्पण । यह क्रिया सृतक का शवदाह होजाने पर उसके गोत्रवालों को दस दिन तक करनी पड़ती है । (२) तर्पण ।

उदकरुष्ट्यु—संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु स्मृति के अनुसार एक वृत जिसमें एक मास तक जैं। का सत्तू श्रीर जल पीने का विधान है।

उद्कदान-संज्ञा पुं० [सं०] जल-दान। तर्पेशा।

उद्कपरीक्षा-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल में शपथ का एक भेद जिसमें शपथ करनेवाले की जल में श्रपने वचन की सत्यता प्रमाणित करने के लिये डूबना पड़ता था।

उद्क.प्रमेह—संज्ञा पुं० [सं०] प्रमेह रोग का एक भेद । इसमें वीर्य्य श्रत्यंत पतला हो जाता है श्रीर मूत्र के साथ निकला करता है। मूत्र सफ़ेंद रंग का चिकना गाढ़ा गंध रहित श्रीर ठंढा होता है। इस रोग में पेशाब बहुत होता है।

उदक्रमेह-संज्ञा पुं॰ दे "उदक्रममेह"।

324

उदकेचर-संज्ञा पुं० [सं०] जलचर । पानी का जंतु ।

उदकोदर-संज्ञा पुं० [सं०] जलोदर।

उद्वय-वि० [सं०] (१) जलवाला। (२) जिसको पवित्रता के लिये स्नान की श्रावश्यकता हो। श्रपवित्र ! श्रशुचि। एंज्ञा पुं० पानी में होनेवाला श्रव्न जैसे धान।

उदक्या- संज्ञा श्ली० [ सं० ] रजस्वला ।

उदगद्गि-संज्ञा पुं० [सं०] हिमालय।

उदगपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्तरायण ।

उदगरना निकल अ० [सं० उद्गारण ] (१) उगरना । निकलना । बाहर होना। (२) प्रकाशित होना। खुत्र पड़ना। प्रकट होना। (३) उभड़ना। भड़कना।

उद्गर्गळ-संज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिष शास्त्र के श्रंतर्गत वह विद्या जिससे यह ज्ञान प्राप्त हो कि श्रमुक स्थान में इतने हाथ की दूरी पर जल है। यह भूगर्भ विद्या के श्रंतर्गत है।

उदगार\*-संज्ञा पुं० दे "उद्गार"।

उद्गारना-कि स॰ [सं॰ उद्गार] (१) बाहर निकालना । बाहर फेंकना । उगलना । (२) उमाइना । मड़काना । प्रज्वलित करना । उल्—(क) पीवत प्याला प्रेम सुधा रस मतवाले सतसंगी। प्रस्थ उरध ले भाठी रोपी बहा श्रागिन उदगारी ।—कबीर । (स) क्रोध उद्गारना ।

उदगारी\*—वि० [हिं० उरगारना ] (१) उगलनेवाला । (२) बाहर निकालनेवाला ।

उद्गा-वि० [सं०. उस्म, पा० उमा ] (१) कँचा । उंग्रत । उ० — सुंडन भगिट्ट के उल्लाद उद्गागिरि पदत सुसद्द किमत विद्द है । — सूदन । (२) प्रचंड । उम्र । उद्धत । उ० — (क) सत एक हयंदन ले उद्गा । हिर नारायण जिहिँ प्रवल खमा । — सूदन । (ल) हिर नारायण सुकिसोर ने स्थामिसंह सब रोस मन । श्रीरो उद्गा कर खगा धिर श्रमा पगा धर धरिय रन । — सूदन । (ग) मालव भूप उद्गा चल्यो कर खगा जगा जित । — गोपाल ।

उद्ग्र-वि॰ [सं॰ ] [बी॰ उद्मा] (१) कँचा । उन्नत । (२) बढ़ा । परिवर्द्धित । (३) प्रचंड । उद्धत ।

उद्घटना \*- कि॰ स॰ [ सं॰ उद्घट्टन = संचालन ] प्रगट होना । उद्य होना। उ॰--कुथि रटि स्रदत विमुद्ध खट घटउद घटत न ज्ञान । तुलसी रटत हटत नहीं स्रतिसय गत स्रभिमान ।--- तुलसी ।

उद्घाटन\*-संज्ञा पुं॰ दे॰ "उद्घाटन"।

उद्घाटनाः - कि॰ स॰ [सं॰ उद्घाटन ] प्रगट करना । प्रकाशित करना । खोजना । उ॰—(क) तव अुजवल महिमा उद्घाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ।—तुलसी। (ख) तहाँ सुधन्वा सब शर काटी। उद्घाटी श्रपनी परिपाटी।—सबल ।

उद्ध-संज्ञा पुं० [सं० उद्गीय = स्वी] सूर्य । उ०—बिन श्रवलंब कलिकानि श्रासमान में ह्वी, होत बिसराम जहाँ इंदुश्री उद्थ के ।—भूषण ।

उद्धि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) समुद्र।

या॰—इद्धिजा । उद्धितनय । उद्धितिय । उद्धिमल । उद्धि-मेखला । उद्धिवस्ता । उद्धिसुत ।

(२) घड़ा। (३) मेघ।

उद्धिकुमार—संज्ञा पुं० [सं०] जैनमत के श्रनुसार एक देवता जो भुवनपति नामक देवगण में है।

उद्धिमेकला-संज्ञा स्री० [ सं० ] पृथिवी ।

छद्धिवस्त्रा-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] पृथिवी ।

उद्धिसुत—संज्ञा पुं० [सं] (१) वह पदार्थ जो समुद्र से उत्पन्न हो वा समका जाता हो। (२) चंद्रमा। (३) श्रमृत। (४) , शंख। (४) कमख।

उद्धिसुता-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) समुद्र से उत्पन्न वस्तु। (२) बक्ष्मी। (३) सीप।

उद्यीय-वि० [ सं० ] समुद्रःसंबंधी।

उद्पान—संज्ञा पुं० [सं] (१) कूल । खाता । कूएँ के समीप का गड्दा । (२) कमंडलु । उ०—मुँदरा स्नवन कंठ जपमाला । कर उदपान कांध बघ छाला ।—जायसी ।

उद्बस्--वि० [हिं० उहासन = स्थान से हटाना] (१) उजाड़ ।
स्ना। उ—(क) उदबस श्रवध नरेश बिनु देस दुखी नर नारि ।
राज मंगु कुसमाज बड़ गत ग्रह चालि विचारि । —तुलसी ।
(ख) उदबस श्रवध श्रनाथ सब श्रंब दसा दुख देखि । —तुलसी ।
(२) उद्वासित । स्थान से निकाला हुआ । एक स्थान पर न
रहनेवाला । खानबदोश । उ०—(क) हमारे हिरदे कुलिसे जीत्यो । फरत न सखी श्रजहुँ उहि श्राशा वरण दिवस
परि बीत्यो । फरत न सखी श्रजहुँ उहि श्राशा वरण दिवस
परि बीत्यो । स्रस्याम दासी सुख सोवहु भयो उभय मन
चीत्यो । —सूर । (ख) चंचल निशि उदबस रहें करत प्रात
बिस राज । श्ररविंदिन में इंदिरा सुंदर नैनिन लाज ।—

उदात्रसना-कि॰ स॰ [सं॰ उदासन] (१) स्थान से हटाना। : उठा देना। सगा देना। (२) उजाड़ना।

उद्भट\* -वि॰, संज्ञा पुं॰ दे॰ "उद्भट"।

. इद्भव - संज्ञा पु० दे० "उद्भव"।

उद्भौत\*—संज्ञा पुं० [सं० उद्भुत ] श्रद्भुत वस्तु वा घटना। श्रवंभा। उ०—श्रॅंखिश्रन की सुधि भूति गई। श्याम श्रधर मृद्ध सुनत सुरितका चकृत नारि भई।......श्रॅंखिश्रन ते सुरती श्रति प्यारी वह बैरिन यह सैति। सूर परस्पर कहत

उद्मद्ना \*- कि॰ छ॰ [सं॰ उद् + मद] पागल होना। उन्मत्त होना। श्रापे को भूलना। उ॰ --- अपने अपने टोल कहत अजवासी श्राई। श्रावभगति ले चले सुदंपित श्रासी श्राई। शरद काल ऋतु जानि दीपमालिका बनाई। गोपन के उदमाद फिरत उदमदे कन्हाई। घर घर थापे दीजिए घर घर मंगलचार। सात वर्ष को सांवरो खेलत नंददुशार। --सूर।

उद्माद् \*-संज्ञा पुं० [सं० उद् + माद] उन्मत्तता। पागलपन।

सतवालापन। उ०---(क) श्रपने श्रपने टोल कहत ब्रजवासी

श्राई। श्रावभगति ले चला सुदंपति श्रासी श्राई। शरदकाल ऋतु जानि दीपमालिका बनाई। गोपन के उदमाद

फिरत उदमदे कन्हाई।----सूर। (ख) गुरू श्रंकुश मानइ नहीं

उदमद माता श्रंथ। दारू मन चेतह नहीं काल न देखह

कंथ।--दारू। (ग) दोज उमिरि श्रराक दुहुन उदमाद गरि

हित। दोज जानत जीति हारि जानत न दुहूं चित।--सूदन।

उद्मादी \*-वि० [सं० उद् + माद ] जिसे मद हो । मतवाला । उन्मत्त ।

उदमान वि०म्[सं० उन्मत्त ][की० उदमानी ] उन्मत्त । उ० — सुभर साल्व करि क्रोध हरिपुरी श्रायो ।.....श्रिम कबहुँक बरिख बारि वर्षा करे प्रद्युमन सकल माया निवारी । शाल्व परधान उदमान मारी गदा प्रद्युमन मुरहित भए सुधि बिसारी ।—सुर ।

उद्मानना \*- कि॰ श्र॰ [सं॰ उन्मादन ] उत्मत्त होना । उ॰ -- मैं तुम्हरे मन की सब जाती । श्रापु सबै इतराति हो दूषन हेतु स्थाम को श्रानी । मेरे हिर कहँ दसिह बरस को तुमही जोबन मद उनमानी । लाज निहं श्रावत इन लँगरिन कैसे धौं किह श्रावत बानी ।--सूर ।

उद्य-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उत्ति] (१) ऊपर श्राना। निकलना। प्रगट होना। उ०---(क) सूर्य्य के उदय से श्रंथकार दूर हो जाता है। (ख) न जाने हमारे किन बुरे कर्मीं का उदय हुश्रा।

विशेष—प्रह और नक्त्रों के संबन्ध में इस शब्द का प्रयोग विशेष है।

कि० प्र0—करना (कि० थ०) = उगना । निकलना। प्रगट होना। उ०—जनु ससि उदय पुरुव दिसि लोन्हा। ग्रंग रिव उदय पिच्छम दिसि कीन्हा।—जायसी।—करना (कि० स०) = प्रकट करना। प्रकाशित करना। उ०—तिलक भाल पर परम मनेहर गोरोचन को दीना। माना तीन लोक की शोभा श्रधिक उदय सो कीना।—सूर।—लेना = उगना। निकलना। उ०—जनु ससि उदय पुरुव दिसि लीन्हा।—जायसी।—होना। मुहा०—उदय से श्रस्त तक वा लीं = पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक। सारी पृथ्वी में। उ०—(क) ऐसी कान करी है और भक्त काजै। जैसे धरै जगदीश जिय माहि लाजै। हिरनकरयप ब ्रुंखो उदय श्ररु श्रस्त लैं। ग्रस्या ग्रह्णाद चित चरण लाया। भीर के परे ते धीर सबहिन तज्या खंभ ते प्रगट करि जन छुड़ाया।—सूर। (ख) चारिहु खंड भीख का बाजा। उदय श्रस्त तुम ऐस न राजा।—जायसी।

यै। --- सुर्योदय । चंद्रोदय । शुक्रोदय । कम्मीदय ।

(२) वृद्धि । उञ्जति । बढ़ती । उ०—किसी का उदय देखकर जलना नहीं चाहिए ।

कि॰ प्र० - देना (कि॰ स॰) = उन्नति करना। बढ़ती करना। ड॰—प्रबोधो उदै देइ श्रीवि द माधव।—केशव।—होना। था॰—भाग्योदय।

(३) उद्गम । निकलने का स्थान । (४) उदयाचल ।

उद्यगढ़ \*-संज्ञा पुं० [सं० उदय + हिं० गढ़] उदयाचल । उ०--सूर उदयगढ़ चढ़त भुलाना । गहने गहा कमल कुँभि-लाना ।--जायसी ।

उदयगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] उदयाचल ।

उद्यन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रवंति देश का राजा वत्सराज जिसका वर्णन कथा सिरत्सागर में है। (२) एक दार्शनिक श्राचार्य्य जिसने न्यायकुसुमाजिलि श्रीर श्रात्मतत्त्वविवेक श्रादि ग्रंथ रचे हैं। (३) एक गाँड़ देश का पंडित जिसे शंकराचार्य्य ने शास्त्रार्थ में परास्त किया था।

उद्यनक्षत्र—संज्ञा पुं० [सं०] जिस नचन्न पर कोई मह दिखाई पड़े वह नचन्न उस मह का उदय-नचन्न कहलाता है।

उदयाचळ—संज्ञा पुं० [सं०] पुराखानुसार पूर्व दिशा का एक पर्वत जहां से सूर्य्य निकलता है।

उदयातिथि-संज्ञा श्ला॰ [सं०] वह तिथि जिसमें सूर्य्योदय हो। विशोष-शास्त्र में स्नान दान श्रोर श्रध्ययन श्रादि कर्म इसी तिथि में कराना जिला है।

उद्याद्गि—संज्ञा पुं० [ सं० ] उदयाचल । उद्रंभर\*-वि० दे० ''उदरंभरि''।

उदरंभरि-वि० [सं०] श्रपना पेट भरनेवाला। पेटू। पेटार्थी। उदरंभरी-संज्ञा स्त्री० [सं० उदरंभरि + हि० ई० (प्रत्य०)] पेटार्थी-पन। पेटूपन।

उदर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पेट । जठर ।

मुहा०—उदर जिलाना = पेट पालना | पेट भरना | खाना | उ०— मांगत बार बार शेष ग्वालन को पाऊँ । श्राप लियो कछु जानि भन्न करि उदर जियाऊँ ।—सूर ।—उदर भरना = पेट भरना । खाना । उ०—हीरे हरि हरि सुमिरन करो । हिर चरखार-विंद उर घरो ।.....भिन्ना-चृत्ति उदर नित भरै । निशि दिन हरि हरि सुमिरन करै ।—सूर ।

यौ०-जलादर । वृकोदर ।

(२) किसी वस्तु के बीच का भाग। मध्य। पेट। ड०---

यवोदर । (३) भीतर का भाग। श्रंतर । उ॰—पृथ्वी के उदर में श्रक्ति है ।

उदरज्वाला—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) जलाग्नि । (२) भूखा उदरना\* ं—फ्रि०ऋ० [हिं० उदारना] (१) फटना । विदीर्ण होना। उ०—ऋमित ऋविद्या राचसी प्रेत सहित पाखंड । राम निर्∙े जन रटत मुख उदिर गई सत खंड ।—केशव । (२) छिन्न भिन्न होना । ढहना। नष्ट होना। उ०—पानी से उसका केटिला उदर गया।

उद्रिपशाच-संज्ञा पुं० [सं०] पेटू । बहुत खानेवाला श्रादमी । उद्ररेखा-संज्ञा श्री० [सं०] वह लकीर जो बैठने से पेट में पढ़ जाती है । त्रिवली ।

उद्रवृद्धि—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक रोग जिसमें पेंट बढ़ श्राता हैं श्रीर उसमें पानी भर जाता है। जलोदर।

उदरामय-संज्ञ पुं० [सं० ] पेट का रोग । उदर-रोग ।

उद्रावर्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाभि । ढोंढ़ी ।

उद्द्-तंज्ञा पुं० [सं] एक रोग जो शिशिर ऋतु में होता है। इसमें शरीर पर द्वारे निकलते हैं। ये द्वारे बीच में गहिरे श्रीर किनारों पर ऊँचे होते हैं। इनका रँग बाल होता है श्रीर ये खुजलाते हैं। वैद्यक के अनुसार यह रोग कफ की श्रधि-कता से होता है। द्वारा। जुड़िएती।

उद्वना\*-िकि॰ श्र॰ [सं॰ उदयन ] उगना। निकलना । प्रगद होना। उ॰—(क) जोवन भानु नहीं उदयो सिस सैसवहूँ को परकाश न कना। ज्यों हरदी महँकी पियराई जुन्हाई को तेज भयो मिलि चूने। —देव। (ख) दमयंती भहराइ, उठी देखि श्रायो नृपति। उदवत शशि नियराइ, सिंधु प्रतीची बीच ज्यों।—गुमान।

उदवाह\*-संज्ञा पुं० दे० ''बद्दाह''। उदवेग\*†-संज्ञा पुं० दे० ''बद्दोग''।

उद्सन-कि॰ श्र॰ [ सं॰ उदसन = नष्ट करना । श्रयवा उद्वासन ] (१) उजड़ना । उ॰—तिन इन देसन श्रानि उजारयो । उदसि देस यह भो बन भारयो ।—पद्माकर । (२) बे तरतीब होना । उड़-सना । श्रंडबंड होना ।

उदात्त-वि॰ [सं॰ ] (१) ऊँ वे स्वर से उच्चारण किया हुआ। (२) दयावान् । कृपालु । (३) दाता । उदार । (४) श्रेष्ठ । बङ्गा। (४) स्पष्ट । विशद । (६) समर्थ । योग्य।

संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेद के स्वर के उच्चारण का एक भेद जिसका तालु म्रादि के जपरी भाग से उच्चारण होता है। (२) उदात्त स्वर। (३) एक काच्यालंकार जिसमें संभाव्य विभूति का वर्णन खूब बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। उ०— कुंदन की भूमि केट कांगरे सुकंचन दिवार द्वार विद्वम म्राशेष के। लसत पिरोजा के किवार खंभ मानिक के हीरामय झात छुाजै पन्ना छुवि वेश के। जटित जवाहिर सरीखा पै सिम्याने तास तास श्वास पास मोती उडुगन भेष के। उन्नत सुमंदिर से सुंदर पुरंदर के मंदिर ते सुंदर ये मंदिर चूजेश के। (४) दान। (४) एक श्वाभूषण। (६) एक बाजा।

उदान—संज्ञा पुं० [सं] प्राया वायु का एक भेद जिसका स्थान कंठ है। इसकी गति हृदय से कंठ श्रीर तालु तक श्रीर शिर से भूमध्य तक है। इससे डकार श्रीर खींक श्राती है।

उदाम\*-वि॰ दे॰ ''उद्दाम''।

डदार-वि० [सं० ] [संज्ञा उदारता ] (१) दाता । दानशील । (२) महान् । बढ़ा ।श्रेष्ट । (३) जो संकीर्ण-चित्त न हो । जँ चे दिल का । (४) सरल । सीधा । शीलवान् । शिष्ट । (१) दिल्ला । अनुकूल ।

उदारचरित-वि॰ [सं॰ ] जिसका चरित्र उदार हो । ऊँचे दिल का । शीलवान् ।

उदारचेता-वि० [सं० उदारचेतस् ] जिसका चित्त उदार हो । उदारता-संज्ञा स्री० [सं० ] (१) दानशीलता । फैयाज़ी । (२) उच्च विचार । शील ।

उदारना-कि० स० [सं० उदारण ] (१) फाड़ना। विदीर्ण करना।

उ०--मनै रघुराज तैसे श्रितिथ के श्रादर की श्रासुही श्रनादर
उदारथो करि पीर की।---रघुराज।(२) गिराना। तोड़ना।

ढाना। छिन्न भिन्न करना। उ०---रावण से गहि केटिक
मारी। जो तुम श्राज्ञा देहु कृपानिधि तो एहि पुर संहारों।

कहहु तो जननि जानकी ल्याज कहो तो लंक उदारें। कहो
तो श्रवही पैठि सुभट हित श्रनज सकल पुर जारों।---सूर।

उदाराशय-वि॰ [सं॰ ] उदार श्राशय का । जिसका उद्देश उच हो। जिसके विचार संकुचित न हों। महात्मा।

उदावरी—संज्ञा पुं० [सं०] गुदा का एक रोग जिसमें कांच निकल श्राती है श्रीर मल मृत्र रुक जाता है। वैद्यकशास्त्र के श्रनुसार यह रोग वायु के बिगड़ने से होता है। यह वायु श्रधोवायु, मल, मृत्र, जँभाई, श्रांस् (रोवाई), र्झीक, डकार, वमन, काम, भूख, पियास, नींद के वेगों के रोकने से तथा श्वास रोग से कुपित हो जाती है। गुद्मह। काँच।

उदावर्ता—संज्ञा स्त्री० [सं०] स्त्रियों का एक रोग जिसमें रजोधर्म रूक जाता है श्रीर ऋतुकाल में पीड़ा के साथ योनि से फेन-युक्त रुपिर वा रज निकलता है।

उदास-वि॰ [ सं॰ ] (१) जिसका चित्त किसी पदार्थ से हट गया हो । विरक्त । ड॰—(क) घरहीं महँ रहु भई उदासा । श्रंचल खप्पर श्रंगी खासा ।—जायसी । (ख) तेहि के बचन स्थानि विश्वासा । तुम चाह्हु पति सहज उदासा ।—तुलसी । (ग) भक्तवळुल हिर भक्त उधारन । भिक्त परी हा के हित कारन । निःकंचन जनमें मम बासा । निरि संग में रहां उदासा । — स्र । (२) भगड़े से श्रलग । निरिषेच । तटस्थ । जो किसी के लेने देने में न हो । उ० — एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास भाय सुनि रहहीं । — तुलसी । (३) खिन्नचित्त । दुःखी । रंजीदा । उ० — (क) साधू भंवरा जगकली निसि दिनि फिरै उदास । दुक इक तहां विलंबिया जहां शीतल शब्द निवास । — कबीर । (ख) हाड़ जरै ज्यों लाकड़ी केस जरै ज्यों घास । यह सब जलता देखि के भया कबीर उदास । — कबीर । (ग) चातक जलहल भरे जो पासा । मेघ न बरसे चले उदासा । — कबीर । (घ) रामचंद्र श्रवतार कहत हे सुनि नारद सुनि पास । प्रगट भयो निश्चर मारन को सुनि वह भयो उदास । — सूर ।

संज्ञा पुं० [सं०] दुःख । खेद । रंज । उ०—कहि किं कबीर दासन के दास । काहुहि सुख दे काहुहि उदास ।—कबीर ।

उदासना\*-कि॰ स॰ [स॰ उद्यासन] (१) उजाड़ना । नष्ट करना । उ॰-केशव श्रफल श्रकाशवायु किल देश उदासे ।-केशव । (२) (बिस्तर) समेटना वा बटोरना । (फैला हुश्रा विस्तर) लपेटना ।

उदासिल \*-वि० [सं० उदास + हिं० इल (प्रत्य०)] उदासीन । उदास । उ०-देवता तुम को चहैं निज प्राय सों सरसाइ के । श्राप हैं। उनते उदासिल कीन सों गुया पाइ के ।--गुमान ।

उदासी—संज्ञा पुं० [सं० उदास + हिं० ई (प्रस्त्र०)] [स्रां० उदासिन] (१) विरक्त पुरुष । त्यागी पुरुष । संन्यासी । उ०-(क) होय गृही पुनि होय उदासी श्रंतकाल दोनों विश्वासी ।—जायसी । (ख) वह पथ जाय जो होय उदासी । योगी जती तपी संन्यासी ।—जायसी । (ग) प्रमुदित तीरथराज निवासी । वैखानस बहु गृही उदासी ।—तुलसीदास । (२) नानकशाही साधुर्श्नों का एक भेद । ये साधू शिखा नहीं रखते । संन्यासियों के समान सिर धुटाते हैं श्रीर लँगोट पहिनते हैं ।

संज्ञा स्त्री० [सं० उरास + हिं० ई (प्रस्र०)] (१) खिन्नता। उत्साह वा श्रानंद का श्रभाव। दुःख। उ०—(क) नादिरशाह के श्राक्रमण के बाद दिस्ती में चारों श्रोर उदासी बरसती थी। (ख) राम के बनवास से श्रयोध्या में उदासी छा गई। (ग) बिनु दशरथ सब चले तुरत ही केशिलपुर के वासी। श्राये रामचंद्र मुख देख्या सब की मिटी उदासी।—सूर।

क्रि॰ प्र॰--ञ्जाना ।---दपकना ।----होना ।

उदासीन-वि० [सं०] [स्ती० उदासीना। संज्ञा उदासीनता] (१) विरक्त। जिसका चित्त हट गया हो । प्रपंचग्रून्य। (२) क्तगड़े बखेड़े से श्रलग। जो किसी के लेने देने में न हो। (३) जो विरोधी पत्तों में से किसी की श्रोर न हो। निष्यत्त। तटस्य। (४) रूखा। उपेत्वायुक्त। उ०—हम उनसे मिलने गए, पर उन्होंने बढ़ा उदासीन भाव धारण किया। संज्ञा पुं० (१) बारह प्रकार के राजाओं में से वह राजा जो दे। राजाओं के बीच युद्ध होते समय किसी की श्रोर न हो, किनारे रहे। (२) वह पुरुष जिसे किसी श्रिभयोग वा मामले में दे। पत्तों में से किसी से संबंध न हो। (३) पंच। तीसरा।

उदासीनता-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) विरक्ति । त्याग । २) निर-पेचता । निद्व द्वता । (३) उदासी । खिन्नता ।

उदासी बाजा-संज्ञा पुं० [हिं० उरासी + फा० बाजा] एक प्रकार का भोंपा वा फूँक कर बजाया जानेवाला बाजा।

उदाहट-संज्ञा पुं० [हिं० करा ] जदापन । ललाई मिला हुआ

उदाहरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उदाहरणीय, उदाहर्य्य, उदाहत ] (१) दृष्टांत । मिसाल । (२) न्याय में वाक्य के पांच श्रवयवेंा में से तीसरा, जिसके साथ साध्य का साधर्म्य वा वैधर्म्म होता है। उदाहरण दो प्रकार का होता है एक 'श्रन्वयी', श्रीर दूसरा 'व्यतिरेकी' । जिससे साध्य के साथ साधर्म्य होता है वह अन्वयी है, उ०-शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्मवाला होने से घट की तरह । यहाँ घट श्रन्वयी उदाहरण है। व्यतिरेकी वह है जिससे साध्य के साथ वैधर्म्य हो । उ०--शब्द श्रनित्य है उत्पत्ति धर्म्मवाला होने से। जो उत्पति धर्म्भवाला नहीं होता वह नित्य होता है जैसे श्राकाश, श्रात्मा श्रादि।

उदियाना\*-कि॰ ऋ॰ [सं॰ उद्दिप्त ] उद्विप्त होना। घवड़ाना। हैरान होना। उ०-मन रे कीन कुमित तैं लीनी। परदारा निँदिया रस रचि श्रोर राम भगति नहिँ कीन्ही ।.... ... ना हरि भज्यो न ंगुरुजन सेया नहिँ उपज्यो कछु ज्ञाना। घटही मांहि निरंजन तेरे तैं खोजत उदियाना। — तेगबहादुर।

उदित-वि० [सं०] [स्त्री० उदिता] (१) जो उदय हुआ हो। निकला हुआ। (२) प्रकट। ज़ाहिर। (३) उज्ज्वल। स्वच्छ। (४) प्रफुक्ति । प्रसन्न । (४) कहा हुआ । कथित ।

उदितयावना-संज्ञा स्री० [ सं० ] सुग्धा नायिका के सात भेदों में से एक जिसमें तीन हिस्सा यौवन श्रीर एक हिस्सा लड़कपन हो । उ०-तीन अंस जाबन जहां लिरकाई इक अंस । उदित यौवना सो तहां बरनत कवि श्रवतंस ।--रधुनाथ ।

उदीची-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] [वि॰ उदीचीन, उदीच्य, श्रीदिच्य ] उत्तर दिशा।

उदीचीन-वि॰ [सं०] उत्तर का।

उदीच्य-वि॰ [सं॰] (१) उत्तर का रहनेवाला। (२) उत्तर की दिशा का। उत्तर की श्रोर का।

संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देश जो सरस्वती के उत्तर पश्चिम श्रोर है। (२) किसी यज्ञ श्रादि कर्म्म के पीछे दान विज्ञादि कृत्य।

पहले श्रीर तीसरे चरणों में दूसरी श्रीर तीसरी मात्राएँ मिल कर एक गुरु वर्ण हो जांय। उ०-हिरिहिं भज जाम श्राठ हुँ। जंजालहिँ तजि के करी यही। तने मने दे लगा सबै। पाइ है। परमधाम ही सही ।

उदीपन\*-संज्ञा पुं० दे० ''उद्दीपन''। उदीपित\*-वि॰ दे॰ ''उद्दीपित"।

उदुंबर-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० श्रीदुंबर ] (१) गूलर। (२) देहली। डेउड़ी। (३) नपुंसक। (४) एक प्रकार का केंद्र। (१) ताँबा। (६) ग्रस्सी रत्ती का एक तौल।

उदुंबरपर्णी-संज्ञा स्त्री० [सं०] दंती। दांती। एक वृत्ता। उदुग्रा†-संज्ञा पुं० [सं० ऋतु, प्रा० उतु ] एक प्रकार का मीटा जड़हन ।

उद्लहुक्मी-संज्ञा स्रो० [फा०] श्राज्ञा न मानना। श्राज्ञा का उलंघन करना।

उदेग\*-संज्ञा पुं० [स० उद्देग] उद्दोग। उज्ञाट। उ०--देश काल बल ज्ञान लोभ करि हीन है। स्वामि काम में लीन सुसील कुजीन है। बहु बिधि बरने बानि हिये नहिँ भै रहे। पर उर करै उदेग दूतता से। लहै।-सूदन।

उदेल नंत्रा पुं० [ ऋ० ऊद ] लोहबान ।

उदे \*-संज्ञा पुं० दे० "उदय"।

उदो \*-संज्ञा पुं० दे० ''उदय''।

उदात \*-संज्ञा पुं० [सं० उद्योत] प्रकाश। दीसि। उ०--हीरा दिपहिँ जो सूर उदोती। नाही तो कित पाइन जोती।--जायसी। याः - उद्योतकर ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

वि॰ (१) प्रकाशित। दीप्त। उ०-कबहुँ न मूर्ति विलग दोड होती । दिन दिन करती कला उदोती । - रघुराज । (२) शुभ्र । उत्तम । उ०--एक ब्राह्मणी रचै एक धोती । वर्ष दिवस महँ अतिहिं उदोती ।--रघुराज ।

उदोतकर\*-वि॰ [सं० उदोतकर] (१) प्रकाश करनेवाला । प्रकाशक । (२) चमकानेवाला । उज्ज्वल करनेवाला । उ०-श्रीषघि बर वंश उदोतकर सूर सूरता लोप रत । —गापाल ।

उदाती\*-वि० [ सं० उद्यात ] [ स्त्री० उदातिनी ] प्रकाश करनेवाला । उदय करनेवाला। विकाशक । उ०--- श्रद्वहास की रोरनि चिंतित मन की द्योतिनि। कलित किलकिला मिलित मोद उर भाव उदोतिनि ।--श्रीधर पाठक।

उदाै\*-संज्ञा पुं० दे० "उदय"।

उद्गत-वि०[ सं० ] (१) निकला हुआ। उद्भूत। उत्पन्न। (२) प्रकट । ज़ाहिर । (३) फैला हुन्ना । न्यास । (४) वमन किया हुन्ना। छुदि त। (१) प्राप्त। लब्ध।

[सo]वैताली छंद का एक भेद जिसके विषम श्रर्थात् ! उद्गम-संज्ञा पुंo [संo] (१) उदय। श्राविर्भाव। (२) उत्पत्ति का

स्थान । उद्भव स्थान । मज़रज । निकास । (३) वह स्थान जहाँ से कोई नदी निकजती हो ।

उद्गाता—संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में चार प्रधान ऋत्विजों में से एक जे। सामवेद के मंत्रों का गान करता है श्रीर सामवेद-संबंधी कृत्य कराता है।

उद्गाथा-संज्ञा स्त्री [ सं० ] स्रार्थ्या छंद का एक भेद जिसके विषम पादों में १२ मात्राएँ श्रीर सम में १८ मात्राएँ हैं। । इसके विषम गयों में जगया नहीं होता । इसे गीत श्रीर उग्गाहा भी कहते हैं। उ०—रामा रामा रामा, श्राटी जामा जपा यही नामा । त्यांगा सारे कामा, पहें। श्रंत हरी जू की धामा ।

उद्गार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उदारी, उदारित] (१) तरल पदार्थ के वेग से बाहर निकलने वा ऊपर उठने की किया। उवाल। उफान। (२) मुँह से निकल पढ़ने की किया। वमन। (३) वेग से बाहर निकला हुआ तरल पदार्थ। (४) वमन की हुई वस्तु। के। (४) धूक। कफ़। (६) डकार। खट्टी डकार। (७) बाढ़। आधिक्य। (८) धोर शब्द। तुमुल शब्द। घरघराहट। (१) किसी के विरुद्ध बहुत दिन से मन में रक्खी हुई बात की एकबारगी कहना। उ०— उनकी बातें सुन कर न रहा गया, मैंने भी अपने हृदय का उदार ख़्ब निकाला।

उद्गारी—संज्ञा पुं० [सं० उद्गारिन्] ज्योतिष में बृहस्पति के बारहवें युग का दूसरा वर्ष । इसमें राजचय श्रीर श्रसमान बृष्टि होती है । इसका दूसरा नाम रक्तोद्गारी भी है ।

वि० [ सं० उद्गारिन् ] [ स्त्री० उद्गारिन्यी ] (१) उगलनेवाला । बाहर निकलनेवाला । (२) प्रकट करनेवाला ।

उद्गिरया—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्गीर्यं] (१) उगलना । बाहर निकलना । (२) वमन ।

उद्गीति—संज्ञा स्त्री । सं ] श्रार्थ्या छंद का एक भेद जिसके विषम पदों में १२ श्रीर दूसरे में १४ तथा चौथे में १८ मात्राएँ होती हैं। इसके विषम गयों में जगया नहीं होता। इसे विगाथा श्रीर विगाहा भी कहते हैं। उ०—राम भजहु मन लाई, तन मन धन के सहित मीता। रामहि निसि दिन ध्यावा, राम भजहिँ तबहिँ जग जीता।

उद्गीथ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सामवेद के गाने का एक भेद । एक प्रकार का साम-गान । (२) श्रोंकार । (३) सामवेद ।

उद्गीर्य-वि॰ [सं॰] (१) उगला हुआ। मुँह से निकाला हुआ। (२) निकाला हुआ। बाहर किया हुआ।

उद्घट्टक-संज्ञा पुं० [सं०] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक । उद्घाट-संज्ञा पुं [सं०] (१) खोलने का कार्य्य । (२) वह स्थान जहाँ राज्य की श्रोर से माल की खोल कर जांच हो । चौकी ।

डत्घाटन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्घाटक, उद्घाटनीय, उद्घाटित, उद्घाटनीय, उद्घाटित, उद्घाटय] (१) खोखना । उघाडुना । (२) प्रकट करना । प्रकाशित करना ।

उद्घात-संज्ञा पुं० [सं०] [वि०उद्घातक, उद्घातकी ] (१) ठीकर । धक्का । स्राघात (२) स्रारंभ ।

उद्धातक-वि॰ [सं०] [स्री० उद्घातिका] धका मारनेवाला । ठोकर लगानेवाला ।

संज्ञा पुं० नाटक में प्रस्तावना का एक भेद जिसमें सूत्रधार श्रीर नटी श्रादि की कोई बात सुन कर उसका श्रीर श्रथं लगाता हुश्रा कोई पात्र प्रवेश करता है वा नेपथ्य से कुछ कहता है। उ०—सूत्रधार—प्यारी मैंने ज्योतिष शास्त्र के चौसठों श्रंगों में बड़ा परिश्रम किया है। जो हो रसोई तो होने दो। पर श्राज गहन है यह तो किसी ने तुम्हें धोखा ही दिया है। क्योंकि—चंद्रबिंब पूरन भए क्रूग केतु हठ दाय। बल सीं किर है प्रास कह। (नेपथ्य में) हैं मेरे जीते चंद्र को कौन बल से प्रास कर सकता है? सूत्र०—जेहि बुध रचत श्राप।—हरिश्चंद्र। यहाँ सूत्रधार ने तो प्रहण का विषय कहा था किंतु चाण्यक्य ने 'चंद्र' शब्द का श्रथं चंद्रगुप्त प्रकट करके प्रवेश करना चाहा इसीसे उद्घातक प्रस्तावना हुई।

उद्घाती—वि० [सं० उद्घतित्] [क्षी० उद्घातिनी] (१) ठीकर मारने वाला । धक्का पहुँ चानेवाला । (२) ऊँचा नीचा । ऊभड़ खाबड़ । उद्दंड—वि० [सं०] [संका उद्देश] (१) जिसे दंड इत्यादि का कुछु भी भय न हो । श्रक्खड़ । निडर । उजडू । प्रचंड । उद्धत । (२) जिसका डंडा ऊँचा हो ।

उद्दान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बंधन। (२) उद्यम। (३) बड़वा-नत्ता। (४) चूल्हा। (४) त्रग्न।

उद्दाम-वि॰ [ंसं॰] (१) बंधनरहित । (२) निरंकुश । उम्र । उद्दं । बेकहा । (३) स्वतंत्र । (४) महान् । गंभीर । संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) वरुषा । (२) दंडक वृत्त का एक भेद जिसके प्रत्येक चरुषा में २ नगण श्रीर १३ रगण होते हैं ।

उद्दालक—संज्ञा पुं [ सं॰ ] (१) बनकोदव नाम का श्रन्त । (२) एक श्रद्धि का नाम । (३) एक श्रद्ध जो उसके लिये कर्तव्य हैं जिसकी सावित्री पतित हो गई हो श्रर्थात् १६ वर्ष की श्रवस्था हो जाने पर भी जिसको गायत्री की दीचा न मिली हो । इस श्रद्ध में दो महीने जैं।, एक महीना सिखरन ( दही, दूध श्रीर चीनी का शरबत), श्राठ रात घी श्रीर छः रात बिना मांगे हुए मिले पदार्थ पर निर्वाह करना चाहिए। इसके पीछे तीन रात केवल

जल पीकर एक दिन रात उपवास करना चाहिए । उद्दित\*-वि॰ दे॰ ''उद्यत'', ''उदित'', ''उद्धत''।

उद्दिम\*-संज्ञा पुं० दे ''उद्यम''।

उद्दिष्ट-वि॰ [सं॰ ] (१) दिखाया हुआ । इंगित किया हुआ । (२) बस्य । अभिप्रेत ।

> रंशा पुं० (१) पिंगल में बह क्रिया जिससे यह वतलाया जाता है कि दिया हुआ छंद मात्रा-प्रस्तार का कौन सा भेद हैं।(२) लालचंदन।

उद्दीपक-वि० [सं०] [ श्ली० उदीपिका ] उद्दीपन करनेवाला । उत्ते-जित करनेवाला । उभाड़नेवाला ।

उद्दीपन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्दीपनीय, उद्दीपक, उद्दीपित, उद्दीपत, उद्दीपन उद्दीपत, उद्दीपत, उद्दीपत, उद्दीपत उद्दीपत । उसाइना । बढ़ाना । जगाना । (२) उद्दीपन करनेवाली यस्तु । उत्तेजित करनेवाला पदार्थ । (३) काव्य में वे विभाव जो रस को उत्तेजित करते हैं । जैसे, श्रंगार रस के उद्दीपन करनेवाले सखा, सखी, दूती, ऋतु, पवन, वन, उपवन, चांदनी श्रादि ।

उद्देश-संज्ञा पुं० [सं] [वि०उदिष्ट, उद्देश्य, उद्देशित] (१) श्रमिलाष । चाह । इष्ट । मंशा। मतलब । श्रमिप्राय। (२) हेतु । कारण। (३) श्रनुसंधान । (४) न्याय में प्रतिज्ञा।

उद्देश्य-वि० [सं०] जस्य । इष्ट ।
संज्ञा पुं० (१) वह वस्तु जिस पर ध्यान रख कर कोई बात कही
वा की जाय । श्रमित्रेत श्रर्थ । इष्ट । उ०—किस उद्देश्य से तुम
यह कार्य्य कर रहे हो । (२) वह जिसके विषय में कुछ विधान
किया जाय । वह जिसके संबंध में कुछ कहा जाय । विशेष्य ।
विधेय का उजटा । जैसे, "वह पुरुष बड़ा वीर है" इस

वा 'वीर' विधेय है। याo—डह्रेश्य-विधेय-भाव = उद्देश्य श्रीर विधेय का संबंध।

वाक्य में 'वह पुरुष' वा 'पुरुष' उद्देश्य है श्रीर "वीर है"

विशेषया विशेष्य का भाव । उद्दोतः —संज्ञा पुं० [सं० उद्योत ] प्रकाश ।

वि॰ (१) प्रकाशित । चमकीला । (२) उदित । उत्पन्न । उ॰—काहू को न भये। कहूँ ऐसो सगुन न होत । पुर बैठत श्रीराम के भयो मित्र उद्दोत ।—केशव ।

उद्ध\*—कि॰ वि॰ [सं॰ ऊर्द्ध, पा॰ उद्ध ] ऊपर । उ॰—मिली परस्पर डीठ बीर पग्गिय रिस लग्गिय । जिग्गय जुद्ध विरुद्ध उद्ध पलचर खग खग्गिय ।—सूदन ।

उद्धत-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा श्रौद्धत्य ] (१) उम्र । प्रचंड । श्रम्खड़ । उ०-वह उद्धतं स्वभाव का मनुष्य है। (२) प्रगल्भ । उ०-वह श्रपने विषय का उद्धतं विद्वान् है।

संज्ञा पुं० (१) ४० मात्राओं का एक छंद जिसमें प्रत्येक दसवीं मात्रा पर विराम होता है श्रीर श्रंत में गुरू लघु होता है। उ०—विभु पूरण रघुवर, सुंदर हिर नरवर, विभु परम धुरंधर, रामजू सुखसार। मम श्राशय पूरन, बहु दानव मारन, दीनन जन तारन, कृष्ण जूहर भार। (२) राजमछ। राजा का पहलवान।

**उद्धतपन**—संज्ञा पुं० [सं०•उद्धत + हिं० पन (प्रत्य०) ] उज**ङ्घपन ।** 

उद्धना \*- कि॰ त्र॰ [सं॰ उद्धरण] ऊपर उठना। उड़ना। छितराना। विखरना। उ॰---जरैँ बॉस श्री कांस, उद्धे फुलंगा। नचै भूमि को पूत कै कोटि श्रंगा।--सूदन। उद्धरण-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्धरणीय, उद्धृत] (१) ऊपर उठना। (२) मुक्त होने की किया। (३) बुरी श्रवस्था से श्रव्छी श्रवस्था में श्राना। (४) पढ़े हुए पिछुले पाठ का श्रम्यास के लिये फिर फिर पढ़ना। (४) किसी पुस्तक वा लेख के किसी श्रंश को दूसरी पुस्तक वा लेख में ज्यों का स्थों रखना।

क्रि० प्र0-करना ।-होना ।

(६) उन्मूलन । उखाड़ना । (७) उत्थापन । (५) परोसना ।

(१) वमन।

उद्धरणी—संज्ञा स्त्री० [सं० उद्धरण + हिं० ई (प्रत्य०)] पढ़े हुए पिछले पाठ को स्रभ्यास के लिये बार बार पढ़ना ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

उद्धर ना \*- कि० स० [ सं० उद्धरण ] उद्धार करना । उबारना । कि० त्रा० बचना । छूटना । मुक्त होना । उ०-सूम सदा ही उद्धरै दाता जाय नरक । कहै कबीर ये साख सुनि मति कोई जाव सरक ।-कबीर ।

उद्भव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) उत्सव। (२) यज्ञ की श्रक्षि। (३) कृष्ण के सखा एक यादव।

उद्धार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्धारक, उद्धारित] (१) मुक्ति। छुटकारा । त्राण् । निस्तार । दुःखनिवृत्ति । उ० — (क) इस दुःख से हमारा उद्धार करे। । (ख) इस ऋण से तुम्हारा उद्धार जल्दी न होगा। (२) बुरी दशा से श्रच्छी दशा में श्राना। सुधार। उन्नति।

या०-जीयोद्धार।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

(३) ऋग्रमुक्ति । कर्ज़ से खुटकारा । (४) संपत्ति का वह ग्रंश जो बराबर बांटने के पहले किसी विशेष कम से बांटने के लिये निकाल लिया जाय । जैसे मनु के श्रनुसार पैतृक संपत्ति का बीसवां भाग सब से बड़े के लिये, चालीसवां उससे छोटे के लिये, ⊏० वां उससे छोटे के लिये इत्यादि निकाल कर तब बाक़ी को बराबर बांटना चाहिए। (४) युद्ध की लूट का छटा भाग जो राजा लेता है। (६) ऋग्य, विशेष कर वह जिस पर ब्याज न लगे। (७) चृत्हा।

उद्धारना \*-कि॰ स॰ [सं॰ उद्धार ] उद्धार करना । मुक्त करना । छुटकारा देना ।

उद्ध्वस्त−वि॰ [सं॰] ध्वस्त । गिरा पड़ा हुग्रा । टूटा हुग्रा । भंग । नष्ट ।

उद्धत-वि॰ [सं॰ ] (१) उगला हुआ। (२) ऊपर उठाया हुआ। (३) अन्य स्थान से ज्यों का त्यों लिया हुआ। उ॰—(क) यह लेख उसका लिखा नहीं है, कहीं से उद्धत है। (ख) इन उद्धृत वाक्यों का अर्थ बतलाश्रो। उद्बुद्ध-वि॰ [सं॰] (१) विकसित। फूला हुआ। (२) प्रबुद्ध। चैतन्य। जिसे बीध वा ज्ञान हो गया हो। (३) जगा हुआ।

उद्बुद्धा-संज्ञा श्ली० [सं०] श्रपनी ही इच्छा से उपपनि से प्रेम क्रनेवाली परकीया नायिका।

उद्बोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] थोड़ा बहुत ज्ञान ।

उद्बोधक-वि० [सं०] [स्त्री० उद्बोधिका] (१) बोध करानेवाला। चेतानेवाला। ख़्याल रखानेवाला। (२) प्रकाशित करनेवाला। प्रकट करनेवाला। सूचित करनेवाला। (३) उद्दीस करनेवाला। उत्ते जित करनेवाला। (३) जगानेवाला।

उद्बोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उद्बोधनीय, उद्बोधक, उद्बोधित]
(१) बोध कराना । चेताना । ख्याल रखाना । (२) उद्दोपन
करना । उत्ते जित करना । (३) जगाना ।

उद्बोधिता—संज्ञा स्त्री॰ [सं०] वह परकीया नायिका जो उपपति के चतुराई द्वारा प्रकट किये हुए प्रेम को समम्म कर प्रेम करें। उद्मट—वि॰ [सं०] [संज्ञा उद्भटता] (१) प्रवत्ता। प्रचंड । श्रेष्ठ।

उ०-ईश्वरचंद्र संस्कृत के एक उद्भट विद्वान् थे।

या०-रणोद्भट।

(२) उचाशय।

संज्ञा पुं० (१) सूप। (२) कच्छप।

(२) वृद्धि । बढ़ती । उ॰ — हम दूसरे के उद्भव की देख क्यों जलें ?

खद्भावन-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० उद्भावना । वि० उद्भावनीय, उद्भावित, उद्भाव्य] (१) कल्पना करना । मन में लाना । (२) उत्पक्ष होना ।

उद्भावना-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) कल्पना । मन की उपज । या॰—दोषोद्भावना ।

(२) उत्पत्ति ।

उद्भास-एंज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्भासनीय, उद्भासित, उद्भासर] (१) प्रकाश । दीप्ति । श्रामा । (२) हृदय में किसी बात का उदय । प्रतीति ।

उद्भासित-वि॰ [सं॰] (१) उत्ते जित । उद्दीस । (२) प्रकाशित । प्रकट । उ॰ — उसकी श्राकृति से क्रूरता उद्भासित होती है । (३) प्रतीत । विदित । उ॰ — हमें तो ऐसा उद्भासित होता है कि इस वर्ष वृष्टि कम होगी ।

उद्भिज-संज्ञा पुं० दे० "उद्भिज्ज"।

उद्भिज्ज-संज्ञा पुं० [सं०] वृत्त, खता, गुलम श्रादि जो भूमि फोड़ कर निकलते हैं। वनस्पति।

विशेष—सृष्टि में ये चार प्रकार के प्राशियों में से हैं। मनु इत्यादि ने वृत्रों की अंतसव कहा है अर्थात् उनमें ऐसी चेतना वा संवेदना बतलाई है जिन्हें वे प्रकट नहीं कर सकते। श्राधुनिक वैज्ञानिकों का भी यही मत है।

उद्भिद्-संज्ञा पुं० दे० "उद्भिद्"।

उद्भिद्-संज्ञा पुं० [सं०] वृत्त, जता, गुल्म श्रादि जो भूमि फोड़ कर निकलते हैं। वनस्पति।

उद्भिन्न-वि० [सं०] (१) तोड़ कर कई भागों में किया हुआ। फोड़ा हुआ। (२) उत्पन्न।

उद्भूत-वि० [सं०] उत्पन्न । निकला हुन्ना ।

उद्भेद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) फोड़ कर निकलना (पैथों के समान)।
(२) प्रकाशन । उद्घाटन । (३) प्राचीनें के मत में एक
कान्यालंकार जिसमें केशिल से छिपाई हुई किसी बात का
किसी हेतु से प्रकाशित वा लिल होना वर्णन किया जाय ।
उ०—वातायन गत नारि प्रति नमस्कार मिस भान । से।
कटाच्छ मुसुकान सें जान्यो सखी सुजान । यहाँ सूर्य्य के।
नमस्कार करने के बहाने से प्रिय के। देखने के लिये नायिका
खिड़की पर गई पर छिपाने की चेष्टा करने पर भी मुसुकान
श्रीर कटाच द्वारा उसका गुप्त प्रेम प्रकट हो गया।

उद्भेदन-संज्ञा पुं० [सं०] [ उद्भेदनीय, उद्भिन्न ] (१) तोड़ना। फोड़ना। (२) फोड़ कर निकलना। छेद कर पार जाना।

उद्भ्रांत-वि॰ [सं॰] (१) घूमता हुआ। चक्कर मारता हुआ। (२) भ्रांतियुक्त। भूला हुआ। भटका हुआ। (३) चकित। भीचका।

संज्ञा पुं० तजवार के ३२ हाथों में से एक, जिसमें ऊँचा हाय करके तजवार चारें धोर घुमाते हैं। इससे दूसरे के किए हुए वार को रोकते वा न्यर्थ करते हैं।

उद्यत-वि॰ [सं॰ ] (१) तैयार । तत्पर । प्रस्तुत मुस्तैद । उतारू । या॰—वधोद्यत । गमनोद्यत ।

(२) उठाया हुआ। ताना हुआ।

उद्यम-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० उयमी, उयत] (१) अयास।
प्रयत्न । उद्योग । मेहनत । उ०—ित्रफत होहिं सब उद्यम
ताके । जिमि पर-द्रोह-निरत-मनसा के ।—तुस्तसी । (२) काम
धंधा । रोज़गार । ज्यापार । उ०—िकसी उद्यम में लगो तब
स्परा मिलेगा ।

कि० प्र०-करना ।-होना ।

उद्यमी-वि॰ [सं॰ वयमिन्] उद्यम करनेवाला । उद्योगी । प्रयक्षशील ।

उद्यान-संज्ञा पुं० [सं०] बग़ीचा। उपवन।

उद्यापन—संज्ञापुं ृ [ सं ॰ ] किसी वृत्र की समाप्ति पर किया जाने-वाला कृत्य, जैसे हवन, गोदान इत्यादि ।

उद्युक्त-वि॰ [सं॰ ] उद्योग में रत । तत्पर । तैयार । मुस्तेव ।

उद्योग—संज्ञा पुं० [सं०] [बि० उच्चोगी, उद्युक्त ] (१) प्रयक्त । प्रयास । कोशिश । मिहनत (२) उच्चम । काम धंघा । उद्योगी-वि० [सं० उद्योगिन् ] [स्ती० उद्योगिनी ] उद्योग करनेवाला । प्रयक्षवान् । मिहनती ।

उद्योत—संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रकाश । उजाला । (२) चमक । भजनक । त्राभा ।

उद्योतन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्योतक, उद्योतनीय, उद्योतित ] (१) प्रकाशित करने वा होने की क्रिया। चमकने वा चमकाने का कार्य्य । (२) प्रकट करने की क्रिया। व्यक्त करने का कार्य्य ।

उद्गेक-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्गिक्त] (१) बृद्धि । बढ़ती । अधिकता । ज्यादती।(२) एक कान्यालंकार जिसमें कई सजातीय वस्तुऋां की किसी एक सजातीय वा विजातीय वस्तु की श्रपेना तुच्छता दिखाई जाय त्रर्थात् जिसमें वस्तु के कई गुर्णों वा दोषों का किसी एक गुरा वा दोष के आगे मंद पड़ जाना वर्णन किया जाय। इसके चार भेद हो सकते हैं।—(क) जहाँ गुर्ण से गुर्णों की तुच्छता दिखाई जाय। उ०—जयो नृपति चालुक्य को, नया बंगपति कंध। पर गहि श्रठ सुलतान सध, किय श्रपूर्व जयचंद। यहाँ जयचंद का श्राठ सुलतानेां को एक साथ पकड़ना चालुक्य श्रीर बंग देश के राजाओं के जीतने की श्रपेचा बढ़ कर दिखाया गया है। (ख) जहाँ गुर्ण से दोषों की तुच्छता दिखाई जाय। उ॰—बैटत जल, पैटत पुहुमि ह्वे निशि श्रन उद्योत । जगत प्रकाशकता तद्पि रवि में हानि न होत । यहाँ जल में बैठ जाने श्रीर रात को प्रकाश रहित रहने की श्रपेचा सूर्य्य में जगत की प्रकाशित करने के गुण की श्रधिकता दिखाई गई है। (ग) जहाँ दोष से दोषों की तुच्छता दिखाई जाय। उ०-निरखत बोलत हँसत नहिँ नहिँ श्रावत पिय पास । भो इन सब सों श्रधिक दुख सौतिन के उपहास । (घ) जहाँ दोष से गुणों की तुच्छता दिखाई जाय। उ०-गिरि हरि लोटत जंतु लें। पूर्ण पतालहिं कीन्ह । पर ग्यो गौरव सिंधु को मुनि इक अंजुित पीन्ह । यहाँ समुद्र में विष्णु श्रीर पर्वत के लोटने श्रीर पाताल की पूर्ण करने की गुर्णों की श्रपेत्ता उसके श्रगस्त मुनि द्वारा पिये जाने के दोष का उद्रेक है।

उद्घर्तन—संज्ञा पुं॰ [सं०] (१) किसी वस्तु को शरीर में लगाने की किया। व्यवहार। श्रभ्यंग। जैसे तेल लगाना, चंदन लगाना, उबटन लगाना। (२) उबटन।

उद्गह—तंज्ञा पुं० [सं०] [स्री० उद्गहा] (१) पुत्र । बेटा । थैा०—रघृद्वह ।

(२) सात वायुओं में से एक जो तृतीय स्कंध पर है। उद्घहन—संज्ञा पुं० [सं०]-(१) ऊपर खिंचना । उठना । (२) विवाह ।

उद्गहा-संज्ञा स्री० [ सं० ] कन्या । पुत्री । उद्गांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वमन । के । वि० उगला हुमा । वमित । के किया हुमा । उद्घासन—तंत्रा पुं० [ सं० ] [वि० उद्दासनीय, उद्घासक, उद्घासित, उद्घास्य] (१) स्थान छुड़ाना । हटाना । भगाना । खदेड़ना । (२) उजा-इना । वासस्थान नष्ट करना । (३) मारना । वध । (४) एक संस्कार । यज्ञ के पहले श्रासन बिछाने, यज्ञपात्रों के। साफ़ करके यथास्थान रखने श्रीर उनमें घृत श्रादि डाल रखने का काम । (४) प्रतिमा की प्रतिष्ठा के एक दिन पहले उसे रात भर श्रीषधि मिले हुए जल में डाल रखना ।

उद्गाह—संशा पुं० [सं० ] [वि० उदाहक, उदाहिक, उदाहित, उदाही, उदाही,

उद्घाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उद्घाहक, उद्घाहनिय, उद्घाही, उद्घाहित, उद्घाह्य ] (१) ऊपर खेजाना । ऊपर चढ़ाना । उठाना । (२) खे जाना । हटाना । (३) विवाह । (४) एक बार जीते हुए खेत को फिर से जीतना । एक वाँह जीते हुए खेत को दूसरी वाँह जीतना । चास खगाना ।

उद्घाहर्क्स — संज्ञा पुं० [सं०] नचत्र जिनमें विवाह होते हैं, जैसे तीनेंं उत्तरा, रेवती, रोहिखी, मूल, स्वाती, मृगशिरा, मघा, श्रनु-राघा श्रीर हस्त ।

उद्विग्न-वि० [सं०] (१) उद्वेगयुक्त । श्राकुता । घषड़ाया हुन्ना । (२) व्यप्र ।

उद्विग्नता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रकुलता । घबराहट । (२) व्यप्रता । उद्वे ग—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्विग्न] (१) चित्त की श्राकुलता । घबराहट । (२) मनावेग । चित्त की तीवू वृत्ति । श्रावेश । जोश । उ०—मन के उद्वे गों को दबाए रखना चाहिए । (३) मोंक । उ०—कोध के उद्वे गों के दबाए रखना चाहिए । (३) मोंक । उ०—कोध के उद्वे गों उसने यह काम किया है । (४) रस की इस दशाश्रों में से एक । वियोग समय की वह व्याकुलता जिसमें चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहता ।

उद्घे जन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उद्देजका, उद्देजनीय, उद्देजित] उद्घेग में होने वा करने की किया। श्राकुल होने वा करने का काम ।

उधड़ना-कि॰ श्र॰ [सं॰ उद्धरण = उन्मूलन, उखड़ना] (१) खुलना। उखड़ना। विखरना। तितर वितर होना। उ॰——(क) कुछ दिन में इस कपड़े का सूत सूत उधड़ जायगा। (ख) इस पुस्तक के पन्ने पन्ने उधड़ गए।

यार — सिलाई उधड़ना = सिलाई का टाँका टूट जाना वा खुल जाना।

(२) उचड़ना । पर्त से श्रलग होना । ंड०--पानी में भीगने से दफ्ती के जपर का काग़ज़ उघड़ गया ।

या॰—चमड़ा उधड़ना = शरीर से चमड़े का श्रक्षग होना। ड॰— ऐसी मार मारै गे कि चमड़ा उधड़ जायगा।

उधमक्ष-संज्ञा पुं० दे०"कघम"।

उधार-कि० वि० [सं० उत्तर अथवा पु० हिं० क (वह) + घर (प्रत्य० सं० त्रल्)] उस त्रोर । उस तरफ़ । दूसरी तरफ़ । ड०--- उधार भूख कर भी मत जाना । उधरना\*र्नि० श्र० [सं० उद्धरण ] (१) उद्धार पाना । सुक्त होना । छुटकारा पाना । (२) दे० ''उधड़ना''।

कि॰ स॰ उद्धार करना । मुक्त करना । उ॰—(क) सीक कनक बीचन, मित छीनी । हरी विमल गुन गन जग जीनी । भरत विवेक बराह विसाला । श्रनायास उधरी तेहि काला ।—तुलसी । (ख) छीर समुद्र मध्य तें यें कहि दीरघ वचन उचारा हो । उधरीं धरनि श्रमुर कुल मारीं धरि नर तनु श्रवतारा हो ।

उधराना-कि॰ श्र॰ [सं॰ उद्धरण] (१) हवा के कारण छितराना। खंड खंड होकर इधर उधर उड़ना। तितर बितर होना। बिखरना। उ॰—(क) रूई हवा में मत रक्खे। उधरा जायगी। (ख) मन के भेद नैन गए माई। खुबधे जाइ श्याम सुंदर रस करी न कछू भलाई।.......च्याकुल फिरति भवन बन जहँ तहँ तूल श्राक उधराई।—सूर। (२) मदांध होना। जधम मचाना। सिर पर दुनिया उठाना।

संयो० कि०—पड़ना।

उधाङ्-संज्ञा पुं॰ [सं॰ उद्धार ] कुश्ती का एक पेंच।

विशेष—जब दोनों लड़नेवालों के हाथ दोनों की कमर पर रहते हैं श्रीर पेंच करनेवाले की गर्दन विपत्ती के कंधे पर होती है सब वह (पेंच करनेवाला) श्रपना बार्या हाथ श्रपनी गरदन पर से ले जाता है श्रीर उससे विपत्ती का लँगोट पकड़ता है श्रीर दहिना पैर बढ़ा कर उसके बगल में फेंक देता है। इस पेंच को उधाड़ वा उखाड़ कहते हैं।

उधार-संज्ञा पुं० [सं० उदार = विना न्याज का ऋष ] (१) कर्ज़ । ऋषा । उ०-उसने सुम्मसे १००) उधार लिए ।

कि प्रo करना = ड॰ —वह १० बनिए का उधार कर गया है। —रखना = ऋग्य लेना। ऋग्य लेकर काम चलाना। —देना। —लेना।

मुहा०—उधार खाए बैठना = (१) किसी अपने अनुकूल होने बाली बात के लिये अत्यंत उत्सुक रहना | किसी भारी आसरे पर दिन काटते रहना | उ०—कभी न कभी रियासत हाथ श्रावेगी, इसी बात पर तो वे उधार खाए बैठे हैं । (२) किसी की: मृत्यु के आसरे में रहना । किसी का नारा चाहना । उ०—वह बहुत दिनों से तुम पर उधार खाए बैठा है । (महापात्र लोग इस आशा पर उधार लेते हैं कि अमुक धनी श्रादमी मरेगा तो खुब रुपया मिलेगा)।

(२) मँगनी । किसी एक की वस्तु का दूसरे के पास केवल कुछ दिनों के व्यवहार के लिये जाना । उ०--हलवाई ने बरतन उधार लाकर दूकान खोली है ।

ं कि प्र-देना ।-पर लेना ।-लेना ।

\*\*\* \*(३) उद्धार । खुटकारा । इधारक\*-वि॰ दे० ''उद्धारक'' । उधारना\*-कि॰ स॰ [सं॰ उद्धरण ] उद्धार करना । सुक्त करना । लुटकारा करना । निस्तार करना ।

उधारी \*-वि० [सं० उद्धारित् ] [स्री० उथारिणी ] उद्धार करनेवाला । उधेड़ना-कि० स० [सं० उद्धरण = उन्मूलन, उखड़ना ] (१) मिली हुई पत्त को श्रलग श्रलग करना । उचाड़ना । उ०—मारते मारते चमड़ा उधेड़ लूँगा । (२) टांका खोलना । सिलाई खोलना । (३) छितराना । बिलराना ।

उधेड़बुन—संज्ञा पुं० [हिं० उधेड़ना + बुनना ] (१) सोच विचार । ऊहा पाह । (२) युक्ति बांधना । उ०—किस उधेड़बुन में हो जो कही हुई बात नहीं सुनते ।

उधेरना-कि॰ स॰ दे॰ "उधेड़ना"।

उन-सर्व० ''उस'' का बहु वचन।

विशेष—'वह' का किसी विभक्ति के साथ संयोग होने से "उस" रूप हो जाता है।

उनइस\*-वि॰ दे॰ ''उन्नीस''।

उनका—संज्ञा पुं० [ च० ] एक पत्नी जिसे श्राज तक किसी ने नहीं देखा है । यह यथार्थ में एक कल्पित वस्तु है ।

चैा०—उनका-सिकृत = उनका की तरह कभी न दिग्वाई देने-वाला । उ०—श्राप तो श्राज कल उनका-सिकृत हो रहे हैं, कभी श्रापकी सूरत ही नहीं दिखाई पड़ती ।

उनचास-वि॰ [सं॰ एकोनपंचाशत, पा॰ एकोनपंचास, उनपंचास, पु॰ हिं॰ उनचास] चालीस श्रीर नी।

संज्ञा पुं० चालीस श्रीर ने। की संख्या वा श्रंक जो इस सरह लिखा जाता है "४६"।

उनतीस-वि॰ [ सं॰ पकोनतिंशत, पा॰ पकुनतीसा, उनतीसा ] एक कम तीस । बीस श्रीर नी ।

रंज्ञा पुं० बीस श्रीर नै। की संख्या वा श्रंक जो इस तरह पर लिखा जाना है "२६"।

उनदाक्ष्वि० [सं० उन्निद्र ] उनोंदा । नोंद से भरा । उ०—पारथो सोर सुहाग को इन विनही पिय नेह । उनदी ही ख्रांखियाँ कके के श्रवसोंही देह ।—बिहारी ।

उनमद्क्ष-वि० [ सं० उद् + मद् ] (१) उन्मत्त । मतवाला । उ०-बात सुबैन रहें, उनमद मैन रहें, चित में न चैन रहें चातकी के रव सो ।--पद्माकर ।

उनमना \*-वि॰ दे॰ 'श्रनमना"।

उनमाथना \*-कि॰ स॰ [सं॰ उन्मयन ] [वि॰ उनमायी ] मथना । विलोडन करना ।

उनमाथी क्ष्मिवि [ हिं० जन्मायना ] म्रथनेवाला । विलोक्ष्म करने-वाला । उ०--जल तें सुयल पर, यल तें सुजल पर उथल पयल जल यल उन्माथी की । बरस कितेक बीते जुगुति चली न कल्लु विना दीनबंधू होत सांकरे में साथी की ? । मन बच करम, पुकारत प्रगट बेनी नाथन के नाथ श्रीर श्रनाथन सनाथी के । बल करि हारे हाथाहाथी सब हाथी, तब हाथा-हाथी हरखि उबारि लीनों हाथी के ।—बेनी ।

उनमाद्\*-संज्ञा पुं० दे० "उनमाद्"।

उनमान \*-संज्ञा पुं० [सं० अनुमान] (१) अनुमान। स्थाल। ध्यान। समसः। उ०—(क) तीन लोक उनमान में चौथा श्रगम श्रगाध। पंचम दिशा है श्रलख की जानैगा कोइ साध।—कबीर। (श्व) किहेबे में न कछू सक राखी। बुधि विवेक उनमान श्रापने मुख आई सो भाखी। हैं। मिर एक कहैं। पहरन में वे छिन माहिं श्रनेक। हारि मानि उठि चल्यो दीन है छुंड श्रापनी टेक।—सूर। (२) श्रटकल। श्रंदाज़। संज्ञा पुं० [सं० उद् + मान ] (१) परिमाण। नाप। तील। थाह। उ०—(क) श्रागम निगम नेति किर गाये। श्विव उनमान न पाये। स्रदास बालक रसलीला मन श्रभिलाख बढ़ाये।—सूर। (ख) रूप समुद छुबि रस भरो श्रतिही सरस सुजान। तामें तें भिर लेत हम श्रपने घट उनमान।—रसनिधि। (२) शक्ति। सामर्थ्य। योग्यता। उ०—जो जैसा उनमान का तैसा तासें बोल। पोता को गाहक नहीं हीरा गांठिन खोल।—कबीर।

वि॰ तुल्य। समान। उ॰—तुब नासापुट गात मुक्त फल श्रघरिबंब उनमान। गुंजा फल सब के सिर घारत प्रकटी मीन प्रमान।—सूर।

उनमानना-कि॰ स॰ [ हि॰ उनमान ] श्रतुमान करना। ख़्याल करना। सोचना। समकता।

उनमुना \*-वि० [सं० अन्यमनस्क, हि० अनमना] [स्वी० उनमुनी] मोन । चुपचाप । उ० —हँसी न बोली उनमुनी चंचल मेल्या मार । कह कबीर श्रंतर विधा सतगुरु का हथियार ।—कबीर ।

उनमुनी #संज्ञा स्त्री० [ सं० उन्मनी ] उन्मनी मुद्रा । उ०—निराकाश श्री लोक निराश्रय निर्णयज्ञान विसेखा । सूक्तम वेद है उनमुनि मुद्रा उनमुन बानी लेखा ।—कबीर ।

उनमूलना\*कि॰स॰ [ सं॰ उन्मूलन ] उखाड़ना ।

उनमेख \*संज्ञा पुं० [सं० उन्मेष] (१) श्रांख का खुलना । (२)
फूल का खुलना । विकाश । उ०—सिख, रघुवीर मुख छ्रवि
देखु ।.....नयन सुखमा निरिख नागरि सुफल जीवन
लेखु । मनहुँ विधि जुग जलज बिरचे सिस सुपूरन मेखु ।
भुकृटि भाल विशाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु । अमर द्वै रिव
किरन लाए करन जनु उनमेखु ।—तुलसी । (२) प्रकाश ।

उनमेखना \* कि॰ स॰ [सं॰ उन्मेष] (१) आँख का खुलना। उन्मीलित होना। (२) विकसित होना (फल आदि का)

उन्मोलित होना। (२) विकासित होना (फल ग्रादि का)
उनमेद्—संज्ञा पुं० [सं० उद् = जल + मेद = चर्या ] पहिली वर्षा से
उठा हुग्रा ज़हरीला फेन जिससे मछ्लियाँ मर जाती हैं।
, मांजा। उ०—थोरो जीवन बहुत न भारो। किया न साधु
समागम कबहुँ लियो न नाम तिहारो। श्रति उन्मत्त मेह

माया वश नहिँ कफ़ वात बिचारो । करत उपाव न प्रंछत काहू गनत न खाए खारो । इंद्री स्वाद विवस निसि वासर श्रापु श्रपुनपो हारथो । जल उनमेद मीन ज्येां बपुरो पाव कुहारो मारथो ।—सुर ।

उनरना कि अ [सं उन्तरण = कपर जाना ] (१) उठना। उमइना। उ०—(क) श्रिहिरिनि हाथ दहें हि सगुन लेई श्रावह
हो। उनरत जोबन देखि नृपति मन भावह हो।—तुस्तरी।
(ख) कनरी घटा में श्राली तून री! श्रटा पै बैठ, खूनरी
करैगी लाल चूनरी पहिरि कै। (ग) कनरी घटा में देखि
दून री लगी है, श्राहा! कैसी श्राजु चूनरी फबी है मुख गोरे
पै।—हरिश्चंद्र। (२) कूदते हुए चलना। उञ्जलते हुए
जाना। उ०—मेरो कहो किन मानती, मानिनि, श्रापुद्दी तें
उतको उनरोगी।—देव।

उनवना\*-कि॰ श्र॰ [सं॰ उन्तमन ] (१) शुक्रना। बटकना। उ॰—लागि सुहाई हरफारेवरी। उनय रही केरा की वौरी।—जायसी। (२) झाना। घिर श्राना। उ॰—(क) उनई बदिया परिगै सांका। श्रगुश्रा भूले बनखँड मांका।—कवीर। (ख) उनई घटा चहूँ दिसि श्राई। छूटिहें बान मेघ मिर खाई।—जायसी। उनई घटा श्राय चहुँ फेरी। कंत उबारु मदन हैं। चेरी।—जायसी। (ग) उनवत श्राव सैन सुजतानी। जानहु परखय श्राय तुलानी।—जायसी। (३) दूटना। जपर पड़ना। उ॰—देखि सिँगार श्रन्प बिधि विरह चला तब भाग। काल कष्ट वह उनवा सब मेरि जिउ लाग।—जायसी।

उनवर-वि० [सं० कन = कम ] न्यून । कम । तुच्छ । उ०-जहँ कट-हर की उनवर पूछी । बर पीपर का बोलहि छूछी । — जायसी । उनवान \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रतुमान] श्रतुमान । सोच । ध्यान । समक्त ।

उनसठ-वि॰ [सं॰ एकोनषष्टि, प्रा॰ एकुन्नसिट्टि, उनसिट्टि ] पचास श्रीर नै।

संज्ञा पुं० पचास और नै। की संख्या वा श्रंक जो इस तरह बिखा जाता है '२१'।

उनसिंठ \*-वि॰ दे॰ "उनसर"।

उनहत्तर—वि० [ सं० एकोनसप्तति, प्रा० पकोनसत्तरि, उनसत्तरि, उनहत्तरि ] साठ श्रीर नी ।

संज्ञा पुं० साठ श्रीर ने। की संख्या वा श्रंक जो इस तरह लिखा जाता है '६६'।

उनहत्त्ररिक्ष-वि॰ दे॰ ''उनहत्तर''।

उनहार\*-वि० [ सं० अनुसार, प्रा० अनुहार ] सदश । समान ।

उनहारि\*—संज्ञा स्त्री० [सं० अनुसार ] समानता । सादश्य । एकरूपता ।

उनाना\* - कि॰ स॰ [सं॰ उन्नमन] (१) सुकाना। (२) खगांना। प्रवृत्त करना। थै। • कान उनाना = सुनने के लिये कान लगाना । उ० — पासा सारि कुँवर सब खेलहि श्रीनन्ह गीत उनाहिँ। चैन चाव तस देखा जनु गढ़ छेंका नाहिँ। — जायसी ।

(३) सुनना । ध्यान देना । उ० — खाख करोरहिँ वस्तु बिकाई । सहसन केर न कोउ उनाई । (४) श्राज्ञा मानना । कहने पर कोई काम करना ।

उनासी\*†-वि॰ दे॰ ''उन्नासी''।

उनीँ दा-वि०[ सं० उन्तिह ] [ क्षी० उनीँ दी ] बहुत जागने के कारण श्रवसाया हुश्रा । नीँ द से भरा हुश्रा । नीँ द में माता हुश्रा । कँघता हुश्रा । उ०—(क) श्याम उनीँ दे जानि मातु रचि सेज बिक्रायो । तापै पाँढ़े बाब श्रतिहि मन हरख बढ़ायो ।— सूर । (ख) उठी सखी हाँसि मिस करि कहि मृदु बैन । सिय रघुबर के भए उनींदे नैन ।—तुबसी । (ग) ब्राट्यी पाग सिर साजत, उँनीदे श्रंग द्विज देव ज्यों त्यों के सँभारत सबै बदन ।—देव ।

उन्नइस\*-वि॰ दे॰ "उन्नीस"।

उन्नत-वि॰ [सं॰ ] (१) ऊँचा। ऊपर उठा हुआ। (२) वृद्धि-प्राप्त। बढ़ा हुआ। समृद्ध। (३) श्रेष्ठ। बड़ा। महत्।

उम्मतांश-संज्ञा पुं० [सं०] दूज के चंद्रमा का वह छोर जो दूसरे से ऊँचा हो। फलित ज्योतिष में इसका विचार होता है कि चंद्रमा का बार्या छोर उन्नत है वा दहिना।

उन्नति—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) ऊँचाई। चढ़ाव। (२) बृद्धि। समृद्धि। तरक्की। बढ़ती।

उन्नतादर—संज्ञा पुं० [सं०] चाप वा वृत्तखंड के ऊपर का तल । उन्नती—संज्ञा पुं० [सं०] संकीर्ण राग का एक भेद ।

उन्नाब-संज्ञा पुं० [ श्र० ] एक प्रकार का बेर जो श्रफ़ग़ानिस्तान से सूखा हुआ श्राता है श्रीर हकीमी नुसख़ों में पड़ता है।

उन्नाबी—वि॰ [ त्र॰ उन्नाव ] उन्नाब के रँग का । कालापन लिए हुए लाल । स्याही लिए हुए सुर्ख़ ।

उन्नाय-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उन्नायक] (१) ऊपर ले जाना। उठाना। (२) वितर्क। सोच विचार।

डमायक-वि० [सं०] [स्त्री० उन्नायिका ] (१) ऊँचा करनेवाला । उन्नत करनेवाला । (२) बढ़ानेवाला । तरक्की देनेवाला ।

डक्कासी-वि॰ [सं० जनायीति, प्रा० जनासी ] सत्तर श्रीर ने । एक कम श्रस्सी ।

संज्ञा पुं॰ सत्तर श्रीर ना की संख्या वा श्रंक।

उन्निद्ग्−िवि∘ [सं∘] (१) निद्गारहित । उ०---उनिद्ग् रोग । (२) जिसे नींद् न आई हो । (३) विकसित । खिला हुआ ।

उद्योस-वि॰ [सं॰ एकोनविंगति, पा॰ पकोनवीसा, पक्नवीसा, पा॰ पकोन्नीस, उन्नीस] एक कम बीस । दस श्रीर नी । संज्ञा पु॰ दस श्रीर नी की संख्या वा श्रंक ।

मुद्दा • - जन्नीस बिस्वे = (१) श्रिषकतर । ड॰ -- जन्नीस

बिस्वे तो उनके त्राने की श्राशा है। (२) श्रधिकांश । प्रायः । ड॰---यह बात उन्नीस बिस्वे ठीक है। उन्नीस होना = (१) मात्रा में कुछ कम होना । योड़ा घटना । उ॰--उसका दर्द कल से कुछ उन्नीस श्रवश्य है । ( मात्रा के संबंध में इस सुहाविरे का प्रयोग केवल दशा सूचित करने के लिये होता है जिस में गुगा का कुछ भाव आ जाता है )। (२) गुगा में घट कर होना । ड॰—यह कपड़ा उस से किसी तरह उन्नीस नहीं है। उन्नीस बीस होना = (१) मात्रा में कुछ कम होना। थोड़ा घटना। ७०-कहिए इस दवा से श्रापका दर्दे कुछ उन्नीस बीस है। (मात्रा के संबंध में इस मुहाबिरे का प्रयोग केवल दशा सूचित करने के लिये होता है जिसमें गुण का कुछ भाव श्रा जाता है)। (२) त्रापत्ति श्राना । बुरी धटना का होना । ऐसी वैसी बात होना । भला बुरा होना । उ०-क्यों पराए लड़के को श्रपने घर रखते हो कुछ उन्नीस बीस हें। जाय ते। मुशक्तिल हो। (दो वस्तुत्रों। का परस्पर) उन्नीस बीस होना = एक का दूसरे से कुछ अञ्चा होना । उ०-मैंने दोनों घोतियां देखी हैं, कुछ उन्नीस बीस ज़रूर हैं। उन्नीस बीस का फ़र्क = बहुत ही थे।ड़ा श्रंतर ।

उन्नीसवाँ-वि० [ ६६० उन्नीस + वॉ (प्रत्य०) ] गिनती में उन्नीस के स्थान पर पड़नेवाला। श्रठारहवें के बाद का।

उन्नेता—संज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ करानेवाले सोलह ऋत्विजों में से चौदहवाँ जो तैयार सोमरस की महीं वा पात्रों में ढालता है।

उन्मंथ—संज्ञा पुं० [सं०] कान का एक रोग जिसमें कान की जव सूज श्राती हैं श्रीर उनमें खाज होती है। यह रोग कान के जव के छेद की श्राभूषण श्रादि पहिनने के निमित्त बहुत बढ़ाने से होता है।

उन्मज्जन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उन्मज्जनीय, उन्मज्जित ] मज्जन वा हुबने का उलटा । निकलना । उठना ।

उन्मत्त-वि॰ [सं०] [संज्ञा उन्मत्ता] (१) मतवाला। मदांध। (२) जो श्रापे में न हो। बेसुध। (३) पागल। बावला। सिद्धी। विक्षिप्त।

थाo—उन्मत्त प्रकाप = पागक्षें। की बात चीत । श्रंड बंड श्रीर निरर्थक वचन ।

संज्ञा पुं॰ (१) धतुरा। (२) सुचकुंद का पेड़ ।

या • — उन्मत्त पंचक = धत्रा, बकुवी, भांग, जावित्री श्रीर खस-खास इन पाँच मादक द्रव्यों का सनुचय । उन्मत्त रस = पारा, गंधक, सेंठ, मिर्च श्रीर पीपल के संयोग से बनी हुई एक रसी-षध जिसे नाक में नास देने से स्विपात दूर होता है।

उन्मत्तता-तंज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] मतवालापन । पागलपन ।

उन्मनी—संज्ञा स्त्री० [सं०] खेचरी, भूचरी श्रादि हट योग की पाँच मुदाश्रों में से एक । इसमें दृष्टि की नाक की नेक पर गड़ाते हैं श्रीर भीं की ऊपर चढ़ाते हैं। उन्माद्—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उन्मादक, उन्मादी] (१) पागलपन। बावलापन। विनिप्तता। चित्त-विश्रम। वह रोग जिसमें मन श्रीर बुद्धि का कार्य्यक्रम बिगड़ जाता है।

विशेष-वैद्यक के अनुसार भाँग, धतूरा आदि मादक द्रव्यों तथा प्रकृतिविरुद्ध पदार्थीं के सेवन तथा भय, हर्ष, शोक श्रादि की श्रधिकता से मन वातादि-दोष्युक्त हो जाता है श्रीर उसकी धारगाशक्ति जाती रहती है। बुद्धि ठिकाने न रहना, शरीर का बल घटना, दृष्टि स्थिर न रहना श्रादि उन्माद के पूर्व रूप कहे गए हैं। उन्माद के छः मुख्य भेद माने गए हैं-वातान्माद, पित्तान्माद, कफोन्माद, सन्निपाता-न्माद, शोकोन्माद श्रीर विषोन्माद । श्राधुनिक पाश्चात्य चिकित्सकों के अनुसार जीवन के भंभट, विश्राम के श्रभाव, मादक द्रव्यों के सेवन, कुत्सित भोजन, घोर व्याघि, श्रधिक संतानेत्पत्ति, श्रधिक विषय भाेग, सिर की चाेट श्रादि से उन्माद होता है। डाकुरें। ने उन्माद के दें। विभाग किए हैं। एक तो वह मानसिक विपर्य्य जो मस्तिष्क के श्रच्छी तरह बढ़ कर पुष्ट हो जाने पर होता है। दूसरा जो मस्तिष्क की बाद के रुकने के कारण होता है। उत्माद प्रत्येक श्रवस्था के मनुष्यें को हो सकता है पर स्त्रियों को २४ श्रीर ३४ के बीच श्रीर पुरुषों को ३४ श्रीर ४० के बीच श्रधिक होता है।

(२) रस के ३३ संचारी भावों में से एक जिसमें वियोग श्रादि के कारण चित्त ठिकाने नहीं रहता।

या०--- उनमादग्रस्त ।

उन्मादक-वि॰ [सं॰] (१) चित्त-विश्रम उत्पन्न करनेवाला। पागल करनेवाला। (२) नशा करनेवाला।

उन्मादन—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) उन्मत्त करने का कार्य्य। मतवाला करने की किया।(२) कामदेव के पाँच वार्णों में से एक।

उन्मादी—वि० [सं० उन्मादिन् ] स्त्री० उन्मादिनी ] जिसे उन्माद हुआ हो । उन्मत्त । पागल । बावला ।

उन्मान—संज्ञा पुं० [सं०] (१) नापने वा तौजने का कार्य्य । (२) नाप । तौज । (३) द्रोषा नामक पुरानी तौज जो ३२ सेर की होती थी ।

उन्मारी-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] [वि॰ उन्मारी] (१) कुमार्ग । बुरा रास्ता । (२) बुरा ढंग । बुरी चाल । निकृष्ट श्राचरण ।

उन्मार्गी—वि० [सं० उन्मार्गन्] [स्री० उन्मार्गनी ] कुमार्गी । बुरी राह पर चलनेवाला । बुरे चाल चलन का ।

उन्मिषित-वि॰ [सं॰] (३) खुला हुन्ना। (२) फूला हुन्ना। विकसित।

उन्मीलन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उन्मीलक, उन्मीलनीय, उन्मीलित ] (१) खुलना (नेत्र का )। (२) विकसित होना। खिलना। उन्मीलना\*—कि० स० [सं० उन्मीलन] खोलना। उन्मीलित-वि० [सं०] खुला हुआ।

संज्ञा पुं० एक काव्यालंकार जिस में दो वस्तुओं के बीच इतना अधिक सादृश्य वर्णन किया जाय कि केवल एक ही बात के कारण उनमें भेद दिखाई पड़े। उ०— दीठि न परत समान दुति कनक कनक से गात। भूखन कर करकस लगत परस पिछाने जात। यहाँ सोने के गहने श्रीर सोने के ऐसे शरीर के बीच केवल छूने से भेद मालूम होता है।

उन्मुख-वि० [सं० ] [स्त्री० उन्मुखी ] (१) ऊपर सुँह किए। ऊपर ताकता हुआ। (२) उत्कंठा से देखता हुआ। (३) उत्कंठित। उत्सुक। (४) उद्यत। तैयार। उ०—गमनान्मुख। प्रसवोन्मुख।

उन्मूळक-वि॰ [सं॰ ] उखाड़नेवाला । समूल नष्ट करनेवाला । ध्वस्त करनेवाला । बरबाद करनेवाला ।

उन्मूळन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उन्मूलक, उन्मूलनीय, उन्मूलित] (१) जड़ से उखाड़ना। समूल नष्ट करना। (२) नष्ट करना। ध्वस्त करना। मटियामेट करना।

उन्मूळनीय-वि॰ [सं॰](१) उखाड़ने योग्य। (२) नष्ट करने योग्य। उन्मूळत-वि॰ [सं॰] (१) उखाड़ा हुआ। (२) नष्ट किया हुआ। उन्मेष-संज्ञा पुं॰ [सं॰] वि॰ उन्मिषत] (१) खुलना (आँख का)। (२) विकाश। खिलना (३) थोड़ा प्रकाश। थोड़ी रोशनी।

उन्हाँलागम#—संज्ञा पुं० [सं० उष्णकालागम ] श्रीष्म ऋतु । जेष्ठ स्रोर स्रसाद ।—डिं० ।

उन्हानि\*—संज्ञा श्ली० [ हिं० उनहारि ] समता। बराबरी। उ०—हंदु, रिव, चंद्र न, फर्गींद्र न, मुनींद्र न, नरेंद्र न, नरोन्द्र, गित जाने जगजैनी की। देव, बज दंपति, सुहाग भाग संपति की सुख उन्हानि ये करें न एक रैनी की।—देव।

उपंग-तंज्ञा पुं० [सं० उपाङ्क] (१) एक प्रकार का बाजा। नसतरंग।
उ०—(क) चंग उपंग नाद सुर तूरा। सुहरवंस बाजे भल
तूरा।—जायसी। (ख) उघटत श्याम नृत्यत नारि। घरे अघर
उपंग उपजें लेत हैं गिरधारि।—सूर। (२) उद्धव के पिता।
उ०—हरि गोकुल की प्रीति चलाई। सुनहु उपँगसुत मोहिँ
न विसरत व्रजनिवास सुखदाई।—सूर।

उपंत \*-वि० [सं० उत्पन्न, पा० उप्पन्न ] उत्पन्न । पैदा । उ०-तन जस पियर पात भा मोरा । तेहि पर विरह देह भक्तभोरा । तरवर भरहिँ भरहिँ वन ढाखा। भईँ उपंत फूल कर साखा । ---जायसी ।

उप-उप॰ [सं॰ ] यह उपसर्ग जिन शब्दों के पहले लगता है उनमें-इन श्रथों की विशेषता करता है । समीपता, जैसे — उपकृष, उपकृप, उपनयन, उपगमन । सामर्थ्य ( वास्तव में श्राधिक्य ), जैसे — उपकार । गौणता वा न्यूनता, जैसे — उपमंत्री, उप-सभापति, उपपुराण । ध्याप्ति, जैसे — उपकीर्य । उपकितिष्ठिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] सब से छेाटी उँगली के पास की श्रॅंगुली। श्रनामिका।

उपकरण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) साधक वस्तु । सामग्री । सामान । (२) राजात्रों के छुत्र चँवर श्रादि राजचिह्न ।

उपकरना \*-कि० स० [सं० उपकार] उपकार करना । भलाई करना । उ०-(क) मुक्ते साँठ गाँठ जो करे। साँकर परे सोइ उपकरे। — जायसी। (ख) जहाँ परस्पर उपकरत तहां परस्पर नाम। वरनत सब ग्रंथनि मते कविकोविद मतिराम।—मतिराम।

उपकर्ता-संज्ञा पुं० [सं० उपकर्तः] [स्त्री० उपकर्ती ] उपकार करने-वाला । भलाई करनेवाला ।

उपकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० उपकारक, उपकारी, उपकार्य, उपक्रत] (१) भलाई । हित्तसाधन । नेकी ।

कि प्रo करना ।—मानना = की हुई भलाई के। याद रखना, कृतज्ञ होना ।

यै। - कृतोपकार । परोपकार ।

(२)लाभ । फ़ायदा । उ०-इस श्रीषध ने बड़ा उपकार किया ।

उपकारक-वि॰ [सं०] [स्री० उपकारिका] उपकार करनेवाला। भलाई करनेवाला।

उपकारिका-वि० [ सं० ] उपकार करनेवाली ।

संज्ञा स्त्री० [ स० ] (१) राजभवन । (२) ब्लेमा । तंत्रू ।

उपकारिता-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] भलाई । प्रयोजन की सिद्धि ।

उपकारी-वि [ सं० उपकारिन् ] [ स्त्री० उपकारिया ] (१) उपकार करनेवाला । भलाई करनेवाला । (२) लाभ पहुँ चानेवाला । फायदा पहुँ चानेवाला ।

उपकार्य्य-वि॰ [स॰ ] [स्री॰ उपकार्यां ] उपकार किए जाने योग्य । जिसके साथ उपकार करना उचित हो ।

उपकार्य्या-वि॰ [ सं॰ ] जिस (स्त्री) के साथ उपकार करना उचित हो।

संज्ञा स्त्री॰ खेमा। तंबू।

उपकुर्वाश-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मचारियों के दो भेदों में से एक। वह ब्रह्मचारी जो स्वाध्याय पूरा कर गुरुदिच्या देकर गृहस्थ श्राश्रम में प्रवेश करे श्रर्थात् यावज्जीवन ब्रह्मचारी न रहे।

उपकुरा-संज्ञा पुं० [सं०] मसूड़े का एक रोग जिसमें दांत हिजने जगते हैं श्रीर उनमें मंद मंद पीड़ा होती है।

उपक्रूल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) किनारा । तट । (२) तट के पास की भूमि । तीर के पास की ज़मीन ।

उपकृत-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसके साथ उपकार किया गया हो। जिसके साथ भलाई की गई हो। उपकार-प्राप्त। (२) कृतज्ञ। पृहसानमंद।

उपकृति-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] उपकार । भलाई ।

उपकेशा—संज्ञा स्त्री० [सं०] उपवर्ष की कन्या, वररुचि की पत्नी जिसकी कथा सरित्सागर में लिखी है। उपक्रम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रथमारंभ । कार्य्यारंभ की पहली श्रवस्था । श्रनुष्ठान । उठान । (२) किसी कार्य्य के। श्रारंभ करने के पहले का प्रयोजन ।

क्रि॰ प्र॰-करना ।

(३) भूमिका। तमहीद।

क्रि० प्र०--बांधना।

(४) चिकित्सा। इलाज।

उपक्रमण-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० उपक्रमणी] (१) श्रारंम । श्रनुष्ठान ।

(२) त्रायाजन । तैयारी । (३) भूमिका । तमहीद ।

उपक्रमणिका—संज्ञा श्ली • [सं • ] (१) किसी पुस्तक के श्रादि में दी हुई विषय सूची । किसी पुस्तक के विषयों का संविस विवरण । (२) एक पुस्तक जिसमें वेद के मंत्रों श्रीर सूक्तों के ऋषि, छंद श्रीर देवता लिखे हैं।

उपिक्रया-संज्ञा स्त्री० [सं०] उपकार । भलाई । उपक्षेप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रमिनय के श्रारंभ में नाटक के

समस्र वृत्तांत का संबेप में कथन। (२) श्राचेप।

उपखानश्र-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''उपाख्यान''। उपगंता-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] (१) पहुँ चनेवाला । (२) स्वीकार करनेवाला। (३) जानकार। जाननेवाला।

उपगत-वि॰ [सं॰ ] (१) प्राप्त । उपस्थित । सामने श्राया हुश्रा । (२) ज्ञात । जाना हुश्रा । (३) स्त्रीकार किया हुश्रा । श्रंगी॰ कार किया हुश्रा ।

उपगिति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) प्राप्ति । स्वीकार । (२) ज्ञान । उपगमन—संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] [बि॰ उपगत ] (१) पास जाना । (२) स्वीकार । (३) ज्ञान ।

उपगाता—संज्ञा पुं॰ [सं॰] यज्ञ के ऋत्विजों में से एक जो गाने में उद्घाता का साथ देता है।

उपगीति—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्राय्या छंद का एक भेद जिसके विषम पदों में १२ श्रीर सम पदों में ११ मात्राएँ होती हैं। श्रंत में एक गुरु होता है। विषम गणों में जगण न होना चाहिए। इसका दूसरा नाम "गाहु" भी है। उ०—रामा रामा रामा श्राटा जामा जारी रामा। छांडा सारे कामा पैहा श्रंत सुविश्रामा।

उपगृहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रालिंगन ।

उपग्रह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) गिरफ़ारी (२) क़ैद। (३) बँधुम्रा। क़ैदी। (४) श्रप्रधान ग्रह। छोटा ग्रह।

विशेष — प्रहों की पुरानी गणना में राहु श्रीर केंतु उपग्रह माने गए हैं।

(१) फलित ज्योतिष में सूर्य्य जिस नचत्र के हों उससे पांचवां (विद्युन्मुख), आठवां (शून्य), चौदहवां (सिक्ष-पात), धठारहवां (केतु), इक्कीसवां (उल्का), बाईसवां (कंप), तेईसवां (वज्रक), श्रोर चौबीसवां (निर्धात), नचत्र भी उप-

ग्रह कहलाता है।(६)वह छोटा ग्रह जो श्रपने बड़े ग्रह के चारों श्रोर घूमता है जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा।

उपग्रहण—संज्ञा पुं० [सं०] (१) हथेली में ली हुई चीज़ के। गिरने वा टपकने से बचाने के लिये उसके नीचे दूसरी हथेली लगा देना। (२) गिरफ्लार करना। क़ैंद करना। (३) संस्कार-पूर्वक अध्ययन। पढ़ना।

उपघात-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपघातक, उपघाती ] (१) नाश करने की क्रिया। (२) इंद्रियों का श्रपने श्रपने काम में श्रस-मर्थ होना। श्रशक्ति। (३) रोग। न्याधि। (४) इन पांच पातकों का समूह, उपपातक, जातिश्रंशीकरण, संकरीकरण, श्रपात्रीकरण, मिलनीकरण (स्मृति)।

उपघातक-वि० [स०] [स्त्री० उपघातिका ] नाशकारक । पीड़ा देनेवाला ।

उपघाती-वि॰ [सं॰ उपघातिन्] [स्त्री॰ उपघातिनी] नाशकारी। पीड़ा पहुँचानेवाला।

उपचय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उपचयित, उपचित ] (१) वृद्धि । उन्नति । बढ़ती । (२) संचय । जमा करना । (३) कुंडली में लग्न से तीसरा, छुठा, दसर्वा, वा ग्यारहर्वा स्थान ।

उपचरग्र-संज्ञा पुं० [स॰] [वि० उपचरित, उपचर्य ] (१) पास जाना । पहुँचना । (२) सेवा । पूजा करना ।

उपचरित-वि॰ [सं] (१) सेवित। पूजित। (२) लच्या से जाना इश्रा।

उपचर्य्या-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) सेवा। (२) चिकित्सा।

उपचार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपचारक, उपचार, उपचारित, श्रीपचारिक] (१) व्यवहार । प्रयोग । विधान । (२) चिकिरसा ।
दवा । इलाज । उ०—ग्रह गृहीत पुनि बात बस तेहि पुनि
बीक्षी मार । ताहि पिलाई बारुनी कहहु कोन उपचार ।—
तुलसी । (३) सेवा । बीमारदारी । (४) धर्म्मानुष्टान ।
(४) पूजन के श्रंग वा विधान जो प्रधानतः सोलह माने गए
हैं । जैसे, श्रावाहन, श्रासन, श्रधंपाद्य, श्राचमन, मधुपर्क,
स्नान, वस्नाभरण, यज्ञोपवीत, गध (चंदन), पुष्प, धूप, दीप,
नैवेद्य, तांबूल, परिक्रमा, बंदना ।

## या०-चाड़शोपचार।

(६) किसी के। संतुष्ट करने के लिये उसके मुँह पर सूठ बोलना । ख़ुशामद । (७) घूस । रिशवत । (८) एक प्रकार की संधि जिसमें विसर्ग के स्थान पर श वा स हो जाता है जैसे निः छुल से निश्चुल, निः संदेह से निस्संदेह (१) सामवेद का पूक्त परिशिष्ट ।

उपचारक-वि॰ [सं०] [स्री॰ उपचारिका](१) उपचार करनेवाला। सेवा करनेवाला। (२) विधान करनेवाला। (३) चिकित्सा करनेवाला। दवा करनेवाला।

उपचारच्छल-संज्ञा पुं० [सं०] बादी के कहे वाक्य में जान बूम

कर श्रभिप्रेत श्रर्थ से भिक्ष श्रर्थ की कल्पना कर दूष्या निका-खना । जैसे किसी ने कहा कि "ये नव (६) कंबल हैं" इस पर दूसरा कहे कि "वाह ये नए कहां हैं ?" ।

उपचारना \*- कि॰ स॰ [सं॰ उपचार ] (१) व्यवहार में लाना । काम में लाना । (२) विधान करना । उ॰ -- घर घरतें श्राई व्रज सुंदरि मंगल साज सँवारे । हेम कलस सिर पर धरि पूरन काम मंत्र उपचारे । -- सूर ।

उपचारी-वि॰ [सं॰ उपचारिन् ] [स्त्री॰ उपचारिणी ] (१) उपचार करनेवाला । सेवा करनेवाला । (२) चिकित्सा वा इलाज करनेवाला ।

उपचार्य-वि॰ [सं॰] (१) उपचार वा सेवा के योग्य। (२) चिकित्सा के योग्य।

संज्ञा पुं० चिकित्सा ।

उपचित-वि॰ [सं॰ ] (१) बढ़ा हुन्ना। समृद्ध। (२) संचित। इकट्टा।

उपचित्र-संज्ञा पुं० [सं०] एक वर्णार्द्धं समवृत्त जिसके विषम चरणों में तीन सगण और एक लघु और एक गुरु तथा सम चरणों में तीन भगण और दो गुरु हों। उ०--करूणा-निधि माधव मोहना। दीन दयाल सुने। हमरी जू। कमला-पति यादव सोहना। में शरणागत हैं। तुम्हारी जू।

उपचित्रा—संज्ञा स्त्रो० [सं०] (१) चित्रा नचत्र के पास के नचत्र, हस्त श्रीर स्वाती । (२) दंती वृत्त । (३) मुसाकानी का पाया । (४) १६ मात्राओं का एक छंद जिसमें श्राठ मात्राओं के बाद एक गुरू होता है श्रीर श्रंत में भी गुरू होता है । यह एक प्रकार की चौपाई है । उ०—मोरी सुनु चित दें रघुबीरा । करू दाया मोपै बलवीरा ।

उपज्ञ—संज्ञा पुं० [सं०] (१) उत्पत्ति । उद्भव । पैदावार । उ०— खेत की उपज श्रच्छी है ।

विशेष—इसका प्रयोग बड़े जीवों के संबंध में नहीं है विशेष कर वनस्पति के संबंध में होता है।

(२) मन में आई हुई नई बात । उद्भावना । नई उक्ति । सुक्त । उ॰—यह सब कवियों की उपज है । (३) मन में गढ़ी हुई बात । मनगढ़ त ।

मुहा०--उपज की लेना = नई उक्ति निकालना।

(४) गाने में राग की सुंदरता के लिये उसमें बँबी हुई ताने। के सिवा कुछ तान अपनी ओर से मिला देना। सितार बजानेवाले इसे मिज़राब कहते हैं। उ०—धरे श्रधर उपंग उपजें लेत हैं गिरिधारि।—सूर।

क्रि० प्र०—लेना।

उपज्ञना—िकि॰ छ॰ [सं॰ उपजन ] उत्पन्न होना। पैदा होना। उगना। उ॰——(क) जेहि जल उपजे सकल सरीरा। सो जल भेद न जान कबीरा।—कबीर। (ख) खेत में उपजै सब कोई खाय । घर में उपजै घर बहि जाय ।—पहेली । (ग) उपजै विनसै ज्ञान जिमि पाइ सुसंग कुसंग ।—तुलसी ।

विशेष—गद्य में इस शब्द का प्रयोग बड़े जीवों के लिये नहीं होता है। जड़ श्रीर वनस्पति के लिये होता है। पर पद्य में इसका व्यवहार सब के लिये होता है, जैसे—जिमि कुपूत कुल उपजे कुल सद्धमें नसाहिं।

उपजाऊ—वि॰ [ हिं॰ उपज + श्राक (प्रत्य॰) ] जिसमें श्रच्छी उपज हो । जिसमें पैदावार श्रच्छी हो । उर्वर । ज़रख़ेज । या॰—उपजाक भूमि ।

उपजाति—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] वे वृत्त जो इंद्रवज्रा श्रीर उपेंद्रवज्रा तथा इंद्रवंशा श्रीर वंशस्थ के मेल से बनते हैं। इंद्रवज्रा श्रीर उपेंद्रवज्रा के मेल से १४ वृत्त बनते हैं—कीति, वाणी, माला, शाला, इंसी, माया, जाया, बाला, श्रादा, भद्रा, प्रेमा, रामा, ऋद्धि श्रीर सिद्धि। कहीं कहीं शादू लिविक्रीड़ित श्रीर स्त्रग्धरा के येगा से भी उपजाति बनती है।

उपजाना-कि॰ स॰ [हिं॰ उपजना का स॰ रूप] उत्पन्न करना।
पैदा करना।

विशेष—गद्य में इसका प्रयोग विशेषतः जड़ श्रीर वनस्पति के िलये होता है, बड़े जीवों के लिये नहीं। पर पद्य में सब के िलये होता है। जैसे, भलेहु पेच सब विधि उपजाए।—
तुससी।

उपजीवन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपजीवी, उपजीवक ] (१) जीविका। रोज़ी। (२) दूसरे का सहारा। निर्चाह के लिये दूसरे का श्रवलंबन।

उपजीवी-वि॰ [सं० उपजीविन्] [स्री० उपजीविनी] दूसरे के आधार पर रहनेवाला । दूसरे के सहारे पर गुज़र करनेवाला ।

उपटन-संज्ञा पुं० दे० ''उबटन''। संज्ञा पुं० [सं० उत्पट = पट के ऊपर । उत्पतन = ऊपर उठना ] श्रंक वा चिह्न जो श्राघात पहुँ चाने, दबाने वा लिखने से पड़ जाय । निशान । सांट ।

उपटना-कि॰ श्र॰ [सं॰ उत्पट = पट के कपर। श्रथवा उत्पतन = कपर उठना] (१) श्राघात, दाब वा लिखने का चिह्न पड़ना। निशान पड़ना। साँट पड़ना। उ॰—(क) इस स्याही से लिखे श्रचर उपटे नहीं हैं। (ख) उसने ऐसा तमाचा मारा कि गाल पर उँगलियाँ (उँगलियों के चिह्न) उपट श्राईं। (२) उखड़ना।

उपटा -संज्ञा पुं० [सं० उत्पतन = अपर त्राना] (१) पानी की बाढ़ । करार पर पानी चढ़ना । (२) ठोकर ।

डपटाना\*—कि० स० [ उबटना का प्रे० रूप ] उबटन लगवाना । कि० स० [ सं० उत्पादन ] (१) उलब्दाना । (२) उलाइना । ड०— द्विरद को दंत उपटाय तुम लेत है। उहै बल श्राज काहे न सँभारधो ]—सूर । विशेष—्यह प्रयोग उन प्रयोगों में से है जहां सकर्मक रूप श्रकर्मक के स्थान पर लाया जाता है।

उपटारना—िक० स० [सं० उत्पाटन] उद्याटन करना। उठाना। हटाना। उ०—कोकिल हरि को बोल सुनाव। मधुबन ते उपठारि स्थाम को यहि ब्रज लै करि श्राव।—सूर।

**उपड़ना**–िकि० श्र० [सं० उत्पटन ] (१) उखड़ना । (२) उपटना । श्रंकित होना । निशान <sub>'</sub>पड़ना । उ०—देखा कि उन चरण चिह्नों के पास एक नारी के पांच भी उपड़े हुए हैं ।–खल्लू ।

उपतुला-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] वास्तुविद्या (घर बनाना) में संभे के नै। बराबर भागों में तीसरा भाग।

उपत्यका—संज्ञा स्री०[ सं० ] पर्वत के पास की भूमि । तराई । उपदंश—संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) गरमी । आतशक । फिरंगरोग । (२) मद्य के ऊपर रुचनेवाली वस्तु । गज़क । चाट । उ०— राधिका हरि अतिथि तुम्हारे । अधर सुधा उपदंश सीक शुच्चि विधु पूरन मुख वास सँचारे ।—सूर ।

उपदा—संज्ञा स्त्री० [सं०] भेंट जो बड़े लोगों को दी जाय। नज़र। उपदिशा—संज्ञा स्त्री० [सं०] दो दिशाओं के बीच की दिशा। कोगा। उपदिश्र—वि० [सं०] (१) जिसे उपदेश दिया गया हो। जिसे कुछ सिखाया गया हो। (२) जिसके विषय में उपदेश दिया गया हो। ज्ञापित।

उपदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उपरेश्य, उपदिष्ट, उपदेशी, श्रीपदेशिक ]
(१) शिखा । सीख । नसीहत । हित की बात का कथन । (२)
दीचा । गुरुमंत्र ।

उपदेशक—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० उपदेशिका ] उपदेश करनेवाला। शिक्षा देनेवाला। अच्छी बात बतलानेवाला। उ०—कहाँ सो गुरु पाऊँ उपदेशी। अगम पंथ कर होय सँदेशी।—जायसी।

उपदेश्य-वि॰ [सं॰ ] (१) उपदेश के येग्य । जिसे उपदेश देना उचित हो । (२) जिस (बात) का उपदेश करना उचित हो । सिखाने येग्य (बात) ।

उपदेशः - संज्ञा पुं० [सं० उपदेष्ट्र] [स्त्री० उपदेष्ट्री ] उपदेशः देने-वाला । शिष्ठक ।

उपदेस \* - तंज्ञा पुं॰ दे॰ "उपदेश"।

उपद्भव-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपद्रवी] (१) उत्पात । श्राकस्मिक बाधा । हलचल । विष्ठव । (२) ऊधम । दंगा फ़साद । गड़बड़ ।

कि॰ प्र०—उठाना ।—करना ।—खड़ा करना ।—मचाना ।

(३) किसी प्रधान रोग के बीच में होनेवाले दूसरे विकार वा पीड़ा, जैसे ज्वर में प्यास सिरकी फीड़ा श्रादि । उ॰—इस दवा को दो, दाह श्रादि सब उपद्रव शांत हो जाँगो ।

उपद्वी-वि॰ [सं॰ उपद्रविन् ] (१) उपद्रव मचानेवाला । हलचल मचानेवाला । दंगा करनेवाला । ऊधम मचानेवाला । (२) नटलट । फुसादी । बलेडिया । उपधरना \*- कि॰ श्र॰ [ सं॰ उपधारण = श्रपनी श्रोर खींचना ] ग्रहण करना । श्रंगीकार करना । श्रपनाना । शरण में लेना । सहारा देना । उ॰ — जिनको सांई उपधरा तिन्ह बांका नहिं कोइ । सब जग रूसा का करै राखन हारा सोइ । — दाहू ।

उपधा—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) छुल । कपट । (२) राजा द्वारा मंत्री पुरोहित श्रादि की परीचा । (३) व्याकरण में किसी शब्द के श्रंतिम श्रचर के पहले का श्रचर । (४) उपाधि ।

उपधातु—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) श्रप्रधान धातु, जो या तो लोहा, तांबा श्रादि धातुश्रों के विकार वा मैल हैं वा उनके येगा से बनी हैं श्रथवा स्वतंत्र खानें से निकलती हैं। प्रधान धातुश्रों के समान उपधातु भी सात गिनाई गई हैं—सोना-मक्खी, रूपामाखी, त्तिया, कांसा, मुदांसंख, सिंदूर, शिलाजतु वा गेरू (भाव प्रकाश)। पर किसी किसी के मत से सात उपधातु यें हैं। सोनामाखी, नीलाथोथा, हरताल, सुरमा, श्रवरक, मैनसिल श्रीर खपरिया। (२) शरीर के रस रक्त श्रादि सात धातुश्रों से बने हुए, दूध, चरवी, पसीना श्रादि पदार्थ।

उपधान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपिहत] (१) ऊपर रखना वा टहराना । (२) वह जिस पर केव्हें वस्तु रक्खी जाय। सहारे की चीज़। यै१०—पादोपधान।

> (३) तिकया । गेंडुआ । उ०—विविध वसन उपधान तुराई । छीर फेन सम विशद सुहाई ।—तुलसी । (४) मंत्र जो यज्ञ की ईँट रखते समय पढ़ा जाता है । (४) विशेषता । (६) प्रयाय । प्रेम ।

उपधारण-संज्ञा पुं० [सं०] किसी जपर रक्खी हुई वस्तु को लग्गी श्रादि से खींचना।

उपधि-संज्ञा पुं० [सं०] [बि० श्रौपधिक] जान बूम कर श्रीर का श्रीर कहना। छुला। कपट।

उपधूमित योग-संज्ञा पुं० [सं०] फलित ज्योतिष में वह योग जिसमें यात्रा तथा और श्रुम कम्मों का निषेध हैं, जैसे प्रत्येक दिन का पहला पहर ईशान कोण की यात्रा के लिये, दूसरा पूर्व के लिये, तीसरा अग्नि कोण के लिये, चैाथा दिवण के लिये, उपभूमित हैं।

उपधृति—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] किरगा।

उपनंद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वूज के श्रधिकारी नंद के छे।टे भाई। (२) वसुदेव के एक पुत्र। (३) गर्गसंहिता के श्रनुसार वह जिसके पास पाँच लाख गाय हों।

उपनद्ध-वि० [सं०] (१) बँधा हुआ। (२) नधा हुआ।
उपननाक्ष-कि० अ० [स०] पैदा होना। उत्पन्न होना। उपजना।
उ०—(क) वह सूरज तुम ससि वदन आन मिलाऊ सोय।
तस दुख महँ सुख ऊपनै रैन मांम दिन होय।—जायसी।
(ख) वन बन वृच्छ न चंदन होई। तन तन विरह न उपनै
सोई।—जायसी।

उपनय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) समीप लेजाना। (२) बालक को गुरु के पास ले जाना। (३) उपनयन-संस्कार। (४) न्याय में वाक्य के चौथे अवयव का नाम। कोई उदाहरण देकर उस उदाहरण के धर्म को फिर उपसंहार रूप से साध्य में घटाना। उ०—उत्पत्ति धर्मवाले अनित्य हैं जैसे घट (उदाहरण)। जैसे घट (उत्पत्ति-धर्मवाला होने से) अनित्य है वैसे ही शब्द भी अनित्य है (उपनय)। उपनय वाक्य के चिह्न "वैसे ही" "उसी प्रकार" आदि शब्द हैं। "उपनय" को "उपनीति" भी कहते हैं।

उपनयन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपनीत, उपनेता, उपनेतन्य ] (१) निकट लाना । पास ले जाना । (२) यज्ञोपवीत संस्कार । वृतवंध । जनेऊ ।

उपनागरिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रवंकार में वृत्ति श्रनुप्रास का एक भेद जिसमें कान को मधुर जगनेवाले वर्षे श्राते हैं। इसमें टटड द को झेड़ 'क' से लेकर 'म' तक सब वर्ष तथा श्रनुसार सहित श्रवर रह सकते हैं। समास इसमें या-तो न हों श्रीर हों भी तो झेटे झेटे। उ०—कंजन, खंजन, गंजन, हैं श्रवि श्रंजन हुँ मनरंजन हारे।

उपनाम—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दूसरा नाम । प्रचलित नाम । (२) पदवी । तखरलुश । उपाधि ।

उपनायक—संज्ञा पुं० [सं०] नाटकों में प्रधान नायक का साथी वा सहकारी।

उपनायन-संज्ञा पुं० दे० "उपनयन"।

उपनाह—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सितार की खूँटी जिसमें तार बँधे रहते हैं। (२) फोड़े वा घाव पर लगाने का लेप। मरहम।

(३) र्श्वाख का एक रोग । बिलनी । गुर्हां जनी । उपनिधि—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० श्रीपनिधिक] धरोहर । श्रमान । उपनिधिष्ट—वि० [सं०] दूसरे स्थान से श्राकर बसा हुस्रा ।

उपनिवेश-संज्ञापुं० [सं०] [वि० उपनिवेशित, उपनिविष्ट] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसना । (२) श्रन्य स्थान से श्राए हुए लोगों की बस्ती । एक देश के लोगों की दूसरे देश में श्रावादी । कालोनी ।

उपनिवेदात-वि० [सं०] दूसरे स्थान से आकर बसा हुआ।
उपनिषद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पास बैठना। (२) ब्रह्म विद्या की
प्राप्ति के लिये गुरु के पास बैठना। (३) वेद की शाखाओं के
ब्राह्मखों के वे श्रंतिम भाग जिनमें ब्रह्मविद्या अर्थात् श्रास्मा
परमात्मा श्रादि का निरूपण रहता है। कोई कोई अपनिषद्
संहिताओं में भी मिलते हैं जैसे ईश जो शुद्ध यजुर्वेद का
चालीसर्वा अध्याय माना जाता है। प्रधान अपनिषद् ये
हें—ईश वा वाजसनेय, केन वा तवल्कार, कठ, प्रश्न,
मुंडक, मांडूक्य, तैतिरीय, ऐतरेय, झांदोग्य, बृहदारण्यक।
इनके श्रतिरिक्त केंशितकी, मैत्रायणी और श्वेताश्रतर भी

श्रार्ष माने जाते हैं। उपनिषदों की संख्या कोई १८, कोई ३४, कोई १२ श्रीर कोई १०८ तक मानते हैं पर इनमें से बहुत से बहुत पीछे के बने हुए हैं। (४) वेदवृत ब्रह्मचारी के ४० संस्कारों में से एक जो गोदान श्रर्थात् केशांत संस्कार के पहले होता है। (१) निर्जन स्थान। (६) धर्मा।

उपनीत-वि॰ [सं॰] (१) लाया हुआ। (२) जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो।

उपनेता—संज्ञा पुं० [ सं० उपनेतृ ] [ स्त्री० उपनेत्री ] (१) लानेवाला । पहुँ चानेवाला । (२) उपनयन करानेवाला । भ्राचार्थ्य । गुरु । उपन्ना—संज्ञा पुं० दे० ''उपरना'' ।

उपन्यस्त-वि॰ [सं॰] (१) पास रक्खा हुआ। (२) धरोहर रक्खा हुआ। श्रमानत रक्खा हुआ। (३) उल्लिखित। दर्ज । कहा हुआ।

उपन्यास-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपन्यस्त ] (१) वाक्य का उप-क्रम । बंधान । बात की लपेट । बात का लच्छा । (२) कल्पित श्राख्यायिका । कथा । नावेल । (३) धरोहर । गिरवी ।

उपपति—संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पुरुष जिससे किसी दूसरे के। ब्याही हुई स्त्री प्रेम करे। जार। यार। श्राशना।

उपपत्ति—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) प्राप्ति । सिद्धि । प्रतिपादन । हेतु द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का निश्चय । (२) घटना । चरि-तार्थ होना । मेल मिलना । संगति । (३) युक्ति । हेतु ।

उपपित्तसम—संज्ञा पुं० [सं०] न्याय में दो कारणों की प्राप्ति। द्विना वादी के कारण और निगमन श्रादि का खंडन किए हुए प्रतिवादी का श्रन्य कारण उपस्थित करके विरुद्ध विषय का प्रतिपादन करना। प्रतिवादी का यह कहना कि जिस प्रकार वादी के दिए हुए कारण से वह बात हो सकती है उसी प्रकार हमारे दिए हुए कारण से यह बात भी हो सकती है। उ०—एक कहता है शब्द श्रनित्य है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा कहता है जिस प्रकार उत्पत्ति धर्मवाला होने से शब्द श्रनित्य कहा जा सकता है उसी प्रकार स्पर्शवाला न होने से नित्य भी हो सकता है।

उपयम्न-वि॰ [सं॰] (१) पास श्राया हुआ। पहुँचा हुआ। (२) शरया में श्राया हुआ। शरयागत। (३) प्राप्त। लब्ध। पाया हुआ। मिला हुआ। (४) युक्त। संपन्न। (४) उपयुक्त। सुनासिब।

उपपातक-संज्ञा पुं० [सं०] छोटा पाप।

विद्योष—मनु के श्रनुसार परस्त्रीगमन, गुरुसेवात्याग, श्रात्म-विक्रय, गोबध श्रादि उपपातक हैं।

डपपादन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपपादक, उपपादित, उपपन्न, उपपादनीय, उपपाद्य] (१) सिद्ध करना । साबित करना । उद्दराना । युक्ति देकर समर्थन करना । (२) संपादन । कार्य्य को पुरा करना । उपप्(दनीय-वि० [ सं० ] प्रतिपादनीय । सिद्ध करने येग्य । साबित करने येग्य ।

उपपादित-वि॰ [सं॰ ] जिसका उपपादन या समर्थन किया गया हे। प्रतिपादित । सिद्ध किया हुआ । साबित किया हुआ । ठहराया हुआ ।

उपपाद्य-वि० [सं०] प्रतिपादन के योग्य । सिद्ध किए जाने योग्य । उपपुराख-संज्ञा पुं० [सं०] १८ मुख्य पुराखों के श्रतिरिक्त श्रौर छोटे पुराख । ये भी गिनती में १८ हैं—(१) सनत्कुमार, (२) नारसिंह, (३) नारदीय, (४) शिव, (४) दुर्वासा, (६) किपल, (७) मानव, (८) श्रीशनस, (६) वरुष, (१०) कालिक, (११) शांब, (१२) नंदा, (१३) सीर, (१४) पराशर, (१४) श्रादित्य, (१६) माहेश्वर, (१७) भागंव (१८) वाशिष्ठ ।

उपस्नव—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपस्नवित, उपस्नवी, उपस्न्य, उपस्तुत]
(१) बाढ़। (२) उत्पात । इलचल । हंगामा । बलवा। (३)
कोई प्राकृतिक घटना जैसे प्रहण, भूकंप, श्रादि। (४) श्रांधी।
तूफान। (४) भय। ख़तरा। (६) विद्वा। बाधा। (७) राहु।

उपप्रवी-वि [स० उपप्रविन् ] [स्त्री० उपप्रविनी ] (१) उपद्रव मचानेवाला । हलचल मचानेवाला । श्राफृत ढानेवाला । २) बुबानेवाला । तराबेर करनेवाला । (३) जिस पर वा जर्हा पर श्राफृत श्राई हो । (४) जिस पर प्रहण लगा हो ।

उपभुक्त-वि॰ [सं॰] (१) जिसका भोग किया गया हो। व्यवहार किया हुआ। काम में जाया हुआ। बर्चा हुआ। (२) जूठा।

उपभोक्ता-वि० [ स० उपमोक्तृ ] [ स्त्री० उपभोक्त्री ] उपभोग करने-वाला । व्यवहार का सुख उठानेवाला । काम में लानेवाला ।

उपभोग-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपभोगी, उपभोग्य, उपभुक्त ] (१) किसी वस्तु के व्यवहार का सुख। मज़ा लेना। (२) व्यवहार। काम में लाना। वर्तना। (३) सुख की सामग्री। विलास की वस्तु।

उपभाग्य-वि० [सं०] उपभाग के योग्य । व्यवहार के योग्य । उपमंत्री-संज्ञा पुं० [सं०] वह मंत्री जो प्रधान मंत्री के नीचे हो । उपमन्यु-संज्ञा पुं० [सं०] गोत्रप्रवत्त क एक ऋषि । श्रापोद्धीम्य के शिष्य ।

उपमा—संज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० उपम.न, उपम.पक, उपमित, उपमेय]
(१) किसी वस्तु, व्यापार वा गुर्या के दूसरी वस्तु, व्यापार
वा गुर्या के समान प्रगट करने की क्रिया। सादृश्य। समानता।
तुलना। मिलान। पटतर। जोड़ी मुशाबहृत। (२) एक
प्रयालंकार जिसमें दो वस्तुओं (उपमेय और उपमान) के
बीच भेद रहते हुए भी उनका समान धर्म बतलाया जाता है
जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है।
उपमा दो प्रकार की होती है, पूर्योपमा और लुसोपमा।

पूर्णोपमा वह है जिसमें उपमा के चारों ग्रंग उपमान, उपमेय, साधारण धर्म श्रीर उपमावाचक शब्द वर्तमान हीं । उ०-"हरिपद कोमल कमल से" इस उदाहरण में हरिपद (उपमेय), कमल (उपमान), कोमल (सामान्य धर्म) श्रीर 'से' ( उपमासूचक शब्द ) चारों श्राए हैं । लुप्तोपमा वह है जिसमें उपमा के चारों ग्रंगों में से एक, दो वा तीन न प्रकट किए गए हों। जिसमें एक श्रंग का लोप हो उसके तीन भेद हैं, धर्मलुप्ता, उपमानलुप्ता श्रीर वाचकलुप्ता । उ०—(क) विञ्जुलता सी नागरी, सजल जलद से श्याम। (प्रकाश श्रादि धर्म का लेाप)। (ख) मालति सम सुंदर कुसुम द्वॅं ढ़ेहु मिलिहै नाहिँ। (उपमान का लोप)। (ग) नील सरोरुह श्याम तरुग अरुग वारिज नयन। (उपमावाचकशब्द का लोप)। इसी प्रकार जिस उपमा के दो श्रंगों का लोप होता है उसके चार भेद हैं-वाचकधर्मेलुहा, धर्मोपमानलुहा, वाचकोपमेयलुहा, श्रीर वाचकापमानलुप्ता । उ०—(क) धरनधीर रन टरन नहिँ करन करन श्रिर नाश । राजत नृप कुंजर सुभट यश तिहुँ लोक प्रकाश । (सामान्य धर्म श्रीर वाचक शब्द का बोप )। (ख) रे ऋबि ! माबति सम कुसुम दूँ देहु मिबिहै नाहिँ। ( उपमान श्रीर धर्म का लोप ) (ग) अदा उदय हा-तो भयो छविधर पूरन चंद। (वाचक श्रीर उपमेय का लोप)।

उपमाता—संज्ञा पुं० [सं० उपमातः] [स्त्री० उपमात्रीः] उपमा देने-वाला । मिलान करनेवाला ।

उपमान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय। वह जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बतलाई जाय। वह जिसके धर्म्म का श्रारोप किसी वस्तु में किया जाय। उ०---'उसका मुख कमल के समान है' इस वाक्य में 'कमल' उपमान है। (२) न्याय में चार प्रकार के प्रमाखों में से एक। किती प्रसिद्ध पदार्थ के साधर्म्य से साध्य का साधन । वह निश्चय जो किसी वस्तु को किसी अधिक परिचित वस्तु के कुछ समान देख कर होता है। उ०--गाय नीलगाय की तरह होती है। इस बात को सुनकर यदि कोई जंगल में गाय की तरह का कोई जानवर देखेगा तो समभेगा कि यह नील गाय है। वास्तव में उपमान अनुमान के अंतर्गत आ जाता है इसी से योग में तीन ही प्रमारा माने गए हैं, प्रत्यन्त, श्रनुमान श्रीर शब्द। (३) २३ मात्राओं का एक छंद जिसमें १३वीँ मात्रा पर विराम होता है। उ०—श्रब बोलि ले हरिनामे, काल जात बीता। हाथ जोरि विनती करीं, नाहिँ जात रीता। उपमानलुप्ता-संज्ञा स्त्री० दे० "उपमा"।

उपिमत-वि॰ [सं॰] जिसकी उपमा दी गई हो। जो किसी वस्तु के समान बतलाया गया हो। जिस पर उपमा घटती हो। जैसे उसका मुख कमल के ऐसा है, इस में मुख उपिमत है। संज्ञा पुं॰ कर्मधारय के श्रंतर्गत एक समास जो दो शब्दों के

उपमिति—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] उपमा वा सादृश्य से होनेवाला ज्ञान। उपमेय—वि॰ [सं॰ ] उपमा के योग्य। जिसकी उपमा दी जाय। वर्ण्य। वर्ण्यनीय।

संज्ञा पुं० वह वस्तु जिसकी उरमा दी जाय। वह वस्तु जो कि जी दूसरी वस्तु के समान बतलाई गई हो। जैसे 'मुख कमल' में मुख उपमेय है।

उपमेयापमा—संज्ञा स्त्री० [सं०] वह उपमा श्रवंकार जिसमें उपमेय की उपमा उपमान हो ब्रिगेर उपमान की उपमेय। उ०—पूरन-मासी सी तू उजरी श्रक्त तोसी उजारी है पूरनमासी।—देव। उपयंता—वि० [सं० उपयंत्र] [स्त्री० उपयंत्री] विवाह करनेवाला। वर। पति।

उपयंत्र—संज्ञा पुं० [सं०] वैद्य वा जरिहां का एक यंत्र जिससे काँटा श्रादि देह में चुभ कर रह जाने वाजी चीज़ें निकाखी जाती हैं।

उपयम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विवाह । (२) संयम । उपयमन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विवाह । (२) संयम । (३) बटा

हुआ कुश । इस्रा कुश ।

उपयुक्त—वि० [सं० ] योग्य । ठीक । उचित । वाजिव । मुनासिव । उपयुक्तता—संज्ञा स्रो० [सं० ] ठीक उतरने का भाव । यथार्थता । योग्यता । श्रीचित्य ।

उपयोग-तंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उपयोगी, उपयुक्त ] (१) काम । व्यवहार । इस्तेमाल । प्रयोग । (२) योग्यता । (३) फायदा । लाभ । (३) प्रयोजन । आवश्यकता ।

यैा०-- उपयोगवाद ।

उपयोगवाद-संज्ञा पुं० [सं०] वह सिद्धांत जिसके अनुसार जीवन के सब काय्यों का उद्देश अधिक से अधिक प्राणियों को अधिक से अधिक सुख पहुँ चाना है।

उपयोगिता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] लामकारिता। काम में श्राने की योग्यता।

उपयोगी—वि० [ सं० उपयोगिन् ] [ स्त्री० उपयोगिनी ] (१) काम देने-वाला । कान में श्रानेवाला । प्रयोजनीय । मसरफ़ का । (२) लाभकारी । फ़ायदेमंद । उपकारी । (३) श्रनुकूल । मुवाफ़िक ।

उपरंजक-वि॰ [सं॰ ] [सं॰ उपरंजिका ] (१). रॅंगनेवाला । (२) प्रभाव डालनेवाला । श्रसर डालनेवाला । संज्ञा पुं॰ सांख्य में वह वस्तु जिसका श्राभास उसके पास

सज्ञा पु॰ साख्य म वह वस्तु जिसका श्राभास उसके पास वाली वस्तु पर पड़ता है। वह वस्तु जिसके प्रभाव से उसके निकट की वस्तु श्रपने श्रसली रूप से कुछ भिन्न दिखाई पड़ती है। उपाधि। जैसे—लाल कपड़ा जिसके कारण उस पर रक्खा हुश्रा स्फटिक लाल दिखाई पड़ता है।

उपरंजन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपरंजक, उपरंजनीय, उपरंजित, उपरंज्य] (१) रॅंगना । (२) प्रभाव डालना । असर डालना ।

- उपरंजनीय-वि० [सं०] (१) रँगने के लायक। (२) जिस पर प्रभाव डाला जा सके।
- उपरंज्य-वि० [ सं० ] (१) रँगने लायकः। (२) जिस पर प्रभाव पड़े।
- उपरक्त-वि॰ [सं॰ ] (१) राहुप्रस्त । जिसमें ग्रहण लगा हो । (२) विषयासक्त । भोग-विलास में फँसा हुश्रा । (३) उप-रंजक वा उपाधि की सक्षिकटता के कारण जिसमें उसका गुण श्रा गया हो ।
- उपरक्षग—संज्ञा पुं• [सं०] (१) चौकी। पहरा। (२) फ़ौजी तैयारी।—किं•
- उपरत-वि॰ [सं॰ ] (१) विरक्त । उदासीन । हटा हुआ । (२) मरा हुआ ।
- उपरति—संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰ ] (१) विषय से विराग । विरति । त्याग । (२) उदासीनता । उदासी । (३) मृत्यु । मौत ।
- उपरत्न-संज्ञा पुं० [सं०] घटिया रत्न । कम दाम के रत्न वा पत्थर । वैद्यक प्रथों के श्रनुसार वैक्रांत मिंग, मोती की सीप, रचस, मरकत मिंग, लहसुनिया, लाजा, गारुड़ि मिंग (ज़हरमोहरा), शंख श्रीर स्फटिक मिंग, ये नव उपरत्न माने गए हैं।
- डपरना—संज्ञा पुं० [ ईं॰ ऊपर + ना (प्रत्य॰)] दुपट्टा । ऊपर से श्रोढ़ने का वस्त्र । चड्र । ड॰—पीत उपरना कांखा सोती । दुहुँ श्रांचरन लगे मिण मेती ।—तुलसी । † क्रि॰ स॰ [सं॰ उत्पादन] उखड़ना ।
- उपरफट-वि० [सं० उपरि + स्फुट ] जपरी । इधर उधर का । व्यर्थ का । निष्प्रयोजन । उ०—नंद बबा की बात सुनी हिर । ...... मेरी बाँह छुंड़ि दे राघे करत उपरफट बातें । सूर स्थाम नागर नागरि सों करत प्रेम की घातें ।— सूर ।
- उपरफट्ट्-वि० [सं० उपरि + स्फुट] (१) जपरी । बालाई । निय-मित के श्रतिरिक्त । बँधे हुए के सिवाय । उ० — नैाकरी के सिवाय उन्हें उपरफट्टू काम भी बहुत मिलते हैं । (२) इधर • उधर का । बे ठिकाने का । ज्यर्थ का । फ़ज़ूल । निष्प्रयोजन । उ० — वह उपरफट्टू बातों में बहुत रहा करता है श्रपना काम नहीं देखता ।
- उपरम-संज्ञा पुं० [सं०] विरति । वैराग्य । उदासीनता । चित्त का हटना ।
  - उपरवार—संज्ञा स्त्री० [हिं० कपर + वारा (प्रत्य०)] बांगर ज़मीन । उपरस—संज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक में पारे के समान गुण करनेवाले पदार्थ । गंधक, ई गुर, अभ्रक, मैनशिल, सुर्मा, तृतिया, लाजवर्द पत्थर, चुंबक पत्थर, फिटकिरी, शंख, खड़िया मिट्टी, गेरू, मुल्तानी मिट्टी, कोड़ी, कोसीस, और बालू इत्यादि उप-रस कहलाते हैं।

. . . .

उपरहित†—संज्ञा पुं∘ दे॰ ''पुरेाहित''। उपरहिती†—संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''पुरेाहिती''। उपराँठा†—संज्ञा पुं॰ दे॰ ''पर्राठा, परोंठा, पर्रावठा''। उपरांत—क्रि॰ वि॰ [सं॰] श्रनंतर।

चिरोष—इस शब्द का प्रयोग काल ही के संबंध में होता है। उपरा†-संज्ञा पुं० [ सं० उत्पल ] उपला । कंडा । गोहरा ।

- उपराग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रंग। (२) किसी वस्तु पर उसके पास की वस्तु का श्राभास पड़ना। श्रपने निकट की वस्तु के प्रभाव से किसी वस्तु का श्रपने श्रसली रूप से भिन्न रूप में दिखाई पड़ना, जैसे लाल कपड़े के ऊपर रक्खा हुआ स्फटिक लाल दिखाई पड़ता है। उपाधि।
  - विशेष—सांख्य में बुद्धि के उपराग वा उपाधि से पुरुष (श्रात्मा) कर्त्ती समक्त पड़ता है वास्त्व में हैं नहीं।
    - (३) विषय में श्रनुरिक । वासना । (४) चंद वा सूर्य्य प्रहण । उ॰—भयो पर्व बिनु रिव उपरागा ।—तुलसी ।
- उपरा-चढ़ो—संज्ञा स्त्री० [ हिं० कपर | चढ़ना ] किसी काम की करने वा किसी चीज़ के। लेने के लिये कई श्रादमियों का यह कहना कि हमीं करें वा हमीं लें दूसरा नहीं। एकही वस्तु के लिये कई श्रादमियों का उद्योग। श्रहमहमिका। स्पर्झा। उ०—एक परिषद ने हँस कर कहा—''महाराज! यदि बहुत श्रादमी जाने की प्रस्तुत हैं तो बहुत श्रच्छी बात है। इस उपराचढ़ी में श्रापकी सेना का ब्यय कम होगा।''—गद्राधरसिंह।
- उपराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजप्रतिनिधि । वाइसराय । गवर्नर-जनरत्त ।
- उपराजना \*- कि० स० [ सं० उपार्जन ] (१) पैदा करना । उत्पक्ष करना । जनमाना । उ० — प्रथम जोति विधि ताकर साजी । श्री तेहि प्रीति सृष्टि उपराजी । — जायसी । (२) रचना । बनाना । उ० — पिछुम का बार पुरुव के बारी । लिखी जो जोरि होय न निनारी । मानुष साज लाख मन साजा । सोई होइ जो विधि उपराजा । — जायसी । (३) उपार्जन करना । कमाना । उ० — शालिप्रामशिला नहिं जाने । तै। निशला पषाया करि माने । घटे बढ़े सा शिला सदाही । उपराजे धन दिन प्रति ताही । — रघुराज ।
- उपराना †-क्रि॰ २४० [सं॰ उपरि ] (१) अपर श्राना । उठना । (२) प्रगट होना । ज़ाहिर हे।ना । (३) उतरना । क्रि॰ स॰ अपर करना । उठाना ।

उपराला—संज्ञा पुं० [ हिं० जपर + ला (प्रत्य०) ] पन्नग्रहणा। सहायता । रचा । उ०——चहुँ दिसि घोरि कोटरा लीना । जूम लतीफ मास द्वौ कीना । उपराला करि सक्या न कोई । संकित भया लतीफ गढ़ेाई ।——लाला ।

उपरावटा—वि० [सं० उपरि + श्रावर्त ] तना हुश्रा । श्रकड़ा हुश्रा । जो श्रपना सिर गर्व से ऊँचा किया हो । उ०—कहा चलत ं उपरावटे श्रजहूँ खिसी न गात । कंस सौंह दें पूछिए जिन पटके हैं सात ।—सूर ।

उपराही क्र-किं वि० [ हिं० कपर ] कपर । उ०—(क) छाड़िहैं बान जाहिँ उपराहीं । गर्ब केर सिर सदा तराहीं ।—जायसी । (ख) सेंदुर श्राग सीस उपराहीं । पहिया तरवन चमकत जाहीं । —जायसी ।

> वि॰ बढ़कर । बेहतर । श्रेष्ठ । उ॰—(क) वह सो जोति हीरा उपराहों । हीर श्रोहिं सो तेहि परछाही ।—जायसी । (ख) कहँ श्रस नारि जगत उपराहीं । कहँ श्रस जीव मिलन सुख छाहीं ।—जायसी ।

उपरि-कि॰ वि॰ [सं॰ ] ऊपर। या॰---उपर्युक्त।

उपरिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] परांठा । परांठा । परांवठा उपरांठा । उपरी-संज्ञा श्ली० दे० "ऊपरी", "उपली" ।

उपरी-उपरा-संज्ञापुं० [दिं० जपर](१) एकही वस्तु के लिये कई श्राद-मियों का उद्योग। चढ़ाउपरी। उपराचढ़ी।(२) एक दूसरे से बढ़ जाने की इच्छा। स्पर्छा। ड०—(क) कटकटात भट भालु विकट मर्कट करि केहरि नाद। कृदत करि रघुनाथ सपथ उपरी-उपरा करि बाद।—नुलसी। (ख) बिरुमे बिरदैत जे खेत अरे न टरे हिंठ बैर बढ़ावन के। रन रारि मची उपरी-उपरा भले बीर रघुपति रावन के।—नुलसी।

उपरूपक—संज्ञा पुं० [सं०] नाटक के भेदों में से दूसरा भेद । छोटा नाटक । इसके १०० भेद हैं—(१) नाटका, (२) त्रोटक, (३) गोष्ठी, (४) सट्टक, (४) नाट्य-रासक, (६) प्रस्थान, (७) उल्लाप्य, (८) काव्य, (६) प्रेवण, (१०) रासक, (११) संलापक, (१२) श्रीगदित (श्रीरासिका), (१३) शिल्पक, (१४) विलासिका, (१४) दुर्मल्लिका, (१६) प्रकरिणका, (१७) हल्लीश, (१८) भाणिका ।

उपरेना \*-संज्ञा पुं० [ हिं० कपर + ना (प्रत्य०) ] दुपद्य । चहर । उपरेनी-संज्ञा स्री० [ सं० उत + परणो ] श्रोढ़नी । उ०-धोले उपरेना के जो श्रोढ़े अपरेनी रहे ताही को लै दिया सो तो तबै ले श्रली गई । फूलन को हार लिए रही तासो मारि फेरि हाथन पसारि के सरापत चली गई ।--रधुनाथ ।

उपरोक्त-वि० [हिं० अपर + सं० उक्त ] अपर कहा हुआ। पहले कहा हुआ। उपरोध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रोक । श्रटकाव । रुकावट । (२) ब्राड़ । श्राच्छादन । ढकना ।

उपरोधक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रोकनेवाला । बाधा डालनेवाला । (२) भीतर की कोटरी ।

उपरेश्यन—संज्ञा पुं० [सं०] रुकावट । श्रटकाव । श्रद्भवन । उपरेशियी—संज्ञा पुं० [सं० उपरोधिन् ] [स्त्री० उपरोधिनो ] रोकनेवाला । बाधा डालनेवाला ।

उपराहितं –संज्ञा पुं॰ दे॰ "पुरोहित"।

उपराहिती-संज्ञा स्री० दे० "पुरोहिती"।

उपराद्धा कर्म कि वि॰ [हिं॰ ऊपर + श्रौंका (प्रत्य॰)] ऊपर की श्रोर। उपरादा—संज्ञा पुं॰ [हिं॰ ऊपर + श्रौंटा (प्रत्य॰)] (किसी वस्तु के) ऊपर का पञ्चा।

उपराठा निव [हिं० जपर + श्रीठा (प्रत्य०)] जपर की श्रीर का। जपरवाला। उ०—उपरोठी कोठरी।

उपराना\*-संज्ञा पुं० दे० ''उपरना"।

उपयुक्त-वि॰ [सं॰] जपर कहा हुआ। पहले कहा हुआ।

उपल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पत्थर । (२) श्रोला । (३) रता । (४) मेघ । बादल । (१) बालू । (६) चीनी ।

उपलक्ष-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''उपलच्य''।

उपलक्षक-वि॰ [सं॰] (१) उद्भावना करनेवाला। श्रनुमान करनेवाला। ताङ्नेवाला। लखनेवाला।

संज्ञा पुं० वह शब्द जो उपादान बन्निया से अपने बाच्य वा अर्थ द्वारा निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त प्रायः उसी केटि की श्रीर श्रीर वस्तुश्रों का भी बोध करावे। जैसे—''कीश्रीं से श्रनाज के। बचाना'' इस वाक्य में बन्निया द्वारा ''कीश्रीं'' शब्द से श्रीर श्रीर पन्नी भी समक्त बिए गए।

उपलक्ष्या—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपलक्षक, उपलक्षित,] (१) बोध करानेवाला चिह्न । संकेत । (२) शब्द की वह शक्ति जिससे उसके अर्थ से निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त प्रायः उसी की कोटि की और और वस्तुओं का भी बोध होता है। यह एक प्रकार की अजहत्स्वार्था लच्चणा है। जैसे, ''खेत को कोओं से बचाना'' इस वाक्य में कोओं शब्द से और और पत्ती भी समक लिए गए।

उपलक्ष्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) संकेत। चिह्न। (२) दृष्टि। उद्देश्य।

याै o — उपलब्ध में = दृष्टि से | विचार से | बदले में | एवज़ में | उ - — पंडित जी को हिंदी के सुलेखक होने के उपलक्ष में एक एड़ स भी दिया गया। — सरस्वती।

उपलब्ध-वि० [सं०] (१) प्राप्त । पाया हुआ । (२) जाना हुआ । उपलब्ध-संज्ञा स्रो० [सं०] (१) प्राप्ति । (२) बुद्धि । ज्ञान । उपला-संज्ञा पुं० [सं० उत्पर्ल ] [स्रो०, अल्प० उपलो ] है धन के

लिये गोवर के सुखाए हुए दुकड़े । कंडा । गोहरा ।

उपर्की-संज्ञा स्त्री० [ उपला का ऋत्म० रूप ] छे। उपला। गोहरी। कंडी। चिपड़ी।

उपलेप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी वस्तु से लीपना। किसी वस्तु की ऊपरी तह में कोई गीली चीज़ पोतना। (२) गाय के गोबर से लीपना। (३) वह वस्तु जिस से लेप करेँ।

उपलेपन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपलेपित, उपलेप्य, उपलिप्त ] लीपना । लीपने का कार्य्य ।

उपल्ला—संज्ञा पुं० [हिं० जपर + ला (प्रत्य०)] [स्त्री०, श्रत्य० उपल्ली] जपर का पर्त । वह तह जो जपर हो । किसी वस्तु का जपरवाला भाग ।

उपवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बाग़ । बगीचा । कुंज । फुलवारी । (२) ब्रोटे छोटे जंगल । पुराणों में २४ उपवन गिनाए गए हैं।

उपवना— कि॰ न्नः [ सं॰ उप + यमन ] ऊपर जाना । उड़ जाना । विलीन होना । गायब होना । उ॰—देखत चुरे कपूर ज्यों उपै जाय जिन लाल । छुन छुन होति खरी खरी छीन छुबीली बाल ।—विहारी ।

उपचण्ये—संज्ञा पुं० [ सं० ] उपमान । वह जिससे उपमा दी जाय । उ०---जहँ प्रसिद्ध उपवर्न को पलटि कहत उपमेय । बरनस तहाँ प्रतीप हैं कविजन जगत श्रजेय ।

उपवर्ष-संज्ञा पुं० [सं०] वेदांत के प्रधान भाष्यकारों वा श्राचाय्यों में से एक।

उपवस्तथ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गांव। बस्ती। (२) यज्ञ करने के पहले का दिन जिसमें वृत श्रादि करने का विधान है। उपवाद-संज्ञा पुं० [सं०] श्रपवाद। निंदा।

उपवास-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भोजन का छूटना। फ़ाका। उ०---श्राज इन्हें तीन उपवास हुए।

कि० प्र०-करना।-होना।

(२) वह वृत जिसमें भोजन छे। इ दिया जाता है।

उपवासी—वि॰ [ सं॰ उपवासिन् ] [ स्त्री॰ उपवासिनी ] उपवास करने-वाला । निराहार रहनेवाला ।

उपविष-संज्ञा पुं० [सं० ] हलके विष । कम तेज़ ज़हर । जैसे,
अफ़ीम, अत्रा, इत्यादि । एक मत से उपविष १ हैं—(१)

मदार का दूध । (२) सेहुँ इ का दूध । (३) कलिहारी वा
करियारी । (४) कनेर । (१) धत्रा । दूसरे मत से ७ हैं—
(१) मदार । (२) सेहुँ इ । (३) धत्रा । (४) कलिहारी
वा करियारी । (१) कनेर । (६) गुंजा । (७) अफ़ीम ।

उपविषा-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रतीस ।

उपविष्ट-वि० [ सं० ] बैठा हुन्ना।

उपवीत-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपवीती ] (१) जनेऊ । यज्ञसूत्र । (२) उपनयन संस्कार । उ०-करणबेध चुड़ाकरण श्रीरघुवर उपवीत । समय सकल कल्यानमय मंजुल मंगल गीत ।--तुलसी । उपवेद—संज्ञा पुं० [सं०] विद्याएँ जो वेदों से निकली हुई कही जाती हैं। ये चार हैं—(१) धनुर्वेद—जिसे विश्वामित्र ने यजुर्वेद से निकाला। (२) गंधवंवेद—जिसे भरतसुनि ने सामवेद से निकाला। (३) श्रायुर्वेद—जिसे धन्वंतधिर ने ऋग्वेद से निकाला। (४) स्थापत्य—जिसे विश्वकर्मा ने श्रथवेंद से निकाला।

उपवेशन—संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० उपवेशित, उपवेशी, उपवेश्य, उपविष्ट ] (१) बैठना । (२) जमना । स्थित होना ।

उपवेशित-वि॰ [ सं॰ ] बैठा हुन्ना।

उपराम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) इंद्रियनिग्रह । वासनाश्रों को दबाना। निवृत्ति । शांति । उ०—राम भलाई श्रांपनी भला कियो न काको । चितवत भाजन कर लियो उपशम समता को ?—तुलसी । (२) निवारण का उपाय । इलाज । चारा । उ०—कामानल को ता । यह हिय जारैगो तोहि । वृथा जरो, उपशम कळू सुकत नाहीं मोहि ।—रलावली ।

उपरामन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपशमनीय, उपशमित, उपशम्य] (१) दवाना । शांत रखना । (२) निवारण । उपाय से दूर करना ।

उपराय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी वस्तु के व्यवहार से क्रेश का घटना वा बढ़ना देख कर रोग का श्रनुमान । यह रोग-ज्ञान के पाँच उपायों में से एक हैं। (२) सुख वा श्राराम देनेवाली वस्तु वा उपाय । श्रनुकूल श्रीषध वा पथ्य । मुवाफ़िक इलाज ।

उपशब्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नगर के स्रास पास की भूमि। गाँव का सिवान। (२) भाला।

उपशिष्य-संज्ञा पुं० [सं०] शिष्य का शिष्य । चेले का चेला । उपशीषक-संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ निकल श्राती हैं । चाई चूई ।

उपसंपादक-संज्ञा पुं० [सं०] [स्रो० उपसंपादिका ] किसी कार्यं में मुख्य कर्त्ता का सहायक, वा उसकी श्रनुपस्थिति में उसका कार्य्य करनेवाला व्यक्ति।

उपसंहार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) हरणा। परिहार। (२) समाप्ति। स्वातमा। उ०—हे गुरुजी! कृपा कर हमारे भ्रम का उपसंहार कीजिए। (३) किसी पुस्तक का श्रंतिम प्रकरणा। किसी पुस्तक के श्रंत का श्रध्याय जिसमें उसका उदेश संजेप में बतलाया गया हो। (४) सारांश। निचेाड़। (४) किसी दाँव, पेंच वा हथियार की रोक। संहार।

उपस†-संज्ञा श्ली० [ सं० उप + नास = महँक] दुर्गंघ । बदबू । उपसना-कि० स० [ सं० उप + नास = महँक ] (१) दुर्गंधित होना । (२) सङ्ना ।

उपसर्ग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह शब्द वा श्रव्यय जो केवल किसी शब्द के पहले लगता है और उसमें किसी श्रर्थ की विशेषता करता है। जैसे, श्रनु, श्रव, उप, उद् इत्यादि। (२) श्रशकुत। (३) उपद्रव। दैवी उत्पात। उपसर्जन—संज्ञा पुं० [सं० ] (१) ढालना। (२) उपद्रव। दैवी उत्पात। (३) अप्रधान वस्तु। गौषा वस्तु। (४) त्याग। उपसागर—संज्ञा पुं० [सं० ] छोटा समुद्र। समुद्र का एक भाग।

**उपसाना**—कि० स० [ाई० उपसना ] बासी करना । सड़ाना । उपसुंद—संज्ञा पुं० [ सं० ] सुंद नाम के दैल्य का छोटा भाई ।

उपसेचन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) पानी सें सींचना वा भिगोना। पानी ब्रिड़कना। (२) गीली चीज़। रसा। (३) वह गीली चीज़ जिससे रोटी वा भात खाया जाय। जैसे, दाल, कढ़ी, सालन इत्यादि।

उपस्कर—संज्ञा पुं० [सं०](१) हिंसा करना। चोट पहुँ चाना। (२) दाल वा तरकारी में डालने का मसाला। (३) घर का सामान वा सजावट की सामग्री। (४) वस्त्राभूषणादि।

उपस्थ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) नीचे वा मध्य का भाग। (२) पेडू। (३) पुरुष-चिद्ध। लिंग। (४) स्त्री-चिद्ध। भग। यैा०—उपस्थेंद्रिय।

(४) गोद।

वि॰ निकट बैठा हुआ।

उपस्थळ—संज्ञा पुं० [सं०] (१) नितंब । चूतड़ । (२) कूरहा । (३) पेडू ।

उपस्थळी—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) कूल्हा । कटि । (२) नितंब । (३) पेडू ।

उपस्थान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपस्थानीय, उपस्थित] (१) निकट श्राना। सामने श्राना। (२) श्रम्यर्थना वा पूजा के लिये निकट श्राना। (३) खड़े होकर स्तुति करना। खड़े होकर पूजा करना। उ०— दै दिनकर को श्रम्य मंत्र पढ़ि उपस्थान पुनि कीन्हें। गायत्री को जपन लगे पुनि ब्रह्म-बीज मन दीन्हें।—रघुराज। विशेष—इस प्रकार का विधान प्रायः सूर्य्य ही की पूजा में है। (४) पूजा का स्थान। (४) सभा। समाज।

उपस्थित—वि॰ [सं॰ ] (१) समीप बैठा हुश्रा । सामने वा पास श्राया हुश्रा । विद्यमान । मौजूद । हाज़िर ।

कि प्रo—करना = (१) हाज़िर करना । सामने लाना । (२) पेश करना । दायर करना । उ०—श्रमियोग उपस्थित करना । —होना = (१) श्रा पड़ना । उ०—बड़ा संकट उपस्थित हुश्रा । (२) ध्यान में श्राया हुश्रा । मन में श्राया हुश्रा । स्मरण किया हुश्रा । याद । उ०—हमें वह सूत्र उपस्थित नहीं है ।

उपिथाता—संज्ञा पुं० [सं०] एक वर्ण-वृत्ति का नाम। इस वृत्ति के प्रत्येक चरण में एक तगण, दो जगण और अंत में एक गुरु होता है। त, ज, ज, ग = SS ।। S । । S । S ड०— तीजी जग पावन कंस को। दै मुक्ति पठावत धाम के। वाकी लिख रानि उपस्थिता। दै ज्ञान करी सुख साजिता।

उपस्थिति—संज्ञा श्ली० [सं०] विद्यमानता । मैाजूदगी । हाज़िरी । उपस्वत्व—संज्ञा पुं० [सं०] ज़मीन वा किसी जायदाद की पैदावार वा श्रामदनी का हक़ ।

उपहत-वि॰ [सं॰] (१) नष्ट किया हुआ। बरबाद किया हुआ। (२) बिगाड़ा हुआ। दूषित। (३) पीड़ित। संकट में पड़ा हुआ। (४) किसी अपवित्र वस्तु के संसर्ग से श्रशुद्ध।

उपहित्तित (हास)—संज्ञा पुं० [सं०] हास के ६ भेदों में से चैाथा। नाक फुलाकर आँखेँ टेढ़ी करते और गर्दन हिलाते हुए हँसना।

उपहार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) भेंट । नज़र । नज़राना । उ०—
(क) घरि घरि सुंदर वेष चले हरिषत हिये । चवँर चीर
उपहार हार मिण्गिण लिये ।—तुलसी । (ख) श्राये गोप
भेंट ले ले के भूषण बसन सोहाये । नाना विधि उपहार दूध
दिध आगे घरि सिर नाये ।—सूर । (ग) दीह दीह दिग्गजन के
केशव मनहुँ कुमार । दीन्हे राजा दशरथिह दिग्गजन के
उपहार ।—केशव । (२) शैवें की उपासना के नियम जो छुः
हैं । हसित, गीत, नृत्य, इडुकार, नमस्कार और जप ।

उपहास-तंज्ञा पुं० [ तं० ] [ वि० उपहास्य ] (१) हँसी । ठट्टा । दिल्लगी। (२) निंदा। बुराई । उ०—पैहहिँ सुख सुनि सुजन सब खब करिहहिँ उपहास।—तुबसी।

यै। - उपहासजनक । उपहासाई ।

उपहासास्पद्-वि० [सं०] उपहास के योग्य। हँसी उड़ाने के खायकु। निंदनीय।

उपहासी—संज्ञा स्त्री० [ सं० उपहास ] हँसी । ठट्टा । निंदा । उ० — सब नृप भए जोग उपहासी ।—तुजसी ।

उपहित-वि॰ [सं॰] (१) जपर रक्खा हुआ। स्थापित। (२) धारण किया हुआ। (३) समीप लाया हुआ। हवाले किया हुआ। दिया हुआ। (४) सम्मिलित। मिला हुआ। (४) उपाधियुक्त।

उपही\*—संज्ञा पुं० [हिं० जपरी ] श्रपरिचित व्यक्ति । बाहरी वा विदेशी श्रादमी । बायवी । श्रजनवी । उ०—(क) ये उपही कोउ कुँवर श्रहेरी । स्याम गौर धनुवाया तूनधर चित्रकूट , श्रव श्राय रहे री ।—तुलसी । (ख) जानि पहिचानि बिनु श्रापु ते श्रापने हुते प्रानहु ते प्यारे प्रियतम उपही । सुधा के सनेहहू के सारु लै सँवारे विधि जैसे भावते हैं भांति जाति न कही ।—नुलसी ।

उपांग-संज्ञा पुं० [सं०] (३) श्रंग का भाग। श्रवयव। (२) वह वस्तु जिस से किसी वस्तु के श्रंगों की पूर्ति हो। उ०-वेद के उपांग, जो चार हैं—पुराख, न्याय, मीमांसा श्रोर धर्म्म-शास्त्र। (३) तिलक। टीका। (४) प्राचीन काल का एक बाजा जो चमड़ा मढ़ कर बनता था।

उपांत-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] [वि॰ उपांत्य ] (१) अंत के समीप का

भाग। (२) प्रांत भाग। श्रास पास का हिस्सा। (३) छोटा किताग।

उपांस्य-वि॰ [सं॰](१) श्रंतवाले के समीपवाला । श्रंतिम से पहले का।

उपाइ\*-संज्ञा पुं० दे० ''उपाय''।

उपाउ\*-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''उपाय''।

उपाकरग्रा—पंजा पुं० [सं०] (१) योजना । उपक्रम । तैयारी । श्रनुष्टान । (२) यज्ञ में वेदपाट । (३) यज्ञ के पशु का एक संस्कार ।

उपाकर्म-संज्ञा पुं० [सं० ] संस्कारपूर्वक वेद का ग्रहणा। वेदपाठ का आरंभ।

विशेष—यह वैदिक कर्म समस्त श्रोषियों के जम श्राने पर श्रावण मास की पूर्णिमा को, वा श्रवण-नत्तत्रयुक्त दिन को, वा हस्त-नत्तत्रयुक्त पंचमी के। श्रपने गृह्य सूत्र में कही विधि से किया जाता है। 'उत्सर्ग' का उत्तरा।

उपाख्यान-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पुरानी कथा। पुराना बृत्तांत। (२) किसी कथा के श्रंतर्गत कोई श्रोर कथा। (३) बृत्तांत। हाल।

उपाग्रह्या-संज्ञा पुं० [सं०] दे० ''उपाकर्म''। उपाटना \*-कि० स० [सं० उत्पाटन] उखाङ्ना। उ०---लीन्ह एक तेहि शैल उपाटी। रघुकुल-तिलक भुजा सोइ काटी।---तुलसी।

उपाड्ना \*- कि॰ स॰ दे॰ "उपाटना"।

उपादान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपादेय] (१) प्राप्ति । प्रहणा । स्वीकार । (२) ज्ञान । परिचय । बीघ । (३) श्रपने श्रपने विषयों से इंद्रियों की निवृत्ति । (४) वह कारण जो स्वयं कार्य्य रूप में परिणत हो जाय । सामग्री जिससे कोई वस्तु तैयार हो । जैसे, घड़े का उपादान कारण मिट्टी हैं । वैशेषिक में इसी को समवायिकारण कहते हैं । सांख्य के मत से उपादान श्रीर कार्य्य एक ही हैं । (४) सांख्य की चार श्राध्यात्मिक तुष्टियों में से एक जिस में मनुष्य एक ही बात से पूरे फल की श्राशा करके श्रीर प्रयत्न छोड़ देता हैं । जैसे, 'संन्यास लेने ही से विवेक हो जायगा' यह समम कर कोई संन्यास ही लेकर संतोष कर ले विवेकप्राप्ति के लिये श्रीर यत्न न करे।

उपादेय-वि॰ [सं॰ ] ग्रहण करने योग्य । श्रंगीकार करने योग्य । करने योग्य । उत्तम । श्रेष्ठ । श्रन्छा ।

उपाधि—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रीर वस्तु को श्रीर बतलाने का झुल । कपट । (२) वह जिसके संयोग से कोई वस्तु श्रीर की श्रीर श्रथवा किसी विशेष रूप में दिखाई दे । जैसे, श्राकाश एक श्रपरिमित श्रीर निराकार पदार्थ है पर घड़े श्रीर कोठरी के भीतर परिमित श्रीर जुदे जुदे रूपें में जान पड़ता है । विशेष—सांख्य में बुद्धि की उपाधि से ब्रह्म कर्ता देख पड़ता है वास्तव में है नहीं। इसी प्रकार वेदांत में माया के संबंध श्रीर श्रसंबंध से ब्रह्म के दो भेद माने गए हैं सोपाधि ब्रह्म (जीव) श्रीर निरुपाधि ब्रह्म।

(३) उपद्रव । उत्पात । (४) धर्मचिंता । कर्त्त व्य का विचार ।

(१) प्रतिष्ठासूचक पद । ख़िताब ।

उपाधी—वि० [ सं० उपाधित् ] [ स्त्री० उपाधित ] उपद्रवी । उत्पात करनेवाला ।

उपाध्या -संज्ञा पुं० दे० ''उपाध्याय''।

उपाध्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० उपाध्याया, उपाध्यायानी, उपाध्यायी ]

(१) वेद वेदांग का पढ़ानेवाला। अध्यापक । शिक्षक। गुरु।

(२) ब्रह्मणों का एक भेद ।

उपाध्याया—तंज्ञा स्त्री० [ सं० ] श्रध्यापिका । पढ़ानेवाली । उपाध्यायानी—तंज्ञा स्त्री० [ सं० ] उपाध्याय की स्त्री । गुरुपत्नी । उपाध्यायी—तंज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) उपाध्याय की स्त्री । गुरुपत्नी ।

(२) श्रध्यापिका । पढ़ानेवाली ।

उपान—संज्ञा श्री॰ [ हिं॰ ऊपर + श्रान (प्रत्य॰) ] (१) इमारत की कुरसी। (२) खंभे के नीचे की वह चै।की जिस पर खंभा बैठाया जाता है। पदस्त्वा।

उपानत्—संज्ञा पुं० [सं०] (१) जूता। पनही। (२) खड़ाऊँ। उ०—(क) विरचि उपानत बेचन करई। श्राधो धन संतन कहँ भरई।—रघुराज। (ख) खघु खघु बसत उपानत खघु पद खघु धनुही कर माहीं।—रघुराज।

उपानद-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] हिं डोल राग का पुत्र वा भेद ।

उपानह्-संज्ञा पुं० [ सं० ] जूता । पनही ।

उपाना—कि॰ स॰ [सं॰ उत्पन्न, पा॰ उप्पन्न] (१) उत्पक्ष करना।
पैदा करना। उ॰—जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय
न दूजा। सो करड श्रवारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न
पूजा।—नुजसी। (२) करना। संपादन करना। उ॰—
तबहिँ स्थाम इक युक्ति उपाई।—सूर।

उपाय-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपाया, उपय] (१) पास पहुँ चना। निकट आना। (२) वह जिससे अभीष्ट तक पहुँ चे। साधन। युक्ति। तदबीर। (३) राजनीति में शत्रु पर विजय पाने की युक्ति। ये चार हैं, साम (मैत्री), भेद (फूट डाजना), दंड (आक्रमण), और दान (कुळ देकर राज़ी करना)। (४) श्टंगार के दो साधन, साम और दान।

उपायन—संज्ञा पुं० [सं०] भेंट । उपहार । नज़राना । सौगात । उपायी—वि० [सं० उपायित् ] उपार्य करनेवाला । युक्ति रचनेवाला । उपारना—कि० स० दे० "उपायना" ।

उपार्जन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपार्जनीय, उपार्जित] कमाना। पैदा करना। लाभ करना। प्राप्त करना।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

उपार्जनीय-वि॰ [सं०] संग्रह करने योग्य। एकत्र करने के बायक। प्राप्त करने योग्य।

उपाजित-वि॰ [ सं॰ ] कमाया हुम्रा। संगृहीत। प्राप्त किया हुम्रा। उपालंभ-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] [ वि॰ उपालब्थ ] श्रोलाहना। शिका-यत। निंदा।

उपालंभन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उपालंभनीय, उपालंभित, उपालंभ्य, उपालंभ्य ] श्रोलाहना देना । निंदा करना ।

उपाव\*†-संज्ञा पुं० दे० ''उपाय''।

उपास | \*-संज्ञा पुं० [सं० उपवास ] खाना पीना छूटना । खंघन ।
फ़ाकृ । उ० — (क) बैठ सिंहासन गूंजै सिंह चरै नहिँ घास ।
जब खग मिरग न पावै भोजन करै उपास । (ख) श्रव हैं।
मरें निसांसी हिये न श्रावै सांस । रोगिया की को चालै
बैदहिं जहां उपास ।—जायसी ।

उपासक-वि० [ सं० ] [क्षी० उपासिका] पूजा करनेवाला । श्राराधना करनेवाला । भक्त । सेवक ।

उपासन—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० उपासी, उपासित, उपासनीय, उपास्य ] (१) पास बैठना । (२) सेवा में उपस्थित रहना । सेवा करना । पूजा करना । श्राराधना करना । (३) श्रभ्यास के लिये वाख चलाना । तीरंदाज़ी । शरांभ्यास । (४) गाईपत्याग्नि ।

उपासना—संज्ञा स्त्री० [सं० उपासन ] (१) पास बैंडने की क्रिया। (२) श्राराधना। पूजा। टहला। परिचर्थ्या।

> कि॰ स॰ # [सं॰ उपासन ] उपासना करना । पूजा करना । सेवा करना । भजना । उ॰ — गोंड देश पाखंड मेटि कियो भजन परायन । करुणासिंधु कृतज्ञ भये श्रगनित गति दायन । दशधा रस श्राक्रांत महतजन चरण उपासे । नाम खेत निष्पाप दुरित तिहि नर के नासे । — प्रिया ।

> क्रि॰ श्र॰ (१) उपवास करना । भूखा रहना । श्रञ्ज छे।ड़ना । (२) निराहार वृत रहना ।

उपासनीय-वि० [ सं० ] सेवा करने येग्य । श्राराधनीय । पूजनीय । उपासी-वि० [ सं० उपासिन् ] [ स्त्री० उपासिनी ] उपासना करनेवाला । सेवक । भक्त ।

उपास्य-वि॰ [सं॰ ] पूजा के योग्य । श्राराध्य । जिसकी सेवा पूजा की जाती हो ।

यौ०--उपास्य देव।

उपेंद्र—संज्ञा पुं० [सं०] इंद्र के छोटे भाई, वामन वा विष्णु भगवान्। कृष्णु ।

उपेंद्रवज्रा—संज्ञा स्त्री० [संब ] ग्यारह वर्षों की एक वृत्ति जिसमें जगया, तगया, जगया श्रीर श्रंत में दो गुरु होते हैं। उ०— श्रकंप धूश्राचिह जानि जुभयो। महोदरै रावया मंत्र बुभयो। सदा हमारे तुम मंत्रवादी। रहे कहा है श्रति ही विषादी। —केशव। उपेक्षक—वि॰ [सं॰] (१) उपेन्ना करनेवाला । विरक्त रहनेवाला । (२) घृणा करनेवाला ।

उपेक्षग्ण-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपेक्तग्रीय, उपेक्तित, उपेक्य] (१) त्याग करना | छ्रे।ड्रना । विरक्त हे।ना । उदासीन होना । दूर रहना । किनारा खीँचना । (२) घृणा करना ।

उपेक्षणीय-वि॰ [सं॰ ] (१) त्यागने योग्य। दूर करने योग्य। (२) घृणा योग्य।

उपेक्षा—संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ ] (१) उदासीनता । लापरवाई । विरक्ति । चित्त का हटना । (२) घृगा । तिरस्कार ।

उपेक्षित-वि॰ [ सं॰ ] जिसकी उपेना की गई हो। जिसकी परवा न की गई हो। तिरस्कृत।

इपेक्य-वि० [सं०] उपेक्ता के योग्य । दूर करने योग्य । घृणा के योग्य ।

उपेय—वि० [सं० ] उपाय-साध्य । जो उपाय से सिद्ध हो । जिसके लिये उपाय करना उचित हो ।

उपैना \*-वि० [सं० च + पहन ] [स्री० उपैनी ]खुला हुआ । नंगा । श्राच्छादन रहित । उ०--जय जय जय जय माधव बेनी । जग हित प्रगट करी करुगामय श्रगनित को गति देनी । जानि कठिन कलिकाल कुटिल नृप संग सजी श्रवसैनी। जनु ता लगि तरवार त्रिविक्रम धरि करि कोप उपैनी !--सूर ।

उपाद्घात—तंज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी पुस्तक के आरंभ का वक्तव्य। प्रस्तावना। भूमिका। (२) नव्य न्याय में ६ संगतियों में से एक। सामान्य कथन से भिन्न निर्दिष्ट वा विशेष वस्तु के विषय में कथन।

उपाषरा-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उपोषयीय, उपोषित, उपोष्य] उपवास । निराहार वृत ।

उपासथ-संज्ञा पुं० [ सं० उपवसय, प्रा० उपोसय ] निराहार वृत । उपवास । ( यह शब्द जैन श्रीर बाद्ध लोगों का है )।

उप्पम—संज्ञा स्त्री ॰ [रेश॰] मदरास प्रांत के तिनावली श्रीर कोयम्बट्र ज़िलों में उत्पन्न होनेवाली एक प्रकार की कपास।

उफ़-अ्त्रच० [ अ० ] आह । श्रोह ! श्रफ़सोस ! यह शब्द प्रायः शोक श्रोर पीड़ा के अवसरों पर अनायास मुँह से निकलता है। या०--उफ़ श्रोह ! = विस्मयस्चक शब्द ।

उफड़ना \*- कि॰ छ॰ [हिं॰ उफनना] उबलना। उफान खाना। जोश खाना। उ॰ — काचा उछरई उफड़ई काया हाँड़ी मांहि। दादूपर कामिलि रहहिँ जीव ब्रह्म होइ नाहिँ। — दाद्। उफतादा – वि॰ [फा॰] परती पड़ा हुम्रा (खेत)।

उफनना \*- कि॰ श्र॰ [सं॰ उत् + फेन ] (१) उबबाना । उठना । श्रांच वा गरमी से फेन के साथ होकर ऊपर उठना । उ॰---(क) जसुमति रिस करि करि जो करषे । सुत हित कोध देखि माता के मनहीं मन हरि हरषे । उफनत छीर जननि करि ज्याकुब हहि विधि भुजा छुड़ायो । ...... ।—सूर । उफनाना—िकि॰ श्र॰ [सं॰ उत् + फेन ] (१) उबलना। किसी तरह की श्रांच वा गरमी पाकर फेन के सहित ऊपर उठना। उ॰—बालक सीय के विहरत मुदित मन दोउ भाइ। ...... दुखी सिय पिय बिरह तुलसी सुखी सुत सुख पाइ। श्रांच पय उफनात सीचत सिलल ज्यों सकुचाइ।—तुलसी। (२) पानी श्रादि का ऊपर उठना। हिलोरा मारना। उमड़ना। उ॰—भैंर भरी उफनात खरी सु उपाय की नाव तरेरिन तोरत। —धनानंद।

उफान-संज्ञा पुं० [सं० उत् + फेन] उबाल । किसी वस्तु का श्रांच वा गरमी पाकर फेन के सहित ऊपर उठना ।

उवकना-कि॰ श्र॰ [हिं० श्रोकना] कै करना।

उनका—संज्ञा पुं० [सं० उद्वाहक, पा० उब्बाहक] डोरी का वह फंदा जिसमें लोटे वा गगरे का गला फँसा कर कूँप से पानी निकालते हैं। श्रारिवन।

उचकाई | \*-संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्रोकाई ] उबांत । मतली । के । कि० प्र०--श्राना ।--लगना ।

उबछना†—कि॰ स॰ [सं० उस्नेत्तय, प्रा० उप्पोक्खन, उप्पोच्छन](१) पञ्जाङ्ना। पञ्जाङ् कर धोना।(२) सिँचाई के लिये पानी खीँचना।

उवट\*-संज्ञा पुं० [सं० उदाट] श्रटपट मार्ग । बुरा रास्ता । विकट मार्ग ।

वि॰ जबड़ खाबड़ । ऊँचा नीचा। श्रटपट। उ॰—(क) जोरि उबट भुईँ परी भलाई। की मिर पंथ चले निहँ जाई। —जायसी। (ख) सायर उबट सिखिर की पाटी। चढ़ी पानि पाइन हिय फाटी।—जायसी।

उचटन—संज्ञा पुं० [सं० उद्देन, पा० उच्चट्टन ] शारीर पर मलने के लिये सरसों, तिल श्रोर चिरौंजी श्रादि का लेप । बटना । श्रभ्यंग । उ०—(क) कान्ह बलिजाऊँ ऐसी श्रारि न कीजै । .....महरि बाँह गिहि श्राने । तब तेल उबटने साने ।—सूर । (ख) एक दुहावत ते उठि चली ।...... लेत उबटना त्यागो दूरि । भागन पाई जीवनमूरि ।—सूर ।

उद्यटना—िकि व्य [सं व्यव्तेन, पा व्यव्यन ] बटना लगाना। व्यटन मलना। व०—(क) बज को जीवन नेंदलाल। जननि व्यटि श्रम्हवाइ के श्रिति क्रम सीं लीन्हों गोद। पाढ़ाये पट पाजने शिश्च निरखि जननि मन मोद।—सूर। (ख) सुंदर बदन सरसीहह सुहाए नैन मंजुल प्रसून माथे मुकुट जटिन के।
.....नारि सुकुमारि संग जाको श्रंग उबिट के विधि
विरचे वह्य विद्युत छ्टिन के।—तुलसी। (ग) भाइन सहित उबिट
श्रन्हवाए। छ रस श्रसन श्रति हेतु जेँ वाए।—तुलसी।

मुहा० — उबटना खेलना = मुसलमानों में विवाह की एक रस्म जिसमें लोग गले मिलते हैं।

उचरना-कि॰ श्र॰ [सं॰ उद्वारण, पा॰ उच्चारन] (१) उद्धार पाना। निस्तार पाना। मुक्त होना। छूटना। बचना। उ॰—(क) श्रापुहि मूल फूल फुलवारी श्रापुहि चुनि चुनि खाई। कहैं कबीर तेई जन उबरे जेहि गुरु लियो जगाई।—कबीर। (ख) भवसागर जो उबरन चाहें साईँ नाम जिन छोड़े। (ग) घरा न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महँ।—तुलसी। (२) शेष रहना। बाक़ी बचना। उ॰—(क) ऐसी हाल मेरे घर में कीन्हों हैं। ले श्राई तुम पास पकरि कैं। फोरे सब बासन घर के दिध माखन खायो जो उबारथो सी डारयो रिस करि कैं।—सूर। (ख) नाचत ही निसि दिवस मरयो।.....देव दनुज मुनि नाग मनुज नहिँ जाँचत कोउ उबरथो। मेरे दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरथो।—तुलसी।

उवरा निवि० [हिं० उबरना] (१) घचा हुआ। फालत् । (२) जिसका उद्धार हुआ हो। संज्ञा पुं० बोने से बचा हुआ बीज जो हलवाही और मज़दूरी को बाँट दिया जाता है।

उबरी-संज्ञा स्त्री० दे० ''ग्रोबरी''।

संज्ञा स्त्री० [ हिं० उबरना ] एक प्रकार की कारतकारी। वि० स्त्री० (१) मुक्त। जिसका उद्धार हुन्ना हो। बची हुई। शेष।

उजला-कि थ्र० [सं० उद् = जपर + वलन = जाना ] (१) जपर की ग्रोर जाना। श्रांच वा गरमी पाकर पानी, दूध श्रादि तरल पदार्थों का फेन के साथ जपर उठना। उफनना। उ०—दूध जब उबलने लगे तब श्राग पर से उतार ले।। (२) उमड़ना। वेग से निकलना। उ०—सेति से पानी उबल रहा है।

उजसन—संज्ञा पुं० [ सं० उद्दसन ] खर वा नारियका की कूटी हुई जटा जिससे रगड़ कर बरतन मांजते हैं। गुमना। जूना।

उवसना-कि॰ स॰ [सं॰ उद्दसन ] (१) बरतन मांजना। (२) दे॰

उबहनं — संज्ञा स्रो० [ सं० उदहनी, पा० उब्बहनी ] कूएँ से गगरी वा बोटा खींचने की रस्सी । पानी निकालने की डोरी ।

उबहना \*- कि॰ स॰ [सं॰ उद्दर्ग, पा॰ उब्बह्न = कपर उठना ] (१) हथियार खींचना। (हथियार) म्यान से निकालना। शस्त्र उठाना। उ॰-(क) पुनि सलार कादिम मत माहाँ। खाँड्रै दान उबह नित बाहाँ। (ख) रघुराज लखे रघुनायक ते महा भीम भयानक दंड गहे। सिर काटन चाहत ज्येाँ श्रवहीं करवाल कराल लिए जबहे।—रघुराज। (२) पानी फेंकना। उलीचना।

कि॰ स॰ [सं॰ उद्गहन = जोतना] जोतना। उ॰ —स्वारथ सेवा कीजिए ताते भला न कीय। दादू जसर उबहि करि कीटा भरें न कीय।—दादू।

वि॰ [ सं॰ उपानह] बिना जूते का । नंगा । उ॰—रथ तें उतिर उबहने पायन । चिता भे रहहिँ हरहि चितचायन ।—पद्माकर ।

उर्बात \* निसंज्ञा स्त्री ॰ [सं॰ उद्दान्त ] उत्तरी । बमन । कैं । उ॰ — कस तुम महा प्रसाद न पाया । श्रस कहि किर उर्वात दर-साया । — रघुराज ।

उजाना—संज्ञा पुं • [हिं • उनहना = नंगा, वा उ • = नहीं + बाना] कपड़ा बुनने में राझ के बाहर जो सूत रह जाता है। उ • — पाई करि कै, भरना जीन्हों वे बांधे को रामा। वे ये भरि तिहुँ जोकहिँ बांधे कोइ न रहै उबाना। — कबीर।

वि॰ बिना जूते का । नंगे पैर । उ॰ — मो हित मोहन जेठ की धूप में श्राए उबाने परे पग छाले । — बेनी ।

उद्धारना-कि॰ स॰ [ सं॰ उद्धारण ] उद्धार करना । छुड़ाना । निस्तार करना । मुक्त करना । रज्ञा करना । बचाना । उ॰—तात मातु हा सुनिय पुकारा । एहि श्रवसर को हमहिँ उबारा । —तुज्जसी।

उवारा-संज्ञा पुं० [ सं० उद् = जल + वारण = रोक ] वह जल का कुंड जो कुँ श्रों पर चौपायों के जल पीने के लिये बना रहता है। निपान। चवँर। श्रहरी।

उचाल-संज्ञा पुं० [हिं० उनवान] (१) श्रांच पाकर फेन के सहित ऊपर उठना। उफान।

क्रि० प्र०-श्राना ।--उठना ।

(२) जोश । उद्वोग । जोभ । उ०—उसे देखते ही उनके जी में ऐसा उबाल श्राया कि वे उसकी श्रोर देंाड़ पड़े ।

उबालना—कि॰ स॰ [ सं॰ उदालन, पा॰ उब्बालन ] (१) पानी, दूध वा और किसी तरल पदार्थ की आग पर रख कर इतना गरम करना कि वह फेन के साथ अपर उठ आवे। खालाना। चुराना। जोश देना। उ॰—दूध उबाल कर पीना चाहिए। (२) किसी वस्तु को पानी के साथ आग पर चढ़ा कर गरम करना। जोश देना। उसिनना। उ॰—आलू उबाल डाला।

उवासी-संज्ञा स्त्री० [सं० उखास ] जँभाई।

उबाहना\*-कि॰ स॰ दे॰ "उबहना"। उबिठना†\*-कि॰ स॰, कि॰ श्र॰ दे॰ "उबीठना"।

344

विशेष—इस शब्द का प्रयोग यद्यपि देखने में कर्नु प्रधान की तहर है पर वास्तव में है कर्मप्रधान ।

संये। कि०-जाना।

क्रि॰ ऋ॰ ऊबना । घबराना । उ॰—देव समाज के, साधु समाज के लेत निवेदन नाहिँ उबीठे ।

उवीधना\*—कि॰ স্ন॰ [ सं॰ उद्दिख ] (१) फँसना । उत्तमना । (२) धँसना । गड़ना ।

उचीघा-वि० [सं० उद्विद्ध ] [स्त्री० उनीधी ] (१) घँसा हुम्रा।
गड़ा हुम्रा। उ०—गरबीली गुनन लजीली दीली भौंहन कै,
ज्यों ज्यों नई जाति त्यों त्यों नई नेह नित ही। बीधी बात
बातन, समीधी गात गातन, उनीधी परजंक में निसंक श्रंक
हित ही।—देव।(२) छेदनेवाला। गड़नेवाला। काँटों से
भरा हुम्रा। माड़-मंखाड़-वाला। उ०—कहुँ शीतल कहुँ
उष्ण उनीधी। कहूँ कुटिल मारग कहूँ सीधी।—शं०
दि०।

उबेना \*†—वि॰ [हिं॰ उ = नहीं + सं॰ उपानह = जूता] नंगा । बिना जूते का । उ॰—तब लें मलीन हीन दीन सुख सपने न जहाँ तहाँ दुखी जन भाजन कलेस को । तब लें उबेने पाएँ फिरत पेट खलाए बाए मुँह सहत पराभा देस देस को ।—तुलसी ।

उबेरना \*- कि॰ स॰ दे॰ "उबारना"।

उभइ-वि॰ दे॰ "उभय"।

उभड़ना-कि॰ अ॰ [सं॰ उद्भिदन। अथवा, उद्भरण, प्रा॰ उन्भरण]
(१) किसी तल वा सतह का श्रास पास की सतह से
कुछ ऊँचा होना। किसी श्रंश का इस प्रकार ऊपर उठना कि
समूचे से उसका लगाव बना रहे। उकसना। फूलना। जैसे,
गिलटी उभड़ना। फोड़ा उभड़ना। उ॰—नारंगी के छिलके
पर उभड़े हुए दाने होते हैं। (२) किसी वस्तु का इस प्रकार
ऊपर उठना कि वह अपने श्राधार से लगी रहे। ऊपर
निकलना। उ॰—श्रभी तो खेत में श्रुंखुए उभड़ रहे हैं।
(३) श्राधार छोड़ कर ऊपर उठना। उठना। उठ-(क)

मेरा तो पैर ही नहीं उभड़ता, चलूँ कैसे ? (ख) यह पत्थर यहां से उभड़ता ही नहीं है। (४) प्रकट होना। उत्पन्न होना। पैदा होना। जैसे, दर्द उभड़ना। ज्वर उभड़ना। (१) खुलना। प्रकाशित होना। जैसे, बात उभड़ना। (६) बढ़ना। अधिक होना। प्रवल होना। उ०—आज कल उसकी चर्चा खूब उभड़ी है। (७) वृद्धि को प्राप्त होना। समृद्ध होना। प्रताप-वान होना। उ०—मरहटों के पीछे सिक्स्व उभड़े। (८) चल देना। हट जाना। भागना। उ०—श्रव यहां से उभड़े। (६) जवानी पर श्राना। उठना। (१०) गाय मैंस श्रादि का मस्त होना।

उभय-वि० [ सं० ] दोनों।

उभयतः-कि॰ वि॰ [सं॰ ] दोनों श्रोर से। दोनों तरफ़ से। उभयतादंत-वि॰ [सं॰ ] जिसके दोनों श्रोर दो दाँत निकले हीं, जैसे—हाथी, सुश्रर श्रादि।

उभयतें मुखी - वि० श्ली० [सं०] दोनें। श्रोर मुँहवाली। या० - उभयते मुखी गाय = ब्याती हुई गाय जिसके गर्भ से बच्चे का मुँह बाहर निकल स्त्राया है। ऐसी गाय के दान का बड़ा माहात्म्य लिखा है।

उभयवादी—वि॰ [सं॰ ] स्वर श्रीर ताल दोनों का बोध करानेवाला (बाजा, जैसे वीखा)।

उभयविपुरा—एंज्ञा स्त्री० [ सं० ] यह श्रार्थ्या छुंद का एक भेद है । जिस श्रार्थ्या के दोनों दलों के प्रथम तीन गर्गों में पाद पूर्ण नहीं होते उसे उभयविपुता कहते हैं ।

उभयसुगंध-गण-संज्ञा पुं० [सं०] वे महँकनेवाली वस्तुएँ जिनकी सुगंध जलाने पर भी फैलती है, जैसे—चंदन, सुगंधवाला, श्रगरू, जटामासी, नख, कपूर, कस्तूरी इलादि । उभयान्नते।द्र-वि० [सं०] जिसका पेट दोनों श्रोर की निकला हो। उभरना † कि० श्र० दे० "उभड़ना"।

मुहा०—उभारा लेना = किसी बीमारी का फिर फिर हेाना।
उभाड़-एंज्ञा पुं० [ सं० उक्तिदन ] (१) उठान। ऊँचापन। ऊँचाई।
(२) श्रोज। बृद्धि।

ख्रमाड़ना-कि॰ स॰ [हिं॰ उमड़ना] (१) किसी जमी वा रक्खी हुई भारी वस्तु के। धीरे धीरे उठाना। उकसाना। उ॰—पत्थर ज़मीन में घँस गया है इसको उभाड़े। (२) उत्तेजित करना। इधर उधर की बातें करके किसी को किसी बात पर उतारू करना। बहुँकाना। उ॰—उसी के उभाड़ने से तुमने यह सब उपद्रव किया है। (३) जगह से उठाना।

उभाड़दार-वि० [सं० उद्घिदन] (१) उठा हुआ। उभरा हुआ। सतह से ऊँचा। फूला हुआ। उ०-उस बरतन पर की नकाशी उभाड़दार है। (२) भड़कीला। उ०-इस ज़ेवर की बनावट ऐसी उभाड़दार है कि लागत तो दस ही रुपये की है पर सी का जँचता है।

उभाना \*- कि॰ छ॰ [हि॰ अभुष्राना] छभुष्राना। सिर हिलाना श्रीर हाथ पैर पटकना जिससे सिर पर भूत का श्राना समका जाता है। उ०-- धूमन लगे समर में घेहा। मनहुँ उभात भाव भिर भेहा।--- लाल।

अभिटना\*—कि० श्र० [हिं० उबीठना] ठिठकना। हिचकना। मिटकना। उ०—कान्ह भले ज भले ढँग लागे भले हैं हैं नैनन के रँग रागे। जानित हैं। सबही तुम जानत श्राप से केशव लालच लागे। जाहु नहीं श्रहो जाहु चले हिर जात जितै दिन ही बिन बागे। देखि कहा रहे घोले परे उभिटे कैसे? देखिबो देखहु श्रागे। —केशव।

उभै\*-वि॰ दे॰ ''उभय''।

उमंग-संज्ञा श्री॰ [सं॰ उद् = जपर + मंग = चलना] (१) चित्त का उभाड़ । सुखदायक मनोवेग । जोश । मोज । लहर । श्रानंद । उल्लास । उ॰—(क) बसे जाय श्रानंद उमंग सीं गैयां सुखद चरावें ।—सूर । (ख) श्राज उनका चित्त बड़े उमंग में है । (२) उभाड़ । श्रधिकता । पूर्णता । उ॰—श्रानंद उमग मन, जोबन उमंग तन, रूप के उमंग उमगत श्रंग श्रंग है।—तुलसी ।

उमंगना \*-कि॰ त्र॰ दे॰ ''उमगना''।

उमंड-संज्ञा पुं० [सं० उद् = ऊपर + मण्ड = माँड वा फेन] (१) उठान।

(२) चित्त का उबाल । वेग । जोश ।

उमंडना-कि॰ श्र॰ दे॰ ''उमड़ना''

उमकना निकि० स्त्र० [देश०] उखड़ना।

कि॰ अ॰ दे॰ ''उमगना।

उमग\*-संज्ञा स्त्री० दे० ''उमंग''।

उमगनक्र—संज्ञार्खा०् [सं०उ + मंग] श्रानंद । हर्ष । ृखुरि। प्रसन्नता।

उमगना—िकि॰ श्र॰ [हिं॰ उमंग + ना] (१) उभड़ना। उमड़ना। भर कर जपर उठना। बढ़ चलना। उ॰—ऋथि, सिधि, संपति नदी सुहाई। उमगि श्रवध श्रंबुधि कहँ श्राई।— तुलसी। (२) उछास में होना। हुलसना। जोश में श्राना।

उमगा—वि॰ पुं० [सं० उ + मंग ] [स्री० उमगी ] उमड़ा । उत्साहित हुश्रा । सीमा से बाहर हुश्रा । हद से निकला हुश्रा । सीमो-ल्लंघित ।

उमचना\*-कि॰ न्न॰ [ सं॰ उन्मन्च = जपर उठना ] (१) किसी वस्तु पर तलवों से श्रधिक दाब पहुँ चाने के लिये मटके के साथ शरीर की जपर उठा कर फिर नीचे गिराना । हुमचना । (२) चैंक पड़ना । चैंकन्ना होना । सजग होना । उ॰---सुनहु सखी मोहन कहा कीन्हों । एक एक सों कहित बात यह दान लियो के मन हरि लीन्हों ।....ं...... उमचि जाति तबही सब सकुचित बहुरि मगन हैं जाति । सूर श्याम सों कहैं। कहा यह कहत न बनत लाजाति ।----सूर ।

उमङ्-संज्ञा स्रो० [सं० उन्मण्डन् ] (१) बाँढ़ । बढ़ाव । भराव । (२) घिराव । घिरन । झाजन । (३) धावा । उमड़ना—िकि॰ छ० [ हिं॰ उमंड ] (१) पानी या किसी श्रीर द्रव वस्तु का बहुतायत के कारण ऊपर उठना। भर कर ऊपर श्राना। उतरा कर वह चलमा। उ॰—(क) बरसात में नदी नाले उमड़ते हैं। (ख) नदियां नँदलों उमड़ीं लितका तरु डारन पै गुरबान लगीं।—सेवक। (२) उठकर फैलना। छाना। घेरना। जैसे, बादल उमड़ना। सेना उमड़ना। उ॰—(क) घन घोर घटा उमड़ी चहुँ श्रोर सीं मेह कहै न रहीं बरसीं। (ख) श्रनी बड़ी उमड़ी लखें श्रासिवाहक भट भूप।— बिहारी।

चैा०—उमड़ना घुमड़ना = घूम घूम कर फैलना वा छाना। उं०—

अविष् घुमड़ि घन बरसन लागे, इत्यादि।

(३) किसी श्रावेश में भरना । जोश में श्राना । चुठ्य होना । उ॰—इतनी बातें सुनकर उसका जी उमड़ श्राया ।

संयो । कि० - श्राना । - चलना । - जाना । - पड़ना ।

उमङ्गा-कि॰ ऋ॰ दे॰ ''उमड़ना''

उमद्गी—संज्ञा स्त्री० [ श्र०.] श्रव्छापन । उत्तमता । खूबी । उमद्गा\*—कि श्र० [ सं० उन्मद ] (१) उमंग में भरना । मस्त होना । (२) उमगना । उमड़ना । उ०—बह्ल उमह जैसें जलह । गोली बर बूँदें परि विहह ।—सुदन ।

उमदा-वि० [ त्र० ] [ स्त्री० उमदी ] श्रच्छा । उत्तम । बढ़िया।
उमदाना श्र-कि० त्र० [ सं० उन्मद ] (१) मतवाला होना । मद में
भरना । मस्त होना । उ०-(क) वे ठाढ़े उमदात उत जल न मुक्ते
बड़वागि । जाही सें। जाग्यो हियो ताही के उर लागि ।—
बिहारी । (ख) हाँसि हाँसि हेरित नवल तिय मद के मद उमदाति ।—बिहारी । (ग) जोबन के मद उनमद मिद्रा के मद
मदन के मद उमदात बरबस पर ।—देव । (२) उमंग में
श्राना । श्रावेश में श्राना । जोश में श्राना । उ०-वहु सुभट
बिह के प्रान त्यागे विष्णु पुरते जात भे । सो देखि संगर करन
महँ सब सुभट श्रति उमदात भे ।—गोपाल ।

उमर—संज्ञा स्त्री॰ [ऋ॰ उम्रं] (१) अवस्था। वय। (२) जीवन-काल। श्रायु।

संज्ञा पुं० [ अ० ] बगदाद का एक ख़लीफ़ा।

उमरती—संज्ञा स्त्रां । सं० त्रमृत ] एक प्रकार का बाजा। उ०— बीन निपातक कमायज गहे। बाज उमरती श्रति कहकहे। (पाठांतर) बाज उँबरती श्रति गहगहे।—जायसी।

उमरा—संज्ञा पुं० [ त्र० ] श्रमीर का बहुवचन । प्रतिष्ठित लोग । सरदार । उ०—लिखी पत्रि चारिहुँ दिशि धाए । जहँ तक उमरा बेगि बुलाए ।—जायसी ।

उमराव \*†-संज्ञा पुं० [ श्र० उमरा ] प्रतिष्ठित लोग । सरदार । दर-बारी । रईस । उ०-श्रसुरपति श्रतिही गर्व घरघो ।..... ...महा महा जो सुभट दैत्यबल बैठे सब उमराव । तिहूँ भुवन भरि गम है मेरा मो सम्मुख को श्राव १-सूर । उमरी—संज्ञा स्त्रं ० [देग०] एक पैाघा जिसे जला कर सज्जी खार बनाते हैं। यह मदरास, बंबई तथा बंगाल में खारी मिट्टी के दलदलों के पास होता है। मचोल।

उमस—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ऊष्म] गरमी। वह गरमी जो हवा पतली पड़ने वा न चलने पर मालूम होती है।

उमहना—िक व्य० [सं० उन्मंयन, प्रा० उम्महन अयवा सं० उर् +

मह = उमाइना ] (१) उम्हना । भर कर अपर आना । उम
गना । फूट चलना । उ० (क) माधो जू में अति ही सचु पायो ।

......निहं श्रुति शेष महेष प्रजापति जो रस

गोपिन गायो । कथा गंग लागी मेगिह तेरी उहि रस सिंधु

उम्हायो । — सूर । (ख) कान्ह भले जु भले समुभायहा मोह समुद्र

को जो उमह्यो है । केशव आपने मानिक सो मन हाथ पराये

दे कीनै लह्यो है । — केशव । (ग) सोने सो जाको स्वरूप सबै

कर पछ्ठव कांति महा उमही है । — देव । (२) छाना । घरना ।

चारों श्रोर से टूट पड़ना । उ० — सघन विमान गगन भिर रहे ।

कौतुक देखन अम्मर उमहे । — सूर । (३) उमंग में श्राना ।

जोश में श्राना । उ० — पांव धुवावित ही नँदलाल सी एँ ठि

उमेटन रंग भरी सी । चारु महा किय की किवता सी लसै रस

में दुलही उमही सी ।

उमा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) शिव की स्त्री, पार्वती।

विशेष—कालिका पुराण में लिखा है कि जब पार्वती शिव के लिये तप कर रही थीं उस समय उनकी माता मेनका ने उन्हें तप करने से रोका था इसी से पार्वती का नाम उमा पड़ा श्रर्थांत् उ (है) मा (मत)।

(२) दुर्गा । (३) हलदी । (४) श्रवसी । (४) कीर्ति । (६) कांति । (७) ब्रह्मविद्या । ब्रह्मज्ञान ।

यै।०--- उमागुरु । उमाचतुर्थी । उमावन ।

उमाकना#-कि॰ स॰ [सं॰ उ = नहीं + मङ्क = जाना ] उखाड़ना। खोद कर फेंक देना। नष्ट करना।

उमाकिनो \* निव स्त्री॰ [ । ई॰ उमाकना ] उखाड़नेवाली । खोद के फेंक देनेवाली । उ॰—माया मोह नाशिनी उमाकिनी श्रविद्या मूल । पापन की त्रासिनी है ज्ञान रस रासिनी ।—रघुराज ।

उमागुरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पार्वती के पिता, हिमाचल ।

उमाचना \* निके स० [सं० उन्मधन = जपर उठाना] (१) उमा-इना। जपर उठाना। (२) निकालना। उ०—लाज बस बाम झाम झाती पै झुजी के, माना नाभि त्रिवली तें दूजी निजनी उमाची है।

उमाद्\*-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''उनमाद''।

उमाधव-संज्ञा पुं० [सं०] पार्वती के पति । महादेव । शिव । उ०-हरो पीर मेरी रमाधो उमाधो । प्रवेशो उदो देहि श्री विंदुमाधो ।-केशव ।

उमापति-संज्ञा पुं० [सं०] महादेव । शंकर । शिव ।

उमाह-संज्ञा पुं० [सं० उद् + मह् उमगाना, उत्साहित करना ] उत्साह । उमंग । जोश । चित्त का उद्गार । उ०---(क) श्रायो सुबाहु उमाह भरो रन जो सुरनाह की दाह देवैया ।--रघुराज। (ख) जान देहु सब श्रीर चित्त के मिलि रस करन उमाहु। हरीचंद सुरत के। श्रपनी बारेक फेरि दिखाहु।—हरिश्चंद्र। उमाहना-क्रि॰ त्र्रा॰ [हिं॰ उमहना] (१) उमड़ना। उमगना। भर कर जपर आना। उ०--ग्रंगन श्रंगन मांहिँ अनंग के तुंग तरंग उमाहत आवें।—पद्माकर । (२) उमंग में आना। उद्गार से भरना । ड०—तैसहि राज समाज जोरि जन धार्वे हरख उमाहे।--रधुराज। क्रि० स० उमड़ाना । उमगाना । वेग से बढ़ाना । उ०—फल-भाजात रिस ज्वाल बदनसुत चहुँ दिसि चाहिय। प्रलय करन त्रिपुरारि कुपित जनु गंग उमाहिय।--सूदन। उमाहरू \*-वि० [ हिं० उमाह ] उमंग से भरा । उत्साहित । उ०-ब्रज घर घर श्रति होत कोलाहल । ग्वाल फिरत उमेंगे जहें तहँ सब श्रति श्रानंद भरे जु उमाहल ।—सूर । उमेठन-संज्ञा स्त्री० [सं० उद्देष्टन ] ऐँ ठन । मरोड़ । पेंच । बला । उमेठना-क्रि॰ स॰ [ सं॰ उद्देष्टन ] ऐँ ठना । मरोड़ना । उमेठवाँ-वि० [ हिं० उमेठना ] ऐँ उदार । ऐँ उनदार । धुमावदार । उमेड्ना∗-कि॰ स॰ दे॰ "उमेठना"। उमेदवार-संज्ञा पुं० दे० ''उम्मेदवार''। डमेदवारी-संज्ञा स्त्री० दे० "डम्मेदवारी"। उमेलना \*- कि॰ स॰ [सं॰ उन्मीलन ] (१) खोलना । उघाड़मा । प्रकट करना । (२) वर्षान करना । उ०--पद्मावत जगरूपमनि कहँ लग कहीं उमेल। ते समुंद महँ खोयों हैं। का जियों श्रकेल ।—जायसी । उम्द्रगी—संज्ञा स्त्री० [ फ़ा० ] श्रच्छापन । भलापन । खुबी । उपदा-वि॰ [ ऋ॰ ] श्रच्छा । भला । उत्तम । श्रेष्ठ । बढ़िया । उग्मट-संज्ञा पुं० एक देश का नाम। उम्मत-संज्ञा स्त्री॰ [अ॰] (१) किसी मत के श्रनुयायिश्रों की मंडली। उ०-कबीर सोई हुकुम हरम की उम्मत निवाहे जात। पैगंबर हुकुम हरम के बड़े शरम की बात।—कबीर। (२)

ज़माश्रत । समिति । समाज फिरका (३) दिल्लगी में—श्रीलाद । संतान । (४) पैरोकार । उभी-संज्ञा स्त्री० [सं० उम्बी] गोहुँ वा जी की कच्ची बाल जिसमें

से हरे दाने निकलते हैं।

उम्मीद्-संज्ञा स्त्री० दे० ''उम्मेद''।

उम्मेद्-संज्ञा स्त्री० [फा०] स्त्राशा । मरोसा । त्रासरा ।

क्रि० प्र0-करना ।-वाँघना ।-होना ।

मुह्रा०- उम्मेद होना = संतान की श्राशा हे।ना । गर्भ के खन्नग्रा दिखाई पड़ना । उ०-इन दिने बाला साहब के घर में कुछ उम्मेद है देखें लड़का होता है कि लड़की। उम्मेद से होना = गर्भवती होना । उ०--- उनकी स्त्री उस्मेद से हैं।

उम्मेदवार-संज्ञा पुं० [फ़ा०] (१) श्राशा करनेवाला। श्रासरा रखनेवाला । (२) नैाकरी पाने की श्राशा करनेवाला । नैकरी के लिये प्रार्थना करनेवाला । (३) काम सीखने के लिये और नौकरी पाने की आशा से किसी दफ़र में बिना तनख़ाह काम करनेवाला श्रादमी।

उम्मेदवारी-संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] (१) स्राशा । स्रासरा । (२) काम सीखने के लिये श्रीर नौकरी पाने की श्राशा से बिना तनखाह किसी दफ़र में काम करना।

उम्र-संज्ञा स्त्री० [ ऋ० ] (१) श्रवस्था । वयस । (२) जीवनकाला ।

क्रि० प्र०-काटना ।--गुज़ारना ।--बिताना । मुहा०- उम्र टेरना = किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे करना। किसी तरह दिन काटना ।

**उरंग**—संज्ञा पुं० [ सं० ] **सांप** । उरंगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँप।

उर-संज्ञा पुं० [ सं० उरस् ] (१) वत्तस्थल । छाती ।

या०-- उरोज।

मुहा०-- उर श्रानना वा लाना = छाती से लगाना । श्राहिंगन करना। उ॰—(क) ताप सरसानी, देखें श्रति श्रकुवानी, जड पति डर श्रानी तऊ सेज में बिलानी जात।-पद्माकर। (ख) दिन दस गए बालि पहें जाई। पूछेह कुशल सखा **उर लाई ।—**तुलसी ।

(२) हृदय। मन। चित्त। उ० — करहु से। मम उरधाम सदा छीर सागर सयन ।—तुबसी ।

मुहा०--- उर त्रानना वा लाना = मन में लाना | ध्यान करना | विचारना । उ०--- उर श्रानहु रघुपति प्रभुताई ।--- तुत्तसी । उर धरना = ध्यान में रखना । ध्यान करना । उ०-वंदि चरण उर धरि प्रभुताई । श्रंगद चले सबहिँ सिर नाई।—तुलसी ।

उरई—संज्ञा स्त्रो० [सं० उधीर ] उशीर । ख़स ।

उरकना\*-कि० अ० [ हिं० रुकना ] रुकना । उहरना । उ०--राघव-चेतन चेतन महा । श्राइ उरिक राजा पहँ रहा । — जायसी । उरग-संज्ञा पुं• [सं०] [स्त्री० उरगी ] साँप।

यै। -- उरगराज = वासुकी | उरगस्थान = पाताल | उरगाशन । उरगारि । उरगाराति ।

उरगड़ी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० उर + गाइना ] एक खूँटी जिससे जुलाहे पृथिवी में ताना गाड़ने के जिये सुराख़ करते हैं।

उरगळता-संज्ञा स्त्री० [सं०] नागवल्ली । पान ।

उरगाद-संज्ञा पुं० [सं०] गरुड़ ।

उरगाय\*-दे॰ ''डरुगाय''।

उरगारि-संज्ञा पुं० [सं०] गरुड़ ।

उरिगनी \*-संज्ञा स्त्री० [सं० उरिगा ] सिपिया। नागिनी। उ०--तहिहैँ जाव जहेँ निशा बसे हो। जानते हो पिय चतुर शिरो-मिया नागरि जागर रास रसे हो । घूमत है। मना प्रिया जर-

गिनी नव विलास श्रम से जड़ से हो। काजर श्रधरनि प्रगट देखियत नागबेलि रँग निपट लसे हो।—सर।

उरज \*-संज्ञा पुं० [सं० उरोज ] कुच । स्तन । उ० --बाढ़त तो उर उरज भर भर तरुनई विकास । बोम्पनि सैातिन के लिए श्रावत रूँ घ उसास !--बिहारी ।

उरजात \*संज्ञा पुं० [सं० उरस् + जात ] कुच । स्तन । उ०-श्राति सुंदर उर में उरजात । शोभा सर में जनु जलजात ।—केशव ।

उरभाना\*-कि॰ घ्र॰ दे॰ ''उलमना''।

उरभाना-कि॰ स॰ दे॰ "उलमाना"।

उरग-संज्ञा पुं० [सं०] भेड़ा। मेढ़ा।

उरद्-संज्ञा पुं० [सं० ऋद्ध, पा० उद्ध ] [स्त्री० भ्रत्य० उरदी ] एक खेत का पौधा जिसकी फिलियों के बीज वा दाने की दाल होती हैं। एक एक सीके में सेम की तरह तीन तीन पित्तयाँ होती हैं। वैंगनी रंग के फूल लगते हैं। फिलियाँ ३-४ अंगुल की होती हैं शौर गुच्छें में लगती हैं। फिलियों के भीतर १-६ लंबे गोल दाने होते हैं जिनके मुँह पर सफेद बिंदी होती है। उरद दो प्रकार का होता है एक काला और एक हरा। यह भादों कार में बोया जाता है और अगहन प्स में काटा जाता है। इसके लिये बलुई मिट्टी और थोड़ी वर्षा चाहिए। इसकी दाल खाई जाती है और पीठी से बड़े, पापड़, पकाड़ी, आदि बनती हैं।

पर्यो०--माष । कुरुविंद । मांसल

मुहा०—उरद के आटे की तरह ऐँडना = (१) बिगड़ना । नाराज़ होना । उ०—क्यों उरद के आंटे की तरह ऐँडते हो अपनी चीज़ लेले। १ (२) घमंड करना । इतराना । उसक दिखाना । उ०— चुद लोग थोड़े ही धन में उरद के आंटे की तरह ऐँड जाते हैं । उरद पर सफ़ेदी = बहुत कम । नाम मात्र को । दाल में नमक । उ०—उनमें विद्या उतनी ही है जैसे उरद पर सफ़ेदी ।

चिशोष—अरद का बीज काला या हरा होता है केवल उसके मुँह पर बहुत छोटी सी सफ़ेद बिंदी होती है।

उरदी—संज्ञा स्री० [ हिं० उरद का अल्प० रूप ] (१) उरद की एक छोटी जाति । यह असाढ़ महीने में ज्वार, बाजरा, अरहर श्रादि के साथ बोई जाती है श्रीर कार कातिक में काटी जाती है। इसके बीज वा दाने काले होते हैं । एक प्रकार की तिनपखिया उरदी होती है जो तीन पच अर्थात् डेढ़ ही महीने में तैयार हो जाती है । (२) वह गोल चिह्न जो पीतल की थाली के बीच में बना रहता है । (३) एक लेाहे का उप्पा जिससे थाली में उरदी बनाते हैं ।

उरध \*- कि॰ वि॰ दे॰ "ऊर्धि"।

उरधारना—िकि॰ स॰ [ ईिं॰ उधडना ] बिखराना। उधेड़ना। उ॰— उरधारी लटैं छूटी श्रानन पर भीजीं फुलेनन सेाँ श्राली हरि संग केलि।—सूर। उरप-तरप-संज्ञा पुं० दे० "उड़प"। उरबसी-संज्ञा स्री० दे० "उड़ेशी"।

उरबी\*-संज्ञा स्त्रा॰ दे॰ ''उर्वी''।

उरभू-संज्ञा पुं० [सं०] भेड़।

उरमना\*†—कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रवलम्बन, प्रा॰ श्रोलंबन ] लटकना । उ॰—फूलन के विविध हार घोड़िलनि उरमत उदार बिच बिच मणि श्यामहार उपमा श्रुक भाषी ।—केशव ।

उरमाना क्षे - कि॰ स॰ [हिं॰ उरमना] लटकाना। उ॰ -- कटि के तट हार लपेट लिया कल कि कि सि लै उर में उरमाई। -- केशव। उरमाल क्षेत्रका पुं॰ [फा॰ रमाल ] रुमाल । उ॰ -- लघु ढालैं

लघु लघु करवालैं लघु लघु कर उरमालैं।—रघुराज।
उरिवज्ञ\*—संज्ञा पुं० [सं० उर्वी = पृथ्वी + ज = उत्पन्न] भीम। मंगल
प्रह। उ०—जी उरविज चाहसि मटित तो करि घटित उपाय।
सुमनस-श्ररि-श्ररि-बर-चरन-सेवन सरल सुभाय।—नुलसी।

उरल-संज्ञा पुं० [देय०] पिच्छिमी पंजाब श्रीर हज़ारा की एक भेड़ जिसे दाड़ी होती है।

उरला-वि॰ [सं० श्रपर, श्रवर + हिं० ला (प्रत्य०)] पिछ्नला । उत्तर । पीछे का।

[ हिं विरत ] विरता । साँ में एक । निराता । उ०—ब्रह्मा वेद सही किया शिव येगा पसारा हो । विष्णु माया उत्पन किया उरता व्यवहारा हो ।—कवीर ।

उरस-वि० [सं० कुरस] कुरस। फीका। नीरस। बिना स्वाद का। व०—चेता खाल कुछ करो बियारी। इचि नाहीं काहू पर मेरी ? तू किह भोजन करयो कहारी। बेसन मिले उरस मैदा सों श्रति कोमल पूरी है भारी।—सूर।

संज्ञा पुं० [ सं० उरस् ] (१) छाती । वत्तस्थल । (२) हृदय । चित्त ।

उरसना—िकि० स० [ हिं० उड़सना ] ऊपर नीचे करना । हिलाना । उथल पुथल करना । उ० —यशोदा मदन गोपाल सोम्रावै । देखि स्वप्न-गति त्रिभुवन कंप्यो ईश विरंचि भ्रमावै । स्वास उदर उरसति यो माना दुग्ध सिंधु छ्वि पावै । नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उत्तरि नाल पछतावै ।—सूर ।

उरिसज-संज्ञा पुं० [सं०] स्तन । छाती ।

उरस्क-संज्ञा पुं० [सं०] छाती। वश्रस्थल।

उरहना \*- मंज्ञा पुं० [सं० उपालम्म, वा अवलम्भन, पा० ओलंभन]
उलाहना । शिकायत । उ० — (क) सब ब्रजनारी उरहन आईं
ब्रजरानी के आगे । मैं नाहिन दृधि खाया याका शिशु हूँ
रावन लागा । — सूर । (ख) मा कहँ फ्रुडेंडु दोष लगाविहेँ ।
मैथ्या इनहिं बानि परगृह की नाना जुगुति बनाविहेँ ।
इन्हके लिए खेलिका छोड्यो तड न उबरन पावैं। भाजन
फेरि बोरि कर गोरस देन उरहना आवैं। — तुलसी ।

क्रि॰ प्र॰-करना।-देना।

```
उरा*-संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ उर्वी ] पृथिवी ।
उराउ*-संज्ञा पुं० दे० ''उराव''।
उराट*-संज्ञा पुं० [ सं० उरस् ] छाती ।-- डि ० ।
उराय-संज्ञा पुं० दे० "उराव"।
उरारा-वि० [ सं० उरु ] विस्तृत । विशाल । उ०—सुख दै बोलाई
      बन सूने दुख दूने दिये एकै बार उसिस सरोस स्वास सरकिन ।
      श्रीचक उचिक चित चिकत चितौनि चहुँ मुकुत हरानि थह-
      रानि कुच थरकनि । रूप भरे भारे श्रनूप श्रनियारे हग कोरनि
      उरारे कजरारे बूंद ढरकिन । देव अरुनई अरु नई रिसि की
      छ्वि सुधा मधुर श्रधर सुधा मधुर पत्तकनि ।—देव ।
उराव *-संज्ञा पुं० [ सं० उरस् + ऋव ( प्रत्य० ) ] चाव । चाह ।
      उमंग । उत्साह । है।सला । उ०—(क) श्राजु वे चरण देखि
      हैं। जाय । जेहि पदं कमल प्रिया श्री उर से नेक न सके
      भुलाइ। ......जे पद कमल सुरसरी परसे तिहूँ भुवन
      यश छ।व । सूरस्याम पद कमल परसिहौं मन श्रति बढ़्यो
      उराव ।—सूर । (ख) तुलसी उराव होत राम की सुभाव
     सुनि को न बलि जाइ न बिकाइ बिन मोल की ।—तुलसी।
      (ग) श्रति उराव महराज मगन श्रति जान्या जात न काला ।
      श्राये। बिमल बसंत बाल पुनि बीति गये। इक साला ।—रघुराज ।
उराह्ना-संज्ञा पुं० [सं० उपालम्म ] (१) उरालंभ । शिकायत ।
     उ०-(क) भये बटाऊ नेह तजि बाद बकति बेकाज। अब
     श्रिल देत उराहना उर उपजित श्रित लाज ।--बिहारी । (ख)
     काहे की काहू की दीजे उराहनी, श्रावें इहां हम श्रापनी
     चाड़ें।—देव।
उरिग्रा-वि॰ दे॰ ''उऋग्य''।
उरिनं-वि० दे० "उऋग"।
उरिष्ठ-संज्ञा पुं० [सं०] रीठा। रीठी। फेनिल।
उरु-वि० [सं०] (१) विस्तीर्ण । लंबा चैाड़ा । (२) विशाल । बड़ा ।
      *संज्ञापुं० [सं० ऊरु ] जंबा। जाँघ।
उहक्रम-वि० [सं०] (१) बलवान । पराक्रमी । (२) लंबा लंबा
      र्पाव बढ़ानेवाला । लंबे डग भरनेवाला ।
      संज्ञा पुं० [सं०] (१) विष्णु का वामन श्रवतार । (२) सूर्य्य ।
उद्यगाय-वि० [ सं० ] (१) जिसका गान किया जाय। (२) प्रशं-
      सित। (३) जिसकी गति विस्तृत हो। फैला हुआ।
      संज्ञा पुं० [सं०] (१) विष्णु । (२) सूर्य्य । (३) स्तुति ।
      त्रशंसा ।
उरुजना*-कि० अ० दे० ''उरमना"।
उह्या-संज्ञा पुं० [ सं० उल्लंक, प्रा० उल्लंख ] उल्लू की जाति की एक
      चिड़िया। रुरुत्रा।
उरुज-संज्ञा पुं० [ भ० ] बढ़ती । वृद्धि । उन्नति ।
उरुसी-संज्ञा पुं० [?] एक वृत्त जो जापान में होता है । उसके धड़ से
```

एक प्रकार का गोंद निकाला जाता है जिससे रंग श्रीर बार-

निशं बनता है।

```
उरें क्र-कि वि० [सं० अवर ] (१) परे । आगे । (२) दूर ।
उरेखना *- कि॰ स॰ दे॰ ''ग्रवरेखना''।
उरेह-संज्ञा पुं० [सं० उल्लेख ] चित्रकारी । नकाशी । उ०-(क)
      कीन्होसि श्रगिनि पवन जल खेहा। कीन्हेसि बहुतै रंग
      उरेहा ।--- जायसी । (ख) जावँत सबै उरेह उरेहे । भांति
      भांति नग लाग उबेहे ।--जायसी ।
उरेहना-क्रि॰ स॰ [सं० उल्लेखन] (१) खींचना । लिखना।
      रचना । ड॰--(क) जावँत सबै डरेह डरेहे । भांति भांति नग
      लाग उनेहे। -- जायसी। (ख) काह न मूठ भरी वह देही।
      श्रस मूरति के दैव उरेही ।—जायसी । (२) सलाई से लकीर
      करना । रँगना । लगाना । उ० -- खेह उड़ानी जाहि घर हेरत
      फिरत सो खेहु । पिय आवहिँ अब दिष्ट तोहि अंजन नयन
      उरेहु ।--जायसी ।
उरोज-संज्ञा पुं० [सं०] स्तन। कुच। छाती।
उर्द-संज्ञा पुं० दे० ''उरद''।
उर्दपर्णी-संज्ञा स्त्री० [हिं० उर्द + सं० पर्णी ] माषा-पर्णी । बन-उरदी ।
उद् –संज्ञा स्त्री॰ [तु॰] वह हिंदी जिसमें त्ररबी, फ़ारसी भाषा
      के शब्द श्रधिक मिले हें। श्रीर जो फ़ारसी लिपि में लिखी जाय।
   विशेष-तुर्की भाषा में इस शब्द का लशकर, सेना वा शिविर
      श्चर्य है। शाहजहां के समय में इस शब्द का प्रयोग भाषा
      के श्रर्थ में होने लगा । उस समय बादशाही सेना में फ़ारसी,
      तुर्क श्रीर श्ररव श्रादि भरती थे श्रीर वे लोग हिंदी में कुछ
      कुञ्ज फ़ारसी, तुर्की, ऋरबी ऋादि के शब्द मिलाकर बेालते थे।
      उनको इस भाषा का ज्यवहार लशकर के बाज़ार में चीज़ों के
      लेने देने में करना पड़ता था । पहले उर्दू एक बाज़ारू भाषा
      समसी जाती थी पर धीरे घीरे वह साहित्य की भाषा बन गई।
उद्दे बाज़ार-संज्ञा पुं० [हिं० उर्दे + बाज़ार] (१) त्रशकर का बाज़ार ।
      छावनी का बाज़ार। (२) वह बाज़ार जहाँ सब चीज़ें मिलें।
उर्घक्र-वि० [सं०] उर्ध्व।
उफ़्रे-संज्ञा पुं० [ अ० ] चलतू नाम । पुकारने का नाम । उपनाम ।
उमि *-संज्ञा स्त्री० दे० "कमि "।
उमि ला-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ कमिला ] (१) सीताजी की छे।टी बहिन
      जो ज्ञदमण्जी से ज्याही गई थी। उ०-मांडवी श्रुतिकीति
      उर्मि ला कुँ श्रिर लई हँ कारि कै।— तुलसी। (२) एक
      गंधर्वी जिसकी पुत्री सोमदा से ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुन्ना जिसने
      कपिला नगरी बसाई।
उवेरा-संज्ञा० पुं० [सं०] (१) डगजाक भूमि । (२) पृथिती ।
      भूमि। (३) एक श्रप्सरा।
      वि० स्त्रां० उपजाऊ । ज़रखेज़ । '
   या ०-- उर्वराशक्ति।
उर्वेशी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] एक अप्सरा ।
उर्वार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) खरबूज़ा। (२) ककड़ी।
```

उर्वाहक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) खरबूज़ा। (२) ककड़ी।

डिंदि जा\*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "उर्वीजा"। डवीं-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] पृथिवी। डवींजा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] पृथ्वी से उत्पन्न, सीता। डवींघर-संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) शोष। (२) पर्नेत। डसीं-संज्ञा पुं॰ [त्र॰] (१) मुसलमानों के मत के अनुसार किसी साधु महात्मा पीर श्रादि के मरने के दिन का कृत्य। (२) मुसलमानी साधुन्नों की निर्वाण तिथि।

डळंग–वि० [ उन्तग्न ] नंगा । डळंगना\*–कि० स० दे० "उलंघना" ।

उलंघन\*-संज्ञा पुं० दे० "उल्लंबन"।

उलंघना, उलँघना क्ष-कि० स० [ सं० उल्लंघन ] (१) नावना । हांकना। फांदना। उल्लंघन करना। उ०-(क) ऊँचा चित्र असमान को मेरू उलँघी ऊड़ि। पशु पत्ती जीव जंतु सब रहा मेरू में गूड़ि।—कबीर। (ख) किह मोहि उलँघि चले तुम को हैं। ?।—केशव। (ग) या भव पातवार की उलँघि पार को जाय। तिय छवि छाया प्राहिनी गहै बीच ही आप।—बिहारी। (२) न मानना। श्रवहेलना करना। श्रवज्ञा करना। उ०—सत गुरु सबद उलंघि किर जो कोई शिष जाय। जहां जाय रहाँ काल है कह कबीर समुकाय।—कबीर।

उसकाक्ष-संज्ञा स्रा० दे० ''उल्का''। उस्तगटौ-संज्ञा स्रो० [ हिं० उलगना ] दूद । फाँद । उस्तगना†-कि० व्य० [ सं० उल्लंघन ] दूदना । फाँदना । उस्तगाना†-कि० स० [ सं० उल्लंघन ] [ मंज्ञा उलगट ] कुदाना । फेँदाना ।

उल्लचना—िकि॰ स॰ दे॰ ''उलीचना''। उल्लखना क्र†—िहिं॰ उलचना ] (१) हाथ से खितरा

उळछनाक्र†ं–[ हिं० उलचना ] (१) हाथ से छितराना। बिखराना। (२) उत्तीचना।

उल्रहा—संज्ञा पुं० [ हिं० उलचना ] हाथ से छितरा कर बीज बोने की रीति । छींटा । बखेरना । पबेरा । इसका उलटा 'सेव' वा 'गुरुली' है ।

उल्लखारनाक्र†−िकि० स० दे० ''बब्राबना''।

उल्लाभन-संज्ञा पुं० [सं० अवरुन्थन, पा० श्रोरुज्मन ] (१) श्रदकाव। फँसान। गिरह। गाँठ। (२) बाधा। उ०-तुम सब कामों में उलमन डाला करते हो।

क्रि० प्र० — डालना । — पड़ना ।

(३) पेच । फेर । चक्कर । समस्या। व्यव्रता । चिंता । तरहुद । मुहा०—उत्तमन में डालना = म्हांम्हट में फँसाना । बखेड़े में डालना । उ० तुम क्यों व्यर्थ अपने की उत्तमन में डालते हो । उलम्मन में पड़ना = फेर में पड़ना । चक्कर में पड़ना । आगा पीळा करना ।

उल्लाभना-कि॰ अ॰ [सं॰ अवरन्धन, पा॰ ओरूज्यन ] (१) फँसना । अटकना । किसी वस्तु से इस तरह लगना कि उसका कोई श्रंग घुसजाय श्रीर छुड़ाने से जल्दी न छूटे। जैसे कींटे में उल-मना ('उलमना' का उलटा 'सुलमना') उ०—(क) कहेंसि न तुम कस होहु दहेली। उरम्भी प्रेम प्रीति की बेली।—जायसी। (ख) पाँच बान कर खोचा लासा भरे सो पाँच। पाँख भरा तन उरमा कित मारे बिनु बाँच।—जायसी।

## संया० कि०-जाना।

(२) खपेट में पड़ना। गुथ जाना। (किसी वस्तु में) पेंच पड़ना। बहुत से घुमावों के कारण फँस जाना। उ०—(क) रस्सी उजम गई है खुलती नहीं है। (ख) ज्यें। ज्यें। सुरिक्ष भज्ये। चहै त्यें। त्यें। उरमत जात।—बिहारी।

## संया० क्रि०-जाना।

(३) लि उटना । उ॰—मोहन नवल श्टॅंगार विटप सीं उरमी र्ग्रानद बेल ।—सूर ।

## संयो० क्रि०-जाना।

- (४) किनी काम में लगना। लिस होना। लीन होना। उ॰—(क) हम तो श्रपते काम में उलके थे इधर उधर ताकते नहीं थे। (ख) इस हिसाब में क्या है जो घंटों से उलके हो ? संयो० कि०—जाना।
  - (१) प्रेम करना। श्रासक्त होना। उ॰—वह लखनऊ में जाकर एक रंडी से उलम गया।

## संया० क्रिं०-जाना।

(६) विवाद करना । तकरार करना । खड़ना भगड़ना । छेड़ना । उ०—-तुम जिससे देखो उसी से उलक पड़ते हो । संयोo कि o—जाना ।—पड़ना ।

(७) कठिनाई में पड़ना । अड़चन में पड़ना । (८) अटकना । रुकना । उ०—वह जहां जाता है वहीं उलम रहता है । (१) वल खाना । टेढ़ा होना । उ०—छड़ी या तखत उलम गया । मुहा०—उलमना सुलमना = फँसना और खुलना । उ०—को सुख को दुल देत है देत कर्म मकमोर । उरमे सुरमे आपही ध्वजा पवन के जोर ।—सभा० वि० । उलमना पुलमना = अच्छी तरह फँसना । उ०—बाह्मण गुरु हैं जगत के करम भरम का खाहिँ । उलम्म पुलम्म के मिर गए चारिउ वेदन माहिँ । —कवीर । उलमा सुलमा = टेढ़ा सीधा । मला बुरा । उ०—बेसुरी बेठेकाने की उलमी सुलमी तान सुनाऊँ—इनशा अल्लाह । उलमना उलमाना = बात बात में दख़ल देना । उ०—जब तक लाला जी लिहाज़ करते हैं तब तक ही उनका उलमना उलमाना बन रहा है ।—परीषागुरु ।

उल्लभाना—िकि॰ स॰ [ हिं॰ उल्लभना ] (१) फँसाना । घ्रटकाना । (२) लगाए रखना । लिप्त रखना । उ॰—वह लोगों की घंटों बातों में उल्लभा रखता है । (३) लकड़ी घ्रादि में बल डालना वा उसको टेड़ा करना ।

#िक अ० उत्रमना । फँसना । उ०--जीव जँजाली मिक रहा

ं उलभानें। मन सूत । कोइ एक सुलमें सावधौं गुरु वाह श्रवधूत ।—कबीर ।

उल्लभाव-संज्ञा पुं० [ हिं० उलमना ] (१) श्रदकाव । फँसान । (२) सत्ताड़ा । बखेड़ा । संभट । (३) चक्कर । फेर ।

उलझेड़ा—संज्ञा पुं० [ हि० वलमना ] (१) श्रटकाव । फँसान । (२) मगड़ा बलेड़ा । मंभट । (३) खींचातानी ।

डलझाहाँ-वि० [हिं० उलभना ] (१) घटकानेवाला। फँसानेवाला। (२) वश में करनेवाला। खुभानेवाला। उ०—होत सखी ये उलभींहे नैन। उरिक्ष परत सुरक्षे। नहिं जानत सोचत समुक्त हैं न।—"हरिश्चंद्र'।

उल्लटकं बल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पौधा या भाड़ी जो हिंदुस्तान के गरम भागों में पनीली भूमि में होती है। इसकी रेशोदार छाल पानी में सड़ाकर या येंही छील कर निकाली जाती है। छाल सफेद रंग की होती है। पौधे से साल में दो तीन बार ६ या ७ फुट की डालियां छाल के लिये काटी जाती हैं। छाल को कूट कर रस्सी बनाते हैं। जड़ की छाल प्रदर रोग में दी जाती हैं।

उलटकटेरी ने संज्ञा स्त्री० [ हिं० उष्ट्कंट ] फॅटकटारा । फॅटकटाई । उलटना निक स्त्र० [ सं० उल्होंठन ] (१) जपर नीचे होना । जपर का नीचे स्त्रीर नीचे का जपर होना । स्त्रींधा होना । पलटना । उ०—यह दवात कैसे उलट गई ?

#### क्रि० प्र०-जाना।

(२) फिरना। पीछे मुड़ना। घूमना। पलटना। उ० —(क) मैंने उलट कर देखा तब वहाँ कोई न था। (ख) जेहि दिशि उलटै सेाइ जनु खावा। पलटि सिंह तोहि ठाउँ न श्रावा। —जायसी।

#### संयो० कि०--पड़ना।

विद्योष—गद्य में पूर्वकालिक रूप में वा "पड़ना" के साथ संयुक्त रूप ही में यह कि० अधिक आती है।

(३) उमड़ना । टूट पड़ना । उलक पड़ना । एक बारगी बहुत संख्या में श्राना वा जाना। उ०—(क) तमाशा देखने के लिये सारा शहर उलट पड़ा । (ख) नयन बांक सर पूज न कें जि । मनु समुद्र श्रस उलटहिंदोऊ ।—जायसी ।

### संयो० क्रि०-पड़ना।

विशेष—गद्य में इस अर्थ में इस किया का प्रयोग अकेले नहीं होता, या तो "पड़ना" के साथ होता है अथवा "आना" और "जाना" के साथ केवल इन रूपों में—"उलटा आ रहा है" "उलटा चला आ रहा है", "उलटा "जा रहा है" और "उलटा चला जा रहा है"।

(३) इधर का उधर होना। अंदबंद होना। अस्त व्यस्त होना। क्रमविरुद्ध होना। ३०—(क) यहाँ तो सब प्रबंध ही उत्तर गया है। (ख) जागे प्रात निपट अलुसाने भूखन सब डबटाने । करत सिंगार परस्पर दोज श्रति श्राबस सिथि-बाने ।—सुर ।

## संयो० कि०-जाना।

(१) विपरीत होना । विरुद्ध होना । श्रीर का श्रीर होना । उ॰—श्राज कल ज़माना ही उलट गया है ।

## संया० क्रि०-जाना।

(६) फिर पड़ना। कुद्ध होना। चिढ़ना। विरुद्ध होना। व॰—मैं तो तुम्हारे भन्ने के लियें कहता था तुम सुक्त पर व्यर्थ उन्नट पड़े।

#### संयो० क्रि०-पड़ना।

विशेष — केवल 'पड़ना' के साथ इस अर्थ में यह कि॰ आती है।
(७) ध्वस्त होना। उखड़ना पुखड़ना। बरबाद होना। नष्ट होना।
बुरी गत को पहुँ चना। उ॰—(क) एक ही बार ऐसा घाटा
आया कि वे उलट गए। (ख) इसकी बातों से तो प्राया मुँह
को आते हैं श्रीर मालूम होता है कि संसार उलटा जाता
है।—हरिश्चंद्र।

#### संया० क्रि०-जाना।

विशेष—केवल 'जाना' के साथ इस अर्थ में यह कि॰ आती है।

(二) मरना। बेहोश होना। बेसुध होना। उ॰—(क) वह

एक ही डंडे में उलट गया। (ख) भाँग पीते ही वह

उलट गया।

#### संयो० क्रि०-जाना।

विशेष — केवल 'जाना' के साथ इस श्रर्थ में यह कि॰ श्राती है।
(१) गिरना। धरती पर पड़ जाना। ड॰ — हवा से खेत के
धान उलट गए।

#### संया० क्रि०-जाना।

(१०) घमंड करना । इतराना । उ०—थोड़े ही से धन में इतने उत्तर गए ।

विशेष—केवल 'जाना' के साथ इस धर्थ में यह कि॰ छाती है।
(११) चैापायों का एक बार जोड़ा खाकर गर्भधारण न
करना छौर फिर जोड़ा खाना। (१२) (किसी ध्रंग का)
मोटा वा पुष्ट होना। ड॰—चार ही दिनों की कसरत से
उसका बदन वा उसकी रान उलट गई।

कि० स० (१) नीचे का भाग जपर और जपर का भाग नीचे करना। शौंधा करना। लौटना। पलटना। फेरना। उ०— घड़ा उलट कर रख दो। (२) श्रौंधा गिरना। (३) पटकना। दे मारना। गिरा देना। फेंक देना। उ०—पहले पहलवान ने दूसरे को हाथ परुड़ते ही उलट दिया। (४) किसी लटकती हुई वस्तु को समेट कर जपर चढ़ाना। उ०—परदा उलट दो। (१) हंधर का उधर करना। श्रंडवंड करना। श्रंडवंड करना। श्रंस्त व्यस्त करना। घालमेल करना। उ०—तुमने तो हमारा किया कराया सब उलट दिया। (६) विपरीत

करना। श्रीर का श्रीर करना। उ०—(क) उसने तो इस पद का सारा श्रर्थ ही उलट दिया। (ख) कलकृर ने तहसील के इंतिज़ाम की उलट दिया।

## संया० क्रि०-देना।

(७) उत्तर प्रत्युत्तर करना । बात देग्हराना । उ०—(क) बड़ेंगं की बात मत उत्तरा करो । (ख) श्रावत गारी एक है उत्तरत होय श्रनेक । कहै कबीर नहिँ उत्तरिए वही एक की एक ।—कबीर । (म) खोद कर फेंकना । उत्ताइ डात्तना । खोदना । खोद कर नीचे ऊपर करना । उ०—(क) बेगि दिखाव मूढ़ न तु श्राजू । उत्तरीं महि जहँ त्विग तव राजू ।—तुत्तसी । (ख) यहाँ की मिट्टी भी फावड़े से उत्तर दो ।

# संया० क्रि॰-देना।

(६) बीज मारे जाने पर फिर से बोने के लिये खेत जोतना।

(१०) बेसुघ करना । बेहोश करना । उ०—भांग ने उत्तट दिया है, मुँह से बोला नहीं जाता ।

## संया० क्रि०-देना।

(११) के करना। वसन करना। उ०—उसने खाया पीया 'सब उत्तर दिया। (१२) उडेलना। श्रच्छी तरह ढालना। ऐसा ढालना कि बरतन ख़ाली हो जाय। उ०—उसने सब दवा गिलास में उत्तर दी।

# संया० क्रि०-देना ।-- लेना ।

(१३) बरबाद करना। नष्ट करना। उ॰ — लड़की के ब्याह के ख़र्चे ने उन्हें उलट दिया। (१४) रटना। जपना। बार बार कहना। उ॰ — त् रात दिन क्यों उसी का नाम उलटती रहती है।

विशेष—माला फेरने वा जपने की "माला उलटना" भी बोलते हैं इसी से यह मुहाविरा बना है।

डळटना पळटना—कि॰ स॰ [हिं० उलट पलट] (१) इधर उधर फेरना। नीचे अपर करना। ड॰—(क) उलटा पलटा न अपने ज्यों खेतन में बीज।—कबीर। (ख) सब असबाब उलट पलट कर देखो घड़ी मिल जायगी। (२) अंडबंड करना। अस्त व्यस्त करना। (३) और का और करना। बदल डालना। ड॰—नए राजा ने सब प्रबंध ही उलट पलट दिया।

कि॰ श्र॰ इधर उधर पलटा खाना। घूमना फिरना। उ॰— (क) श्राप श्रपुनपें। भेद बिनु उलटि पलटि श्ररुक्ताइ। गुरु बिनु मिटइ न दुगदुगी श्रनबनियत न नसाइ।—कबीर। (ख) उलटि पलटि लंका कपि जारी।—तुलसी।

उस्तर पर्स्टर—संज्ञा पुं० [हैं०] हेर फेर । श्रदल बदल । परिवर्तन । श्रन्यवस्था । गड़बड़ी ।

### क्रि० प्र०-करना।-होना।

वि॰ (१) परिवर्त्ति । बदला हुआ। (२) इधर का उधर किया हुआ। श्रंडवंड । श्रन्थवस्थित । गड़बड़ । श्रस्त व्यस्ता

क्रि० प्र०—करना ।—जाना ।—देना—होना ।

**उलट पुलट**—संज्ञा पुं०, वि० दे० ''उलट पलट"।

उल्लट फेर—संज्ञा पुं० [ हिं० उलटना + फेर ] परिवत्त न । श्रदल बदल । हेर फेर । उ०—(क) समय का उलट फेर । (ल) इन दो तीन महीनों के बीच न जाने कितने उलट फेर हो गए।

उलटा-वि॰ [हिं॰ उलटना ] [क्षी॰ उलटी ] (१) जो ठीक स्थिति में न हो । जिसके ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो । श्रींधा । जैसे, उलटा घड़ा । उ॰—बैताल पेड़ से उलटा जा लटका ।

मुहा०— उलटा तवा = श्रत्यंत काला। काला कल्टा। उ०—
उसका मुहँ उलटा तवा है। उलटा लटकना = किसी वस्तु के
लिये प्राणा देने पर उताल होना। उ०—तुम उलटे लटक जाव
तो भी तुम्हें वह पुस्तक न देंगे। उलटी टांगें गले पड़ना =
(१) श्रपनी चाल से श्राप ख़राब होना। श्रापत्ति मेाल लेना।
लेने के देने पड़ना। (२) श्रपनी बात से श्रापद्दी कायलं होना।
उलटी साँस चलना = साँस का जल्दी जल्दी बाहर निकलना।
दम उलड़ना। साँस का पेट में समाना। मरने का लक्त्रण दिलाई
देना। उलटी साँस लेना = जल्दी जल्दी सांस खींचना। मरने के
निकट होना। उलटे मुँह गिरना = दूसरे की हानि करने के
प्रयत्न करने में स्वयं हानि उठाना। दूसरे की नीचा दिखाने के
स्थान पर स्वयं नीचा देखना।

(२) जो ठिकाने से न हो। जिसका आगे का भाग पीछे अथवा दाहिनी ओर का भाग बाई ओर हो। इधर का उधर। क्रमविरुद्ध। जैसे—उलटी टोपी। उलटा जूता। उलटा मार्ग। उलटा छुरा। उलटा हाथ। उलटा परदा (अँगरखे का)। उ॰—उलटा नाम जपत जग जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना।—तुलसी।

मुहा०—उलटा धड़ा बाँधना = श्रीर का श्रीर करना | मामले को फेर देना | ऐसी युक्ति रचना कि विरुद्ध चाल चलनेवाले की चाल का बुरा फल घूम कर उसी पर पड़े | उत्तटा फिरना वा लैं।टना = तुरंत लें।ट पड़ना | बिना चारा भर ठहरे पलटना | चलते चलते घूम पड़ना | उ०—तुम्हें घर पर न पाकर वह उत्तटा फिरा, दम मारने के लिये भी न ठहरा | उत्तटा हाथ = बायाँ हाथ | उत्तटी गंगा बहना = श्रनहोनी बात हे।ना | उत्तटी गंगा बहाना = श्री नहीं हुआ उसके। करना | विरुद्ध रीति चलाना | उत्तटी माला फेरना = मारगा वा उच्चाटन के लिये जप करना | बुरा मानना | श्रहित चाहना | उत्तटे काँटे तोलना = कम तोलना | डांडी मारना | उत्तटे छुरे से मूँडना = उल्लू बना कर काम निकालना | बेवकूफ़ बना कर लूटना | मँसना | उत्तटे पाँव फिरना = तुरंत लें।ट पड़ना | बिना चारा भर ठहरे पलटना | चलते चलते घूम पड़ना | उत्तटे हाथ का दाँव = बाँए हाण का खेल | बहुत ही सहल काम |

(३) कालकम में जो आगो का पीछे और पीछे का

श्रागे हो। जो समय से श्रागे पीछे हो। उ०—उसका नहाना खाना सब उत्तरा है। (४) श्रत्यंत श्रसमान। एक ही केटि में सबसे श्रिषक भिन्न। विरुद्ध। विपरीत। खिलाफ़। बरश्रक्स। उ०—हमने तुमसे जो कहा था उसका तुमने उत्तरा किया। (१) उचित के विरुद्ध। जो ठीक हो उससे श्रत्यंत भिन्न। श्रंडबंड। श्रयुक्त। श्रोर का श्रोर। बेठीक। जैसे—उत्तरा ज़माना। उत्तरी समक्ष। उत्तरी रीति। उ०—सहित विषाद परस्पर कहहीं। विधि करतब सब उत्तरे श्रहों। —तुत्तसी।

मुद्दा०— उत्तरा ज़माना = वह समय जब भली बात बुरी समभी जाय श्रीर केाई नियत व्यवस्था न है। श्रेंघेर का समय। उत्तरा सीधा = बिना क्रम का। श्रंडबंड । बेसिर पैर का । बिना ठीक टिकाने का। श्रव्यवस्थित। भला बुरा। उ०—(क) उन्होंने जो उत्तरा सीधा बताया वही तुम जानते हैं। (ख) हमसे जैसा उत्तरा सीधा काम बनेगा हम कर लेंगे। उत्तरी खोपड़ी का = श्रीधी समभ का। जड़। मूर्ज । उत्तरी पट्टी पढ़ाना = टेढ़ो सीधी समभाना। श्रीर की श्रीर सुमाना। भ्रम में डालना। बहुकाना। उत्तरी सीधी सुनना = भला बुरा सहना। गाली खाना। उ०—तुम बिना दस पांच उत्तरी सीधी सुने न मानेगो। उत्तरी सीधी सुनाना—खरी खोटी सुनाना। भला बुरा कहना। परकारना।

कि॰ वि॰ (१) विरुद्ध कम से। श्रीर तौर से। बेठिकाने। ठीक रीति से नहीं। श्रंडबंड। (२) जैसा होना चाहिए उससे श्रीर ही प्रकार से। विपरीत व्यवस्था के श्रनुसार। विरुद्ध न्याय से। ड॰—(क) उलटा चोर कोतवाल को डांड़े। (ख) तुम्हों ने काम बिगाड़ा उलटा मुक्ते दोष देते हो।

संज्ञा पुं० (१) एक पकवान । यह चने या मटर के बेसन से बनाया जाता है। बेसन को पानी में पतला घोलते हैं फिर उसमें नमक हल्दी ज़ीरा श्रादि मिलाते हैं। जब तवा गरम हो जाता है तब उस पर घी वा तेल डाल कर घोले हुए बेसन को पतला फैला देते हैं। जब यह सूख कर रोटी की तरह हो जाता है तब उलट कर उतार लेते हैं। पपरा। पेपरा। (२) एक पकवान जो श्राटे श्रोर उरद की पीठी से बनता है। श्राटे का पहले चकवा बनाते हैं फिर उसमें पीठी भर कर दोमड़ देते हैं। इसे पानी की भाप से पकाते हैं। गोभना। (३) विपरीत।

खलटा पलटा, उलटा पुलटा—वि० [ वि० उलटा + पलटना ] इधर का उधर । श्रंडबंड । बेसिर पैर का । बिना ठीक ठिकाने का । बेतरतीब । उ०—(क) उलटी पुलटी बजै सो तार । काहुहि मारै काहुहि उपार ।—कवीर । (ख) सखी तुम बात कही यह सांची । तुमहिं उलटी कहा, तुमहिं पुलटी कहा, तुमहिं रेस करति मैं कछु न जाना ।—सूर ।

डलटा पलटी-संज्ञा श्री० [ हिं० उत्तटना ] फेरफार। श्रदल बदला। इधर का उधर होना। नीचे जपर होना। उस्टाना\*-कि॰ स॰ [ । ई॰ उत्तरना ] (१) पलराना । लीराना । पीछे फेरना । उ॰—(क) बिहारी लाल, श्रावहु श्राई छाकि । भई श्रवार गाइ बहुरावहु उत्तरावहु दें हांक ।—सूर । (छ) जो शोक सों भइ मातु गन की दशा से। उत्तराइहैं ।—हिरिश्चंद । (२) श्रोर का श्रोर करना वा कहना । अन्यथा करना वा कहना । उ०—हिर से हित् सों अम भूल हू न कीजे मान हां तो किर हियहू सों होत हिय हानिये । लोक में अलोक श्रान नीकहू लगावत हैं सीताजू के। दूत गीत कैसे उर श्रानिये । श्रांत्रिन जो देखियत सोई सांची केशव राइ कानन की सुनी सांची कवहूँ न मानिये । गोकुल की कुलरा ये थोंही उत्तरावति हैं श्राज लों तो वैसी ही हैं काल्हि कहा जानिये । —केशव । (३) फेरना । दूसरे पन्न में करना । उ०—(क) श्रव लखहु किर छल कलह नृप सों भेद बुद्ध उपाइ कै । परयत जनन सों हम बिगारत रान्नसिह उत्तराइ कै ।—हिरिश्चंद ।

उत्तरा मांच-संज्ञा पुं० [?] जहाज़ का पीछे की श्रोर हरना या चलना । उत्तराव-संज्ञा पुं० [ हि० उत्तरना ] (१) पलटाव । फेर । (२) घुमाव । चक्कर ।

उलटी-वि॰ श्लां॰ [ाई॰ उलटा का ली॰ रूप॰ ] विपरीत । विरुद्ध । संज्ञा श्ली॰ (१) वमन । के । (२) माजखंम की एक कस-रत जिसमें खिलाड़ी की पीठ माजखंम की श्रोर श्रीर सामना देखनेवालों की श्रोर रहता है । खिलाड़ी दोनों पेरों को पीछे फेंक कर माजखंभ में लिपटाता है श्रीर जपर चढ़ता उत्तरता है । कलईया ।

उस्टी कॉंगसी—तंज्ञा ही॰ [१] माजखंभ की एक कसरत जिसमें पंजा उत्तर कर डॅंगलियां फॅंसाई जाती हैं।

उल्रटी खड़ी—संज्ञा धी॰ [?] मालखंभ की एक कसरत जिसमें खड़े होकर दोनों पैरें। की श्रागे से सिर पर उड़ाते हुए पीठ पर ले जाते हैं श्रीर फिर उसी जगह पर लाते हैं जहां से पैर उड़ाते हैं।

उलटी चीन—संज्ञा स्त्री० [ । हिं० उलटा + चेन = चुनन ] नैचा बांधने का एक भेद जिसमें कपड़े की मुझी हुई पट्टी नर पर लपेटते हैं। उलटी बगली—संज्ञा स्त्री० [। हैं० उलटी + बगली] सुगदल की एक कसरत जो बल स्रंदाज़ने के लिये की जाती है। इसमें पीठ पर से छाती

पर मुगदल श्राता है तो भी मुट्टी ऊपर ही रहती है।

उलटी रुमाली-संज्ञा स्त्री० [फा० रुमाल ] सुगदल भांजने का एक भेद। यह एक प्रकार की रुमाली है, केवल भेद यही है कि इसमें सुगदलों की मोंक श्रागे की होती है। रुमाजी के समान इसमें भी सुगदल की सुटिया उलटी एकड़नी चाहिए।

उलटी सरसों-संज्ञा क्रां० [हिं० उलटी + सरसों] वह सरसों जिसकी किलयों का मुँह नीचे होता है। यह जारू, टोना मंत्र तंत्र के काम में आती है। टेरो।

उलटी सवाई-संज्ञा श्ली॰ [हिं॰ उलटा + सवाई ] वह ज़ंजीर

जिससे जहाज़ की श्रनी या नेाक के नीचे सबदरा बँघा रहता है।

उल्लर्टे-कि॰ वि॰ [ हिं॰ उल्टा ] (१) विरुद्ध क्रम से । श्रीर तौर से । बेठिकाने । ठीक ठिकाने के साथ नहीं । उ॰ —करु विचार चलु सुपय मग श्रादि मध्य परिनाम । उल्लर्ट जपे जरा मरा सूधे राजा राम । — तुलसी । (२) विपरीत व्यवस्थानुसार । विरुद्ध न्याय से । जैसे होना चाहिए उससे श्रीर ही ढंग से । उ॰ — (क) उल्लर्ट चार कातवाल का डांड़ें। (ख) उसने उल्लर्ट श्रपने ही पन्न की हानि की ।

विशेष—कि० वि० में भी 'उलटा' ही का प्रयोग श्रिषकतर होता है। 'श्रा' कारांत विशेषण के 'श्रा' को कि० वि० में 'ए' कर देने के भी नियम का पालन खड़ी बोजी में कभी कभी नहीं होता पर पूर्वी य प्रांत की भाषाश्रों में बराबर होता है जैसे "श्रच्छा" का कि० वि० 'श्रच्छे' खड़ी बोजी में नहीं होता पर पूर्वी य भाषा में बराबर होता है।

उलठ पलठ∗-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''उलट पलट''।

उलठना\*-कि॰ ऋ॰ व स॰ दे॰ ''उलटना''।

उलठाना\*-कि॰ स॰ "उलटाना"।

उल्लथना \*- कि॰ त्र॰ [सं॰ उर्= नहीं + स्थल = जमना वा दृढ़ होना। उत्यलन ] ऊपर नीचे होना। उथल पुथल होना। उलटना। उ॰--(क) उलथिहाँ सीप मोति उतराहीँ। चुँगहि हंस श्रो केलि कराहीँ।--जायसी।(ख) लहरें उठीं समुँद उलथाना। भूला पंथ सरग नियराना।--जायसी।

कि॰ स॰ ऊपर नीचे करना। उलट पुलट करना। मथना। उलट फेर करना।

उळथा—संज्ञा पुं० [िईं० उलथना] (१) एक प्रकार का नृत्य। नाचने के समय ताल के श्रनुसार उञ्जलना।

कि० प्र०-मारना।

(२) कलाबाज़ी । कलैया । (३) गिरह मार कर या कलाबाज़ी के साथ पानी में कूदना । उलटा । उड़ी ।

कि० प्र०-मारना ।--लेना ।

(४) करवट बदलना। एक स्थान पर बैठे बैठे इधर उधर श्रंग फेरना।

कि॰ प्र॰—मारना।—लेना। ड॰—भैंस पानी में पड़ी पड़ी उलथा मारा करती है।

उस्रद\*—संज्ञा क्षी० [ हिं० उत्तदना ] प्रस्रवरण। मड़ी। वर्षण। उ०— देख्यो गुजरेठी ऐसे प्रात ही गली में जात स्वेद भरयो गात भात घन की उत्तद से।—रघुनाथ।

उल्लदना \*- कि॰ स॰ [हिं॰ उलटना ] (१) उँड़ेलना। उलसना। ढालना। गिराना। बरसाना। उ॰ — (क) गाज्यौ कपि गाज ज्यौं विराज्यो ज्वाल जाल जुत भाजे धीर बीर श्रकुलाइ उट्यो रावना। धावो धावो धरो सुनि धाए जातुषान धारि बारि धार उला है जलद ज्यों न सावतें। — तुलसी। (ख) उलदत मद श्रनुमद ज्यों जलिंघ जल, बल हद भीम कद काहू के न श्राह के। — भूषण। (ग) लें तुंबा सरजू जल श्रानी। उलदत मुहरें सब कोइ जानी। — रघुराज।

उल्हात-संज्ञा र्झा॰ [ ऋ॰ ] प्रेम । मुहब्बत । प्यार । प्रोति ।

उलमना † \*- कि॰ ग्र॰ [सं॰ ग्रवलम्बन, पा॰ ग्रेलम्बन = लटकना ] लटकना । सुकना । ड॰ -- ग्रंगुरिन उचि भरु भीत दे उलिम चिते चल लेाल । रुचि सों दुहूँ दुहून के चूमे चारु कपोज । -- बिहारी ।

उत्तरना क्ष-कि॰ न्न॰ [सं॰ उर्+ कर्व = डोलना वा उल्ललन ] (१)
कृदना । उञ्जलना । उ॰—िबनि हि लहे फल फूल भूल सें उलरत हुलसत । मनहुँ पाइ रिब रतन तारिहैं सो निज कुल सत । (२) नीचे ऊपर होना । (३) भपटना । उ॰— कह गिरिधर कविराय बाज पर उत्तरे धुधुकी । समय समय की बात बाज कई धिरवै फुरकी ।—िगिरिधर ।

उल्लब्धा—संज्ञा पुं० [ हिं० उजरना ] बैलगाड़ी के पीछे लटकती हुई एक लकड़ी जिससे गाड़ी उलार नहीं होती अर्थात् पीछे की श्रोर नहों दबती ।

उत्तरुता\*–कि० छ० [ हिं० उड़लना ] (१) दरकना । दलना । (२) उत्तरना । पलटना । इधर उधर होना ।

उळवी-संज्ञा स्री०[?] एक प्रकार की मझली जिसके पर वा पांख का ब्यापार होता है। इसके पर से एक प्रकार की सरेस निकलती है।

उस्सना \*- कि॰ त्र॰ [सं॰ उल्लंसन] शोभित होना। सेहना।
उस्हना - कि॰ त्र॰ [सं॰ उल्लंभन] (१) उभड़ना। निकलना।
प्रस्फुटित होना। उ॰ -- (क) दोष वसंत को दीजे कहा
उजही न करीज की डारन पाती। -- पद्माकर। (२)
उमड़ना। हुलसना। फूलना। उ॰ -- (क) केलि भवन नव
बेलि सी दुलही उलही कंत। बैठि रही चुप चंद लखि तुमहिं
बुलावत कंत। -- पद्माकर। (ख) काजर भीनी कामनिधि
दीठ तिरीछी पाय। भरयो मंजरिन तिलक तरु मनहुँ रोम
उलहाय। -- हरिश्चंद्र।

संज्ञा पुं॰ दे॰ "उलाहना"।

उरु। कैन-संज्ञा पुं० [हिं० लॉबना] (१) चिट्ठी पत्री आर्ने जाने का प्रबंध । डाक । (२) पटेला नाव ।

उलाँक पत्र-संज्ञा पुं० [ हिं० उलाँक + पत्र ] पोस्टकार्ड ।

उल्लांकी-संज्ञा पुं० [हिं० उलाँक ] डाक का हरकारा।

उल्लाँघना † क्ष्मिक स० [सं० उल्लंघन ] (१) लांघना । हाँकना । फांदना । (२) अवज्ञा करना । न मानना । विरुद्ध आचरण करना । (३) चात्रक सवारों की बोजी में पहले पहल घोड़े पर चढ़ना ।

उद्धां\*-संज्ञा स्त्री० [सं० जर्ष ] भेड़ का बचा। मेमना ।--डि०।

उलाटना†–कि० ऋ० दे० ''उलटना"।

उछार-वि० [ हिं० त्रोलरना = लेटना ] जिसका पिछला हिस्सा भारी हो। जो पीछे की श्रोर मुका हो। जिसके पीछे की श्रोर बोम श्रधिक हो।

विशोष-गाड़ी के संबंध में इस शब्द का प्रयोग होता है। जब गाड़ी के पीछे आगे की अपेक्षा अधिक बोम्स हो जाता है तब वह पीछे की श्रोर मुक जाती है श्रीर ठीक नहीं चलती। इसी को 'उलार' कहते हैं।

उलारनां - कि० स० [ हिं० उलरना ] उल्लालना । नीचे ऊपर फेंकना । ड०-दीन्हे शकुनी श्रव उलारी। किंकर भए धरमसुत-हारी।

क्रि० स० [ हिं० श्रोलरना ] दे० ''श्रोलारना''।

उलारा-संज्ञा पुं० [हिं० उलरना] वह पद जो चौताल के श्रंत में गाया जाता है।

उलाहना-संज्ञा पुं० [सं० उपालंभन, प्रा० उवालहन ] (१) किसी की भूल वा श्रपराध के। उसे दुःखपूर्वक जताना । किसी से उस की ऐसी भूल चूक के विषय में कहना सुनना जिससे कुछ दुःख पहुँचा हो। शिकायत। गिला। ड० — जो हम उनके वहाँ न उतरेंगे तो वे जब मिलेंगे तब उलाहना देंगे।

## कि० प्र०-देना।

(२) किसी के दोष वा श्रपराध के। उससे संबंध रखनेवाले किसी श्रीर श्रादमी से कहना। शिकायत । उ०--- जड़के ने कोई नटखटी की है तभी ये लोग उसके बाप के पास उलाहना लेकर आए हैं।

क्रि० प्र०—देना ।—जाना ।—जेकर श्राना । क्रि॰ स॰ (१) उलाहना देना। गिला करना।(२) दोष देना। निंदा करना।

उलिचना-कि॰ स॰ दे॰ "उलीचना"।

उलीचना-कि॰ स॰ [सं॰ उल्लंचन] पानी फेंकना। हाथ वा बरतन से पानी उद्घालकर दूसरी श्रोर डालना । जैसे, नाव से पानी उलीचना। उ०-(क) पेड कार्ट तें पालव सींचा। मीन जियन हित बारि उजीचा ।--तुजसी । (ख) पानी बाढ़्यो नाव में घर में बाढ़यो दाम । दोऊ करन उत्तीचिए यही सयाना काम ।—गिरिघर । (ग) दै पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीछे गोपाल गुलाल उलीची ।--पद्माकर ।

उल्लूक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उल्लू चिड़िया। (२) इंद्र। (३) दुर्योधन का एक दूत। यह उल्क देश के राजा कितव का पुत्र था श्रीर महाभारत में कैरिवों की श्रीर था। (४) उत्तर पर्वत पर का एक प्राचीन देश जिसका वर्णन महाभारत में भ्राया है। (१) कग्राद मुनि का एक नाम।

याः - उल्कदर्शन = कयाद मुनि का वैशेषिक दर्शन। संज्ञा पुं० [सं० उल्का ] लुका ली। उ०-जोरि जो धरी है बंदरद द्वारे होरी तौन मेरी विरहाग की उल्कृति लौ लाय त्राव ।--पद्माकर ।

उल्का

उत्पृखल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ग्रोखली । (२) खल । खरल । चद्दू। (३) गुगगुल ।

**उॡ्यत**—संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रजगर की जाति का एक साँप । उल्रुपी—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) ऐरावतवंशी कौरव्य नाग की कन्या जिससे श्रर्जुंन ने श्रपने बारह वर्ष के बनवास में व्याह किया था। इसी का पुत्र बञ्जुवाहन था। (२) मञ्जूली (नाममाला)।

उलेटना '-कि॰ स॰ दे॰ ''उलटना''

366

उलेटा र्म−संज्ञा० पुं० दे० "उलटा"।

उलेखना \*-कि॰ स॰ [हिं॰ उडेलना] ढरकाना । उडेलना । ढालना । उ॰--गारी होरी देत देवावत । ब्रज में फिरत गोपिकन गावत । रुकि गए बाटन नारे पैंडे । नवकेसर के माट उलेडे ।--सर ।

उलेल क्रेन्स्-संज्ञा स्त्री० [ हिं० कुलेल ] (१) उमंग । जोश । तेज़ी । उन्नल कूद। उ०---(क) ठठके सब जड़ से भए मिर गई हिय कि उलेल । प्राननाथ के बिनु रहे माटी के सो खेल ।---काउजिह्वा । (ख) क्यों याके ढिग भाव ताव भाषत उलेल को। सुकवि कहत यह हँसत आचमन करि फुलेल को।-व्यास । (२) बाढ़ ।

वि॰ बेपरवाह । श्रल्हङ् । श्रनजान ।

उळेंडना\*-कि॰ स॰ दे॰ ''उलेडना"।

उल्क्स-संज्ञा स्त्री ० [सं०] (१) प्रकाश । तेज । (२) लुक । लुम्राठा । यै।०--- उल्कामुख । उल्काजिह्न ।

(३) मशाल । दस्ती । (४) दीश्रा । चिराग । (४) एक प्रकार के चमकीले पिंड जो कभी कभी रात की आग की लकीर के समान आकाश में एक ओर से दूसरी ओर की वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके गिरने की ''तारा टूटना'' वा ''लुक टूटना'' कहते हैं। उल्कापिंड प्रायः किसी विशेष श्राकार के नहीं होते, कंकड़ वा कावें की तरह जबड़ खाबड़ होते हैं। इनका रंग प्रायः काला होता है श्रीर इनके ऊपर पालिश वा लुक की तरह चमक होती है। ये दें। प्रकार के होते हैं एक धातुमय और द्सरे पाषाग्रमय । धातुमय पिंडों की परीचा करने से उनमें विशेष ग्रंश लोहे का मिलता है जिसमें निकल भी मिला रहता है। कभी कभी थोड़ा तांबा श्रीर रांगा भी मिलता है। इनके श्रतिरिक्त सोना चाँदी श्रादि बहुमूल्य धातु कभी नहीं पाई जाती। पाषांगामय पिंड थद्यपि चद्दान के दुकड़ों के समान होते हैं पर उनमें भी प्रायः लोहे के बहुत महीन करा मिले रहते हैं। यद्यपि किसी किसी में उज्जन (हाइड्रोजन) श्रीर श्राक्सिज़न के साथ मिला हुश्रा कारबन भी पाया जाता है जो सावयव द्रव्य ( जीव श्रीर बनस्पति ) के नाश से

उत्पन्न कारबन से कुछ कुछ मिलता है। पर ऐसे पिंड केवल पाँच या छः पाए गए हैं जिनमें किसी प्रकार की बनस्पति की नसों का पता नहीं मिला है। धातुवाले उल्का कम गिरते देखे गए हैं । पत्थरवाले ही श्रधिक मिलते हैं। उल्का पिंड में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो इस पृथ्वी पर न पाया जाता हो। उनकी परीचा से यह बात जान पड़ती है कि वे जिस बड़े पिंड से टूट कर श्रलग हुए होंगे उन पर न जीवों का श्रक्तित्व रहा होगा श्रीर न जल का नाम निशान रहा होगा । वे वास्तव में "तेजसंभव" हैं । वे कुछ कुछ उन चट्टान वा धातु के दुकड़ों से मिलते जुलते हैं जो ज्वालामुखी पर्वतों के मुख से निकलते हैं। भेद इतना होता है कि ज्वालामुखी पर्वत से निकले टुकड़ों में लोहे के ग्रंश मुरचे के रूप में रहते हैं श्रीर उल्का पिंडों में धातु के रूप में। उल्का की गति का वेग प्रति सेकंड दस मील से लेकर चालीस पचास मील तक का होता है। साधारण उल्का छोटे छोटे पिंड हैं जो अनियत मार्ग पर आकाश में इधर उधर फिरा करते हैं। पर उल्काओं का एक बड़ा भारी समूह है जो सूर्य्य के चारों श्रोर केतुश्रों की कचा में धूमता है। पृथ्वी इस उल्का चेत्र में से होकर प्रत्येक तेंतीसवें वर्ष कन्याराशि पर श्रर्थात् १४ नवंबर के जगभग निकजती है । इस समय उल्का की मड़ी देखी जाती है। उल्का-खंड जब पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर श्राते हैं तब वायु की रगड़ से वे जलने लगते हैं श्रीर उनमें चमक श्रा जाती है। छोटे छोटे पिंड तो जल कर राख हो जाते हैं। बड़े बड़े पिंड कभी कभी हवा के दाब से दुकड़े दुकड़े हो जाते हैं श्रीर घड़घड़ाहट का शब्द भी होता है। जब उल्का वायुमंडल के भीतर श्राती हैं श्रीर उनमें चमक उत्पन्न होती है तभी वे हमें दिखाई पड़ती हैं। उल्का पृथ्वी से अधिक से अधिक १०० मील के जपर श्रथवा कम से कम ४० मील के जपर से होकर जाती दिखाई पड़ती हैं। पृथ्वी के श्राकर्षण से ये नीचे गिरती हैं। गिरने पर इनके ऊपर का भाग गरम रहता है। लंडन, पैरिस, बरलिन, वियना श्रादि स्थानें में उल्का के बहुत से पत्थर रक्खे हुए हैं। (६) फलित ज्येातिष में गौरी जातक के अनुसार मंगला आदि आठ दशाओं में से एक। यह ६ वर्षीं तक रहती है।

उक्ताचक्र†-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उत्पात । विञ्न । (२) हलचल । उक्ताजिह्न-संज्ञा पुं० [सं०] एक राचस का नाम ।

उल्कापात-संज्ञा पुं० [ सं० ने (१) तारा टूटना । लुक गिरना । (२) उत्पात । विञ्च ।

उत्कापाती-वि॰ सं॰ [ उत्कापातिन् ] [स्त्री॰ उत्कापातिनी] दंगा मचानेवाला । इलचल करनेवाला । उत्पाती । विश्वकारी । उत्कामुख-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] [ स्त्री॰ उत्कासुली ] (१) गीदड़ ।

(२) एक प्रकार का प्रेत जिसके सुँह से प्रकाश या श्राग निकलती है। श्रागिया बैताल। (३) महादेव का एक नाम। उत्था-संज्ञा पुं० [ हिं० उलयना ] भाषांतर। श्रनुवाद। तरज्ञमा। उत्भुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रंगारा। श्रंगार। (२) लुश्राठा। उल्का। (३) एक यादव का नाम। (४) महाभारत में श्राया हुश्रा एक महारथी राजा।

उर्छुघन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) लाँघना। डांकना। (२) श्रतिक्रमण । (३) विरुद्धाचरण । न मानना। पालन न करना। ड०—बड़ीं की श्राज्ञा का उल्लंघन न करना चाहिए।

उल्लंघना\*-कि॰ स॰ दे॰ "उल्लंघना"। उल्लंघन-संज्ञा पुं॰ [सं॰] [वि॰ उल्लसित, उल्लासी] (१) हर्ष

करना । ख़ुशी करना । (२) रोमांच । उह्याप—संज्ञा पुं० [सं०] (१) काकूक्ति । (२) श्रात्त नाद । कराहना । विखलाना । (३) दुष्टवाक्य ।

उद्घापक-वि॰ [ सं॰ ] [ स्त्री॰ उल्लापिका ] खुशामदी । उकुरसुहाती कहनेवाला ।

उल्लापन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उल्लापक] ख़ुशामद । उकुर सुहाती । उपचार । तोषामोद ।

उह्याच्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उपरूपक का एक भेद । यह एक ग्रंक का होता है। (२) सात प्रकार के गीतों में से एक । जब सामगान में मन न लगे तब इसके पाठ का विधान है। (मिताचरा)

उल्लाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक मात्रिक अर्द्धसम छुंद जिसके पहले श्रीर तीसरे चरण में पंद्रह पंद्रह मात्राएँ श्रीर दूसरे श्रीर चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएँ होती हैं, जैसे-कह कवित कहा बिन रुचिर मति । मित सो कह बिनहि विरति । कह विरति उलाल गोपाल के । चरनिन होय जु प्रीति श्रति ।

उल्लाला—संज्ञा पुं० [ सं० उल्लाल ] एक मान्निक छंद जिसके प्रस्थेक चरण में तेरह मात्राएँ होती हैं। इसे चंद्रमणि भी कहते हैं। जैसे—सेवहु हिर सरसिज चरण। गुण गण गावहु प्रेम कर। पावहु मन में भक्ति के। श्रीर न इच्छा जानियह।

उह्यास-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उल्लासक, उल्लासित] (१) प्रकाश। वसक। सलक। (२) हर्ष। सुख। आनंद। (३) प्रंथ का एक भाग। पर्व। (४) एक अलंकार जिसमें एक के गुण वा दोष से दूसरे में गुण वा दोष का होना दिखलाया जाता है। इसके चार भेद हैं।—(क) गुण से गुण होना। उ०—ह्या संत पावन करें, गंग धरें यह आश। (ख) दोष से देष होना। उ०—निरखि परस्पर घसन सो, बाँस अनल उपजाय। जारत आप सकुदुंब अन, बन हू देत जराय। (ग) गुण से दोष होना। उ०—करन ताल मद बस करी, उड़वत अलि अवलीन। ते अलि विचरहिँ सुमन बन, ह्वें करि शोभा हीन। (घ) दोष से गुण होना। उ०—स्थूँघ चूम अरु चाट सद, फेंक्यो वानर

रत्न । चंचलता वश जिन वरयो, जेहि फोरन को यत्न । केई कोई (क) चार (ख) के हेतु श्रलंकार वा समश्रलंकार चार (ग) चार (घ) को विचिन्न वा विषम श्रलंकार मानते हैं । उनके मत से यह श्रलंकारांतर है ।

उल्लासक-वि॰ [सं॰ ] [स्री॰ उल्लासिका ] श्रानंद करनेवाला। श्रानंदी।

उह्यासना :- कि॰ स॰ [सं॰ उल्लासन] प्रकट करना। प्रकाशित करना। ड॰---चंद्र उदय सागर उल्लासा। होहिँ सकल तम-केर विनासा।---शं॰ दि॰।

उह्यासित-वि॰ [सं॰ ] (१) ख़ुरा। हर्षित । सुदित । प्रसन्न । (२) उद्वत । (३) स्फुरित ।

उह्यासी-वि॰ [सं० उल्लासिन् ] [स्री० उल्लासिनी ] श्रानंद्री सुखी। उह्यिखित-वि॰ [सं॰ ] (१) खोदा हुश्रा। उत्कीर्या। (२) छोला हुश्रा। खरादा हुश्रा। (३) ऊपर लिखा हुश्रा। (४) खींचा हुश्रा। चित्रित। नक्श किया हुश्रा। (१) लिखा हुश्रा। लिखित।

उल्लू-संज्ञा पुं० [सं० उल्लक ] (१) दिन में न देखनेवाला एक पत्ती। यह प्रायः भूरे रंग का होता है। इसका सिर बिल्जी की तरह गोल श्रोर श्रांखें भी उसी की तरह बड़ी श्रीर चम-कीली होतो हैं। संसार में इसकी सैकड़ों जातियां हैं पर प्रायः सब की श्रांखों के किनारे के पर भौरी के समान चारें श्रोर अपर को फिरे होते हैं। किसी जाति के उल्लू के सिर पर चोटी होती है श्रीर किसी किसी के पैर में श्रेंगुलि में तक पर होते हैं। १ इंच से २ फुट तक ऊँचे उल्लू संशार में होते हैं। उल्लू की चेांच कटिये की तरह टेढ़ो खार नुकीजी होती हैं। किसी किसी जाति के कान के पास के पर ऊपर की उठे होते हैं। सब उल्लुग्रों के पर नरम श्रीर पंजे दढ़ होते हैं। ये दिन को छिपे रहते हैं श्रीर सूर्यास्त होते ही उड़ते हैं श्रीर रात भर छोटे बड़े जानवरें कीड़े मझेड़ों की पकड़ कर श्रपना पेट भरते हैं। इसकी बोली भयावनी होती है श्रीर यह प्रायः जजड़ स्थानां में रहता है। लोग इसकी बोली को बुरा सममते हैं श्रीर इसका घर में या गांव में रहना श्रच्छा नहीं मानते। तांत्रिक लोग इसके मांस का प्रयोग उच्चाटन श्रादि प्रयोगों में करते हैं। प्रायः सभी देश श्रीर जातिवाले इसे श्रमक्ष्य मानते हैं। कुचकुचत्रा। कुम्हार का दिंगरा। खूसट ।

मुद्दा०—उल्लू का गोरत खिलाना = वेत्रकूफ बनाना । मूर्ल बनाना । (लेगों की धारणा है कि उल्लू का मांस , खाने से लोग मूर्ख हो जाते वा गूँगे बहरे हो जाते हैं )। उल्लू बोलाना = उजाड़ होना । उजड़ जाना । उ०—किसी समय यहाँ उल्लू बोलोंगे।

(२) निबुँद्धि । बेवकूफ़ । मूर्ख । क्रि॰ प्र॰—करना ।—बनना ।—बनाना ।—होना । उठ्छेख-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० उल्लेखक, उल्लेखनीय, उल्लेखित, उल्लेखनीय, उल्लेखित, उल्लेखय] (१) लिखना। लेख। (२) वर्णन। चर्चा। ज़िक्र। उ०-इस बात का उल्लेख ऊपर हो चुका है।

क्रि॰ प्र॰-करना ।-होना ।

(३) एक काव्यालंकार जिसमें एक ही वस्तु का श्रनेक रूपों में दिखाई पड़ना वर्णन किया जाय। इसके दो भेद हैं, प्रथम श्रीर द्वितीय। प्रथम—जहाँ श्रनेक जन एक ही वस्तु को श्रनेक रूपों में देखें वहीं प्रथम भेद है। जैसे, --- वारन तारन बृद्ध तिय, श्रीपति जुवतिन भूमि । दुर्शनीय वाला जनन, लखे कृष्ण रँग भूमि। श्रथवा-जानत सीति श्रनीति है, जानत सखी सुनीति । गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति । पहिले उदाहरण में एकही कृष्ण को बृद्धा खियों ने हाथी का उद्धार करनेवाला श्रीर युवतियों ने लक्मी के साथ रमण करनेवाला देखा श्रीर दूसरे उदाहरण में एकही नायका को साति ने श्रनीति रूप में श्रीर गुरुजनों ने लज्जा रूप में देखा। पहिला उदाहरण शुद्ध उल्लेख का है क्यों के उसमें श्रीर श्रलं कार का श्रामास नहीं है पर दूसरा उदाहरण संकीर्ण उल्जेख का है क्योंकि एकही नायिका में सुनीति श्रीर जड़ना श्रादि कई श्रन्य वस्तुश्रों का श्रारोप होने के कारण उसनें रूपक श्रलंकार भी मिल जाता है। द्वितीय-जहां एकही वस्तु की एकही व्यक्ति कई रूपें में देखें वहाँ द्वितीय भेर होता है। उ०-कंतन श्रमलता में, खंजन चप-जता में, खुजता में मीन, कजता में बड़े ऐन के।...... या में क्री है न प्यारे ही में आई लागिने में प्यारी जूहे नैन ऐन तीखे बान मैन के।

उल्लेखतीय–वि० [ सं० ] लिखतेयोग्य । उल्लेखपोग्य ।

उल्लेखिन्छ—संज्ञा पुं० [सं०] लहर । कल्लोज । हिलोरा । उल्वन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) सिन्छो जिसमें बच्चा बँधा हुम्रा पैदा होता है । र्श्रावल । श्रॅवरी । (२) गर्साशय ।

उट्या पंता पुं० (१) उत्व । श्रावत । श्रावता । (२) श्रद्भुत । वित्रकृषा । (३) विसिष्ट का एक पुत्र ।

उवना\*-कि॰ य॰ दे॰ ''उप्रना'', ''उगना''।

उविनि\*—संज्ञा स्त्रीः [ हिं० उनना ] उदय । प्रकारा । उ०—चंद से बदन भानु भई वृषमानु जाई, उनि जुनाई की जनि की सी जहरी ।—देन ।

उदाना-संज्ञा पुं० [सं० उपनस ] शुक्राचार्य्य का एक ना र

उदावा—संज्ञा पुं० [ त्र० ] एक पेड़ जिसकी जड़ रक्तशोधक है। हकीम लोग इसका व्यवहार करते हैं।

उद्गीनर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) गांधार देश। (२) एक चंद्रवंशी राजा जो शिवि का पिता था।

उद्गीर-संज्ञा पुं० [सं०] गँड़ड़े की जड़।

या ०--- उशीरबीज = हिमालय का एक खंड ।

```
उद्गीरक-सज्ञा पुं० [ सं० ] उशीर । खस ।
उपबुंध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रप्ति। (२) चीते का पेड़।
उषस्–संज्ञा स्त्रां० दे० ''उषा''।
उषसुन-संज्ञा पुं० [सं० ] पांशुज लवर्षा । नेानी मिट्टी से निकाला
      हुआ नमक।
उषा-संज्ञा स्त्रो॰ [ सं॰ ] (१) प्रभात । वह समय जब दो घंटे रात
      रह जाय। ब्राह्मवेला। (२) श्ररुगोदय की लालिमा। (३)
      बाणासुर की कन्या जो श्रनिरुद्ध के। ब्याही गई थी।
   यैा०---उषाकाल । उषापति ।
उषाकाल-संज्ञा पुं० [सं०] भोर । प्रभात । तड़का ।
उषापित-संज्ञा पुं० [सं०] श्रनिरुद्ध ।
उष्ट्र-संज्ञा पुं० [सं०] ऊँट।
उष्ण-वि॰ [सं॰ ] (१) तस । गरम । (२) तासीर में गरम।
      ड०—यह श्रीषध उष्ण है।(३) सरगरम। फुरतीला। तेज़।
      संज्ञा पुं० (१) ग्रीब्मऋतु । (२) प्याज । (३) एक नरक का
उष्णक—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रीष्म काल । (२) क्वर । बुख़ार ।
      (३) सूर्य्य ।
       वि॰ (१) गरम। तप्त। (२) ज्वरयुक्त। (३) तेज़। फुरतीला।
उष्ण कटिबंध-संज्ञा पुं० [सं०] पृथ्वी का वह भाग जो कर्क श्रीर
      मकर रेखाओं के बीच में पड़ता है। इसकी चौड़ाई ४७ ग्रंश
       है श्रर्थात् भूमध्य रेखा से २३ ई श्रंश उत्तर श्रीर २३ ई श्रंश
      दिच्चिण । पृथ्वी के इस भाग में गरमी बहुत पड़ती है ।
उंद्रणता-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] गरमी । ताप ।
उच्चात्व-संज्ञा पुं० [सं०] गरमी।
उष्णिक-संज्ञा पुं० [सं० ] एक छुंद जिसके प्रत्येक चरण में सात
      श्रचर होते हैं। यह वैदिक छुंद है। प्रस्तार से इसके १२८
      भेद होते हैं।
उच्चीष-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) पगड़ी। साफ़ा। (२) मुकुट।
उच्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गरमी । ताप । (२) धूप । (३) गरमी
उष्मज-संज्ञा पुं० [सं०] छोटे छोटे कीड़े जो पसीने, मैल श्रीर सड़ी
      गली चीज़ों से पैदा होते हैं। जैसे, खटमल, मच्छर, किलनी,
      जूं, चीलर इत्यादि।
उदमा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) गरमी। (२) धूप। (३) रिस।
```

उस-सर्व ० उम० [ हिं० वह ] यह शब्द 'वह' शब्द का वह रूप

उसकन-संज्ञा पुं० [ सं० उत्कर्षण = खींचना, रगड़ना ] घास पात वा

है जो विभक्ति लगने पर होता है, जैसे—उसने, उसकी,

```
पयाल का वह पाटा जिसमें बालू श्रादि लगा कर बरतन
     र्माजते हैं। उबसन।
उसकना निकि अ० दे० "उकसना"।
उसकाना†-कि॰ स॰ दे॰ "उकसाना"।
उसकारना †-कि॰ स॰ दे॰ ''उकसाना''।
उसनना-कि॰ स॰ [सं॰ उष्ण] (१) उबालना। पानी के साथ
     श्राग पर चढ़ा कर गरम करना । (२) पकाना ।
उसनाना-कि० स७ [ हि० उसनना का प्रे० रूप ] उबलवाना।
     पकवाना ।
उसनीस*-संज्ञा पुं० दे० "उष्णीश"।
उसमा निसंज्ञा पुं० [ ऋ० वसमा ] उबटन । बटना ।
उसमान-संज्ञा पुं० [ अ० ] मुहम्मद के चार सखाश्रों में से एक।
उसरना-क्रि॰ श्र॰ [स॰ उट् + सरण = जाना] (१) हटना । टलना ।
      दूर होना । स्थानांतरित होना । उ० —(क) कर उठाय घूँ घुट
      करत उसरत पर गुमरीट । सुखमोटैं लूटी खलन खिख
      ललना की लोट।—बिहारी। (ख) उसरि बैंड कुकि कागरे
      जो बलवीर मिलाय। तो कंचन के कागरे पालूँ छीर पिलाय।
      —शुं० सत् । (ग) उनका गुगा श्रीर फल नित्य के कामों में
      ऐसे श्रधिक विस्तार से पाया जाता है कि जिसका ध्यान से
      उसरना श्रसंभव सा है।--गोलविनाद । (२) बीतना।
      गुज़रना । उ०-सघन कुंज ते उठे भोर ही श्यामा श्याम खरे ।
      जलद नवीन मिली माना दामिनि बरिष निसा उसरे ।—सूर।
उसरें।ड्रो-एंज़ा स्त्री० [ देश० ] एक चिड़िया ।
उसलना *-कि॰ ऋ॰ [हिं॰ उसरना ] (१) दे॰ ''उसरना''।
      (२) तरना। उतर ना। पानी के भीतर से ऊपर श्राना। उ०---
      ढिग बूड़ा उसला नहीं यहै श्रँदेशा मोहिं। सलिल मोह की
      धार में क्या निँद आई तोहि।—कबीर।
उससना*िकि॰ स॰ [सं॰ उत् + सरण ] (१) खिसकना। टलना।
      स्थानांतरित होना । उ०—(क) प्रिया पिय नाहिं मनाया मानै ।
      श्रीमुख वचन मधुर मृदु वाणी मादक कठिन कुलिशहू ते
      जानै । ..... गोरे गात उससत जो श्रसित पट श्रीर
      क्राट पहिचाने । नैन निकट ताटंक की शोभा मंडल कविन
      बखाने।-सूर। (ख) वैसिये सु हिलि मिलि, वैसी पिय
      संग श्रंग, मिलत न केंहूं मिस, पीछे उससित जाति ।--रस-
      कुसुमाकर । (२) सांस लेना । दम लेना । उ०—एक उसांस
      ही के उससे सिगरेई सुगंध बिदा करि दीन्हें।—केशव।
उसाँस*-संज्ञा पुं० दे० ''उसास''।
उसाना निकि स॰ दे॰ ''श्रोसाना''।
उसारा -संज्ञा पुं० दे "श्रोसारा"।
उसारना*-कि॰ स॰ [सं॰उद् + सर्य = जाना ] (१) उखाड़ना।
     · हटाना। टालना । उ०—(क) विहाँसि रूप वसुदेव निहारै ।
     कोटि जामिनी तिमिर उसारै।—बाब । (ख) रीछ कपि
```

उससे, उसमें ।

मुंडन के मुंडन उतारों कहा काट ले उसारां पै न हारां रहें। टेक ही।--हनुमान।

उसाळना\*-क्रि० स० [ सं० उत् + गलन ] (१) उखाड़ना। (२) हटाना। टालना। (३) भगाना। उ०-- श्रपने वरगाधर्म प्रतिपालों । साहन के दल दैारि उसालों ।---जाल ।

उसास-संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ उत् + खास ] (१) लंबी सांस । जपर की चढ़ती हुई साँस । उ॰—(क) विश्वरधो जावक सैाति पग निरिल हँसी गहि गांस । सलज हँसैांही लिख लिया श्राधी हँसी उसांस ।—बिहारी । (ख) श्रजब जोगिनी सी सबै फ़ुकी परत चहुँ पास । करिहैं काय प्रवेश जनु सब मिलि ऐंचि वर्सास।--व्यास। (२) सांस। श्वास। ३०-पत्त न चलै जिकसी रही, थिक सी रही उसांस। श्रवहीं तन रितयो कहा मन पठयो केहि पास ।--बिहारी।

क्रि० प्र०-छोड़ना ।--भरना ।--लेना ।

(३) दुःख वा शोक सूचक श्वास । उंडी सांस ।

क्रि० प्र०-छोड़ना ।--भरना ।--लेना ।

उसासी ं \*-संज्ञा स्त्री० [ हिं० उसास ] दम खेने की फुरसत । श्रव-काश । छुट्टी। उ०-केहू नहिं गिरिराजिहं धारा । हमरै सुत भारू कह उहरा। लेहु लेहु श्रब तो कोइ लेहु। लालहिं नेकु उसासी देहू।--विश्राम।

उसिननां-कि॰ स॰ दे॰ ''उसनना''।

उसीर-संज्ञा पुं० दे० "उशीर"।

उसीळा नसंज्ञा पुं० दे० "वसीला"। उसीसा-संज्ञा पुं० [ सं० उत् + गीर्ष ] (१) सिरहाना। (२) तकिया। उसूल-संज्ञा पुं० [ श्र० ] सिद्धांत । उ०-सब बातें काम के पीछे अच्छी लगती हैं। जो सब तरह का प्रबंध बँध रहा हो, काम के उसूलों पर दृष्टि हो, भले बुरे काम श्रीर भले बुरे श्रादिमयीं की पहिचान हो, तो अपना काम किये पीछे घड़ी दो घड़ी की दिल्लगी में कुत्र बिगाड़ नहीं है।--परीचागुरु।

वि॰ दे॰ ''वसूल''।

उसेना†-कि॰स॰ [ सं॰ उष्ण ] उबालना। उसनना। पकाना ।

उसेय-संज्ञा पुं० [ देश० ] खिसया श्रीर जयंतिया की पहाड़ियों .पर होनेवाला एक प्रकार का बांस जिसकी ऊँचाई ४०-६० फुट, घेरा ४-- ६ इंच श्रीर दल की मोटाई एक इंच से कुछ कम होती है। इसके दूध व पानी रखने के चेंगो बनते हैं।

उस्तरा-संज्ञा पुं० दे० ''उस्तुरा"।

उस्ताद्-संज्ञा पुं० [फा०] [स्री० उस्तानी ] गुरु । शिवक । श्रध्यापक । मास्टर ।

> वि० (१) चालाक। ञ्रुली। धूर्त। गुरुघंटाल । उ०--वह बड़ा उस्लद है, उससे बचे रहना। (२) निपुर्या। प्रवीया। विज्ञ। दन्न। उ०--इस काम में वह उस्ताद है।

उस्तादी-संज्ञा स्त्रां० [फा०] (१) गुरुत्राई । शिक्तक की वृत्ति । मास्टरी । (२) चतुराई। निपुर्णता। (३) विज्ञता। (४) चालाकी । धूर्तता ।

उस्तानी-संज्ञा स्त्रो० [फा०] (१) गुरुत्रानी । गुरुपत्नी । (२) जो स्त्री किसी प्रकार की शिचा दे। (३) चालाक स्त्री। ठिगन।

उस्तुरा-संज्ञा पुं० [फा०] छुरा । अस्तुरा । बाल मूड्ने का श्रीज़ार । उहदा निसंज्ञा पुं० दे० ''श्रोहदा''।

उहदेदार न्संज्ञा पुं० दे० "श्रोहदेदार"।

उह्वाँ निकि वि॰ [हिं॰ वहाँ] वहां । उस जगह । उस स्थान पर ।

उहाँ-कि॰ वि॰ दे॰ ''वहां''।

उहार ने-संज्ञा पुं० दे० 'श्रीहार''।

उहिं -सर्व ० दे० ''वह''।

उहीं -सर्व ० दे० "वही"।

उद्गळ\*-संज्ञा स्त्री० [ सं० उल्लोल ] तरंग । लहर । मोज ।--डिं० । उहैं -सर्व ० दे० "वही"।

ऊ

ऊ-संस्कृत वा हिंदी वर्णमाला का छुठाँ श्रवर वा वर्ण जिसका उचारण स्थान श्रोष्ठ है। दो मात्राश्रों का होने से दीर्घ श्रीर तीन मात्राश्रों का होने से प्लुत होता है। श्रनुनासिक श्रीर निरजुनासिक के भेद से इन दोनों के भी दो दो भेद होंगे। इस वर्ण के उचारण में जीभ की नेक नहीं लगती।

ऊँखां-संज्ञा पुं० दे० "ऊख", "ईख"।

कुँग-संज्ञा स्त्री० दे० ''ऊँघ''।

ऊँगना - वंज्ञा पुं० [ देय० ] (१) चौपायों का एक रोग जिसमें उनके कान बहते हैं श्रीर उनका शरीर ठंढा हो जाता है श्रीर स्ताना पीना छूट जाता है। (२) दे० 'श्रींगना''।

ऊँगा-तंज्ञा पुं० [सं० त्रपामार्ग ] [स्त्री० त्रलप० ऊँगा ] श्रपामार्ग । चिचड़ा। ग्रज्जामारा।

ऊँगी—संज्ञा स्त्री० [ हिं० ऊँगा ] चिचड़ी । श्रपामार ।

उँघ-संज्ञा स्त्री० [सं० ऋवाङ् = नीचे सुँह ] उँघाई । निद्रागम । भपकी । श्रद्धं निद्धा ।

संज्ञा स्त्री० [ हिं० ग्रैंगना ] बैलगाड़ी के पहिए की नामि श्रीर धुरकीली के बीच पहनाई हुई सन की गेंडुरी। यह इसिलिये लगाई जाती है जिसमें पहिया कसा रहे और धुरकीली की रगड़ से कटे न।

ऊँघन-संज्ञा स्त्रो० [ हिं० ऊँघ ] ऊँघ । ऋपकी ।

ऊँघना-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रवाड् = नीचे मुँह ] भएकी खेना। नींद् में भूमना। निदालु होना।

ऊँच निव्ि [सं० उचि ] (१) ऊँचा। उत्पर उठा हुआ। (२) बड़ा। श्रेष्ठ । उत्तम ।

यैा०-- ऊँच नीच = छ्राटा बड़ा । श्राला श्रद्ना ।

(३) उत्तमजाति वा कुल का । कुलीन । उ० — दानव, देव, ऊँच श्ररु नीचू। — तुलसी ।

चैा०—ऊँच नीच = कुलीन श्रकुलीन । सुजाति कुजाति । जाति विजाति । उ०—वहाँ पर ऊँच नीच का कुछ भी विचार नहीं है ।

ॐचा-वि० [सं० उच ] [स्ती० ॲची ] (१) जो दूर तक ऊपर की श्रीर गया हो । उठा हुआ । उत्तत । वर्लंद । जैसे, ऊँचा पहाड़ । ऊँचा मकान ।

मुहा०—ऊँचा नीचा = (१) ऊवड़ खावड़ | जो समयल न हो |
उ०—ऊँच नीच में बई कियारी । जो उपजी सो भई हमारी ।
(२) भला बुरा | हानि लाम | उ०—मनुष्य को ऊँचा नीचा
देख कर चलना चाहिए । ऊँचा नीचा दिखाना, सुम्माना वा
सममाना = (१)हानि लाम बतलाना । (२) उलटा सीधा सममना | बहुकाना | उ०—उसने ऊँचा नीचा सुम्मा कर उसे
अपने दावँ पर चढ़ा लिया । ऊँचा नीचा सोचना वा समभना = हानि लाम विचारना | उ०—बड़ा हुआ तो क्या
हुआ बढ़ गया जैसे बाँस । ऊँच नीच समम्मे नहीं किया बंस
का नास ।

(२) जिसका छोर नीचे तक न हो। जो जपर से नीचे की श्रोर कम दूर तक श्राया हो। जिसका लटकाव कम हो। जैसे, ऊँचा कुरता। ऊँचा परदा। उ०—तुम्हारा श्रॅगरखा बहुत ऊँचा है (३) श्रोष्ठ। महान्। बड़ा। जैसे, ऊँचा कुत। ऊँचा पद। उ०—(क) उनके विचार बहुत ऊँचे हैं। (ख) नाम बड़ा ऊँचा। कान दोनों बचा।

मुहा • — ऊँचा नीचा वा ऊँची नीची सुनाना = खेाटी खरी सुनाना । भला बुरा कहना । फटकारना ।

(४) जोर का (शब्द)। तीव्र (स्वर) उ०--- उसने बहुत ऊँचे स्वर से पुकारा।

मुहा०— ऊँचा सुनना = केवल जोर की श्रावाज सुनना । कम सुनना । उ०—वह थोड़ा ऊँचा सुनता है जोर से कहो । ऊँचा सुनाई देना वा पड़ना = जोर की श्रावाज सुनाई देना । कम सुनाई पड़ना । उ०—उसे कुछ ऊँचा सुनाई पड़ता है । ऊँची सांस = लंबी सांस । दुःख भरी सास ।

ऊँचाई—संज्ञा स्त्री० [ हिं० ऊँचा + ई (प्रत्य०)] (१) ऊपर की स्रोर का विस्तार। उठान। उच्चता। बर्लंदी। (२) गौरव। बड़ाई। श्रोष्ठता।

कॅचे | \*-कि॰ वि॰ [ हि॰ ऊँचा ] (१) ऊँचे पर। ऊपर की श्रोर।

ड॰—ऊँचे चितै सराहियत गिरह कबूनर खेत।—बिहारी। (२) जोर से (शब्द करना) ड॰—श्रीसर हारधो रे तैं हारधो।.....हिर भन्न बिलंब छूंड़ि सूरज प्रभु ऊँचे टेरि पुकारधो।—सूर।

मृहा ॰ -- ऊँचे नीचे पैर पड़ना = व्यभिचार में फँछना ।

विशेष—खड़ी बोली में वि॰ 'नीचा' से कि॰ वि॰ ''नीचे'' तो बनाते हैं किन्तु ''ऊँचा'' से ''ऊँचे'' नहीं बनाते। पर व्रजभाषा तथा और और प्रांतिक बोलियों में इस रूप का कि॰ वि॰ की तरह प्रयोग बराबर मिलता है।

ऊँछ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक राग का नाम । उ०--कँछ श्रड़ाने के सुर सुनियत निपट नायकी लीन । करत विहार मधुर केंद्रारा सकल सुरन सुख दीन ।--सूर ।

ऊँछना-कि॰ अ॰ [ उन्झन = वीनना ] कंघी करना।

**ऊँट**—संज्ञा पुं० [ सं० उष्ट् , पा० उट्ट ] [ स्त्री० कॅटनी ] **एक ऊँचा** चैपाया जो सवारी श्रीर बोक्त लादने के काम में श्राता है। यह गरम श्रीर जलशून्य स्थानें श्रर्थात् रेगिस्तानी मुल्कें में श्रधिक होता है । एशिया श्रीर श्रक्रिका के गरम प्रदेशों में सर्वत्र होता है। इसका श्रादि स्थान श्ररब श्रीर मिश्र है। इसके बिना अरबवालों का कोई काम ही नहीं चल सकता। वे इस पर सवारी ही नहीं करते बल्कि इसका दूध, मांस, चमड़ा, सब काम में लाते हैं। इसका रंग भूरा, डील बहुत कँचा (७-द फुट), टाँगें श्रीर गरदन लंबी, कान श्रीर पूँछ छोटी, मुँह लंबा और होठ लटकते हुए होते हैं। ऊँट की लंबाई के कारण ही कभी कभी लंबे आदमी को हँसी में ऊँट कह देते हैं। ऊँट दो प्रकार का होता है एक साधारण वा अरबी श्रीर दूसरा बग़दादी। श्ररबी ऊँट की पीठ पर एक कूब होता है। ऊँट भारी बीम उठा कर सैकड़ों कोस की मंजिलें ते करता है। यह बिना दाना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। मादा की ऊँटनी वा सांड़नी कहते हैं। यह बहुत दूर तक बराबर एक चाज से चलने में प्रसिद है। पुराने समय में इसी पर डाँक जाती थी। ऊँटनी एक बार एक बचा देती है श्रीर उसे दूध बहुत उत्तरता है। इसका दुध बहुत गाढ़ा होता है श्रीर उसमें से एक प्रकार की गंध श्राती है। कहते हैं कि यदि यह दूध देर तक रक्खा जाय ते। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं।

ऊँटकटारा-संज्ञा पुं० [सं० उष्ट्रक्षण्ट] एक कटीली माड़ी जो ज़मीन पर फैलती हैं। इसकी पत्तियां मँडमांड़ की तरह लंबी लंबी श्रीर कांटेदार होती हैं। फलों में भी कांटे होते हैं। डालियों में गड़नेवाली रोईं होती हैं। ऊँटकटारा कँकरीली श्रीर ऊसर ज़मीन में होता है। इसे ऊँट बड़े चाव से खाते हैं। इसकी जड़ को पानी में पीस कर पिलाने से स्थियों को शीघ्र प्रसव होता है। इसको कोई कोई बलवर्डक भी मानते हैं। पर्यो०—ऊँटकटीरा । ऊँटकटेला । कंटालु । करमादन । उन्कंटक । श्वमाल । तीच्याग्र ।

ऊँटकटीरा-संज्ञा पुं० दे० ''ऊँटकटारा"।

ऊँटवान-संज्ञा पुं० [ हि० ऊँट + वान (प्रत्य०) ] ऊँट चलानेवाला ।

ऊँड़ा\* — संज्ञा पुं० [सं० कुंड] (१) वह बरतन जिसमें धन रखकर भूमि में गाड़ दे। (२) चहबचा। तहख़ाना। उ०—(क) है कोई भूता मन समकावै। ई मन चंचल चेार पाहरू छूटा हाथ न आवै। जोरि जोरि धन ऊँड़ा गाड़े जहाँ कें इ लेन न पावै। कंठ कपोल आइ जम घेरे देइ देइ सैन बतावै।—कबीर। (ख) ऊँड़ा चित्त रू सम दसा साधू गए। गभीर। जो धोखा विरचै नहीं सोही संत सधीर।—कबीर।

वि० गहरा । गंभीर ।—िंड ०

ऊँदर निसंज्ञा पुं० [ सं० उन्दुर ] चूहा । मूसा ।

ऊँधा—संज्ञा पुं० [हिं० श्रेंथा] (१) ढालुवां किनारा । ढाल । (२) तालाव में चौपायों के पानी पीने का घाट जो ढालुवां होता है। गऊघाट ।

उँहूँ—श्रव्य॰ [देश॰ ] नहीं । कभी नहीं । हर्गिज़ नहीं । विशेष—जब लेग किसी प्रश्न के उत्तर में श्रालस्य से वा श्रीर किसी कारण से माँड खोलना नहीं चाहते तब हम श्रव्यक

किसी कारण से मुँह खोलना नहीं चाहते तब इस श्रव्यक्त शब्द से काम खेते हैं।

क्र—संज्ञा पुं० (१) महादेव । (२) चंद्रमा ।

#†श्रव्य० भी । उ०—तुलसिदास ग्वालिनि श्रति नागरि,

नट नागर मनि नंदलला ऊ ।—तुलसी ।

#†सर्व० वह ।

ऊग्रना \* †—कि॰ श्र॰ [सं॰ उदयन] उगना। उदय होना। निकलना। उ॰—(क) भये। रजायस मारहु सृश्रा। सूर न श्राउ चंद जहँ ऊश्रा।—जायसी। (स्र) नासा देखि लजान्ये। सूश्रा। सूक श्राय वेसर होयें जश्रा।—जायसी।

उत्त्राबाई-वि० [हिं० त्राव बाव । सं० वायु = हवा ] श्रंडबंड । बे सिर पैर का । निरर्थक । व्यर्थ । उ० — जन्म गँवायो जन्नाबाई । भजे न चरण कमल यदुपति के रह्यों विलोकत छाई । —सूर ।

क्रकता \* निक प्र [हिं० चूकना का अनु०] चूकना । भूव

करना । शलती करना । उ०—श्रपना हित मानि सुजान सुना ! धरि कान निदान तें जिकए ना । निज प्रेम की पोखनिहारि बिसारि श्रनीति भरोखनि ह्विकए ना ।— श्रानंदधन ।

कि॰ स॰ छोड़ देना। भूल जाना। उ॰—दूर दूर पर काज है परे एक सँग थ्राय। ऊकन जोग न एकहू इनमें परत लखाय।—जहमण्यसिंह।

किं स॰ [सं० उल्का, हिं० ऊक ] जलाना । दाहना । भस्म करना । तपाना । उ॰—ए ब्रजचंद ! चले। किन वा ब्रज लूके बसंत की ऊकन लागीं । त्यों पदमाकर पेले। पलासन पावक सी मना फूँकन लागीं । —पद्माकर ।

उत्तम—संज्ञा पुं० [ सं० इन्जु ] ईख । गक्षा । दे० "ईख" । उत्तम—संज्ञा पुं० दे० "उष्म" ।

ऊखल-संज्ञा पुं० [सं० उल्लुखल] काठ वा पत्थर का बना हुम्रा एक गहरा बरतन जिसमें रख कर धान वा श्रीर किसी श्रन्न को भूसी श्रलग करने के लिये मूसल से कूटते हैं। श्रोखली। कांड़ी। हावन।

ऊगना-कि० २४० दे० ''उगना''।

उत्तरा—वि॰, संज्ञा पुं० [दि॰ श्रोगरना ] खाली उबाला हुश्चा (भोजन)।
उत्तक्ष-संज्ञा पुं० [सं० उद्धन् = अपर फेंकना, इलचल करना ] उपद्रव।
अध्यम । श्रेंधेर । उ०—हमारो दान मारधो इनि रातिनि बेचि
बेचि जात । घेरो सखा जान ज्यों न पावैं छियो जिनि । देखो
हिर के अज उठाइवे की बात राति बिराति बहू बेटी कोअ
निकसति है पुनि । श्री हरिदास के स्वामी की प्रकृति ना फिरी
छिया छाड़ों किनि ।—स्वामी हरिदास ।

क्रिः प्र०-उठाना ।--मचाना ।

ऊज्ञल्-वि॰ [हिं॰ उजड़ना] उजड़ा हुन्ना। ध्वस्त । वीरान । बिना बस्ती का।

ऊजर\*-वि॰ दे॰ "उजला"।

वि० [हिं० उजड़ना] उजाड़। उजड़ा हुआ। बिना बस्ती का। उ०—कथो कैसे जीवें कमल-नयन बिनु। तब तो पलक लगत दुख पावत श्रव जो निरिष भिर जात श्रंग छिनु। जो जजर खेरे के देवन को पूजै को मानै। तो हम बिनु गोपाल भए जथो कठिन प्रीति को जानै।—सूर।

ऊजरा\*-वि॰ दे॰ "ऊजर" श्रीर "उजला"।

ऊटना \*─िक श्र० [हिं० श्रीटना = खलबलाना ] (१) उत्साहित होना । होसला करना । मंसूबा बाँधना । उमंग में श्राना । उ॰ —(क) काज मही सिवराज वृली हिंदुचान बढ़ाइबे की उर ऊटै।—भूषण। (ल) काढे तीर बीर जब ऊट्यो । सर समूह सन्नुन पर छूट्यो ।—लाल । (ग) मारत गाल कहा इतने। मनमोहन जूश्रपने मन ऊटे ।—रघुनाथ । (घ) जूटै लगे जान गन, ऊटै लगे ज्वान जन, छूटै लगे बान घन, लूटै लगे प्रान तन ।—गोपाल । (२) तर्क वितर्क करना । से।च विचार करना ।

ऊटपटांग-वि॰ [हिं॰ अटपट + अंग] (१) अटपट । टेढ़ामेढ़ा । बेढंगा । बेमेल । असंबद्ध । बेजोड़ । बे-सिर पैर का । क्रमविहीन । अंडबंड । जलजलूल । उ॰—-तुम्हारे सब काम जटपटांग होते हैं । (२) निरर्थक । ब्यर्थ । वाहियात । फ़्ज़ूल ।

विशेष-दिल्ली में "जतपटांग" बोलते हैं।

ऊड़ा—संज्ञा पुं० [सं० कन] (१) कमी। टोटा। घाटा। गिरानी। श्रकाल। (२) नाश। लोप।

क्रि० प्र०-पड़ना।

उन्ही—संज्ञा स्त्री । [ हिं० उड़ना ] (१) जुलाहों के डांडे वा सेंटे में लगा हुझा टेकुआ जिस पर लपेटे हुए सूत को जुलाहे पट्टी पर घूम घूम कर चढ़ाते जाते हैं। दुतकला। (२) रेशम लोलनेवालों की चरखी जिस पर वे लोग संगल वा रेशम के बड़े बड़े लच्छों को डाल कर एक प्रकार की परेती पर उतारते हैं।

संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰ बुड़ = डूबना, हिं॰ बूड़ना] (१) बुड्डी । ग़ोता। क्रि॰ प्र०—मारना।

(२) पनडुब्बी चिड़िया । उ॰—भौंह धनुक पत्न काजल बूड़ी । वह भइ धानुक, हैं। भयें। ऊड़ी ।—जायसी ।

ऊद्ध-वि॰ [स॰ ] [स्री॰ ऊढ़ा ] विवाहित ।

ऊढ़ना\*─िक० श्र० [सं० कह = संदेह पर विचार ] तक करना । सोच विचार करना । श्रनुमान बांधना । उ०—सृग मद् नाहिन सृगन में ऊढ़त हैं दिन राति । तिल तरुनी के चिबुक में सोई सृगमद भाति ।—सुवारक ।

उद्भा-संज्ञा स्त्री ॰ [सं॰] (१) विवाहिता स्त्री। (२) परकीया नायिका का एक भेद। वह ब्याही स्त्री जो श्रपने पति को होड़ दूसरे से प्रेम करे।

ऊत-वि॰ [ सं॰ अपुत्र, प्रा॰ अउत्त ] (१) विना पुत्र का। निःसंतान।

या॰—जत निप्ता = निःसंतान । बे-न्त्रीलाद । यह एक प्रकार की गाली है जिसे स्त्रियां बहुत देती हैं ।

(२) उजडु । बेवक् फ़ ।

संज्ञा पुं॰ वह जो निःसंतान मरने के कारण पिंड श्रादि न पाकर भूत होता है। उ॰—कत के कत उजाड़ के भूत । सीता के सरापे जनम के शराबी।

ऊतर\*-संज्ञा पुं० दे ''उत्तर''।

ऊतला क्ष्मिन विश्व हैं तावला ] चंचल । वेगवान । तेज़ । उ०— पानी ते श्रति पातला धूर्श्या ते श्रति सीन । पवनहुँ ते श्रति ऊतला दोस्त कबीरा कीन ।—कबीर ।

ऊतिम\*† वि॰ दे॰ "उत्तम"।

उद्गत्ता पुं० [त्र०] (१) श्रगर का पेड़ । (२) श्रगर की लकड़ी । (३) एक प्रकार का बाजा । बरबत ।

संज्ञा पुं० [ सं० उद्र ] ऊद्बिलाव ।

ऊद्बत्ती—संज्ञा स्त्री॰ [ अ०कर + हि॰वत्ती ] एक प्रकार की दित्तिण की बनी हुई श्रगर की बत्ती । इसे सुगध के लिये लोग जलाते हैं ।

उद्विलाव—संज्ञा पुं० [सं० उद्विडाल] नेवले के आकार का, पर उससे बड़ा एक जंज जो जल और स्थल दोनों में रहता है । यह प्राय: नदी के किनारों पर पाया जाता है और मछलियां पकड़ पकड़ कर खाता है। इनके कान छोटे, पंजे जालीदार, नह टेढ़े और पूँछ कुछ चिपटी होती है। रंग इसका भूरा होता है। यह पानी में जिस स्थान पर डूबता है वहां से बड़ी दूर पर और बड़ी देर के बाद उतराता है। लोग इसे मछली पकड़वाने के लिये पालते हैं।

यै। • — अद्बिलाव की ढेरी = वह भगड़ा जो कभी न निपटे। सब दिन लगा रहनेवाला भगड़ा। (कहते हैं जब कई अद्विलाव मिलकर मळ्ळियां मारते हैं तब वे एक जगह उनकी एक ढेरी लगा देते हैं श्रीर फिर बॉटने बैंडते हैं। जब सब के हिस्से श्रलग श्रलग लग जाते हैं तब कोई न कोई अद्विलाव श्रपना हिस्सा कम समभ कर फिर सबको मिला देता है श्रीर फिर से बटाई शुरू होती है।)

उद्दल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ जो हिमालय की तराई के जंगलों में बहुत होता है। बरमा श्रीर दिचया में भी होता है। इसकी छाल से बड़ा मज़बूत रेशा निकलता है जिसे बट कर रस्सा बनाते हैं। दिचया में हाथी बांधने का रस्सा प्रायः इसी का बनाते हैं। गुलबादला । बूटी।

संज्ञा पुं० [ उदयसिंह का संक्षिप्त रूप ] महोने के राजा परमाख के मुख्य सामंतों में से एक, जो अपने समय के बड़े भारी वीरों में था। यह पृथ्वीराज का समकालीन था।

ऊदा-वि० [ अ० ऊर अयवा फा० कबूद ] खलाई लिए हुए काले रंग का। बैंगनी रंग का।

संज्ञा पुं० उद्देरंग का घोड़ा।

ऊदी सेम-संज्ञा स्त्री० [हि० जदा + सेम ] केवाँच।

उत्थम-संज्ञा पुं० [सं० उद्धम = ध्वनित ] उपद्रव । उत्पात । धूम । हुळ्ड । हुळा गुळा । शोर गुल । दंगा फुसाद ।

क्रि॰ प्र॰--उटाना ।---करना ।---जोतना ।---मचाना ।

अध्यमी-वि० [हिं० अथम ] [स्त्री० अथमन ] अध्यम करनेवाला ।

उत्पाती । उपद्रवी । शरारती । फुसादी ।

ऊधव\*-संज्ञा पुं० दे० ''उद्धव''।

ऊधस्–संज्ञा पुं० [ सं ] स्त्न ।

ऊधस\*-संज्ञा पुं० [ सं० अथस्य ] दूध ।--डिं० ।

ऊन्ने[-संज्ञा पुं० [ सं० उद्धव ] उद्भव । कृष्णा के सखा, एक यादव ।

मुहा०--- अधो का लेना न माधो का देना = किसी से कुछ संबंध नहीं | किसी के लेने देने में नहीं | लगाव बमाव से ऋलग |

उत्त-संज्ञा पुं० [ सं० कर्ष ] भेड़ बकरी श्रादि का रोर्या । भेड़ के जपर का वह बाल जिससे कंबल श्रीर पहनने के गरम कपड़े बनते हैं । भारतवर्ष में उत्तराखंड वा हिमालय के तटस्थ देशों की भेड़ों का जन श्रच्छा होता है । काशमीर श्रीर तिब्बत इसके लिये प्रसिद्ध हैं । पंजाब, हज़ारा श्रीर श्रम्ज़ानिस्तान की कोच वा जरल नाम की भेड़ का भी जन श्रच्छा होता है । गढ़वाल, नैनीताल, पटना, कायंबटोर श्रीर मेसूर श्रादि की भेड़ों से भी बिग्रया जन निकलता है ।

कन श्रीर बाल में भेद यह है कि ऊन के तागे येंही बहुत बारीक होते हैं श्रथांत उनका घेरा एक इंच के हज़ारहवें भाग से भी कम होता है। इसके श्रतिरिक्त उनके ऊपर बहुत ही सूक्ष्म दिख्ली वा पर्त (जो एक इंच में ४००० तक श्रासकती हैं) होती है। इसी कारण श्रच्छे ऊन की जो लोई श्रादि होती हैं उनके ऊपर थोड़े दिन के बाद महीन महीन गोल रवे से दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रायः बहुत सी भेड़ों में ऊन श्रीर बाल मिला रहता है। ऊन की उत्तमता इन बातों में देखी जाती हैं—रोएँ की बारीकी, उसकी गुरचन, उसका दिख्लीदार होना, उसकी लंबाई, मज़बूती, मुलायमियत श्रीर चमक। भेंड़ के चमड़े की तह में से एक प्रकार की चिकनाई निकलती है जिससे ऊन मुलायम रहता है।

काशमीर, तिब्बत श्रोर नेपाल श्रादि ठंढे देशों में एक प्रकार की बकरी होती हैं जिनके रोएँ के नीचे की तह में पशम वा पशमीना होता है। इसी को काशमीर में 'श्रसली तूस' कहते हैं, जो दुशाले श्रादि में दिया जाता है।

वि० [सं०] (१) कम। न्यून। थोड़ा। (२) तुच्छ १ हीन। नाचीज्। सुद्ध।

संज्ञा पुं॰ मन का छे। दा करना । खेद । दुःख । ग्लानि । रंज । उ॰—(क) श्रस कस कहहु मानि मन जना । सुख सुहाग तुम कहँ दिन दूना ।—तुलसी । (ख) सुन किप जिय मानसि मन जना । तैं मम प्रिय लिखमन ते दूना ।—तुलसी । (ग) जनि जननी मानहु मन जना । तुमतें प्रेम राम के दूना ।—तुलसी ।

क्रि० प्र०-मानना ।

ऊनता-संज्ञा पुं० [ सं०कन ] कमी । न्यूनता । घटी । हीनता ।

उत्ता-वि॰ [सं॰ जन] [स्री॰ जनी] (१) कम। थोड़ा। छोटा। ड॰-स्नी के परम पद, जनी के अनंत मद, नूनी के नदीस नद, इंदिरा मुत्रे परी।-देव। (२) तुच्छ । नाचीज़। हीन। संज्ञा पुं॰ एक प्रकार की छोटी तलवार जो स्त्रियों के च्यवहार के लिये बनती है। इसका लोहा बहुत अच्छा और जचीला होता है। इसे रानियाँ अपने तकिये के नीचे रखती हैं। उत्ती-वि॰ [सं॰ कन ]कम । न्यून । थोड़ी । संज्ञा झी॰ उदासी । रंज । खेद । ग्लानि । उ॰ — साैति संजोा ग न जानि परै मन मानती का उर श्रानती कनी । सुंदर मंजुल मोतिन की पहिरो न भट्ट किन नाक नथूनी । — प्रताप । वि॰ [१६० कन + ई (प्रत्य॰)] कन का बना हुआ वस्त्र ग्रादि ।

फ्रनेाद्रता तप—संज्ञा पुं० [सं०] जैन लोगों का एक वृत जिसमें प्रति दिन एक एक प्रास भोजन घटाते जाते हैं।

उत्प-संज्ञा पुं० [सं० वप्] श्रन्न का एक तरह का ब्याज। इसका ब्यवहार यें है कि बीज बोने के लिये जो श्रन्न किसान लेते हैं उसके बदले में फसल के श्रंत में प्रति मन दो तीन सेर श्रधिक देते हैं। कहीं कहीं डेवड़ा सवाई भी चलता है।

ऊपनाक्ष-कि० श्र० दे० "उपना''।

उत्पर—िकि वि [सं उपि ] [वि अपि ] (१) ऊँचे स्थान में।
ऊँचाई पर। श्राकाश की श्रोर। उ०—तसबीर बहुत अपर है
नहीं पहुँ चोगे। (२) श्राधार पर। सहारे पर। उ०—(क)
पुस्तक मेज़ के अपर है। (ख) मेरे अपर कृपा कीजिए। (३)
ऊँची श्रेणी में। उच्च कोटि में। उ०—इनके अपर कई कर्माचारी हैं। (४) (लेख में) पहले। उ०—उपर लिखा जा
चुका है कि......। (१) श्रधिक। ज्यादा। उ०—हमें
यहां श्राए दो घंटे के अपर हुए। (६) प्रकट में। देखने में।
ज़ाहिरी तीर पर। प्रत्यच्च में। उ०—अपर हित अंतर कुटिलाई।—विश्राम। (७) तट पर। किनारे पर। उ०—
ताल के अपर गांव से थोड़ा हट कर, एक बढ़ा भारी बढ़
का पेड़ है। (८) श्रतिरिक्त। परे। प्रतिकृता। उ०—वर्णाश्रम कर मान यदि तब लग श्रुति कर दास। वर्णाश्रम ते
स्यक्त जे श्रुति अपर तेहि वास।

मुहा०—ऊपर ऊपर = बाला बाला | श्रलग श्रलग |
निराले निराले | बिना श्रीर किसी के जताए | चुपके से ।
ड०—तुम ऊपर ही ऊपर रुपया फटकार खेते हो हमें कुछ नहीं देते । ऊपर ऊपर जाना = लक्ष्य से बाहर जाना | निष्फल होना | व्यर्थ जाना । कुछ प्रभाव न उत्पन्न करना । उ०—मैं लाख कहूँ मेरा कहना तो सब ऊपर ऊपर जाता है । ऊपर का दम भरना = ऊँची सांस चलना । उखड़ा सास चलना । धर्य चलना । ऊपर की श्रामदनी = (१) वह प्राप्ति जो नियत द्वारा से न हो । बँधी तन खाह वा त्रामदनी के सिवा मिली हुई रक्म । (२) इधर उधर से फटकारी हुई रक्म । अपर की दोनों जाना = दोनो श्रांखें फुटना । उ०—ऊपर की दोनों गईं हियकी गईं हेराय । कह कबीर चारिहुँ गईं तासो कहा बसाय।—कबीर। ऊपर छार पड़ना = मर जाना । उ०—जी लहि अपर छार न परे । तीलहि यह तृष्या नहिं मरे ।—आयसी। ऊपर सुर पड़ना = धावा करना । श्राक्रमया करना । जपर तले =

(१) ऊपर नीचे । (२) एक के पीछे एक । श्रागे पीछे । लगा-तार | क्रमशः | जपर तले के = श्रागे पीछे के भाई वा बहुनें | वे दे। भाई वा बहुनें जिनके बीच में श्रीर के।ई माई वा बहुन न हुई हो। (श्रियों का विश्वास है कि ऐसे लड़कों में बराबर खटपट रहा करती है।) ऊपर खेना = जिम्मे खेना। हाथ में खेना। ( किसी कार्य्य का ) भार होना । उ०-तुम यह काम अपने जपर लोगे ? जपरवाजा = (१) ईश्वर । (२) अप्रतर । ऊँचे दर्जे का (३) मृत्य । सेवक । नै।कर । चाकर । काम करने-वाखा (४) ऋपरचित । बिना जाना बूमा ऋादमी । बाहरी त्र्यादमी । **उत्पर से = (**१) बलंदी से । ऊँचे से । (२) इससे ऋतिरिक्त। सिवा इसके। वेतन से ऋधिक। यूँस । रिशवत। ऊपर की श्राय । भेंट । नज़ । श्रसाधारण श्राय । (३) प्रत्यन्त में । दिखाने के लिये । जाहिरी तीर पर। उ०-वह मन में कुछ श्रीर रखता है श्रीर ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है। ऊपर से चला जाना = कचर कर चले जाना। रौंदते हुए जाना | जपर होना = (१) बढ़ जाना | श्रागे निकक्ष जाना | (२) बढ़ कर होना। अष्ट होना। (३) प्रधान होना। मुख्य होना | उ०—(क) उन्हीं की बात सब के ऊपर है । (ख) भाग्य ही सब के ऊपर है।

ऊपरच्यूँ ट†—संज्ञा स्त्री० [ हिं० कपर + चूंटना = खेंटना ] बाल के। कपर से काट लेना श्रीर डंटल को खड़ा रहने देना । खुपका। उपरकुँट ।

ऊपरी—वि० [हिं० कपर ] (१) कपर का। (२) बाहर का। बाहरी। (३) जो नियत न हो। बँघे हुए के सिवा। ग़ैर मामूली। (४) दिखीश्रा। चुमाइशी।

उत्तब—संज्ञा स्त्रों ि हिं० जनना ] कुछ काल तक निरंतर एक ही श्रवस्था में रहने से चित्त की न्याकुलता । उद्देग । घवड़ाहट । उ०—चहत न काहू सों, न कहत कछु काहू की, सब की सहत उर श्रंतर न जबहै । तुलसी को भलो पोच हाथ रघु-नाथ ही के, राम की भगति सूमि मेरी मित दूब है ।—
तुलसी ।

यो०—जब कर सांस लेना = ठंढी सांस लेना । दीर्घ निश्वास र्खीचना । उ०—हाथ धोय जब बैठा लीन्ह जबि के सांस । —जयसी ।

संज्ञा स्त्री० [ हिं० जम = हीसला, उमंग ] उत्साह । उमंग । उ०—नेंदनंदन ली गए हमारी बज कुल की जब । सूरश्याम तिज श्रीरे सुमी ज्यों खेरे की दुब ।—सूर ।

ऊबट─संज्ञा पुं० [ंसं० डंद् = बुरा + वत्तमं, प्रा० बट्ट = मार्ग ] कठिन मार्ग । श्रटपट रास्ता । उ०─जब वर्षा में होत है मारग जल संयोग । बाट झुंड़ि ऊबट चलत सकल सयाने लोग ।— गुमान ।

वि॰ जबड़ खाबड़ । ऊँचा नीचा । ड॰---जबट न गैल सदा

सिंहन की शैल बनजारे के से बैल मानों बोलें डकरात से।
---हनुमान।

ऊवड़ खावड़—वि० [ श्रतु० ] ऊँचा नीचा। जो समथल न हो। श्रदपट।

उज्ञना—िकि॰ त्र॰ [सं॰ उद्देजन, पा॰ उन्निजन, पु॰ हिं॰ उनियाना ]
उकताना । घबड़ाना । श्रकुलाना । कुछ काल तक एकही
श्रवस्था में निरंतर रहने से चित्त की न्याकुलता । उ॰—जनत
हो डूनत हो डोलत हो बोलत न काहे प्रीति रीति न रितै
चले । कहें पदमाकर त्यों उसिस उसासिन सो श्रांसुवै श्रपार
श्राह श्रांखिन इतै चले ।—पद्माकर ।

ऊबरना-कि॰ अ॰ दे॰ "उबरना"।

ऊभ\*─वि० [ हिं० कमना = खडा होना ] कँवा । उमरा हुम्रा । उठा हुम्रा । उ० ─बर पीपर शिर कम जो कीन्हा । पाकर तिन सूखे फर दीन्हा । बँवर जो बोंड़ सीस सुइँ लावा । बढ़ फल सुफर वहीं पै पावा ।

> संज्ञा स्त्री० [ हिं० जन ] (१) व्याकुलता। (२) उमस । गरमी। (३) होसला । उमंग । हुन्नु ।

उत्भना\*─िक श्र० [सं० उद्भवन = जपर होना । गुज० जम्ँ =
खड़ा होना ] उठना । खड़ा होना । उ०—(क) विरहिन जभी पंथ
सिर पंथी पृळ्छे धाय । एक शब्द कहा पीव का कब रे मिलेंगे
श्राय । — कबीर । (ख) एक खड़ा हो ना लहें इक जभा ही
विल्लाय । समरथ मेरा साइर्या स्ता देह जगाय । — कबीर ।
(ग) जभा मारूँ बैठा मारूँ मारूँ जागत स्ता । तीन भुवन
में जाल पसारूँ कहाँ जायगा प्ता । — दादू । (घ) क्षूरुणा
करित मँदे।दिर रानी । चौदह सहस सुंदरी जभीं उठेन कंत
महा श्रभिमानी । — सूर ।

कि० ऋ० [ हिं० ऊबना ] घबड़ाना । ज्याकुल होना ।

ऊभासाँसी-संज्ञा स्त्री० [हिं० जनना + साँस ] दम घुँटना। साँस फूलना। जनना।

उत्पन्त क्ष-तंज्ञा स्रो० [सं० उमंग ] में संक । उठान । वेग । उ० — इक जमक श्रह दमक सँहारै । लेहि साँस जब बीसक मारे !— लाल ।

उत्पट-संज्ञा पुं० [देश०] चित्रियों का एक भेद । उ०---जमट अनेक अवनी निधान । अरबीन चढ़े आए अमान ।--सृदन ।

ऊमना-कि॰ श्र॰ [देय॰] उमड़ना । उमगना । उ॰—वरसत भूमि भूमि उनए बादर महि कहँ चृमि चूमि। निसरि परी सांपिनि सी नदिया वेगि चली जिम जिम।—देवस्वामी।

ऊसर—संज्ञा पुं० [सं० उडुम्बर] (१) गूलर। उदुंबर। (२) बनियों की एक जाति।

ऊमस-तंजा स्त्री॰ दे॰ ''उमस''।

ऊपहना-कि॰ अ॰ दे॰ ''उमहना''।

ऊमा-एंजा स्री० [सं० उम्बी] जा या गेहूँ की हरी बाल 1

ऊर-संज्ञा पुं० [देश०] पंजाब में धान बोने की एक रीति । जड़हन विशोष-बेहन के पौधे जब एक महीने के हो जाते हैं तब उन्हें

पानी से भरे हुए खेत में दूर दूर पर बैठाते हैं।

ऊरज-वि०, संज्ञा पुं० दे० "ऊर्ज"।

ऊरध\*-वि॰ दे॰ ''उर्ध्व''।

ऊरी-संज्ञा स्त्री० [देश०] दुतकला । सलाका । जोलाहों का एक श्रीज़ार ।

ऊह-संज्ञा पुं० [सं०] जानु । जंघा । रान ।

ऊहज्ञ-संज्ञा पुं० [सं० करु + ज (प्रत्य०)] (१) जंघा से उत्पन्न वस्तु ।

(२) वैश्य जाति जो कि ब्रह्म के जंघे से उत्पन्न कही जाती है। **ऊहजन्मा**—संज्ञा पुं० [ सं० ] वैश्य ।

ऊहस्तंभ-संज्ञा पुं० [सं०] बात का एक रोग जिसमें पैर जकड़ जाते हैं। ऊर्ज-वि० [ सं० ] बलवान । शक्तिमान । बली ।

संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ऊर्जस्वल, ऊर्जस्वी (१) बला। शक्ति। (२) कार्ति क मास । (३) एक काव्यालंकार जिसमें सहायकें। के घटने पर भी श्रहंकार का न छोड़ना वर्णन किया जाता है। उ०-को बपुरा जो मिल्यो है विभीषण है कुल रूपण जीवैगो का लीं । कुंभकरन्न मरधो मघवारिपु तीज कहा न डरें। यम सै। लीं । श्रीरघुनाथ के गातन सुँदरि जानहु तू कृशलात न तौ तौं । शाल सबै दिगपालन को कर रावण के करवाल है जै। लीं।—केशव। ( इसमें भाई श्रीर पुत्र के न रहने पर भी रावण श्रहंकार नहीं छोड़ता )

ऊर्जस्वल्र-वि॰ [ स॰ ] बलवान । बली । शक्तिमान । ऊर्जस्थी-वि॰ [सं॰](१) बलवान। शक्तिमान।(२) तेजवान।(३)

प्रतापी।

संज्ञा पुं० [ सं० ] एक काव्यालंकार । जहाँ रसाभास वा भावा-भास स्थायी भाव का श्रयवा भाव का श्रंग हो, ऐसे वर्णन में यह श्रतंकार माना जाता है। दे० "ऊर्ज"।

ऊर्या-संज्ञा पुं० [ सं० ] जन । भेड़ या बकरी के बाल । या०--- जर्गनाभ।

ऊर्णनाभ, उर्णनाभि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मकड़ी। लूता।

ऊर्या-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) जन। (२) चित्ररथ नामक गंधर्व

ऊर्जायु-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कंबल । ऊनी वस्त्र । (२) एक गंधवें का नाम।

ऊर्द्ध्य-कि॰ वि॰ [सं॰ ] उपर । उपर की श्रोर।

वि॰ (१) ऊँचा। ऊपर का। (२) खड़ा।

विशेष—हिंदी में यै। गिक शब्दों में ही प्रायः यह श्राता है, जैसे **जद्ध्वगमन, जद्ध्वरेता, जद्ध्वश्वास**।

ऊर्द्रेश्वक-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का मृदंग।

ऊर्दुध्वगति—संज्ञा स्री० [सं०] (१) जपर की स्रोर की चाला। (२) मुक्ति।

ऊर्दु ध्वगामी-वि॰ [ सं॰ ] (१) ऊपर की जानेवाला । (२) मुक्त । निर्वाणप्राप्त ।

ऊर्दु ध्वचरगा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्रकार के तपस्वी जो सिर के बल खड़े हें। कर तप करते हैं। (२) शरभ नामक पौराणिक सिंह, जिसके श्राठ पैरों में से चार पैर ऊपर की होते हैं।

ऊर्ध्वताल-संज्ञा पुं० [सं०] संगीत में एक ताल विशेष।

ऊर्द्भ्वतिक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिरायता ।

ऊद्ध्वदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । नारायण ।

उद्भवद्वार-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मरंध्र । दसर्वा द्वार । ब्रह्मांड पर का छिद्र।

विशेष—कहते हैं कि इससे प्राय निकलने से मुक्ति हाती है। ऊर्द्ध्वनयन-संज्ञा पुं० [सं०] शरभ नामक जंतु।

ऊर्द्ध्वपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरभ नामक पौराणिक जंतु । इसके श्राठ पैर माने गए हैं, जिनमें से ४ ऊपर को होते हैं।

ऊर्द्ध्वपुंडु-संज्ञा पुं० [ सं० ] खड़ा तिलक। वैष्णवी तिलक। अर्दु ध्वचाहु-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार के तपस्वी जो श्रपते एक बाहु की ऊपर की ग्रे.र उठाए रहते हैं। वह बाहु सुख कर बेकाम हो जाता है।

ऊर्द्ध्वबृहती-संज्ञा स्ना० [सं०] एक वेदिक छंद।

ऊर्द्ध्वमंथी-वि॰ [सं०] जो श्रपने वीर्यं को गिरने न दे। स्त्रीप्रसंग से बचनेत्राला । **ऊद्<sup>र</sup>ध्वरेता** ।

संज्ञा पुं० ब्रह्मचारी ।

उद्ध्वमुख-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जपर की मुख किए हुए (ब्यक्ति)। (२) स्रमि।

ऊर्दे्ध्वमृत्र-तंज्ञा पुं० [ सं० ] संसार । दुनिया । जगत ।

ऊर्द्भ्वरेखा-संज्ञा स्रो० [ सं० ] राम कृष्ण श्रादि विष्णु के श्रवतारों के ४८ चरणचिह्नों में से एक चिह्न।

विशोष—श्रॅंगुठे श्रीर श्रॅंगुठे के निकटवाली श्रॅंगुजी के बीच से निकत कर यह रेखा सीधे श्रीर लंबे श्राकार में एँड़ी के मध्य भाग तक गई हुई मानी जाती है।

**अ**दुंश्वरेता-वि॰ [सं॰ ] (१) जो श्रपने वीर्यं की गिरने न दे। ब्रह्मचारी । स्त्री प्रसंग से परहेज़ करनेवाला ।

संज्ञा पुं॰ (१) महादेव । (२) भीष्मपितामह । (३) हनुमान । (४) सनकादि । (४) संन्यासी ।

उद्देश्वांत्रंगी—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । महादेव । (२) अर्ध्वरेता ।

ऊर्द्श्चलेक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्राकाश। (२) बैकुंठ। स्वर्ग। ऊर्द्श्ववात-संज्ञा पुं० [सं०] श्रधिक डकार श्राने का रोग।

**ऊर्द्ध्ववायु**—संज्ञा स्त्री० [ सं० ] डकार ।

ऊर्वेश्वश्वास-संज्ञा पुं० [स०] (१) जपर की चढ़ती हुई साँस।

(२) श्वास की कमी वा तंगी।

ऊर्द्रेश्वांग-संज्ञा पुं० [सं०] सिर। मूँ इ। मस्तक।

अर्ध्वाकर्षण-संज्ञा पुं० [सं०] जपर की श्रोर का खिँचाव। अर्द्ध्वारोह, अर्द्ध्वारोहण-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जपर की चढ़ना। (२) स्वर्गारोहण । स्वर्गगमन। (३) मरना। देहांत। इतिकाल।

ऊर्ध-कि॰ वि॰, वि॰ दे॰ "ऊर्ध्व"।

ऊरव-कि॰ वि॰, वि॰ दे॰ "ऊद्ध्व"।

ऊर्मि, ऊर्मी—संज्ञा श्ली॰ [सं०] (१) बहर। तरंग। (२) पीड़ा। दुःख। ये ६ हैं। जैसे—एक मत से—सदीं, गर्मी, लोभ, मोह, भूख, प्यास। श्रीर दूसरे मत से—भूख, प्यास, जरा, मृत्यु. शोक, मोह। (३) छः की संख्या। (४) शिकन। कपड़े की सलोट।

यै। - जिम माली = समुद्र ।

ऊर्मिमारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । सिंधु ।

ऊळंग—संज्ञा स्त्री ० [ देश o ] एक प्रकार की चाय।

उत्तरत्रुल-वि० [ देश० ] (१) असंबद्ध । बेसिर पैर का । अंडबंड । बेटिकाने का । अनुचित । उ०—जो मैं जान्ँगा कि तूने भूल के किसी जलजलूल काम में ये रुपए धूल किए तो फिर उमर भर तेरी बात न मान्ँगा ।—शिवप्रसाद । (२) श्रनाड़ी । श्रहमक । पेंगा । बेसमक । उ०—वह बड़ा जलजलूल श्रादमी है । (३) बेश्रद्ब । श्रशिष्ट ।

उत्तर—संज्ञा स्त्री॰ [ देश॰ ] काश्मीर देश की एक बड़ी सीला। उत्तपर—संज्ञा पुं॰ [सं॰] वह भूमि जहाँ रेह श्रधिक हो श्रीर कुछ उत्पन्न न होता हो। उत्तर।

उत्पा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रभात । सवेरा । (२) श्रक्णोदय । पें। फटने की लाली । (३) बाणासुर की कन्या जो श्रनिरुद्ध को ब्याही गई थी ।

ऊषाकाल-संज्ञा पुं० [सं०] प्रातःकाल । सवेरा । तड़का । ऊषापति-संज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण के पौत्र श्रनिरुद्ध । ऊष्म-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गरमी । (२) भाष । (३) गरमी का मोसिम । वि॰ गरम।

उत्थम वर्गा-संज्ञा पुं० [सं०] "श, ष, स, ह" ये श्रवर जन्म कह-वाते हैं । शायद इस कारण कि इनके उचारण के समय सुँह से गरम हवा निकवती है।

ऊष्मा-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) श्रीष्मकाल । (२) तपन । गरमी । (३) भाप ।

ऊसन—संज्ञा पुं० [देश०] तरिमरा। एक प्रकार का पौधा जिससे तेल निकलता है। यह सरसों की तरह जो श्रीर गेहूँ के साथ बाया जाता है श्रीर इसमें से तेल निकलता है जो जलाने के काम में श्राता है। इसकी खली चौपायों को दी जाती है। इसे जेवा श्रीर तरिमरा भी कहते हैं ।

वि॰ (भूमि) जिसमें तृख वा पौधा न उत्पन्न हो।

उत्ह-श्रव्य [ सं० ] (१) क्लेश वा दुःखसूचक शब्द । श्रोह । (२) विस्मयसूचक शब्द ।

संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रनुमान । विचार । उ०—संग सवा लाख सवार । गज त्योंहि श्रमित तयार । बहु सुतर प्यादे जूह । काब को कहैं करि ऊह ।—रघुराज । (२) तर्क । दलील ।

ऊहन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० कहनीय] तर्के। दलील । ऊहनीय-वि० [सं०] तर्क करने योग्य । तर्कनीय । विचारयोग्य । ऊहा-संज्ञा स्त्रीं० दे० "ऊह" ।

उत्हापाह—संज्ञा पुं० [ सं० जह + अपेलि ] तर्क वितर्क । साच विचार । उ०—इस कार्य्य की साधन सामग्री मेरे पास है वा नहीं, श्रशक्त पुरुष इसी उहापेलि में कार्य्य का समय व्यतीत करके चुपचाप बैठ रहता है ।

विशेष-यह बुद्धि का एक गुण कहा गया है जिसमें किसी बिचार का त्याग श्रीर किसी विचार का प्रहण किया जाता है।

昶

ऋ-एक स्वर जो वर्णमाला का सातवां वर्ण है। इसकी गणना स्वरों में है और इसका उचारणस्थान मूर्झ है। इसके तीन भेद हैं—हस्व, दीर्घ, और प्लुत। फिर इनमें से एक एक के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन तीन भेद हैं। फिर इन नै। भेदों में भी प्रत्येक के अनुनासिक और निरनुनासिक दे। दो भेद हैं। इस प्रकार "ऋ" के कुल अठारह भेद हुए। ऋ-संज्ञा ही। [सं०] (१) देवमाता। अदिति। (२) निंदा।

-सज्ञा श्ला**० [ स० ] (४) दवमाता । आदाता (२) ानदा** ब्रुराई !

ऋक्-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) ऋचा । वेदमंत्र।(२) दे॰ "ऋग्वेद" ।

ऋक्श-संज्ञा पुं० [सं०] (१) धन। (२) सुवर्ण । सोना। (३) दाय धन। वरासत वा वर्सा। किसी संबंधी की संपत्ति का वह भाग जो धर्मशास्त्र के अनुसार मिले। (४) हिस्से की जायदाद। हिस्सा।

ब्रह्स-संज्ञा पुं० [सं० ] [स्ती० ऋती ] (१) भालू । (२) तारा । नस्त्र । (३) मेष, वृष आदि राशि । (४) भिलावी । (४) शोनाक वृत्त । (६) रैवतक पर्वत का एक भाग ।

ऋक्षंजिह्न-संज्ञा पुं ि [सं ] कुष्ठ का एक भेद । वह पीड़ायुक्त

कोड़ जो किनारों पर लाल, बीच में पीला पन लिए काला, छूने में कड़ा श्रीर रीछ की जीभ के श्राकार का हो।

ऋस्अपति—संज्ञा पुं० [सं०](१) नत्तृत्रों के राजा चंद्रमा।(२) भालुश्रों के सरदार जांबवान।

ऋक्षवाने—संज्ञा पुं० [सं०] ऋच पर्वत जो नर्मदा के किनारे से गुजरात तक है। यह रैवतक पर्वत की चोटी से उत्पन्न अर्थात् उसी का एक भाग माना गया है।

ऋग्वेद-संज्ञा पुं० [सं०] चार वेदों में से एक।

ऋग्वेदी—वि० [सं० ऋग्वेदिन्] ऋग्वेद का जानने वा पढ़नेवाला। ऋचा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) वेदमंत्र जो पद्य में हो। (२) वेद-मंत्र। कंडिका। (३) स्तोत्र। स्तुति।

ऋरचीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूगुवंशीय एक ऋषि जो जमदिन्न के पिता थे। विश्वामित्र के पिता गाधि ने अपनी सत्यवती नाम की कन्या इन्हें ब्याह दी थी।

ऋच्छ-संज्ञा पुं० दे० "ऋच"।

ऋजीष—संज्ञा पुं० [सं०] (१) लोहे का तसला। (२) सोमलता की सीठी। (३) सीठी।

ऋद्भु-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा श्रार्जन, ऋजुता] [स्त्री॰ ऋजनी] (१)
सीधा। जो टेढ़ा न हो। श्रवका। (२) सरला। सुगम। सहज।
जो कटिन न हो। (३) सीधे स्वभाव का। सरल चित्त का।
श्रकुटिल। सज्जन। (४) श्रनुकूल। प्रसन्न।

ऋजुता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) सीधापन । टेढ़ेपन का स्रभाव । (२) सरवता । सुगमता । (३) सरवा स्वभाव । सिधाई । सजनता ।

ऋजुसूत्र—संज्ञा पुं० [सं०] जैन दर्शन में वह "नय" वा प्रमाणों द्वारा निश्चित श्रर्थ को प्रहण करने की वृत्ति जो श्रतीत श्रीर श्रनागत को नहीं मानती, केवल वर्त्त मान ही को मानती है। ऋगा—संज्ञा पुं० [स०] [वि० ऋणी] किसी से कुछ समय के लिये कुछ दृक्य लेना। कुईं। उधार।

किं प्रिंक पर्व ।—काढ़ना ।—चुकाना ।—देना ।—लेना ।
मुद्दा । —ऋषा उतारना = कर्ज़ श्रदा होना । ऋषा चढ़ना =
कर्ज़ होना । उ० — उनके जपर बहुत ऋषा चढ़ गया
है । ऋषा चढ़ाना = ज़िम्मे रुपया निकालना । ऋषा पटना =
धीरे धीरे करके कर्ज़ का रुपया श्रदा होना । ऋषा पटाना =
धरे धीरे करके उधार लिया हुआ रुपया चुकता करना ।
उ० —हम चार महीने में यह ऋषा पटा देंगे । ऋषा मढ़ना =
श्रुषा चढ़ाना । देनदार बनाना । उ० —वह हमारे जपर श्रद्धण मढ़ कर गया है ।

या ० — ऋषामुक्त । ऋषामुक्ति । ऋषाश्चिद्ध । ऋषामार्गेषा—संज्ञा पुं० [सं०] प्रतिभू । जामिन । जिसने कृज़ैदार से महाजन का रूपया श्रदा करने का ज़िम्मा श्रपने , ऊपर जिया हो । ऋगामाक्षित-संज्ञा पुं० [सं०] स्मृति में लिखे हुए १४ प्रकार के दासों में से एक जो श्रपना ऋगा चुकाने में श्रसमर्थ होकर श्रपने महाजन का श्रथवा उस महाजन को रुपया चुकाने वाले का दास हो गया हो।

ऋरणशुद्धि—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ]ऋरण का साफ़ होना । कृजै का श्रदा होना ।

ऋगार्था-संज्ञा पुं० [सं० ] एक ऋग चुकाने के लिये जो दूसरा ऋग लिया जाय।

ऋग्रिक-संज्ञा पुं० [सं०] ऋग्री। कुर्ज़दार।

ऋषिया !-वि० [सं० ऋषिन् ] ऋषी।

ऋगीं—वि० [ सं० ऋणित् ] (१) जिसने ऋगा लिया हो। कुर्ज़ैदार। देनदार। श्रधमर्गा। (२) उपकृत । उपकार माननेवाला। श्रजुगृहीत। जिसे किसी उपकार का बदला देना हो। उ०—(क) इस विपत्ति से उद्धार कीजिए। हम श्रापके चिर ऋगी रहेंगे। (ख) गर्भ देवकी के तनु धिर हैं। जसुमित के पय पीहें। पूरव तप बहु किया कष्ट किर इनका बहुत ऋनी हैं। —सूर।

त्रव्रत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उंछ्यन्ति । (२) मोचा। (३) जला। (४) कर्म का फला। (४) यज्ञ। (६) सत्य। वि०(१) दीप्ता। (२) पुजित। (३) सत्य।

ऋतपर्यो—संज्ञा पुं० [सं०] श्रयोध्या के एक राजा जो नल के सखा थे श्रीर पासा खेलने में बड़े निपुषा थे।

त्रस्तिपेय—संज्ञा पुं० [सं०] एक एकाह यज्ञ जो छोटे छोटे पापें के नाश के लिये किया जाता है।

ऋति--संज्ञा स्त्रो० [सं०] (१) गति । (२) स्पद्धा । (३) निंदा । (४) मार्ग । (४) मंगल । कल्याया ।

ऋतु—संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्राकृतिक श्रवस्थाओं के श्रनुसार वर्ष के दो दो महीने के छः विभाग । ऋतु ६ हैं—(क) वसंत (चैत श्रीर बैसाख), (ख) प्रीष्म (जेऽ श्रीर श्राषाढ़), (ग) वर्षा (सावन श्रीर भादों), (घ) शरद (कार श्रीर कातिक), (च) हेमंत (श्रगहन श्रीर पूस), (छ) शिशिर (माघ श्रीर फागुन) । (२) रजीदर्शन के उपरांत वह काल जिसमें स्त्रियां गर्भधारण येग्य होती हैं।

ऋतुकर-संज्ञा पुं० [सं०] शिव का एक नाम।

ऋतुकाल-तंज्ञा पुं० [सं०] रजीदर्शन के उपरांत के १६ दिन जिन में क्षियां गर्भधारण के येग्य रहती हैं। इनमें से प्रथम चार दिन तथा ग्यारहवां श्रीर तेरहवां दिन गमन के जिये निषिद्ध है।

ऋतुगमन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ऋतुगामी ] ऋतुकाल में स्त्री के पास जाना।

ऋतुचर्या—संज्ञा स्री० [सं०] ऋतुश्रों के श्रनुसार श्राहार विहार की व्यवस्था। ऋतुदान—संज्ञा पुं० [सं०] ऋतुमती स्त्री के साथ संतान की इच्छा से संभोग । गर्भाधान ।

ऋतुमास-वि॰ [सं॰ ] फलनेवाला (वृष्त)। फल देनेवाला (पेड़)। ऋतुमती वि॰ श्ली॰ [स॰ ] (१) रजस्वला। पुष्पवती। मासिक-धर्मयुक्ता।

विशेष—धर्मशास्त्र श्रीर श्रायुर्वेद के श्रनुसार रजीदर्शन के उपरांत तीन दिन तक स्त्री के। ब्रह्मचर्य्य पूर्वक रहना चाहिए, पित
का मुख न देखना चाहिए, चटाई इत्यादि पर सेाना चाहिए,
हाथ पर श्रथवा कटेारे वा देाने में खाना चाहिए, श्रांसू न
गिराना चाहिए, नह न काटना चाहिए, तेल, उबटन, श्रीर
काजल न लगाना चाहिए, दिन के। सेाना न चाहिए, बहुत
भारी शब्द न सुनना चाहिए, हँसना श्रीर बहुत बोलना भी
न चाहिए। चौथे दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र श्रीर श्राभूषण
धारण करे श्रीर पित का मुख देखकर सब ब्यवहार करे।

(२)(स्त्री) जिसका ऋतुकाल हो। जिस (स्त्री) के रजीदर्शन के उपरांत के १६ दिन न बीते हीं श्रीर जी गर्भाधान के योग्य हो।

ऋतुराज—संज्ञा पुं० [सं०] ऋतुत्रों का राजा वसंत। ऋतुवती\*-वि० स्री० दे० ''ऋतुमती''।

ऋतुस्नान—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० स्त्री० ऋतुस्ताता] रजोदर्शन के चैाथे दिन का स्त्रियों का स्नान । रजस्वला का चैाथे दिन का स्नान ।

विशेष—रजोदर्शन के उपरांत तीन दिन तक स्त्री अपवित्र रहती है। चौथे दिन जब वह स्नान करती है तब कुटुम्ब के लोगों तथा घर की सब खाने पीने की वस्तुत्रों को छूने पाती है। स्नान के पीछे स्रों को पति वा उसके अभाव में सूर्य्य का दर्शन करना चाहिए।

ऋतिवज्—संज्ञा पुं० [सं० ] [स्वी० श्रार्विजी ] यज्ञ करनेवाला। वह जिसका यज्ञ में वरण किया जाय। ऋतिजों की संख्या १६ होती है जिनमें चार मुख्य हैं—(क) होता (ऋग्वेद के अनु-सार कर्म करानेवाला ), (ख) अध्वय्युं ( यज्जेंद के अनुसार कर्म करानेवाला ), (ग) उद्गाता ( सामवेद के अनुसार कर्म करानेवाला, ), (घ) ब्रह्मा ( चार वेदों का जाननेवाला और पूरे कर्म का निरीचण करनेवाला )। इनके अतिरिक्त बारह श्रीर ऋत्विजों के नाम ये हैं—मैत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मण्ड्यंसी, प्रस्थेता, अच्छावाक, नेष्टा, श्राक्मीध्र, प्रतिहर्त्ता, प्रावस्तुत्, उन्नेता, पाता और सुब्रह्मण्य।

ऋद्ध-वि॰ [सं॰ ]संपन्न । वृद्धिप्राप्त । समृद्ध ।

· संज्ञा पुं॰ संपन्न धान्य । पेड़ से मल कर वा दायँ कर श्रलग किया हुश्रा धान ।

प्रश्चित्-संज्ञा झां० [सं०] (१) एक श्रोषिध वा लता जिसका कंद दवा के काम में श्राता है। यह कंद कपास की गांठ के समान श्रीर बाई श्रीर की कुछ घूमा होता है तथा इसके जपर सफ़ दे रोई होती है। यह बलकारक, त्रिदोषनाशक, शुक्रजनक, मधुर, भारी, तथा मुच्छों को दूर करनेवाला है।

पर्याo — प्रायाप्रिया | चृष्या । प्रायादा । संपदाह्वया । योग्या । सिद्धि । सिद्धा । प्रायाप्रदा । जीवदात्री । सिद्धा । येग्य । चेत-नीया । स्थांगी । मंगल्या । लोककांता । जीवश्रेष्ठा । यशस्या ।

(२) समृद्धि । बढ़ती । (३) आर्थ्या छंद का एक भेद जिसमें २६ गुरु श्रीर १ लघु होते हैं ।

ऋद्धि सिद्धि—संज्ञा श्ली० [सं०] समृद्धि श्रीर सफलता । उ०— रिधि सिधि संपति नदी सुदाई । उमँगि श्रवध श्रंबुधि पहँ श्राई ।—तुलसी ।

विशेष—ये गणेशजी की दासियाँ मानी जाती हैं।
ऋनिया—वि॰ [सं॰] ऋणी। कुर्ज़दार। देनदार।
ऋनी—वि॰ दे॰ ''ऋणी''।
ऋमु—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) एक गण देवता। (२) देवता।
ऋमुक्ष—संज्ञा पुं॰ [सं॰] (१) इंद्र। (२) स्वर्ग। (३) वजू।

ऋषभ-वंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बैल ।
विरोष--पुरुष वा नर श्रादि शब्दों के श्रागे उपमान रूप में
समस्त होने से सिंह, ज्यान्न, श्रादि शब्दों के समान यह शब्द
भी श्रेष्ठ का श्रथं देता है। जैसे, पुरुषर्षभ ।

(२) नक वा नाक नामक जल जंतु की पृछ । (३) राम की सेना का एक बंदर । (४) बैल के आकार का दिलिया में एक पर्वत जिस पर हरिश्याम नामक चंदन होता है (वालमीकीय)। (४) संगीत के सप्त स्वरों में से दूसरा । इसकी तीन श्रुतियां हैं, दयावती, रंजनी, रतिका । इसकी जाति सित्रय, वर्ण पीला, देवता ब्रह्मा है, ऋतु शिशिर, बार सोम, छंद गायत्री, पुत्र मालकोश है । स्वर बैल के समान कहा जाता है पर कोई कोई इसे चातक के स्वर के समान मानते हैं । नामि से उठकर कंठ और शीर्ष को जाती हुई वायु से इसकी उत्पत्ति होती है । ऋषभ (कोमल) के स्वरमाम बनाने से विकृत स्वर इस प्रकार होते हैं —ऋषभ-स्वर । गांधार-ऋषभ । तीब्र मध्यम-गांधार । पंचम-मध्यम । धैवत-पंचम । तीब्र मध्यम-गांधार । पंचम-निषाद । (६) लह-सुन के तरह की एक ओषि वा जड़ी जो हिमालय पर होती है । इसका कंद मधुर, बलकारक और कामोदीपक होता है ।

ऋषभदेव—संज्ञा पुं० [सं०] (१) भागवत के अनुसार राजा नाभि के पुत्र जो विष्णु के २४ अवतारों में गिने जाते हैं। (२) जैन धर्म के आदि तीर्थ कर।

ऋषभध्यज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] शिव । महादेव । ऋषमी-संज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्त्री जिसका रंग रूप पुरुष की तरह हो । ऋष्पि-संज्ञा पुं० [सं०](१) वेद मंत्रों का प्रकाश करनेवाला । मंत्र- द्रष्टा। (२) श्राध्यात्मिक श्रोर भौतिक तत्त्वों का साचात्कार करनेवाला। ऋषि सात प्रकार के माने गए हैं—(क) महिष , जैसे व्यास। (ख) परमिष , जैसे भेल। (ग) देविष , जैसे नारद। (घ) ब्रह्मिष , जैसे विसष्ट। (च) श्रुतिष , जैसे सुश्रुत। (छ) राजिष , जैसे ऋतपर्या। (ज) कांडिष , जैसे जैमिनि। एक पद ऐसे सात ऋषियों का माना गया है जो कल्पांत प्रकार्यों में वेदों के। रिचत रखते हैं। भिन्न मन्वंतरों में सप्तिष के श्रंतर्गत भिन्न भिन्न ऋषि माने गए हैं। जैसे, इस वैवस्वत मन्वंतर के सप्तिष ये हैं—कश्यप, श्रित्र, विश्वामित्र, गौतम, जमदिन, भरद्वाज। स्वायंसुव मन्वंतर के—मरीचि, श्रित्र, श्रंगिरा, पुलस्य, पुलह, कतु, विश्वष्ट हैं।

थां • — ऋषिऋषा = ऋषिया के प्रति कर्तव्य । वेद के पठन पाठन से इस ऋषा से उद्धार होता है ।

ऋषिकुल्या—संज्ञा स्त्री० [सं०] एक नदी का नाम जिसका उल्लेख महाभारत के तीर्थयात्रापर्व में है।

ऋषीक-संज्ञा पुं० [सं०] ऋषि का पुत्र।

ऋष्टि—तंज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] (१) खङ्ग । तलवार । (२) शस्त्र । हथियार । (३) दीप्ति । कांति ।

ऋष्टिक-संज्ञा पुं० [सं०] दिच्या का एक देश जिसका उल्लेख वालमीकीय रामायण में है।

ऋष्य-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सृग जो कुछ काले रंग का होता है।

ऋष्यकेतु-संज्ञा पुं० [सं०] श्रनिरुद्ध।

ऋष्यप्रोक्ता-संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ ] सतावर ।

ऋष्यमुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिच्या का एक पर्वत ।

ऋष्यश्रंग—संज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि जो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। लोमगद राजा की कन्या शांता इनको ब्याही गई थी।

STOP DE

ए

प-संस्कृत वर्णमाला का ग्यारहवाँ श्रीर नागरी वर्णमाला का श्राठवाँ स्वर वर्ण । शिक्षा में यह संध्यक्तर माना गया है श्रीर इसका उच्चारण कंठ श्रीर तालु से होता है । यह श्र श्रीर इ के येग से बना है । इसी लिये यह कंठतालव्य हे । संस्कृत में इसके केवल दीर्घ श्रीर प्लुत देही भेद मात्रानुसार होते हैं पर हिंदी में इसका हस्व वा एकमात्रिक उच्चारण भी सुना जाता है । जैसे, उ०—एहि बिधि राम सबहिँ समुक्तावा ।— तुलसी। पर इसके लिये कोई श्रीर संकेत नहीं माना गया है । माके के श्रनुसार इस्व पढ़ा जाता है । प्रत्येक के सानुनासिक श्रीर निरनुनासिक दो भेद होते हैं ।

एँच पेँच-संज्ञा पुं० [फ़ा० पेच] (१) उलकाव। उलकान। घुमाव। फिराव। अटकाव। (२) टेढ़ी चाल। चाल। घात। गृढ़ युक्ति।

क्रि० प्र0-करना ।-डालना ।-होना ।

एँ जिन-संज्ञा पुं० दे० ''इंजन''।

एँड़ा बेँड़ा—वि॰ [हिं॰ बेंड़ा — अनु॰ एँड़ा] [स्त्री॰ एँड़ी बेँड़ी] उत्तरा सीधा। भंडबंड।

मुहा० — एँ झी बेँ झी सुनाना = भला खुरा कहना । फटकारना ।
एँ झी — एंझी ने एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जो अंखी के एके खाता है। यह पूर्वी बंगाज तथा आसाम के ज़िलों में होता है। जो कीड़े नवंबर, फरवरी और मई में रेशम बनाते हैं उनका रेशम बहुत अच्छा समका जाता है। मूँगा से अंखी का रेशम कुछ घट कर होता है। (२) इस कीड़े का रेशम। अंखी। मूँगा।

पँडु आ-संज्ञा पुं० [हिं० पेंड्ना] [की० अल० पँड है] गेडुरी। बिडुआ। रस्सी कपड़े आदि का बना हुआ गोल मँड्रा जिसे गद्दी की तरह सिर पर रख कर मज़दूर लोग बोक्स उठाते हैं। बिना पेंदे के बरतनें के नीचे भी प्रॅंडुश्रा लगाया जाता है जिसमें वे लुढ़क न जांय।

प-संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।

श्रव्यः एक श्रव्यय जिसका संबोधन या बुलाने के लिये प्रयोग करते हैं। उ॰—ए! बिधिना जो हमें हँसतीं श्रव नेक कहीं उत्त को पग धारे ।—रसलान।

\* सर्वि [ सं पष ] यह । उ ---- दुरें न निघर घटो दिये ए रावि कि क्वाल । विखसी लागित है बुरी, हँसी खिसी की लाल ।--- बिहारी ।

एकंग-वि० [सं० एक + अंग] अकेला। तनहा।

पकंगा-वि० [सं० एक + श्रंग] [स्त्री० एकंगी] एक श्रोर का। एक तरफा।

एकंगी—संज्ञा स्त्री० [हिं० एक + श्रंगी] मुठिया लगा हुआ दो डेढ़ गज़ लंबा लट्ट्दार डंडा जिसे हाथ में लेकर लकड़ी खेलनेवाले लकड़ी खेलते हैं। इसी डंडे से वार भी करते हैं श्रोर रोकते भी हैं।

एक डिया-वि० [सं० एक + श्रंड ] एक श्रंडे का।

संज्ञा पुं० (१) वह घोड़ा वा बैल जिसके एकही श्रंडकीप हो।
(२) वह लहसुन की गाँठ जिसमें एकही श्रंठी हो। (३)

एक-पुतिया लहसुन ।

एकंत─वि० [सं० एकांत ] जहाँ कोई न हो । एकांत । निराला । सूना । ड०—(क) श्राइ गये। मितराम तहाँ घर जानि एकंत श्रनंद से चंचल ।—मितराम । (ख) एकंत स्थान में मैं तुमसे कुछ कहूँगा ।

पक-वि॰ [सं॰ ] (१) एकाइयों में सब से छोटी और पहली संख्या। वह संख्या जिससे जाति वा समृह में किसी अकेली वस्तु वा

व्यक्ति का बोध हो। (२) अकेला। एकता। अद्वितीय। बेजोड़। अनुपम। उ०—वह अपने ढंग का एक आदमी है। (३) कोई। अनिश्चित। किसी। उ०—(क) संब को एक दिन मरना है। (ख) एक कहै अमल कमल मुख सीता जू को एक कहै चंद्र सम आनंद को कंदरी।—केशव। (४) एक ही प्रकार का। समान। तुल्य। उ०—एक उमर के चार पाँच लड़के खेल रहे हैं।

मुहा०-एक श्रंक वा श्रांक = एक ही बात । ध्रुव बात । प्रकी बात । निश्चय । उ॰ — (क) मुख फेरि हँसैँ सब राव रंक । तेहि धरे न पैहू एक श्रंक । — कवीर । (ख) जाउँ राम पहें श्रायसु देहू । एकहि श्रांक मोर हित एहू ।—तुलसी । (ग) राम-राज सब काज कहँ नीक एक ही र्श्रांक । सकल सगुन मंगल कुशल होइहि वारु न बांक। - तुलसी। (घ) भूपति विदेह कही नीकयै जो भई है। बड़े ही समाज आजु राजन की लाज पति हांकि श्रांक एक ही पिनाक छीन लई है।--तुलसी । एक श्राध = थे।डा । कम । इक्का दुक्का । उ० — (क) सब लोग चले गए हैं एक आध आदमी रह गए हैं। (ख) श्रच्छा एक श्राध रोटी मेरे लिये भी रहने देना। एक श्रांख देखना = समान भाव रखना । एक ही तरह का बर्त्ताव करना । एक र्श्वांख न भाना = तनिक भी श्रव्हा न लगना । एक एक = (१) हर एक । प्र.येक । सव । उ०-एक एक मुहताज को दो दो रोटियाँ दो। (२) ऋलग ऋलग। पृथक् पृथक्। उ०—एक एक श्रादमी श्रावे श्रीर श्रपने हिस्से की उठा उठा चलता जाय। वि॰ (३) बारी बारी । कुमशः । उ॰ — एक एक लड़का मदरसे से उठे और घर की राह ले। एक एक करके = एक के पीछे दूसरा | धीरे धीरे | उ०-यह सुन सब लोग एक एक करके चलते हुए। एक एक के दो दो करना = (१) काम बढ़ाना। ड०-एक एक के दो दो मत करो, भटपट काम होने दो। (२) व्यर्थ समय खाना । दिन काटना । उ०-वह दिन भर बैठा हुआ एक एक के दो दो किया करता है। एक ग्रोर वा तरफ़ = किनारे । दाहिने वा बाएँ । उ०-एक तरफ़ खड़े हो, रास्ता छोड़ दे। । एक श्रीर एक ग्यारह करना = मिल कर शक्ति बढ़ाना । एक श्रीर एक ग्यारह होना = कई श्रादिमया के मिलने से शक्ति बढ़ना । एक-क़लम = बिलकुल । सब । ड॰--(क) साहब ने उनको एक-कुलम बरखास्त कर दिया। (ख) इस खेत में एक-क़लम ईख ही बो दी गई। एक के दस सुनाना = एक कड़ी बात के बदले दस कड़ी बाते सुनाना। एक-जान = खूब । मिला जुला । जा मिल कर एक रूप हो गया है। श्रपनी श्रीर किसी की जान एक करना = (१) किसी की ऋपनी सी दशा करना । (२) मारना और मर जाना। उ॰---श्रब फिर तुम ऐसा करोगे तो मैं श्रपनी श्रीर तुम्हारी जान एक कर दूँगा। एक टाँग फिरना = बराबर घूमा करना। बैठ कर दम भी न लेना । एकटक = बिना ऋाँख की पत्तक मारे हुए । अनिमेष । स्थिर दृष्टि से । नज़र गड़ा कर । उ॰--(क) सकुच सनेह मोद मन बाढ़ा । भरतिह चितवत एकटक ठाढ़ा।--तुलसी । (ख) भरत विमल जस विमल विधु सुमति चकोर कुमारि । उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ।--- तुलसी । एकटक श्राशा लगाना = लगातार बहत दिनों से श्रासरा बँधा रहना | उ०-जन्म ते एकटक लागि श्राशा रही विषय विष खात नहिं तृप्ति मानी ।--सूर । एकटक श्राशा देखना = लगातार बाट जाहना | एकताक = समान | बराबर भेद रहित । तुल्य । उ०-सखन सँग हरि जेंवत छाक । प्रेम सहित मैया दै पठया सबै बनाए है एकताक ।--सूर। एकतार = (१) वि॰ एक ही नाप का। एक ही रूप रंग का। समान । बरावर । (२) कि.० वि.० समभाव से । बराबर । लगातार ! उ॰ —(क) श्राकिंचन इंदिय दमन रमन राम एकतार । तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार ।--तुलसी । (ख) का जानीं कब होयगा हरि सुमिरन एकतार । का जानीं कब छांड़िहै यह मन विषय विकार।--दादू। एक तो = पहले ते। पहली बात ते। यह कि। उ०-(क) एक तो वह यों ही उजड़ है दूसरे ग्राज उसने भाग पी ली है। (ख) एक तो वहां भले आदिमियों का संग नहीं दूसरे खाने पीने की भी तक लीफ । एक-दम = (१) बिना रुके । एक कम से । लगातार । उ०-(क) यह सड़क एक-दम बनारस चली गई है। (ख) एक-दम घर ही चले जाना, बीच में रूकना मत। (२) फीरन । उसी समय । उ०-इतना सुनते ही वह एक-दम भागा। (३) एक बारगी। एक साथ । उ०-एक-दम इतना बोम मत लाद दो कि बैल चल न सके। (४) बिल-कुल | नितात | उ०-हमने वहाँ का श्राना जाना एक-दम बंद कर दिया। (१) जहाज़ में यह वाक्य कह कर उस समय चिछाते हैं जब बहुत से जहाजियों का एक साथ किसी काम में लगाना होता है। एक-दिल = (१) खूब मिला जुला। जो मिलकर एक रूप हो गया हो । उ०-सब दवात्रों को खरल में घोट कर एक-दिल कर डाले। (२) एक ही विचार का । अभिन्न हृद्य । एक दीवार रूपया = हुजार रूपया, । (दलाल) । एक दूसरे का, की, पर, में, से = परस्पर । ड०-(क) वे एक दूसरे का बड़ा उपकार मानते हैं। (ख) वहाँ कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता। (ग) मित्र एक दूसरे में भेद नहीं मानते। (घ) वे एक दूसरे पर हाथ रक्खे जाते थे। एक न चलना = कोई युक्ति सफल न होना । एक-पास = पास पात। एकही जगह । परस्पर निकट । ड॰--(क) रची सार दोनों एक-पासा। होय जुग जुग आवहिँ कैलासा।—जायसी। (ख) जलचर वृंद जाल अंतरगत सिमिटि होत एक-पासा ।-तुलसी। एक पेट के = सह। दर। एक ही माँ से उत्पन्न।

(भाई)। एक-ब-एक = श्रकस्मात् । श्रचानक। एक बारगी। एक बात = (१) दृढ़ प्रतिज्ञा । उ० -- मर्द की एक बात । (२) ठीक बात । सची बात । उ॰ — एक बात कहा मोल चाल मत करें। एक मामला = कई आदिमिया में परस्पर इतना हेल मेल कि किसी एक का किया हुआ दूसरे। के। स्वीकार है।। ड॰--हमारा उनका तो एक मामला है। एक मुँह से कहना, बोलना श्रादि = एक मत होकर कहना । एक स्वर से कहना। उ॰---सब लोग एक मुँह से यही बात कहते हैं। एक मुँह होकर कहना, बोलना इत्यादि = एक मत हे। कर कहना । एक मुश्त वा एक मुट्ट = एक साथ । एक बारगी । इकडा । (रुपए पैसे के संबंध में) । उ०--जो कुछ देना हो एक मुश्त दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके नहीं। एक-जख्त = एक दम । एक बारगी । एक सा = समान । बराबर । एक से एक = एक से एक बढ़कर । उ॰ -- (क) वहां एक से एक महाजन पड़े हैं। (ख) एक ते एक महा रनधीरा।---तुलसी। एक से इक्कीस होना = बढ़ना। उन्नति करना। फलना फूलना। एक स्वर से कहना वा बोलना = एक मत होकर कहना। उ०--सब लोग एक स्वर से इसका विरोध कर रहे हैं। एक होना = (१) मिलना जुलना। मेल करना। उ॰-ये जड़के श्रभी जड़ते हैं फिर एक होंगे। (२) तद्रप होना ।

पक-कपाल-संज्ञा पुं० [सं०] वह पुरोडाश जो यज्ञ में एक कपाल में पकाया जाय।

एक-कुंडरु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बलराम। (२) कुनेर।
एक-गाछी-संज्ञां स्त्री० [हिं० एक + गाछ] वह नाव जो एक ही
पेड़ के तने की खोखला कर के बनाई गई हो।

एक-चक्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सूर्य्य का रथ (जिसमें एक ही पहिया है)।(२) सूर्य्य।
वि० चक्रवर्ती। ड०--चल्यो सुभट हरि केश सुवन स्थामक को भारी। एकचक्र नृप जोग दोय भुज सर धनु धारी।---गोपाल।

एक चका संज्ञा स्त्री॰ [सं०] एक प्राचीन नगरी जो श्रारे के पास थी। यहाँ बकासुर रहता था। पांडव लोग लाचागृह से बचकर यहीं रहे थे श्रीर यहीं भीम ने बकासुर की मारा था।

एकचर-वि॰ [सं॰ ] श्रकें जो चरनेवाला । सुंड में न रहने-वाला। एका।

संज्ञा पुं० (१) जंतु वा पशु जो कुंड में नहीं रहते श्रकेले चरते हैं। जैसे सिंह, साँप। (२) गैंड़ा।

पकचित-वि॰ [सं॰ एकचित्त ] (१) स्थिर चित्त । एकाम्र चित्त । ड॰-मैं कथा कहता हूँ एकचित होकर सुने। (२) समान विचार का। एक-दिला। खूब हिला मिला। ड॰-तुम दोनों एकचित हो। एकचे।बा-संज्ञा पुं० [फ़ा०] वह ख़ीमा वा डेरा जिसमें केवल एक चे।ब वा खंभा लगे।

एकछत्र-वि॰ [सं॰ ] बिना श्रीर किसी के श्राधिपत्य का (राज्य) । जिसमें कहीं श्रीर किसी का राज्य वा श्रधिकार न हो । पूर्ण प्रभुत्व युक्त । श्रनन्य शासनयुक्त । निष्कंटक । ड॰—जरा मरन दुख रहित तनु समर जितइ जिन केंाउ । एकछ्त्र रिपु- हीन महि राज कलप सत होउ ।—तुलसी ।

कि॰ वि॰ एकाधिपत्य के साथ। प्रभुत्व के साथ। उ॰— बैठ सिंहासन गरभिह गूजा। एकछ्त्र चारउ खँड भूजा।—जायसी।

संज्ञा पुं० [सं०] शासन वा राज्यप्रणाली का वह भेद जिसमें किसी देश के शासन का सारा श्रधिकार श्रकेले एक पुरुष की प्राप्त होता है श्रीर वह जो चाहें सो कर सकता है।

एकज्ञ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) जो द्विज न हो। शूद्ध। (२) राजा। वि० [सं० एक + एव, प्रा० ज्जेव] एक ही। एकमात्र। उ०—(क) थली जो चरता मिरिग ला बेधा एकज सान। हम तो पंथी पंथ सिर हरा चरैगा कान।—कवीर। (ख) श्रकवर एकण्वार, दागल की सारी दुनी। विन दागज श्रसवार एकज राण प्रतापसी।

एकजदी—वि॰ [फ़ा॰] जो एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हों। सिपंड वा सगोत्र।

पकजनमा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रृद्ध । (२) राजा ।
पकज़ीक्यूटिव—वि० [सं०] (१) प्रबंध विषयक । कार्य्य संपादन
संबंधी । श्रमता दरामद से संबंध रखनेवाला । (२) प्रबंध
करनेवाला । श्रमतादरामद रखनेवाला । श्रामिल । कार्य्य में
परिणत करनेवाला ।

विशेष—शासन के तीन विभाग हैं—नियम, न्याय श्रीर प्रबंध। विचारपूर्वंक कृानून बनाना श्रीर श्रावश्यकतानुसार समय समय पर उनका संशोधन करना नियम वा लेजिस्लेटिव विभाग का काम है। उन नियमों के श्रनुसार मुकृदमों का फैसला करना वा मामलों में व्यवस्था देना, न्याय वा जुडिशल विभाग का काम है। उन नियमों का ख़ुद या श्रपनी निग-रानी में पालन करना प्रबंध वा एकज़ीक्यूटिव विभाग का काम है।

पक ज़ीक्यूटिव का उँसिल - संज्ञा स्त्री० [श्रं०] कार्य्यकारियी सभा। वह सभा जो निश्चित नियमें के पालन का प्रबंध करती है। पक ज़ीक्यूटिव ग्राफ़िसर - संज्ञा पुं० [श्रं०] वह राजकम्में वारी जिसका काम प्रबंध करना हो। नियमें का पालन करने वाला राजकमें वारी। श्रामिल।

पकज़ोक्यूटिव कमेटी—संज्ञा स्त्री० [शं०] प्रबन्धकारियी समिति। पकटंगा~वि० [हिं० एक + टाँग] एक टाँग का। लँगड़ा। पकट—संज्ञा पुं० [शं० ऐक्ट] नियम। कानून। श्राईन। पकटकी †—संज्ञा स्त्री० [हिं० एकटक] स्त्रुध दृष्टि। टकटकी। एकट्टा-वि॰ दे॰ ''इकट्टा''।

प्कठा-संज्ञा पुं० [ हिं पक + काठ = एककठा ] एक प्रकार की नाव जो एक लकड़ी की होती हैं।

एकड़-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] प्रथिवी की एक माप जो १६ बीघे के बराबर होती है।

पकडाल-नि॰ [हिं॰ एक + डाल ] (१) एक मेल का। एक ही तरह का। (२) एक ही दुकड़े का बना हुआ। संज्ञा पुं॰ वह कटार वा छुरा जिसका फल और बेंट एकही लोहे का हो।

पकतः-कि॰ वि॰ [सं॰ ] एक श्रोर से।

एकत \*- कि॰ वि॰ [ सं॰ एकत्र, प्रा॰ एकत्र । एक जगह । इकट्ठा । ड॰—(क) निहंहिर तों हियरा धरों निहंहर तों अरधंग । एकत ही किर राखिए अंग अंग प्रति अंग ।— बिहारी । (ख) कहलाने एकत रहत श्रिह मयूर मृग बाघ । जगत तपाबन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ ।— बिहारी ।

एकतरफ़ा-वि० [फ़ा०] (१) एक श्रोर का। एक पत्त का। (२) जिसमें तरफ़दारी की गई हो। ५ चपातप्रस्त। (३) एक-रुखा। एक पार्श्व का।

मुहा०—एकतर्फ़ां डिगरी = वह व्यवस्था जा प्रतिवादी का उत्तर विना सुनेही दी जाय । वह डिगरी जो मुद्दालेह के हाज़िर न होने के कारणा मुद्दई की प्राप्त हो ।

पकतरा—संज्ञा पुं० [ सं० यकोत्तर ] एक दिन श्रंतर देकर श्रानेवाला ज्वर । श्रँतरा ।

एकता—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) ऐक्य । मेल । (२) समानता। बराबरी।

वि० [फा०] श्रकेला। एका। श्रद्धितीय। बेजोड़। श्रनुपम। ड०--वह श्रपने हुनर में एकता है।

प्कतान-वि॰ [ सं॰] तन्मय । लीन । एकाग्र चित्त । उ॰ — तुम्म में इस तरह एकतान हुई, उस बाला के। देख मैंने श्रपना प्रयास सफल सममा। — सरस्वती ।

पकतारा—संज्ञा पुं॰ [हिं॰ एक + तारा ] एक तार की सितार वा बाजा।

विशेष—इसमें एक डंडा होता है जिसके एक छोर पर चमड़े से मढ़ा हुआ तूँ बा लगा रहता है और दूसरे छोर पर एक खूँटी होती है। डंडे के एक छोर से लेकर दूसरे छोर की खूँटी तक एक तार बँधा रहता है जो मढ़े हुए चमड़े के बीचो बीच घोड़िया पर से होकर जाता है। तार को आँगूठे के पासवाली उँगली से बजाते हैं।

पकताल-वि॰ दे॰ "एकतार", "मुहा॰---एक"।

एकताला—संज्ञा पुं० [सं० एकताल ] बारह मात्रात्रों का एक ताल । इसमें केवल तीन श्राधात होते हैं। खाली का इसमें व्यवहार नहीं होता। एकताला का तबले का बोल यह है—

+ ३ १ + चिन् धिन् धा, धा दिन्ता, तादेत धागे तेरे केटे धिन्ता, धा। एकतालिका-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] सालंग श्रर्थात् दे। रागों से मिल कर बने हुए शागों में से एक।

एकतास्त्रीस-वि॰ [सं॰ एकचतारिंशत्, पा॰ एकचत्तालीसा, एकता-लीसा ] गिनसी में चालीस श्रीर एक।

संज्ञा पुं० ४१ संख्या का बोध करानेवाला श्रंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—४१।

एकतीर्थी-संज्ञा पुं० [सं० एकतीर्थिन्] वह जिसने एक ही श्राश्रम में एक ही गुरु से शिजा पाई हो। गुरुभाई।

पकतीस-वि॰ [सं॰ एकतिंश, पा॰ एकतीसा ] गिनती में तीस और

संज्ञा पुं० ३१ की संज्ञा का बोधक श्रंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—३१।

पकत्र-कि॰ वि॰ [सं॰ ] एकहा। एक जगह।

मुहा०--- एकत्र करना = बटोरना । संप्रह करना । एकत्र होना = जमा होना । इकट्ठा होना । जुड़ना । जुटना ।

प्कन्ना—संज्ञा पुं० [सं० प्कन्न] कुल जोड़ । मीज़ान । टोटल । प्कन्नित—वि० [सं०] जो इकट्ठा किया गया हो वा जो इकट्ठा हुन्ना हो । जुटा हुन्ना । संगृहीत ।

क्रि० प्र0-करना।-होना।

पकत्व-भावना—संज्ञा स्त्रो॰ [सं॰ ] जैनशास्त्रानुसार श्रात्मा की एकता का चिंतना, जैसे—जीव श्रकेला ही कर्म करता है श्रीर श्रकेला ही उसका फल भेगता है, श्रकेले ही जन्म लेता श्रीर मरता है, इसका कोई साथी नहीं। स्त्री पुत्रादि सब यहीं रह जाते हैं,यहां तक कि उसका शरीर भी यहीं स्त्रूट जाता है। केवल उसका कर्म ही उसका साथी होता है, इत्यादि बातों का सोचना।

एकदंडा-संज्ञा पुं० [स० एकरंड] कुश्ती का एक पेच जो पीठ के दंडे की तोड़ की तोड़ है। इसमें शत्रु जिस श्रोर को कुंदा मारता है खिखाड़ी उसकी दूसरी श्रोर का हाथ मद गर्दन पर से निकाल कर कुंदे में फँसा हुश्रा हाथ खुब ज़ोर से गर्दन पर चढ़ाता है, फिर गर्दन को उखेड़ते हुए पुट्टे पर से खेकर टांग मार कर गिराता है। तोड़—खिखाड़ी की तरफ़ की टांग से भीतरी श्रड़ानी खिलाड़ी की दूसरी टांग पर मारे श्रोर दूसरी तरफ़ के हाथ से टांग को खपेट कर पिछुली बैठक करके खिलाड़ी को पीछे सुलावे।

पकदंत-संज्ञा पुं० [सं०] गर्योश ।

एकद्ता-वि॰ [सं॰ एकदन्त] [स्री॰ एकदंती] एक दाँतवाला। जिसके एकदाँत हो।

पकदरा-संज्ञा पुं० [ हिं० एक + फ़ा० दर ] एक दर का दालान । पकदस्ती-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] कुरती का एक पेच । विशेष — खिलाड़ी एक हाथ से विपन्नी का हाथ दस्ती से खीचता है श्रीर दूसरे हाथ से कट पीछे से उसी तरफ़ की टांग का मोज़ा उठाता है श्रीर भीतरी श्रड़ानी से टांग मार कर गिराता है।

पकदा-कि वि [सं ] एक समय। एक बार।

पकदिशा-परिमाणातिकमण-संज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्रानुसार दिशा संबंधी बांधे नियम को उर्छ घन करना।

विशेष—प्रत्येक श्रावक का कर्त व्य है कि वह नित्य यह नियम कर लिया करें कि श्राज में श्रमुक श्रमुक दिशा में इतनी इतनी दूर से श्रधिक न जाऊँगा। जैसे, किसी श्रावक ने यह निश्रय किया कि श्राज में १ कोस प्रव १ है कोस पिछ्यम श्रीर है कोस उत्तर तथा है कोस दित्या जाऊँगा। यदि वह किसी दिशा में निर्धारित नियम के विरुद्ध श्रधिक चला जाय श्रीर श्रपने मन में यह समक्त ले कि में श्रमुक श्रमुक दिशा में नहीं गया उसके बदले इसी श्रोर श्रधिक चला गया तो यह एकदिशा। परिमाणातिक्रमण नाम का श्रतिचार हुआ।

एकट्टक-वि० [ंस०] (१) काना। (२) समदर्शी। (३) ब्रह्म-ज्ञानी। तत्त्वज्ञ।

संज्ञा पुं० (१) शिव। (२) कौवा।

पकदेह-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बुध प्रहा (२) गोत्रा वंशा । (३) दंपती।

एक-देशीय—वि० [सं०] एक देश का । एक ही स्थान से संबंध रखनेवाला। जो एक ही श्रवसर या स्थल के लिये हो । जिसको सब जगह काम में न ला सकें। जो सर्वत्र न घटे। जो सर्व देशी वा बहु देशीय न हो । उ०—एक-देशीय नियम । एक-देशीय प्रवृत्ति । एक-देशीय श्राचार ।

एकनयन-वि० [सं०] काना। एकात।

संज्ञा पुं० (१) काैवा। (२) कुबेर।

प्कानिष्ठ-वि० [सं०] जिसकी निष्ठा एक में हो। जो एक ही से सरोकार रक्खे। एक ही पर श्रद्धा रखनेवाला।

एकपक्षीय-वि० [सं०] एक श्रोर का। एक-तरफा।

पक्रपटा-वि० [हिं एक + पाट = चैड़ाई ] [स्त्री० एकपटी ] एक पाट का | जिसकी चैड़ाई में जोड़ न हो | उ०---एकपटी चादर |

पकपट्टा—संज्ञा पुं० [ हिं० एक + पट्टा ] कुरती का एक पे च । विशेष—जब विपन्नी सामने होता है तब उसका पावँ जंबे में से उठा कर बगली बाहरी ठेकर दूसरे पावँ में लेकर उसे चित्त

करते हैं।

एकपत्नी-नि॰ ली॰ [सं॰] जो एक ही की पत्नी हो । पतिवृता । एकपत्नी-न्नत-संज्ञा पुं॰ [सं॰] एक को छोड़ दूसरी स्त्री से विवाह वा प्रेमसंबंध न करनेवाला ।

प्कपद्-संज्ञा पुं॰ [सं०] (१) बृहत्संहिता के अनुसार एक देश। यह

श्राद्वां पुनर्वसू श्रीर पुष्य नत्तत्रों के श्रधिकार में है। (२) बैकुंट। (३) कैलाश।

पकपदी-संज्ञा स्त्री० [सं०] पगडंडी । रास्ता।

एकपणिका-संज्ञा स्त्री० [स०] दुर्गा ।

पकपर्णी-संज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा ।

एकपिलिया (मकान)—संज्ञा पुं० [ व्हि० एक + पछा ] यह मकान जिसमें बड़ेर नहीं लगाई जाती बल्कि लंबाई की दोनें। श्रामने सामने की दीवारों पर लकिंड्यां रखकर छाजन की जाती है। छाजन की ढाल ठीक रखने के लिये एक श्रोर की दीवार ऊँची कर दी जाती है।

पकपात्-संज्ञा पुं० [सं] (१) विष्णु । (२) सूर्य्य । (३) शिव ।

पकपि ग-संज्ञा पुं० [सं०] कुबेर।

पकिपांगल-सज्ञा पुं० [सं०] कुबेर।

एकपुत्रक-संज्ञा० पुं० [१] कोड़िल्ला पद्मी।

प्रकापेचा—वि० [फा] एक पेच का। जिसमें एक ही पेच वा ऐँडन हो।

संज्ञा पुं॰ एक प्रकार की पगड़ी जो बहुत पतली होती है। इसकी चाल दिख़ी की श्रोर है। इसे पेचा भी कहते हैं।

एकफ़र्द्रा-वि॰ [फ़ा॰ ] जिस ( खेत वा ज़मीन ) में वर्ष में केवल एक ही फ़सल उपजे। एक-फ़सला।

एक-फ़सला-वि॰ दे॰ ''एकफ़दाँ''।

प्रक्रबद्धी—संज्ञा स्त्री० [ हिं० एक + बाँधना ] नाव ठहराने का लोहे का लंगर जिसमें केवल दो स्रांकुड़े हों।

वि० [ हिं० एक + वाध (रस्सी) ] एक बाध वा रस्सी का।

एकबारगी—कि॰ वि॰ [फ़ा॰] (१) एक ही दफ़े में। एक ही
साथ। एक ही समय में। उ॰—सब पुस्तकें एकबारगी मत
ले जाग्रो एक एक करके ले जाग्रो।(२) श्रचानक। श्रकस्मात्।
उ॰—तुम एकबारगी श्रा गए इससे में कोई प्रबंध न कर
सका। (३) विल्कुल। सारा। उ॰—श्रापने तो एकबारगी
दवात ख़ाली कर दी।

एकबाळ—तंज्ञा पुं० [ ४० ](१) प्रताप ।(२) भाग्य । सीभाग्य।(३) स्वीकार । हामी ।

कि० प्र०-करना।

या॰ — एक्बाल दावा = (१) मुद्दई वा महाजन के दावें। की स्वीकृति में मुद्दाश्रलेह की श्रेशर से लिखा हुआ स्वीकार-पत्र जे। श्रदालत में हाकिम के सामने उपिथत किया जाता है। प्करार-दावा। (२) राजीनामा।

एक मुक्त-वि॰ [सं॰] जो रात दिन में केवल एक बार भोजन करे। एक मत-वि॰ [सं॰] एक वा समान मत रखनेवाले। एक राय के। उ॰—सब ने एक मत होकर उस बात का विरोध किया।

एकमात्रिक-वि॰ [सं॰ ] एक मात्रा का । जिसमें केवल एक ही मात्रा हो । उ॰---एक मात्रिक छुँद ।

एक मुँहा-वि० [ हिं० एक + मुँह ] एक मुँह का।

या॰—एकमुँहा दहरिया = फूल या कांसे का एक गहना जिसे क्षोधिया श्रीर काळिया की श्रियां पहनती हैं। इसके ऊपर रह्या श्रीर नीचे सुत होता है।

एक मुखी-वि० [ सं० ] एक मुँहवाला।

यो ० — एक मुली रदाच = वह रदाच जिसमें फ. कवाली लकीर एक ही हो ।

पकमूला—संज्ञा खी० [सं०] (१) शालपर्शी। (२) श्रलसी। तीसी।
पकरंग-वि० [हिं० एक + रंग] (१) एक रंग ढंग का। समान।
(२) जिसका भीतर बाहर एक हो। जो बाहर से भी वही
कहता वा करता हो जो उसके मन में हो। क्वप्टशून्य।
साफ़दिला। (३) जो चारों श्रोर एक सा हो। उ०—दो रंगी
छोड़ दे एकरंग हो जा।

पकरदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गर्णेश ।

एकरस्-वि॰ [सं॰] एक ढंग का । समान । न बदलनेवाला । ड॰—(क) शिशु किशोर बृद्ध तनु होई । सदा एकरस श्रातम सोई ।—स्र । (ख) भरत सुभाउ सुसीतजताई । सदा एकरस बरनि न जाई ।—तुलसी।—(ग)महिमा निगम नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ।—तुलसी (ध) सुखी मीन सब एकरस, श्रति श्रगाध जल माहिँ। जथा धर्मसीलनन्ह के, दिन सुख-संज्ञत जाहिँ।—तुलसी।

एकरार—संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) स्वीकार । हामी । स्वीकृति । मंजूरी । (२) प्रतिज्ञा । वादा ।

कि० प्र-करना ।--लेना ।--होना ।

योo---एकरारनामा = प्रतिज्ञापत्र । वह पत्र जिसमें देा या देा से ऋधिक पुरुष परस्पर केाई प्रतिज्ञा करें।

एकरूप-वि० [सं०] (१) एकही रूप का। समान श्राकृति का।
एकही रंग ढंग का। उ० — एक रूप तुम श्राता दोऊ।—
तुलसी। (२) ज्यें का त्यें । वैसा ही। जैसे का तैसा।
कोरा।— उ० — एक रूप ऊधा फिरि श्राए हिर चरनन
सिर नाया। कहारे वृतांत गोप-विनता को विरह न जात
कहाया।— सूर।

पकरूपता—संज्ञा श्री॰ [सं॰] (१) समानता । एकता । (२) सायुज्य मुक्ति ।

एकसपी-वि॰ [सं॰ एकरूपिन् ] [स्री॰ एकरूपियी, संज्ञा एकरूपता ] समान रूप का। एक तरह का। एकसा।

एकळंगा—संज्ञा पुं० [हिं० एक + लंगा = लँगड़ा] कुश्ती का एक पेंच।
विशेष—जब विपत्ती सामने खड़ा होता है तब खिलाड़ी अपने
दहिने हाथ से विपत्ती की बाई बाँह ऊपर से लपेट अपने
बाएँ हाथ से विपत्ती का दहिना पहुँचा पकड़ अपनी दाहिनी
टांग पर रखता है और उसकी एकबारगी उठाता हुआ विपत्ती
की बाँह से दबा कर सुक कर चित्त कर देता है।

एकळंगा डंड-संज्ञा पुं० [हिं० एक 🕂 ऋलंग + डंड] एक प्रकार की कस-

रत वा डंड जिसे करते समय एकही हाथ पर बहुत जोर देकर उसी श्रोर सारा शरीर मुका कर दंड करते हैं श्रीर दूसरी श्रोर का पांव उठाकर हाथ के पास ले जाते हैं।

एकल \*-वि० [सं०] (१) श्रकेला। (२) श्रद्वितीय। एकता। उ०-वेद पुरान कुरान कितेवा नाना भाँति बखानी। हिन्दू तुरक जैन श्ररु जोगी एकल काहू न जानी।--कबीर।

एकलत्ती छपाई-संज्ञा स्रोक्ति] कुश्ती का एक पेंच।

विशेष—जब विपन्नी के हाथ श्रोर पांव ज़मीन पर टिके रहते हैं श्रीर उसकी पीठ पर खिलाड़ी रहता है तब वह विपत्नी की पीठ पर श्रपना सिर रखकर वाएँ हाथ की उसकी पीठ पर से ले जाकर पेट के पास लँगाट पकड़ता है श्रीर दाहिने पांव से उसके दाहिने हाथ की कुहनी पर थाप मारता है श्रीर उसे लुद्का कर चित्त करता है।

एकळव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक निषाद का नाम जिसने द्रोखाचार्य की मृति को गुरु मान उसके सामने शखाभ्यास किया था।

एकला\*†-वि० [सं० एकल ] [स्री० एकली ] अकेला।

एकलिंग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) शिव का एक नाम । एक शिव-लिंग जो मेवाड़ के महारायात्र्यां श्रीर गहलीत राजपूतीं का प्रधान कुलदेव है। (२) कुबेर ।

पकलों - संज्ञा पुं० [हिं० एक + ला (प्रत्य०)] तास वा गंजीफ़ें का एका।

प्कलाता-वि० [सं० एकल = अकेला + पुत्र, प्रा० उत्त ] [स्री० एकलाती ] अपने मां बाप का एकही (लड़का)। जिसके और भाई न हों।

एकवन्त्रन-संज्ञा पुं० [सं०] ब्याकरण में वह वचन जिससे एक का बोध होता हो।

एकवाँज-संज्ञा स्त्री० [सं० एक + वंध्या ] वह स्त्री जिसे एक बच्चे के पीछे श्रीर दूसरा बचा न हुआ हो। काकवंध्या।

एकवाक्यता—संज्ञा स्त्री० [सं०](१) ऐकमत्य। परस्पर दो या ऋधिक लोगों के मत का मिल जाना। (२) मीमांसा में दो या श्रधिक श्राचारयों वा ग्रंथों वा शास्त्रों के वाक्यों वा उनके श्राशयों का परस्पर मिल जाना।

एकविलोचन-संज्ञा पुं० [सं०] बृहत्संहिता के अनुसार पश्चिमो-त्तर दिशा में एक देश जो उत्तराषाढ़, श्रवण श्रीर धनिष्ठा नज्ञत्रों के श्रधिकार में है।

एक बृंद - संज्ञा पुं० [ सं० ] गत्ने का एक रोग जिसमें कफ श्रीर रक्त के विकार से गत्ने में गिल्टी वा सूजन हो जाती है। इस गिल्टी वा सूजन में दाह श्रीर खुजली भी होती है तथा यह पकने पर भी कड़ी रहती है।

एकवेग्री-वि॰ [सं॰] (१) जो (क्षी) श्रंगार की रीति से कई चोटियाँ बना कर सिर न गुँधावे बल्कि एकही चोटी बनाकर बालों को किसी प्रकार समेट ले। वियोगिनी। जिसका पति परदेश गया हो। (२) विधवा। एकराफ-संज्ञा पुं० [सं०] वह पशु जिसके खुर फटे न हों, जैसे घोड़ा, गदहा।

प्कश्चृति-संज्ञा स्त्री० [सं० ] वेद पाठ करने का वह क्रम जिसमें उदात्तादि स्वरों का विचार न किया जाय।

एकसड-वि० [ सं० एकषड़ि, पा० एकसड़ि ] साठ श्रीर एक। संज्ञा पुं० वह श्रंक जिससे एकसठ की संख्या का बोध हो। ६१।

पकसत्तावाद—संज्ञा पुं० [सं०] दर्शन का एक सिद्धांत जिसमें सत्ता ही प्रधान वस्तु ठहराई गई है। योरप में इस मत का प्रधान प्रवर्त क पर्मेडीज़ था। यह समस्त संसार को सस्वरूप मानता था। इसका कथन था कि सत् ही नित्य वस्तु है। यह एक अविभक्त और परिमाणशून्य वस्तु है। इसका विभाजक असद् हो सकता है पर असद् कोई वस्तु नहीं। ज्ञान सत् का होता है असत् का नहीं। अतः ज्ञान सस्वरूप है। सद् निर्विक्षण और अविकारी है। अतः इंदियजन्य ज्ञान केवल अम है, क्योंकि इंदिय से वस्तु अनेक और विकारी देख पड़ती है। वास्त्विक पदार्थ एक सत् ही है। पर मनुष्य अपने मन से असत् की कल्पना कर लेता है। यही सत् और असत् अर्थात् प्रकाश और तम सब संसार का कारण रूप है। यह मत शंकराचार्य के मत से बिल्कुल मिलता हुआ है। केवल भेद यही है कि शंकर ने सत् और असत् को ब्रह्म और माया कहा है।

**एकसर\***†-वि॰ [हिं॰ एक + सर (प्रत्य॰) ] (१) श्रकेला । (२) एक पहले का।

वि० [फ़ा०] एक सिरे से दूसरे सिरे तक। बिल्कुल। तमाम। एकसाँ-वि० [फ़ा०] (१) बराबर। समान। तुल्य। (२) समथल।

एकहत्तर-वि॰ [सं॰ एकसप्ति, पा॰ एकसत्तिरि ] सत्तर श्रीर एक। संज्ञा पुं॰ सत्तर श्रीर एक की संख्या का बोध करानेवाला श्रंक जो इस तरह लिखा जाता है--७१।

पकहरा—वि० [सं० एक + हरा (प्रत्य०)] [स्त्री० एकहरी] एक ं परत का । जैसे एकहरा श्रंगा ।

चौर - प्कहरा बदन = वह शरीर जो मेाटा न हे। | दुबला पतला शरीर | न मेाटानेवाली देह |

एकहरी—रंज्ञा स्री० [ हिं० पकहरा ] कुरती का एक पेच ।
विशेष—जब विपत्ती सामने खड़ा होकर हाथ मिलाता है तब
खिलाड़ी उसका हाथ पकड़ श्रपनी दाहिनी तरफ़ मटका
देकर दोनों हाथों से उसकी दाहिनी रान निकाल लेता है।

पकहत्थी—संज्ञा स्त्री ० [ हिं० पक + हाय ] माल खंभ की एक कसरत।
इसमें एक हाथ उलटा कमर पर ले जाते हैं श्रीर दूसरे हाथ
से पकड़ के ढंग से मालखंभ में लपेट कर उड़ते हैं। कभी
कभी कमर पर के हाथ में तलवार वा लुरा भी लिए रहते हैं।
या० पकहत्थी सूट = मालखंभ की एक कसरत जिसमें किसी

तरह की पकड़ करके मालखंभ पर एक ही हाथ की थाप देते हुए कूदते हैं। एक हरथी निचली कमान = मालखंभ की कसरत में कमान उतरने की वह विधि जिसमें खिलाड़ी एक ही हाथ से मालखंभ पकड़ता है। खिलाड़ो वा मुँ ह नीचे की श्रोर कुकता है श्रीर छाती उठी रहती है। एक हरथी पीठ की उड़ान = मालखंभ की एक कसरत जिसमें खिलाड़ी मालखंभ का एक बगल में दवाकर दूसरा हाथ पीछे की श्रोर से लेजाकर दोनों हाथ बांध कर पीठ के बल उलटा उड़ता है श्रीर उलटी सवारी बांधता है।

पकहतथी हुलूक-संज्ञा पुं० [?] कुश्ती का एक पेच।

विशेष—विपन्नो जब बगल में आता है तब खिलाड़ी अपने उस बगल के हाथ को उसकी गर्दन में लपेटता है और दूसरे हाथ से उस हाथ को तानते हुए गरदन दबाकर बगली टाँग से उसे चित्त करता है।

पकहाझ-संज्ञा पुं० [सं०] नृत्य का एक भेद । एक प्रकार का नाच।

पकांग-वि॰ [स॰ ] एक श्रंग का। जिसे एक श्रंग हो। संज्ञा पुं० (१) बुध ग्रह। (२) चंदन।

एकांगी—वि० [सं०] (१) एक श्रोर का। एक पश्च का। एक तरफ़ा। जैसे एकांगी प्रीति। उ०—चंद की चाह चकार मरे श्रह दीपक चाह जरे जो पतंगी। ये सब चाहैं, इन्हें निह्य कोऊ, सो जानिए प्रीति की रीति एकंगी। (२) एकही पश्च पर श्रडनेवाला। हठी। ज़िही। (३) एक श्रोषधि जो कड़वी, शीतल श्रोर स्वादिष्ट होती है। यह पित, वात, ज्वर, रुधिर-देष श्रादि को नष्ट करती है।

प्कांत⊸वि० [सं०] (१) अर्थंत। विल्कुला। नितांत। अति। (२) अलगाप्रथक्। अर्केला।

संज्ञा पुं० [सं०] निर्जन स्थान । निराला । सूना स्थान । यैा० — एकांतकैवल्य । एकांतवास ।

पकांतकैवल्य-संज्ञा पुं० [सं०] मुक्ति का एक भेद। जीवन-मुक्ति।

एकांतता-संज्ञा स्त्री॰ [सं०] श्रकेलापन । तनहाई ।

एकां तवास-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० एकांतवासी] निर्जन स्थान में रहना। श्रकेले में रहना। सब से न्यारे रहना।

एकांतवासी—वि० [सं० एकांतवासिन् ] [स्त्री० एकांतवासिनी ] निर्जन स्थान में रहनेवाला । श्रकेले में रहनेवाला । सबसे न्यारे रहनेवाला ।

एकांतस्वरूप-वि॰ [सं०] श्रसंग । निर्जिस ।

पकांतिक-नि॰ [सं॰] एकदेशीय। जो एकदी स्थल के लिये हो। जिसका न्यवहार एक से श्रधिक स्थानों वा श्रवसरें। पर न हो सके। जो सर्वत्र न घटे। उ॰----एकांतिक नियम।

पकांती—संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का भक्त जो भगवरहेम की अपने अंतःकरण में रखता है, प्रकट नहीं करता फिरता। पका-संज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा ।

संज्ञा पुं० [सं० एक ] ऐक्य। एकता। मेल । श्रमिसंधि। उ०—(क) उन लोगों में बड़ा एका है। (ख) उन्होंने एका करके माल का लेना ही बंद कर दिया।

एकाई—तंज्ञा स्त्री॰ [हि॰ एक + म्राई (प्रत्य॰)] (१) एक का भाव।
एक का मान। (२) वह मात्रा जिसके गुग्रन वा विभाग से
श्रीर दूसरी मात्राओं का मान ठहराया जाता है; जैसे किसी
लंबी दीवार को मापने के लिये कोई लंबाई लेली श्रीर उसका
नाम गज़, फुट इत्यादि रख लिया। फिर उस लंबाई को एक
मान कर जितनी गुनी दीवार होगी उतने ही गज़ वा फुट
लंबी वह कही जायगी। (३) श्रंकों की गिनती में पहले श्रंक
का स्थान वा उस स्थान पर लिखा हुआ श्रंक।

विशेष—श्रंकों के स्थान की गिनती दाहिनी श्रोर से चलती है, जैसे—हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई।

एक स्थान पर केवल ६ तक की संख्या लिखी जा सकती है। संख्या के श्रभाव में श्रून्य रक्खा जाता है जैसे १०। इसका श्रभिप्राय यह है कि इस संख्या के केवल एक दहाई (श्रर्थात् इस है) श्रीर एकाई के स्थान पर कोई नहीं है। इसी प्रकार १०४ लिखने से यह श्रभिप्राय है कि इस संख्या में एक सैकड़ा, श्रून्य दहाई श्रीर पांच एकाई है।

एकाएक-क्रि॰ वि॰ [हिं॰ एक ] श्रकसात् । श्रचानक । सहसा । एकाएकी-†\*क्रि॰ वि॰ [हिं॰ एक ] श्रकसात् । सहसा । श्रचानक एकाएक ।

वि० [ सं० एकाकी ] अकेला । तनहा । उ०—एकाएकी रमें अविन पर दिल का दुविधा खोइबे । कहै कबीर अलमस्त फ्कीरा आप निरंतर सोइबे ।—कबीर ।

एकाकार—संज्ञा पुं० [सं०] मिल मिला कर एक होने की क्रिया। एकमय होना। भेद का अभाव। उ०—वहाँ सर्वत्र एका-कार है, जाति पाँति कुछ नहीं है।

पकाकी-वि॰ [सं॰ एकाकिन् ] [श्ली॰ एकाकिनी ] श्रकेला। तनहा। पकाक्ष-वि॰ [सं॰ ] [श्ली॰ एकाची ] जिसे एक ही श्रांस हो। काना।

या॰—एकाच रुद्राच = वह रुद्राच जिसमें एकही आंख वा बिंदी हो। एकमुखी रुद्राचा।

संज्ञा पुं॰ (१) की आ। (२) शुकाचार्य।

एकाक्ष पिंगळ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर।

एकाक्षरी—वि० [सं० एकाक्षारित्] एक अन्तर का। जिसमें एक ही अन्तर हो। एक अन्तर-वाला। उ०—एकान्तरी मंत्र।

थां o — एकात्तरी कोश = वह केश जिसमें अत्तरे। के असग असग अर्थ दिए हों जैसे, ''अ'' से वासुदेव, ''इ'' से कामदेव इत्यादि। वि० एक आकार का। समान रूप का। मिल जुल कर एक। एकाग्र-वि॰ [सं॰ ] [संज्ञा एकाग्रता] (१) एक श्रोर स्थिर । चंचलतारहित । (२) श्रनन्यचित्त । जिसका ध्यान एक श्रोर लगा हो ।

या०-एकाप्रचित्त ।

पकाग्रचित्त-वि० [सं०] स्थिरचित्त । जिसका ध्यान बँघा हो । जिसका मन इधर उधर न जाता हो, एक ही ग्रोर लगा हो । पकाग्रता-संज्ञा श्ली० [सं०] चित्त का स्थिर होना । श्रचंचलता । पकात्मता-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) एकता । श्रभेद । (२) मिल मिला कर एक होना । एकमय होना ।

पकादश-वि० [सं०] ग्यारह।

संज्ञा पुं० ग्यारह की संख्या का बोध करानेवाला श्रंक ।

पकादशाह—संज्ञा पुं० [सं०] मरने के दिन से ग्यारहवां दिन । विशेष—इस दिन हिंदू मृतक के लिये वृषोत्सर्ग करते हैं, महा-ब्राह्मण खिलाते हैं, शय्यादान देते हैं, इत्यादि ।

पकादशी—संज्ञा स्री० [सं०] प्रत्येक चंद्रमास के शुक्क श्रीर कृष्ण-पन्न की ग्यारहवीं तिथि। वैष्णव मत के श्रनुसार एकादशी के दिन श्रव्य खाना दोष है। इस दिन लोग श्रनाहार वा फलाहार वत करते हैं। वत के लिये दशमी-विद्धा एकादशी का निषेध है श्रीर द्वादशी-विद्धा ही श्राह्य है। वर्ष में चै।बीस एकादशी होती हैं जिनके नाम श्रलग श्रलग हैं, जैसे—भीम-सेनी, प्रविधिनी, उत्पन्ना, इत्यादि।

पकाधिपत्य—संज्ञा पुं० [सं०] एकमात्र श्रधिकार । पूर्ण प्रभुत्व । पकायन—वि० [सं०] (१) एकाय । (२) एकमात्र गमनयोग्य । जिसको छोड़ श्रीर किसी पर चलने लायक न हो (मार्ग-श्रादि )।

संज्ञा पुं० [ सं० ] नीतिशास्त्र । एकार्थ-वि० [ सं० ] समान श्रर्थवाला । एकार्थक-वि० [ सं० ] समानार्थक ।

पकावळी—संज्ञा स्री० [सं०] (१) एक श्रलंकार जिसमें पूर्व श्रीर पूर्व के प्रति उत्तरीत्तर वस्तुश्रों का विशेषण भाव से स्थापन श्रथवा निषेध दिखलाया जाय। इसके दो भेद हैं । पहला वह जिसमें पूर्वकथित वस्तुश्रों के प्रति उत्तरीत्तरकथित वंस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया जाय। जैसे—सुबुद्धि सो जो हित श्रापनो लखै, हितौ वही ह्वै पर दुःख ना जहाँ। परो वहै श्राश्रित साधु भाव जो, जहाँ रहै केशव साधुता वही। यहाँ सुबुद्धि का विशेषण "हित श्रापनो लखै" श्रीर "हित" का "पर दुःख ना जहाँ।

दूसरा वह जिसमें पूर्वकथित वस्तु के प्रति उत्तरोत्तरकथित वस्तु का विशेषण भाव से निपेध किया जाय, जैसे —शोभिति सो न सभा जह वृद्ध न, वृद्ध न ते जो पढ़े कछु नाहीं। ते न पढ़े जिन साधु न साधत, दीह दया न दिखे जिन माहीं। सो न दया ज न धर्म धरै, धर धर्म न सो जह दान वृथा हीं। दान न सो जहँ साँच न केशव, साँच न सो जु बसे छुख छाहीं। (२) एक छंद। दे० "पंकज-वाटिका"।

वि॰ एक जर का। एकहरा।

पक्ताह्-वि० [सं०] एक दिन में पूरा होनेवाला। उ०-एकाह पाठ। पकाहिक-वि० [सं०] एक दिन का। एक दिन में पूरा होनेवाला। पक्तीकरण-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० पक्तीकृत] एक करना। मिला कर एक करना। गडुबडु करना।

एकीकृत-वि॰ [सं॰ ] एक किया हुआ। मिलाया हुआ।
एकीभाव-संज्ञा पुं॰ [सं॰] [वि॰ एकीभूत] (१) मिलना। मिलाव।
एक होना। (२) एकत्र होना। इकट्ठा होना।

एकीभूत-वि॰ [सं॰ ] (१) मिला हुआ। मिश्रित। जो मिल कर एक हो गया हो। (२) जो इकट्ठा हुआ हो।

एकेंद्रिय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सांख्य शास्त्र के अनुसार उचित श्रीर श्रनुचित दोनों प्रकार के विषयों से इंदियों की हटा कर उन्हें श्रपने मन में लीन करना। (२) जैनमतानुसार वह जीव जिसके केवल एक ही इंद्रिय श्रर्थात् व्वचामात्र होती है। जैसे, जोंक, के चुश्रा, श्रादि।

पकोहिष्ट [श्राद्ध]—संज्ञा पुं० [सं०] वह श्राद्ध जो एक के उद्देश से किया जाय। यह प्रायः वर्ष में एक बार किया जाता है।

पक्ताभा \*† चि० [सं० एक ] श्रकेला । एकाकी । उ०--जो देवपाल राउ रन गाजा। मोहिं तोहिं जूक एकीका राजा।--जायसी।

पकौतनां - कि॰ त्र॰ [हिं॰ एक + पत्ता ] धान या गेहूँ में उस पत्ते का निकलना जिसके गाम में बाल हो। धान श्रादि का फूटने पर श्राना। गरभाना।

पक्का-वि० [१६० एक + का (प्रत्य०)] (१) प्रकवाला । एक से संबंध रखनेवाला । (२) श्रकेला ।

या ०-एका दुका = श्रकेला दुकेला ।

संज्ञा पुं० (१) वह पशु वा पत्ती जो भुंड छोड़ कर श्रकेला चरता वा घूमता हो।

विशेष — इसका ज्यवहार उन पशुश्रीं वा पित्रयों के संबंध में श्राता है जो स्वभाव से मुंड बांध कर रहते हैं, जैसे एका सुश्रर, एका सुर्ग ।

(२) एक प्रकार की दो पहिये की गाड़ी जिसमें एक बेंब या घोड़ा जोता जाता है। (३) वह सिपाही जो श्रकेंबे बड़े बड़े काम कर सकता है श्रीर जो किसी कठिन समय में भेजा जाता है। (४) फ़ौज में वह सिपाही जो प्रति दिन श्रपने कमान श्रफ़सर के पास तुमन (फ़ौज) के बोगों की रिपोर्ट करे। (१) बड़ा भारी मुगदर जिसे पहलवान दोनों हाथों से उठाते हैं। (६) बाँह पर पहनने का एक गहना जिसमें एक ही नग होता है। (७) वह बैठकी या शमादान जिसमें एक ही बत्ती जलाई जाती है। (८) ताश या गंजीफ़े का वह पत्ता जिसमें एकही बूटी वा चिह्न हो। एक्की।

पकाचान—संज्ञा पुं० [ हिं० एका + वान् (प्रत्य०) ] [ संज्ञा एकावानी ] एका हांकनेवाला । वह पुरुष जो एका चलाता है ।

पक्काचानी-संज्ञा श्ली० [हिं० एकावान] (१) एका हाँकने का काम। (२) एका हाँकने की मज़दूरी।

पिक्की—संज्ञा स्त्री० [ । है० एक ] (१) वह बैलगाड़ी जिसमें एक ही बैल जोता जाय। (२) ताश वा गंजीफ़ का वह पत्ता जिसमें एक ही बूटी हो। यह पत्ता प्रायः सबसे प्रबल माना जाता है और अपने रंग के सब पत्तों को मार सकता है।

एक्यानबे-वि० [सं० एकनवित, प्रा० एकाण्डह ] नब्बे श्रीर एक । संज्ञा पुं० नब्बे श्रीर एक की संयुक्त संख्या वा बोध कराने-वाला श्रेक जो इस प्रकार लिखा जाता है—११।

एक्याचन-वि० [स० एकपंचाय, प्रा० एकपन्न ] पचास श्रीर एक । संज्ञा पुं० पचास श्रीर एक की संख्या का बोधक श्रंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—४१।

पन्यासी-वि० [ स० एकाशीत, प्रा० एकासि ] श्रस्ती श्रीर एक । संज्ञा पुं० एक श्रीर श्रस्ती की संख्या का बोधक श्रंक जो इस प्रकार खिखा जाता है— = १।

एक्सचेंज-संज्ञा पुं० [ शं० ] (१) बदला। (२) वह स्थान जहाँ नगर के व्यापारी श्रीर महाजन परस्पर लेन देन वा कथ विकय के लिये इकट्टे होते हैं।

एक्सपोज़—संज्ञा पुं० [ श्रं० ] (१) किसी वस्तु को इसिलये दूसरी वस्तु के सामने वा निकट रखना जिसमें उस पर उस दूसरी वस्तु का प्रभाव पड़े। (२) फ़ोटोग्राफ़ी में प्लेट को क्यामरे में लगा कर श्रक्स लेने के लिये लेंस का मुँह खोलना।

प्वनी—संज्ञा स्त्रां ि फा०] मांस का रसा। मांस का शोरवा। यो०—एख़नीपुताव = वह पुलाव जिसमें एख़नी डालते हैं। प्राानगी—संज्ञा स्त्रीं ि फा०] (१) एका। मेल। (२) मित्रता। मेत्री। हेलमेल।

ए जेंट—संज्ञा पुं० [ शं० ] (१) वह श्रादमी जो किसी की श्रोर से उसका कोई काम करता हो। मुख़तार। (२) वह श्रादमी जो किसी कोठी, कारख़ाने या व्यापारी की श्रोर से माल बेचने वा ख़रीदने के लिये नियुक्त हो।

एजेंसी—एंज़ा झी॰ [ श्रं॰ ] (१) श्राड़त । वह स्थान जहां किसी कारख़ाने वा कंपनी का माल एजेंट के द्वारा बिकता हो। (२) वह स्थान जहां एजेंट वा गुमारते किसी कंपनी वा कारख़ाने के लिये माल ख़रीहते हों। पड़-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ एड्स = हड्डी या हड्डी की तरह कड़ा] टखनी के पीछे पैर की गही का निकाला हुआ भाग। एड़ी। कि॰ प्र॰-देना।—सारना।—लगाना।

मुहा०—एड़ करना = (१) एड़ लगाना । (२) चल देना ।

रवाना होना । एड़ देना वा लगाना = (१) लात् मारना ।

(२) घोड़े को त्रागे बढ़ाने के लिये एड़ से मारना । (घोड़े को)
त्रागे बढ़ाना । (३) उभाड़ना । उकसाना । उत्ते जित करना ।

(४) श्राडंगा लगाना । चलते हुए काम में बाधा डालना ।

**एड़क**—संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० एड़का] भे<mark>ड़ा। मेढ़ा।</mark> **एडुगज़**—संज्ञा पुं० [सं०] चकवँड़।

पडिटर—संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] संपादक। किसी पत्र वा पुस्तक के। ठीक करके उसे प्रकाशित करने योग्य बनानेवाला।

पिंडिटरी—संज्ञा स्त्रो० [ ग्रं० पडिटर + ई (प्रत्य०) ] संपादन । किसी प्रंथ वा पत्र को प्रकाशित करने के लिये ठीक करने का काम । पड़ी—संज्ञा स्त्री० [ सं० पड़्क = इड्डी वा इड्डी का तरह कड़ा ] टखनी के पीछे पैर की गद्दी का निकला हुआ भाग । एड़ ।

मुहा०—एड़ी घिसमा वा रगड़ना = (१) एड़ा की मल मल कर धेना। उ०—मुख घेनित एड़ी घसति हँसित अनँगवित तीर।—
बिहारी। (२) रीघना। बहुत दिनों से क्लेश वा दुःल में पड़े रहना। कष्ट उठाना। उ०—ने महीनों से चारपाई पर पड़े एड़ियाँ घिस रहे हैं। (३) ख़ब दैड़ धूप करना। अंग-तोड़ परिश्रम करना। अंतरंत यल करना। उ०—व्यर्थ एड़ियाँ घिस रहे हो कुछ होने जाने का नहीं। एड़ी चेटी पर से वारना = सिर और पाँव पर से नगोक्षावर करना। तुच्छ सममना। ना चीज सममना। कुछ कदर न करना। (खि०)। उ०—(क) ऐसों को तो मैं एड़ी चेटी पर वार दूँ। (ख) एड़ी चेटी पै मुएं देव की कुरबान करूँ।—इंदरसभा। एड़ी देख = चश्मवद्दूर। तेरी अं.ख में राई लीन। (जब कोई ऐसी बात कहता है जिससे बच्चे को नज़र वा भूत प्रेत लगने का डर होता है तब खियां यह वाक्य बोलती हैं।) एड़ी से चेटी तक = सिर से पैर तक।

पड़ीकाँग-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह कर्मचारी जो सेना के प्रधान सेना-पति की श्राज्ञा का प्रचार करता हो श्रोर काम पड़ने पर उसकी श्रोर से पत्र व्यवहार भी करता हो। एडीकाँग प्रधान शरीररचक का काम भी करता है।

पड़े स-संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्रड्रेस"। पड़ाक्स-वि॰ [सं॰ श्राट्य] बलवान। बली।—हिं०।

प्राम-संज्ञा पुं० [ [सं०.] [स्त्री० पणी ] हिरन की एक जाति जिसके पैर छोटे श्रीर श्रांखें बड़ी होती हैं। यह काले रंग का होता है। कस्तूरी मृग।

यो०--एयतिलक । एयभृत = चंद्रमा । एतकाद-संज्ञा पुं० [ अ० ] विश्वास । भरोसा । क्रि॰ प्र॰-जमना।

एतद्-सव ० [सं०] यह।

विशेष—इसका प्रयोग यौगिक वा समस्त पद बनाने ही में अधिक होता है, जैसे—एनहेशीय, एतद्विषयक।

पतदर्थ-कि॰ वि॰ [स॰](१) इसके लिये। इसके हेतु।(२) इसलिये। इस हेतु।

पतह शीय-वि॰ [सं॰] इस देश से संबंध रखनेवाला। इस देश का।

पतदास्त्र—संज्ञा पुं० [ ४० ] [वि० मुश्रतदिल ] (१) बराबरी।समता। न कमी न श्रधिकता (२) फ़ारसी के मुक़ाम नामक राग का पत्र।

पत्तवार—संज्ञा पुं० [ श्र० ] विश्वास । प्रतीति । धाक । साख । क्रि० प्र०—करना।—मानना !—होना ।

मुहा०—िकसी का एतबार उठना = िकसी के ऊपर से लोगों का विश्वास हटना । किसी का अविश्वास होना । उ०—उनका एतबार उठ गया है इससे उन्हें कहीं उधार भी नहीं मिलता । एतबार खोना = अपने ऊपर से लोगों का विश्वास हटाना । उ०—तुमने अपनी चाल से अपना एतबार खो दिया । एतबार जमना = विश्वास उत्पन्न होना ।

एतराज्ञ-संज्ञा पुं० [ अ० ] विरोध । श्रापत्ति ।

पतवार-संज्ञा पुं० दे०"इतवार "।

पतवारी—संज्ञा स्री॰ [ हिं॰ इतवार ] (१) वह दान जो रविवार के दिया जाता है। (२) पैसा जो मदरसों के लड़के प्रति रविवार को गुरुजी वा मैलिवी साहब को देते हैं।

पता\* - वि॰ [सं॰ इयत ] [स्त्री॰ एता ] इतना । इस मात्रा का । उ॰—(क) तनक दिध कारण यशोदा एतो कहा रिसाही । —सूर । (ख) दादू परदा पलक का एता श्रंतर होइ । दादू बिरही राम बिनु क्यों करि जीवइ सोइ ।—दादू ।

पताहरा-वि॰ [सं॰ ] ऐसा। इसके समान ।

पतिक-\* वि॰ स्त्री॰ [ाई॰ एती + एक ] इतनी।

एनस-संज्ञा पुं० [ सं० एनस् ] (१) पाप । (२) श्रपराध ।

एनी—संजा पुं० [ देग० ] एक बहुत बड़ा पेड़ जो दिल्ला में पिच्छिमी घाट पर होता है । इसकी लकड़ी मकानों में लगती है तथा श्रसबाब बनाने के काम में श्राती है । इसके हीर की लकड़ी मज़बूत और कुछ पीलापन लिए हुए भूरी होती है । एनी ही का एक दूसरा भेद डीला है जिसकी लकड़ी चमकदार होती है तथा जिसके बीज श्रीर फल कई तरह से खाए जाते हैं ।

प्बा-संज्ञा पुं॰ दे॰ "श्रवा"।

प्रमन-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ यवन, फा॰ यमन ] एक संपूर्ण जाति का राग जो कल्याण और केंद्रारा राग के मिलाने से बना है। इसमें तीवू मध्यमस्वर लगता है और यह रात के पहले पहर में गाया जाता है। इसको लोग श्रीराग का पुत्र मानते हैं। कोई इसे कैश्राली के टेके से बजाते हैं श्रीर कोई मपताल के।

या॰---एमनकल्यास । एमनचीताल । एमनधमार । एमनरूपक । एरंड--संज्ञा पुं॰ [सं॰] रेंड । रेंड़ी ।

परंड स्नरबूजा—संज्ञा पुं० [ सं० यरंड + हिं० खरबूजा ] पपीता । रेंड़ खरबुजा ।

परंड सफ़ेद्-संज्ञा पुं०[सं० परंड + हि० सफ़ेद] मोगली । बागबरैंडा । एरंडा-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] पिप्पली ।

परंडी-संशा स्ति० [ सं० परंड ] एक काड़ी जो सुलेमान पर्वत श्रीर पश्चिमी हिमालय के ऊपर ६००० फुट तक की उचाई पर होती हैं। इसकी झाल पत्ती श्रीर लकड़ियां चमड़ा सिकाने के काम में श्राती हैं। इसे तुंगा, श्रामी वा दरेंगड़ी भी कहते हैं। परफेर निसंशा पुं० दे० "हेरफेर"।

प्राक-संज्ञा पुं० [ त्र० ] [ वि० प्राक्ती ] (१) फारसी संगीत के श्रनुसार बारह मोकामों या स्थानों में से एक । (२) श्रूरव देश का एक प्रदेश जहाँ का घोड़ा श्रद्धा होता है।

पराकी-वि [फ़ा०] एराक देश का। एराक का।
संज्ञा पुं० वह घोड़ा जिसकी नस्ल एराक देश की हो। यह
श्रुच्छी जाति के घोड़ों में गिना ताजा है।

पराफ़-संज्ञा पुं० [ ४० पराफ़ = स्वर्ग और नरक के वे.च का स्थान ] जहाज़ का पेँदा। (जश०)

पराच-संज्ञा पुं० [अ० एराफ़] जहाज़ का पे दा।

प्रत्य-संज्ञा पुं० [श्रं०] कपड़े की एक नाप जो ४४ इंच की होती है। इससे श्रधिकतर विलायती रेशमी कपड़े मखमल श्रादि नापे जाते हैं।

पलक | — संज्ञा पुं० [सं० पलक = भेड़। भेड़के चमड़े का बना हुन्ना]
(१) चलनी जिसमें श्राटा चालते हैं। (२) मैदा चालने के लिये श्राखा।

एळकेशी-संज्ञा स्त्री० [सं० एला + केय ] एक तरह का बै'गन जो अंगाल में होता है।

प्स्त्रची-संज्ञा पुं॰ [तु॰ ] दूत। राजदूत। वह जो एक राज्य का सँदेसा लेकर दूसरे राज्य में जाता है।

पर्लचीगरी-संज्ञा पुं० [फ़ा०] दौत्य। दूत कर्म।

पळविळ-संज्ञा पुं० [सं०] कुबेर ।

प्ला-संज्ञा स्त्री ० [ सं० मला० एकाम् ] (१) इलायची। (२) शुद्धराग का एक भेद।

प्लुवा-संज्ञा पुं० [मं०] मुसबूर ।

प्रतक-पंजा पुं० [शं०] एक प्रकार का बहुत बड़ा बारहसिंहा जो यूरप श्रीर एशिया में मिलता है। इसे थूथन होता है। इसकी गरदन इतनी छोटी होती है कि यह ज़मीन पर की घास श्राराम से नहीं चर सकता। यह पेड़ की पत्तियाँ श्रीर डालियाँ खाता है। इसकी टांगें चलते समय छितरा जाती हैं श्रीर यह न

हिरन की तरह दौड़ सकता है श्रीर न कूद सकता है। इसकी घार्याशक्ति बहुत तीवृ होती है।

पवं-कि॰ वि॰ [सं॰] ऐसा ही। इसी प्रकार।

या ०-- एवमस्तु = ऐसा ही हो।

विशेष--इस पद का प्रयोग प्रार्थना की स्वीकार करने वा माँगा हुआ बरदान देने के समय होता है।

श्रव्य॰ श्रीर । ऐसे ही श्रीर । इसी प्रकार श्रीर ।

एच-अव्य० [सं०] (१) एक निश्चयार्थंक शब्द । ही । (२) भी । एचज्-संज्ञा पुं० [अ०] (१) बदला । प्रतिफल । प्रतिकार । (२) परिवर्त्तन । बदला ।

क्रि॰ प्र॰-देना ।- मिलना ।--लेना ।

(३) स्थानापस पुरुष । दूसरे की जगह पर कुछ काल तक के लिये काम करनेवाला श्रादमी ।

एवज़ी-संज्ञा पुं० [फा०] स्थानापन पुरुष। दूसरे की जगह पर कुछ काल के लिये काम करनेवाला श्रादमी।

पशिया—संज्ञा पुं० [यू०, यह शब्द इवरानो शब्द श्रशु स निकला है जिसका श्रय है "वह दिशा जहां से सूखे निकले श्रयीत पूर्व ] पाँच बड़े भूखंडों में से एक भूखंड जिसके श्रंतर्गत भारतवर्ष, फ़ारिस, चीन, ब्रह्मा इत्यादि श्रमेक देश हैं।

परिायाई—वि० [ यू० पशिया ] एशिया का । एशिया संबंधी । या०—एशियाई रूम । एशियाई रूस ।

एषगा-संज्ञा स्त्री० [सं०] [बि० एषग्रांथ, एषतव्य] इच्छा । श्राकांचा । श्रमिलाषा ।

एषग्रासमिति—संज्ञा स्त्री० [सं०] जैनियों में ४२ दोषरहित वस्तुओं के श्राहार का नियम । दूषग्ररहित श्राहार का प्रहृग्य ।

एसिड-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] तेज़ाब। द्राव।

पसीवादी-संज्ञा पुं० [ प्रा० ] वायाव्यंतर नामक देवगया के श्रंतर्गत एक देवता (जैन)।

प्रस्परांटा-संज्ञा स्त्री० [ श्रं० ] यूरोप में प्रचलित एक नवीन कल्पित भाषा।

पह\*-सर्व [ सं० पपः ] यंह । उ०--- एक जन्म कर कारण एहा । जेहि लगि राम धरी नरदेहा । — तुलसी । वि० यह ।

पहतमाम-संज्ञा पुं० [ श्र० ] प्रबंध । निरीक्त्या ।

पहितियात-संज्ञा स्त्री० [ अ० ] (१) सावधानी । होशियारी । चौकसी । बचाव । (२) परहेज़ ।

पहसान—संज्ञा पुं० [ श्र० ] कृतज्ञता । निहोरा । वह भाव जो उपकार करनेवाले के प्रति होता है ।

पहसानमंद-वि० [ अ० ] कृतज्ञ । निहोरा माननेवाला । उपकार माननेवाला ।

पहि\*-सर्व ० ''प्रह'' का वह रूप जो उसे विभक्ति के पहले प्राप्त होता है।

पहें|-अव्य ः [ हिं॰ हे, हो ] संबोधन शब्द । हे, ऐ।

ऐ

पे—संस्कृत वर्णमाला का बारहवाँ और हिंदी वा देवनागरी वर्णमाला का नवां स्वर वर्ण । इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है । हिंदी में इसका उच्चारण दो ढंग से होता है । संस्कृत शब्दों में तो ऐ का उच्चारण संस्कृत के अनुसार ही कुछ "इ" लिए हुए "अइ" के ऐसा होता है, जैसे ऐरावत । पर हिंदी शब्दों में इसका उच्चारण "य" लिए "अय" की तरह होता है जैसे ऐसा । यह प्रवृत्ति पिच्छम की है। प्रव की प्रांतिक बोलियों में "ऐसा" में "ऐ" का उच्चारण संस्कृत ही की तरह रहता है । प्रॅ—अव्य० (१) एक अव्यय जिसका प्रयोग अच्छी तरह न सुनी वा समसी हुई बात के फिर से कहलाने के लिये होता है, जैसे— "ऐँ,—क्या कहा ? फिर तो कहो" । (२) एक अव्यय जिस से आश्चर्च स्वित होता है, उ०— ऐँ ! यह क्या हुआ ?

पेँचना-कि॰ स॰ [ हिं॰ खींचना, पू॰ हिं॰ हींचना ] (१) खींचना।
तानना। उ॰—(क) नीखांबर पट ऐँ चि लियो हरि मनु बादर
ते चांद उतारथो ।—सूर। (ख) रह्यो ऐँ चि श्रंत न लह्यो,
श्रवधि दुसासन बीर। श्राली बाढ़त विरह ज्यों पाँचाजी को
चीर।—बिहारी। (२) श्रपने ज़िम्मे लेना। जिसका रूपया
श्रपने यहां बांकी है। उसका क़र्ज़ श्रपने ज़िम्मे लेना। श्रोढ़ना।
श्रोटना। उ०—श्रव श्राप इनसे श्रपने रूपये का तक़ाज़ा न
करें। में उसे श्रपनी श्रोर ऐँ च लेता हूँ। † (३) श्रनाज को
मूसी श्रलग करने के लिये फटकारना।

पेँ चाताना—वि॰ [हिं॰ ऐचँना + तानना] जिसकी पुतली ताकने में दूसरी श्रोर को खिचती हो। जो देखने में उधर ताकता हुश्रा नहीं जान पड़ता जिधर वह वास्त्व में ताकता है। भेँगा। उ॰—सो में फुली सहस में काना। सवा लाख में ऐँचा-ताना।

पेँ चातानी-संज्ञा स्त्री० [हिं० ऐचँना + तानना ] खीँचा खीँची। घसीटा घसीटी । अपनी अपनी श्रोर खेंने का प्रयत्न । अपने श्रपने पत्त का श्राप्रह ।

पे छना\*- कि॰ स॰ [सं॰ उन्छन = चुनना] साड़ना। साफ़ करना। (बालों में) कंघी करना। ऊँछना। उ॰ --- भोरहिं मातु उठावति सालन संबल कछुक खवाई। पेंछि शरीर, ऐँछि कारे कच भूषन पट पहराई। --- राष्ट्रराज।

पेँ ठ-संज्ञा पुं० [हिं० पेंठन] (१) श्रकड़ । श्रहंकार की चेष्टा । उसक । (२) गर्व । धर्मंड ।

क्रि प्र-करना । दिखलाना ।

· (३) कुटिल भाव । द्वेष । विरोध । · ·

क्रि॰ प्र०-पड़ना।-रखना।

पेँडन-संज्ञा स्त्री विश्व चित्र पाठ प्रावेहन ] (१) वह स्थिति जो रस्सी वा उसी प्रकार की श्रीर सचीली चीज़ों को जपेटने वा मरोड़ने से उसे प्राप्त होती है। घुमाव। लपेट। पेच। मरोड़। बल। उ०—रस्सी जल गई, पर ऐँडन नहीं गई।

यां - अलटी ऐँडन = वह ऐँडन जिमका युमाव दाहिनी स्त्रार से बाईँ स्त्रार के। सीधी ऐँडन = वह ऐँडन जो बाएँ से दाहिने गई है।

(२) खिँचाव । श्रकड़ाव । तनाव । (३) कुड़िल । तशन्तुज । ऐँडना—कि० स० [सं० श्रावेष्ठन, पा० श्रावेष्ठन] (१) धुमाव देना । बटना । बल देना । मरोड़ना । धुमाव के साथ तानना वा कसना ।

संया० क्रि०-डालना ।-देना ।

यां • — ऐं डे की बेल = पत्थर के खंभे पर बनी हुई वह बेल जा उसके चोरों श्रोर लिपटी हो ।

(२) दबाव डाल कर वसूल करना ।

संया० क्रि०- लेना।

(३) धोखा देकर खेना। भँसना।

संगा० क्रि०-रखना।- लेना।

कि॰ त्र॰ (१) बललाना। पेँच लाना। खिँचना। धुमाव के साथ तनना। (२) तनना। खिँचना। श्रकड़ना। उ०— हाथ पांव पेँउना।

मुहा० — पेट पेँठना = पेट वा र्ऋतों में मरोड़ वा दर्द होना ।

† (३) मरना । (४) अकड़ दिखाना । वमंड करना ।

इतराना । उ० — अब भिर जनम सहेलिया तकब न खोहि ।

ऐँठल गो श्रमिमनिया तिज के मोहिँ । — रहीम । (४)

टर्राना । टेढ़ी सीधी बातेँ करना । उ० — श्रॅं खियन तब

ते बैर धरधो । जब हम हरकित हिस्द्रसन को सो रिसि निहैँ

बिसरथो । तब ही ते उन हमहीं अुलाई गई उतही को धाई ।

श्रव तो तरिक तरिक एँठित है लेनी लेति बनाई । — सूर ।

ऐँ ठवाना—कि॰ स॰ [हिं॰ एंठना का प्रे॰ रूप] ऐँ उने की किया दूसरे से करवाना।

पेँठा—संज्ञा पुं० [हि० पेठँना] (१) रस्सी बटने का एक यंत्र ।

विशेष—इस में एक लकड़ी होती है जिसके बीचा बीच एक छेद होता है। इस छेद में एक लट्ट्वार लकड़ी पड़ी रहती है। लकड़ी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ढीली रस्सी बँधी रहती है जिसके बीच में बटी जानेवाली रस्सी बाँध दी जाती है। लकड़ी के एक छोर पर एक लँगर बँधा रहता है। छेद में पड़ी हुई लकड़ी को घुमाने से बिनी जानेवाली रस्सी में ऐँडन पड़ती जाती है।

(२) घेाँघा।

पेँ ठाना-कि॰ स॰ [ पेँठना का बे॰ रूप ] पेँठने की किया दूसरे से करवाना। पेँ ठू-वि॰ [हिं॰ पेँठना] श्रकड़बाज़। ऐँड रखनेवाला। श्रभिमानी। टर्रा।
पेँ डु-चंज्ञा पुं॰ [हिं॰ पेँठ] (१) ऐँड। टसक। गर्व। ड॰--(क)
रंगी सुरित रँग पिय हिये लगी जगी सब राति। पेँड़ पेँड़
पर ठठिक कै, पेँड़ भरी ऐँड़ाति।—बिहारी। (ल) दिश्चि
दलन, दक्लिन दिसि थंभन, ऐँड़ धरन शिवराज विराजै।—
भूषणा। (२) पानी का भँवर।

वि० निकम्मा। नष्ट।

शा॰—ऐँड़ हो जाना = निकम्मा हा जाना । नष्ट भ्रष्ट हा जाना । दूट फूट जाना । गया बीता होना ।

पेँड़दार-वि० [हि० पेँड़ + फ़ा० दार ] (१) उसकवाला । गर्वीला । घमंडी । उ० — जेते ऐँड़दार दरबार सरदार सब जपर प्रताप दिझीपति को श्रमंग भो । — मतिराम । (२) शानदार । बाँका तिरछा । उ० — सखा सरदार ऐँड़दार सोहैं संग संग करें सतकार पुर जन सुख हेतु हैं । — रघुराज ।

पेँड़ना-कि॰ श्र॰ [हि॰ ऐठना] (१) ऐँडना। बललाना। (२) श्रँगड़ाना। श्रँगड़ाई लेना। (३) इतराना। घमंड करना। उ०—धन जोवन मद ऐँड़ो ऐँड़ो ताकत नारि पराई। लालच लुड्घ श्वान जूटन ज्यों सोज हाथ न श्राई।—सूर। मुहा०—ऐँड़ा ऐँड़ा फिरना वा डोलना = इतराया फिरना। घमंड में फूल कर धूमना। उ०—जिन पे कृपा करी नंद-नंदन सो ऐँडी काहे नहिं डोले।—सूर। कि॰ स॰(३) ऐँडना। बल देना। (२) बदन तोड़ना। श्रँग-इाना। उ०—व्जवासी सब सोवत पाए। ऐँड़त श्रंग जम्हात बदन भरि कहत सबै यह बानी।—सूर।

पे इचे इक्-वि॰ [दिं॰ बेंडी + पेंडी (श्रतु॰) ] देवा । तिरखा उ०-पे इ सो पे डाइ श्रति श्रंचल उढ़ाइ ऐसी छाड़ि पे इबे इ
चितवन निरमोलिए।—केशव।

पेँड़ाना-कि॰ श्र॰ [ हि॰ पेँड़ना ] (१) श्रॅंगड़ाना । श्रॅंगड़ाई लेना । बदन तोड़ना । उ० (क) कबहूँ श्रुति कुंडन करै श्रारस सें ऐँड़ाय । केशवदास विलास सें बार बार जमुहाय । — केशव । (ख) रॅंगी सुरति रॅंग पिय हिये लगी जगी सी राति । पेँड़ पेँड़ पर ठठिक कें, पेँड़ि भरी पेँड़ाति । — बिहारी । (२) इटलाना । श्रकड़ दिखाना । बल दिखाना । द० — ज्यों सावन पेँड़ात भुजा ठेंकि सब श्रुरमा । — केशव ।

पेँ द्वा-संज्ञा पुं० [ देय० ] एक प्रकार का गड़ासा । पे दव-वि० [ सं० ] चंद्रमा-संबंधी । एंज्ञा पुं॰ सृगसिरा नक्षत्र (जिसके देवता चंद्रमा हैं )। ऐंद्र-वि॰ [सं॰] इंदर्सबंधी।

संज्ञा पुं० (१) इंद्र का पुत्र। (२) ज्येष्ठा नस्त्र।

पे द्रजालिक-वि॰ [सं॰] मायावी। इंद्रजाल करनेवाला।

पे द्वि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) इंद्र का पुत्र। (२) जयंत।

पें द्रियक-वि॰ [स॰ ] इंद्रयप्राह्म । जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो । इंद्रिय-संबंधी ।

पेंद्री—संज्ञा स्रो० [ सं० ] (१) इंद्रायाी। शचि । (२) दुर्गा । (३) इंद्रवारुगी । (४) इलायची ।

पे हड़ा नसंज्ञा पुं० दे० "ऐ ड़ा (२)"

पे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव।

श्रव्य० [ स० श्रयि, वा हे ] एक संबोधन ।

विशेष—इस श्रर्थ में इस शब्द का उच्चारण संस्कृत से भिन्न "श्रय" की तरह होता है।

पेकागारिक-वि० [सं०] एकही घर में रहनेवाला। संज्ञा पुं० चोर।

पेकृ-संज्ञा पुं॰ दे॰ "एकट"।

ऐकृर—संज्ञा पुं० [ श्रं० ] नाटक में श्रभिनय करनेवाला । नाटक का कोई पात्र बननेवाला ।

पेक्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक का भाव। एकत्व। (२) एका। मेल।

पेग्न\*†-संज्ञा पुं० दे० 'श्रवगुण''।

ऐची-संज्ञा स्त्री० [ हिं० रेँचना ] चंडू या मदक पीने की नत्ती। बंबू। ऐज़न-श्रव्य० [ श्र० ] तथा। तदेव ।

विशोष—सारिगा वा चक्र में जब एकही वस्तु को कई वार लिखना रहता है तब केवल ऊपर एक बार उसका नाम लिख कर नीचे बराबर ऐज़न ऐज़न लिखते जाते हैं।

पेडवे केट-संज्ञा पुं० [सं०] श्रदालत में किसी का पत्त लेकर बोलनेवाला।

पेडवे केट जनरळ-संज्ञा पुं० [सं०] वह सरकारी वकील जो हाइ-कोटों में सरकार का पन्न लेकर बोलता है।

पेड मरल-संज्ञा पुं० [ शं० ] सामुद्रिक सेना का प्रधान सेनापित ।
पेतरेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऋग्वेद का एक ब्राह्मण जिसमें ४०
श्राच्याय श्रीर श्राठ पंचिकाएँ हैं । पहले १६ अध्यायों में श्रिप्रीम श्रीर सेामयाग का वर्णान है। १७—१ म्म श्राच्याय में गवामयन का विवरण है जो ३६० दिनों में पूरा होता है। १६ से २४ तक द्वादशाह यज्ञ की विधि और होता के कर्त्तव्य का वर्णन है। २४वें अध्याय में श्रीहोझ विधान श्रीर भूजों के लिये प्रायश्चित्त श्रादि की व्यवस्था है। २६ से ३० श्रध्याय तक सेामयाग में होता के सहायक का कर्त्त व्यवस्था तक सेमयाग में होता के सहायक का कर्त्त व्यवस्था से ४० अध्याय तक राजा को गही पर विद्यान तथा पुरोहित के श्रीर

श्रीर कामों का वर्णन है। श्रुनःशेप की कथा ऐतरेय ब्राह्मस की है।

(२) एक श्ररण्यक, जो कि वानप्रस्थों के लिये हैं। इसके पांच श्ररण्यक श्रधांत् भाग हैं। प्रथम भाग में जिसमें पांच श्रध्याय श्रीर २२ खंड हैं, सोमयाग का विचार है। दूसरे श्ररण्यक के ७ श्रध्याय श्रीर २६ खंड हैं जिन में से तीसरे श्रध्याय में प्राण्य श्रीर पुरुष का विचार है श्रीर चार श्रध्याय में पंतरेय उपनिषद है। तीसरे श्ररण्यक (२ श्रध्याय १२ खंड) में संहिता के पद्पाठ श्रीर क्रमपाठ के श्रध की श्रवंकारों द्वारा प्रकट किया है। चौथे श्ररण्यक में एक श्रध्याय है जिस को श्रारवलायन ने प्रकट किया था। पांचवें श्ररण्यक के ३ श्रध्याय श्रीर १४ खंड हैं जो शौनक ऋषि द्वारा प्रकट हुए हैं।

पेतिहासिक-वि० [सं०] (१) इतिहास संबंधी। जो इतिहास में हो। जो इतिहास से सिद्ध हो। (२) जो इतिहास जानता हो। पेतिहा-संज्ञा पुं० [सं०] प्रत्यच्च, श्रनुमान, श्रादि चार प्रमाणों के श्रितिहान ज्ञांपति श्रीर संभव श्रादि जो चार श्रीर प्रमाण माने गए हैं उनमें से एक। परंपरा-प्रसिद्ध प्रमाण। इस बात का प्रमाण कि बोक में बराबर बहुत दिनों से ऐसा सुनते श्राए हैं।

विशेष—यह शब्दप्रमाण के श्रंतर्गत ही श्राजाता है। न्याय में ऐतिह्य श्रादि की चार प्रमाणों से श्रलग नहीं माना है, उनके श्रंतर्गत ही माना है।

प्रेन-संज्ञा पुं० दे० "श्रयन" श्रीर "एग्"।

वि॰ [ अ॰ ] (१) ठीक । उपयुक्त । सटीक । उ॰—तुम ऐन वक्त पर आए। (२) विलकुल । पूरापूरा । उ॰ —आपकी ऐन मेहरवानी हैं ।

ऐनक-संज्ञा स्त्री० [ त्र० ऐन = श्रॉख ] श्रांख में लगाने का चरमा । ऐना†-संज्ञा पुं० दे० "श्राइना" ।

पेनि-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य का पुत्र।

याः - ऐनिवंश = स्यीवंश । उ० - मन संकल्पत श्राप कल्प-तरु सम सोहर बर । जन मन वां जित देत तुरत द्विज ऐनि धंसवर । - तुलसी ।

ऐनीता-संज्ञा पुं० [ फ़ा० श्राहना ] बंदर को शीशा वा दर्पण दिखाना। (कलंदरें की बोली)।

ऐएन-संज्ञा पुं० [सं० लेपन] एक मांगलिक द्रव्य जो चावल श्रीर हलदी को एक साथ गीला पीसने से बनता है। देवताश्रों की पूजा में इससे थापा लगाते हैं श्रीर घड़े पर चिन्ह करते हैं।

मुहा • — ऐव लगाना = कलंक लगाना । दे। षारे। पण करना (किछी व्यक्ति पर )।

थैर ० — ऐबजोई = देष दूँ दना । छिद्रान्वेषया । ऐबी-वि॰ [अ॰] (१) दूषस्युक्त । खोटा । बुरा । (२) नटखट । दुष्ट । शरीर । (३) विकलांग, विशेषतः काना ।

ऐबजी-वि॰ [फ़ा॰] देष द्व ढनेवाला । छिद्रान्वेषी ।

पेजजोई-संज्ञा स्री० [ फा० ] दोष हूँ उना । छिद्रान्वेषसा ।

ऐबारां - संज्ञा पुं० [हिं० वार (द्वार) = दरवाजा ] (१) बाड़ा जिसमें भेड़ बकरियाँ रक्खी जाती हैं। (२) वह घेरा जिसके भीतर जंगल में चैापाए रक्खे जाते हैं। गोवाड़। ठाढ़ा।

ऐया चित्रा स्त्री॰ [सं० त्रार्थ्या, प्रा० त्रज्जा ] (१) बड़ी ब्रूढ़ी स्त्री। दादी। (२) सास।

ऐयाम-संज्ञा पुं० [ त्र० योम (दिन) का बहुवचन ] दिन । समय। मौसिम । वक्त ।

पेयार—संज्ञा पुं० [ ऋ० ] [ स्त्री० पेयारा ] चालाक । धूर्त्त । उस्ताद । धोलेबाज़ । छली ।

पेयारी-संज्ञा स्त्री० [ त्र० ] चालाकी । धूर्तता । छुल ।

ऐयादा-वि० [ अ० ] [ संज्ञा ऐयायी ] (१) बहुत ऐस वा श्राराम करनेवाला । (२) विषयी । लंपट । इंदियलोलुप ।

पेयाशी-एंश स्त्री० [ प्र० ] विषयाशक्ति । भोग विलास ।

ऐरा ग़ैरा-वि॰ [४० ग़ैर] (१) बेगाना । श्रजनबी । (श्रादमी) जिससे कुछ वास्ता न हो । (२) इधर उधर का । तुच्छ ।

यै। --- ऐरे गैरे पंचकल्यानी = इधर उधर बिना जाने बूस्ते श्रादमी।

पेराक-संज्ञा पुं॰ दे॰ "एराक"।

पेराकी-वि॰ दे॰ "एराकी"।

पेरापित क्ष्मिं पुं० [सं० पेरावत ] पेरावत हाथी । ड०-सुरगगा सहित इंद्र वूज श्रावत । धवत वरन ऐरापित देख्या उत्तरि गगन ते धरिण धसावत । सूर ।

पेराज-संज्ञा पुं० [ प्र० ] शतरंज में बादशाह की किस्त बचाने के लिये किसी मोहरे को बीच में डाल देना ।

पेरात्रू—संज्ञा पुं० [सं० इरा = जल + जाल ] एक प्रकार की पहाड़ी ककड़ी जो तरबूज़ की तरह की होती है। यह कुमाऊँ से सिकिम तक होती है।

पेरावरा-संज्ञा पुं० [सं०] ऐरावत ।

ऐरावत-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० ऐरावती] (१) इरावान मेघ। विजली से चमकता हुआ बादल। (२) इंद्रधनुष। (३) विजली। (४) इंद्र का हाथी, जो पूर्व दिशा का दिगाज है। (४) एक नाग का नाम। (६) नारंगी। (७) बड़हर। (८) संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं।

पेरावती—संज्ञा श्री॰ [सं॰] (१) ऐरावत हाथी की हथिनी। (२) बिजली। (३) रावी नदी। (४) ब्रम्हा की एक प्रधान नदी। (१) वटपत्री का पौधा। (६) चंद्रमा की एक वीथी जिसमें श्लेषा, पुष्य श्रीर पुनर्वसु नचत्र पड़ते हैं।

पेल-संज्ञा पुं॰ [सं॰] इला का पुत्र पुरुत्वा।

\*संज्ञा पुं० [हिं० म्रहिला] (१) बाढ़। बूड़ा। (२) म्रधिकता। बहुतायत। उ०—भूषन भनत साहि तने सरजा के पास म्राइबे को चढ़ी उर है।सिन के ऐल है।—भूषण। (३) केलाहल। शोरगुल। हलचल। खलबली। उ०—खलि के खैलभैल मनमथ मन ऐल शैलजा के शैल गैल गैल प्रति रोक है।—केशव।

पेलक-संज्ञा स्त्री० दे० "प्लक"।

**ऐरा**-संज्ञा पुं० [ अ० ] श्राराम । चैन । भोग विलास ।

क्रि० प्र०-करना।

यै। ० — ऐश व श्राराम = मुख चैन।

पेशानी-वि॰ [सं०] ईशान कोण संबंधी।

पेशू-संज्ञा पुं० [देग०] चैापायों का एक रोग जिसमें उनका मुँह बँघ जाता है, वे पागुर नहीं कर सकते।

पेश्वय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) विभूति । धन संपत्ति । (२) श्रिणि-मादिक सिद्धि । (३) प्रभुत्व । श्राधिपत्य ।

क्रि० प्र०-भोगना ।

यैा०--ऐश्वर्यशाली । ऐश्वर्यवान् ।

पेश्वर्थ्यवान्-वि॰ [सं॰] [स्त्री॰ पेश्वर्यवती ] वैभवशाली । संपत्तिवान् । संपन्न । ऐषीक-संज्ञा पुं० [सं०] एक शस्त्र जो त्वष्टा देवता का मंत्र पढ़कर चलाया जाता था।

ऐसा-वि॰ [सं॰ ईदरा] [स्ती॰ ऐसी] इस प्रकार का। इस ढंग का। इस भांति का। इसके समान। ड॰—तुमने ऐसा श्रादमी कहीं देखा है ?

मुहा०—ऐसा तैसा वा ऐसा वैसा = साधारण | तुच्छ | श्रदना । नाचीज | उ०—हमें क्या तुमने ऐसा वैसा श्रादमी समक रक्खा है। (किसी की) ऐसी तैसी = येनि वा गुदा (एक गाली)। उ०—उसकी ऐसी तैसी, वह क्या कर सकता है? ऐसी तैसी करना = बलात्कार करना। (गाली)। उ०—तुम्हारी ऐसी तैसी करूँ खड़े रहे।। ऐसी तैसी में जाना = भाड़ में जाना। चूल्हे में जाना। नष्ट होना। (बेपरवाई सूचित करने के लिये)। उ०—जब समकाने से नहीं मानते तब श्रपनी ऐसी तैसी में जांय।

ऐसे-कि॰ वि॰ [ हिं॰ ऐसा ] इस ढब से । इस ढंग से । इस तरह से । ड॰---वह ऐसे न मानेगा ।

ऐहिक—वि० [सं०] इस लोक से संबंध रखनेवाला। जो पारली-किक न हो। सांसारिक। दुनियवी।

श्रो

ग्री-संस्कृत वर्णमाला का तेरहवां श्रीर हिंदी वर्णमाला का दसवां स्वरवर्ण । इसका उच्चारणस्थान श्रोष्ठ श्रीर कंठ है । इसके भी उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित तथा सातुनासिक श्रीर श्रननुनासिक भेद होते हैं । संधि में श्र + उ = श्रो होता है ।

मों-अव्य (१) एक अर्द्धांगीकार वा स्वीकृतिस्चक शब्द । हां। अच्छा। तथास्तु। (२) परब्रह्मवाचक शब्द जो प्रण्य मंत्र कहलाता है।

विशोष—यह शब्द बहुत पवित्र माना जाता है श्रीर वेद मंत्र के पहले श्रीर पीछे बोला जाता है। मांड्क्य उपनिषद में इसी शब्द की व्याख्या भरी हुई है। यह ग्रंथ के श्रारंभ में भी रक्ला जाता है। पुराया में श्रीम के "श्र" "उ" श्रीर "म्" क्रम से विष्णु, शिष, श्रीर ब्रह्मा के वाचक माने गए हैं।

चोद्छना - कि॰ स॰ [सं० श्रंचन = पूजा करना ] वारना । न्योछा-वर करना ।

श्रोंकना-कि॰ अ॰ दे॰ ''श्रोकना''।

भोकार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) "श्रों" शब्द । (२) सेहिन चिड़िया।
(३) सेहिन पत्ती का पर जिससे फ़ैाजी टेाप की कलग़ी

भोकारनाथ-संज्ञा पुं० [सं०] शिव के द्वादश लिंगों में से एक। द्वनका मंदिर मध्यप्रदेश के मानधाता प्राम में है।

भ्रौँगना—कि॰ स॰ [सं॰ श्रअन] गाड़ी की धुरी में चिकनाई लगाना जिसमें पहिया श्रासानी से फिरे।

ग्रींगा—संज्ञा पुं० [ सं० अपामार्ग ] श्रपामार्ग । खटजीरा । श्रज्जा-भारा । चिचड़ा ।

ग्रेंटना - कि॰ स॰ दे॰ 'श्रेंग्टना''।

म्रोॉंड—संज्ञा पुं० [सं० श्रोष्ठ, प्रा० श्रोह ] मुँह के बाहरी उभड़े हुए छोर जिनसे दाँत ढके रहते हैं। खब। हेंाठ।

पर्या०--रदच्छद । रदपट ।

मुहा०—श्रींठ उखाड़ना = परती खेत की पहले पहल जीतना ।
श्रींठ काटना = दे० ''श्रींठ चन्नाना '' । श्रींठ चबाना =
क्रींघ श्रीर दुःख से श्रींठीं की दांतीं के नीचे दमाना । क्रींघ
श्रीर दुःख प्रगट करना । श्रींठ चाटना = किती वस्तु की खा
चुकने पर खाद की लालच से श्रींठीं पर जीम फेरना । स्वाद
की लालसा रखना । उ०—उस दिन कैसी श्रच्छी मिठाई
खाई थी, श्रव तक श्रींठ चाटते होंगे । श्रींठ चूसना = श्रधर
चुंबन करना । श्रींठ पपड़ाना = श्रींठ पर ्खुश्की के कारण
चमड़े की सुखी हुई तह बँघ जाना । श्रींठीं पर = ज़बान पर । क्रुद्ध कुद्ध स्मरण श्राने के कारण मुँह से निकल्लने पर । वाणी द्वारा
स्फुरित होने के निकट । उ०—(क) उनका नाम श्रींठीं पर
है, मैं याद करके बतलाता हूँ । (ख) उनका नाम श्रींठीं पर श्राके रह जाता है (अर्थात् थोड़ा बहुत याद श्राता है श्रीर कहना चाहते हैं पर भूल जाता है)। श्रींठीं पर हँसी वा मुसकराहट श्राना वा दिखाई देना = चेहरे पर हँसी देख पड़ना। श्रींठ फटना = ख़ुरसी के कारणा श्रोंठ पर पपड़ी पड़ना। श्रोंठ फड़कना = क्रोध के कारणा श्रोंठ कांपना। श्रेंठ मलना = कड़ुई बात कहनेवाले के। दंड देना। मुँह मसलना। उ०—श्रव ऐसी बात कहोंगे तो श्रेंठ मल देंगे। श्रेंठों में कहना = धीमे श्रीर श्रस्थष्ट खर में कहना। मुँह से साफ़ राब्द न निकालना। श्रेंठों में मुसकराना = बहुत थोड़ा हँसना। ऐसा हँसना कि बहुत प्रकट न है। श्रोंठ हिलाना = मुँह से राब्द निकालना।

मींड़ा\*-वि० [ सं० कुंड ] गहरा। संज्ञा पुं० [ सं० कुंड ] (१) गड्डा। गढ़ा। (२) चोरों की खोदी हुई सेंघ।

भौँधां—संज्ञा पुं० [ सं० वंथ ] वह रस्ती जिससे छाजन पूरी होने के पहले लकड़ियाँ श्रपनी श्रपनी जगहों पर कसी रहती हैं।

ग्री-संज्ञा पुं० ब्रह्मा ।

श्रव्यः (१) एक संबोधन स्चक शब्द । उ॰—श्रो, लड्के । इधर श्राश्रो । (२) संयोजक शब्द । श्रोर । (३) विस्मय वा श्राश्चर्यस्चक शब्द । श्रोह । (४) एक स्मरण स्चक शब्द । उ॰—श्रो ! हां ठीक है, श्राप एक बार हमारे यहां श्राए थे ।

मोम्रा-संज्ञा पुं० [ देय० ] हाथी फँसाने का गड्ढा । मोई-संज्ञा पुं० [ देय० ] एक पेड़ का नाम ।

ग्रोक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) घर । स्थान । निवास स्थान । (२) ग्राश्रय । ठिकाना ।

या०-जन्नोक।

(३) नचत्रों वा प्रहें। का समूह।

या०-ग्रोकपति।

संज्ञा स्त्री॰ [''न्नो'' ''न्नो'' त्रजु॰ ] मतली । वमन करने की इच्छा ।

संज्ञा पुं । हिं व्यक = श्रंजली ] श्रंजली ।

क्रि॰ प्र॰--लगाना । उ॰---ग्रोक लगाकर पानी पी लो ।

ग्रोकना-कि॰ त्र॰ [ त्रनु॰ त्रो + हिं॰ करना ] (१) त्रो त्रो करना।
के करना। (२) भैंस की तरह चिछाना।

भोकपति—संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य वा चंद्रमा । उ०—नागरी श्याम स्रो कहत बानी ।.......हद्रपति, खुद्रपति, लोकपति, श्रोकपति, धरनिपति, गगनपति श्रगम बानी ।—सूर ।

ग्रोकस्-संज्ञा पुं० दे० "श्रोक"।

या०-वनाकस्। दिवाकस्।

म्रोकाई—संज्ञा स्त्री॰ [हिं॰ श्रोकना ] (१) वमन । कै। (२) वमन करने की इच्छा।

ग्रोकार-संज्ञा पुं० [सं०] "श्रो" श्रज्ञर ।

योकारांत-वि॰ [सं०] जिसके अंत में "श्रो" श्रवर हो। जैसे, फोटो, टोंगो।

ग्रोकी निसंज्ञा स्त्री० ''श्रोकाई''।

ग्रोखद्ां-संज्ञां पुं॰ दे॰ "श्रीषध"।

ग्रेखरीं-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''श्रोखली''।

में खिल ने न्वंता पुं० [सं० जवर] (१) परती भूमि। (२) श्रोखली। में खिल हों। [सं० उल्लंखल] एक काठ वा पत्थर का बना हुशा गहरा बरतन जिसमें धान वा किसी श्रोर श्रव को डाल कर भूसी श्रवण करने के लिये मूसल से क्रूटते हैं। काँड़ी। हावन। मुहा०—श्रोखली में सिर देना = श्रपनी इन्छा से किसी मं मठ में पड़ना। कष्ट सहने पर उताल होना। उ०—श्रव तो हम श्रोखली में सिर दे चुके हैं जो चाहे सो हो।

म्रोखा \*-संज्ञा पुं० [सं० श्रेख = वारण करन, बचाना ] मिस । बहाना । हीला । उ०--(क) गेारस लै तो जेठानी चलै घर सासु परी रहें प्रानन पेाले । जान ही जाय जवाल है ज्वाल है, पैंारि न पांव सकीँ धरि धोले । क्यों हूँ परे कल एक घरी न परी फाँसि, बेनी प्रवीन, श्रनोखे । देखिवे को नँद नंदन के ननदी नँद गांव चलौं केहि श्रोखे ।—बेनी प्रवीन । (ख) नेकी श्रनखाति न, श्रनख भरी श्रांखिन, श्रनोखी श्रनखीली रोख श्रोखे से करति है ।—देव । (ग) बालम त्यों न विलोकती श्रंतर खोलती ना करि श्रोखो । जानि परे न विराग सोहाग तिहारो भट्ट श्रनुराग श्रनोखो ।—देव ।

वि० [ सं० श्रोख = स्खना । पं० श्रोंखा = टेढ़ा, कठिन ] (१) रूखा स्खा । (२) कठिन । विकट । टेढ़ा । ड० — सुनु, नीको न नेह लगावना है, फिर जो पै लगै तो निवाहना है । श्रति श्रोखी है ग्रीति की रीति श्ररी, नहिं जोस को रोस सुद्दावना है ।—सुंदरीसर्वस्व । (३) खोटा । जिसमें मिलावट हो । 'चोखा' का उलटा । (४) भीना। जिसकी बिनावट दूर दूर पर हो । विरल् ।

स्रोग कर । चंदा । महसूल । ड॰—काहे के हमसें हिर लागत । बातहिं कल्ल खेलरस नाहीं के जाने कहा मांगत.....। पैं हो देहु बहुत अब कीनां सुनत हँसैंगे खेगा । सूर हमें मारग जिन रोकहु घर तें लीजे स्रोग ।—सूर ।

ग्रोगरना†-कि॰ श्र॰ [ सं॰ श्रवगरण ] निचुड़ना। रसना। पानी या किसी श्रोर तरल वस्तु का धीरे धीरे टपकना वा निकलना।

म्रोगल-संज्ञा पुं॰ [ देश॰ ] परती भूमि ।

संज्ञा पुं0 [ हिं0 श्रोगरना ] एक प्रकार का कुशाँ !

द्योगारना निकल स० [सं० अवगारण ] कुएँ का पानी निकाल डालना। कुर्यां साफ़ करना। छाकना।

श्रोध—धंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समृह । ढेर । व०—सिय नि'दक श्रव श्रोघ नसाये । लोक विसोक बनाय बसाये ।—तुलसी । यै।०--श्रघोघ ।

(२) किसी वस्तु का घनत्व। (३) बहाव। धारा। उ०—सुनु
मुनिउहाँ सुवाहु लखिनिज दल खंडित गात। महा विकल पुनि
हिधर के श्रोघ विपुल तन जात।—रामाश्वमेध। (४) सांख्य
के श्रनुसार एक प्रकार की तुष्टि। कालतुष्टि। "काल पाके सव
काम श्रापही हो जायगा—इस प्रकार संतोष कर लेने के।
कालतुष्टि वा श्रोघ कहते हैं।

ग्रोछना-कि० स० दे० "जॅब्रना"।

श्रोछा-वि० [ सं० तुच्छ, प्रा० उच्छ ] [ स्त्री० श्रोछी ] (१) जो गंभीर न हो । जो उच्चाशय न हो । तुच्छ । चुद्र । छिछोरा । बुरा । खोटा । उ०—(क) इन बातन कहुँ होति बड़ाई । डारत, खात हेत नहिं काहू श्रोछे घर निधि श्राई ।—सूर । (ख) श्रोछे बड़े न ह्वं सकैं लिंग सतरीहैं बैन । दीरघ हाहिं न नेकहू फारि निहारे नैन ।—बिहारी।

चा अच्छा को को स्व = ऐसी के स्व वा पेट जिससे जनमे खड़के न

(२) जो गहरा न हो। छिछ्जा। (३) हलका। ज़ोर का नहीं। जिसमें पूरा ज़ोर न लगा हो। उ०—श्रोछा हाथ पड़ा, नहीं तो बच कर न निकल जाता। (४) छोटा। कम। उ०— श्रोछा श्रॅंगरखा। श्रोछी पूंजी।

ग्रोडाई—मंज्ञा स्रां० [ हिं० श्रोङा ] नीचता । चुद्रता । छिछोरापन । खेटाई । उ०—हमहिं श्रोङाई भई जबहिं तुमके। प्रतिपाले । तुम पूरे सब भांति मातु पितु संकट घाले ।—सूर ।

मोछापन—संज्ञा पुं० [ १६० श्रेक्षा + पन (प्रत्य०)] नीचता । सुद्रता । छिछोरापन ।

म्रोज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० त्रोजस्वी, त्रेजित ] (१) बल । प्रताप । तेज । (२) उजाला । प्रकाश । (३) कविता का वह गुण जिससे सुननेवाले के चित्त में ग्रावेश उत्पन्न हो ।

विशोष—वीर श्रीर रीद्र रस की कविता में यह गुगा श्रवश्य होना चाहिए। टवर्गी श्रवरों की श्रधिकता, संयुक्तावरों की बहुतायत श्रीर समासयुक्त शब्दों से यह गुगा श्रधिक श्राता है। परुषा वृत्ति में यह गुगा होता है।

(४) शरीर के भीतर के रसों का सार भाग।

क्रोजनां-क्रि॰ स॰ [सं० अवरुथन, प्रा० श्रोरूक्सन, हि॰ श्रोमल ] रोकना। अपर लेना।

ग्रोजस्विता—संज्ञा स्त्री० [सं०] तेज । कांति । दीप्ति । प्रभाव । ग्रोजस्वी—वि० [सं० ग्रोजस्विन्] [स्त्री० ग्रोजस्विनी ] शक्तिवान् । तेजवान् । प्रभावशाली । प्रतापी ।

म्रोजित-वि॰ [सं०](१) बलवान्। प्रतापी। तेजवान्। शक्ति-शाली।(२) उत्तेजित। जिसमें जोश म्राया हो।

स्रोज़ोन-संशा पु॰ [अ॰] कुछ घना किया हुआ अम्लजन तत्त्व। इसका घनत्व अम्लजन से १३ शुना होता है। इसमें गंध दूर करने का विशेष गुण है। गरमी पाने से श्रोज़ोन साधारण श्रम्लजन के रूप में होजाता है। श्रोज़ोन का बहुत थोड़ा श्रंश वायु में रहता है। नगरें। की श्रपेक्षा गावें। की वायु में श्रोज़ोन श्रधिक रहता है।

म्रोज़ोन पेपर-संज्ञा पुं० [श्रं०] एक प्रकार का कागृज़ जिसके द्वारा यह परीचा हो सकती है कि वायु में श्रोजोन है वा नहीं।

श्रोज़ोन बकस-संज्ञा पुं [ श्रं० ] वह संदूक जिसमें श्रोज़ोन पेपर रख कर परीचा करते हैं कि यहां की हवा में श्रोज़ोन है वा नहीं। यह बकस ऐसा बना होता है कि इसके भीतर हवा तो जा सकती है, पर प्रकाश नहीं जा सकता।

म्रोभर-संज्ञा पुं० [सं० उदर, हिं० म्रोभर ] (१) पेट की थैली।पेट।
(२) म्राँत।

ग्रोभहत संज्ञा पुं० दे० "श्रोमा (२) "।

ग्रोम्मर—संज्ञा पुं०[ सं० उदर, पुं० हिं० श्रोदर । श्रोम्मर ] [स्त्री० श्रत्य० श्रोम्मरी ] (१) पेट । (२) पेट के भीतर की वह थैली जिसमें खाए हुए पदार्थ भरे रहते हैं । पचीनी ।

ग्रोभरी-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रोकर"।

मोभ्रल-संज्ञा पुं० [सं० अव = नहीं + हिं० भत्तक अथवा सं० अव-न्थन, भा० ओरुज्भन । स्रोट । स्राङ्ग । उ०-वे देखते देखते स्रांख से स्रोभत्त हो गए।

श्रोभा-संज्ञा पुं० [सं० उपाध्याय, प्रा० उवज्मान्रो, उवज्मान्र ] [स्री० श्रोमाइन ] (१) सरजूपारी, मैथिल श्रोर गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति। (२) भूत प्रेत माइनेवाला। उ०—भये जीउँ बिनु नाउत श्रोभा। विष भए पूरि, काल भए गोमा। — जायसी। श्रोभाई—संज्ञा स्त्री० [हिं० श्रोमा] श्रोमा की वृत्ति। माइ फूँक। भूत प्रेत भाइने का काम।

ग्रोझैती -संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "श्रोभाई"।

मोट—संज्ञा श्ली० [सं० उट = घास फूस ] (१) रोक जिससे सामने की वस्तु दिखाई न पड़े वा श्लीर कोई प्रभाव न डाल सके। विचेप जो दो वस्तुश्लों के बीच कोई तीसरी वस्तु के श्लाजाने से होता है। व्यवधान। श्लाड़। श्लोमक्त । उ०—(क) जता श्लोट तब सखिन जखाए। श्लामक गौर किशोर सुद्वाए।— तुजसी। (ख) तृया धरि श्लोट कहित वैदेही। सुमिरि श्लवधपति परम सनेही।—तुजसी। (ग) वह पेड़ों की श्लोट में छिप गया।

मुहा०—श्रांखों से श्रोट होना = दृष्टि से छिए जाना । श्रोट में = वहाने से । हिले से । उ०—धर्म की श्रोट में बहुस से पाप होते हैं ।

(२) शरण । पनाह । रत्ता । उ०—(क) बड़ी है राम नाम की श्रोट । शरण गए प्रभु काढ़ि देत नहीं करत कृपा के कोट ।—सूर । (ख) श्रोट राम नाम की जलाट लिखि लई है। —तुलसी । चोटन-संज्ञा पुं० [ हिं० श्रोटना ] चरख़ी के दो डंडे जिनके घूमने से रुई में से बिनाले श्रलग हो जाते हैं।

श्रोटना-कि॰ सं॰ [सं॰ श्रावर्तन, पा॰ श्रावहन ] (१) कपास की चरख़ी में दबाकर रुई श्रोर बिनौलों की श्रलग करना। उ॰—यहि विधि कहैं। कहा नहि माना। मारग माहिं पसारिनि ताना। रात दिवस मिलि जीरिन तागा। श्रोटत कातत भरम न भागा। —कबीर। (२) बार बार कहना। श्रपनी ही बात कहते जाना। उ॰—तुमतो श्रपनी ही श्रोटते हो, दूसरे की सुनते नहीं। (३) रोकना। श्राइना। श्रपने ऊपर सहना। इ॰—दास की जी डारी चीट श्रोटि लई श्रंग में ही नहीं मैं तो जाहुँ विजय मूरति बताई है।—प्रिया। (४) श्रपने ज़िम्मे लेना। श्रपने ऊपर लेना।

मोटनी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० भ्रोटना ] कपास श्रोटने की चरख़ी। चरख़ी जिससे कपास के बिनाले श्रवाग किए जाते हैं। बेखनी।

मोटा—संज्ञा पुं० [हिं० श्रोट] परदे की दीवार । पतली दीवार जो केवल परदे के वास्ते बनाते हैं ।

> संज्ञा पुं० [ हिं० ज्रोटना ] कपास स्रोटनेवाला श्रादमी । संज्ञा पुं० [ हिं० उठना ] जांते के निकट पिसनहारियों के बैंटने का चब्तरा ।

संज्ञा पुं० [ हिं० गोठँना ] सोनारों का एक श्रीज़ार जिससे वे बाजूबंद के दानों की खोरिया बनाते हैं । इसे गोटा भी कहते हैं । सोटी—संज्ञा श्ली० [ हिं० श्रोटना ] चरखी । कपास श्रोटने की कला। सोठँगना—कि० श्ल० [ हिं० उठना + श्लंग ] (१) किसी वस्तु से टिक कर बैठना । सहारा लेना । टेक लगाना । श्लदकना (२) थोड़ा श्लाराम करना । कमर सीधी करना ।

मोठ नसंज्ञा पुं० दे० ''अंडि''।

मोड़ -संज्ञा पुं० दे ''ग्रोट''।

योडचा†-संज्ञा पुं० दे० ''श्रोलचा''।

मोड़न \* न्संज्ञा पुं० [हिं० श्रोड़ना] (१) श्रोड़ने की वस्तु। वार रोकने की चीज़।(२) ढाख। फरी। उ०—(क) दूसर खर्ग कंघ पर दीन्हा। सुरजैं वै श्रोड़न पर लीन्हा।—जायसी।(ख) एक कुशल श्रति श्रोड़न खांड़े। श्रूदहिंगगन मनहु छिति झांड़े।—तुलसी।

मोड़ना-कि॰सं॰ [सं॰ श्रोणन = हटाना, वा हिं० श्रोट ](१) रोकना। वारण करना। श्राड़ करना। जपर लेना। उ० — दूसरि ब्रह्म की शक्ति श्रमोघ चलावत ही हाय हाय भई है। राख्ये। भले शरणागत लक्ष्मण फूलि के फूल सी श्रोड़ लई है। —केशव। (२) (कुछ लेने के लिये) रोपना। फैलाना। पसारना। ड॰—(क) लेडु मातु मुद्रिका निशानी दई प्रीति कर नाथ। सावधान है शोक निवारो श्रोड़डु दिल्ण हाथ। —सूर। (ख) अंचल श्रोड़ मनावहिँ विधि सों सबै जनकपुर नारी। विश्व निवारि विवाह करावह जो कछु पुन्य हमारी। —रहुराज।

म्रोडिय-संज्ञा पुं० [सं०] राग का एक भेद जिसमें ये पाँच स्वर

लगते हैं—सा ग म ध नि । इसमें ऋषभ श्रीर एंचम वर्जित हैं । कलार श्रादि राग इसी के श्रंतर्गत हैं ।

मोड़ा-संज्ञा पुं० (१) दे० " श्रोंड़ा "। (२) बाँस का वह टेकरा जिसमें तँबोली पान रखते हैं। खाँचा। बड़ा टेकरा। (३) एक खाँचिया का मान जिससे सुरखी, चूना नापा जाता है।

संज्ञा पुं० कमी । श्रकाल । टाटा ।

मुहा० — ग्रे।ड़ा पड़ना = (१) श्रप्राप्य होना। श्रकाख पड़ना। (२)

मोड्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उड़ीसा देश। (२) उस देश का निवासी। (३) गुड़हर का फूल। देवी फूल। श्रड़हुल। मोढ़न†-संज्ञा पुं० दे० "श्रोड़ना"।

मोद्धना-कि० स० [सं० उपवेष्ठन, प्रा० श्रोवेड्डन] (१) कपड़े या इसी प्रकार की श्रीर वस्तु से देह दकना। शरीर के किसी भाग को वस्त्र श्रादि से श्राच्छादित करना। जैसे, रजाई श्रोद्धना, दुपट्टा श्रोद्धता, चहर श्रोद्धना। (२) श्रपने सिर लेना। श्रपने ऊपर लेना। ज़िम्मे लेना। भागी बनना। उ०—(क) बोलै नहीं रह्यो दुरि बानर दुम में देह छिपाइ। कै श्रपराध श्रोद्ध श्रव मेरी के तू देहि दिखाइ।—सूर। (ख) उनका श्राया हमने श्रपने ऊपर श्रोद्ध लिया।

मुहा०—श्रोहें या बिछावें ? = क्या करें ? किस काम में लावें ?। ड॰—दुःसह वचन हमैं नहिँ भावें । योग कथा श्रोहें कि बिछावें ।—सूर ।

संज्ञा पुं० श्रोड़ने का वस्त्र ।

या०--श्रोदना बिक्षाना।

मुह्दा० — श्रोड़ना उतारना = श्रपमानित करना | इक्जत उतारना | श्रोड़ना श्रोड़ाना = रांड़ स्त्री के साथ सगाई करना (ह्योटी जाति)। श्रोड़ना गले में डालना = बांध कर न्यायकर्त्ता के पास ले जाना | श्रपपधी बना कर रखना | (पहले यह रीति थी जब झोटी जाति की खियों के साथ कोई श्रत्याचार करता था तब वे उसके गले में कपड़ा डाल कर चै।धरी श्रादि के पास उसे ले जाती थीं।) हनी—संजा पं० [ हिं० श्रोडना ] खियों के श्रोडने का वस्त्र। अपनेती।

चोढ़नी-संज्ञा पुं० [ हिं० श्रोढ़ना ] स्त्रियों के श्रोढ़ने का वस्त्र । उपरेची । फरिया ।

मुहा०—श्रोड़नी बदलना = बहुनापा जे।ड़ना । सखी जे।ड़ना । बहुन का संबंध स्थापित करना ।

ग्रोढ़र \*-संज्ञा पुं० [हिं० श्रोढ़ना] बहाना। मिस। उ०-सुनि बोली श्रोढ़र जनि करहू। निज कुल रीति हृदय महँ धरहू। सैन बैन सब गोपिन केरे। करि श्रोढ़र श्रावैं चलि नेरे।— विश्राम।

भोद्रवाना-क्रि॰ स॰ [ाई॰ श्रोद्रांना का प्रे॰ रूप] कपड़ों से ढकवाना। भोद्रुाना-क्रि॰ स॰ [ाई॰ श्रोद्रुना] ढाँकना। कपड़े से श्राच्छा-दित करना। ड॰---(क) तहरैं देत पीठ जन्नु चढ़ा। चीर श्रोढ़ावा के चुल मढ़ा।—जायसी। (ख) कामरी श्रोढ़ाय को क सांवरो कुँवर में हिँ बाँह गहि लाये। झाँह बाँह की पुलिन ते। —देव।

भोत-संज्ञा स्त्री॰ [ सं० अवधि ] (१) श्राराम । चैन । कष्ट की कमी । इफ़ाक़ा । उ॰—(क) भली वस्तु नागा लगे काहू भांति न श्रोत । त्रे उद्घेग सुवस्तु अरु देस काल ते होत ।—देव । (स) निहनि निहनि या विधि महि जोते । देत न छिन इक बैलिन श्रोते ।—पद्माकर । † (२) श्रालस्य ।

क्रि॰ प्र०-पड़ना।

संज्ञा स्त्रो० [हिं० त्रावत ] प्राप्ति । लाभ । नफा । बचत । उ०---जहाँ चार पैसे की स्रोत होगी वहाँ जाँयगे ।

यो ० - - ग्रेशत कसर = न्फा नुक्सान । उ० - इसमें कीन सी श्रोत

संज्ञा पुं० [सं०] ताने का सूत।

वि० [सं०] बुना हुआ। गुथा हुआ।

या०--श्रोत प्रोत।

भोत प्रोत-वि॰ [सं॰ ] एक में एक बुना हुआ। गुथा हुआ।
परस्पर लगा और उलका हुआ। बहुत मिला जुला। इतना

मिला हुआ कि उसका श्रलग करना श्रसंभव सा हो। संज्ञा पुं० (१) ताना बाना। (२) एक श्रकार का विवाह जिस में एक श्रादमी श्रपनी लड़की का विवाह दूसरे के लड़के के साथ करता है श्रीर वह दूसरा भी श्रपनी लड़की का विवाह पहले के लड़के के साथ करता है।

भोता \* निव [ हिं उतना ] [ श्री व श्रोती ] उतना । उव्यमिति कुशल कर शोच न श्रोता । कुशल होत जो जन्म न होता ।
—जायसी ।

ग्रातु-संज्ञा स्त्री० [सं०] बिल्ली।

ग्रोतां-वि॰ दे॰ "श्रोता"।

ग्रीत्ता '-वि॰ दे॰ ''श्रोता'' वा ''उतना''।

संज्ञा पुं० [ सं० श्रवस्था ] उस पटरे का पावा जिस पर दरी बुनने-वाले बैठते हैं।

मोद्र†-संज्ञा पुं० [सं० उद = जल ] नमी । तरी । गीलापन । सील ।

वि० गीला। तर। नम।

ग्रोदन-संज्ञा पुं० [सं०] भात । पका हुम्रा चावल ।

ग्रीदनी-संज्ञा स्त्री० [ देश० ] बरियारा । बीजबंध ।

मोदर -संज्ञा पुं० दे० "उदर"।

द्मोदरना - क्रि॰ ऋ॰ [हिं॰ ऋोदारना ] (१) विदीर्था होना। फटना।

(२) छिन्न भिन्न होना। उहना। नष्ट होना। उ०---घर स्रोदरना।

मोदा-वि॰ [सं० उद = जल ] गीला । नम । तर ।

क्रीदारना कि॰ स॰ [सं० अवदारण वा उद्दारण] (१) विंदीर्ण

करना । फाड़ना। (२) छिन्न भिन्न करना। ढाना। नष्ट करना।

ग्रोधना-कि॰ श्र॰ [सं॰ श्रावंधन] (१) बँधना । लगना । फँसना । उलभना । उ॰—रोम रोम तन तासों श्रोधा । सूतिह सूत बेध जिउ सोधा ।—जायसी । (२) (क) काम में लगना वा फँसना । उ॰—भारथ होय जूभ जो श्रोधा । होहिँ सहाय श्राप सब जोधा ।—जायसी । (ख) सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे । निज निज काज, पाय सिख, श्रोधे—तुलसी ।

ग्रोधि — तंज्ञा पुं० [सं० उपाध्याय] श्रिधकारी । मास्तिक । ग्रोनचन— तंज्ञा स्त्री० [हिं० पेँचना ] वह रस्सी जो चारपाई के पायताने की श्रोर बिनन को खींच कर कड़ा रखने के सिये लगी रहती है ।

मोनचना-कि॰ स॰ [हिं॰ पेँचना] चारपाई के पायताने की ख़ाली जगह में लगी हुई रस्सी के बिनन को कड़ी रखने के लिये खींचना।

ग्रोनवना\*†-कि० त्र० दे० ''उनवना''।

म्रोनां मंत्रा पुं० [सं० नद्गमन, प्रा० उग्गवन ] तालावें में पानी के निकलने का मार्ग। निकास । उ०—गावित बजावित नचल नाना रूप करि जहां तहां उमगत श्रानँद को श्रोने। से। ।— केशव ।

मुद्दा०—श्रोना लगना = तालाब में इतना पानी भरना कि श्रोने की राह से बाहर निकल चले। उ०—श्राज इतना पानी बरसा है कि कीरत-सागर में श्रोना लग जायगा।

भ्रोनाषु \*-वि० [ सं० त्रनार्थ ] ज़ोरावर । बतावान ।--डिं० ।

ग्रोनाना - कि॰ स॰ दे॰ ''उनाना"।

ग्रोनामासी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ॐ नमः सिद्धम् ] (१) श्रवरारंभ ।

विशेष—बच्चों से पाठ श्रारंभ कराने के पहले ॐ नमः सिद्धम् कहलाया जाता है।

(२) प्रारंभ। शुरू।

क्रि० प्र०-करना।-होना।

म्रोप-संज्ञा स्रो० [ हिं० श्रोपना ] (१) चमक । दीप्ति । श्राभा । कांति । कांक । सुंदरता । शेभा । उ०--(क) मिलन देह चेई वसन, मिलन विरह के रूप । पिय श्रागम श्रोरे बढ़ी श्रानन श्रोप श्रन्प ।—विहारी । (ख) भीने पट में भुजमुजी मजकति श्रोप श्रपार । सुरतर की मनु सिंधु में जसित सपछव डार ।—विहारी । (२) जिजा । पालिश ।

क्रि० प्र०-करना ।--देना ।

योपची-संज्ञा पुं० [सं० श्रोप = चमक ] वह जोघा जिसके शरीर पर फिलिम चमकता है। कवचघारी योद्धा। रक्तक योद्धा। उ०-किते बीर तनु त्रान को श्रंग साजैं। किते श्रोपची है धरे श्रोप गाजैं।--सृदन।

या ० -- ग्रोपचीखाना = चैाकी ।

मोपना-कि॰ स॰ [सं० आवपन = सब बाल मुड़ाना ] माँजना ।
साफ़ करना । जिला देना । चमकाना । पालिश करना ।
उ॰—(क) केशवदास कुंदन के केश ते प्रकाशमान, चिंतामिया श्रोपनी सें। श्रोपि के उतारी सी ।—केशव । (ख) जुरि
न मुरे संश्राम लोक की लीक न लोपी। दान, सत्य, सम्मान,
सुयश दिशि विदिशा श्रोपी।—केशव ।

कि॰ श्र॰ मलकना। चमकना। ३०—सब ते परम मने।हर गोपी।......जेती हती हरि के श्रवगुण की ते सबई तोपी। सूरदास प्रभु प्रेम हेम ज्यों श्रधिक श्रोप श्रोपी।—सूर।

भ्रोपनी—संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्रोप ] माँजने की वस्तु । पत्थर वा ईँट का दुकड़ा जिससे तलवार या कटारी इत्यादि रगड़ कर साफ़ की जाती है । उ०—केशोदास कुंदन के केश ते प्रकाशमान, चिंतामिया श्रोपनी सों श्रोपि के उतारी सी ।—केशव ।

भ्रोपास्सम—संज्ञा पुं० [ श्रं० ] दिच्छि श्रमेरिका में रहनेवाला बिल्ली की तरह का एक जंतुः। यह रात को घूमता श्रीर छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। इसके ४० दांत होते हैं। मादा एक बेर में कई बच्चे देती है। चलते समय बच्चे मां की पीठ पर सवार हो जाते हैं श्रीर उसकी पूँछ में श्रपनी पूँछ लपेट लेते हैं।

भोफ़-अञ्च० [ अनु० ] पीड़ा, खेद, शोक और आश्चर्यसूचक शब्द । ओह । हरे राम, इत्यादि ।

भोवरीं-संज्ञा स्त्री० [ सं० विवर ] छे।टा घर । छे।टाकमरा। के।टरी । उ०—(क) हीरा की श्रोबरी नहीं मलयागिरि नहिं पाँति । सिंहन के लेहँड़ा नहीँ साधुन चलैं जमाति।—कबीर। (ख) विलग मित माना अधा प्यारे। वह मथुरा काजर की श्रोबरी जे श्रावैं ते कारे।—सूर।

म्रोम्—संज्ञा पुं० [सं०] प्रयावमंत्र । श्रोंकार । दे० "श्रों" । म्रोंगेटंग—संज्ञा पुं० [ मला० श्रोरंग = मतुष्य + ऊटन = बन ] सुमात्रा श्रोर बोरिनयो श्रादि द्वीपों में रहनेवाला एक प्रकार का बंदर वा बनमानुष जो ४ फुट ऊँचा होता है । इसका रंग लाल श्रोर भुजाएँ बहुत लंबी होती हैं । टांगे छोटी होती हैं । यह बंदर पेड़ों ही पर श्रधिक रहता है । इसके चेहरे पर बाल नहीं होते । चलते समय इसके तलवे श्रोर पंजे श्रच्छी तरह से ज़मीन पर नहीं पड़ते । यदि कोई इसे बहुत सताता है तो यह बड़ी भयंकरता से सामना करता है ।

श्रोर—संज्ञा स्त्री० [सं० श्रवार क किनारा](१) किसी नियत स्थान के श्रिति-रिक्त शेष विस्तार जिसे दाहिना, बार्या, ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम श्रादि शब्दों से निश्चित करते हैं। तरफ़। दिशा।

यो ० — ग्रोर पास = त्रात पास | इधर उधर |

विशेष-जब इस शब्द के पहले कोई संख्यावाचक शब्द श्राता

है तब इसका व्यवहार पुलिंग की तरह होता है। जैसे, घर के चारों श्रोर। उसके दोनों श्रोर।

(२) पत्त । उ॰—(क) यह उनकी श्रोर का श्रादमी है। (ख) हम श्राप की श्रोर से बहुत कुछ कहेंगे।

संज्ञा पुं० (१) श्रंत । सिरा । छोर । किनारा । ड०—देखि हाट कछु सूक्त न श्रोरा । सबै बहुत कछु दीख न थोरा ।—जायसी । मुहा० —श्रोर श्राना = नाश का समय श्राना । ड० — हँसता ठाकुर, खाँसता चोर । इन दोनों का श्राया श्रोर । श्रोर निभाना वा निबाहना = श्रंत तक श्रपना कर्त व्य पूरा करना । ड० – (क) पुरुष गँभीर न बोखहिँ काहू । जो बोलहिँ तो श्रोर निबाहू ।—जायसी । (ख) प्रग्रतपाल पालहिँ सब काहू । देहु दुहुँ दिसि श्रोर निबाहू ।—नुबसी ।

(२) ग्रादि । ग्रारंभ । उ०--ग्रोर से छेर तक ।

**ग्रोरमना –ि**कि० त्रप० [ सं० त्रवलंबन ] **लटकना ।** 

भारमा—संज्ञा स्त्री ि [हिं० श्रोरमना] एक प्रकार की सिलाई जो श्रांवट जोड़ने के काम में श्राती है।

विशेष — जब आँवटों को मोड़ कर कहीं सीना होता है तब दोनों आँवटों की कोरों को भीतर की छोर मोड़ कर परस्पर मिला देते हैं फिर आगे की छोर से सूई की दोनों आंवटों वा कोरों में से डालकर ऊपर की निकाल खेते हैं और फिर धागे की उन कोरों के ऊपर से लाकर सुई डालते हैं।

म्रोरवनां निक श्रः [हिं० श्रोरमना] बचा देने का समय निकट श्रा जाना (चैापायों के लिये)। उ०—नाय का श्रोरवना।

ग्रेगरहना -संज्ञा पुं॰ दे॰ ''उलहना''।

श्रोराना निकि० श्र० [हिं० श्रेर = श्रंत + श्राना ] श्रंत तक पहुँ चना । समाप्त होना । ख़तम होना ।

ग्रीराहनां-दे० "उलाहना"।

म्रोरिया-संज्ञा स्त्री॰ (१) दे॰ 'श्रोती''। श्रोती''। (२) वह तकड़ी जो ताना तनते समय खूँटी के पास गाड़ी जाती है।

ग्रोरीं —संज्ञा स्त्री० [ हिं० श्रोरीता ] स्रोलती । उ०—स्रोरी का पानी बरेंड़ी जाय । कंडा बूढ़ै सिल उतराय !—कवीर ।

श्रव्यः [ श्रो, री ] स्त्रियों की पुकारने का एक संबोधन शब्द । विशोध — बुंदेलखंड में इस शब्द से माता की भी पुकारते हैं। श्रीर माता शब्द के श्रर्थ में भी इसका व्यवहार करते हैं।

ग्रेगरोता –वि० [ हिं० त्रोर + त्रीता (प्रत्य०) ] श्रंत । समाप्ति । ग्रेगरोती –संज्ञा स्त्री० [ हिं० त्रोरमना ] त्रोखती ।

ग्रेश्री-संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बहुत लंबा बाँस जो श्रासाम श्रीर श्रह्मा में होता है। श्रह्मा में घर तथा छुकड़े बनाने के काम में श्राता है। छुति के डंडे भी इसके बनते हैं। इसकी ऊँचाई १२० फुट तक की होती है श्रीर घेरा २४—३० इंच। ग्रेस्टेंग्ज़-संज्ञा पुं० [ श्रं० हालैंड ] [ वि० श्रोलदेज़ी ] हालेंड देश का

विवासी ।

ग्रोलंदेज़ी-वि॰ [दे॰ श्रेलंदेज़ ] हालैंड देशसंबंधी। हालैंड देश का। ३० — इंगलिस्तानी श्रीर दिखायी कच्छी श्रेलंदेज़ी। श्रीरहु विविध जाति के बाजी नकत पवन की तेज़ी।— रघुराज।

ग्रेालंबा\*—संज्ञा पुं० [सं० उपालंभ ] उलहना । दे० "श्रोलंभा" उ०—सो बाचाल भयो विज्ञानी । लखि कूरेश उचित निहं जानी । रामानुज को दियो श्रोलंबा । कीन्ह्यो काह धर्म श्रव-लंबा ।—रधुराज ।

मोलंभा—संज्ञा पुं० [सं० उपालंभ] उलाहना । शिकायत । गिला । उ०—सच है बुद्धिमान मनुष्य जो करना होता है वही करता है, परंतु भौरों का श्रोलंभा मिटाने के लिये उनके सिर सुफ्त का खुप्पर ज़रूर धर देता है।—परीश्वागुरु ।

ग्रोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूरन । ज़िमीकंद ।

वि॰ गीला। श्रोदा।

संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ कोड़] (१) गोद। (२) स्राड़। स्रोट। (३) शरखा। पनाह। उ॰ —स्रदास ताको हर काको हरि गिरिवर के स्रोले। —स्र। (४) किसी वस्तु वा प्राणी का किसी द्सरे के पास ज़मानत में उस समय तक के लिये रहना जब तक उस दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपया न दिया जाय वा उसकी कोई शर्म न प्री की जाय। ज़मानत। उ॰ —टीपू ने स्रपने दोनों लड़कों को स्रोल में लार्ड कार्नवालिस के पास भेज दिया। —शिवप्रसाद।

### क्रि प्र-देना।—में देना।—में लेना।

(४) वह वस्तु वा व्यक्ति जो दूसरे के पास ज़मानत में उस समय तक रहे जब तक उसका मालिक वा उसके घर का प्राणी उस दूसरे आदमी के कुछ रुपया न दे या उसकी कोई शर्त पूरी न करें। उ॰—(क) राज छुड़ावन रानी चली आप होष तह श्रोल।तीस सहस तुरि खोंच सँग सोरह से चंडोल।—जायसी।(ख) बने विशाल हिर लोचन लोल। चिते चिते हिर चारु विलोकनि मानह मांगत हैं हिर श्रोल।—सूर।(ग) तोप रहकला माल सब ले श्रोल सिधाया। बैठि जहानाबाद में तो भी न सिराया।—सूदन।

## क्रि॰ प्र॰-देना ।--सेना ।

(६) बहाना । मिस । उ॰—वैटी बहू गुरु लोगन में सिख जाज गए करि के कछु श्रोलो ।—देव ।

मोलचा—संज्ञा पुं० [ हिं० उलचना ] (१) खेत का पानी उलीचने का चम्मच के माकर का काट का बरतन । हाथा। (२) दौरी जिससे किसी ताल का पानी अपर खेत में ले जाते हैं।

भ्रोलची—संज्ञा स्त्री॰ [सं० श्रालु ] श्रालु बालु नाम का फल। गिकास।

श्रीलती—संज्ञा स्री० [हिं० श्रोक्षमना] (१) ढलुवां झुप्पर का वह भाग जहाँ से वर्षा का पानी नीचे गिरता है। पू० हिं० 'श्रोरी। (२) वह भाग जहाँ श्रोजती का पानी गिरता हो। ग्रोलना—िक ० स० [हिं० श्रोल = श्राड़ ] (१) परदा करना। श्रोट में देना। उ०—लोल श्रमोल कटाच कलोल श्रलोलिक सोपट श्रोलि के फेरे।—केशव। (२) श्राड़ना। रोकना। (३) ऊपर लेना। सहना। उ०—केशवदास कीन बड़े रूप कुलकानि पै श्रनोलो एक तेरो ही श्रनल उर श्रोलिए ?—केशव। कि० स० [सं० शूल, हिं० हूल ] घुसाना। चुभाना। उ०— ऐसी हू है ईश पुनि श्रापने कटाच मृगमद घनसार सम मेरे उर श्रोलिहै।—केशव।

ग्रोलमना-कि॰ अ॰ दे॰ "श्रोरमना", "उलमना"।

ग्रीलहना-संज्ञा पुं० दे० ''उलाहना''।

मोला-संज्ञा पुं० [सं० उपल ] गिरते हुए मेह के जमे हुए गोले। पत्थर । बिनाली । इंद्रोपल ।

विशेष—इन गोलों के बीच में बर्फ़ की कड़ी गुड़ली सी होती है जिसके ऊपर मुलायम बर्फ़ की तह होती है। पत्थर कई श्राकार के गिरते हैं। पत्थर पड़ने का समय प्रायः शिशिर श्रीर वसंत है।

क्रि० प्र०--गिरना ।--पड़ना ।

वि॰ (१) श्रोले के ऐसा ठंडा। बहुत सर्द। (२) मिश्री का बना हुश्रा लड्डू जिसे गरमी में ठंठक के लिये घोल कर पीते हैं। संज्ञा पुं० [देग॰] काँगड़े के ज़िले में होनेवाला एक प्रकार का बबूल जिसकी लकड़ी से खेती के श्रोज़ार बनते हैं। संज्ञा पुं० [हिं० श्रोल ] (१) परदा। श्रोट। (२) भेद। गुप्त बात।

मोलिक-संज्ञा पुं० [हिं० श्रोल = श्राड, श्रोट, पं० श्रोत्ला] श्रोट । परदा । उ०--नील निचोल दुराय कपोल विलोकति ही किये श्रोलिक तोहीं ।--केशव ।

ग्रोली—संज्ञा स्त्री० [ हिं० ग्रोल ] (१) गोद ।

मुहा०-श्रोली लेना = गाद लेना । दत्तक बनाना ।

(२) श्रंचल । पल्ला ।

मुहा०—श्रोली श्रोड़ना = श्रांचल फैला कर कुछ मांगना । विनय-पूर्वक केाई प्रार्थना करना । विनती करना । उ० — (क) ऐँड़ सों ऐँड़ाय जिन श्रंचल उड़ात श्रोली श्रोड़त हैं। काहू की जु डीठि लिग जायगी ।—केशव । (ख) एरछ ही जैये सब छोड़ि । हों जु कहत हों श्रोली श्रोड़ि ।—केशव । (ग) बोली न हों वे बोलाय रहे हरि पायँ परे श्रुह श्रोलिया श्रोडी ।—केशव ।

(३) कोली। उ०—श्रोलिन श्रबीर, पिचकारि हाथ। सोहैं सखा श्रनुज रघुनाय साथ।—तुलसी। (४) खेत की उपज का अंदाज़ करने का एक ढंग जिसमें एक बिस्वे का परता लगाकर बीघे भर की उपज का श्रनुमान किया जाता है।

ग्रोछै।ना†-संज्ञा पुं० [सं० तुलना ] उदाहरण । मिसाल । तुलना । क्रि॰ श्र० उदाहरण देना । देशांत देना ।

द्योवर-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] क्रीकेट के खेल में पाच गेंद दिये जाने भर का समय ! क्रि० प्र०-होना।

चिरोष — जब एक ग्रेश्वर होजाता है तब गेंद दूसरी तरफ़ से दी जाती है ग्रेश खिलाड़ियों की जगहें बदल दी जाती हैं।

मोवरकोट-संज्ञा पुं० [ अं० ] लबादा । बहुत लंबा कोट जो जाड़े में सब कपड़ों के ऊपर पहना जाता है ।

ग्रेगवरित्तयर—संज्ञा पुं० [ अ० ] इंजिनियरी के मुहकमें का एक कार्य्यकर्त्ता जिसका काम बनती हुई इमारतों, सड़कें आदि की निगरानी श्रीर मज़दूरें की देख रेख करना है ।

योवा-संज्ञा पुं० दे० ''ग्रेरिया''।

ग्रोषित्र, ग्रोषित्री—संज्ञा पुं० [सं०] (१) वनस्पति । जड़ी बूटी जो दवा में काम श्रावे । (२) पौधे जो एक बार फल कर सूख जाते हैं । जैसे, गेहूँ, जब इत्यादि ।

यैा०--ग्रोषधिपति । ग्रोषधीश ।

ग्रोषिधपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर ।

विशेष—ग्रेषिवाची शब्दों में "स्वामी" वाची शब्द लगाने से चंद्रमा वा कपुरवाची शब्द बनते हैं, जैसे—ग्रेषधीश।

ग्रोषधीश-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चंद्रमा। (२) कपूर ।

ग्रीष्टु-संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० ग्रेष्ठिय ] हेंाठ । ग्रीरँठ । लव ।

या ०--श्रोष्टोपमाफल = कुंदरू।

मोष्ठी-संज्ञा श्ली० [सं०] (१) विंवाफल । कुंदरू। (२) कुंदरू की लता।

ग्रीष्ठरा-वि॰ [सं॰] (१) श्रींठ संबंधी। (२) जिनका उच्चारण श्रींठ से हो।

या॰--ग्रोष्ट्यवर्ष = उ, ऊ, प, फ, ब, म, म।

ग्रीस—संज्ञा स्त्री० [ स० श्रवश्याय, पा० उस्साव ] हवा में मिली भाप जो रात की सरदी से जम कर श्रीर जलविंदु के रूप में हवा से श्रवग होकर पदार्थों पर लग जाती है। शीत। शबनम।

विशेष—जब पदार्थों की गरमी निकलने लगती है तब वे तथा उनके श्रास पास की हवा बहुत ही ठंढी हो जाती है। उसी से श्रोस के बूंद ऐसी ही वस्तुश्रों पर श्रधिक देखे जाते हैं जिनमें गरमी निकालने की शक्ति श्रधिक है श्रीर धारण करने की कम, जैसे घास। इसी कारण ऐसी रात की श्रोस श्रधिक पड़ेगी जिसमें बादल न होंगे श्रीर हवा तेज़ न चलती हैगी। श्रधिक सरदीपाकर श्रोसही पाला हो जाती है।

मुहां अच्छोस पड़ना वा पड़ जाना = (१) कुम्हलाना। वेरीनक हो जाना । (२) उमंग बुक्त जाना । (३) लिजत होना। रारमाना। श्रीस का मोती = शीघ्र नाशवान । जर्दा मिटनेवाला। उ०— यह संसार श्रोस का मोती बिखर जात इक छिन में।—कबीर। श्रीसर, श्रोसरिया—संज्ञा श्री० [सं० उपसर्थ] जवान भैंस । यह भैंस

प्रास्तर, ग्रासारया-स्ता श्रा० [स० उपस्था] जवान मस । वह मस जो गर्भ घारण करने योग्य हो चुकी हो, परंतु श्रभी गाभिन न हुई हो । बिना ब्याई भैंस ।

भ्रोसरा न्संज्ञा पुं० [सं० अवसर ] (१) बारी । दाँव । (२) दूध दूहने का समय। ग्रोसरी |-संज्ञा स्त्री० [सं० अवसर ] पारी । वारी । दाँव ।

ग्रोसाई निसंज्ञा श्ली० [१६० श्रोसाना] (१) श्रोसाने का काम । दाये हुए गल्लो को हवा में उड़ाने का काम, जिससे भूसा श्रीर श्रज्ञ श्रलग होजाता है। (२) श्रोसाने के काम की मज़दूरी।

ग्रोसान†-संज्ञा पुं० (१) दे० ''श्रोसाई (१)''। (२) दे० ''श्रव-सान''।

ग्रोसाना—कि॰ स॰ [ सं॰ श्रावर्षण, पा॰श्रावस्तन ] दायेँ हुए गल्ले की हवा में उड़ाना, जिससे दाना श्रीर भूसा श्रलग श्रलग होजाय। बरसाना। डाली देना।

मुहा०—अपनी श्रोसाना = इतनी व्यधिक वातें करना कि दूसरे की बात करने का समय ही न मिले । बाता की मही बांधना । उ०—तुम तो अपनी ही श्रोसाते हो दूसरे की सुनते ही नहीं । किसी को श्रोसाना = किसी को ख़ूब फटकारना ।

ग्रोसार-संज्ञा पुं० [सं० श्रवसर = फैलाव ] (१) फैलाव । विस्तार । चौड़ाई । (२) दे० श्रोसारा ।

वि॰ चौड़ा।

श्रोसारां—संज्ञा पुं० [सं० उपयाल] [स्त्री० ऋत्य० श्रोसारी ] (१) दालान । बरामदा । उ० — राति श्रोसारे में सेाय रही कहि जाति न एती मसानि सताई । — रघुनाथ । (२) श्रोसारे की क्राजन । सायवान ।

क्रि॰ प्र॰--लगाना ।--लटकाना ।

ग्रे।सीसा न्संज्ञा पुं० दे० ''उसीसा''।

ग्नोह—ग्रन्थः [ सं॰ ग्रहह ] (१) ग्राश्चर्य्यसूचक शन्द । (२) दुःख-सूचक शन्द । (३) बेपरवाई सूचक शन्द ।

ग्रोहर क्रेन्ट क्षीं विष्य श्रीत । श्रीमत्त । उ०—(क) श्रीहर होहु रे भाँट भिखारी । का तू मोहि देइ श्रस गारी ।— जायसी । (ख) श्रीहर हो योगी तोर चेरी । श्रावे बास करकटा केरी ।—जायसी ।

ग्रीहदा-संज्ञा पुं० [ अ० ] पद । स्थान ।

या०--श्रोहदेदार।

ग्रोहदेदार-संज्ञा पुं० [फ़ा०] पदाधिकारी । हाकिम । कार्य्यकर्ता । क्रमिचारी । श्रधिकारी ।

ग्रोहरना†-कि॰ अ॰ [सं॰ अवहरण] बढ़ती श्रोर उमड़ती हुई चीज़ैं का घटना। घटाव पर होना।

ग्रीहरीं-संज्ञा स्त्री० [हिं० हारना ] थकावट ।

ग्रोहा निसंज्ञा पुं० [सं० अधस्] गाय का थन।

ग्रोहार—संज्ञा पुं० [ सं० अवधार ] परदा । रथ वा पालकी के जपर पड़ा हुआ कपड़ा । उ०—(क) शिविका सुभग झोहार उघारी । देखि दुलिहिनिनि होहिँ सुखारी ।—तुलसी । (ख) संत पालकी निकट सिधारे । करिकै विनय झोहार उघारे ।— रघुराज ।

श्रोहा-अव्य० [ सं० श्रहो ] (१) एक श्राश्चर्यसूचक शब्द । (२) . एक श्रानंदसूचक शब्द । ऋौ

४०२

ग्री-संस्कृत वर्णमाला का चीदहवां श्रीर हिंदी वर्णमाला का ग्यारहवां स्वर वर्ण । इसके उच्चारण का स्थान कंठ श्रीर श्रीष्ठ है । यह स्वर श्र + श्री के संयोग से बना है ।

ब्रीँगको-संज्ञा पुं० [मला०] गिब्बन की जाति का एक बंदर जो सुमात्र के टापू में होता है। यह जंतु कई रंग का होता है। विशेष कर ऊदापन लिए हुए पीलें रंग का होता है। इसके पैर की उँगलियां मिली होती हैं। यह जंतु जोड़े के साथ रहता है। इसका स्वभाव सुशील श्रीर डरपोक है पर यह बड़ा चालाक होता है।

भौँगी-संज्ञा स्त्रो० [सं० श्रवाड़ ] चुप्पी । ख़ामोशी । गूँगापन । भौँगना-कि० स० [सं० श्रंजन ] बैलगाड़ी के पहिये की धुरी में तेल देना ।

श्रींघना, ग्रींघाना†—कि० न्ना० [सं० त्रवाङ् = नीचे मुहँ ] ऊँघना। श्रतसानाः। भपकी लेना।

भौँघाई†—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ श्रावाड् = नीचे मुँह ] हलकी नींद् । तदा । भपकी ।

श्रींटन-संज्ञा पुं० [सं० श्रावर्त्तन, प्रा० श्रावट्टन ] (१) लकड़ी का ठीहा जिस पर चौपायों का चारा काटा जाता है । (२) वह ठीहा जिस पर ऊख की गड़ेरी काटी जाती है ।

मैंड-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ श्रेष्ठ, प्रा॰ श्रोट्ठ] उठा हुआ किनारा । उभड़ा हुआ किनारा । बारी । उ॰—घड़े की श्रोंठ । रोटी की श्रेंठ । महा॰—श्रेंठ उठाना = परती पड़े हुए खेत का जातना ।

मैं इं क्रिक्त पुं० [ सं० कुंड = गड्डा ] बेलदार । गड्डा खोदनेवाला ।

मिद्री खोदनेवाला । मिद्री उठानेवाला मेज़दूर । उ०—
चले जाहु ह्या को करे हाथिन की व्योपार । नहिँ जानत
यहि पुर बसैँ धोबी, श्रीँड़, कुम्हार ।—बिहारी ।

श्रींड़ा-वि० [सं० बुंख] [स्त्री० श्रींड़ी ] गहरा । गंभीर । उ०—(क)
तब तिन एक पुरस भिर श्रींड़ी । एक एक योजन लाँबी चेाड़ी ।
.....साठ सहस योजन मिह खोदी । —पद्माकर ।
(ख) येाँ कह गोवद्ध न के निकट जाय दो श्रींड़े कुंड खुदवाए ।
— लल्लू । (ग) यह समम मिण न पाय श्रीकृष्ण चंद्र सब
की साथ लिए वहाँ गए जहाँ वह श्रींड़ी महाभयावनी गुफा
थी । — लल्लू ।

वि॰ [हिं॰ श्रोंड्ना, उमड़ना] उमड़ा हुश्रा । चढ़ा हुश्रा । बढ़ा हुश्रा । उ॰—श्रावत जात ही होयहै सांम बहे, जमुना भतरींड़ लीं श्रोंड़ी ।—रसखान ।

ग्रेंड्। बैंड्रां-वि॰ दे॰ " ग्रंड बंड ''।

भौंदनाः निकि अ० [सं० उन्माद] (१) उन्मत्त होना । बेसुध होना । उ०—देव कहै आप श्रोंदे बूक्ति प्रसंग आगे सुधि ना सँभारे बूक्ति आनँद परस्पर ।—देव । (२) ब्याकुल होना । धबड़ाना । अकुलाना । उ०—देत दुसह दुख पवन मोहिँ श्रॅंचल चारु उड़ाय । कसु कामिनि करि के कृपा, श्रोंदिय सुधि विसराय ।—रघुराज ।

ग्रैौँदाना\*-कि॰ न्न॰ [सं॰ उद्देदन] ऊबना । ब्याकुल होना। दम घुटने के कारण घबड़ाना। उ॰---ब्रह्मा गुरु सुर श्रसुर के संधिक विष नहिँ जान। मरें सकल श्रींदाइ के संधिक विप करि पान।----कबीर।

ग्रैॉंधना—िकि॰ त्रि॰ दिं॰ ग्रथः वा त्रवधा] उत्तट जाना। उत्तटा होना।

कि॰ स॰ उत्तटा देना। उत्तटा कर देना। उ॰—जीति सबै
जग श्रोंधि धरे हैं मनेाज महीप के दुंदुभी दोऊ।

मैंशि—वि० [सं० अधः वा प्रवधा ] [स्ती० अवंधी ] (१) उलटा।
पट। जिसका मुँह नीचे की श्रोर हो। जैसे, श्रोंधा बरतन।
उ०—श्रोंधा घड़ा नहीं जल डूबे सूत्रे सों घट भरिया। जेहि
कारन नर भिन्न भिन्न करु गुरु प्रसाद ते तरिया।— कबीर।
मुहा०—श्रोंधी खोपड़ी = मूर्ल | जड़ | कूढ़ मग्ज | उ०—
कबिरा श्रोंधी खोपड़ी, कबहू धापे नाहिं। तीनि लोक की संपदा, कब श्रावे घर माहिं।—कबीर। श्रोंधी समम =
उलटी समम | जड़ बुद्धि | श्रोंधे मुँह = मुँह के बल | नीचे मुँह किए। श्रोंधे मुँह गिरना = (१) मुँह के बल गिरना | (२) बेतरह चूकना वा धीखा खाना | मटपट बिना सीचे सममें किसी काम की कर के दुःख उठाना |
उ०—(क) वे चले तो थे हमें फसाने पर श्राप ही श्रोंधे
मुँह गिरे। (३) मूल करना | श्रम में पड़ना | उ०—रामायण का श्रथे करने में वे कई जगह श्रोंधे मुँह गिरे हैं।
श्रीधा हो जाना = (१) गिर पड़ना । (२) वेसुध होना।

(२) नीचा। उ०--राजा रहा दृष्टि के श्रींश्री। रहि न सका तब भाँट दसैंश्री।--जायसी। (३) गाँडू। वह जिसे गुदा-भंजन कराने की श्रादत हो।

ऋचेत होना ।

संज्ञा पुं० एक पकवान जो बेसन श्रीर पीठी का नमकीन श्रीर श्राटे का मीठा बनता है। उत्तटा। चिछा। चित्रहा।

भौंधाना-कि॰ स॰ [सं० अधः] (१) उत्तरना। उत्तर देना। पर कर देना। अधोमुख करना। उ॰—श्रेंधाई सीसी सुलिख विरह बरत विललात। बीचिह सूखि गुलाब गा झेंटा छुई न गात।—बिहारी। (२) नीचा करना। लटकाना। उ॰— बुधि बल विक्रम विजय बड़ापन सकल बिहाई। हारि गए हिय भूप बैठि सीसन श्रेंधाई।—रघुराज।

```
मौँरां-संज्ञा पुं० दे० ''श्रांवला''।
भौँस-संज्ञा पुं० दे० ''श्राउंस''।
ग्रीहर †-संज्ञा स्त्री० िसं० ऋवरोध, प्रा० श्रोरोह ] श्राटकाव । स्कावट ।
      वाधा। विघ्न।
ग्री-संज्ञा पुं० [सं०] श्रनंत । शेष ।
      संज्ञा स्त्रं ० विश्वंभरा । पृथ्वी ।
      *स्त्रव्यः दे० 'स्त्रीर''।
ग्रीकन-संज्ञा स्त्री० [देश०] राशि । ढेर ।
   विशेष-श्रीकन ज्वार के उन बालों वा भुट्टों के ढेर की कहते
      हैं जिनसे दाने निकाल लिए गए हों। इस ढेर की एक
      बार फिर बचा खुचा दाना निकालने के लिये पीटते हैं।
ग्रीकात-संज्ञा पुं० बहु० [ अ० वक्त का बहु० ] समय । वक्त ।
      संज्ञास्त्री० एक वचन। (१) वक्तः। समय।
   यैा०--श्रोकात बसरी = जीवन निर्वाह । श्रोकात ज़ाया करना =
      समय नष्ट करना । श्रीकात बसर करना = जीवन निर्वाह करना ।
      (२) हैसियत । विसात । विसारत । उ० — अपनी श्रीकात
      देखकर खर्च करना चाहिए।
ग्रीखल निसंज्ञा स्त्री० [सं० जवर ] वह भूमि जो परती से श्राबाद
      की गई हो।
ग्रीखद्-संज्ञा पुं० दे० ''श्रीषध''।
ग्रीखा-संज्ञा पुं० [ हिं० गोखा ] गाय का चमड़ा। गाय का चरसा।
ग्रीगत*-संज्ञा स्त्री० [सं० अव + गति ] दुर्दशा । दुर्गति ।
   क्रि० प्र०-करना ।-होना ।
      वि० दे० "श्रवगत"।
ग्रीगाहना*-कि० घ्र० दे० " घ्रवगाहना "।
द्यीगी—संज्ञा स्त्री० [ देश० ] (१) रस्सी बटकर बनाया हुन्ना केाड़ा
       जो पीछे की श्रोर मोटा श्रीर श्रागे की श्रोर बहुत पतला
      होता है। इसे घोड़ों को चक्कर देते समय उनके पीछे ज़ोर ज़ोर
      से हवा में फटकारते हैं जिसके शब्द से चैांक कर वे श्रीर
      तेज़ी से दौड़ते हैं। (२) बैल हांकने की छड़ी। पैना। (३)
       कारचाबी जूते के ऊपर का चमडा।
      संज्ञा स्त्री॰ [ सं॰ अवगर्त ] हाथी, शेर, भेड़िया आदि की फँसाने
      का गडढा जो घास फूस से ढँका रहता है।
ग्रीगुन*†-सज्ञा पुं० दे० "श्रवगुरा"।
ग्रीगुनी*†–वि० [सं० त्रवगुणिन् ] (१) निगु<sup>*</sup>ग्गी । (२) दोषी । ऐबी ।
ग्रीघट* -वि॰ दे॰ ''श्रवघट''।
ग्री। ग्रङ्—संज्ञा पुं० [ सं० त्रवोर = भयानक । शिव ] [ स्त्री० त्र्रोघडिन ]
      (१) अघोर मत का युरुष । अघोरी। (२) काम में सेव विचार
      न करनेवाला । मनमौजी। (३) बुरा शकुन । श्रपशकुन ।
```

(ठगें की बोली)।

वि० श्रंड बंड । उत्तरा पत्तरा । श्ररपर ।

**ग्री घर-**वि० [ सं० ऋव + घट ] (१) **श्रटपट । श्रनगढ़ । श्रंडबंड ।** 

डलटा पलटा। 'सुघर' का प्रतिकृत्व। (२) श्रनेाखा। विलक्त्या। उ०—(क) कुंजबिहारी नाचत नीकें लाड़िली नचाविति नीकें। श्रीघर ताल धरे श्रीस्थामा मिलवत ताताथेई ताथेई गावत सँग पी के।—हरिदास। (ख) बलिहारी वा रूप की। लेति सुघर श्री श्रीघर तान दें चुंबन श्राकर्षति प्रान।—सूर। (ग) मोहन सुरली श्रधर धरी। कंचन मिश्मिय खचित रचित श्रति कर गिरिधरन परी। श्रीघर तान बँधान सरस सुर श्रक रस उमिंग भरी। श्राकर्षत मन तन युवतिन के नग खग विवस करी। पियमुख सुघा विलास विलासिनि सुरत सँगीत समुद्र तरी। सूरदास त्रैलोक विजययुत दर्प मीन-पति गर्व हरी।—सूर।

ग्रीचर-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ग्न = नईं। + हिं॰ उचटना = हटना] ऐसी स्थिति जिसमें निस्तार का उपाय जल्दी न सुके। ग्रंडस । संकट। कटिनता। साँकरा। उ॰—(क) साँप जब श्रोचट में पड़ता है तभी काटता है। (ख) रसखान साँ केता उचाटि रही, उचटी न सकोच की श्रोचट साँ। श्रजी काटि किया श्रटकी न रही, श्रटकी श्रॅखियाँ खटकी जट साँ।—रसखान।

मुह्रा०—श्रीचट में पड़ना = संकट में पड़ना।

कि वि (१) श्रचानक। श्रकसात्। उ०—इक दिन सब करती रहीं जमुना में श्रस्नान। चीर हरे तहें श्राइ के श्रीचट स्याम सुजान।—विश्राम। (२) श्रनचीते में । भूख से। उ०—स्वारथ के साथी तज्यो, तिजरा को सी टाटकी श्रीचट उबटि न हेरे।—तुबसी।

ग्रीचिंत\*-वि॰ [सं॰ अव = नहीं + विता ] निश्चित । बेखबर । उ॰-काल सचाना नर चिड़ा श्रीजड़ श्री श्रीचिंत। -कबीर।

मैाचिती-संज्ञा श्ली० [सं०] श्रीचित्य । उपयुक्तता ।

ग्रीचित्य-तंज्ञा पुं० [सं०] उचित का भाव। उपयुक्तता। उ०— विपत्ती की प्रतिकृतता ही हर पत्त की ग्रीचित्य की सीमा के बाहर नहीं जाने देती।—द्विवेदी।

ग्रीख-संज्ञा स्त्री० [ देश० ] दारुहल्दी की जड़ । ग्रीज-संज्ञा स्त्री० दे० "श्रोज" ।

ग्रीजकमाल संज्ञा पुं० [ त्र० ] संगीत में एक मुकाम (फ़ारसी राग) का पुत्र । ग्रीजिड़-वि॰ [सं० अव + जड़ ] उजड्ड । श्रनाड़ी । उ०-काल सचाना, नर चिड़ा श्रोजड़ श्रो श्रोचिंत ।-कबीर ।

श्रीज़ार-संज्ञा पुं० [ श्र० ] वे यंत्र जिनसे लोहार, बढ़ई श्रादि कारीगर श्रपना काम करते हैं । हथियार । राछ ।

ग्रीभक-कि० वि० दे० 'श्रीचक''।

भै। सड़, भ्री सर – कि॰ वि॰ [ सं॰ ऋव + वि॰ मड़ी ] लगातार। निरं-तर। ड॰ — हिरना विरुमेड सिंह से श्रीकर खुरी चलाय। कारखंड कींना परथो सिंहा चले पराय। — गिरिधर।

मुहा०—श्रीमङ् मारना वा लगाना = वार पर वार करना । धड़ाधड़ चांटे लगाना ।

भीटन—संज्ञा स्त्रो० [सं० त्रावर्त्तन, प्रा त्रावटून ] (१) उबाल हैं ताव। ताप। उ० कनक पान कित जोबन कीन्हा। श्रीटन कठिन विरह वह दीन्हा।—जायसी। (२) तंबाकू काटने की छुरी।

ग्रीटना-कि॰ स॰ [संल्लावर्त्तन, प्रा ल्लावहन] (१) दूध वा किसी श्रीर पतली चीज़ को श्रांच पर चढ़ा कर धीरे धीरे हिलाना श्रीर गाढ़ा करना। उ॰—(क) श्रीट्यों दूध कपूर मिलाये। प्यावत • कनक कटोरे। पीयत देखि रोहिणी श्रष्टमति डारत है तृन तोरे।—सूर। (ख) सकत न तुव ताते बचन मो रस के। रस खोय। छिन छिन श्रीटे छीर लीं खरो सवादल होय।—बिहारी। (२) पानी, दूध वा श्रीर किसी पतली चीज़ के। श्रांच पर गरम करना। खोलाना।

विशेष—इस शब्द के प्रयोग केवल तरल पदार्थों के लिये होते हैं।

(३) \* घूमना । इधर उधर हैरान होना । कि॰ श्र॰ (३) किसी तरल वस्तु का श्रांच वा गरमी खा खा कर गाढ़ा होना । (२) खोजना ।

ग्रीटनी-संज्ञा स्त्री॰ [ हिं॰ श्रीटना ] कलाङी वा चम्मच जिससे श्रांच पर चढ़े हुए दूध वा श्रीर किसी तरल पदार्थ के। हिलाते वा चलाते हैं।

ग्रीटाना—िकि० स० [ ईं० श्रीटना ] खोखाना । दूध वा किसी श्रीर पतली चीज़ के श्रांच पर चढ़ा कर धीरे धीरे हिलाना श्रीर गाढ़ा करना । उ० (क) लखि द्विज धर्म तेल श्रीटाया । बरत कराह मांभ डरवाया ।—विश्राम । (ख) पय श्रीटावत महँ इक काला । कढ़े रंगपित विभव विशाला ।—रधुराज ।

ग्रीटी-संज्ञा स्त्रा॰ [ हिं॰ श्रीटना ] (१) वह पुष्टई जो गाय की ब्याने पर दी जाती है। (२) पानी मिला कर पकाया हुन्ना ऊख का रस।

श्रीडुलेगि-संज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि वा श्राचार्य्य जिनका मत वेदांत सुत्रों में उदाहत किया गया है।

बीहर-वि॰ [ सं॰ अव + हिं॰ ढार वा ढाल ] जिस श्रीर मन में श्राया

उसी श्रोर ढल पड़नेवाला । जिसकी प्रकृति का कुछ ठीक ठिकाना न हो । मनमोजी । उ०—(क) देत न श्रघात रीिक जात पात श्राकही के भारानाथ जोगी जब श्रोडर ढरत है । — तुलसी । (ख) श्रोडर दानि द्रवत पुनि थारे । सकत न देखि दीन कर जोरे ।— तुलसी ।

ग्रीगाक-संज्ञा पुं० [सं] एक वैदिक गीत। ग्रीतरना\*-कि॰ अ॰ दे॰ "श्रवतरना"।

ग्रीतार\*-संज्ञा पुं० दे० "अवतार"।

ग्रीन्तमि—संज्ञा पुं० [ सं० ] चौदह मनुत्रीं में से तीसरा । ग्रीत्सक्य—संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्सुकता । उत्कंठा । हौसला ।

ग्रीथरा\*-वि० [ सं० ग्रवस्थत ] उथला । छिछला । उ०--श्रति श्रगाध श्रति श्रीथरी नदी कूप सर वाय । सो ताकी सागर जहाँ जाकी प्यास बुक्ताय।--विहारी।

ग्रीदियक-वि० [सं०] उद्यसंबंधी।

संज्ञा पुं० वह भाव वा विचार जो पूर्व संचित कर्मों के कारण चित्त में उठता है (जैन)।

ग्रीदिरिक—वि॰ [सं॰] (१) उदरसंबंधी। (२) पेटू । बहुत खानेवाला।

ग्रीदान†-संज्ञा पुं० [सं० अवदान ] वह वस्तु जो मोल लेनेवाले को ऊपर से दी जाती हैं। घाल । घलुष्टा ।

द्यादसा\*†-संज्ञा स्त्री० [ सं० प्रवदया ] बुरी दशा । दुर्दशा । दुःख । श्रापत्ति ।

क्रि॰ प्र॰--फिरना = बुरे दिन स्त्राना।

श्रीदार्थ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) उदारता। (२) सात्विक नायक का एक गुरा।

ग्रैादीच्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति । ग्रीदुंबर-वि० [ सं० ] (१) उदुंबर वा गूलर का बना हुन्ना। (२) तांबे का बना हुन्ना।

संज्ञा० पुं० (१) गूलर की लकड़ी का बना हुआ यज्ञपात्र । (२) चैादह यमों में से एक । (३) एक प्रकार के मुनि जिनका यह नियम होता था कि सबेरे उठकर जिस दिशा की श्रोर पहले दृष्टि जाती थी उसी श्रोर जो कुळ फल मिलते थे उस दिन उन्हीं को खाते थे।

ग्रीदालक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दीमक श्रोर विलनी श्रादि बांबी के कीड़ों के बिल से निकला हुश्रा चेप वा मधु। (२) एक तीर्थं का नाम।

वि॰ उद्दालक के वंश का।

योद्धस्य—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उप्रता । श्रक्खड्रपन । उजङ्कपन । (२) श्रविनीतता । श्रक्षालीनता । धृष्टता । ढिटाई ।

ग्रीद्योगिक-वि॰ [सं०] उद्योगसंबंधी।

ग्रौद्वाहिक-वि० [ सं० ] विवाहसंबंधी।

संज्ञा पुं॰ विवाह में ससुराल से मिला हुन्ना धन जिसका बटवारा नहीं हे।ता ।

ग्रोध-संज्ञा पुं० दे० ''श्रवध''।

संज्ञा स्त्री॰ दे॰ "ग्रवधि"।

द्मोधमाहरा—संज्ञा पुं० [ सं० ऊर्द्ध + हिं० मोहड़ा ] सिर उठाकर चलने-वाला हाथी ।

ग्रोधि\*-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रवधि''।

ग्रोनि \*-- संज्ञा स्त्री० दे० "अवनि"।

श्रीना पाना-वि० [हिं० कन (कम) + पाँना (है माग)] श्राधा तीहा। श्रध्रा । थोड़ा बहुत ।

कि॰ वि॰ कमती बढ़ती पर।

मुहा०—श्रोने पाने करना = कमती बढ़ती दाम पर बेच डालना। जो कुळु मिल्ने उसी पर बेच डालना।

मौपक्रमिक निर्जरा—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रर्हत वा जैनदर्शन में देा निर्जराश्रों में से एक। वह निर्जरा वा कर्मचय जिसमें तपाबल द्वारा कर्म का उदय कराकर नाश किया जाय।

श्रीपचारिक-वि० [ सं० ] (१) अपचार संबंधी । (२) जो केवल कहने सुनने के लिये हो । बोल चाल का । जो वास्तविक न हो । उ०—यदि देह से श्रात्मा श्रभिन्न हुश्रा तो मेरा देह, इस प्रकार प्रतीति किस प्रकार हो सकती हैं । इसके उत्तर में यही कहना है जो ''राहु का शिर'' इत्यादि प्रतीति की नाईं मेरा देह, इस प्रकार श्रीपचारिक प्रतीति हो जाती है ।

श्रीपधिक—वि० [ सं० ] भय दिखाकर घन खेनेवाला पुरुष । श्रीपनिधिक—वि० [ सं० ] उपनिधि वा धरोहर संबंधी ।

**ग्रीपनिषदिक**–वि० [ सं० ] उपनिषद संबंधी वा उपनिषद के समान ।

भ्रापानषाद्के नव० [स०] उपानषद् सबधा वा उपानषद् क समान । भ्रीपन्यास्तिक नवि० [सं०] (१) उपन्यासविषयक । उपन्यास-संबंधी। (२) उपन्यास में वर्णन करने योग्य। (३) श्रद्धतः। विवाचणः।

ग्रीपपत्तिक शरीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवलोक श्रीर नरक के जीवें का नैसर्गिक वा सहज शरीर । लिंग शरीर ।

द्मीपस्य-संज्ञा पुं० [सं० ] उपमा का भाव । समता । बराबरी । तुल्यता ।

यौपदामिक-वि० [ सं० ] शांतिकारक । शांतिदायक ।

या॰—श्रोपशमिक भाव = वह भाव जा श्रनुद्य प्राप्त कम्मीं के शात न होने पर उत्पन्न हो। जैसे गद्खा पानी रीठी डाखने से साफ़ हो जाता है (जैन)।

ग्रीपसर्गिक-संज्ञा पुं० [सं०] उपसर्गसंबंधी।

संज्ञा पुं० एक प्रकार का सन्निपात ।

ब्रीपश्लेषिक (ग्राधार)—संज्ञा पुं० [सं०] व्याकरण में श्रिधिकरण कारक के श्रंतर्गत तीन श्राधारों में से वह श्राधार जिसके किसी श्रंश ही से दूसरी वस्तु का लगाव हो। जैसे, वह चटाई पर बैठा है। वह बटलोई में पकाता है। यहाँ चटाई श्रीर बटलोई श्रीपश्लेषिक श्राधार हैं।

श्रीपासन—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह वैदिक अग्नि जो उपासना कें लिये हो। (२) कृत्य जो श्रीपासन अग्नि के पास किया जाय। श्रीपास=संज्ञा र्झा० [सं० ] श्रवम तिथि। वह तिथि जिसकी हानि हुई हो। उ०—गनती गनवे तें रहे छत हू अछत समान। श्रील श्रव ये तिथि श्रीम लौं परे रहो तन प्रान।—बिहारी। श्रीर—श्रव्य० [ सं० अपर, प्रा० अवर ] एक संयोजक शब्द। दो शब्दों वा वाक्यों का जोड़नेवाला शब्द। उ०—(क) वोड़े श्रीर गदहे चर रहे हैं। (ख) हमने उनको पुस्तक दे दी श्रीर घर का रास्त दिखला दिया।

वि॰ (१) दूसरा। अन्य। भिन्न। ड॰—यह पुस्तक किसी श्रीर मनुष्य को मत देना।

मुह्य ० -- श्रीर का श्रीर = कुछ का कुछ । विपरीत । श्रेडव ड । उ॰--वह सदा और का और समसता है। और का और होना = भारी उस्तट फेर होना । विशेष परिवर्तन होना । ड०--द्विज पतिया दे कहिया श्यामहिं। श्रव ही श्रीर की श्रीर हात कछु लागे वारा ? ताते मैं पाती लिखी तुम प्रान श्रधारा। -सूर। और क्या ? = (१) हां। ऐसा ही है। उ०-(क) प्रश्न-क्या तुम अभी जाग्रोगे। उत्तर-श्रीर क्या ? (ख) क्या इसका यही अर्थ है ? उत्तर—श्रीर क्या ? (ऐसे प्रश्नें के उत्तर में इसका प्रयोग नहीं होता जिनके श्रंत में निषेधा-र्थक शब्द "नहीं" वा "न" इत्यादि भी लगे हीं जैसे, तुम वहां जास्रोगे या नहीं ?। (२) स्त्राश्चर्यसूचक शब्द । (३) उत्साहवर्द्ध क वाक्य । श्रीर तो श्रीर = दूसरा का ऐसा करना तो उतने श्राश्चर्य की बात नहीं । दूसरों से या दूसरों के विषय में तो ऐसी संभावना हो भी । उ॰ —(क) और तो और स्वयं सभापति जी नहीं श्राए। (ख) श्रीर तो श्रीर यह छोकड़ा भी हमारे सामने बातें करता है। श्रीर ही कुछ होना = सब से निराला होना । विलक्तरा होना । उ०-वह चितवनि श्रीरै कछ जिहि बस होत सुजान।—बिहारी। (१) श्रीर बातों को जाने दो । श्रीर सब तो छोड़ दो । उ०-श्रीर तो श्रीर पहले श्राप इसी को तो करके देखिए। (२) दे॰ "श्रीर तो क्या"? श्रीर तो क्या ? = श्रीर बातें तो दूर-रहीं । श्रीर बातों का तो जिक्र ही क्या । उचित तो बहुत कुछ या । उ॰ —श्रीर तो क्या उन्होंने पान तंबाकू के लिये भी न पूछा । श्रीर ली, श्रीर सुना = यह वाक्य किसी तीसरे से उस समय कहा जाता है जब काई व्यक्ति एक के उपरांत दूसरी श्रीर श्रिधक श्रनहोनी बात कहता है वा कहनेवाले पर देाषारापण करता है।

(२) अधिक। ज्यादा। उ०—अभी और कागृज़ लाओ इतने से न होगा।

ग्रीरत—संज्ञा स्त्री॰ [ त्र॰ ] (१) स्त्री । (२) जोरू । पत्नी । ग्रीरस—संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] स्मृति के अनुसार १२ प्रकार के पुत्रों में सब से श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र । वि॰ जो श्रपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो।

ग्रीरस्य-संज्ञा पुं० [सं०] श्रीरस पुत्र।

ग्रीरसना :- कि॰ न्य॰ [सं० त्रव = बुरा + रस ] विरस होना। श्रन-खाना । रुष्ट होना । उदासीन होना । उ०—खंजन नैन सुरँग रसमाते । श्रतिसै चारु विमल दग चंचल पल पिँजरा न समाते। बसे कहूँ सोइ बात कही सिख रहे इहां केहि नाते । सोइ संज्ञा देखत श्रीरासी बिकल उदास कला ते। चित चित श्रावत श्रवण निकट श्रति सकुच तटंक फँदाते। सूरदास श्रंजन गुन श्रटके न तरु कवे उड़ि जाते।--सूर।

द्यारिब-संज्ञा पुं० [सं० अव = विरुद्ध + रेव = गति ] (१) वक गति । तिरछी चाल । (२) कपड़े की तिरछी काट । (३) पंच । उलभान । (४) पेंच की बात । चाल की बात । उ०--दीनी हे मथुप सर्वाहर् सिख नीकी। हमहूँ कछुक तखी है तब की श्रोरेबें नॅदलाल की ।--- तुलसी ।

ग्रीद्धेंदैहिक-वि० [सं०] श्रंत्येष्टि । मरने के पीछे का ।

या०-श्रोद्धेदेहिक कर्म = प्रेतिक्रया । दसगात्र सिपंड दान कर्म। ग्रीर्च-संज्ञा पुं० [स०] (१) बाड़वानल । (२) नेानी मिट्टी का नमक। (३) पैरायिक भूगेल का दिल्या भाग जहां संपूर्ण नरक हैं श्रीर दैत्य रहते हैं । (४) पंच प्रवर मुनियों में से एक। (४) एक भृगुवंशीय ऋषि।

ग्रीर्चिद्दोय—संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उर्वशी के पुत्र । (२) वशिष्ठ श्रीर भ्रगस्य ।

ग्रीलंभा-संज्ञा पुं० दे० ''श्रोलंभा''।

ग्रील-संज्ञा पुं० [देश०] जंगली ज्वर ।

ग्रीलाद्-संज्ञा स्त्री० [ घ० ] (१) संतान । संतति । (२) वंश-परंपरा । नस्ता ।

ग्रीलिया-संज्ञा पुं० [ श्र० वली का बहु० ] मुसलमान मत के सिद्ध लोग । पहुँ चे हुए फ़कीर ।

ग्रीलीं-संज्ञा स्त्री० [सं० ग्रावली ] वह नया श्रीर हरा श्रन्न जो पहले पहल काट कर खेत से लाया जाय। नवान ।

ग्रील्रुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] उल्लुश्रों का समूह ।

म्रीलूक्य-संज्ञा पुं० [सं०] कणाद वा उलूक ऋषि का वेशे-ं पिक दर्शन।

ग्रीलेखाँ-संज्ञा पुं० दे० "श्रीले भाई"।

ग्रीले भाई-संज्ञा पुं० [१] उगेां की एक बोली । उग लोग जब किसी के। देखकर यह जानना चाहते हैं कि यह ठग है वा मुसाफ़िर तब वे उससे यदि वह हिंदू हुआ तो "श्रोले भाई राम राम'' श्रीर यदि मुसलमान हुश्रा तो 'श्रीले खाँ सलाम" कहते हैं । यदि मुसाफ़िर ने उनों ही की बोली में जवाब दिया तब वे समक्त जाते हैं कि यह भी ठग है।

ग्रीवल-वि॰ [ त्र॰ ] (१) पहला। (२) प्रधान । मुख्य। (३) सर्वश्रेष्ठ । सर्वोत्तम ।

संज्ञा पुं० श्रारंभ । शुरू ।

ग्रीशिक्ष-कि॰ वि॰ दे॰ 'श्रवश्य''।

**ग्रे।शार**—संज्ञा पुं० [स०] (१) खस वा तृशा की चटाई। (२) चें**यर।** ग्रीषध-संज्ञास्त्री० [सं०] वह द्रव्य जिससे रेग का नाश हो।

रोग दूर करनेवाली वस्तु । दवा ।

यो०--श्रीषधातय । श्रीपधसेवन ।

ग्रीषर-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुटिया नान । रेह का नमक ।

ग्रीसत-संज्ञा पु० [ ऋ० ] (१) वह संख्या जो कई स्थानेंा की भिन्न भिन्न संख्याओं के। जोड़ने श्रीर उस जोड़ की जितने स्थान हों उतने से भाग देने से निकलती हो। बराबर का परता। समि का समिवभाग। सामान्य। उ०-एक मनुष्य ने एक दिन १०), दूसरे दिन २०), तीसरे दिन १४), श्रीर सीथे दिन ३४), कमाए तो उसकी रोज़ की श्रीसत श्रामदनी २०) हुई । (२) माध्यमिक । दरमियानी । साधारण । मामृली । उ०-वह श्रीसत दरजे का श्रादमी है।

ग्रीसना : कि॰ ऋ॰ [ हिं॰ कमस + ना ] (१) गरमी पड़ना। क्रमस होना। (२) देर तक रक्ष्वी हुई खाने की चीज़ों में गध उत्पन्न होना । बासी होना ।

क्रि० प्र०-जाना।

(३) गरमी से व्याकुल होना।

क्रि० प्र०-जाना।

(४) फल श्रादि का भूसे भादि में दब कर पकना।

**प्रीसर\***-संज्ञा पुं० दे० ''श्रवसर''।

द्यीस्नान-संज्ञा पुं० [सं० श्रवसान ] (१) द्यंत । (२) परियाम । ड०-जेहि तन गोकुलनाथ भज्यो । ऊधी हरि विसुरत ते बिरहिनि सो तनु तबहिँ तज्यो ।.....श्रव भौसान घटत कहि कैसे उपजी मन परतीति ।--सूर ।

संज्ञा पुं० सुध बुध। होश हवास। चेत। धेर्य्य। प्रस्यु-त्पन्न मित । उ०-(क) सुरसरि-सुवन रन भूमि श्राए । बाग्य-वर्षा लागे करन श्रति क्रोध ह्वे पार्थ श्रीसाम तब भुलाए । -- सूर। (ख) पूंछ राखी चापि रिसनि काखी कांपि देखि सब सांप श्रीसान भूले । पूंछ जीनी मटकि, धरनि सों गहि पटिक, फूं कह्यो जटिक करि क्रोध फूले।—सूर।

मुद्दा०--श्रीसान उढ़ाना, श्रीसान ख़ता होना, श्रीसान जाता रहना, श्रोसान भूलना = मुध्युध भूजना । युद्धि का चकराना । धेर्यं न रहना । मतिभ्रम होना ।

ग्रीसाना-कि॰ स॰ [ हिं० फीसना ] फल वा ग्रीर किली वस्तु की भूसे श्रादि में दबाकर पकाना ।

ग्रीसेर्\*-संज्ञा स्त्री० दे० ''श्रवसेर''।

**ग्रीहत**—संज्ञा स्त्री० [सं० श्रपमात, श्रवहन, - कुचलना, कृदना ] अपमृत्यु । कुगति । दुर्गति । उ०—श्रीहत होय मरी नहिं सूरी । यह सठ मरी जो नेरहि दूरी—जायसी ।

ग्रीहाती-\* वि० श्री० दे० 'श्रहिवाती''।

क-हिंदी वर्गामाला का पहला ब्यंजन वर्ग । इसका उच्चारमा कंठ से होता है। इसे स्पर्श वर्ग भी कहते हैं। ख, ग, घ, ङ इसके सवर्ग हैं।

कं-संज्ञा पुं० | स० कम | (१) जला। उ० — बांधे जलनिधि, नीर-निधि, जलधि, सिंधु वारीश। सत्य तोयनिधि, कंगति, उदधि, पयोधि, नदीश। — तुलसी। (२) मस्तक। उ० — सिंभु भष के पत्र वन दो बने चक्र श्रन्प। देव कं को छत्र छावत सकल सोभा रूप। — सूर। (३) सुख। (४) श्रिष्ठा। (४) काम। (६) स्रोना। उ० — कं सुख, कं जल, कं श्रनल, कं शिर, कं पुनि काम। कं कंचन, ने प्रीति तजि, सदा कहो। हिर-नाम। — नंददास।

कॅंडधा\*-मंजा ५० | हिं० कोषना | विजली की चमक । उ०— मनि-कंडल चमकिह धित लोने । जनु कंडधा लडकि दुहुँ कोने ।—जायसी ।

कंक-संशा पुं० [सं०] | श्री० कंका, कंकी (किं०) | (१) एक मोसाहारी पत्नी जिसके पंख बायों में खगाए जाते थे। सफ़ेद चीख। कंक। 30—खग, कंक, काक, श्राब। कर करित करित कराख।—तुलसी। (२) श्राम का एक भेद जो बहुत बड़ा होता है। (३) यम। (४) चित्रय। (४) युधिष्ठिर का उस समय का कल्पित नाम जब वे बाकाग बन कर गुप्त भाव से विराट के यहां रहे थे। (६) एक महारथी पादव जो वसुदेव का भाई था। (७) कंस के एक भाई का नाम। (६) एक प्रकार के केतु जो वस्त्या देवता के पुत्र माने जाते हैं। ये संख्या में ३२ हैं श्रीर इनकी श्राकृति बाँस की जड़ के गुच्छे की तरह होती है। ये श्राम माने जाते हैं। (१०) बगला।

चैा० — कंकन्नोट । कंकपत्र । कंकपर्वा । कंकप्रधी । कंकमुख । कंकक्के स्था श्ली० [रंग०] एक नदी का नाम जो नैपाल की पूर्व सीमा है । यह सिकिम से नैपाल को श्रालग करती है ।

कंक कुनां आ पुं० [स० कर्कर, प्रा० क्रकर | [स्था कराण कंक की]
[ वि० कर्क गृंका ] (१) एक खनिज पदार्थ जो उत्तरीय भारत में पृथिवी के खोदन से निकलता है। इसमें श्रिधकतर चूना कीर चिकनी मिट्टी का खंश पाया जाता है। यह भिन्न भिन्न भाकृति का होता है पर इसमें प्रायः सह वा परत नहीं होते। इसकी सतह खुरदुरी और नुकीली होती है। यह चार प्रकार का होता है। (क) तेलिया अर्थात् काले रंग का। (ख) दुधिया, अर्थात् सपूरेद रंग छा। (ग) विखुआ, अर्थात् बहुत खब्बीहड़। (घ) छर्रा श्रथांत् छे। होटी कंक ही। कंक इकी जला कर चूना बनाया जाता है। यह प्रायः सक्क पर कृता जाता है। छुत की गच और दिवार की नींव में भी दिया जाता है। (२) परथर का छोटा टुक ड़ा। (३) किसी वस्तु का वह कटिन

हुकड़ा जो श्रासानी से न पिस सकें। श्रंकड़ा। (४) सून्वी या सेंकी हुई तमाक जिमे गांजे की तरह पतली चिलम पर राव कर पीते हैं। (४) रवा। डला। उ०—एक कंकड़ी नमक लेते श्रान्त्रो। (६) जवाहिरात का छोटा श्रनगढ़ श्रोर बेडोल हुकड़ा।

मुहा० — कंकड़ पत्थर = बेकाम की चीज़ । कुड़ा करकट । कंकड़ी – संज्ञा स्त्री० [हिं० कंकड़ का प्रत्य० रूप ] (१) छोटा कंकड़ । श्रेंकटी । (२) क्या । छोटा दुकड़ा ।

विशेष-दे० ''कंकड़''।

कंकड़ीला-नि० | ति० कंकड़ | | आ० ककड़ीला | कंकड़ मिला हुन्ना। जिसमें कंकड़ हैं।। जैसे कंकड़ीली ज़मीन, कंक-इीला घाट।

कंकराा—संशा पृ० [सं० ] (१) कलाई में पहनने का एक आभूपणा। ककना। कड़ा। खड़वा। खड़ा। (२) एक धागा, जिसमें सरसों आदि की पुटली पीले कपड़े में बांध कर एक लोहे के छुरले के साथ विवाह के समय से प ले दूलह वा दूलहिन के हाथ में रजार्थ बांधते हैं। विवाह में देशाचार अनुसार चोकर, सरसों, अजवायन आदि की पीले कपड़े में नी पोटलियां लाल पीले तागे से बांधते हैं। एक तो लोहे के छुरले के साथ दुलह वा दुलहिन के हाथ में बांध दी जाती हैं शेप आठ मूसल, चक्की, श्रीखली, पीढ़ा, हरिस, लोढ़ा, कलश, आदि में बांधी जाती हैं।

कि प्र वर्धियना ।—खोलना ।—पहनना ।—पहनाना । (३) ताल के श्राठ भेदें। में से एक ।

कंकगास्त्र—संज्ञा पुं० िसं० ] वाल्मीकि के श्रनुसार एक प्रकार का श्रम्म ।

कंक कोट-संज्ञा पुं० [सं०] | श्री० कंक वेटि ] एक प्रकार की मछली जिसका मुँह बगले के मुँह की तरह होता है। की का मछली ।

कंकपन्न-संज्ञा पुं० दे० "कंकया"। कंकपन्न-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कंक का पर। (२) बाया। कंकपन्नी-संज्ञा पुं० [सं० कंकपनिन्] बाया। तीर। कंकपन्नी-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का साँप।

कंकपृष्टी-संज्ञा स्ना॰ [सं०] एक प्रकार की मछुली।

कंक मुख-संज्ञा पुं० िसं० ] एक प्रकार की सँइसी जिससे चिकि-त्सक किसी के शरीर में चुभे हुए कांट्रे आदि की निकाजते हैं।

कंकर\*-संज्ञा पुं० दे० ''कंकड़''। कंकरीट-संज्ञा श्रां० [श्रं० कांश्रांट] (१) एक मसाला जो गच पीटने के समय छत पर डाला जाता है। चूमा, कंकड, बालू इस्यादि से मिलकर धना हुआ गच बनाने का मसाला। छूर्ग। बजरी। विशेष—चूने में चागुने या पचगुने कंकड़, हैं ट के दुकड़े बालू सादि मिला कर यह बनता है। (२) छोटी छोटी कंकड़ी जो सड़कों में विछाई श्रोर छूटी जाती है।

कॅंकरीला-वि० [हिं० कंकड़ ] [ खी० कंकरीली ] कंकड़ मिला हुन्ना। जिसमें कंकड़ श्रधिक हों। उ०—नाक चढ़ें सीबी करें, जिते छबीली छेल। फिरि फिरि भूलि उहें गहें, पिय कॅंकरीली गैल।—बिहारी।

कॅंकरेत-वि॰ [ हिं॰ कॉकर ] कॅंकरीला । संज्ञा स्त्री॰ [ ग्रं॰ कांकीट ] कंकड़ जिसे छत पर डाल कर गच पीटते हैं । छर्रा । बजरी ।

कंक छ — संशा पुं० [ सं० कृतल ] चन्य वा चाय का पेंधा जो मलका द्वीप में बहुत होता है। भारतवर्ष के मलावार प्रदेश में भी होता है। इसका फल गजपीपर है। लकड़ी भी दवा के काम में आती है। जड़ को चैकठ कहते हैं। बंगाल में जड़ श्रीर लकड़ी रंगने के काम में श्राती है। इसका श्रकेला रंग कपड़े पर पीलापन लिए हुए बादामी होता है श्रीर बक्कम के साथ मिलाने से लाल बादामी रंग श्राता है।

कंका—संज्ञा स्त्री० [सं०] राजा उपसेन की जड़की जो कंक की बहिन थी। यह वसुदेव के भाई को ब्याही थी।

कंकाळ-संज्ञा पुं० [सं०] ठउरी । श्रस्थिपंजर ।

या ०--कंकालास्त्र।

कंकालमाली-वि॰ [सं॰] हड्डी की माला पिटननेवाला। जो हड्डी की माला पिट्टने हो।

संज्ञा पुंo [संo कंकालमाविन्] [स्रीo कंकालमाविनी ] (१) शिव । महादेव । (२) भैरव ।

कंकालदार—संज्ञा पुं० [सं०] वह बाग्य जिसके सिरे पर हड्डी जगी हो।

कंकालास्त्र—संज्ञा पुं० [सं०] एक श्रस्त का नाम जो हड्डी का बनता था।

कंकाळिनी-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] दुर्गी का एक रूप।

वि० उग्र स्वभाव की । कर्कशा। क्ताड़ालू। लड़ाकी। दुष्टा। उ०—कंकालिनि क्रुबरी, कलंकिनि क्रुरूप तेसी चेटकिन चेरी ताके चित्त की चहा किया।—पद्माकर।

कंकारी—संज्ञा पुं० [ सं० कंकाल ] [ क्षी० कंकालिन् ] एक नीच जाति जो गांव गांव किंगरी बजाकर भीख मांगती फिरसी है । उ०—यश कारण हरिचंद नीच घर नारि समप्यों । यश कारण जगदेव सीस कंकालिहि श्रप्यों ।—बैताख । संज्ञा स्री० [ सं० कंकालिनी ] दुर्गो का एक रूप । वि० कर्कशा । बाड़ाकी ।

कंकर-संज्ञा पुं० [ देग० ] एक प्रकार का पान जेल्कडमा होता है। कंकेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोमा। कंकेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बथुमा। कंकेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मशोक का पेड़। कंके। ल-संजा पुं० [सं०] (१) शीतल चीनी के युच का एक भेद जिसके फल शीतल चीनी से बड़े श्रीर कड़े होते हैं। फलों में महँक हाती है। ये दवा के काम में श्राते हैं श्रीर तेल के मसालां में पड़ते हैं। ३०—चंदन बंदन योग नुम, धन्य हुमन के राय। देत कुकुज कंकाल लों, देवन सीस चढ़ाय।—दीनदयाल। (२) कंकाल का फल। इसे कंकाल मिचे भी कहते हैं। ३०—शिश्चत डील जितो कंकाल।—रह्मपरीचा।

कँखवारी—संज्ञा स्री० [हिं० कॉख] वह फोड़ियाँ जो कांख में होती हैं। कँखवार। कखवाली। ककराली।

कँखोरी-संज्ञा स्त्री० [हिं० काख] (१) कांख। (२) दे० "कँखवारी"।

कंग-संशा पुं० [सं० कङ्गट ] कवच । जिरह यखतर ।— डि॰० ।

कंगगा-संज्ञा पुं० [ सं० कहुगा ] (१) एक लोहे का चक्र जिसे अकाली सिक्स्व सिर में बांधते हैं। (२) † दे० ''कंकगा''।

कंगन-संशा पुं० [सं० कक्षण] दे० "कंकरा"।

मुद्दा० — कंगन बोहना = (१) दे। श्रादिमिया का एक पूसरे के पंजे के। गठना । (२) पंजा मिजाना । पंजा फैंगाना । हाथ कंगन को श्रारसी क्या - प्रत्यक्ष बात के किये पूसरे प्रमाण की क्या श्रावश्यकता है ।

काँगना—संज्ञा पुं० [सं० कंकगा ] [स्री० कंगना ] (१) दे० ''कंकगा''
(२) वह गीत जो कंकगा बांधते वा खोलने समय गाया जाता है । संज्ञा स्त्री० [सं० कंछ ] एक प्रकार की घास जिस्ते बैंक, धोड़े बहुत खाते हैं। यह पहाड़ी मैदानों में श्रिधक होती है । साका।

कँगनी—संज्ञा स्री० [ किं० कंगना ] (१) छोटा कँगना । (२) छुन वा छाजन के नीचे दीवार में रीढ़ सी उभड़ी हुई लकीर जो खुबसुरती के लिये बनाई जाती हैं। कगर। कार्निस। (३) कपड़े का वह छुछा जो नेचायंद नंचे की सुहनाल के पार लगाते हैं। (४) गोल चकर जिसके बाहरी किनारे पर दांत वा नुकीले कँग्रे हों। दनदानेदार चकर। (४) ऐसे चकर पर गोल उभड़े हुए दाने।

संज्ञा श्ली० [सं० करुए ] एक श्रक्ष का नाम । यह समस्त भारतवर्ष, वर्मा, चीन, मध्य एशिया और येरिय में उरवक्ष होता है। यह मैदानों तथा ६००० फुट तक की उँचाई पर पहाड़ों में भी होता है। इसके किये देमट धर्थान् हलकी सूखी ज़मीन यहुत उपयोगी है। श्लाष्ट्रति, वर्गा और काल के भेद से इसकी बहुत जातियां काती हैं। रंग के भेद से फंगनी दो प्रकार की होती है, एक पीली तृखरी जाता । यह श्रसाद सावन में बोई और भादों कार में काटी जाती है। इसकी एक जाति चेना वा चीना भी है जो चैत बैसाल में बोई जाती है और जेट में काटी जाती है। इसमें बारह तरह धार पानी देना पड़ता है इसी लिये लोग कहते हैं—
"धारह पानी चेन, नाहीं तो लेन देन"। कँगनी के दाने
सांवां से कुछ छोटे चौर श्रधिक गोल होते हैं। बाल में छोटे
छोटे पीले पीले घने रेएँ होते हैं। यह दाना चिड़ियों के
बहुत खिलाया जाता है। पर किसान इसके चावल के। पका
कर खाते हैं। कँगनी के पुराने चावल रोगी के। पथ्य की
तरह दिए जाते हैं।

पर्या०—काकन । ककुनी । प्रियंगु । कंगु । टांगुन । टाँगुनी ।
कॅंगनी-दुमा—वि० [हिं० कॅंगनी + फ़ा० दुम ] जिस दुम में गांठें
हों । गटीली पूँछवाला ।

संशा पुं॰ वह हाथी जिसकी दुम में गांठें हों। ऐसा हाथी ऐसी समका जाता है।

कॅगळ-मंत्रा पुंठ देठ ''कंग''।—डिं०। कॅगळा—वि० | सं० संकाल | [स्थां० कंगली ] देठ ''कंगासा''। कॅगसी—संज्ञा स्थां० [सं० संकाना = कंगरी ] पंजा गठना। कहन। केंची।

कि प्र0-वांधना ।--गठना ।

चाि - कॅंगसी की उड़ान = भाजरअंभ में एक प्रकार की सादी पकड़ जिसमें दाना हाथों से कंगसी बांघ कर वा पंजा गठ कर उड़ना पड़ता है।

कर्गही - संशा स्त्रां व दे "कंघी"।

का निक-संशा पुं० [ पं० ] एक जंसु जो श्रास्ट्रे लिया, न्यू-गिनी झादि टापुश्रों में होता है। इसकी कई जातियां होती हैं। यड़ी जाति का कँगारू ६, ७ फुट लंबा होता है। मादा नर से छे।टी होती हैं श्रीर उसकी नाभी के पास एक थंली होती हैं जिसमें वह कभी कभी श्रपने बच्चों के। छिपाए रहती हैं। कँगारू की पिछली टांगें लंबी श्रीर श्रगती विलक्कल छोटी श्रीर निकम्मी होती हैं। इसकी पूँछ लंबी श्रीर मोटी होती हैं। पैरी में पंजे होते हैं। गईन पत्तली, कान लंबे श्रीर मुँह खरगीश की तरह होता है। यह खाकी रंग का होता है पर श्रगता हिम्सा कुछ स्थाही लिए हुए श्रीर पिछला पीकापन लिए होता है। इसका श्रागे का घड़ पत्तला श्रीर निकेत श्रीर पीछे का मोटा श्रीर टढ़ होता है। यह १४ से २० फुट सक की लंबी छलांग मारता है श्रीर बहुत ढरपोक होता है। श्रास्ट्रे लियावाले इसका शिकार करते हैं।

कंगाल-वि० [सं० कहाल ] [स्री० कंगालिन (का०) ] (१) सुक्खड़ ।
आकाल का मारा । उ० — तुलसी निहारि कपि भालु किलकत
खलकत लिव ज्यों कँगाल पातरी सुनाज की । — तुलसी ।
(२) निर्धन । दरिद्र । ग्रीब । रंक । उ० — डाक्ट्रों के यल
से वह फिर सचेत हुई और कंगाल से धनी हुई । — सरस्वती ।
या० — कंगाल गुंडा = वह पुरुष जा कंगाल होने पर भी व्यतनी
हो । कंगाल बांका = दे० कंगाल गुंडा ।

कंगाळी-संज्ञा स्रं।० [ हिं० कंगाल ] निर्धनता । दरिद्रता । ग़रीबी । कॅगुरिया |-संज्ञा स्री० दे० ''कनग़रिया'' ।

कंगूरा—संज्ञा पुं० [फ़ा० छंगरा] [ध० कंग्रेदार] (१) शिखर ।
चे।टी । उ०—(क) मैं उनके सुंदर सफ़ेद कॅग्रें। को संध्या
काल के सूर्य्यं की किरणों से गुलाबी होने तक देखता रहा ।
—सरस्वती । (ख) कें।तुकी कपीश कृदि कनक कॅग्र्रा
चिंद्र रावन भवन जाइ ठाढ़े। तेहि काल भी ।—तुलसी ।
(२) कें।ट वा किले की दीवार में थोड़ी थोड़ी दूर पर बने
हुए स्थान जिनका सिरा दीवार से कुछ ऊँचा निकला होता
है श्रोर जहां से सिपाही खड़े हो कर लड़ते हैं । बुर्ज । उ०—
कें।ट कॅग्रूरन चिंद्र गए, कें।टि कें।टि रणधीर ।—तुलसी ।
(३) कॅग्रूरे के श्राकार का छोटा रवा । (४) नथ के चंदक
श्रादि पर का वह उभाइ जो छोटो छें।टे रवीं के शिखराकार
रख कर यनाया जाता है ।

काँगूरेदार-वि० [फा० कुगरादार ] जिसमें काँगुरे हों । काँगूरेवाला । कांग्रा-संज्ञा ५० [सं० कडूस, प्रा० कंकण ] [स्री० प्रत्य० कंग्री]

(१) जकड़ी, सींग या धातु की बनी हुई चीज़ जिसमें लंबे लंबे पतले दांत होते हैं। इससे सिर के बाल काड़े वा साफ़ किए जाते हैं। इसमें एक ही श्रोर दांत होते हैं। (२) जुसाहीं का एक श्रीज़ार जिससे वे करघे में भरनी के तागीं की कसते हैं। बय। बाला। बैसर। दे० "कंघी (२)"।

र्फायी—संज्ञा श्ली० [सं० कंकती, प्रा० कंकर्ड | (१) छोटा कंघा जिसमें देवनें श्लोर दाँत होते हैं |

मुह्गा - कंघी चोटी - बनाव सिंगार । कंघी चोटी करना = वाल सँवारना । बनाव सिंगार करना ।

(२) जुलाहों का एक श्रीज़ार। यह बांस की तीलियों का वनता है। दो पतली गज़ डेढ़ गज़ लंबी तीलियाँ चार से श्राह श्रंगुल के फ़ासिले पर श्रामने सामने रक्खी जाती हैं। इन पर बहत सी छोटी छोटी तथा बहुत पतली और चिकनी तीकियाँ होती हैं जो इसनी सटा कर बाँधी जाती हैं कि उनके बीच एक एक तागा निकक्ष सके। करघे में पहले ताने का एक एक तार इन आड़ी पतली तीलियों के बीच से निकाला जाता है। बाना बुनते समय इसे जोलाहे राख के पहले रखते हैं । ताने में प्रत्येक बाना बुनने पर बाने की गैंसने के लिये कंघी की अपनी श्रीर खींचते हैं इससे बाने सीधे और बराबर बुने जाते हैं। बया बीजा। बैसर। (३) एक पीधे का नाम जो पांच छः फुट ऊँचा होता है। पत्तियां इसकी पान के आकार की पर अधिक जुकी होती हैं और उनके कीर दंदानेदार होते हैं। पत्तियों का रंग भरापन जिए हजका हरा होता है। फूज पीजे पीके होते हैं। फुलों के माड़ जाने पर मुकुट के बाकार के हैं द खराते हैं .जिसमें खड़ी खड़ी कमरखी वा कैंगनी होती है। पसों और फर्ली पर छोटे छोटे घने नर्म रोयें होते हैं छोर वे छूने में मखमल की तरह मुलायम होते हैं। फल पक जाने पर एक एक कमरखी के बीच कई कई काले काले दाने निकलते हैं। इसकी छाल के रेशे मज़बूत होते हैं। इसकी जड़, पत्तियां छोर बीज सब दवा के काम में श्राते हैं। वेद्यक में इसकी वृष्य छोर ठंढा माना है। संस्कृत में इसे श्रतियला कहते हैं।

पर्याo-शितवला। विलका। कंकती। विकंकता। घंटा। शीता।शीतपुष्पा। बृष्यगंधा।

कंधरा-संज्ञा पुं० [हिं० कंघा + एरा (प्रत्य०)] [स्त्री० कघेरिन] कंघा बनानेवाला। ककहरार।

कंचन—संज्ञा पुं० [ सं० काष्चन ] (१) सोना । सुवर्ण ।

मृहा०—कंचन बरसना = (किशी स्थान का ) समृद्धि श्रीर

शोभा से युक्त होना—उ०—तुलसी वहाँ न जाइए कंचन

बरसे मेह ।—तुलसी ।

(२) धन। संपत्ति। उ०—(क) चलन चलन सब कोड कहें पहुँ चे बिरला कोय। इक कंचन इक कामिनी दुर्गम घाटी दोय।— कबीर। (ख) बंचक भगत कहाय राम के। किंकर कंचन कोह काम के।— तुलसी। (३) धत्रा। (४) एक जाति का कचनार। रक्त कांचन। (४) ि की० कंचनी । एक जाति का नाम जिसमें कियां प्रायः वेश्या का काम करती हैं। वि० (१) नीरोग। स्वस्थ। (२) स्वच्छ। सुंदर। मने।हर।

वि० (१) नारागा । स्वस्था (२) स्वन्छ । सुद्र । मनाहर ।

कंचन पुरुष—संज्ञा पुं० [सं० कान्चन पुरुष ] सोने के पत्र पर

खोदी हुई पुरुष की एक मूर्ति जो मृतक कर्म में महाबाह्यण
के दी जाती है । यज्ञ पुरुष को भी कांचन पुरुष कहते हैं ।
कंचिनया—संज्ञा श्री० [हिं० कचनार ] एक छोटी जाति का कचनार ।

इसकी पत्तियाँ श्रीर फूज छोटे होते हैं ।

कंचनी-संज्ञा स्त्री० [ सं० कंचन ] वेश्या।

कंचुक-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० कंचुकी] (१) जामा। चेालक। चपकन। श्रचकन। (२) चेाली। श्रंगिया। (३) वस्त्र। (४) वस्तर। कवच। (४) केचुल।

कंचुकी-संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ ] श्रांगिया । चोली ।

्र संज्ञा पुं० [सं० कंचुकिन् ] (१) रिनवास के दास दासियों का श्रथ्यच । श्रंतःपुररचक ।

विदोष—कंषुकी प्रायः बड़े बूढ़े छौर अनुभवी बाह्मण हुन्त्रा करते थे जिन पर राजा का पूरा विश्वास रहता था।

(२) द्वारपाल । नकृषि । (३) साँप । (४) ख़िलकेवाला श्रस्न, जैसे—-धान, जैा, चना इत्यादि ।

कंचुरि \*-संज्ञा स्त्री० [सं० कंचुली] के चुला। उ० -- नैना हरि धंग रूप लुक्चे रे माई। लोकलाज कुल की मर्थ्यादा बिसराई। जैसे चंदा चकोर, मृगी नाद जैसे। कंचुरि ज्यें त्यागि फनिक फिरत नहीं तैसे।-सूर।

कुँचुळी 🕂-संज्ञा स्त्री॰ [सं० कब्नुकी ] के जुला।

कँचरा-संज्ञा पुं० [सं० कंच्यूक, प्रा० कंच्यूष ] कुर्ता । चोली । कँचरा-संज्ञा पुं० [हिं० कोच ] [श्ली० कंचीरन ] कांच का काम करनेवाला । एक जाति जो कांच बनाती भार उसका काम करती है । इस जाति के लाग प्रायः मुसलमान होते हैं पर कहीं कहीं हिंदू भी मिलते हैं ।

कँचे ली—संज्ञा स्नं ० िस० कंचुक, वा देश० ] एक यृत्त का नाम जो हज़ारा, शिमला श्रीर जैंसर में होता है। वृत्त मियाना कद का होता है। लकड़ी सफ़ेद रंग की श्रीर मज़बृत होती है, मकान में लगती है, तथा खेती के श्रीज़ार बनाने के काम में श्राती है। पत्ते चीपायों की खिलाए जाते हैं। बरसात में इसके बीज बीए जाते हैं।

कंछा ।--संशा स्त्रां। किं० कनला । पतली काला। कनला। कला।

कंज-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्रह्मा । (२) कमला ।

था०—कंजज - ब्रह्मा। उ०—कंजज की मित सी वा भागी। श्री हरि मंदिर सों श्रनुरागी।—केशव।

(३) चरण की एक रेखा जिसे कमल या पदा कहते हैं। यह विष्णु के चरण में मानी गई है। (४) श्रमृत। (१) स्विर के बाल। केश।

कं ज-ग्रचिलि-संज्ञा श्री० दे० "कंजावित"।

कं जर्द-वि० [दि० कंबा] कंजे के रंग का। भूषुँ के रंग का। खाकी।

> संज्ञा पुं० (१) एक रंग। ख़ाकी रंग। (२) वह घोड़ा जिलकी आँख कंजई रंग की होतो है।

कंज्ज ड्र-संज्ञा पुं० [रंश०, या कालंगर ] [श्ली० कंगडिन ] एक धानाय्ये जाति जो भारतवर्ष के धानेक स्थानें में विशेष कर कुँ देखांबा में पाई जाती है। इस जाति के लोग रस्ती बटते, निरकी बनाते श्रीर भीख मांगते हैं।

कंजा—संशा पुं० [सं० करंग] (१) एक कटीली काड़ी जिसकी पत्तियां सिरिस की पत्तियों से मिलती जुलती कुछ अधिक चोड़ी होती हैं। इसके फूल पीले पीले होते हैं। फूलों के निर जाने पर कॅटीली फिलियां लगती हैं। ये फिलियां हाई तीन खंगुल चोड़ी और छः सात खंगुल लंडी होती हैं। इनके जपर का छिलका कड़ा और कॅटीला होता है। एक एक फिलियों में एक से तीन चार तक गोल गोल वेर के बराबर दाने होते हैं। वानों के छिलके कड़े और गहरे ख़ाकी शुएँ के रंग के होते हैं। वाक़ के इन दानों को गोली की तरह खेलते हैं। वैच लोग इसकी गूरी को औपध में काम लाते हैं। यह जबर और चर्म रोग में बहुत उपयोगी होती हैं। धंगरेज़ी दवाहयों में भी इसका प्रयोग होता है। इससे तेल भी निकाला जाता है जो खुजली की दवा है। इससे तेल भी निकाला जाता है जो खुजली की दवा है। इसकी फुनगी और जड़ भी काम में आती है। यह हिंदुस्तान और बमी में बहुत होता है और समुद्र

के किनारे पर होता है। इसे लोग खेतों के बाद पर भी क्रॅंधने के लिये लगाने हैं।

पर्यो०—गटाइन । करंजुवा । कुवेराची । कुकचिका । वारिखी । कंटकिनी ।

(२) इस वृत्त क बीज।

वि० िक्षी० कंजी ] (१) कंजे के रंग का। गहरे ख़ाकी रंग का। उ०--कंजी र्थाख।

विशेष-इस विशेषण का प्रयोग श्रांख-ही के लिये होता है।

(२) जिसकी श्रांख कंजे के रंग की हो। उ०—ऐंचा ताना कहें पुकार, कंजे से रहियो हुसियार।

कंजाधालि—संशा श्री० [सं०] एक वर्ण वृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में भगया, नगया, श्रीर दो जगया श्रीर एक लघु (भ न ज ज ल) होता है। इसे पंकजबाटिका श्रीर एकावली भी कहते हैं। उ० भानुज जल महँ श्राय परे जय। कंजश्रवित विकसे सर में तथ। त्यों रघुयर पुर श्राय गए जब। नारिह नर प्रमुदे खिल के सब।

कंजासं-संज्ञा पुं० [हिं० गांजना ] कूड़ा।

केंजियाना-नि अ ि विश्व केंडा ] दहकते हुए ग्रेगारे का ठंडा पड़ना। मेंबाना। मुरमाना।

केंद्भवा -संशा पुं० दे० ''केंड्वा"।

कं जूस- सं० कण + हिं० चूस ] [संक्षा कंज्सा ] कृपणा । सूम । मक्लीचूस । जो धन का भोग न करे । जो न साय श्रीर म स्थितावे ।

कंजूसी-संज्ञा श्रो० [हिं० कंजूस ] कृपग्रता । सूमपन । उदारता का श्रभाव ।

कंटक-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० कंटकित] (१) कांटा। (२) सुई की नेक। (३) चुद्र रावु। (४) वाममार्गवालों के श्रनुसार वह पुरुष जो वाममार्गी न हो वा वाममार्ग का विरोधी हो। पश्च। (१) विक्र। बाधा। बखेड़ा। (६) रोमांच। (७) ज्योतिष के श्रनुसार जन्मकुंबली में पहला, चीथा, सातवाँ श्रीर दसवां स्थान। (५) बाधक। विक्रकसौ। (६) बख्तर। कवच।—हिं०।

या०---निष्कंटक।

कैटकार—संज्ञा पुं० [सं०] [श्ली० कटकारी] (१) सेमल । (२) विकंस । बैंची । एक प्रकार का बबूल । (३) भटकटेया । कटेरी ।

कंटकारी-संज्ञा स्री० [सं०] (१) भटकटेया । कटेरी । छे।टी कटाई । (२) सेमला।

कंटकाल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कटहसा। (२) कॉटो का घर।

कंटकाल्यक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जवासा ।

फंटकाशन-संज्ञा पुं० [सं०] ऊँढ ।

कंटकित-वि॰ [सं॰] (१) रोमांचित । पुलकित । उ०---कंटकित होति सति उससि असासन तें, सहज सुवासन शरीर मंजु लागे पेंान ।—देव । (२) कांटेदार । उ०-- कमल कंट-कित सजनी कोमल पाय । निश्चि मलीन यह प्रफुलित नित दरसाय ।—तुलसी ।

कंटकी-वि० [सं० कंटिकिन् ] कांटेदार । केंटीला ।

संज्ञा पुं० (१) छोटी मछली। कँटवा। (२) खेर का पेड़ा (३) मैनफल का पेड़ा (४) बाँस। (४) बेर का पेड़ा (६) गोखरू। (७) काँटेदार पेड़ा

संज्ञा स्त्री० [सं०] भटकटेया ।

कॅटबॉस-संज्ञा पुं० [हिं० कॉटा + बॅस ] एक प्रकार का बॉस जिसमें बहुत कांटे होते हैं श्रीर जी पोला कम होता है। इसकी लाटी श्रम्की होती है।

कंटर—ंश पुं० [ पं० िकेटर ] शीशे की बनी हुई सुंदर सुराही जिसमें शराब थीर सुगध श्रादि रक्ले जाते हैं। यह श्रव्हें शीशे की होती है, इस पर बेल बूटे भी होते हैं। इसकी डाट शीशे की होती है। कराबा।

कंटा-संज्ञा पुं० [ सं० कांच ] एक डेढ़ बालिश्त की पतली लकड़ी जिसके एक छोर पर चपरे का एक टुकड़ा लगा रहता है जिससे चुरिहारे चुड़ी रँगते हैं।

कंटाइन-संशा श्ली०[सं० कात्यायिना] (१) खुड़ेला। भुतनी। खाइन। (२) लड़ाकी श्ली। दुष्टा स्त्री। क्रकेशा श्ली।

कंटाप-संशा पुं० [हिं० कंटोप] किसी वस्तु का अगला हिस्सा जी भारी हो। भारी सिरा।

या o कंटापदार = जिसका श्रामा भारी है। | जैसे कंटापदार जूता । कंटाल-संज्ञा पुं० [ सं० कंटाल] एक प्रकार का रामबांस वा हाथी-चक जो बंबई, मदरास, मध्य भारत श्रोर गंगा के मेदानों में होता है। इसकी पत्तियों के रेशे से रस्सियों वटी जाती हैं।

कँटिया—संज्ञा स्त्रीं [ किं काँटी ] (१) कांटी । छोटी कील । (२)
मझली मारने की पत्तली नेकदार श्रेंकुसी । (३) श्रेंकुसियों
का गुच्छा जिससे कुएँ में गिरी हुई चीज़ें, गगरा, रस्सी श्रावि
निकालते हैं । (४) किसी प्रकार की श्रेंकुसी जिससे कोई
बस्तु फँसाई वा उसमाई जाय । (४) एक गहना जो सिर पर
पहना जाता है।

कर्टीला-वि० [हिं० कोंडा + ला (प्रत्य०) ] [ की० कॅडीली] कांटेदार । जिसमें कांटे हों । उ० — जिन दिन देखे वे सुमन गई सो बीत बहार । श्रव श्रक्ति रही गुजाब की अपत केंटीली डार । —बिहारी ।

कंद्भनमेंट-संज्ञा स्त्री॰ [फं॰] वह स्थान जहाँ फें।ज रहती हो। स्रावनी।

करेंटेला—संज्ञा पुं० [ किं० काठ + केला ] एक प्रकार का केला जिसके फल बड़े कीर रूखे होते हैं। यह हिंदु स्तान के सभी प्रांतीं में होता है। कचकेला। कठकेला।

कंटोप-संज्ञा पुं० [१५० कान 🕂 तोपना ] एक प्रकार की टीपी जिससे

सिर श्रीर कान ढके रहते हैं। इसमें एक चेंदिया के किनारे किनारे छ: सात श्रंगुल चेंद्री दीवाल लगाई जाती है जिसमें चेहरे के लिये मुँह काट दिया जाता है।

क्तेंद्रेकृ—संज्ञा पुं० [ ग्रं० ] ठेका । ठीका । इजारा ।

कंट्रेकृर-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] ठेकेदार वा ठीकेदार।

कंड-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० कंड्य] (१) गला । टेंटुग्रा । शैक-कंडमाला ।

महा०-कंट सुखना = प्यास से गला सूखना ।

(२) गले की वे निलयाँ जिनसे भोजन पेट में उतरता है और श्रावाज निकलती है। घाँटी।

ं यै।०--कंडस्थ । कंडाम ।

मुद्दा - कंड खुलना = (१) इंधे द्वुप् गले का साफ़ देाना।

(२) श्रावाज निकलना । कंड बैठना व्यावाज का बेमुरा हो जाना। श्रावाज का भारी होना। गला बैठना। कंड फुटना

- (१) वर्षों के स्पष्ट उचारण का श्रारंभ होना। श्रायाम खुलना। बच्चों की श्रावाम साफ़ होना। (२) यकारी भूटना। बक्कुर निकलना। मुँह से शब्द निकलना। (३) थांटी भूटना। युवावस्था श्रारंभ होने पर श्रावाम का बदलना। कंठ करना वा स्वना = कंठस्थ करना वा रखना। म्बानी याद करना वा रखना। कंठ होना = कंठाम होना। म्बानी याद होना। उ०-- उनको यह सारी पुस्तक कंठ है।
- (३) स्वर । श्रावाज । शब्द । उ०—(क) उसका कंठ बड़ा कोमल हैं। (ख) श्रांत उज्ज्वलता सब कालहु बसें । शुक केकि पिकादिक कंठहु लसें ।—केशव। (४) बह लाल नीली श्रांदि कई रंगीं की लकीर जो सुग्गे, पंहुक श्रांदि पिक्यें के गले के चारों श्रोर जवानी में पढ़ जाती हैं। हँसली । कंठा। उ०—(क) राते स्थाम कंठ दुइ गीवां। तेहि दुइ फंद डरो सठ जीवां।—जायसी। (ख) श्रवहूँ कंठ फंद दुइ चीन्हा। दुहुँ के फंद चाह का कीन्हा।—जायसी।

मुहा॰ — कंठ फूटना = तीते श्रादि पिद्मियो के गले में रंगीन रेग्वाएँ पड़ना । हँसली पड़ना वा फूटना । ड॰ — हीरामन हैं। तेहिक परेवा । कंठा फूट करत तेहि सेवा । — जायसी ।

(४) किनारा। तट। तीर। कांठा। उ०—वह गाँव नदी के कंठ पर बसा है। (६) मैनफल का पेड़ा मदन बृखा।

कंठकुड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिन्नपात रोग का एक भेद । यह तेरह दिन तक रहता है। इसमें सिर्में पीड़ा और जवन होती है। सारा शरीर गरम रहता है और दर्द करता है।

कंठकूजिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] वीगा।

काँठगत-वि० [सं०] गले में प्राप्त। गले में स्थित। गले में श्राया हुआ। गले में श्रॅंटका हुआ।

मुह्रा० — प्राया कंटगत होना = प्राया निकलने पर होना । मृत्यु का निकट स्राना। व० — प्राया कंटगत भयव भुस्रालू। — तुलसी।

कंठताल्ड्य-वि० [ सं० ] (वर्षो) जिनका उचारण कंट और नालु स्थाना से मिलकर हो ।

विद्योप -- शिक्षा में "ए" श्रीर "ऐ" की कंडतालक्य वर्गा वा कंडतालक्य कहते हैं। इनका उच्चारण कंड श्रीर तालु से होता है। कंडद बाच संजा पुं० | हिं० कंड + स्वाय | कुश्ती का एक पेच जिसमें विवाही एक हाथ से श्रपने प्रतिद्व दी के कंड पर थाप मारता है श्रीर तृसरे हाथ से उसका उसी तरफ़ का पैर उठाकर उसे भीतरी श्रद्धानी टांग मार कर चित कर देता है । इसे कंडभेद भी कहते हैं।

कंडमांगि-संजा पुं० | सं० | घोड़े की एक भेंवरी जो कंड के पास होती है।

कंडमाला संज्ञा स्रं० [सं०] गले का एक रोग जिसमें रोगी के गले में सगातार छोटी छोटी फुड़ियाँ निकसनी हैं।

कॅंडला-संज्ञा पुं० [सं० कंठ का प्रस्त में पहनने का पर्यों का एक गहना।

विशोप—नज़रबहु, बाघ का नम्ब, दो चार ताबीज़ आदि की तागे में गुथ कर बालकों की उनके रक्तार्थ पहनाने हैं।

कंडशात्त्रक-मंत्रा १९० | २१० ] एक रोग जिसमें गक्षे के भीतर कफ़ के प्रकोप से वेर के बराबर गांड उत्पन्न है। जाती हैं। यह गांड खुरखुरी होती हैं और कांटे की नाई खुभनी है।

कंडर्ह्ल-संशा पुं० [सं०] घोड़े के गले की एक सारी जो वृषित मानी जाती है।

कंडश्री—संज्ञा स्त्रं। चि० ] (१) गले का एक गहना जो सोने का भीर जड़ाक दोता है। (२) पेत की कंडी। गुरिया। घूटा।

कंडस्थ-वि० [सं०] (१) गले में भैंटका हुन्या। कंटगत । (२) जुबानी। जिह्वामा। कंट। कंटामा।

कॅंडहरिया-संज्ञा श्रां० [सं० कंटहार का प्रत्य० रूप] कंटी । उ०-सुर सर्गुन बॉटि गोकुल में श्रय निर्गुन की श्रोसरे। । ताकी छटा छार कॅंडहरिया जो अज जाने। मूसरे। --सूर ।

कंठहार—संज्ञा पुं० [ सं० ] गले में पहनने का गहना ।
कंठा—संज्ञा पुं० [ हिं० कंठ ] [ की० करप० कंठी ] (१) वह भिन्न
भिन्न रंगों की रेखा जो तोते कादि पिषयों के गले के चारो
चोर निकल काती हैं । हँसली । (२) गले का एक गहना
जिसमें बड़े बड़े मनके होते हैं । ये मनके सोने, मोनी वा
कवाण इत्यादि के होते हैं । (३) कुरते वा चांगरणे का वह
वर्षचंद्राकार भाग जो गले पर आगे की क्षोर रहता है ।
[दर्ज़ी ] । (४) वह अर्थचंद्राकार कटा हुआ कपड़ा जो कुरते
वा अंगे के कंठे पर लगाया जाता है । (४) पत्थर वा ई ट के
मोढ़े का वह भाग जो उपान चीर कारनिस के बीच में हो ।

कंटाग्र-वि० [सं० ] कंटस्य । ज़बानी । हिफ्ज़ । बरज़बान । कंटी-संज्ञा स्त्रं० [हिं० कंटा का करप० रूप ] (१) होटी गुरियों का कंटा । (२) तुलसी, चंपा स्त्रादि के छे।टे छे।टे मनियों की माला जिसे वैट्याव लोग गले में बांधते हैं।

मुहा० कंटी उठाना वा छूना कंटी की मीगंद खाना। कसम खाना। कंटी देना चेला करना था चेला बनाना। कंटी बांधना (१) चेला बनाना। चेला भूँडना। (२) व्यपना व्यंधमक्त बनाना। (३) बेल्पाव होना। भक्त होना। (४) मद्य मास छोड़ना। (१) विषयों को त्यागना। कंटी लेना = (१) बैल्पाव होना। भक्त होना। (२) मद्य मांस छोड़ना। (३) विषयों के। त्यागना।

(३) तोते श्रादि पित्तयों के गले की रेखा । हँसली । कंठी ।

कंडीरच-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सिंह। (२) कबृतर। (३) मत-बाला हाथी।

कंटो प्रदा-वि० (रा०) जो एक साथ कंट थीर श्रीठ के सहारे से बोजा जाय।

चिद्रोष—शिका में ''श्रो'' श्रीर ''श्री'' कंठी छग वर्ग कह लाते हैं। कं ख्रय-वि० [सं० ] (१) गको से उत्पक्त । (२) जिसका उच्चारण कंड से हो। (३) गको बास्वर के लिये हिलकारी । उ०— कंड्य श्रीपध।

संशा पुं० (१) वह वर्ष जिसका उच्चारण केठ से होता है। हिंदी वर्षमाला में ऐसे घाठ वर्ष हैं—अ, क, ल, ग, घ, ङ, ह घोर विसर्ग। (२) वह वस्तु जिसके खाने से स्वर घष्ट्रा होता है वा गला खुलता है। गले के लिये उपकारी खाप। विद्योष—सोंठ, कुलंजन, मिर्च, बच, राई, पीपर, पान। गुटिका करि मुख मेलिए, सुर कोकिला समान। वैद्यजीवन।

कॅंड्रा—संज्ञा पुं० [सं० कंदल] मूली सरसों श्रादि के बीच का मोटा डंटल जिसमें फूल निकलते हैं। इसका लोग साग बनाते श्रीर श्रचार डालते हैं।

कंडरा-संज्ञा स्त्री० [सं०] मोटी नस । मोटी नाड़ी ।

विशेष—सुश्रुत में सोजह कंडराएँ मानी गई हैं जिनसे शरीर के अवयव फैजते और सिकुक्ते हैं।

केडा-संज्ञा पुं० [सं० स्कंदन - मलत्याग ] [आं० प्रत्म० कंडा ] (१) सुखा गोवर जो ई धन के काम में श्राता है।

मुहा० - कंडा होना - (१) स्वना । दुर्व ल हा जाना । ऍठ जाना । (२) भर जाना । ड० - ऐसा पटका कि कंडा हो गया।

(२) लंबे आकार में पथा हुआ सूखा गोवर जो जलाने के काम में आता है। (३) सुखा मल। गोटा। सुद्दा।

संज्ञा पुं० [सं० कांड ] मूँज के पैथि का डंडल जिसके चिक, कृतम, मोढ़े बादि बनाए जाते हैं | सरकंडा ।

कंडारी-संज्ञा पुं० [सं० कर्माथारिन्] जहाज का माँकी। (सरा०)

कंडाल-संज्ञा पुं० [फा० करमाय] एक बाजा जो पीतल की नली का बनता है कीर मुँह में लगा कर बजाया जाता है। नरसिंहा। सुरही। तूरी। संज्ञा पुं० [हिं० कंट = मूँज] जोलाहों का एक केंचीनुमा श्रीज़ार जिस पर ताना फैला कर पाई करते हैं।

चिद्रोप—यह दो सरकंडों का बनता है। दो बराबर वराबर सरकंडों को एक साथ रख कर बीच में वांध देते हैं। फिर उनको थाड़े कर श्रामने सामने के भागों को पत्त स्स्ती से तानते श्रीर ऊपर के सिरों पर तागा बांध कर नीचे के सिरों को ज़मीन में गाड़ देते हैं। इस तरह कई एक को दूर दूर पर गाड़ कर उनके सिरे पर बँधे तागों पर ताना फैलाते हैं। संज्ञा पुं० [ सं० कंडेल ] लोहे श्रीर पीतल श्रादि की चहर का बना हुआ कृपाकार एक गहरा बरतन जिसका मुँह गोल श्रीर चोड़ा होता है। इसमें पानी रक्खा जाता है।

कंडिका—संज्ञा श्रीत्र [ संत्र ] (१) त्रेद की ऋचाश्रों का समूह । (२) वेदिक मंथों का एक छोटा वाक्य, खंड वा श्रवयव। पैरा ।

कंडी-संश क्षां ० [ हिं० कंडा ] (१) छोटा कंडा । गोहरी । उपली । (२) सुखा मल । गोटा । सुहा ।

कंडील-संज्ञा स्नं। विश्व मंदील ] मिद्दी, श्रवरक वा कागद की बनी हुई लाजटेन जिसका सुँह जपर होता है। इसमें दीया जला कर लटकाते हैं।

कंडीलिया—संज्ञा स्त्री० | ४० कंटील वा पुर्त० गंटील ] यह ऊंचा धरहरा जिसके ऊपर रोशनी की जाती है। यह समुद्र में उन स्थानों पर बनाया जाता है जहां चट्टाने रहती है और जहाज़ के टकराने का डर रहता है। जहाज़ों का ठीक मार्ग बतलाने का काम भी इससे लेते हैं।

कंड-संज्ञा श्ली० [सं०] खुजली । खाज ।

कंडुक-संज्ञा पुं० [ सं० [ (१) भिलावां। (२) तमाल। (नाम माला) उ०-कालकंध तापिच्छ पुनि कंडुक सेह तमाल। स्रने०।

केंडुवा-संज्ञा पुं० [ किं० किंतो ता सं० केंद्र ] बाजवाले अशों का एक रेगा। इसमें बाज पर एक काली काली चिकनी बस्तु जम जाती है जिससे उसके दाने मारे जाते हैं। यह रेगा गेहूँ, ज्वार, बाजरे आदि के बालों में होता है। कंजुआ। मोटी।

क्रि प्र0-लगना ।--मारना ।

कंडू-संज्ञा स्त्रां० दे० ''कंडु''।

केंडरा-संज्ञा पुं० [सं० कांड = शर ] [स्री० कंडरिन्] एक जाति जो पहचे तीर कमान बनाती थी और श्रव रुई धुनती है। धुनिया।

कंडोल बीया-संज्ञा आं० [सं०] चांडाल बीया। किंगरी। कंडोर-संज्ञा पुं० [सं० कंट्र वा किं० कांद्रों] (१) अस का एक रेगा। यह रोग प्रायः ऐसे असों की होता है जिनमें बाल लगती है जैसे, धान, रोहुँ ज्यार, बाजरा आदि। बाल में काले रंग की चिकनी धूल वा भुकड़ी बैठ जाती है। इससे बाल में दाने नहीं बैठते श्रीर फसल की बड़ी हानि होती है। केंद्रवा। केंजुशा। (२) दे० "कंडीरा"।

कंडोरा-संज्ञा पुं० [ हिं० कंडा + श्रीरा (प्रत्य०) ] (१) वह स्थान जहाँ कंडा पाथा जाता है। गोहरीर। (२) वह घर जिसमें कंडे रक्खे जाते हैं। गोठीला। (३) कंडों का ढेर। कंडों का ढेर जिसके ऊपर से गोबर छोप देते हैं। बठिया।

कंत \*-संज्ञा पुं० [सं० कांत ] (१) पति । स्वामी । उ०-- मदन लाज वश तिय नयन देखत बनत एकंत । हूँ चे खिँ चे इत उत फिरत ज्यों दुनारि कें। कंत ।-- पद्माकर । (२) मालिक । ईश्वर । उ०--- तू मेरा हां तेरा गुरु सिप कीया मंत । यूने। भूल्या जात हैं दादू विसरधा कंत ।---- दादू ।

कंतित—संज्ञा पुं० [देश०] एक पुरानी राजधानी जिसके खंडहर मिर्ज़ापुर के पश्चिम गंगा के किनारे पर हैं श्रीर जहां इस नाम का एक गांव भी है। मिथ्या वासुदेव की राजधानी यहीं थी।

कंश \*-संज्ञा पुं ० दे ० ''कंत''।

कंथा-संज्ञा श्ली • [सं • ] गुद्द्शी । कथड़ी । उ०--फारि पटार सी पहिरों कंथा । जो मोहिं काेड दिखाबे पंथा !---जायसी ।

कंद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जड़ जो गृदेदार थ्रीर बिना रेशे की हो, जैसे सुरन, शकरकंद इत्यादि।

थै। - ज़मीकंद । शकरकंद । बिलारीकंद । श्रानंदकंद ।

(२) स्रन।श्रोत । कांद । (३) यादल । उ० — यक्तोपवीत विचित्र हेममय सुक्तामाल उरिस मोहि भाई । कंद तिकृत विच ज्यें सुरपति धनु निकट बलाक पांति चिल श्राई । — नुजसी ।

या०-आनंदकंद ।

(४) तेरह अहरों का एक वर्ण वृत्त जिसके प्रस्थेक चरण में चार यगण श्रीर श्रंत में एक लघु वर्ण होता है (य य यय ल)। जैसे—हरे राम हे राम हे राम हे राम। करें। मो हिये में सदा श्रापना धाम। (४) छुप्पय छंद के ७१ भेदों में से एक जिसमें ४२ गुरु, ६८ लघु, १९० वर्ण श्रीर १४२ मात्राएँ, श्रयवा ४२ गुरु, ६४ लघु, १०६ वर्ण श्रीर १४८ मात्राएँ, होती हैं। (६) योनि का एक रोग जिसमें बतारी की तरह गाँठ वाहर निकल श्राती हैं।

संज्ञा पुं० [फ़ा०] जमाई हुई चीनी । मिस्री । था०—कलाकंद । गुजकंद ।

कंदन-संज्ञा पुं० [सं०] नाश । ध्वंस ।

कंदमूल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) तीन चार हाय ऊँचा एक पौधा। पत्ता इसका सेमल के पत्ते का सा होता है। इसकी जड़ मोटी, लंबी और गृदेदार होती है। इसकी ढाक्षियाँ ज़मीन में लगती हैं। नैपाल की तराई में पहाड़ों के किनारे यह बहुत मिलता है। लकड़ी इसकी पोली और निकम्मी होती है। जड़ को लोग उद्याल कर या तरकारी बनाकर खाते हैं। (२) कंद श्रीर मूल।

कंदर खोह नदी नद नारे। धगम श्रगाध न जाहि निहारे।

— तुलसी। (२) श्रंकुश।

कंदरा-संज्ञा स्रा॰ [सं०] गुफ़ा। गुहा।

कंदराकर-संज्ञा पुं० [सं०] पर्वत ।--डिं०।

कंदर्प--संज्ञा पु० [सं० ] (१) कामदेव । (२) संगीत में रुद्रसाल के ग्यारह भेदों में से एक ।

कंदल संशा पुं० [सं०] (१) नया श्रेंसुश्रा। (२) कपाला। (३) सोना। (४) वाद्विवाद। कचकच। वाग्युद्ध।

कंदला-संशा पुं० [सं० कदल क सोना ] (१) चाँदी की यह गुरुसी वा लंबा छड़ जिससे नारकश तार बनाते हैं। पाँसा। रेनी। गुरुसी।

विशेष—तार बनाने के लिये चांदी के। गलाकर प: ले उसका एक लंबा छुड़ बनाया जाता है। इस छुड़ के दोनों छे। जुकीले होते हैं। अगर सोनहला तार बनाना होता है ती उसके बीच में सोने का पत्तर चढ़ा देते हैं, फिर इस छुड़ को यंत्री में खींचले हैं। इस छुड़ को सोनार गुल्की चार सारकश केंदला, पांसा चीर रैनी कहते हैं।

मुद्दा०—कँदला गलाना चांदी श्रीर सीना मिला कर एक गांच

(२) सोने वा चाँदी का पतला तार।

थै। 0 -- कंदलाकरा । कंदला कचहरी ।

संज्ञा पुं० [सं० कन्दल ] एक प्रकार का कचनार। दे० "कचनार"।

कंदली-संज्ञा श्लां (संव) एक पौधा जो निर्देशों के किनारे पर होता है। बरसात में इसमें बहुत से सफ़ेद सफ़ेद कूल जगते हैं।

कंद्ला कचहरी-संशा स्त्री० [हिं० कंदला + कवहरी | वह जगह जहां कंदलाकशी का काम होता है। तार का कारण्याना । कंदले का कारण्याना ।

कंद्छाक्रश्-संशा पुं० [ हि० कंदला + फ़ा० करा ] सार खींचनेवाखा । सारकशा ओ सारकशी का काम करता है।

कंदलाकशी-संज्ञा स्रं० [हिं० कंदलाकग ] तार खींचने का काम। कंदलार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मंदनवन। इंद्र का बगीचा। (२) हिरन की एक जाति।

कंदा-संज्ञा पुं० (१) दे० ''कंद''। (२) शकरकंद । गंजी । † (३) घुइयाँ। अस्कें।

कंदीत-संज्ञा पुं० [ प्रा० ] जैन भत के अनुसार एक प्रकार के देवगया जो वायान्यंतर के संतर्गत हैं।

कंदील-संशा स्त्री० दे० "मंद्रील"।

संज्ञा पुं िहिं० कंडाल ] जहाज़ में वह स्थान जहाँ पानी रहता है और लोग पायखाना फिरते और नहाते हैं। सेतरबाना।

कंदु-संज्ञा पुं० [सं० ] दे० "कंदुक"।

कंदु ग्रा—संज्ञा पुं० [ हिं० कादो ] बालवाले श्रक्तों का एक रोग जिससे बाल पर काली भुकड़ी जम जाती है श्रीर दाना नहीं पड़ता। कंडोर।

कंदुक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गेरि।

या०-कंदुकतीर्थं।

- (२) गोल तिकया। गल-तिकया। गेंडुश्रा। (३) सुपारी। पुंगीफल। (४) एक प्रकार का वर्ण वृत जिसके प्रत्येक चरण में चार यगया और एक गुरु होता है। जैसे—यची गाइ के कृष्णा की राधिका साथ। भजी पाद पाथीज नैके सदा माथ।
- कंदुकतीर्थ-संज्ञा पुं० [सं०] अज का एक तीर्थ जहाँ श्री कृष्णाजी ने गेंद खेला था।
- केंद्री-संज्ञा स्री० [ सं० कन्द्री ] कुँदर ! बिंबा । संज्ञा पुं० [फ़ा०] वह खाना जिससे सुसलमान बीबी फ़ातमा या किसी पीर के नाम का फ़ातिहा करते हैं ।
- कंदिक-संज्ञा पुं० [देश०] पुत्ताग या सुलताना चंपा की जाति का एक बृज । यह उत्तरीय और पूर्वीय वंगाल में होता है। इसकी तकड़ी मज़बूत होती है और नाव या जहाज़ के मस्तूल बनाने के काम में श्राती है।
- कर्देला-वि० िरं कांदो, प्० हिं कंदई + ला (अत्य०) । मिलिन । गेंदला । मलयुक्त । उ०-- जनम केटि को केंदैलो हद हृद्य थिरातो ।—नुससी ।
- करेंदेगरा-संज्ञा पुं० [ हिं० गांड -|- डोरा ] कमर में पहनने का एक सागा। करधनी।
- कंध\*—संज्ञा पुं० [सं० स्कंथ] (१) बाली। व०—अन्यक्त मूलमनादि तरुःवच चारि निगमागम भने। पट्कंध शाखा पंचवीस अनेक पर्या सुमन घने।—नुससी। (२) दे० "कंधा"।
- कंचनी—संज्ञा स्त्री० [सं० कार्टवंथनी ] किंकिया। मेखला। कमर में पहनने का एक गहना।
- कंधर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) गरदन। श्रीवा। (२) बादल। (३) सुस्ता। मोथा।
- कंधा-संज्ञा पुं० [सं० स्कंप, प्रा० कंथ ] (१) मनुष्य के रारीर का वह भाग जो गले और मोढ़े के बीच में हैं।
  - मुहा० कंघा देना = (१) श्रार्थी में कंघा क्रागाना । श्रार्थी कें। कंघे पर क्षेना वा क्षेकर चलना । राव के साथ श्मशान तक जाना । (२) सहारा देना । सहायता देना । मदद देना । कंधा बदलना = (१) बामों का एक कंघे से दूसरे कंघे पर लेना । (२) बामों की दूसरे केंक्षे से श्रापने कंघे पर क्षेना । कंघे की डकान =

- (१) मालखंभ की एक कसरत जिसमें कंधे के बल उड़ते हैं।
- (२) बाहुमूल्य । मोढ़ा ।
- मुहा० कंघे से कंघा छिलना = बहुत श्रिधिक भीड़ होना। ड०—मंदिर के फाटक पर कंघे से कंघा छिलता था, भीतर जाना कठिन था।
- (३) बेल की गर्धन का वह भाग जिस पर जुझा रक्खा जाता है।
  मुहा०-कंघा डालना = (१) बैल का अपने कंघे से जुझा फेंक
  देना। जुझा डालना। (२) हिम्मत हारना। यक जाना। साहस
  छे। इना। कंघा लगना = जूए की रगड़ से कंघे का छिल जाना।
- कंधार—संज्ञा पुं० [सं० गांधार] [वि० कंधारी] श्रफ़ग़ानिस्तान के एक नगर श्रीर प्रदेश का नाम । संज्ञा पुं० [सं० कगंधार] [वि० कंधारी] केवट । महाह । उ०—(क) जो जो भार निवाह न पारा । सो का गरव करें

उ०—(क) जो तो भार निवाह न पारा । सो का गरब करें कंधारा।—जायसी । (ख) कहा कपि केंसे उत्तरधो पार । दुस्तर श्रांत गंभीर वारिनिधि शत योजन विस्तार । राम प्रताप सत्य सीता को यहें नाव कंधार । बिन ग्रधार छन में श्रवसंख्या आवस भई न बार।—सूर ।

कंधारी-वि० [क्षिंव कंधार ] कंधार का। जो कंधार देश में उत्पक्ष हुआ हो।

संज्ञा पुं० चोड़ की एक जाति जो कंघार देश में होती है। संज्ञा पुं० [सं० कर्माधारन्] मछाह। केवट। मांकी।

थैर०-कंधारी जहाज - डांकुश्री का जहाज। (सरा०)।

- कँधावर—संजा स्त्रं। ि िं कंधा + प्रावर (प्रस्यः) ] (१) जूए का यह भाग जो बेंल के कंधे के ऊपर रहता है। (२) वह चहर वा दुपट्टा जो कंधे पर डाला जाता है।
  - मुहार कंघावर डालना = किमी पटुके या दुपटे के। जनेक की तरह कंधे पर डालना।
  - चिश्रीय—विवाह आदि में कपड़े पहनाकर जपर से एक दुपटा ऐसा डालते हैं कि उसका एक पहा बाएँ कंघे पर रहता है और दूसरा छोर पीछे से होकर दहिने हाथ की बग़ल से होता हुआ फिर बाएँ कंघे पर आ पड़ता है। इसे कंघावर कहते हैं। (३) हुड या ताशे की वह रस्सी जिससे उसे गले में जटका कर बजाते हैं।
- काँघेळा-संज्ञा० पुं० [किं० कंधा] खियों की साड़ी का वह भाग जो कंधे पर पड़ता है।
- क्रि॰ प्र॰—डालना = साड़ी के छोर के। सिर पर न लेजाकर ग्रांए कंधे पर से ले जाना । उ॰—डोलत दिमाग दूबी दग देत दीठि लागे डेरे कर दारन दरीवन कँधेला की।—पजनेस। कंधेळी—संज्ञा श्री॰ [किं कंधा] (१) बोड़े गाड़ी का एक साज़ जिसे घोड़े के। जोतते समय उसके गत्ते में दालते हैं। यह •श्रंद्राकृत गोज मेखला के झाकार का होता है। इसके नीचे •कोई मुजायम वा गुलगुजी चीज़ देंकी रहती है जिससे बोड़े

के कंघे में रगड़ नहीं लगती। (२) घोड़े श्रीर बेंब की पीठ पर रखने का सुँड़का वा गद्दी। यह चारजामे वा पतान के नीचे इसिंबिये रक्खी जाती है कि उनकी पीठ पर रगड़ न लगे।

कंधेया-संज्ञा पुं० दे० "कन्हेया"।

कंप-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कॅपकॅपी। कांपना। (२) श्रुंगार के सात्त्विक श्रनुभावों में से एक। इसमें शीत, केाप श्रोर भय श्रादि से श्रकस्मात् सारे शरीर में कॅपकपी सी मालूम होती है। (३) शिल्पशास्त्र में मंदिरें। वा स्तंभों के नीचे या ऊपर की कंगनी। उभड़ी हुई कॅंगनी। संज्ञा पं० शिं० केंप] पड़ाव। तश्रकर। डेरा।

कॅपकॅपी-संज्ञा स्री० [ हिं० कांपना ] थरथराहट । कॅपना । संचलन । कंपनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र ।

कंपन-संज्ञा पुं० [सं०] वि० कंपित कांपना । थरथराहट । कँपकँपी । कँपना-कि० अ० [सं० कंपन ] (१) हिल्लना । डोलना । संचलित होना । कांपना । (२) भयभीत होना । डरना ।

कंपनी—संज्ञा श्री० [ श्रं० ] (१) ब्यापारियों का यह समूह जो श्रपने संयुक्त धन से नियमानुसार ब्यापार करने हों। (२) हैं गर्लेंड के ब्यापारियों का वह समूह जो १६०० हैं० में बना था। रानी प्लीज़बेथ की श्राज्ञा पाकर इस समूह ने भारतवर्ष में व्यापार प्रारंभ किया। इसने यहां पहले कोटियां बनाईं, फिर ज़मीदारी ख़रीदी और बढ़ते बढ़ते देश के बहुत से प्रांती पर अधिकार कर लिया।

द्या ०-कंपनी कागद = प्रामिसरी ने।ट ।

(३) सेना का एक भाग जिसमें १८० सेनिक होते हैं। (४) मंडली। जत्था।

कंपमान्-वि॰ दे॰ ''कंपायमान''।

कंपा—तंज्ञा पुं० [हें० कॅपना] बांस की पतली पतली तीलियां जिनमें बहेलिये लासा लगा कर चिड़ियों को फँसाते हैं। यह दस पांच पतली पतली तीलियों का कूँचा होता है। इसे पतले बांस के सिरे पर खोंस कर लगाते हैं और फिर उस बांस की दूसरे में और उसे तीसरे में इसी तरह खोंसते जाते हैं। इससे पेड़ पर बैटी हुई चिड़ियों को फँसाते हैं। बांस की खोंचा और कूँचे की कंपा कहते हैं। उ०—जीलि जाते बरही बिलोकि बेनी बनिता की जी न होती गृंथिन कुसुमसर कंपा की।

मुहा० कंपा मारना या लगाना = (१) चिड़ियों के। कंपे से फंसाना। (२) घेएले से किसी के। अपने वश में करना। फेंसाना। द्वि पर चढ़ाना।

कँपाना-कि॰ स॰ [ हिं० कँपना का प्रे॰ ] (१) हिखाना । हिखाना होलाना । (२) भय दिखाना । हराना । हरवाना । कंपायमान-वि॰ [सं॰ ] हिखता हुआ । कंपित । कंपास-संज्ञा की० | शं० | (१) एक यंग्र का नाम जिससे दिशाओं का ज्ञान है। यह एक छोटी सी विविधा है जिससे एक चुंबक की सूई होती है जिसका सिंग सदा उत्तर की फिरा रहता है। इससे लेगों की दिशाओं का ज्ञान होता है। यह समुद्र में माकियों श्रीर स्थल में नापनेवाली श्रीर नकृशे बनाने वालों के लिये बड़ा उपकारी है। दिख्यांक। कृतुबनुमा।

यो। - कंपासघर जहाज में यह स्थान जहां कंपास रहता है । (२) परकार । (३) एक यंत्र जिससे पैमाइश में जैन डालते समय समकेशा का अनुमान किया जाता है । राहटैंगिख ।

मुद्दाः - कंपास कागानाः - (१) नापनाः । (२) ताकः मतंकः करनाः । फॅलाने की धातः में रहनाः ।

कंपिन-िश्विश्विश्विश्व । (१) कांपना हुआ। अस्पिर। यकायमान । यंग्रज । (२) भयभीत । वरा हुआ।

कंपिल-गंजा पुं० [सं० कांग्फा | फर्कम्याबाद के ज़िले का एक पुराना नगर जो पहले दिलाया पांचाल की राजधानी था और जहां द्रोपदी का न्ययंवर हुआ था।

कंपिछ्य-ांजा प्र| संव | कमीला।

कंपू-संशा पं व | पं व कंप | (१) यह स्थान जहाँ फाँज रहती है। छावर्ग। (२) यह स्थान जहाँ कड़ाई के समय फाँज उहरती है। पड़ाव। जनस्थान। (३) डेरा। स्थान। (४) फीज। सेना। दे व ''कंपनी'।

मुहा० कंप्का विगड़ा हुआ · (१) लुशा या गुंडा। (लश०) (२) थार्गा।

कंपीज़-संज्ञा पुं० | पं० ] शब्दों धीर बाक्यों के अनुसार टाइप के अत्तरों का जोड़ना। उ०-(क) आज प्रेस में कितना मेंटर कंपीज़ हुआ। (ख) तुमने कल कितनी गैली कंपीज़ की थी ?

क्रि० प्र०-करना ।--होना ।

कीपाजिंग संज्ञा सी० पिं० ] (१) कीपोज़ करने का काम । (२) कीपोज़ करने की उजरत । कीपोज़ कराई ।

कंपाज़ि ग स्टिक-संशा स्त्रा० [अ०] कंपाज़िटर का एक धीज़ार जिस पर अकर बैठाए जाते हैं।

कंपाज़िटर-संता पुं० | पं० ] छापेखाने का यह कर्मचारी जो छापन के मेटर के बचरों की छापने के किये कम से बैटाता है।

कांपाजिटरी-संज्ञा श्री० [र्षि० कंपेंगिनटर + ई (अत्य०)](१)कंपोजिटर का पत् । उ०-कंपोजिटरी का ख्याल छोड़ा । (२) कंपोजिटर का काम ।

कंपैंडिर संज्ञा पुं० [ पं० ] दवा बनानेवाला । डाकृर की दवा तैयार करने में सहायता पहुँ चानेवाला ।

कंपैंडिरी-संज्ञा श्री० [ १५० कंपैंडर + ई (अस्वर्०) ] (१) कंपैंडर का काम । (२) कंपैंडरी का काम करने की उजरत । (३) कंपैंडर का पद ।

कंबज़त-वि॰ दे॰ ''कमबख़्त"।

कंबर \* निसंता पुं० दे० 'कंबल''।

कंबल-संशा पुं० [स० ] | स्वा० अन्य०क अन्व | (१) जन का बना हुआ मोटा कपड़ा जिसे ग्रीय लोग श्रोदते हैं। यह भेड़ों के जन का बनता धोर इसे गड़िये बुनते हैं। (२) एक कीड़ा जो बरसात में दिखाई देता है श्रीर जिसके जपर काले काले रोप्ँ होते हैं। कमला।

कंबिका-संज्ञा स्रं। ० [ सं० ] प्राचीन काल का एक बाजा जिससे ताल दिया जाता था।

कंबु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शंख।

या ० -- कंबुकंठ । कंबुप्रीय ।

(२) शंख की चुड़ी। (३) घोंघा। (४) हाथी।

कं बुक-संभा पुं० दे० 'कंबु''।

कंबाज-संशा पुं० [सं०] [नि० कांबाज ] (१) श्रक्तानिस्तान के एक भाग का प्राचीन नाम जो गांधार के पास पड़ता था। यहां के घोड़े प्रसिद्ध थे। (२) तांत्रिक खंभात को कंबाज मानते हैं।

कंभारी-संज्ञा श्रं० [सं०] गॅभारिका पेड़ा

कर्विरी-संज्ञा श्री । [हिं० कीर ] तमोलियों की भाषा में पचास पान की गञ्जी। चार कॅवरी की एक ढोली होती है।

कँचल-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''कमल''।

कॅंघरा-ककड़ी-संशा स्री० [ वि० कंगल + ककड़ा | कमल की जड़ । भर्सीड़ । मुरार ।

कॅंबलगड़ा—संज्ञा पुं० [सं० कमल + हि० गष्टा]कमल का बीज। कॅंबलबाय—संज्ञा पुं० दे० "कमलवायु"।

कैंदासा-संज्ञा पुं० [ देश ० ] [ स्वी० केंदासा ] लड़की के लड़के का लड़का। नाती का लड़का।

कंस-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कांसा। (२) प्याजा। छोटा गिलास या कटोरा। (३) सुराही। (४) मँजीरा। मांमा। (४) कांसे का बना हुआ वर्तन या चीज़। (६) मधुरा के राजा उपसेन का जड़का जो श्रीकृष्या का मामा था और जिसे श्रीकृष्या ने मारा था।

कंसक-संज्ञा पुं० [सं० । (१) कसीस । (२) कांसे का बना पात्र । कंसताल-संज्ञा पुं० [सं० ] भाभ । उ०-कंसताल करताल बजा-वत श्रंग मधुर मुँहचंग । -सूर ।

कंस्तपात्र—संज्ञा पुं० [सं०] (१) कांसे का बर्तन। (२) एक नाप जिसे बाढ़क भी कहते थे। यह चार सेर की होती थी।

कंसरटीना-संज्ञा पुं० [ भं० ] एक संदृक् के आकार का श्रेंग-रेज़ी बाजा जिसमें आशी होती है श्रीर जो दोनों हाथों से खीँच खीँच कर बजाया जाता है।

कंस्तरवेटिय-वि० [ ४० ] (१) परंपरा से प्रचलित रीति भाँति के ध्रनुसार ही कार्थ्य करनेवाला थार इनमें सहसा परिवर्तन का विरोधी। पुरानी लकीर का फूकीर। (२) हूँ गर्लेंड देश के

पार्कीमंट में वह राजनैतिक दल जो निर्वारित राज्यप्रणाली में कोई परिवर्त्त वा प्रजातंत्र सिद्धांतों का प्रसार नहीं चाहता।

कंसर्ट-संजा पुं० [ प० ] (१) कई एक बाजों का एक साथ मिलकर बजना वा कई एक गयेंथें का स्वर मिला कर गाना बजाना। (२) भिन्न भिन्न प्रकार के बजते हुए बाजों का समूह। (३) कई गानेवालों वा बजानेवालों के स्वर का मेल।

कंसटीना-संज्ञा पुं० दे० ''कंसरटीना''।

कंसासुर-मंत्रा गुं० [सं०] कंस नामक मधुरा का राजा जो श्रसुर कृता जाता था। उ०-वही धनुष्व रावन संधारा। वही धनुष्व कंसासुर सारा।--जायसी।

कं मुत्रा—संज्ञा पुं । सिं को सा । [ स्वाक अन्यक कराना ] कॉसे का एक चीन्त्र्रेंटा दुकड़ा जिसके पहानों में गोल गोल गड्ड होते हैं। इस पर सोनार खुँ खुँ र श्रादि के बोरों की खोरिया बनाने हैं। पांसा। किटकिसा।

कैं मुली-संगा संग् दे॰ "केंसुबा"।

कॅसुबा-संता पृं० [हिं० कस्त ] एक की झा जो ईख के नये पाछे को नष्ट करता है।

क-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्रह्मा। (२) विष्णु। (३) कामदेव।
(४) सूर्य्य। (४) प्रकाश। (६) प्रज्ञापति। (७) दृष्ठ। (८)
श्रित्र। (६) वायु। (१०) राजा। (११) यम। (१२)
श्रात्मा। (१३) मन। (१४) शरीर। (१४) काल। (१६)
थन। (१७) मयूर। (१८) श्रव्य। (१६) ग्रंथि। गाँठ।

कह्त | —संज्ञा श्रा० [ हिं० कित ] श्रोर । तरफ़ । कहें—िय० [ सं० कात, प्रा० कह] एक से श्रिधक । श्रानेक । जैसे—कई बार । कहें श्रादमी ।

योo - कई एक - अनेक। यहत से। कई बार - कितने बार। कई दफ।

ककई।-संज्ञा श्रां० दे० ''कंघी''।

ककडा सोंगी-संज्ञा बी॰ दे॰ ''काकड़ा सोंगी''।

करुंगे—संज्ञा श्री० [सं० कर्कटी, पा० कर्कटी ] (१) ज़मीन पर फेलनेवाली एक बेल जिसमें लंबे लंबे फल लगते हैं। यह फागुन चेत में बोई जाती है श्रीर बैसाल जेठ में फलती है। फल लंबा श्रीर पतला होता है। इसका फल कबा तो बहुत खाया जाता है पर तरकारी के काम में भी श्राता है। लख-नज की ककड़ियां बहुत नरम श्रीर मीठी होती हैं। (२) ज्वार वा मक्क के खेत में फेलनेवाली एक बेल जिसमें लंबे लंबे श्रीर बड़े फल लगते हैं। ये फल भादों में पक कर श्राप से श्राप फूट जाते हैं, इसी से फूट कहलाते हैं। ये खरबूज़े ही की तरह होते हैं पर स्वाद में फीके होते हैं। मीठा मिलाने से इनका स्वाद बन जाता है।

मुहा०-ककड़ी के चार की कढारी से मारना = होटे अपराध

वा देाष पर कडा दंड देना । निष्टुरता वरना । ककड़ी खीरा करना = तुच्छ, समम्मना । तुच्छ वनाना । कुछ कदर न करना । उ॰—तुमने हमारे माल को ककड़ी खीरा कर दिया है ।

ककना -संज्ञा पुं॰ दे॰ "कंगन"।

ककनी—संज्ञा स्त्री॰ (१) दे॰ ''कँगनी''। (२) गोल चक्कर जिसके बाहरी किनारे पर दांत वा नुकीले कँगूरे हों। दंदानेदार चक्कर। (३) कँगनी के श्राकार की एक मिठाई।

ककराली—संज्ञा [ सं० कत्त्व, पा० कवल, हिं० कॉल + वाली (प्रत्य०) ] कॉल का एक फोड़ा। वह गिल्टी जो बग़ल में निकलती है। कंछराली। कंलवाली। कलवार। कॅविरी।

ककरा सींगी निसंज्ञा श्ली० दे० "काकड़ा सींगी"।

ककरी-संज्ञा स्त्री० दे० ''ककड़ी''।

ककवां-संज्ञा पुं० दे० "कंघा"।

ककसा निसंज्ञा स्त्री० िसं० कत्ता, प्रा० कत्त्वा | कांका ।

ककसी—संज्ञा स्त्री० [सं० कर्कगा, प्रा० कक्सा ] एक प्रकार की मञ्जूली जो गंगा, जमुना, प्रक्षापुत्र, सिंधु स्नादि निद्धों में होती है। इसका मांस रूखा होता है।

ककहरा—संज्ञा श्ली० [क + क—ह + रा (अस्थ०) ] 'क' से 'ह' तक वर्षोमाला। बरतनिया।

विद्योष—बालकों को पढ़ाने के लिये एक प्रकार की कविना होती है जिसके प्रत्येक चरण के श्रादि में प्रत्येक वर्ण क्रम से श्राता है। ऐसी कविताश्रों में प्रत्येक वर्ण दे। बार रक्खा जाता है, जैसे—क का कमल किरन में पावै। ख खा चाहे खोरि मनावै।—कबीर।

ककही—संज्ञा स्त्री० [सं० कंकर्ता, प्रा० कंकर्ड ] (१) एक प्रकार की कपास जिसकी रुई कुछ जाज होती है। (२) चैवियाजा। (३) 'वेदे 'कंघी''।

ककुत्स्य-संज्ञा पुं० [सं०] इस्वाकुवंशीय एक राजा।

विशेष—पुराणानुसार एक समय देवताओं और राक्सों में युद्ध हुआ था। देवताओं ने उस समय श्रयोध्या के राजा से सहायता माँगी। राजा की सवारी के लिये ह्ंद्र बेंक बन कर आया। राजा ने उस बेंक की पीठ पर चढ़ कर जड़ाई में जा असुरों को परास्त किया। तब से उसका नाम ककुत्स्थ पड़ गया। वालमीकीय रामायण में ककुत्स्थ की भगीरथ का पुत्र लिखा है पर कहीं उसे हुक्वाकु का पुत्र और कहीं सोम-दत्त का पुत्र भी लिखा है।

क कुद्—संज्ञा पुं० [सं०] (१) डिछा। बैला के कंधे का कुनूक्षा । (२) राजचिह्ना।

वि० [सं०] प्रधान । श्रेष्ठ ।

कतुवान्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बैला। (२) एक पर्वतः। (३) ऋषभ नाम की एक श्रोषधि।

ककुम-संगा पुं० [सं०] (१) श्रज् न का पेड़ । (२) वीगा का एक श्रंग। वीगा के जपर का वह श्रंश जो मुड़ा रहता है। प्रसेवक।

विशेष—कोई कोई नीचे के तूँ ये को भी ककुभ कहते हैं।
(३) एक राग।(४) एक छंद जो तीन पदी का होता है।
इसके पहले पद में म, तूसरे में १२ और तीसरे में १म वर्ण
होते हैं।(४) दिशा।

ककुभा—संज्ञा पुं० [सं०] (१) दिशा। (२) दण की एक पुत्री जो धर्म की पत्नी थी। (३) मालकोस राग की पाँचवीं रागिनी जो संपूर्ण जाति की हैं। इसे दिन के दूसरे पहर में गाना चाहिए।

ककुम्मती—संज्ञा श्लो० [ सं० | एक वैदिक खंद जिसके तीन चरशी में पांच पांच बीर एक में ६ वर्श होते हैं।

ककेड़ा-संज्ञा पुं० [सं० कर्नटका प्रा० कवादका | चिचड़ा । एक बेल जिसके फल सांप के झाकार के होते हैं थार तरकारी के काम में आते हैं।

ककिया—िया | विश्व किता | कंपी के धाकार की (ई ट) । विशेष—यह शब्द ई ट के एक भेद के लिये प्रयुक्त होता है जो बहुत छोटी होती हैं धीर जिसे खखावरी वा खब्दीरी भी कहते हैं ।

ककोड़ा संता पुं० (सं० ककोटक, पा० ककोडक ) मोयसा । अध-रीज । उ०--कुँदरू और ककेड़ा कीरे । कचरी चार अधेड़ा सीरे !--सूर ।

ककोरना - किंव्सा किंदना । खरेखना । खरेकना । खरेन

ककोरा-संज्ञा पुं० दे० "ककोड़ा"।

कफकड़—संज्ञा पुं० िसं० ककी | सूखी वा से की हुई सुरती का भुरभुरा चूर जिसमें पीनवाली तमाह मिली रहती है। इसे छोटी सी विजम पर रख कर पीते हैं।

चै। ककड़बाज ः जा बहुत तमाकु पीता है। हुनके की स्मत-वाजा । ककड़बाना - (१) जहां कई खादमी वेकार वैठ कर हुका पीते हैं। (२) चंड्रखाना । मीट्यारखाना । जून जगह । ककड़बाला - वह खादमी जो पैते लेकर कोगों की हुका पिनाता फिरता है।

कका-संज्ञा पुं० [सं० कंकय ] एक देश जिसे प्राचीन काल में केकय देश कहते थे। यह श्रय करमीर देश के धंतर्गत एक मांत है। यहाँ के रहनेवाले ककरवाले या गकर कहलाते हैं। संज्ञा पुं० [सं०] नगाका। हु हुआ।

संज्ञा पुं० दे० "काका"।

संज्ञा पुं े सिख जिनके यहाँ कर्व, केस, कड़ा, कड़ा, कड़ा, कड़ा,

ककोल-संज्ञा पुं० दें० "कंकाल"।

कक्खट-वि० [सं०] कठिन । कठोर ।

कश्च-संशा पुरु [संरु ] (१) कांखा वगला। (२) कांछा । कछारा। लांगा। (३) कछार। कच्छा। (४) कास। (४) जंगल। (६) सूर्यी घाम। (७) सूखा चन। (८) भूमि। (१) भीत। पाखा। (१०) घर। कमरा। कोटरी। (११) पाप। दोप। (१२) एक रोग। कांख का फोड़ा। कखरवार। (१३) दुपहे का वह आंचल वा छोर जिसे पीट पर डालते हैं। आंचल। (१४) दुर्जा। श्रेणी।

या - समकत्त = बराबरी का।

(१४) पलरा । तराजू का पहा । (१६) बेला। लता । (१७) पेटी । कसरबंद । पटुका ।

कशा—संभा श्रां । संव ] (१) परिधि । (२) मह के असण करने का मार्ग । वह वर्तु लाकार मार्ग जिसमें कोई मह वा उपमह असण करता है । (३) तुलना । समता । बराबरी । (४) श्रेणी । दर्जा । (४) क्योंको । देहली । (६) कांख । (७) कॅलर-बार । एक रोग जिसमें बगल में फें। इन होता है । (二) किसी भर की दीवार या पाख । (३) कांछ । कछोटा । (१०) हाथी के बांधने की रस्सी । (११) एक सोखा । रसी ।

कक्षीयत-संज्ञा पुं० [सं० ] दे० ''कचीवान्''।

कक्षीयान्-संज्ञा पुं० [सं०] एक वैदिक ऋषि का नाम।

कक्षोत्था-संज्ञा स्त्री० [सं०] नागरमोधा।

कश्या—संशा श्रां० [सं०] (१) श्रांगन।(२) चमड़े की रस्ती।
तांत। नाड़ी।(३) हाथी बांधने की रस्ती।(४) महल।
(१) ड्योड़ी।(६) होदा। श्रमारी।(७) शुँचची।(८)
समानता। सादश्य।(१) रत्ती।(१०) उद्योग।

कखवाली-संज्ञा स्त्री० दे० "ककराली"।

करकारीं —संज्ञा स्त्री० (१) दे० ''कांख''। (२) कांख का फोड़ा। वगत का फोड़ा।

कगदही-संज्ञा श्री० [ ।५० कागद + ५। (प्रस्य०) ] वस्ता जिसमें कागज पत्र येथे हैं।

कगर—संशा पुं० [सं० क = जल + क्या = सामना] (१) कुछ उठा हुआ। किनारा । कुछ केंचा किनारा । (२) बाट । औँठ । बारी ।

(३) मेंड़। डांड़। (४) छत वा छाजन के नीचे दीवार में रीढ़ सी उमड़ी हुई लकीर जो ख़ूबसूरती के लिये बनाई जाती है। कारनिस। कैंगनी।

क्रि॰ वि॰ (१) किनारे पर । किनारे । (२) समीप । निकट ।

(३) श्रवाग । दूर । ज॰ जसुमित तेरे वारे श्रतिहि श्रव-गरें । दूध, दही, माखन के डारि द्या सगरें । वियो दिया कछु सोज डारि देहु कगरें। --सूर ।

कारार-संज्ञा पुं० [हिं० कगर] (१) केंचा किनारा। (२) नदी का करारा। (३) केंचा टीला।

कारीक्री-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ का नाम जो हिंदुस्तान में प्रायः

सब जगह होता है। इसकी जकड़ी इमारतों में नहीं लग सकती।

कच-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बाल । (२) सूखा फोड़ा वा जस्म । पपड़ी । (३) कुंड । (४) ग्रंगरखे का पछा । (४) बादल । (६) बृहस्पति का पुत्र । (७) सुगंधवाला । (८) कुश्ती का एक पेच जिसमें एक श्रादमी दूसरे की बग़ल में से हाथ ले जाकर उसके कंधे पर चढ़ाता है श्रीर गर्दन की दबाता है।

सुहा०—कच बांधना = िकसी की बग़ल से हाथ ले जाकर उसके कंधे पर चढ़ाना श्रीर उसकी गरदन का दबाना।

संज्ञा पुं० [यन्०] (१) घँसने वा चुभने का शब्द। जैसे—उसने कच से काट लिया। कांटा कच से चुभ गया। (२) कुचले जाने का शब्द।

वि॰ 'कचा' का श्रत्य॰ रूप जिसका व्यवहार समास में होता है, जैसे, कचजहु, कचपेंदिया।

कत्त्रका निस्ता श्ली० [ हिं० कन ] वह चीट जो दयने से खगी। कुचल जाने की चीट।

क्रि॰ प्र०-लगना।

कचकच-संशा पुं० [ प्रमु० ] वाग्युद्ध । यकवाद । सकसक । क्रि० प्र०-करना ।--सचाना ।--लगाना ।--होना ।

कसकत्त्राना-कि॰ प्र॰ [ श्रनु॰ कमकच ] (१) कचकच शब्द करना। धसाने वा चुमाने का शब्द करना। खूद दांत धँसाना। उ॰—उसने कसकचा कर काट लिया। (२) दांत पीसना। ''दे॰ किचकिचाना''।

कचकड़-संज्ञा पुं० [ तिं० कच्छ = कबुमा + स० कांट = नशुं। ] (१) कबुण का खोपड़ा। (२) कबुए वा ह्वेल की हड्डी जिससे चीन जापान में खिलोने बनते हैं।

कचकड़ा-संज्ञा पुं० ''दे० कचकड़''।

कचकना निक्ष अ० [ हिं० कचक + ना (प्रत्य०) ] (१) कुचलना । व्यना । (२) देस लगना । टोकर खाना ।

संयो। क्रि०-उठना।-जाना।

कचकाना '-कि॰ स॰ [ हिं॰ कचकना ] (१) कच से धँसाना। भोंकना। (२) किसी खरी पतली चीज़ को हाथ से दबा कर तोड़ना वा फोड़ना।

कचकेला-संज्ञा पुं० [हिं० कठकेला ] एक प्रकार का केला जिसके ' फल बड़े बड़े कीर खाने में रूखे ना फीके होते हैं।

कचकोरा पुं० [ फा० कथकोल ] कपाल । दरियाई नारियल का भिकापात्र जिसे फुकीर लिए रहते हैं।

कचड़ा-संज्ञा पुं० दे० ''कचरा''।

कचित्छा-धि [ हिं० कचा + फा० दिल ] कच्चे दिस का। जी .कड़े जी का न हो। जिसे किसी प्रकार के कष्ट, पीड़ा झादि सहने का साहस न हो। कचनार-संज्ञा पुं० [ सं० काञ्चनार ] पतली पतली डालियों का एक छोटा पेड़ जो कई तरह का होता है और भारतवर्ष में प्राय: हर जगह मिलता है। यह लता के रूप में भी होता है। इसकी पत्तियां गोल श्रीर सिरे पर दो फांका में कटी होती हैं। यह पेड़ श्रपनी कली के लिये प्रसिद्ध है। कली श्री तरकारी होती है ग्रीर श्रचार पड़ता है। कचनार वसंत ऋतु में फ़लता है। फ़लों में भीनी भीनी सुगध रहती है। फलों के ऋड़ जाने पर इसमें लंबी लंबी चिपटी फलियां लगती हैं। कचनार कई प्रकार के फूलवाले होते हैं। किसी में लाल फूल जगते हैं, किसी में सफ़ेद थीर किसी में पीले। लाल फूलवाले ही को संस्कृत में कांचनार कहते हैं। कांचनार शीतल श्रीर कसेला समका जाता है श्रीर द्या में यहुत काम श्राता है। कचनार की जाति के बहुत पेड़ होते हैं। एक प्रकार का कचनार कुराल वा कंदला कहलाता है जिसकी गोंद ''सेम की गोंद'' वा ''सेमला गोंद'' के नाम सं विकती है। यह कतीरे की तरह की होती है थीर पाना में घुलता नहीं। यह देहरादन की थ्रोर से थाती है थ्रीर इंदिय-जुलाव तथा रज खोलने की दवा मानी जाती है। एक प्रकार का कचनार बनराज कहलाता है जिसकी छाल के रेशों की रस्सी बनती है।

कचपच-तंज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) गिचपिच । गुत्थम गुत्था । थे। हं से स्थान में बहुत सी चीज़ों वा लोगों का भर जाना । (२) दे० "कचकच" ।

कचपचिया !--संज्ञा श्ली०दे० ''कचपची''।

कचपची—संज्ञा श्लां िरिं० कचपच ] (१) कृतिका नक्षत्र ।
बहुत से छोटे छोटे तारों का पुंज जो एक गुच्छे के समान
श्राकाश में दिखाई पड़ता है। उ०—(क) तेहि पर सिस जो
कचिपचि भरा। राज मँदिर सोने नग जरा।—जायसी।
(ख) तिलक सँवारि जो चंदन रचे। दुइज मांभ जानदु कचपचे।—जायसी (२) दे० ''कचयची"।

कचर्पेदिया-वि [हिं० कमा + पंदी ] (१) पंदी का कमज़ोर । (२) - श्रोछा । श्रस्थिर विचार का । बात का कचा । जिसकी बात का कुछ ठीक ठिकाना न हो ।

कच्च बची-संज्ञा स्त्री० [ हिं० कचपच ] चमकीले बुंदे जिन्हें स्त्रियां शोभा के लिये मस्तक, कनपटी स्रोर गाल पर चिपकाती हैं। खोरिया। सितारा। तारा। चमकी। उ०—घालि कच्च बची टीका सजा। तिलक जो देख ठाउँ जिउ तजा।—जायसी।

कचरई ग्रमीचा—संज्ञा पुं० [दिं० कचरी न प्रमीवा] एक प्रकार का श्रमीवा रंग जो श्राम की कचरी के रंग सा श्रथींत् हरापन बिए बादामी होता है। इसकी चाह बोग रंग के खिये उतनी नहीं करते हैं जितनी सुगंधि के बिये। बड़े श्रादमियें के बिहाफ़ श्रीर रजाई के श्रस्तर इस रंग में प्राय: रॅंग जाते हैं। पहले कपड़े के हरूदी के रंग में रंग कर हरें के जोशांदे में तुवाते हैं, इसके पीछ़े उसे कशीश में दुवे। कर फिटकिरी मिले हुए प्रनार के ज़िलके के जोशांदे में रंगते हैं। इस रंग के तीन भेद होते हैं सदली, सूफियानी, धार मलय-गिरी।

कचार कचार—संज्ञा ५० | अनु० | (१) कच्चे फल के खाने का शब्द । उ०—(क) श्राल् पका नहीं कचर कचर करता है। (ख) वह सारी ककड़ी कचर कचर खागया । (२) कचकच । बकवाद ।

कच्चरक्ट्ट-संशा पुं० | जिं० कनसना + महना | (१) . खुब पीटना श्रीर खितथाना । मारकट ।

क्रि० प्र०—करना ।—मन्त्राना ।

†(२) त्यूय पेट भर भोजन । इच्छा भोजन ।

क्रि० प्र०—करना ।

कच्चरधान-गंजा पृष् । ६० क्रमणा । पान । (१) बहुत स्वी ऐसी वस्तुश्री का इकट्टा होना जिनसे गङ्गदी हो। (२) बहुत से लडके वाले। कच्चे वच्चे। (३) धमायान। (४) मारपीट।

कचरनाः | — किं वर्ष | सक्तवामा प्राचित्र काना, वाव पत्व का | (१) पैर से कुचलना । रांद्रना । दशाना । दक्ष चली चलु चली चलु विचलु न बीच हां तें, श्रीच बीच नांच तां कृदंव के। कचरिहा । एते दगावान मेरे पातक अपार ते।हि गमा के कछार में पछारि छार करिहा । — पशाकर । (२) खुब खाना । चबाना ।

मुद्दा०-कचर कचर कर खाना ्रासुत्र पेट गर माना ।

कस्तर पस्तर—संजा पुं० [ अन्० ] (१) शिकपिक । दे० ''कस्वपक्ष''। कस्तरा—संजा पुं० [ हि० कथा ] (१) कथ्का ख्रक्जा । (२) कृट का कथ्या फल । ककड़ी । (३) सेमल का डीडा वा दीतृ । (४) ख्द खाद । ऋड़ा करकट । रही चीज़ । (४) रुई का ख्द या विनाला जो धुनने पर अलग कर दिया जाता हैं । (६) उरद या चन की पीठी । (७) सेवार जो समुद्र में डोता है । पस्यर का माड़ । जरस । जर ।

कच्चिति—संगा श्री । [ भि० कचा ] (१) ककड़ी की जाति की एक श्रेत जो ग्लेतों में फेलती हैं। इसमें चार पांच श्रेगुल के छोटे छोटे श्रेडाकार फल लगते हैं जो पकत पर पीले श्रीर खटमीटे होते हैं। कच्चे फलों की लोग काट काट कर सुखाते हैं श्रीर भून कर सोधाई वा तरकारी बनाते हैं। जयपुर की कचरी खड़ी यहुत होती हैं श्रीर कड़ई कम। पिन्छम में सींट श्रीर पानी में मिला कर इसकी चटनी बनाते हैं। यह गोरत गलाने के लिये उसमें डाली जाती हैं। पेहँटा। पेहँदुल । गुरम्ही । से धिया । (२) कचरी वा कच्चे पेहँटे के सुखाए हुए दुकड़ें। (३) सुखी कचरी की तरकारी। इ०—पापर बरी फुलीरी

कचीरी। क्र्रवरी कचरी श्री मिथीरी।- सूर। (४) काट कर सुखाए हुए फल मूल श्रादि जी तरकारी के लिये रक्षे जाते हैं। उ० — कुंदुरु श्रीर ककीड़ा कैरे। कचरी चार चचेड़ा सारे। — सूर। (४) छिलकेदार दाल। (६) रुई का विनाला वा खुद।

कचलंपट-वि॰ दे॰ ''कछ्लंपट''।

कचाळा ने न्संज्ञा पुं० [सं० कश्चर = मिलन] (१) गीली मिट्टी। गिलावा। (२) कीचड़।

कचलू—संज्ञा पुं० [देश०] एक पहाड़ी पेड़ जिसकी कई जातियां होती हैं। हिंदुस्तान में इसके चौदह भेद मिलते हैं जिनकी पहचान केवल पत्तियों से होती है, लकड़ियों में कुछ भेद नहीं होता। इसकी लकड़ी सफ़ेद चकदार श्रीर कड़ी होती है। प्रति घन फुट यह २१ सेर वज़न में होती है। यह पेड़ जमुना के पूर्व में हिमालय पर्वत पर २००० से ६००० फुट की उंचाई तक पाया जाता है। पेड़ देखने में बहुत सुंदर होता है। इसकी पत्तियाँ शिशिर में भड़ जाती हैं श्रीर बसंत के पहले निकक्ष आती हैं। इसके तख़्ते मकानों में लगते हैं श्रीर खात्र के संदूक बनाने के काम में शाते हैं।

कन्त्रलोदा—संज्ञा पुं० [हिं० कथा + लोदा] कथे आटे का पेड़ा। कोई। उ०—वह रोटी पकाना नहीं जानता सामने कचलों दे उटा कर रख देता है।

कचलें न-संज्ञा पुं० [हिं० काच + लोन ] एक प्रकार का जवण जो कांच की भट्टियों में जमे हुए चार से बनता है। यह पानी में जरूदी नहीं धुलता ग्रीर पाचक होता है।

कचलोहा-संज्ञा पुं० [ हिं० कथा + लोहा ] (१) कचा लोहा। † (२) श्रनाड़ी का किया हुश्रा वार । हलका हाथ ।

कचलेहि। संज्ञा ख्रां० दे० "कचलेहा"।

कचलेाह्य-पंजा पुं० [ किं० कभा + लेह् ] वह पनछा वा पानी जे। खुले ज़ख़म से थोड़ा थोड़ा निकलता है। रसधातु।

कच्चवांसी—संज्ञा स्त्री० [ । १६० कचा = बहुत छोटा ने श्रंग ] खेत मापने का एक मान जो बीघे का खाट हज़ारवां भाग होता है। बीस कचवांसी का एक विस्वांसी होता है।

कस्त्रवाट†—संज्ञा स्त्री० [ किं० कसाइट ] (१, खिस्रता । विराग । (२) नफ़रत । चित्र ।

कचहरी-संज्ञा स्त्री । [र्वि कचकच - वादविवाद + हरी (प्रत्य०) ]

(१) गोष्ठी । जमावङ्गा । उ०---तुम्हारे यहाँ दिन रात कचहरी जगी रहती है । (२) दरबार । राजसभा ।

क्रि० प्र0—उठना।—करना।—विठना।—लगना।—लगाना। (३) न्यायालय। श्रदालत।

क्रि॰ प्र०-उउना ।-करना ।--क्षगना ।

मुद्दाः कचहरी चढ़ना = श्रदास्तत तक मामला स्नेजाना ।

(४) न्यायाखय का दफुर । (४) दफुतर । कार्य्याखय ।

कचाई—संज्ञा स्त्री वि [िहं० कचा + ई (प्रस्र०)] (१) कचापन। (२) ना-तर्जुर्वेकारी। श्रनुभव की कमी। उ०—जलन सलोने श्रह रहे श्रति सनेह सों पागि। तनक कचाई देति दुग्व सूरन लों मुख लागि।—विहारी।

कचाकु-वि॰ [ सं॰ ] (१) दुःशील । उद्दंड । (२) कुटिल । कचाटुर-संज्ञा पुं॰ [ सं॰ ] बनमुरगी जो पानी वा दलदल के किनारे की घासों में घूमा करती है ।

कचाना !—कि॰ श्र॰ [ हिं॰ कचा ] (१) कचियाना । पीछे हटना । सकपकाना । हिम्मत हारना । (२) डरना । भयभीत होना ।

कचायँघ—संज्ञा स्त्री० [ हिं० कचा + गंथ ] कचेपन की महक । कचायन—संज्ञा स्त्रां० [ हिं० कचकच ] किचकिच । लड़ाई फगड़ा । कचार—संज्ञा पुं० [ हिं० ककार ] नदी के किनारे उस स्थान का जल जहाँ कीचड़ वा दलदल के कारण बबूले उठते हैं श्रीर जहां नाव नहीं चढ़ सकती ।

कचात्यू—संज्ञा पुं० [हिं० कथा + श्राल्य ] (१) एक प्रकार की भरुई। यंडा। (२) एक प्रकार की चाट। उयाले हुए आलू या बंडे के कतरे जिनमें नमक, मिर्च, खटाई आदि चरपरी चीज़ें मिली रहती हैं। (३) कमरख, श्रमरूत, खीरा, ककड़ी श्रादि के छेटे छेटे दुकड़े जिनमें नमक मिर्च मिली रहती है।

मुहा०-कचालू करना वा बनाना = मृत्य पीटना ।

कचाचट-संज्ञा पुं० [िर्त कच्ना + श्रावट (प्रत्य०)] कह्ये श्राम के पक्षे की श्रमावट की तरह जमाई हुई खटाई।

कचिया।-संशा स्रा० [ हि० काटना ] दांती । हँसिया ।

कचियाना—िकि॰ त्रि॰ किथा। (१) दिल कचा करना। साहस छोड़ना। हिम्मत हारना। तत्पर न रहना। (२) डर जाना। पीछे हटना। (३) लजित होना। शर्माना। क्पंपना।

संया० कि०-जाना।

कचीची\*—संशा श्री० [हि० कचपनी ] (१) कृतिका । कचपचिया । उ०—कानन कुंडल खूँट श्री खूँटी । जानहुँ परी कचीची दूटी ।—जायसी । (२) कनपटी के पास दोनी जावड़ों का जोड़ जिससे मुहँ खुलता श्रीर बंद होता है । जावड़ा । दाढ़ । मुहा०—कचीची बटना = दांत पीसना । कचीची बँधना = दांत बैठना ।

कचुळ्ळा—संज्ञा पुं० [ हिं कसोरा, कचोरा + कला ( प्रत्य० ) ] वह कटोरा जिसकी पेँदी चोड़ी हो ।

कच्चूमर-संज्ञा पुं० (१) दे० 'कटूमर''।

(२) [ई.० कुलता] कुचल कर बनाया हुआ अचार। कुचला। (३) कुचली हुई वस्तु।

मुहा० कचूमर करना वा निकालना = (१) सूत कूटना । चूर चूर करना । कुचलना । (२) असावधानी वा अत्य त अधिक ध्यवहार के कारण किसी वस्तु का नष्ट करना । विगा- ड़ना । नष्ट करना । उ० – तुम्हारे हाथ में जो चीज़ पड़ती है उसी का कचूमर निकाल डालने हो । (३) मारते मारते नंदम करना । खूब पीटना । भुरकुस निकालना ।

कचूर-संज्ञा पुं० [सं० कचूरं ] हल्दी की जाति का एक पीधा जो जपर से देखने में बिलकुल हल्दी की तरह का होता है पर हल्दी की जड़ में श्रीर इसकी जड़ वा गांठ में भेद होता है। कचूर की जड़ वा गांठ सफ़ेद होती है श्रीर उसमें कपूर की सी कड़ी महँक होती है। यह पीधा सार भारतवर्ष में लगाया जाता है श्रीर पूर्वीय हिमालय की तराई में श्रापसे श्राप होता है। वैद्यक के श्रनुसार कचूर रेचक, श्रभिदीपक श्रीर वात श्रीर कफ़ की दूर करनेवाला है। सांस, हिचकी, श्रीर बवासीर में दिया जाता है। नरकचूर। जरंबाद।

पर्या०-कर्नुर । द्राविइ । कर्य । गधमूलक । गधसार । बेधमुख । जटाल ।

मुहा० कचूर होना - कचूर की तरह हुग है। ता। मुल हुग होना (खेती श्रादिका)।

\*संज्ञा पु० [किं० कचोरा,क गुरुता][कां० कचूरि]कटोरा। उ०--(क) नयन कचूर पेम मद भरे। मह सुदिष्टि योगी सें।
ढरे।—जायसी। (ख) हिया थार कुच कंचन लाडू। कनक
कचूर उठे के चाडू।—जायसी। (ग) मांगी भीख खपर लहु
मुये न छोड़े बार। बुक्त जो कनक कचूरी भीख दें हु नहिं
मार।—जायसी। (घ) दसन दिपे जस हारा जोती। नयन
कचूर भरे जनु मोती।—जायसी।

कर्चरा-संज्ञा पुं० दे० ''कॅचेरा''।

कचेहरी-संज्ञा स्त्री० दे० "कचहरी"।

कचाना-किः सः [धिं कच = धंसनि का गग्द] चुमाना। घंसाना। कचारा\*†-संज्ञा पुं ि हिं काँसा + घोरा (प्रत्यः) ] कि कनोरं। ] कटोरा। प्याचा। डः — (क) पान लिए दासी चहुँ थ्रोरा। श्रमिरित दानी भरे कचोरा। — जायसी। (ख) रतन छिपाये ना छिपै पारिक होय सो परीख। घानि कसोटी दीनिए कनक कचोरी भीख। — जायसी। (ग) सुकुलित केश सुदेश हे खियत नीन वसन नपटाए। भरि भपने कर कनक कचोरा पीवत प्रियह चलाए। — सूर।

कचोरी-संज्ञा श्ली ० [हिं० कचोरा + ई (अत्य०)] कटोरी । छोटा कटोरा । ध्याली ।

कवाड़ी-संज्ञा क्रां० दे० ''कवारी''।

कचौरी-संज्ञा स्त्रं। [ हिं० कचरा ] एक प्रकार की पूरी जिसके भीतर उरद आदि की पीठी भरी जाती है। यह कई प्रकार की होती है। जैसे—सावी, खस्ता, आदि।

कश्चर-वि० [सं०] गर्द से भरा हुआ। मेला कुचैला। मल से दृषित। करुत्रा-बिक [संक्रकाण कमा | (१) विनायका। जी पकान हो। हरा और विनारस का। श्रथक। जैसे, कथा फल।

मुद्दा० -- कचा खा जाना । भार अलना । नष्ट करना । (क्रीप में लेगां की यह साधारमा बेल्न चाल हैं।) उ० लग्न से जो कोई बोलेगा उसे में कचा खा आफेंगा ।

(२) जो श्रांच में पका न हो। जो श्रांच खाकर गला न हो वा खरा न हो गया हो। जैसे कच्ची रोटी. कच्ची दाज, कच्चा घड़ा, कच्ची ईँट। (२) जो श्रपनी पूरी खाद को न पहुँचा हो। जो पुष्ट न हुआ हो। श्रपरिपुष्ट। जैसे, कच्ची कली, कच्ची जकड़ी, कच्ची उमर।

मुद्दा०-कथा जाना ं गर्भपात होना । पेट गिरना । कथा यथा -वह बचा जा गर्भ के दिन पूर्व होने के पहले ही पेदा है। ।

(४) जो बन कर तैयार न हुआ है। जिसके नैयार है। में के कर्सर है। (४) जिसके संस्कार वा संशोधन की प्रक्रिया पूरी न हुई हो। जैसे कर्म्या मीनी, कथा शोरा। (६) भरह। कमज़ोर। जल्दी टूटने या बिगड़ नेयाला। बहुत दिनी तक न रहनेयाला। धम्धायी। धार्म्थर। जैसे, कथा धारा, कथा काम, कथा रंग।

मुद्दा०—कथा जीया दिल ः विचित्ति होनेताला चिन । पै.पै.च्युत होनेवाला चिन । वह १८६४ जिसमें १९८, पीड़ा आदि सहने का साहसन है। (कहा जी? का उल्टा। ड०—(६) उसका बड़ा कथा जी है थीड़ फाड़ नहीं देख सकता। (ख) आड़ाई पर जाना कथ्ये जी के लोगों का काम नहीं है। कथा करना ः (१) इसला। स्पर् सीत करना । डिम्म्स छुड़ा देशा । (२) करनी मिलाई करना । संगर डालना । सलेगा भरना । कथा होना (१) श्वर्धार होशा। हतिस्साह होना । हिम्मस डारना । (२) लंगर पड़ना । करनी सिलाई होना ।

(७) जो प्रमायों से पुष्ट न हो। धप्रामायिक ! निःसार !

अयुक्त । बेठीक । जैसे कधी राय, कधी दर्ताल, कधी प्रगृत !

मुहा०—कथा करना (१) श्रिप्रामायिक ठहरां। ! झुटा सानित

करना । उ० — उसने तुम्हारी सब बातें कथ्बी कर दी !

(२) तिजित करना । शरमाना । खिसियाना । नीचा दिखाना ।

उ० — उसने सब के सामने तुम्हें कथा किया । कथा पड़ना ः

(१) श्रिप्रामायिक ठहरना । निःसार ठहरना । झुटा ठहरना ।

उ० — (क) यहां तुम्हारी दलील कथ्बी पड़नी हैं । (क)

यदि हम इस समय उन्हें रुपया न देंगे से। हमारी बात कथ्बी

पड़ेगी । (२) सिटिपटाना । संकुचित है।ना । उ० — हमें देखते
ही वे कथ्वे पढ़ गये । कथ्बी पक्की व्यक्ता देंगे से। दुर्वान्य । दुर्वान्य । गार्ला । उ० — विना देंगे साह कथी

पत्नी सुने वह ठीक काम नहीं करता । कथी बात व श्रिश्तीक्त

यात । लजाजनक यात । (म) जो मामायिक तील वा माप से कम है। जैसे, कचा सेर, कचा मन, कचा बीघा, कचा केस, कचा गज़ । विशेष—एक ही नाम के दो मानों में जो कम वा छोटा होता है उसे कच्चा कहते हैं। जैसे जहां नंबरी सेर से श्रिधिक वज़न का सेर चजता है वहां नंबरी ही को कच्चा कहते हैं।

(१) जो सर्वांगपूर्ण रूप मं न हो । जिसमें काट छांट र्क जगह हो । जैसे, करची बही, कचा मसविदा । (१०) जो नियमानुसार न हो । जो कायदे के मुताबिक न हो । जैसे, करची दस्तावेज । करची नक्ज । (११) करची मिट्टी का बना हुआ । गीली मिट्टी का बना हुआ । जैसे, करचा घर, करची दीवार ।

मुहा • कबा पका = इमारत वा जाटाई का वह काम जिसमें पक्षी हैं टैं मिटी के गारे से जाड़ी गई हो।

(१२) अपरिपक्ष । अपदु । श्रब्युत्पक्ष । श्रनाड़ी । जिसे पूरा अभ्यास न हो (व्यक्ति) । उ०—वह हिसाय में यहुत कच्चा है । (११) जिसे श्रभ्यास न हो । जो मँजा न हो । जो किसी काम को करते करते जमा वा यैठा न हो । (यस्तु) जैसे, कच्चा हाथ । (१४) जिसका पूरा श्रभ्यास न हो । जो मँजा हुशा न हो । जैसे, कच्चा खत, कच्चे श्रक्रर । उ०— जो विषय कच्चा हो उसका श्रभ्यास करो ।

संज्ञा पुं० (१) वह तूर दूर पर पड़ा हुआ तागे का डोभ जिस पर दरज़ी बिखिया करते हैं। यह डोभ वा सीवन पीछे खोल दी जाती है।

#### क्रिट प्रo-करना ।--होना ।

(२) ढाँचा। ख़ाका। ढड्ढा। (३) मसविदा। (४) कनपटी के पास नीचे ऊपर के जबड़ों का जोड़ जिससे मुँह ख़ुजता चौर बंद होता है। (४) जबहा। दाढ़।

मुद्दा० कि का बैठना = (१) दांत बैठना। सरने के समय जनर नीचे के दांतों का इस प्रकार मिल जाना कि ने ख्रलग न है। सकें। (६) बहुत छोटा तांबे का सिक्का जिसका चलन सब जगह न हो। कि बा पैसा। (७) अधेला। (८) एक रुपये का एक दिन का ब्याज एक "कबा" कहलाता है। ऐसे सा कबां का ३ पका माना जाता है। पर प्रत्येक ३०० कबां का १० पका किया जाता है। देशी ब्यापारी इसी रीति पर ब्याज फैलाते हैं।

कृष्या ग्रस्नामी—संशा पुं० (१) वह श्रासामी जो किसी खेत को हो ही एक फसल जोतने के लिये ले। ऐसे श्रसामी का खेत पर कोई श्रधिकार नहीं होता। (२) जो लेन देन के व्यवहार में हज़ न रहे। जो श्रपना वादा पूरा न करता हो। (३) जो श्रपनी बात पर हज़ न रहे। जो समय पर किसी बात से नट जाय।

कच्चा कागृज्-संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का कागृज़ जो घोँटा हुआ नहीं होता। यह शरवत तेल आदि के छानने के काम में आता है। (२) वह दस्तावेज़ जिसकी रजिस्ट्री न हुई हो।

कचा काम-संज्ञा पुं॰ वह काम जो ऋठे सलमें सितारे वा गोटे पट्टी से बनाया गया हो। ऋठा काम।

कचा के। द्र-संज्ञा पुं० (१) खुजली । (२) गरमी । त्रातशक । कचा गाटा-संज्ञा पुं० सूठा गाटा ।

किश्चा घड़ा—संज्ञा पुं० (१) वह घड़ा जो स्रावे में पकाया न

मुहा०—कचे घड़े पानी भरना = अत्यंत कठिन काम करना । (२) घड़ा जो ख़ूब पका न हो । सेवर घड़ा ।

मुहा०—कच्चे घड़े की चढ़ना = शराब या ताड़ी श्रादि की पीकर भतवाला है।ना। नशे में चृर होना। गहागड़ु नशा चढ़ना। पागल है।ना। उन्मत्त होना। बहकना।

कश्चा चिट्ठा-मंजा पुं० वह वृत्तांत जो ज्यों का त्यों कहा जाय। पूरा श्रीर ठीक ठीक ब्योरा।

मुहा०—कथा चिट्ठा खोजना - गुप्त भेद खोजना । गुप्त बातें। की पूरे ब्योरे के साथ प्रकट करना ।

कच्चा च्यूना—संज्ञा पुं० चूने की कली जो पानी में बुक्ताई न गई हो। कच्चा जिन—संज्ञा पुं० [ांक्षं कमा + प्र० जिन = भूत ] (१) जड़ मूर्खं। (२) इडी थ्रादमी। (३) पीछे पड़ जानेवाला थ्रादमी। यह जिसे गहरी धुन हो।

कचा जाड़-संज्ञा पुं० वर्त न बनानेवालों की बोली में वह जोड़ जो रांगे से जोड़ा गया हो। यह जोड़ उखड़ जाता है ब्रीर बहुत दिनों तक रहता नहीं। कचा टांका।

कचा टाँका-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''कचा जोड़''।

कच्चा नागा—संशा पुं० (१) कता हुन्ना तागा जो बटा न गया हो। (२) कमज़ोर चीज़। नाज़्क चीज़।

कचा धागा-संज्ञा पुं० दे० "कचा तागा"।

कचा नील संज्ञा पुं पुक प्रकार का नील। कारखाने में मथाई के बाद हैं। में परास का गोंद मिला कर नील छोड़ दिया जाता है। जब वह नीचे जम जाता है तब ऊपर का पानी हैं। ज के किनारे के छेद से निकाल दिया जाता है। पानी निकल जाने पर नीचे के गड़ है में नील के जमे हुए माँठ वा कीचड़ को कपड़े में बांध कर रात भर लटकाते हैं। सबेरे उसे खोख कर राख पर भूप में फैला देते हैं, सूखने पर इसीको कथा नील वा नीलबरी कहते हैं। इसमें पक्के नील से कम मेहनत जगती है, इसी से यह सस्ता विकता है।

करुन्या पैसा-तंत्रा पुं० वह छोटा तांबे का सिक्का वा पैसा जिसका प्रचार सब जगह न हो श्रीर जो राज्यानुमोदित न हो। जैसे, गारखपूरी, बाजासाही, मद्भुसाही, नानकसाही।

किश्वा काना—संज्ञा पुं० (१) रेशम का वह डोरा जो बटा न हो। (२) वह रेशमी कपड़ा जिस पर कस्तपुत्त किया गया हो।

कच्चा माल-लंशा पुं० (१) वह रेशमी कपड़ा जिस पर कजफ़ न किया गया हो। (२) सूठा गोटा पट्टा। कचा मेातियाबिंद्-संज्ञा पुं० वह मोतियाधिंद जिसमें र्थाख की जोति बिल्कुल नहीं मारी जाती, केवल धुँधला दिखाई देता है। ऐसे मोतियाबिंद में नश्तर नहीं लगता।

कचा रेजा-संज्ञा पुं० दे० "कचा माल (१)"।

कच्चा शोरा—संज्ञा पुं० वह शोरा जो बबाली हुई नेननी मिट्टी के खारे पानी में जम जाता है। इसीको फिर साफ करके कलमी शोरा बनाते हैं।

किचा हाथ—संज्ञा पुं० वह हाथ जो किसी काम में थेठा न हो। बिना मँजा हुथा हाथ। श्रनभ्यम्त हाथ।

कच्चा हाल-संज्ञा पुं॰ सच्ची कथा। पूरा और टीक ब्येरा। कच्ची-वि॰ ''कच्चा'' का स्त्री जिंग।

संज्ञा क्षी० कच्ची रसोई । केवल पानी में पकाया हुआ अका ।
"पकी" का उलटा । सखरी । अका जो दूध वा घी में न
पकाया गया हो । उ०—हमारा उनका कच्ची का व्यवहार है ।

विशेष—हिजातियों में लोग श्रपने ही संबंध वा बिरादरी के लोगों के हाथ की कच्ची रसोई खा सकते हैं।

कची ग्रसामी-संशा श्लां वह काम या जगह जो शोड़े दिनों के लिये हो। चंदरीज़ा जगह।

कची कली-संज्ञा स्त्री० (१) वह कली जिसके खिलाने में देर हो। सह वैधी कली। (२) श्राप्ता-येवना। स्त्री जो पुरुष-समा-गम के योग्य न हो। (३) जिस स्त्री से पुरुषसमागम न हुआ हो। श्रक्ती।

मुहा० — कच्ची कली टूटना = (१) थे। श्रवस्थावाने का भरना । (२) बहुत छे। श्रवस्थावाली व। कुमारी का पुरुष से संवेश होना।

कच्ची गाटी-संज्ञा स्त्री॰ चैासर के खेल में वह गाटी जो उठी तो हो पर पक्की न हो। चैासर में वह गाटी जो अपने स्थान से चल चुकी हो पर जिसने आधा रास्ता पार न किया हो।

विशेष — चेंसर में गोटियों के चार भेद हैं। उ॰ — कच्ची बारहि बार फिरासी। पक्की तो फिर थिर न रहासी।—जायसी।

मुद्दा • — कच्ची गोटी खेलना = नातजुरुवाकार रहना । श्र्वाशित वने रहना । श्रनाइं.पन करना। ड॰ — उसने ऐसी कच्ची गोटियाँ नहीं खेली हैं जो तुम्हारी बात में ब्राजाय।

कच्छी गेाली—संज्ञा स्रं। मिट्टी की गोली जो पकाई न गई हो। यह गोली खेलने में जल्दी टूट जाती है।

मुद्दा • — कच्ची गोली खेलना = (१) नातजस्वेकार बनना । नातजस्वेकार होना । श्रनाङ्गंपन करना । दे॰ "कर्चा गाटी खेलना" ।

कची घड़ी-संज्ञा स्त्रो॰ काल का एक माप जो दिन रात के साठवें अंश के बराबर होता है। दंड। २४ मिनट का काल।

कची चाँदी-संज्ञा स्त्री० चोखी चाँदी । खरी चाँदी ।

कची चीनी-संज्ञा श्ली० वह चीनी जो गता कर ,खूब साफ न की गई हो। कची जाकड़--गंज़ा सं।० यह यशं जियमें उस माल के लेन देन का ब्योरा हो जो निश्चित रूप से न विक गया हो ।

कियी नक्तरह-संजा स्त्रां० वह नकन जो रास्कारी नियम के विकाद कियी सरकारी कागृज़ या मियित संग्यानगी तीर पर सादे कागज़ पर जतरवाई जाय। यह नकन निज के काम में भा सकती है पर किसी हाकिम के सामने या श्रदालत में पेश नहीं हो सकती है।

कच्ची पेशी संज्ञा स्त्रां अकृद्दमें की पहिली पेशी जिसमें कुछ फँसला नहीं होता ।

कची बही-संशा क्षां ० वह वहीं जिसमें किसी तृकान या कारखाने का ऐसा हिसाब लिखा हो जो पूर्ण रूप से मिरिचत न हो।

कश्ची मिती—संशा क्षां (१) यह मिती जो पकी मिती के पहिसे शाये। सेन देन में जिस दिन हुंडी का दिन पूजता है उसे मिती कहते हैं। उसका दूसरा नाम पकी मिती भी है। उसके पूर्व के दिनों की करची मिती कहते हैं। (२) रूपए में लेम देन में रूपए सेने की मिती और रूपए शुकान की मिती। इन देोने मितियों का सुद प्राय: नहीं जोड़ा जाना।

कच्ची र नोई — स्त्रार्धा० केवल पानी में पकाया हुआ। अझा। अझा जो तुध याधी में न पकाया गया है।।

कच्छी रोक्कड़-संशास्त्रं ० यह यहां जिसमें प्रति दिन के धाय व्यय का कच्चा हिसाब दर्ज रहता है।

कच्ची दाक्कर—नंजा स्त्रं ० काँड़ । यह शक्कर जो कंवल राय की ज्ञानी निकाल कर सूखा लेने से बनती हैं ।

कच्ची सङ्क-संज्ञा क्षां वह सङ्क जिसमें कंकड़ काहि न पिटा है। कच्ची सिलाई-संज्ञा क्षां (१) वह तूर तूर पड़ा हुआ होम वा टांका जो बिखया करने के पहले जोड़ों का मिलाए रहता है। यह पीछे खोल दिया जाता है। लंगर। कंगर। (२) किताबों की वह सिलाई जिसमें सब फरमें एक साथ हाशिए पर से सी दिए जाते हैं। इस सिलाई की पुरतक के परने पूरे नहीं खुलते। जिल्द में इस प्रकार की सिलाई नहीं की जाती।

क्रि० प्र०-करना ।--होना ।

कच्यू-संज्ञा श्रं ० [ सं० कं- ] ] (१) भरवी । सुइयां । (२) थंडा । कच्चे पक्के दिन-संज्ञा पुं० (१) चार या पांच महीनं का गर्भ काला। (२) दो ऋतुश्रों की संधि के दिन।

कच्चे बच्चे-संशा पुं० बहुत छोटे छोटे बच्चे। बहुत मं सहके बासे। उ० — इतने कच्चे बच्चे लिए हुए तुम कहां कहां फिरोगे ?

कच्छ-संज्ञा पुं० [सं०] जलायाय देश । अनुपदेश । (२) नदी आदि के किनारे की भूमि । कछार । (३) [बि० कच्छी ] गुजरात के समीप एक अंतरीप । कच्छा जा। (४) कच्छा देश का धोड़ा। (४) भोती का वह छोर जिसे देशी डाँगी के बीच से निकाल कर पीछे खोस जेते हैं। जांग।

मुहा -- कच्छ की असेड = कुश्ती का एक पेच जिससे पट पड़े

हुए के उत्तरते हैं। इसमें श्रपने वार्ये हाथ के विपक्त के वायं वगल से ले जा कर उसकी गर्दन पर चढ़ाते हैं और दाहिने हाथ का दोना जांधा में से लेजाकर उसके पेट के पास लंगाट के पकड़ते हैं श्रीर उन्नेड़ दंते हुए गिरा दंते हैं। इसका तोड़ यह है—श्रपनी जा टाग प्रतिहंदी की श्रीर है। उसे उसकी दूसरी टांग में फैंसाना श्रपवा मट हम कर श्रपने खुले हाथ से खिलाड़ी की गर्दन दवाते हुए छुलाग मार कर गिराना।

(६) छप्पय का एक भेद जिसमें ४३ गुरु, ४६ लघु, ६६ वर्ण भोर १४२ मात्राणुँ होती हैं।

**\*** संज्ञा पुं० [ सं० कच्छप ] कछुश्रा ।

कच्छ प-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० कच्छ पां ] (१) क खुआ। (२)
विदणु के २४ अवतारों में से एक। (३) कुवेर की नव निधियों
में से एक निधि। (४) एक रोग जिसमें तालु में बतोड़ी निकल
आती है। (४) एक यंत्र जिससे मध खींचा जाता है।
(६) कुरती का एक पेच। (७) एक नाग। (८) विरवामित्र का एक पुत्र। (६) तुन का पेड़। (१०) दोहे का
एक भेद जिसमें ८ गुरु और ६२ लघु होते हैं। जैसे—एक
छुत्र इक मुकुट मिण, सब बरनन पर जोड़। तुलसी रघुवर
नाम के बरन विराजत दोड़।—तुलसी।

कर्च्छ पिका—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) एक प्रकार का चुद्र रोग जिस में पांच छु: फोड़े निकलते हैं जो कलुए की पीठ ऐसे होते हैं और कफ़ और वात से उत्पन्न होते हैं। (२) प्रमेह के कारण से उत्पन्न होनेवाली फुड़ियों का एक भेद। ये फुड़ियां छोटी छोटी शरीर के कठिन भाग में कलुए की पीठ के आ-कार की होती हैं। इनमें जलन होती है। कच्छपी।

कच्छिपी-संशा स्त्री॰ [सं०] (१) कच्छप का स्त्री। कछुई। (२) सरस्वती की वीग्या का नाम। (३) एक प्रकार की छोटी बीग्या। (४) दें॰ "कच्छिपिका (२)"।

क्रच्छा-संज्ञा स्त्री ० [सं० कच्छ - नाव का एक भाग ] एक प्रकार की बड़ी नाव जिसके छोर चिपटे स्रोर बड़े होते हैं। इसमें दो पतवारें जगती हैं।

मुद्वाo कच्छा पाटना कई कच्छों वा पटेलों के। एक साथ ग्रंथ कर पाटना।

करुहार—संज्ञा पुं० [सं०] एक देश जो बृहत्संहिता के अनुसार शतभिष पूर्वाभाद्रपद और कत्तराभाद्रपद के अधिवृत देशों में हैं। कच्छ।

क्रच्छी—वि० [ दि० कच्छ ] (१) कच्छ देश का। (२) कच्छ देश में उत्पक्ष।

> संज्ञा एं० [ हिं० कच्क ] घोड़े की एक असिद्ध जाति जो कच्छ देश में होती हैं। इस जाति के घोड़ों की पीठ गहरी होती हैं।

कच्छू ं-संज्ञा पुं० [सं० कच्छप] कखुआ। कछना-संज्ञा पुं० [हिं० काछना] घुटने के जपर चढ़ाकर पहनी हुई भोसी। कि० प्र०-काञ्चना।

कछनी-संज्ञा स्त्री० [हिं० काछना] (१) घुटने के अपर चढ़ाकर पहनी हुई धोती। उ०--पीतांबर की कछनी काछे मोर मुकुट सिर दीने।--गीत।

क्रि० प्र0-काञ्चना ।--वांधना ।--मारना ।

(२) छे।टी घोती । उ०—स्याम रंग कुलही सिर दीन्हें । स्याम रंग कछनी कछ लीन्हें ।—लाल । (३) रासलीला श्रादि में घाघरे की तरह का एक वस्त्र जो घुटने तक श्राता है। (४) वह वस्तु जिससे कोई चीज़ काछी जाय।

कछरा-संज्ञा पुं० सि० क = जल + तरण = गिरना] [की० अल्प० कछरी]
चोड़े मुँह का मिटी का घड़ा वा बरतन जिसमें पानी, दूध
या श्राप्त रक्खा जाता है। इसकी श्रावेंट केंची श्रीर टढ़ होती
है। उ०—बांधे न में बछरा को गरेयन छीर भरशो कछरा सिर
फूटिहै।—बेनी।

कछराली-संज्ञा खी० दे० ''ककराली''।

कछरी-संज्ञा श्री० [ कछरा का भरुप० ] छोटा कछरा।

कछवारा-संज्ञा पुं० [हिं० काळा + बाटा ] काळी का खेत जिसमें तरकारियां बोई जाती हैं।

कछवाहा-संज्ञा पुं० [सं० कच्छ] राजपूतों की एक जाति।

कछवी केवल-संज्ञा खी॰ [?] एक प्रकार की काली मिट्टी जो चिखुरने से सफ़ेद हो जाती है। भटकी।

कछान-संज्ञा पुं० [हिं० काछना] घुटने के उत्पर चढ़ा कर धोती पहनना।

कछार—संज्ञा पुं० [सं० कच्छ ] (१) समुद्र वा नदी के किनारे की भूमि जो तर श्रोर नीची होती है। निद्यों की मिट्टी से पट कर निकली हुई ज़मीन जो बहुत हरी भरी रहती है। खादर। दियारा। उ०—(क) एरे दगादार मेरे पातक श्रपार ! तोहि गगा के कछार में पछारि छार करिहीं।—पद्माकर। (ख) कृतन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, किलिन कलीन किलकंत है।—पद्माकर। (२) श्रासाम प्रांत का एक भाग।

कछ † \*-वि॰ दे॰ "कुछ"

कत्दुशा-संज्ञा पुं० [सं० कच्छप] [स्री० कहुई] एक जल-जंतु जिसके ऊपर बड़ी कड़ी ढाल की तरह की खोपड़ी होती है। इस खोपड़ी के नीचे वह अपना सिर और हाथ पैर सिकीड़ लेता है। इसकी गरदन लंबी और दुम बहुत छोटी सी होती है। यह ज़मीन पर भी चल सकता है। इसकी खोपड़ी के खिलीने बनते हैं।

क्छुक्--वि० [ हिं० कबु + एक ] कुछ । थोड़ा।

कछुवा-संज्ञा पुं० दे० ''कछुत्रा''।

कछोटा—संज्ञा पुं० [हिं० काळ ] [की० घल्प० कछोटी ] कछनी। क्रि॰ प्र०—बांधना।—मारना। कज्ञ-संज्ञा पुं० [फा०] (३) टेढ़ापन । उ०--- उनके पेर में कुछ कज हैं।

क्रि० प्र०-श्राना ।--पड्ना ।

मुहा०—कज निकालना = टेढ़ापन दूर करना । सीधा करना । (२) कसर । दोष । दृष्या । ऐव ।

क्रि० प्र०-श्राना ।--पड़ना ।--होना ।

कजक-संज्ञा पुं० [फा०] हाथी का श्रंकुश।

क ज को ल-संज्ञा पुं० [फा० कशकोल ] भितुकों का कपाल वा खप्पर।

कजनी—संज्ञा स्त्रीः [हिं० काठना, कठनीः ] खरवनी । वह स्रोज़ार जिससे ताँबे वा पीतज के बरतनों की खुरच कर साफ़ करते हैं।

कजपूती-संज्ञा स्रो० दे० "कयपूती"।

कजरां†—संज्ञा पुं∘। (१) दे॰ "काजल"। (२) काली धांखोंवाला वैला।

वि० [ हिं० काजल ] [ ओ० कजरा ] काली आंखोवाला । जिसकी आंखों में काजल लगा हो वा ऐसा मालूम होता हो कि काजल लगा है। जैसे कजरा बैता।

कजराई \*-संशा स्त्री० [ । ई० काजल ] कालापन । उ०--गई जलाई अधर ते कजराई अँखियान । चंदन पंक न कुचन में आयित बात तियान । -- १९० सत० ।

कजरारा—वि० [ हि० काजर + आरा (प्रस्य०) ] [ क्षां ० कारारंग ] (१) काजलवाला । जिसमें काजल लगा हो । ग्रंजनयुक्त । उ० — (क) फिर फिर दौरत देखियत निचले नेकु रहें न । ये कजरारे कीन पै करत कजाकी नेन । — बिहारी। (ख) कजरारे होन पै करत कजाकी नेन । — बिहारी। (ख) कजरारे हम की घटा जब उनवें जेहि ग्रोर। बरिस सिरावें पुहुसि उर रूप मलान मकोर। — रसिनिधि। (२) काजल के समान काला। काला। स्याह। उ० — (क) वह सुधि नेकु करो पिय प्यारे। कमलपात में तुम जल लीना जा दिन नदी किनारे। तह मेरो बाय गयो म्हग्छाना जाके नेन सहज कजरारे। — प्रताप। (ख) गरजें गरारे कजरारे भित दीह देह जिनहिं निहारे फिरें बीर करि धीर मंग। — गोपाला।

कजरी-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''कजली''।

संज्ञा पुं० [सं० कज्जल ] एक धान जो काले रंग का होता है । उ०---कप्रकाट, कजरी, रतनारी । मधुकार, वेला, जीरा सारी !---जायसी ।

क अरीटा ने-संज्ञा पुं० दे० ''क जलीटा''।

कजरौटी |-संज्ञा स्त्री० दे० ''कजलै।टी''।

कंजलबादा—तंत्रा पुं० [ तु० ] सुगुलों की एक जाति तो बड़ी सड़ाकी होती है। कजला—संजा पुं० (१) दे० ''कजरा (१), (२)''। (२) एक काला पत्ती । मटिया ।

नि० वे० ''कजरा''।

कजलाना—िक प्रक्रां कि क्षान्त । (१) काला पङ्गा । सांबला होना। (२) द्याग का भैंत्राना । भ्राग का बुभना ।

कि० स० काजल लगाना । श्रांजना ।

कजली—संशा श्री० [ फिल्कानल ] (१) कालिख । (२) एक साथ पिसे हुए पारे श्रीर गंधक की खुकर्ता । (१) गर्स की एक जाति जो बर्दवान में होती हैं । (४) काली श्रांखवाली गाय । (४) वह सफ़ेंद्र भेड़ जिसकी श्रांखों के किनारे के बाज काले होते हैं । (६) पेस्ने की फसल का एक रोग जिसमें फ़ुक्कते समय फ़ुलों पर काली काली पूल मी जम जाती हैं श्रीर फलक को हानि पहुँ चार्ता हैं । (७) एक त्ये।हार जा यु देलाधक में सावन की पूर्यामा को श्रीर मिर्ज़ापुर बनारस श्रादि में भावों बदी तीज को मनाया जाता है । इसमें कथा मिट्टा के पि हो में गोरे हुए जी के श्रे हर कियी माल या पे।खरे में हाले जाते हैं । इस दिन से कजनी गाना श्रंद हो जाता है । (६) मिट्टी के पि हो में गोरे हुए जी से निकले हुए हरे हरे श्रे कुर बा पीधे जिन्हें कजनी के दिन खियां माल वा पे।खरे में हालमी हैं श्रीर श्रपने संबंधियों को बांटती हैं । (१) एक प्रकार का गीत जो बरसात में सावन बदी तीज तक गाया जाना है ।

कजली तीज-संजा स्नाट भावी बदी तीज ।

कजली जन-संज्ञा पुरु [संठ करनानन ] (१) केले का जंगला। (२) कालाम का एक जंगल जहाँ हाथी बहुत होने थे।

क जाला टा-संशा पुं० [हि० कानज + पीटा (प्रस्य०)] | ह्या ० पत्य ० कालीटा ] (१) काजल रखने की लेखि की खिद्धला डिबिया जिसमें पतली बांडी लगी रहनी है। (२) डिबिया जिसमें गोदना गोदने की स्यादी रक्षणी जानी है।

कजलीटी-संज्ञा स्रं।० [ दि० कननीटा ] छोटा कजलीटा ।

फजहीं -संशार्धाः देव ''कायजाः'।

कजा भा-संज्ञा औ० [ सं० कांगा ] कांजी । माँड ।

क्रज़ा-संज्ञा श्री० [ थ० ] मीत । मृत्यु ।

मुहा०-कृजा करना = भर जाना ।

कज़ाक \*-संशा पुं० [ त० ] खटेरा । डाकू । बटमार । ड०-(क)
प्रीतम रूप कजाक के समसर के हैं नाहिँ । छृषि फांशी दें
दग गरे मन धन को जो जाहिँ ।--रसनिधि । (ख) मन धन
तो राख्यो हतो में दीने की तोहि । नैन कजाकन पे घरे क्यों
खटवायो मोहि ।--रसनिधि ।

कजाकी—संज्ञा श्री० [फा०] (१) लुटेरापन । लूटमार । । ४० — किरि फिरि दीरत देखियत निचले नेकु रहें न । ये कजरारे कीन पै करत कजाकी मैन ।—बिहारी । (२) खुता । कपट । धोखे-बाज़ी । धृत्तंता । ४० — सहित भक्षा कहि चित सकी किये कजाकी माहिं। कला लला की ना लगी चली चलाकी माहि'।--१ए'० सत् ।

क जावा-संज्ञा पुं० / फ़ा० ) ऊँट की वह काठी जिसके दोनों श्रीर एक एक श्रादमी के बैठने की जगह श्रीर श्रसबाब रखने के लिये जाली रहती है।

कृजिया-संज्ञा पुं० [ अ० ] क्रगङ्गा। लड़ाई । टंटा। बखेड़ा। दंगा। क्फी-संज्ञा स्त्री० [फा०] (१) टेढ़ापन। टेढ़ाई। (२) दोष। ऐब। नुक्स। कसर।

कजाल-संज्ञा पुं० [सं०] [ति० कजालित ] (१) श्रंजन । काजला । (२) सुरमा। (३) कालिख। स्याही।

यी • -- कउजलध्वज 🛥 दीपक । कउजलगिरि ।

(४) बाद्रुल । (४) एक छुंद जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं। अंत में एक गुरु और एक खघु होता है। उ०-प्रभु मम श्रोरी देख लेव। तुम सम नाहीं श्रीर देव।

कजिल्लास्त्रित-वि० [सं० ] (५) काजल लगा हुआ। भौजा हुआ। भंजनयुक्त । (२) काला । स्याह ।

क्राज़ाक़-संज्ञा पुं० [ हा० ] (१) बाक् । लुटेरा । † (२) चालाक । कुउजाकी-संज्ञा श्री० [ घ० ] (१) कृजाक की वृश्ति । लुटेरापन । लूटमार । मारकाट । † (२) चालाकी ।

कट-संज्ञा पुं० [सं] (१) हाथी का गंडस्थल। (२) गंडस्थल। (३) नरकट वा नर नाम की घास। (४) नरकट की चटाई। दरमा । उ० — श्राय गए शवरी की कुटी प्रभु नृत्य नटी सी करें जहँ प्रीती। दूटी फटी कट दीनी विछाइ विदा के दई मने। विश्व की भीती।—रघुराज। (४) टट्टी। (६) खस, सरकंडा घादि घास।

#### या०-कटामि।

(७) शव। लाश। (८) शव उठाने की टिकटी। श्ररथी। (१) रमशान । (१०) पासे की एक चाल। (११) लकड़ी का तख्ता । (१२) समय । ऋतु । श्रवसर । संज्ञा पुं० [ दि० कटना ] (१) एक प्रकार का काला रंग जो टीन के दुकड़ों, लोहचून, हर, बहेड़ा, श्रांवला श्रीर कसीस श्रादि से तैयार किया जाता है। (२) काट का संज्ञिस रूप जिसका ब्यवहार योगिक शब्दों में होता है, जैसे, कटखना कुत्ता ।

संज्ञा पुं० [ र्षं० ] काट । तराश । ब्योंत । कृता । उ०--कोट का कट अच्छा नहीं।

वि० [सं०] भ्रतिशय । बहुत । उम । उत्कट ।

कटक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सेना। दक्षा। फीज। (२) राज-शिविर। (३) चूड़ाँ। कंकड़ा। उ०-(क) देव धादि मध्यांत भगवंत त्वम् सर्वेगतमीश पश्यंत जे ब्रह्मवादी। यया पटलंतु घट मृत्तिका सर्प स्नगदारु करि कनक कटकांग-वादी।--तुलसी। (ख) बिन अंगद बिन हार कटक के खखि न परे नर कोई।-रघुराज। (४) पैर का कड़ा।-डिं०।

(४) पर्वत का मध्य भाग । (६) नितंब । चूत्र । (७) सामु-दिक नमक। (८) वास फूस की चटाई। गोंदरी। सथरी। (१) जंज़ीर की एक कड़ी। (१०) हाथी के दाँतों पर चढ़े हुए पीतल के बंद वा साम। (११) चक्र। (१२) उड़ीसा प्रांत का एक प्रसिद्ध नगर। (१३) पहिया। (१४) समृह। कटकई \*-संज्ञा स्त्री० [स० कटक + ई (प्रत्य०) ] कटक । सेना। फ़ीज। लशकर । उ०-(क) मुख सुखाहिं लोचन श्रवहिं शोक न हृदय समाइ । मनहु करुण-रस-कटकई उतरी श्रवध बजाइ । — नुलसी। (ख) विजय हेत कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चल्या बजाई।--तुलसी।

फटकट-संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) दातों के बजने का शब्द । उ०---तब ले खड़ खंभ में मारा भया शब्द श्रति भारी। प्रगट भये नर हरि वपु घरि हरि कटकट करि उच्चारी ।--गोपाल ।

कटकटना #-कि॰ अ॰ दे॰ ''कटकटाना''।

कटकटाना-कि॰ त्र्रं [ हिं० कटकट ] दाँत पीसना । ४०--कट-कटान कपि कुंजर भारी। दुज भुजवंड तमकि महि मारी। —- तुषासी ।

कटकटिका-संज्ञा स्त्री० [ हि० कटकट ] एक प्रकार की बुबाबुब जो जाड़े में पहाड़ से उतर कर मैदान में आ जाती है और पेड़ पर या दीवार के खेंबरें में घेंसजा बनाती है।

कटकुटी-संज्ञा श्री० [सं०] तृयाशाला । पर्यशाला । फूस की भोपड़ी।

कट-कवाला-संज्ञा पुं० [ हिं० कटना 🕂 ऋ० कुबाला ] मियादी बे । कटकाई \*-संज्ञा स्त्री० [हिं० कटक + प्राई (प्रत्य०)] सेना।

कटकोळ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीकदान ।

कटखना-वि० [ हिं० काटना + खाना ] काट खानेवाका । दाँत से काटनेवाचा ।

संज्ञा पुं कतर वर्षीत । युक्ति । चाला । हथकंडा । ड॰—(क) वह वैद्यक के अच्छे कटखने जानता है। (ख) तुम उसके कटखने में मत श्राना।

या • — कटखनेबाज़ी।

कटखादक-वि० [सं०] सर्वभन्नी। भक्ष्याभस्य का विचार न करनेवाला। श्रशुद्ध वस्तु को भी खा क्षेनेवाला।

कटग्लास-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] मज़ब्त कांच जिस पर नकाशी कटी हो।

कटघरा-संज्ञा पुं० [ हिं० काठ 🕂 घर ] (१) काठ का घर जिसमें जँगला लगा है। काठ का घेरा जिलमें लोहे वा लकड़ी के छुद लगे हों। (२) बदा भारी पिँजदा।

कटजीरा-संशा पुं० [सं० कयजीरक ] काला ज़ीरा। स्याह ज़ीरा। उ० - कूट कायफर सेंडि चिरैता कटजीरा कहुँ देखत । माल मजीठ खाख से दुर कहुँ ऐसेहि बुधि अवरेखत।--सूर।

कटडा-संज्ञा पुँ० [ सं० कटार ] भैंस का पँड़वा।

कटताल-संज्ञा पुं० [हिं० काठ + ताल ] काठ का बना हुन्ना एक बाजा जिसे "करताल" भी कहते हैं। उ०-कंसताल कट-ताल बजावत श्रंग मधुर मुँहचंग। मधुर, खंजरी, पटह, पण्यव, मिस्ति सुख पावत रत भंग।-सूर।

कटताला-संज्ञा पुं॰ दे॰ "कटताल" वा "करताल"।

कटती—संज्ञा स्त्री० [हिं० कटना] विक्री । फ्रोख्त । उ०—इस बाज़ार में माल की कटती श्रच्छी नहीं ।

कटना-कि॰ श्र॰ [सं॰ कर्तन, प्रा॰ कटन] (१) किसी धारदार चीज़ की दाब से दो दुकड़े होना।शस्त्र श्रादि की धार के धँसने से किसी वस्तु के दो खंड होना। जैसे, पेड़ कटना, सिर कटना।

मुहा o --- कटती कहना = लगती हुई बात कहना । मर्मभेदी बात कहना ।

(२) पिसना। महीन चूर होना। जैसे, भाँग कटना, मसाला कटना। (३) किसी धारदार चीज़ का धंसना। शक्त आदि की धार का धुसना। उ०—उसका श्रोठ कट गया है। (४) किसी वस्तु का कोई ग्रंश निकल जाना। किसी भाग का श्रलग हो जाना। उ०—(क) बाढ़ के समय नदी का बहुत सा किनारा कट गया। (ख) उनकी तनख्वाह से २४) कट गए। (४) युद्ध में धाव खाकर मरना। लड़ाई में मरना। उ०—उस लड़ाई में लाखों सिपाही कट गए।

# संया० क्रि०-जाना ।--मरना ।

(१) कतरा जाना । बयेंता जाना । उ०—मेरा कपड़ा कटा न हो तो वापस दो । (७) छीजना । छुँटना । नष्ट होना । दूर होना । जैसे, पाप कटना, सलाई कटना, मैल कटना, रंग कटना । (८) समय का बीतना । वक्त गुज़रना । जैसे, रात कटना , दिन कटना, ज़िंदगी कटना । उ०—किसी प्रकार रात तो कटी । (१) ख़तम होना । उ०—बात चीत करते चलेंगे रास्ता कट जायगा । (१०) घोखा देकर साथ छोड़ देना । चुपके से श्रलग हो जाना । खिसक जाना । उ०—थोड़ी दूर तक तो उसने मेरा साथ दिया पीछे कट गया । किठ प्रठ—जाना । रहना ।

(११) शरमाना। लिजित होना। मेंपना। उ०—मेरी बात पर वे ऐसे कटे कि फिर न बोले। (१२) जलना। डाह से दुखी होना। ईषों से पीड़ित होना। उ०—उसकी रुपया पाते देख ये लोग मनहीं मन कट गए। (१३) मोहित होना। श्रासक्त होना। उ०—(क) वे उसकी चितवन से कट गए। (ख) पूछे क्यों रूखी परित सगवग रही सनेह। मनमोहन छवि पर कटी कहै कट्यानी देह।—बिहारी। (१४) व्यर्थ व्यय होना। फृजूल निकल जाना। उ०—तुम्हारे कारण हमारे १०) यें ही कट गए। (१४) विकना। खपना।

(१६) प्राप्ति होना । श्राय होना । उ०-- श्राज करा ृष्ट्व माल कट रहा है। (१७) क्लम की लकीर से किसी लिखा-वट का रद होना। सिटना। खारिज होना। ७०--- उसका नाम स्कूल से कट गया है। (१८) ऐसे कामी का तैयार होना जो बहुत दूर तक लकीर के रूप में चक्षे गए हैं।। जैसे नहर कटना, सड़क कटना, नहर की शाख कटना। (११) ऐसी चीज़ों का तैयार होना जिनमें जकीरी के द्वारा कई विभाग हुए हों। जैसे क्यारी कटना, ख़ाना कटना।(२०) वाँटनेवाले के हाथ पर रक्ली हुई ताश की गङ्की में से कुछ पत्तों का इसिविये उठाया जाना जिसमें हाथ में भाई हुई गङ्की के अंतिम पत्ते से बाँट भारंभ हो। (२१) साश की गङ्गी का इस प्रकार फेँटा जाना कि उसका पहले से लगा हुआ क्रम न बिगड़े। (जावू) (२२) एक संख्या के साथ दूसरी संख्या का ऐसा भाग लगना कि शेष न वर्षे। उ०-यह संख्या सात से कट जाती है। (२३) चलती गाड़ी में से माल चोरी होना वा लुटना । उ॰---कक्ष रात की उस सुनसान रास्ते में कई गाड़ियां कट गई।

कटनासं —संज्ञा पुं० [देश०, वा सं० कीट + नाश] नीस कंठ। ड०—बहु कटनास रहें सेहि बासा। देखि सी पाव भाग जेहि पासा।—डसमान।

कटिन स्ति हो। [र्तिः कटना] (१) काट। उ० करत जात जेती कटिन बढ़ि रस सरिता सेता। धालवाल उर प्रेम तक तितो तितो इढ़ होत ।—बिहारी (१) प्रीति। धालिक। रीमन। उ० फिरत जो धटकत कटिन बिन रसिक सुरस न खियाल। धनत धनत नित नित हितनि कत सकुवाबत लाल।—बिहारी।

कटनी-संज्ञा स्त्री० [हिं० कटना ] (१) काटने का खेँ।ज़ार। (२) काटने का काम। फसल की कटाई का काम।

क्रि० प्र०-करना ।--पड्ना ।--होना ।

मुद्दाः — कटनी मारना = बैसाख जेठ में श्राप्यीन् जातने के पहले कुदाल से खेती की घास खोदना !

. (३) एक ग्रोर से भाग कर वृसरी ग्रोर भीर फिर उधर से सुद कर किसी श्रीर श्रोर, इसी प्रकार शाड़े तिरहे भागना । कतनी।

क्रि॰ प्र॰-काटना ।--मारना ।

मुहा०—कटनी काटना = इधर से उधर खीर उधर से इधर भागना । दाहिनी से वाई खीर वाई से दाहिनी खार भागना ।

कटपीस-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] नए कपड़ों की वह दुकड़ा जो यान बड़ा होने के कारया उसमें से काट लिया जाता है

कटपूतन-वंशा पुं० [सं०] एक प्रकार का प्रेत।

कट फरेस-संज्ञा पुं० [ घं० कट + फेग ] वह मया ताज़ा मात जिसमें समुद्र में गिरने के कारण दाग पड़ जांय भयवा जो गाँउ वा बकस खोजते समय कहीं से कट जाय। ऐसे माज का दाम कुछ घट जाता है।

कटर-संज्ञा श्ली० [सं० कट = नरकट वा घास फूस ] एक प्रकार की बास जिसे परावान भी कहते हैं।

> संज्ञा पुं० † [भं०] (१) एक प्रकार की बड़ी नाव जिसमें डांडा नहीं खगता, जो तख्तीदार चरिखयों के सहारे चलती है। † (२) पनसुङ्या। छोटी नाव।

कटरना-संज्ञा पुं० [देय०] एक प्रकार की मछली।

कटरा-संज्ञा पुं० [ हिं० कटहरा ] छोटा चैकोर बाज़ार।

संज्ञा पुं० [ सं० कटाह ] भैंस का नर बचा।

कटरिया—संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का धान जो आसाम में बहुतायत से होता है।

कटरी-संज्ञा आं० [देग०] भान की फुसल का एक रोग। संज्ञा आं० [सं० कट = नरकट] किसी नदी के किनारे की नीची और दलदल ज़मीन जिसके किनारे नरकट आदि होता है।

कटरे ती—संज्ञा स्त्री० [र्षि० काटना + रेतना] सकड़ी रेतने का बौज़ार। कटरुत्-संज्ञा पुं० [।र्ष० कटना + रुद्ध (अस्प०)] (१) बूचड़। कसाई। (१) मुससामान के सिये एक घृणा सुचक राज्य।

कटर्यां—वि० [। हिं० कटना + वाँ (प्रत्य०) ] कटा हुआ। जो काट कर यसा हो। जिसमें कटाई का काम हो।

मुहा० कटनी ब्याज = वह व्याज जे। मूल धन का कुछ श्रेश खुकता होने पर शेप श्रेश पर लगे।

कटबाँसी—संज्ञा पुं० [हिं० काठ + गांत, वा कोट + गांस ] एक प्रकार का प्रायः ठांस और कटीला बांस जिसकी गांठें बहुत निकट निकट होती हैं। यह सीधा बहुत कम जाता है और बहुत बना होता है। गांव और कोट ब्रादि के किनारे लगाया जाता है।

कटवा-संज्ञा पुं० [ १६० कांटा ] एक प्रकार की छोटी मध्यकी जिसके गलफड़ों के पास कांटे होते हैं। इन कांटों से वह चाट करती है।

कटसरैया-संज्ञा स्त्री० [सं० कटसारिका ] सब्दू से की तरह का एक कटिदार पैंचा जिसमें कई रंग के फूल जगते हैं, पीले, जाल, नीको सार सफ़ेद। जाल फूलवाली कटसरैया को संस्कृत में ''कुरवक'', पीलो फूलवाली को ''कुरंटक'', नीलो फूलवाली को ''सार्ल'गका'' सीर सफ़द फूलवाली को ''सैरेयक'' कहते हैं। कटसरैया कातिक में फूलती है।

कटहर - संज्ञा पुं० दे० 'कटहल''।

कटहरा-संशा पुं० [ डिं० कटघरा ] कटघरा ।

संज्ञा की [देश॰] एक प्रकार की छोटी मछली जो उत्तरी भारत कीर बासाम की नदियों में पाई जाती है।

कटहरू-संज्ञा पुं० [ सं० कंटिकियन, हिं० काठ + यन ] (१) एक सरा

बहार घना पेड़ जो भारतवर्ष के सब गरम भागों में जगाया जाता है तथा पूर्व भौर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर भाप से आप होता है। इसकी अंडाकार पत्तियाँ ४--- श्रंगुल लंबी, कड़ी, मोटी और जपर की ओर श्यामता लिए हुए हरे रंग की होती हैं। इसमें बड़े बड़े फल लगते हैं जिनकी लंबाई हाथ, डेढ़ हाथ तक की और घेरा भी प्राय: इतना ही होता है। जपर का छिजका बहुत मोटा होता है जिस पर बहुत से नुकीले कँगूरे होते हैं। फल के भीतर बीच में हुड़ी होती है जिसके चारों श्रोर मोटे मोटे रेशों की कथरियों में गूबेदार कीये रहते हैं। कीये पकने पर बड़ मीठे होते हैं। कीयों के भीतर बहुत पतली भिक्षियों में लिपटे हुए बीज होते हैं। फल माघ फागुन में लगते हैं और जेठ असाढ़ में पकते हैं। कच्चे फल की तरकारी खीर खचार होते हैं खीर फल के कीये खाये जाते हैं। कटहवा नीचे से ऊपर तक फलता है, जड़ श्रीर तने में भी फवा जगते हैं। इसकी खाज से बढ़ा जसीजा वुभ निकलता है जिससे रवर वन सकता है। इसकी लकड़ी नाव और चैाखट आदि बनाने के काम में आती है। इसकी छाज और धुरादे का उवाजने से पीजा रंग निकलता है जिससे बम्हा के साधु अपना वस्त्र रंगते हैं। (२) इस पेड

कटहा \*-वि० [ हिं काटना + हा (प्रत्य०) ] [ की क कटही ] जिसका स्वभाव दौतों से काट खाने का हो। काटखानेवाला।

कटा \*- संज्ञा पुं० [ किं० काटना ] मार काट । बधा । इत्या । कत्ताम । उ०-(क) चोरे चल चोटन चलाक चित चोरी भयो, लूटि गई लाज कुलकानि को कटा भयो ।—पद्माकर । (ख) मेघ घटा से शैल छटा से कूरन करत कटा से । सिंह सटा से फटकि घटा से फेरत पुच्छ पटा से ।—रघुराज । (ग) घन चेर घटा की छटा लिखने मिस, ठाड़ी घटा पै कटा करती हैं। —ठाकुर ।

कटाई—संज्ञा स्त्री॰ [ाँ६० काटना ] (१) काटने का काम। (२) फ़सल काटने का काम। (३) फ़सल काटने की मज़दूरी। संज्ञा स्त्री [सं० कंटकी] भटकटैया। केंट्रेरी।

कटाऊक्र-संज्ञा पुं० दे० ''कटाव''।

कटाकट-संज्ञा पुं० [ किं० कट ] कटकट शब्द ।

कटाकटी-संज्ञा स्त्री० [ हि० काटना ] मार काट।

कटाक्ष-लंजा पुं० [सं०] (१) तिरछी चितवन । तिरछी नज़र । ४०-कोप न लांधि कटाच सकैं, मुसक्यानि न ह्रै सकैं छोडिन बाहिर । (२) ध्यंग्य । आचे प। ताना । तनज़। ३०--इस लेख में कई खोगों पर अनुचित कटाच किए गए हैं। किं० प्र०-करना।

(३) [रामकीका] काले रंग की छोटी छोटी पतकां रेखायें जो आँख की दोनें। बाहरी कोरें। पर खोंची जाती हैं। ऐसे कटाफ रामकीका में राम जक्मण आदि की आँखों के किनारे बनते हैं। हाथियों के श्रंगार में भी कराज़ बनाए जाते हैं।

कटाग्नि-संज्ञा स्त्री० [सं० ] घास फूस की श्राग ।

चिशेष—प्राचीन काल में राजपत्नी वा बाह्मणी के गमन श्रादि के प्रायश्चित्त वा दंड के लिये लोग कटाग्नि में जलते वा जलाए जाते थे। कहते हैं कि कुमारिल भट्ट गुरुसिड़ांत का खंडन करने के प्रायश्चित्त के लिये कटाग्नि में जल मरे थे।

कटाछनी-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''मार काट''।

कटाना-कि सार्वि काटना का प्रे क्स्प] (१) काटने के लिये नियुक्त करना । काटने में लगाना । (२) इसवाना । दाँतों से नेच-वाना । (३) थोड़ा घूम कर आगे निकल जाना । वगल देकर आगे निकल जाना ( गाड़ीवान ) ।

कटार—संज्ञा पुं० [ सं० कट्टार ] [ की० श्ररप० कटारी ] (१) एक बालिश्त का छोटा तिकोना श्रोर दुधारा हथियार जो पेट में हूला जाता है। (२) एक प्रकार का बनविलाव। कटास। खीखर।

कटारा-संज्ञा पुं० [६० कटार] (१) बढ़ा कटार। (२) इसली का फल। संज्ञा पुं० [६० काँटा] केंटकटारा।

कटारिया-संशा पुं० [ विं ० कटार ] एक रेशमी कपड़ा जिसमें कटार की तरह की धारियाँ बनी रहती हैं।

कटारी-संज्ञा स्त्री० [ दि० कटार ] (१) छोटा कटार । (२) नारियका के हुक वनानेवालों का वह ख्रीजार जिससे वे नारियका को खुरच कर चिकना करते हैं । (३) (पालकी उठानेवालों कहारों की बोली में ) रास्ते में पड़ी हुई नोकदार ककड़ी।

कटाळी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० कॉंटा ] भटकटैया ।

कटाच-संज्ञा पुं० [ हिं० काटना ] (१) काट। काट छांट। कतर ब्यांत। (२) काट कर बनाए हुए बेला बूटे।

या॰—कटाव का काम = (१) पश्यर वा लकड़ी पर खाद कर बनाए हुए बेल बूटे। (२) कपड़े के कटे हुए बेल बूटे जा दूसरे कपड़े पर लगाए जाते हैं।

कटावदार-वि॰ [हिं॰ कटाव + दार (पूत्य॰)] जिस पर खोद वा काट कर चित्र और बेज बूटे बनाए गए हों।

कटावनं - संज्ञा पुं० [ हिं० कटना ] (१) कटाई करने का काम ।
मुहा० - कटावन पड़ना वा लगना = (१) किसी दूसरे के कारपा
श्रपनी वस्तु का नष्ट होना वा उस दूसरे के हाथ क्षगना । (२)
किसी ऐसी वस्तु का नष्ट होना वा हाथ से निकला जाना जे।
दूसरे की नज़र में सटकती हो । दे० ''कट्टे क्षगना' ।

(२) किसी वस्तु का कटा हुआ दुकड़ा । कतरन ।

कटास-संज्ञा पुं० [हिं० काटना] एक प्रकार का बनविस्नाव कटार । खीखर ।

कटासी-चंशा झी० [ सं० ] मुर्दें। के गाड़ने की जगह। कवरिस्तान। कटाइ-चंशा पुं० [सं० ] (१) कड़ाह। बड़ी कड़ाही। (२) कछुए

Maryer of Mr. 1

का खपड़ा। (३) कुछाँ। (४) नरक। (४) फोपड़ी। (६) भैंस का पँड़वा जिसके सींग निकल रहे हों। (७) इ.इ.। ऊँचा टीक्सा।

कटाहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कड़ाह ।

कटिंजरा-संशा श्री॰ [सं०] संगीत में एक ताल का नाम।

कटि-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) शरीर का मध्य भाग जो पेट स्त्रीर पीठ के नीचे पड़ता है। कमर। जक।

थै। कटिजेब । कटितट । कटिदेश । कटिबंघ । कटिबद्ध । कटिन शूल । कटिसुत्र ।

(२) देवालय का द्वार। (६) हाथी का गंडस्थल। (४) पीपल। पिप्पली।

कटिजेब—संज्ञा स्त्री० [सं० कटि + फ़ा० जेव ] किंकियी । करधनी। ड०—पंजर की खंजरीट मैनन को किंधी मीन मानस को केशोदास जल्ल है कि जार है। संग को कि संगराग गेंबुआ कि गलसुई किंधों कटिजेब ही को उर को कि हार है।—केशव।

कटिबंध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कमरबंद । (२) गरमी सरदी के विचार से किए हुए पृथ्वी के पांच भागों में से कोई एक। जैसे, उच्या कटिबंध।

कटिबद्ध-वि० [सं०] (१) कमर बाँघे हुए। (२) सैयार। सत्पर। उद्यत।

कटिया—संज्ञा की० [ । १६० काटना ] (१) नगी वा जवाहिरात की काट छांट कर सुद्धील करनेवाला । हकाक । (२) छोटे छोडे हुकड़ों में कटा हुआ चौपायों का चारा ।

संज्ञा स्त्री० [ दिं० कांटा ] दे० "कॅटिया"।

कटियाना \*- कि॰ अ॰ [ हिं॰ कांटा ] (१) कंटकित होना । पुज-कित होना । हवँ, पेम आदि में मझ होने के कारण रोश्रों का कांटे के समान खड़ा हो जाना । उ॰—पूछे क्यों रूवी परित सगवग रही सनेह । मन मोहन छ्वि पर कटी कहैं कट्यानी देह ।—बिहारी ।

कटियाली न्संज्ञा श्ली० [ सं० कंटकारि ] भटकटेया ।

कटिस्त्र-संशा पुं० [सं०] करगता। कमर में पहनने का डोरा। मेखला। स्त की करभनी। उ०-कल किकिया कटि सूत्र मनोहर। बाहु विशाल विभूषया सुंदर।--तुलसी।

कटीरा--संज्ञा पुं० दे० "कसीरा"।

कटील-तंज्ञा स्री० [देश०] एक प्रकार की कपास जिले बरदी, निमरी श्रीर बेंगई भी कहते हैं।

कटीला-वि० [हिं० काटना ] [ऑ० कट्रॉली ] (१) काट करनेवाला । तीक्ष्या । चोखा । (२) बहुत तीबू प्रभाव डालनेवाला । गहरा असर करनेवाला । जैसे, कटीली बात । (३) मोहित करनेवाला । उ०—नासा मोरि नचाय हरा करी कका की सींह । कांटे वीं कसकति हिये वहें कटीली भैंद ।—विहारी । (४) नेक मोंक का । आनवानवाला । जैसे, कटीला जवान । वि० [ दिं० काँटा ] (१) काँटेवार । काँटों से भरा हुआ । (२) जुकीला । तेज़ ।
संज्ञा पुं० [ दिं० काँटा ] एक जुकीली लकड़ी जो दूध देनेवाले पशुओं के बच्चों की नाक पर इसलिये बाँध दी जाती
है जिसमें वे अपनी माता का दूध न पी सके ।
संज्ञा पुं० दे० ''कतीरा''।

कड

कटु-वि० [सं०] (१) ६ रसों में से एक जिनका श्रनुभव जीभ से होता है। चरपरा। कडुआ।

विशेष — इंदायन, चिरायता, मिर्च, पीपल, मूली, लहसुन, कपूर भादि का स्वाद कटु कहलाता है।

(२) जो मन को न भावे। बुरा जगनेवाजा। श्रनिष्ट। जैसे, कटुवचन। उ०—देखिंड राति भयानक सपना। जागि करिंड कटु केटि कजपना।—तुजसी। (३) काब्य में रस के विरुद्ध वर्णों की योजना। जैसे, श्रंगार में दह ह आदि वर्ण।

कादु आ-तंशा पुं ि हिं० काटना ] (१) कालो रंग का एक कीड़ा जो धान की फ़लता को जमते ही काट डालता है। बांका। (२) नहर की बड़ी शाखाओं अर्थात् राजबहा में से काटकर जिए हुए पानी की सिंचाई। ‡ (३) मुसलमान।

कार्ट्रई दहीं - संज्ञा स्त्री० [हिं० काटना + दही ] वह दही जिसके जपर की साठी काट वा उतार जी गई हो। छिनुई दही। छिका। (इसका प्रयोग पूरव में होता है जहाँ दही की स्त्री जिंग बोजले हैं)।

कटुकंद—संज्ञा पुं० [सं०] (१) अदरक। (२) श्वहसुन। (३) मूली।

कटुक-वि० [सं०] (१) कडुआ। कटु। (२) जो चित्त की न भावे। जो द्वरा लगे। उ० —श्वरी मधुर श्रधरान ते कटुक वचन जिने बोला। तनक खटाई ते घटे लिख सुवरन की मोला।—रसनिधि।

कटुकत्रय-संज्ञा पुं० [सं० ] मिर्च, सींठ भीर पीपका, इन तीन वस्तुओं का वर्ग ।

कटुकी-संशा स्रं। ि सं० ] कुटकी।

कटुकीट-संशा० पुं० [सं०] मच्छड़ । बांस । मसा ।

कटुशंथि-संज्ञा को० [सं०] (१) सेाँठ। (२) पिपरामूल।

कटु चातुर्जीतक-चंत्रा पुं० [सं०] चार कड़वी वस्तुओं का समूह चर्चात् इलाची, तज, तेजपात चीर मिर्च।

कटुता-संज्ञा श्री० [ सं० ] कहुआपन । कहुवाई ।

कटुरव-संशा पुं० [ सं० ] कडुआपन ।

कटुफल-संज्ञा पुं० [सं०] कायफला।

कदुर्भगा-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंडि।

कदुभद्र-संज्ञा पुं० [सं०] अवरक। आवी।

कदुःख्न-संज्ञा पुं ि सं ] मेंडक । दादुर ।

कट्रक्ति-संज्ञास्त्री० [सं०] कडुई बात । श्रिप्रय बात । कट्रमर-संज्ञास्त्री० [सं० कङ + उडुम्बर ] जंगली गूलर का बृच ।

कटगूलर ।

कटेरी-संशा स्त्री० [ हिं० कॉटा ] भटकटैया ।

कटेली—तंज्ञा श्लो० [देय०] एक प्रकार की कपास जो बंगाल प्रांत में बहुतायत से होती है।

कटेहर-संज्ञा पुं० [हिं० काठ + घर ] हल के नीचे की वह लकड़ी जिसमें फाल बैठाया रहता है। खोंपा।

कटैयां - संज्ञा पुं० [ हिं० काटना ] (१) काटनेवाला । जो काट डाले ।
(२) फसल काटनेवाला । उ०---एक कृपाल तहाँ तुलसी
दसरस्थ के नंदन बंदि कटैया ।----तुलसी ।
संज्ञा स्त्री० [ सं० कंटक ] भटकटैया ।

कटेला—संज्ञा पुं० [?] एक कीमती पत्थर । उ०—कोहे छोर फिट-किरी की वहाँ खानें हैं, छोर माणक, सहसनिया, नीकम, कटेला, गोमेदक, बिल्कीर निदयों के बालू में मिलता है।— शिवप्रसाद।

कटेरदान-तंशा पुं [ हिं कटेरा + दान (प्रत्य ) ] पीतल का एक दक्कनदार वरतन जिसमें तैयार भोजन आदि रखते हैं।

कटोरा-संज्ञा पुं० [ हिं० काँसा | श्रीरा (प्रस्य०) = कॅसीरा ] एक खुले मुँह, नीची दीवार श्रीर चैं। श्री पेंदी का छोटा बरतन । धातु का प्याला । बेला ।

मुद्दा०--कटोरा चलाना = भंत्रत्रल से चार वा मास्त का पता खगाने के क्षिये कटोरा खसकाना।

विदोष—इसमें एक आदमी मंत्र पढ़ता हुआ पीली सरसें डालता जाता है और आरों से कटोरे के ख़्ब दबाने के लिये कहता जाता है। कटोरा अधिक दाब पढ़ने से किसी न किसी और खसकता जाता है। लोगों का विश्वास है कि कटोरा वहीं रुकता है जहाँ चेार वा माल रहता है।

कटोरा सी भांख = बड़ी बडी स्त्रीर गास स्रांख ।

कटेारिया-संज्ञा क्षां० दे० "कटोरी"

कटोरी-संज्ञा स्री० [हिं० कटोरा का फल्प०] (१) छोटा कटोरा। बेलिया।
प्याली। (२) सैंगिया का वह जुड़ा हुआ भाग जो स्तन के नाप
का होता है सीर जिसके भीतर स्तन रहते हैं। (३) कटोरी
के साकार की वस्तु। (४) तलवार की मूठ के जपर का गोल

कटैाती-संज्ञा क्षी० [ हिं० कटना ] किसी रक्षम की देते हुए उसमें से कुछ बँधा इक वा धर्मार्थ प्रव्य निकास सेना। जैसे, परसेदार वा ठेकेदार का इक, बंबावन, मंदिर, गोशासा।

क टैासी '-संशा पुं॰ दे॰ "कटवांसी"।

कहूर-वि० [र्षि० काटना ] (१) कटहा। काटखानेवासा। (२) ग्रंथ-विश्वासी। अपने विश्वास के प्रतिकृत बात की न सहनेवासा। (३) हठी। दुराप्रही। कट्टहा—तंज्ञा पुं० [ सं० कट = यव + हा (प्रत्य०) ] महाब्राह्मया । किट्टिया । महापात्र । उ०—कट्टहों (महाब्राह्मयों) को दान देने से इन तीनें बातों में से एक का भी साधन नहीं होता । —श्यामबिद्दारी ।

कहा-वि॰ [धिं॰ काठ] (१) मोटा ताज़ा । इहा कहा । (२) बलवान । बली ।

संज्ञा पुं० सिर का कीड़ा। जूँ। ढील।

संज्ञा पुं॰ कचा। जबडा।

मुहा०—कहे लगना = (१) किसी दूसरे के कारणा श्रपनी वस्तु का नष्ट होना वा उस दूसरे के हाथ लगना ! स्वामी की इच्छा के विरुद्ध किसी वस्तु का दूसरे के हाथ में जाना । उ०—इसने दिनों की रक्सी चीज़ माज तेरे कहे लगी । (२) किसी ऐसी वस्तु का नष्ट होना वा हाथ से निकक्ष जाना जा दूसरे की नज़र में खटकतो हो । उ०—मेरे पास एक मकान बचा था वह भी तेरे कहे लगा ।

कट्ठा-संज्ञा पुं० [ हिं० काठ] (१) ज़मीन की एक नाप जो पाँच हाथ चार श्रंगुल की होती है और जिससे खेत नापे जाते हैं। यह जरीब का बीसवाँ भाग है। कहीं कहीं विस्तांसी को भी कट्ठा कहते हैं। (२) धातु गलाने की भट्टी। दबका। (१) श्रक कूतने का एक बरतन जिसमें पाँच सेर श्रक श्राता है। (४) एक पेड़ जिसकी लक्कड़ी बहुत कड़ी होती है।

कठंगर-वि० [।६० काठ + भंग ] मोटा । कड़ा ।

था० काठ कठंगर = कड़ी और काम में न श्राने येग्य वस्तु । कठ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक ऋषि। (२) एक यजुर्वेदीय उपनिषद जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है। (३) कृष्या यजुर्वेद की एक शाखा।

संज्ञा पुं० [ सं० काष्ठ ] (१) एक पुराना बाजा जो काट का बनता था श्रीर चमड़े से मढ़ा जाता था। (२) (केवज समस्त पदें! में ) काट। लकड़ी। जैसे, कटपुतली, कटकीली। (३) (केवल समस्त पदें! में फल श्रादि के लिये) जंगली। निकृष्ट जाति का। जैसे, कटकेला, कटजामुन, कट्रमर।

कठकी ली-संशा स्त्री० [ हिं० काठ + कीशी ] पखड़।

फठकेला-संज्ञा पुं० [दि० काठ + केला] एक प्रकार का केला जिसका फल रूला भीर फीका होता है।

कटको ला —संज्ञा पुं० [ ईि० काठ + कोलना च खोदना ] कठ-फोडवा।

कटगुळाब—संज्ञा पुं० [हिं० कठ + गुलाब] एक प्रकार का जंगली गुलाब जिसके फूल छोटे छोटे होते हैं।

कठंताल-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''करताल''।

कटधूर्त्त-संज्ञा पुं॰ [सं॰ ] यजुर्वेद की कट नामक शाखा का अच्छा जाता ।

कठनेरा-संशा पुं० [?] वैश्यों की एक जाति । कठपुतळी-संशा स्री० [हिं० काठ + पुतती ] (१) काठ की यनी हुई पुतली । काट की गुड़िया वा मूर्ति जिसकी तार द्वारा नवाते हैं।

चार का थाड़े के बाज के सहारे पर नचाई जाती हैं।

(२) वह व्यक्ति जो तूसरे के कहे पर काम करे अपनी दुद्धि से कुछ न करे। उ॰—वे तो उन छोगों के हाथ की कऽपुतवी हो रहे हैं।

कठड़ा—संज्ञा पुं० [१६० कठघरा ] (१) कठघरा । कटहरा । (२) काठ का बड़ा संदूक् । (३) काठ का बड़ा बरतन । कठोता ।

कठफुला-संज्ञा पुं० [१६० काठ + फूल ] कुकरमुक्ता । खुनी । कठफी कुवा-संज्ञा पुं० [१६० काठ + फे।इना ] प्रक ख़ाकी रंग की चिक्रिया जो अपनी चीच से पेड़ों की ख़ाल को ख़ेरती रहती है और ख़ाल के नीचे रहनेवाले कीड़ों को खाती हैं । इसके पंजे में तो उँगलियाँ आगे और तो पीछे होती हैं । जीभ इसकी खंबी कीड़े की तरह की होती हैं । यह कई रंग का होता है । यह मोटी ढालों पर पंजों के बल चिपक जाता है और चक्कर लगाता हुआ चढ़ता है । ज़मीन पर भी कृत कृत कर कीड़े खुनता हैं । दुम इसकी बहुत छोटी होती है ।

कठफ़ोड़ा-संशा पुं० दे० ''कठफोड़वा''। कठकंधन-संशा पुं० [दिं० काठ + वंथन] काठ की वह बेड़ी जो हाथी के पैर में डाली जाती है। जेंतुचा।

कठबाप-संज्ञा पुं० [ हिं० काठ + नाप ] सीतेला नाप ।

विशेष — यदि कोई पुरुष किसी ऐसी विभवा से विवाह करे जिसके पहले पति से कोई संतति हो तो वह पुरुष (विभवा-विवाह-कर्सा) विभवा की उस संतति का कठवाप कहसायेगा।

कठबेल-संज्ञा पुं० [ दि० काठ + वेल ] कैया का पेड़ ।
कठमिलिया-संज्ञा पुं० [ दि० काठ + माला ] (१) काठ की माला वा
कंठी पहननेवाला वैष्णव । (२) सूठ मूठ कंठी पहननेवाला ।
बनावटी साधु । सूठा संत । उ० - कर्मठ कठमिलिया कहें,
ज्ञानी ज्ञान विहीन । तुलसी त्रियध विहास गो राम दुवारे
दीन ।—सुलसी ।

कठमस्त, कठमस्ता-वि॰ [र्ति॰ कठ + फ़ा॰ मस्त ] (१) संड मुसंड । (२) ध्यभिचारी ।

कठमस्ती—वंशा स्त्री॰ [ दिं॰ कठमस्त ] मुसंडापन । मस्ती । कठमाठी—वंशा स्त्रो॰ [ दिं॰ काठ + माठे। ] कीयड़ की मिट्टी जे। बहुत जल्दी सुख कर कड़ी हो जाती है ।

कठवत-संशा सी॰ वे॰ 'करोत ''।

कठरा-संज्ञा पुं० (१) दे० ''कटहरा'' वा ''कटवरा''। (२) काठ का संदुक्। (३) काठ का वरतन । कठीता ।

कडरी --संशा की० दे० "करेवी" ।

कडला-संज्ञा पुं० [सं० कंठ + का (प्रत्य०)] प्रकासकार की साका जे। वर्षों को पहनाई जाती है। इसमें चांदी वा सोने की वैतिकार्य तागे में गुथी होती हैं। बीच बीच में बाघ के नख, नजरबहू, साबीज़ घादि नज़र से बचाने के क्षिये गुथे रहते हैं।

कठवाही—संज्ञा पुं० [सं०] कृष्णा यनुर्वेद की कठ शाखा का एक उपनिषद जिसमें दो अध्याय हैं। पहले अध्याय में नचि-केता की गाथा है। नचिकेता के पिता "विश्वजित" यज्ञ करके सर्वस्वदान देते समय बुद्धी गाय देने जागे। पुत्र ने पूछा "पिता! सुन्ते किसको दोगे ?" तीन बार पूछ्ने पर पिता ने चिढ़ कर कहा "तुन्हें यमराज को देंगे"। इतना सुन्ते ही जड़का यमलोक पहुँचा। वहाँ यमराज ने उसे ब्रह्म-विद्या का जो उपदेश दिया है उसी का वर्णन पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय में ब्रह्म का जच्या बतलाया गया है।

कठसरैया निसंहा श्ली० [सं० कटसारिका ] दे० "कटसरैया"। कठारा किन्सा पुं० [सं० कठ किनारा निर्माण श्री० श्रीरा (श्रीरा०) ] नदी वा ताल का किनारा।

कठारी-संज्ञा क्षां० [।४० काठ + पारा (प्रत्य०) ] (१) काठ का बर-तन। (२) कमंडल।

कठिन-वि० [सं०] (१) कड़ा। इड़ । सस्त । कठोर । (२)
मुशकित । दुष्कर । दुःसाध्य ।
संज्ञा आं० [सं०] कठिनता । कष्ट । संकट । उ०--अब मन
मगन हो राम देशहाई । मन वच कम हरि नाम हृद्य धरु
जो गुरु देव बताई । महा कष्ट दस मास गर्भ बसि अधोमुख
सीस रहाई । इतनी कठिन सही तब निकस्यो अजहुँ न तू

किंदिमता—संज्ञा श्री ः [ सं० काँठन ] (१) कठेरता । कड़ाई । कड़ा-पन । सज्ती । (२) मुशकिल । ग्रसाध्यता । (३) निर्देयता । बेरहमी । (४) मज़बूती । इड़ता ।

कठिनताई-संज्ञा श्री० दे० "कठिनाई" वा "कठिनता"।

कठिनत्य-तंज्ञा पुं० [सं० ] दे० " कठिनता" ।

ससुकाई।-स्र।

कठिनाई-संज्ञा स्नी० [सं० कठिन + प्राई (प्रय०)] (१) कठारता । संस्ती । (२) सुशकिया । क्रिष्टता । (३) श्रासाध्यता । दुःसा-ध्यता ।

किटिया-वि० [फि० काठ ] कड़ा । जिसका खिलका मोटा चौर कड़ा हो । जैसे कटिया बादाम, कटिया गेहूँ, कटिया कसेरू । यैश-कटिया गेहूँ = एक गेहूँ जिसका छिजका लाल चौर मेटा होता है । इसे 'किकिया' भी कहते हैं । इसमें चेकर बहुत निकलता है ।

संज्ञा स्त्री० [ विं क्तंठ = तट ] एक प्रकार की भाँग जो मेखम नदी के किनारे बहुत-होसी है।

किटियाना—कि॰ अ॰ [र्षि० काठ + जाना (प्रत्य०)] काठ की सरह कड़ा हो जाना। सुख कर कड़ा हो जाना।

कठीर - संज्ञा पुं० [ सं० कंठीरव ] सिंह। - डि॰।

कदुका-संज्ञा पुं े हिं कंठ + का (शय) (१) राखे की माखा

जो बच्चों के। पहनाई जाती है। दे॰ "कठला"। ड॰—कठुला कंठ ब्रज केहरि नख राजें मिस बिंदुका मृगमद भाल। देखत देत श्रसीस ब्रज जन नर नारी चिरजीवो जसोदा तेरो बाल।—स्र।(२) माला। हार। ड॰—(क) भल मूँ जि कें नेक सु खाक सी कें दुख दीरघ देवन के हिर हैं।। सितकंठ के कंठन के। कठुला दशकंठ के कंठन के। करिहें। ।—केशव।(ख) मिघ हीरा दुहुँ दिशि मुकुताविल कठुला कंठ विराजा। बंधु कंडु कह सुज पसारि जनु मिलन चहत द्विजराजा।—रघुराज।

करुवानां — कि॰ श्र॰ [िई॰ काठ + श्राना (प्रत्य॰)] (१) काठ की तरह कड़ा हो जाना। सूख कर कुछ कड़ा होजाना। (२) ठंडक से हाथ पैर ठठुरना।

कटूमर-संज्ञा पुं० [हिं० काट + जमर ] जंगली गूलर जिसके फला बहुत छोटे छोटे खीर फीके होते हैं।

कठेठी-वि० क्षां [ दि० कठेठा ] कठोर | कड़ी । उ०—(क)
माखन सो मेरे मोहन को मन काठ सी तेरी कठेठी ये बातें ।
नेक हरे हरे बोल बलाय स्थैं हैं। डरपैं। गढ़ि जाय न यातें ।
—केशव । (ख) माखन सी जीम मुख कंज सो कुँविर, कहुँ
काठ सी कठेठी बात कैसे निकरित हैं।—केशव । (ग) जी
की कठेठी अमेठी गैंवारिन नेकु नहीं हँसि के हिय हेरी । नंद कुमारहि देखि दुखी छतियाँ कसकी न कसाइन तेरी।—ठाकुर।

कठेल-संज्ञा पुं० [ किं० काठ + पल (प्रत्य०) ] (१) धुनियों की कमान जिसमें जन वा रूई धुनते समय धुनकी की बाँधकर लटकाते हैं। (२) कसेरों का काठ का एक बौज़ार जिसमें एक गढ़वा होता है। इस गढ़वे में धात का पात्र रख कर बसे गोल करते हैं।

कठेला—संज्ञा पुं० [ हिं० काठ + पेला (प्रस्थ०)] [ स्त्री० प्रस्थ० कठेली ]. कठोला । काठ का बरतन ।

करेली-संज्ञा आं० [ हिं० करेला ] करेला की तरह छोटा बरतन । कार का एक छोटा बरतन ।

कठोद्र-संशा पुं० [ हिं० काठ + उदर ] पेट का एक रोग जिसमें पेट बढ़ता है और बहुत कड़ा रहता है।

कठोर-वि० [सं०] (१) कठिन । स्वता कड़ा। (२) निर्देश । निष्दुर । निरुत् । बेरहम ।

या ०---कठोर-हृदय।

कठोरता-संज्ञा स्री० [सं०] (१) कड़ाई । सप्ती। (२) निर्देयता । मिध्दुरता । नेरहमी । कठोरताई\*-संज्ञा स्त्री० [हिं० कठोरता + ई (प्रत्य०)] (१) कठोरता । कठिनता । (२) निर्दयता । (कठोरता का विगड़ा हुस्मा रूप) । कठोरपन-संज्ञा पुं० [।हिं० कठोर + पन (प्रत्य०) (१) कठोरता ।

कड़ापन । सक्ती । (२) निर्देयता । निष्टुरता । ड॰—जनु कठोरपन घरे शरीरू । सिखद्द धनुप विद्या बर बीरू ।— तुत्तसी ।

कठौत-संज्ञा स्त्री० [ हिं० काठ + श्रीता ( प्रत्य० ) ] छोटा कठौता ।

कठोता—संज्ञा पुं० [ हिं० काठ + श्रोता (प्रत्य०)] काठ का एक बड़ा बरतन जिसकी बारी बहुत ऊँची श्रोर ढालुश्राँ होती है। उ०—केवट राम रजायसु पावा। पानि कठोता भरि क्षे श्रावा।—नुकसी।

कटोती—तंज्ञा स्त्री० [ हिं० कठोता ] छोटा कठोता । कड्रूंगा—वि० [ हिं० कड़ा + श्रंग ] मोटा । तगड़ा । श्रमखड़ा । कड्रू—तंज्ञा पुं० [ देश० ] (१) कुसुम । वर्षे । (२) कुसुम का बीज । \*संज्ञा पुं० [ सं० कटि ] कमर ।—हिं० ।

कड़क-संज्ञा श्री० [हिं० कड़कड़ ] (१) कड़कड़ाहट का शब्द । कठोर शब्द । उ०---बिजली की कड़क । (२) सड़प । द्पेट । उ०---वीरों की कड़क । (३) गाज । बज्र । (४) घोड़े की सरपट चाल ।

क्रि० प्र0-जाना ।-दीइना ।

(१) पटेबाज़ी का वह हाथ जो विपन्ती के दाहिने पैर की बाएँ स्रोर मारा जाय।

क्रि० प्र०-मारना ।

(६) कसक । दर्द जो सक रुक कर हो । (७) रुक रुक कर स्रीर जलन के साथ पेशाव उतरने का रेगा ।

क्रि० प्र0-धामना ।-पकड्ना ।

कड़कड़-संज्ञा पुं० [ अनु० ] (१) दे। वस्तुओं के आघात का कठेर शब्द । घोर शब्द । जैसे, ताशे का, बादल की गरज का । (२) कड़ी वस्तु के टूटने वा फूटने का शब्द । उ०—वह हड्डी को कड़कड़ चवा गया ।

कड़कड़ाता-वि० [हिं० कड़कड़ ] [स्री० कड़कड़ाती ] (१) कड़कड़ शब्द करता हुआ। (२) कड़ाके का। बहुत तेज़। घोर। प्रचंड। जैसे, कड़कड़ाता जाड़ा, कड़कड़ाती धूप।

क ज़्क ज़ाना — कि॰ अ॰ [सं॰ कड्] (१) कड़ कड़ शब्द करना।
घोर नाद करना। (२) तोड़ना। चूर चूर करना। ड॰——
छाती पर चढ़ कर मुम्हारी हड्डियाँ कड़कड़ा देंगे।

कड़कड़ाहट-संशा स्री० [सं० कड़कड़ ] कड़कड़ शब्द । गरज । घोरनाद ।

कड़कना—कि० श्र० [ । १० कड़कड़ ] (१) कड़कड़ शब्द करना। गड़गड़ाना। जैसे बादल कड़कना। (२) चिटकने का शब्द होना। (३) ज़ोर से शब्द करना। दपेटना। उ०—हतना सुनते ही वे कड़क कर बोले। (४) चिटकना। फटना। दरकना। (१) भावाज़ के साथ टूटना। (६) कड़े रेशमी कपड़े का तह पर से कट जाना।

कड़कनाल-संज्ञा पुं० [ किं० कड़क + नाल ] वह चीड़े सुइड़े की तोप जिससे बड़ा भयंकर शब्द होता है चीर जो शत्रु-सेना की डराने चीर भड़काने के जिये छोड़ी जाती है।

कड़क बांका—संज्ञा पुं० [फिं० कड़क + बाँका] (१) वह जवान जिसकी दपट से जीग हिल जाँय। (२) नेक मोक का जवान। बांका तिरह्या जवान। हुँजा।

काड़क विजाली—संशा स्री० [ हिं० कड़क + विजाती ] (१) एक गहना जिसे कियाँ कान में पहनती हैं। इसकी बनावट चंद्राकार होने से इसे ''बांदवाका'' भी कहते हैं। (२) तोड़दार बंद्रक जिसकी बावाज़ बड़ी कड़ी हो। (१) एक यंत्र जिसके द्वारा विजयी उत्पन्न करके वात, सकवा, बादि के रोगियों के शरीर में दें। इन्हें जाती है।

कड़का-संज्ञा पुं० [ हि० कड़क ] कड़ाके की बाबाज़ ।

क ख़्या—संशा पुं० [ दि० कड़क ] वीरो की प्रशंसा से भरे ज़ड़ाई के गीत जिनको सुनकर वीरों को ज़ड़ने की उसे जना होती हैं। ३०—सिरदंग थी सुहचंग चंग सुदंग संग बजाब-हीं। करताज दें दें ताज मारू क्याज कड़का गावहीं।— गोपाज।

कड़कीत-संशा पुं० [हिं० कड़का + देत ] (१) कड़का गानेवाका पुरुष । (२) भाद । चारया ।

कङ्बङ्ग-वि० [सं० कर्वर = करा] कवरा । चितकवरा । जिसका कुछ भाग सफ़ेद और कुछ दूसरे रंग का हो । जैसे कड़-बढ़ी दाढ़ी ।

संज्ञा पुं॰ वह मनुष्य जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल काले और कुछ सफ़ेद हों।

कड़वा-संज्ञा पुं० [ हिं० कड़ा ] कोई गोल वस्तु जैसे पुराना तथा, कड़ाही श्रादि जो हलके फाल के जपर इस लिये बांध दी जाती है कि वह बहुत गहरा न धँसे।

कडुबी निसंज्ञा स्त्री० दे० "कड़वी"।

कड्या-वि० दे० "कड्वा"।

काखवीं-वि० वे० 'कबुई''।

संज्ञा की ० [देश ०] ज्ञार का पेड़ जिसके सुद्दे काट किए गए हों और जो चारे के किये छोड़ दिया गया हो। २०—रयाम और पृत्रीया के पूर्वी देशों में घोड़े शाम और सुबह कड़वी और जी खाते हैं और बीच में कुछ नहीं।—शिवप्रसाद।

कड़हन-संशा पुं० [दिं० कठथान ] एक प्रकार का भाग। एक प्रकार का मोटा चावला।

कड़ा-संशा पुं० [सं० कटक ] [की० कड़ी ] (१) हाथ था पाँव में पहनने का चुड़ा। (२) कोहे वा और किसी भात का चुछावा कुंडा। जैसे कंडाल का कड़ा। (१) एक प्रकार का कब्ता। वि० [सं० कड्ड] [स्री० कड़ी ] (१) जिस की सतह द्वाने से न दबे वा मुश्किल से दबे। जो दबाने से जरुदी न दबे। जिसमें कोई वस्तु जरुदी गड़ न सके अथवा जिसे सहज में तोड़ वा काट न सके। जो कोमल वा मुलायम न हो। कठोर। कठिन। सकत्। ठोस।

मुहा० कड़ी छत वा पाटन = लदाव की छत। वह छत जे। केवल चूने चौर ईंटां से पीटी गई हो, कड़ी वा राहतीर के आधार पर न हो, जैसे शिवाले का गुंबद। कड़ा लगाना = लनाव की छत बनाना।

(२) जिसकी प्रकृति कोमल न हो। रूखा। (३) जो नियम में किसी प्रकार का शीखा संकोख न करे। उम्र । हड़ । जैसे कड़। हाकिम । उ० — ज़रा कड़े हो जान्रो रुपया मिल जाय। (४) कसा हुआ। चुन्त। जैसे, कड़ा जूता, कड़ा बंधन, कड़ी कमान। (१) जो गीखा न है। कम गीखा। जैसे, कड़ा भाटा। (६) इष्ट पुष्ट । तगड़ा। इदः। उ०--- उनकी धवस्था तो श्रिक है पर वे अभी कड़े हैं। (७) साधारया से श्रधिक। ज़ीर का। प्रचंद । तेज़ । अधिक । जैसे, कड़ा भोंका, कड़ी धूप, कड़ी भूख, कड़ी प्यास, कड़ी मार, कड़ा दाम, कड़ी भावाज़, कड़ी चाट। (二) सहनेवाला। भेलनेवाला। धीर। विचलित न होनेवाला। जैसे, कड़ा जी, कड़ा कलेजा। ड०-(क) जी कड़ा करके सब सहो। (ख) जी कड़ा करके द्वापी जाद्ये। (१) जिसका करना सहज न हो। दुष्कर। दुःसाध्य । मुशकिवा । जैसे, कड़ा काम, कड़ा सवाव, कड़ा परचा, कड़ा परिश्रम, कड़ा कोस, कड़ी मंज़िला। (१०) सीव् प्रभाव डाजनेवाला । तेज़ । जेसे, कड़ी दवा, कड़ी महक, कड़ी शराब। (११) श्रसद्धा। बुरा लगनेवाला। जैसे कड़ी बात, कड़ा बरताव। (१२) कड़ा। कर्कश। जैसे, कड़ा स्बर, कड़ी बोली।

क्कड़ाई—संज्ञा स्त्री० [ दिं० कड़ा का भाव० ] कठोरसा । कड़ा-पन । सक्ती ।

कड़ाका-संज्ञा पुं० [हिं० कड़कड़ ] (१) किसी कड़ी वस्तु के टूटने का शब्द । उ०-रेबड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका ।—हरिश्चंद । मुहा०-कड़ाके का = ज़ार का । तेज़ । प्रचंड । जैसे, कड़ाके का जाड़ा, कड़ाके की गरमी, कड़ाके की भूख ।

(२) अपवास । संधन । फ़ाका । उ० कई कढ़ाके के बाद आज खाने की मिला है।

कड़ाबीन-संज्ञा श्ली० [तु० कराबीन] (१) चीड़े मुँह की बंद्क जिसमें बहुत सी गोलियाँ भर्र कर छोड़ते हैं। (२) छोटी बंद्क जिसे कमर में बाँधते हैं। इसे मोका भी कहते हैं।

कड़ाह्य-तंशा पुं० दे० "कड़ाहा" ।

कड़ाहा-संशा पुं० [ सं० कटाइ, प्रा० कडाइ ] [ की० घरुप० कडाई। ] शाँच पर चढ़ाने का कोई का बहुत बढ़ा गोक वरतन जिसके दो श्रीर पकड़ने के लिग कुंडे लगे रहते हैं। इसमें पूरी, इलवा इत्यादि बनाते हैं।

क्रि**० प्र०—चढ़ना** = श्रांच पर रक्शा जाना | — चढ़ाना = श्रांच पर रखना |

कड़ाही—संज्ञा श्ली० [ हिं० कड़ाह ] छोटा कड़ाहा, जो लोहे, पीतल, चांदी श्रादि का बनता है।

कि प्रo—चढ़ना = श्रीच पर रक्खा जाना |—चढ़ाना = श्रीच पर रखना |

मुहा० कड़ाही करना = कड़ाही चढ़ाना । मनैति पूरी होने पर किसी देवी देवता की पूजा के लिये हलवा पूरी करना। कड़ाई पूजन = किसी शुभ कार्य्य के निमित्त पकवान बनाने के जिये कड़ाई। चढ़ाने के पहले उसकी पूजा करना। कड़ाही में हाथ डालना = अभिपरीद्या देना।

कड़ियल-संज्ञा पुं० [सं० कांड ] जपर से फूटा हुआ मटके वा बड़े आदि का दुकड़ा जिसमें आग रख कर ववाई जाती है। ंबि० [हिं० कड़ा ] कड़ा।

या ०-कदियल जवान = हुटा कटा जवान ।

किंड्या-संज्ञा की ० [ सं० कांड, हिं० काँड़ी ] घरहर का सूखा पेड़ जो फसल काड़ कोने के बाद बच रहता है। काँड़ी। रहटा।

कड़ी—संज्ञा स्त्री० [ दि० कड़ा = चुला, चूड़ा ] (१) ज़ंजीर वा सिकड़ी की लड़ी का एक छुछा। (२) छोटा छुछा जो किसी वस्तु को ग्रँटकाने वा लटकाने के लिये लगाया जाय। जैसे, पंखा कड़ियों में लटक रहा है। (३) गीत का एक पद। संज्ञा श्ली० [ सं० कांड ] (१) छोटी घरन।

मुह्राo-कड़ी बोलना = धरन से चिटकंने की सी श्रायाज निक-लना जा रहनेवाले के लिये श्रयाकुन समभा जाता है।

(२) भेड़ बकरी श्रादि चौपायों की छाती की हुड़ी। संज्ञा श्ली॰ [विं॰ कड़ा = कठिन ] कठिनाई। श्रंडस । संकट दुःख । मुसीबत ।

क्रि॰ प्र॰-डठाना ।--सेलना ।--सहना ।

वि० झी० [दि० कड़ा = कठिन] (१) कठिन। कठोर। सखता।

मुहा०—कड़ी घरती = (१) वह प्रदेश जहां के लोग हट्टे कटे
हों।(२) भूत प्रेत के रहने की जगह। कड़ी दृष्टि वा आँख रखना

= पूरी निगरानी रखना। ताक में रहना। उ०—देखना उस

खड़के पर कड़ी आँख रखना, कहीं जाने न पाने। कड़ी दृष्टि
वा आँख होना = (१) पूरी निगरानी होना। (२) कीप का भाव
रहना। उ०—उन दिनों समाचार पत्रों पर सरकार की कड़ी
आँख थी। कड़ी सुनाना = खोटी खरी सुनाना।

कड़ीदार-वि० [ हिं० कड़ी + दार (प्रत्य०)] जिसमें कड़ी हो। छुवलेदार। संज्ञा पुं० एक प्रकार कि कसीदा जी कड़ियाँ की खड़ी की तरह का होता है।

- विशोष—कपड़े के नीचे से सुई जपर निकाल कर धागे के पिछले भाग में फंदा इस प्रकार बनावे कि तागा चूम कर अर्थात् गोल फँदा बनाता हुआ धागे के पिछले भाग के नीचे से जाय। फिर सुई की नेक के नीचे से तागे का दूसरा फंदा देकर सुई को बाहर निकाले।
- क, हुन्मा-वि० [सं० कडुक, मा० कडुछ ] [स्ती० करुई ] (१) कटु। स्वाद में उम्र और अप्रिय। जिसका तीक्ष्य स्वाद जीभ को श्रसद्य हो। जैसे, नीम, इंद्रायन, चिरायता श्रादि का। कि० प्र०--- लगना।
  - यो० कडुआ कसेका = अरुचिकर | कटु | धुरा | कडुआ ज़हर = (१) ज़हर सा कडुआ । बहुत कडुआ । (२) अ.यंत अरुचिक्कर । बहुत धुरा क्षरानेवाला । क.डुआ जी = कड़ा जी । विपत्ति और कठिनाई में धीर चित्त । उ० यह कडुए जी के आदमी का काम है ।
    - (२) तीक्ष्या। मालदार। जैसे कडुआ तमाकू, कडुआ तेल। (३) तीली प्रकृति का। गुस्सेल। तुंद मिज़ाज। मल्ला। अक्लड़। जैसे कडुआ आदमी। उ०---कडुए से मिलिए मीडे से डिए।
  - मुद्दा०-कडुआ होना = नाराज़ होना | विगइना | ४०-इतनी ही बात पर वे मुक्त से कडुए हो गए।
  - (४) क्रोध से भरा । जैसे, कडुश्रा मिज़ाज, कडुई निगाह । क्रिo प्रo—होना = नाराज़ होना । विगड़ना ।
    - (१) अभिय। जो भक्तान मालूम हो। जो न भावे। जैसे, कहा है बात।
  - मुहा०—कहुं सा करना = (१) भन विगाइना । रुपया जगाना । द० जहाँ इतना ख़र्च किया वहाँ दो रुपए और कहुं ए करेंगे। (२) कुछ दाम खड़ा करना । औने पैने करना । उ० माल बहुत दिनों से पड़ा था १ कहुं ए किए। कहुं आ मुहँ = वह मुहँ जिससे कर्र शब्द निकले । कर्रमासी मुख । उ० खीरा को मुख कार्टि के मलियत लोन लगाय । रहिमन कहुं ए मुखन की चहिए यही उपाय !—रहीम । कहुं आ होना = बुरा बनना । उ० चुम क्यों सबसे कहुं ए होते हो ?
    - (६) विकट । टेवा । कठिन । उ०---उस पार जाना ज़रा कहु आ काम है ।
  - मुद्दा 0 कहा प कसे ले दिन = (१) बुरे दिन । कष्ट के दिन। (२) दे। रसा दिन जिसमें रेग फैक्सता है। जैसे, कार, कातिक वा फागुन, चैत। (३) गर्भ का आठवाँ महीना जिसमें गर्भ गिरने का भय रहता है। कहुआ वूँट = कठिन काम।
- कडुग्रा तेल-संज्ञा पुं० [ । ६० कडुग्रा + तेक ] सरसों का तेल जिसमें बहुत काल होती हैं।
- ाक्क हुआ ना-कि॰ अ॰ [ार्ड॰ वहणा ] (१) कहुआ क्राना । ३०---

- खुनसाना । रिसाना । खीमना । (३) नींद रोकने के कारया आंख में किरकिरी पड़ने का सा दर्द डोना ।
- कडुआहट-संशा श्ली० [किं कर् प्राम कट (अय०) ] कडुआपन । कडुई रोटी या खिन्ताड़ी-संशा श्ली० वह भोजन जो मृतक के पर के प्राणियों के पास उसके संबंधी दो तीन दिनों तक भेजते हैं।
- कड़ू ं वि॰ पुं॰ [सं॰ कड़ ] दे॰ "कड़ुआ"। कड़ेरा-संज्ञा पुं॰ [त्रें॰ केंड़ा ] खरादनेवाला। जो किसी वस्तु को खराद कर ठीक करे। ड॰---प्रीव मयूर केर जस ठाड़ी। कोड़े फेर कड़ेरें काड़ी।---जायसी।
- कड़ेलेट, कड़ेलेटन-संज्ञा पुं० [ हि० कड़ा + कीटना ] सालाकंभ की एक कलरत जिलमें अर्थतरी करके हाम को मोगरे पर वाले और उसी पर बदन तील कर ऐसे उड़ते हैं कि सिर मोगरे के पास कंभे के आसरे रहता है और पाँच पीठ पर से उत्तरे उड़ कर नीचे आता है।
- कड़े। ड्रा-संज्ञा पुं० [ किं० करीड़ा ] बहुत बड़ा अधिकारी जिसके अधीन बहुत से कोग हों। बहुत बड़ा अफ़सर।
- कड्दा कड्दू वि० | १६० कादना | म्राया सेनेबासा । मृज् काइनेबासा ।
- कद्भा-िकि छ० [सं० कर्षण, पा० कड्डन] (१) निकक्षना।
  बाहर काना। खिँकना। (२) उदय होना। (३) वद जाना।
  किसी बात में किसी से बदकर प्रमाणित होना। (४) (दैं। इ में) कारो निकत जाना।
  - मुहा०—कद जाना = किसी के साथ भाग जाना । यार के साथ चके जाना । कुटुंब द्वाड़ कर उपपति करना । द०—गोकुक के इक को ताज के भाज के बन बीचिन में बढ़ि जहचे । स्वै अन्य पदमाकर कुंज कछार बिहार पहारन में चढ़ि जहचे । हैं नंदनंद गे।विद जहां तहां नंद के मंदिर में मढ़ि जहचे । यो चित चाहत एरी भट्ट मनमोहने लेके कहुं कढ़ि जहचे । —पमाकर ।
- (६) [ हिं० गाड़ा ] दूध का भ्रोटाया जा कर गाड़ा होना । कद्भनी—सहा स्त्रा० [सं० कर्षणां, प्रा० कड्डनी ] मथानी के शुमाने की रस्सी । नेती ।
- कढ़ळाना\*†-कि० स० [ सं० काढ़ना + लाना ] घसीटना । घसीटकर बाहर करना। ३०---नाहिनै काँची कृपानिधि, करी कहा रिसाइ । सूर तबहु न द्वार काड़ै बारिही कढ़राइ ।---सूर ।
- कड़ाई—संज्ञा आं० (१) दे० "कड़ाही"। [हि० कावना] (२) निकासने की किया। (३) निकासने की सज़्दूरी। निकसनाई। (४) यूटा कसीदा निकासने का काम। (४) यूटा कसीदा वनाने की सज़्यूरी।
- कढ़ाना, कड़वाना-कि० स० [ ईि० कावना का प्रे० इत ] निकलवाना । बाहर कराना । खिँचवा खेना । ४० — सन इव खता पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ विपति सहि सरई।— तुलसी।

कढ़ाव-संज्ञा पुं० [हिं० काढ़ना ] (१) बूटे कसीदे का काम। (२) बेलबूटों का उभार। (३) दे० ''कड़ाह''।

कढ़ायना \* निकल साना । हिं० काढ़ना का प्रे० रूप० ] निकल साना । बाहर करना । खिँचवाना । ड०---पुनि अस कबहुँ कहिस घरफारी । ती धरि जीभ कढ़ावडँ तोरी ।---- तुलसी ।

कही—संशा स्त्री० [ हिं० कड़ना = गाड़ा होना ] एक प्रकार का साखन । इसके बनाने की रीति यों है—स्राग पर चढ़ी हुई कड़ाही में घी, हींग, राई और हलदी की बुकनी डालदे । जब सुगंध उठने लगे तब उसमें नेान, मिर्च समेत मठे में घोला हुआ बेसन छोड़ दे और मंदी आँच से पकावे । कोई कोई इसमें बेसन की पकीड़ी भी छोड़ देते हैं । यह सालन पाचक, दीपक, इसका और रुचिकर है । कफ, वायु और बद्धकोष्ठ की नाश करता है । उ०—दाल भात एत कड़ी सलीनी अरु नाना पकवान । आरोगत नृप चारि पुत्र मिलि अति आनंद निधान ।—सूर ।

मुद्दा०—कदी का सा उवाल = शीधही घट जानेवाला जीशा ।
(कदी में एकही बार उवाल श्राता है और शीध ही दव जाता है)। कदी में कोयला = (१) श्रव्ही वस्तु में कुछ, छोटा सा देाष । (२) दाल में काला । कुछ, ममें की बात । काई मेत् । बासी कदी में डवाल श्राना = (१) बुढ़ापे में पुनः युवावस्था की सी उमंग श्राना । (२) छोड़े हुए कार्य्य की पुनः करने के हेतु तत्वर होना ।

कडु. मा,कडु.चा-संज्ञा पुं० [ दि० काढ़ना ] (१) निकाला हुमा। (२) रात का बचा हुमा भोजन जो बच्चों के कलेवा के वास्ते रक्ष छोड़ते हैं। (३) कृज़ी। म्ह्र्या।

क्रि० प्र0-काढ़ना ।--देना ।---खेना ।

(४) मटके में से पानी निकालने का छोटा बरतन । बोरना । बोरका । पुरवा ।

कढ़ेरना—संशा पुं० [ दि० काढ़ना ] सोने चौदी या पीतल ताँबे इत्यादि में बत्तेनां पर नकाशी करनेवाली का एक भौज़ार जिससे वे लोग गोल गोल सकीरें डाक्त हैं।

कढ़ेयां-संशा श्री० दे० ''कड़ाही''।

†-संज्ञा पुं० [१६० क.दना] (१) निकालनेवाला । (२) रुद्धार करनेवाला । रुवारनेवाला । वानेवाला ।

कहेगरना — कि० स० [सं० कर्षण] कढ़लाना । घसीटना । उ० — (क) तोरि यमकातरि मंदोवरी कढ़ेगरि कानी रावन की रानी मेघनाद महतारी हैं। भीर बाहु पीर की निपट राखी महा-बीर कीन के सकोच तुलसी के सेच्च भारी हैं। — तुलसी । (ख) रावण जहें गुढ़ यक्त , रावर खुटै विशाल । मंदोवरी कढ़ेगरिवो कर रावण की काल । — केशव ।

संया कि - बाजना । - जाना ।

क्राया-संज्ञा पुं० [सं०] (१) किनका । रवा । ज़रौँ । अत्यंत द्याटा

दुकड़ा। (२) कना। चावल का बारीक दुकड़ा। (३) श्रक्त का एक दाना। दो चार दाना। (४) भित्ता। दे० ''कन''। उ०—क्या दैवा सैंच्या ससुर बहू थारहथी जानि।—बिहारी। क्याकचं —संज्ञा पुं० [देग०] (१) केवांच। कैंछि। कपिकब्छु। (२) करंज। कंजा।

कर्यागच, कर्यागज-संज्ञा पुं० दे० "क्याकच"।
कर्याजीरक,कर्याजीरा-संज्ञा पुं० [सं०] सफ़ द ज़ीरा।
कर्याप्रिय-संज्ञा पुं० [सं०] गौरैया चिड़िया। बाम्हन चिरैया।
कर्याा-संज्ञा स्त्री० [सं०] पीपला। पिप्पली।
कर्यााचां-संज्ञा पुं० [सं०] केवांच। करेंच। कैंछ।
कर्याद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वैशेषिक शास्त्र के रचयिता एक
सुनि। उलुक सुनि। (२) सोनार।

क्यामूल-संज्ञा पुं० [सं०] पिपरामूख।

कगासुफल-संज्ञा पुं० [सं०] श्रंकोख ।

कियाका—रंश झी० [सं०] किमका। दुकड़ा। जुराँ। कियादा—संशा पुं० [सं०] झन्गज की बाख। जी गोहूँ झादि की बाख। कियासिक#—संशा झी० [सं० कियाय] झनाज की बाख। जी गोहूं इत्यादि की बाख।—किं०।

काण्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक मंत्रकार ऋषि जिनके बहुत से मंत्र ऋग्वेद में हैं। (२) शुक्त यजुर्वेद के एक शाखाकार ऋषि। इनकी संहिता भी है और ब्राह्मण भी। सायणाचार्य ने इन्हीं की संहिता पर भाष्य किया है। (३) करयप गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि जिन्होंने शकु तला को पाला था।

कत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) निर्मेखी। (२) रीठा। संज्ञा पुं० [श्र०] कलम की नेक की श्राड़ी काट। क्रि० प्र०-काटना।--देना।--मारना।--रखना।--

स्तगाना । या०—कतजून ।

#श्रव्य० [सं० कुतः पा कुते। क्यों। किस लिये। काहे को। उ०-कत सिख देह इमहिँ कोक माई। गाल करव केहि कर बल पाई।-सुलसी।

कतक संज्ञा पुं० [सं०] (१) निर्मेकी। (२) रीटा। कतज़न संज्ञा पुं० [फा०] ककड़ी वा हाथीदाँत का बनाँ हुआ एक छोटा सा दस्ता जिस पर ककम की नेक रख कर उस पर कृत रखते हैं।

कतना-कि॰ २४० [ हिं॰ कातना ] काता जाना ।

‡कि॰ वि॰ दे॰ "कितना"।

कतनी संज्ञा स्री० [ हिं० कातना ] (१) सूत कातने की टेक्करी। वेरिया। (२) वह टोकरी जिसमें सूत कातने के सामान रक्खे जाते हैं।

कृतज्ञा-वंशा पुं० दे० ''कृतरना''। कृतज्ञी-वंश स्त्री० दे० ''कृतरनी''। कतर छाँट-संज्ञा स्त्री० [हिं० कतरना + छाँटना ] करत ब्योंत । काट छाँट।

कतरन-संज्ञा श्ली० [ हिं० कतरना ] कपड़े, कागज़, धातु की चहर श्रादि के वे छोटे छोटे रही टुकड़े जो काट छाँट के पीछे बच रहते हैं। जैसे, पान की कतरन। कपड़े की कतरन।

कतरना — कि॰ स॰ [सं॰ छंतन ] [संज्ञा कतरन, कतरनी ] (१) किसी वस्तु के। कैंची से काटना। (२) (किसी श्रोज़ार से) काटना।

संज्ञा पुं० (१) बड़ी कतरनी । बड़ी कैंची । (२) बात काटने-वाला व्यक्ति । बतकट ।

कतरनाल-संज्ञा श्री० [देश०] एक प्रकार की घिकी जिस पर देहरी गड़ारी होती हैं। (काश०)।

कतरनी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० कतरना ] (१) बाल, कपड़े झादि काटने का एक श्रीज़ार । कैंची । मेकराज़ ।

मुहा०-कतरनी सी ज़बान चलना = बकवाद करना | दूसरे की बात काटने के। बहुत बकवाद करना |

(२) लोहारों श्रीर सोनारों का एक श्रीज़ार जिससे वे धातुश्रों की चहर, तार, पत्तर श्रादि की काटते हैं। यह सँड्सी के श्राकार की होती है, केवल मुँह की श्रोर इसमें कतरनी रहती है। काती। (३) तँबोलियों का एक श्रीज़ार जिससे वे पान कतरते हैं।

चिद्रोप—इसमें लोहे की चहर के दें। बराबर खंबे दुकड़े वा बांस या सरकंडे के सोलह सम्रह अंगुल के फाल होते हैं जिन्हें वाहिने हाथ में लेकर पान कतरते हैं।

(४) जुलाहीं का एक बीज़ार जिससे वे सूत काटते हैं।

(४) मोचियों श्रीर ज़ीनगरों की एक चौड़ी सुकीकी सुतारी जिससे वे कड़े स्थान में छोटी सुतारी जाने के लिये छेद करते हैं। (६) सादे कागृज़ या मोमजामे का वह दुकड़ा जिसे छीपी बेज छापते समय कोना बनाने के लिये काम में जाते हैं। जहाँ कीने पर पूरा छाप नहीं लगाना होता वहां इसे रख लेते हैं। चंबी। पत्ती। (७) एक मछुली जो मलावार देश की निद्यों

में होती है। कतर ब्योंत-संज्ञा स्त्री० [हिं० कतरना + ब्योंत ] (१) काट स्त्राँट।

(२) उत्तट फेर । हेर फेर । इधर का उधर करना । कि प्रक-करना ।—में रहना ।—होना ।

(३) उधेद बुन । सोच विचार ।

क्रि॰ प्र॰-करना |--में रहना |--होना ।

(३) दूसरे के सीवे सुक्षफ में से कुछ रक्म अपने लिये निकाल लेना। उ०—वाज़ार से सीवा साने में नैकर बड़ी कतर ब्याँत करते हैं। (१) हिसाब किताब बैठाना। युक्ति। जोड़ तोड़। उ०—ऐसी कतर ब्याँत करो कि इतने ही हपये में कुछ बन जाय। मुहा० कतर ब्योंत से = हिसाय से | समम्म नूम कर | साब-धानी से | उ० — वे ऐसी कतर ब्योंत से चकते हैं कि थोड़ी आमदनी में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं।

कतरवाँ—वि ः [ हिं ॰ कतरना + वाँ (अस्य ॰) ] घुमावदार । भौरेवदार । देवा । तिरछा ।

कतरवाई—संज्ञा श्री० [र्हि० कतरवाना + शाई (अस्य०)] (१) कतर-वाने की किया। (२) कतरवाने की मज़द्री।

कतरा-संशा पुं० [ हिं० कतरना ] (१) कटा हुमा हुकड़ा । खंड । ड०--तीन चार कतरे से हन-इकुवा खा कर वह चला गया । (२) पत्थर का छोटा हुकड़ा जो गढ़ाई में निकलता है । संशा पुं० [ देग० ] पक प्रकार की बड़ी नाव जिसमें मौभी खड़े होकर बांड चलाते हैं । यह पटेले के बराबर सांबी पर उससे कम चोड़ी होती है । इस पर पत्थर बादि कादते हैं ।

कतरा-संज्ञा पुं० [ भ० ] ब्रॅंद । बिंदु ।

कतराई-संज्ञा श्री० [प्रिं० कतरना ] (१) कतरने का काम । (२) कतरने की मज़बूरी ।

कतराना—कि० श्र० [हिं० कतरना] किसी वस्तु वा व्यक्ति की बचा कर किनारे से निकल जाना। उ०—रामदास मुक्ते देखते ही कतरा जाता है।

संयो० कि०-जाना।

कि ० स० [ हिं० कतरना का प्रे० रूप ] कटाना । कटवाना । इटवाना ।

संया० कि०-बाबना।

कत्रिं संश स्त्री० [सं०.कर्तरी = चक ] (१) कातर । कोल् का पाट जिस पर एक आदमी बैठ कर बेलों को हांकता है। (२) पीतल का बना हुआ एक उलवां ज़ेवर जिसे नीच जाति की कियां हाथों में पहनती हैं। (३) लकड़ी का बना हुआ एक ओज़ार जिससे राज कारनिस जमाते हैं। यह धौज़ार एक फुट लंबा, ३ इंच चौड़ा और चैथाई इंच मोटा होता है। संशा खी० [हि० कतरना ] (१) जमी हुई मिठाई का कटा हुआ टुकड़ा। (२) कैंची। कतरने वा छाँटने का धौज़ार। ( लशा० )

कृतस्य-चंद्या पुं० [ घ० कृत्स्य ] वधा । इत्या । क्रि॰ प्र०-करना ।--होना ।

कतल्याज-तंत्रा पुं० [ श्र० कृत्य + फ़ा० बाज ] वश्विक । जल्लाद । संदारक । मारनेवाला । उ०—बाई तजि हैं। तो ताहि तरिक-तन्जा तीर, ताकि साकि तारापित तरफति ताती सी । कहैं पदमाकर घरीक ही में धनरयाम काम के। कतलवाज कुंज हैंहै काती सी !—पद्माकर । कतला—संज्ञा पुं० [ देश० वा श्र० क्यातिला ] एक प्रकार की मञ्जली जो बड़ी नदियों में पाई जाती है। इसकी जंबाई ६ फुट तक की होती है। यह मञ्जली बड़ी बजवती होती है और पकड़ते समय कभी कभी मञ्जूशें पर आक्रमण करके उन्हें गिरा देती और काट जेती है।

क्रतस्ताम-संज्ञा पुं० [ घ० ] सर्वसाधारण का वध । सब का वध । बिना विचारे प्रपराधी, निरपराधी, छोटे बड़े सब का संहार । सर्वसंहार ।

कतवाना-कि स॰ [ हिं० कातना का प्रे० रूप ] किसी दूसरे से कातने का काम खेना। कातने में खगाना।

कतवार—संज्ञा पुंo [ हिं० पतनार = पताई ] कूड़ा करकट। चेकाम भास फस ।

# ं संज्ञा पुं० [ हिं० कातना ] [ श्ली० कतनारी ] कातनेवासा । ड०---मन के मते न चालिए छाड़ि जीव की बानि । कतवारी के सूत ज्यों डलटि अपूठा आनि ।--- कबीर ।

कता हुँ, कता हूँ \* †-श्रव्य० [ हिं० कत + हूँ ] कहीँ। किसी स्थान पर । किसी जगह । ४० -- मूँ वहु भाँखि कतहुँ कोउ नाहीँ। -- तुलसी।

कता—संज्ञा क्रीं [ प्र० क्तफ ] (१) बनावट । आकार । ड०— छुपन छुपाके रिव इव भाके दंड उतंग उड़ाके । विविध कता के बँधे पताके छुवें जे रिव रथ चाके ।— रबुराज । (२) ढंग । बज़ा । ड०—नुम किस कता के बादमी हो । (३) कपड़े की काट छुटि । ड०—नुम्हारे कोट की कता बच्छी नहीं है ।

मुद्दा • कता करना = कपड़े का किती के नाप के अनुसार काटना । कपड़े का ब्यांतना । उ॰ — दर्ज़ी ने सुम्हारा अंगा कता किया या नहीं ? ।

कताई-संज्ञा स्त्री० [ हिं० कातना ] (१) कातने की किया। क्रि॰ प्रश्—करना।—होना।

(२) कातने की मज़रूरी। कतानी।

कताना - कि॰ स॰ [विंश्व कातना का प्रेश्व रूप] किसी अन्य से कातने का काम कराना। कतवाना।

कृतार-संज्ञा क्रीं ० [ घ० ] (१) पंक्ति । पांति । श्रेगी । स्नैन । (२) समूह । कुंड । ड०-सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति पतित कतारे भवसिंधु ते उतारे हैं ।--पद्माकर ।

कतारा—संज्ञा पुं० [ सं० कांतार, प्रा० कंतार ] [ स्री० करूप० कतारी ] प्रक प्रकार की कांता रंग की कर्य जो बहुत खंबी होती है। इसका छित्रका मोटा और गूदा नमें होता है। इसका गुड़ बनता है।

संज्ञा पुं ॰ [ हिं ॰ कटार ] इमली का फल ।

कतारी † #-संशा स्त्री० दे० "कतार"।

संज्ञा क्ली ॰ [। ६० कतारा ] कतारे की जाति की ईस जो उससे छोटी और पतकी होती है। किति \*-वि॰ [सं॰] (१) कितने (गिनती में)। ड॰-मीत रही
तुम्हरे निहं दारा। श्रव दिखाहिं षोड़शहि हजारा। कह हु
मीत कुल की कुशलाई। खुता खुवन कित में सुखदाई।रघुराज। (२) किस क़दर (तील में या माप में)। (३) कीन।
(४) बहुत से। श्रगणित। ड॰-(क) जाहि के उदोत लिह
जगमग होत जग जोत के उमंग जामें श्रनु श्रनुमाने हैं।
चेत के निचय जातें चेतन श्रचेत चय, लय के निलय जामें
सकल समाने हैं। विश्वाधार कित जामें थिति है चराचर की
ईति की न गित जामे श्रुति परमाने हैं। ब्रह्मानंदमय ते
श्रनामय श्रमय श्रंब तेरे पद मेरे श्रवलंब टहराने हैं।-चरण।
(ख) भरत कीन नृप पद पालन पैराम राय के। थिति ड। रामदेव
राजा निहं दूसर इंद्र एक सुर कितड़।--देवस्वामी।

कितिक \* | —वि० [सं० किति + एक ] (१) कितना । कितेक । किस कृदर । दे० "कितक" । (२) थोड़ा। (३) बहुत । अपादा। अनेक ।

कतिथा-वि॰ [सं॰] भनेक प्रकार का। बहुत भाँति का। कई किस्म का।

कि वि कई तरह से । अनेक प्रकार से । बहुत भाँति से । कितपय-वि [सं ] (१) कितने ही । कई एक । (२) कुछ थोड़े से । विशेष-संस्कृत में यह सर्वनाम माना गया है । हिंदी में यह संख्यासूचक विशेषणा है ।

कतीरा—संज्ञा पुं० [देघ०] गूल नामक वृत्त का गोंद जो ख़्ब सफ़ेद होता है और पानी में घुलता नहीं। और गोंदों की तरह इसमें खसीलापन नहीं होता। यह बहुत ठंढा समका जाता है और रक्तविकार तथा धातुविकार के रोगों में दिया जाता है। बोतल में बंद करके रखने से इसमें सिरके की सी गंध आ जाती है।

कतेक \* ं - वि० [ सं० कति + एक ] (१) कितने । इन्छ । (२) अनेक । (१) थोड़े से ।

कसर-तंजा पुं० [?] कियों की चोटी बाँधने की डोरी।

कसाल-संशा पुं० [विं० कतरा] (१) कटा हुआ टुकड़ा। (२) पत्थर का छोटा टुकड़ा जो गढ़ाई में निकलता है।

यां - कत्तल का बवार = किसी तरल पदार्थ की पत्थर वा ई ट के तपाए हुए दुकड़े से छैं।कना ।

कत्ता-संज्ञा पुं० [सं०, वा कहें का बहदर्यक रूप] (१) बँसफोरों का एक हथियार जिससे वे लोग बाँस वगैरा काटते या चीरते हैं। बाँका। बाँस। (२) छोटी टेढ़ी तसवार। ४०— चैंकत चकत्ता जाके कत्ता के कराकिन से। सेवा की सराकिन न कोज जुरे जंग हैं।—सूदन।

(३) (चीपड के) पासा । कावतीन ।

कत्ति - संश क्री॰ [सं॰ कर्तरी ] (१) चाक् । छुरी । (१) छोटी तक्षवार । (३) कटारी । पेशकब्ज । (४) सोनारों की कतरनी । (४) वह पगड़ी जो कपड़े को बत्ती के समान बटकर बाँधी जाती है। उ॰—बत्ती बटि कसी पाग कसी सिर टेढ़ी लसै बढ़ी मुख रत्ती ऐसे पत्ती जहुपति के।—गोपाल।

कत्थ-संज्ञा पुं० [ाई० कत्या] कसेरे की स्याही। लोहे की स्याही (रॅंगरेज़)।

विशेष—१४ सेर पानी में आध सेर गुड़ वा शक्कर मिलाकर घड़े में रख देते हैं, फिर उस घड़े में कुछ लोहचुन छोड़ कर उसे धूप में उठने के लिये रख देते हैं। थोड़े दिनों में यह उठने लगता है और मुँह पर गाज जमा हो जाता है। जब यह स्थाही-मायल मूरे रंग का हो जाता है तब यह पक्का हो जाता है और रँगाई के काम के येग्य हो जाता है। इसे लोहे की स्थाही कहते हैं।

कत्थाई—वि [ हिं कत्या ] खैर के रंग का । खैरा (रंग)। विद्योष—यह रंग हर्रा, कसीस, गेरू, कत्था और चूने से बनता है। इसमें खटाई वा फिटकिरी का बोर नहीं दिया जाता।

कत्थक संज्ञा पुं० [सं० कयक] एक जाति जिसका काम गाना बजाना श्रीर नाचना है।

कत्था-संज्ञा पुं० [सं० काय] (१) खैर के पेड़ की लक दियों की उबाल कर निकाला हुआ रस जिसे जमा कर कतरे काटले हैं। ये कतरे पान में खाप जाते हैं। ये० ''खैर''। (२) खैर का पेड़। कथ-कीकर।

कथंचित्-कि॰ वि॰ [सं॰ ] शायद्।

कथां-संज्ञा पुं० [ दिं० कत्या ] कत्था । खैर ।

कथक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कथा कहनेवाला। किस्सा कहने वाला। (२) पुराया बाँचनेवाला। पौरायिक। (३) दे० "कत्थक"। (४) नाटक की कथा का वर्णन करनेवाला पात्र। एक नट।

कथक ड्-संज्ञा पुं० [सं० कया + कड़ (प्रत्य०)] बहुत कथा कहने-

कथन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कहना। बखान। बात। था०-कथनानुसार। कथनेापकथन।

(२) उपन्यास का एक भेद जिसमें पूर्वपीठिका छीर उत्तर-पीठिका नहीं होती, पर कहनेवालों के नाम श्रादि का पता प्रसंग से चल जाता है। कहनेवाला श्रचानक कथा प्रारम्भ करता है श्रीर कहनेवाले की वक्तृता की समाप्ति के साथ ग्रंथ समाप्त हो जाता है।

कथना \*- कि॰ स॰ [स॰ कथन] (१) कहना । बात करना। बात ना । बात करना। बातना। उ॰—(क) जिमि जिमि तापस कथह उदासा। तिमि तिमि नृपहिँ उपज विस्वासा।—तुस्वसी। (ख) बेग्रु बजाय रास वन कीन्हों अति आनँद दरसाये। सीला कथत सहसमुख तौज अजहुँ पार न पाये।—सूर। (२) निंदा करना। द्वराई करना।

कथनी # संज्ञा स्त्री० [सं० कयंन + ई (प्रस्य०)] (१) बात ! कथन ! कह्या । उ० — कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार ! कहें कशीर करनी भली उत्तरें भव जग पार । — कबीर । (२) हुउजत । बकशाद ।

क्रि० प्र०-कथना।-करना।

कथनीय-वि० [सं०] (३) कहने योग्य ं। वर्णनीय । उ०-रामिहं चितव भाव जेहि सीया । से। सनेह सुख नहिं कथनीया ।--तुलसी । (२) निंदनीय । बुरा ।

कथरी—संज्ञा पुं ृ [ सं ० कंथा + री (प्रत्य ०) ] गुदकी । विद्यावन या श्रोदन जो पुराने चिथकों को जोड़ जोड़ कर सीने से बनता है। उ०—पातक पीन कुदारिद दीन मजीन घर कथरी करवा है। —-गुजसी।

कथा—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) वह जो कहा जाय। बात।
विशेष—न्याय में यथार्थ निश्चय वा विपन्नी के पराजय के लिये जो बात कही जाय। इसके तीन भेद हैं—वाद, जक्य, वितंडा।

या०-कथोपकथन = परस्पर बात चीत।

(२) धर्म-विषयक ज्याख्यान वा धाख्यान।

क्रि० प्र9—करना ।—कहना ।—बीचना !—सुनना ।— सुनाना !—होना ।

मुद्दा • कथा वठना = कथा वंद वा समाप्त द्वीना | कथा बैठना = (१) कथा द्वीना | (२) कथा प्रारंभ द्वीना | कथा बैठाना = कथा कहुने के द्विये किसी व्यास की नियुक्त करना |

या o-कथासुख । कथारंभ । कथोद्य । कथोद्वात = कथा का प्रारंभिक भाग। कथापीठ = कथा का मुख्य भाग।

(३) उपन्यासका एक मेद जिसमें पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका होती है। पूर्वपीठिका में एक वक्ता और एक वा अनेक श्रोता बनाए जाते हैं। श्रोता की श्रोर से ऐसा उत्साह दिखलाया जाता है कि पढ़नेवालों को भी उत्साह होता है। वक्ता के मुँध से सारी कहानी कहलाई जाती है। कथा की समाप्ति में उत्तर-पीठिका होती है। इसमें वक्ता और श्रोता का इट जाना श्रादि उत्तर दशा दिखाई जाती है। (४) बात। वर्षा। जिक्र ।

क्रि० प्र०-उटना । - चलना । - चलाना ।

(१) समाचार। हाल। (६) बाद विवाद। कहा सुनी। भगहा।
मुहा०—कथा चुकाना = (१) मगड़ा मिटाना। मामला ख़तम
करना। (२) काम तमाम करना। मार डालना। ४०—मेंबनादै रिस आई, मंत्र पढ़ि के चलाइया बाया ही में नाग फाँस
बड़ी दुखदाइनी।.......काहे. की खराई, इन कथा
ही चुकाई जैसे पारा मारि डारत है पला में रसाइनी।—
इनुमान।

कथानक-वंशा पुं० [सं०] कथा। छोटी कथा। बड़ी कथा का सारांश। कहानी। किस्सा। कथानिका—संज्ञा श्री० [ सं० ] उपन्यास का एक भेद, जिसमें सब जक्या कथोपन्यास ही के हों, पर श्रनेक पात्रों की बात चीत से प्रधान कहानी कहजाई जाय।

कथापीठ-संज्ञा पुं० [सं०] कथा। की प्रस्तावना । कथाप्रबंध-संज्ञा पुं० [सं०] कथा की गठन वा बंदिश । कथाप्रसंग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रानेक प्रकार की बात चीत । (२) विषवैद्य । सँपेरा । मदारी ।

कथामुख—संज्ञा पुं० [सं०] श्राख्यान वा कथा ग्रंथ की प्रस्तावना। कथा वार्ता—संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रनेक प्रकार के प्रसंग। कथिक—संज्ञा पुं० दे० ''कस्थक''।

कथित-वि० [सं०] कहा हुआ।

संशा पुं० [सं० ] मृदंग के बारह प्रबंधों में से एक प्रबंध ।
कथीर—संशा पुं० [सं० करतार, पा० करवार ] रांगा । हिरनखुरी
गंगा । उ०—(क) कंचन केवल हरि भजन तृजी कथा
कथीर । मूठा झाल जँजाल तिज पकरो सांच कबीर । —कबीर ।
(स) झब तो मैं पुंजा भया निरमोलिक निज नाम । पहले
काच कथीर था फिरता ठामहिं ठाम । —कबीर । (ग) जहें
बह बीरज परथो सुनीजै । होम भईं तहं की सब चीजैं ॥
ता झागे की चीजैं रूपो । होत भईं तुन लोह झन्दो ॥
जहँ वह बीरज कोमल छायो । तहँ कथीर भी रांग सोहायो ॥
—एक्साकर ।

कथील, कथीला-संज्ञा पुं० दे० "कथीर"।

कथोव्घात—संशा पुं० [ सं० ] (१) प्रस्तवना । कथाप्रारम्भ । (२)
( नाटक में ) सूत्रधार की बात, अथवा उसके ममें को लेकर
पहले पहल पात्र का रंगभूमि में प्रवेश और अभिनय का
आरंभ । जैसे, रक्षावली में सूत्रधार की बात को दोहराते
हुए जौगंधरायया का प्रवेश । सत्य हरिश्चंद्र में सूत्रधार के
"जो गुन नृप हरिचंद्र में" इस वाक्य को सुन कर और
उसके अर्थ को प्रह्या करके हंद्र का "यहां सस्य भय एक के"
हत्यादि कहते हुए रंगभूमि में प्रवेश ।

कथो। पकथन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) बातचीत । गुफूगू। (२) बाद विवाद।

कदंब-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध वृत्त । कदम। (२) समूह। करे । भुः व । उ०—(क) यहि विधि करेहु उपाय कदंबा । फिरिह तो होय प्राया श्रवलंबा ।—तुलसी । (ख) सोहत हार हिये हीरन के हिमकर सरिस विशाला । श्रंबरेख कास्तुभ कदंब छवि पद प्रसंब बनमाला ।—रहुराज ।

कदं बक-संशा पुं दे "कवंब"।

कर्वंबनट—संज्ञा पुं० [सं०] एक राग जो धनाश्री, कनाड़ा, टोख, बाभीरी, मधुमाध श्रीर केदार की मिला कर बनता है। इसमें सब शुद्ध स्वर खगते हैं।

कद्-संज्ञा स्त्रो० [ अ० कह ] [बि० कही ] (१) ईप्या । डेप।
शत्रुता । उ०—वह न जाने क्यों, हमसे कद रखता है । (२)
हठ । ज़िद । उ०—उनके इस बात की कद हो गई है ।
संज्ञा पुं० [सं० कं = जल + द = ददाति ] बादल । मेघ ।
अव्य० [सं० कदा ] कय । किस दिन । किस समय ।
कद-संज्ञा पुं० [ अ० कद ] डील । ऊँचाई ।
यै।०—कृदे आदम = मानव शरीर के बराबर ऊँचा ।

विशोष—इसका प्रयोग साधारणतः प्राणियों श्रीर पेथिं के लिये ही होता है।

कदक-संशा पुं० [सं०] (१) डेरा। (२) चँदवा। चाँदनी।
कद्भव\*-संशा पुं० [सं० कदध्या] खोटा मार्ग। कुपथ। बुरा रास्ता।
कद्न-संशा पुं० [सं०] (१) मरगा। विनाश। (२) युद्ध।
संग्राम। जैसे, कदनिय। (३) हिंसा। पाप। (४) दुःख।
उ०-कदनविदन शकदन तुदा गहन वृजन झेश श्राहि। दुख
जिन दे शव जान दे कत बैठी श्रनखाहि। -नैद्दास। (४)
मारनेवाला। श्रातक।

विशोध--इस धर्थ में यै। गिक वा समन्त पद के अंत में आता है। जैसे मदनकरन, कंसकदन।

कद्श्य-संज्ञा पुं० [सं०] वह अस जिसका खाना शास्त्रों में,वर्जित वा निपिद्ध है अथवा जिसका खाना वैद्यक में अपथ्य वा स्वास्थ्य की हानिकारक माना गया है। कुस्सित श्रव । बुरा अश्व । कुश्रव । मोटा श्रव । जैसे, कोदो, केसारी, मसूर ।

यी। कदस सुक्। कदसभोजी।
कदम — संजा पुं० [सं० करंग] (१) एक सदावहार बढ़ा पेड़ जिसके पत्ते
महुए के से पर उससे छोटे श्रीर चमकीले होते हैं। इसमें
बरसात में गोल गोल लड़ू के से पीले फूल लगते हैं। पीले
पीले किरनें। के सद जाने पर गोल गोल हरे फल रह जाते
हैं जो पकने पर कुछ कुछ लाल हो जाते हैं। ये फल स्वाद
में खटमीटे होते हैं श्रीर चटनी अचार बनाने के काम में आते
हैं। इसकी लकड़ी की नाव तथा श्रीर बहुत सी चीज़ें बनती
हैं। प्राचीन काल में इसके फलों से एक प्रकार की मदिरा बनती
थी, जिसे कार्वरी कहते थे। श्रोकृष्या की यह पेड़ बहुत
प्रिय था। वैद्यक में कदम को शीतल, भारी, विरेचक, सूखा,
तथा कफ़ श्रीर वायु की बढ़ानेवाला कहा है।

पर्यो०--नीप । प्रियक । इरिप्रिय । प्रावृपेण्य । युत्तपुष्य । सुरिम । जननाप्रिया । कर्योपूरक । महास्य ।

(२) एक बास का नाम।

क्रदम-संज्ञा पुं० [ घ० ] (१) पैर । परा । पाँच ।

मुद्दाo कृदम उठाना = (१) तेज चलता । उ० कृदम उठाओ, दूर चलना है । (२) उन्नति करना । कृदम उठा कर चलना = तेज वा शीम चलना । कृदम चूमना = अत्यंत चादर करना । उं० चगर तुम यह काम कर दो तो तुम्हारे कृदम चूम लूँ। कृदम छूना = (१) पैर प्रकड़ना। दंडवत करना। प्रयाम करना। (२) शपण खाना। उ०—आपके कृदम छू कर कहता हूँ; मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। (३) विनती करना। खुशामद करना। उ०—वह बार बार कृदम छूने लगा. तब मैंने उसे छोड़ दिया। (४) वड़ा वा गुरु मानना। गुरु बनाना। कृदम प्रकड़ना वा लेना = (१) पैर प्रवड़ना। प्रयाम करना। आत्र से पैर लगना। (२) बड़ा वा गुरु मानना। आद्र करना। (३) विनती करना। खुशामद करना। कृदम बढ़ाना वा कृदम आगे बढ़ाना = (१) तेज चलना। (२) उन्नति करना। कृदम रखना = प्रवेश करना। दाख़िल होना। पैर रखना।

मुद्दाo-कृदम व कृदम चलना = (१) साथ साथ चलना । (२) श्रनुकरणा करना । कृदम भरना = चलना । डग बहाना ।

(३) भूल वा की चड़ में बना हुआ पैर का चिह्न।

मुहा० — क़दम पर क़दम रखना == (१) ठीक पीछे पीछे चलना । पीछे लगना । (२) अनुकरणा करना । नक़ल करना । पेरवी करना । (४) चलने में एक पेर से दूसरे पेर तक का श्रंतर । पेंड । पग । फाल । उ० — वह जगह यहां से १० क़दम होगी । (१) घोड़े की एक चाल जिसमें केवल पेरें। में गित होती हैं और पेर बिलकुल नपे हुए और थोड़ी थोड़ी तूर पर पड़ते हैं । हसमें सवार के बदन पर कुछ भी महका नहीं पहुँ चता । क़दम चलाने के लिये बाग ख़ुब कड़ी रखनी पड़ती हैं ।

क्रि॰ प्र॰--निकाखना = कर्म की चाल सिखाना ।

क़द्मचा—संज्ञा पुं० [फा०] (१) पैर रखने का स्थान। (२) पाखाने की वे खुड्वियां जिन पर पैर रख कर बैठते हैं। खुड्वी। क़द्मचाज़—वि० [फ०] क़दम की चाल चलनेवाला (बोड़ा)। क़द्मा—संज्ञा स्त्री० [हिं० करम] एक प्रकार की मिडाई जो कदंब के फूल के आकार की बनती है।

कद्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रारा । लकड़ी चीरने का श्रीज़ार । (२) श्रंकुश । (३) वह गाँठ जो हाथ वा पैर में कांटा वा कंकड़ी चुभने से पड़ जाती हैं श्रीर कड़ी होकर बढ़ती हैं। चांई । टांकी । गोखकु । (४) सफ़ दे खेर ।

क्रदर-संज्ञा श्री० [ त्र० ] (१) मान। मात्रा। मेक्दार। उ०— तुम्हारे पास इस क्दर रुपया है कि तुम एक श्रष्का रेज़गार खड़ा कर सकते हैं।। (२) मान। प्रतिष्ठा। बड़ाई। श्रादर सत्कार उ०—(क) उस दरबार में उनकी बड़ी कृदर है। (ख) तुम्हारे यहाँ चीज़ों की कृदर नहीं है।

या०-कदरदान । बेक्दर ।

कद्रई\*-संज्ञा स्त्री० [ हिं० कादर ] कायरपन ।

कद्रज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० कदर्य ] एक प्रसिद्ध पापी । ड०--गियाका अरु कदरज ते जग महँ अघ न करत व्यस्यो । तिनको चरित प्रवित्र जानि हरि निज हर भवन धरथो ।--तुज्ञसी । वि० दे० "कदर्य"।

कदरदान-वि० [फा०] क्दर करनेवाला । गुणमाही । गुणमाहक । कदरदानी-संश स्रो० [फा०] गुणमाहकता ।

कद्रमसक्ष-संशास्त्री० [सं० कदन + १६० मस (अला०) ] मार पीड । जडाई । उ०-शावहु करहु कदरमस साजू। चढ़ि बजाय जहां जह राजू।-जायसी।

कदराई-संज्ञा स्त्रां ० िक्षं ० कादर । ई० (अल्य०) ] कायरपन । भीरता । कायरता । उ०---भृगुपति केरि गर्व गरुआई । सुर सुनिवरन केरि कदराई ।---नुकसी ।

कद्राना क्ष-कि॰ श्र॰ [हिं॰ कादर ] कायर होना । हरना । भयभीत । होना । कचियाना । ड॰—(क) समुक्त श्रमित राम प्रभुताई । करत कथा मन श्रति कदराई !—तुलासी । (ख) तात प्रेमवरा जनि कदराहू । समुक्ति हदय परिणाम उछाहू ।—तुलासी ।

कदरा-संज्ञा श्री० [सं० कर = बुरा + रव = यण्र ] पूक पक्षी जी डील डील में मेना के बराबर होता है। उ०—(क) अरी परेवा पांडुक हेरी। केहा कदरा उत्तर बगेरी। जायसी। (ख) सब छोड़ी बात तृती कदरा व लाल की। यारा कुछ श्रपनी फिक्न करा श्राट दाल की। — नज़ीर।

कदर्थ-संज्ञा पुं० [सं०] निकम्मी वस्तु । कृष्ण करकट ।

वि० कुल्पित । बुरा।

कद्धि त-वि० [सं०] (१) जिसकी बुरी दशा की गई हो। दुर्गीत-प्राप्त। (२) जिसकी विदंशना की गई हो। जिसकी .खूब गति बनाई गई हो। उ०—वे इस सभा में .खूब कद्धि त किए गए।

कदर्य-वि० [सं०] [संज्ञा कदर्यता ] कंज्सा । मक्कीच्सा । जो स्वयं कष्ट उठा कर और श्रपने परिवार की कष्ट दें कर धन इकट्टा करें।

कद्येता—संज्ञा श्री० [सं०] कंज्सी। सूमपन।
कद्ली—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) केवा । (२) एक पेड़ जो
बरमा और आसाम में बहुत होता है। इसकी जकड़ी जहाज़
बमाने में बहुत काम आती है। इसके पेड़ सड़कों के किनारे
खगाए जाले हैं। (३) एक काले और जाल रंग का हिरन
जिसका स्थान महाभारत आदि में कंगीज नेश किया गया है।

कदा-कि० वि० [सं०] कय। किस समय।

मुद्दा०--यदा कदा = कभी कभी । श्रानिश्चित समय पर । कदाकार-वि० [सं० ] दुरे झाकार का । बदसूरत ।

कदाख्य-वि० [सं०] बदनाम।

कदान्त्र#-कि वि [ सं कत्यायन ] शायव । कदाचित् । उ • ---कीन समी इन बातन को स्या राम वह घर में पटरानी । सम के हाथ मरे दशकंधर ते यह बात सु काहे ते जानी। श्रीर कदाच बने यहि भांति तो श्राज बने कहु कीन सी हानी। देह छुटे हू न सीय छुटी चितिहे जग में युग चार कहानी। ——हसुमान।

कदाचन-कि॰ वि॰ [सं॰] (१) किसी समय। कभी। (२) शायद।

कदाचार—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० कदाचारी ] बुरी चाल । बुरा श्राचरण । बदचलनी ।

कदाचित्-कि० वि० [सं०] कभी। शायद कभी। सायद। कदापि-कि० वि० [सं०] कभी भी। किसी समय। हर्गिज़। विशेष-इसका प्रयोग निपेधार्थक शब्द 'न' वा 'नहीं' के साथ ही होता हैं। उ०-ऐसा कदापि नहीं हो सकता।

क्रदामत-संशा श्री० [ ७० ] (१) प्राचीनसा । पुरानापन । (२) प्राचीन काल । सनातन ।

कदी-वि० [ घ० नद = इठ ] इडी । ज़िही ।

क्दीम-वि [ ४० ] पुराना । प्राचीन । पुरातन ।

संज्ञा पुं० लोहे के खुड़ जो जहाज़ों में बोक इत्यादि उठाने के काम में खाते हैं। (लशा०)।

कदुष्या-वि० [सं०] इतना गर्म कि जिसके छूने से खचा न जले। थोड़ा गर्म । शीरगर्म । सीतगर्म । कोसा ।

कदूरत-संशा पुं० [ घ० ] रंजिश । मनमोटाव । कीना । क्रि० प्र०-श्राना ।--रखना ।--होना ।

कदावर—वि० [ फ़ा० ] बड़े डील डील का। लंबा चीड़ा। कदी—वि० दे० ''कदी''।

कद्रज-संज्ञा पुं० [सं० ] सर्प । नाग । साँप ।

कह्—संज्ञापुं० [फ़ा० करू] (१) खैं।की । खैं।वा। विया। गड़ेरू । (२) खिंग (गैँवार)।

कत्यूकश-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] को हे पीतल आदि की एक छोटी सी चैकी जिसमें ऐसे जंबे छेद होते हैं, जिनका एक किनारा उटा और दूसरा दबा होता है। इस पर कहू को रगढ़ कर रायसे आदि के लिये उसके महीन दुकड़े करते हैं।

कवृद्दाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] पेट के भीतर के छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े जो मक के साथ गिरते हैं।

कडू-रंश स्त्री॰ [सं०] पुरायानुसार करवप की एक स्त्री जिससे सर्प पैदा हुए थे।

या ०--कृतुज = सर्प।

कची-कि॰ वि॰ [ हिं॰ कुद + ही (प्रस्थ॰)] कभी । किसी समय। था॰-कभी कभार = कभी कभी । भूहों भटके।

कान-संज्ञा पुं० [सं० कय ] (१) किसी वस्तु का बहुत छोटा टुकड़ा। ज़राँ। (२) अस का एक दाना। (३) अस की किनकी। अनाज के दाने का टुकड़ा। (४) प्रसाद। जुड़न। (४) भीख। भिचाछ। उ०—कन दैन्यो सैण्यो ससुर बहू थेरह्थी जान। रूप रहचटे जिग जग्यो मांगन सब जग आन।—
बिहारी। (६) बंद। कृतरा। उ०—िनज पद जलज बिलोकि सोक रत नयनिन वारि रहत न एक छुन। मनहु नीज नीरज सिस संभव रिव वियोग दोउ अवत सुधा कन।—जुलसी।
(७) चावलों की धूल। कना। उ०—हन चावलों में बहुत कन है। (८) बालू वा रेत के कर्ण। उ०—अरु कन के माला कर अपने कोने गूंच बनाई?।—सूर। (६) कनखे वा कली का महीन खंकुर जो पहले रवे के ऐसा दिखाई पड़ता है। (९०) हीर। सत। शारीरिक शक्ति। उ०—चार महीन की बीमारी से उनके शरीर में कन नहीं रहा। (९९) कान का संविष्ठ रूप जो योगिक शब्दों में आता है। जैसे—कनपेडा, कनपटी, कनछेदन, कनटोप।

कन्द्रिं —संज्ञाक्षी० [सं० कांड वाकंदल] कन्स्या। नई शास्त्रा। कञ्जा।कोपता।

† संशा ओ० [हिं० काँदय] गीली मिद्दी। गिलावा। हीला। कीचड़ । कनउँगळी—संशा ओ० [सं० कनीयान, हिं० कानी + हिं० उंगली ] कानी उँगली। सबसे छोटी उँगली। कनिष्टिका।

कन उड़ \*-वि॰ दे॰ "कनीड़ा"। उ०-हमें श्राजुलग कन उड़काहुन कीन्हेंड। पारवती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हेंड।--तुलसी।

कनक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सोना । सुवर्षो । स्वर्षो ।

थै। ० - - कनककदली । कनककार । कनकचार । कनकाचल ।

(२) धतूरा । ३० — कनक कनक ते सा गुना मादकता
श्रिधकाय । — बिहारी । (३) पलाश । टेसू । ढाक । (४)
नागकेसर । (४) खजूर । (६) छुप्पय छुँद का एक भेद ।
संज्ञा पुं० [सं० कणिक = गेहूँ का प्राटा ] (१) गेहूँ का स्राटा ।
कनिक । (२) गेहूँ ।

कनककदली—संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का केला । कनककली—संज्ञा पुं० [सं० कनक - हिं० कली ] कान में पहनने का एक गहना। तौंग। उ०—चीतनी सिरन, कनककली कानन कटिपट पीत सोहाये। उर मियामाल विशाल विलोचन सीय स्वयंवर श्राये।—जुलसी।

कनकक्षीपु-संज्ञा पुं० दे० ''हिरण्यकशिपु'' । कनकक्षार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोहागा ।

कनकर्चपा-संज्ञा पुं० [सं० कनक + हिं० चंपा] एक मध्यम आकार का पेड़ जिसकी छाल खाकी रंग की होती है। इसकी टहनियों और फल के दलों के नीचे की हरी कटोरी रेए दार होती है। इसके पत्ते बड़े और कुम्हड़े ननुए आदि की तरह के होते हैं। फल इसके ख़्ब सफ़ेद और मीठी सुगंध के होते हैं। यह दक्ष-दलों में प्राया होता है। बसंत और भीष्म में फूलता है।

इसकी सकड़ी के तख़ते मज़बूत और अच्छे होते हैं। इसे कनि-धारी भी कहते हैं। कनकजीरा-संज्ञा पुं० [सं० कनक + हिं० जीरा ] एक प्रकार का महीन धान जो अगहन में तैयार होता है। इसका चावज बहुत दिनों तक रह सकता है।

कनकटा-वि॰ [ किं॰ कान + कटना ] (१) जिसका कान कटा हो। बूचा। (२) कान काट लेनेवाला। तु॰—वह कनकटा श्राया नटखटी मत करो। ( लड़कों को डराने के लिये कहते हैं।)

कनकटी—संज्ञा श्री० [ । हैं० कान + कटना ] कान के पीछे का एक रोग जिसमें कान का पिछला भाग जड़ के निकट लाल हो कर कट जाता है श्रीर उसमें जलन श्रीर खुजली होती है ।

कन-कना-वि० [१६० कन + —क—ना (प्रत्य०)] ज़रा से श्राधात से दूद जानेवाला। 'चीमक़' का उलटा। उ०—नेहिन के मन काँच से श्रधिक कमकने शांह। दरा टोकर के लगत ही दूक दूक हैं जांह।—रसनिधि।

कनकना-वि० [ हि० कनकनाना ] [की० कनकर्ना] (१) जिससे कनकनाहट उत्पन्न हो । (२) जुनजुनानेवाला । (३) श्ररुचि-कर । नागवार । (४) चिड्चिड्डा । थोड्डी बात पर चिढ़ने-वाला ।

कनकनाना-िकि॰ श्र॰ । हि॰ कार, पु॰ हि॰ कान । सिंआ कनकना-हट ] (१) सूरन, अरबी, श्रादि वस्तुश्रों के स्पर्श से मुँह हाथ श्रादि श्रंगों में एक प्रकार की नेदना या चुनचुनाहट प्रतीत होना। चुनचुनाना। ड॰ —सूरन खाने से गला कनकनाता है। (२) चुनचुनाहट वा कनकनाहट उत्पक्ष करना। गला काटना। ड॰ —बासुकी सूरन बहुत कनकनाता है। (३) अरुचिकर लगना। नागवार मालूम होना। ड॰ —हमारी बातें तुम्हें बहुत कनकनाती हैं।

कि॰ छ॰ [हिं॰ कान ] (१) कान खड़ा करना । चौकका होना । ड॰—पैर की घाहट पाते ही हिरन कनकना कर खड़ा हुआ। (२) गनगनाना । रोमांचित होना ।

कनकनाहट-संज्ञा श्ली ० [ । ५० कनकनाना ] कनकनाने का भाव। कनकनी।

कनकफल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) धसूरे का फला। (२) जमाल-गोटा।

कनकस्तेन-संज्ञा पुं० [सं०] एक राजा जिसने सन् २०० ई० में बह्डभी संबद् बलाया था और जो मेवाइ वंश के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं।

कनकाच्चल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सोने का पर्वत। (२) सुमेद पर्वत। कनकानी-संज्ञा पुं० [रेग०] घोड़े की एक जाति। इस जाति के घोड़े बील दें का में गधे से कुछ ही बड़े देते हैं और बड़े कदम-बाज़ और तेज़ दोते हैं। उ०—बसे सहस बैसक सुस्नतानी। तीख सुरंग बाँक कनकानी।—जायसी।

कनकी—संज्ञा स्त्री० [सं० कायिक ] (१) वाक्तों से दूरे हुए छोटे छोटे दुकड़े। (२) छोटा क्या। कनकृत-संशा पुं० [सं० कण + हिं० कृत ] बैंटाई का एक हैंग जिसमें खेत में खड़ी फ़्सिल की उपज का अनुसान किया जाता है और किसान की उस अटकल के अनुसार उपज का भाग वा उसका मूल्य ज़र्मीदार की दंना पड़ता है। यह कन-कृत या तो ज़र्मीदार स्वयं वा उसका नैकर अथवा कोई तीसरा करता है।

कनकैया-संज्ञा स्रां० दे० "कनकीवा" ।

कनकीवा-संज्ञा पुं व [किंव करना + कीवा] कागृज़ की वड़ी पतंग । गुड़ी ।

क्रि॰ प्र॰—उड़ाना।—काटना।—बढ़ाना।—खड़ाना। महा०—कनकीवा काटना = किसी गरी वर्ष परंग ही वे

मुद्दा • कनकीवा काटना = किसी बढ़ी हुई पतंग की डारी की वृसरी बढ़ा हुई परंग की डारी से रगड़ कर काटना । कनकीवा जड़ाना = किनी बढ़ी हुई परंग की डारी में वृसरी बढ़ी हुई परंग की डारी में वृसरी बढ़ी हुई परंग की डारी में वृसरी बढ़ी हुई परंग की डारी का फँसाना जिसमें रगड़ खाकर दोनों में से कीई परंग कट जाय । कन कीवा बढ़ाना = कनकीवे की डार दीकी करना जिसमें यह हुन। में और ऊपर या आगो जा सके।

या०-कनकावे-याजी।

कनखजूरा—संशा पुं० | वि० कान | स्वर्ग एक काम | जगभग एक बाजिरत का एक ज़हरीजा कीवा जिसके बहुत से पेर होते हैं। इसकी पीठ पर बहुत से गंडे पड़े रहते हैं। यह कई रंगी का होता है। जाज सुँहवाले बड़े और ज़हरीजे होते हैं। कनखजूरा काटता भी है और शरीर में पैर गड़ाकर चिपट भी जाता है। इसे गोजर भी कहते हैं।

कनखिया। संश क्षां देव ''कनखी''।

कनिखयाना-कि० स० कि० कनस्य। (१) कनस्या से देखना। तिरछी नज़र से देखना। (२) श्रांख से इशारा करना। कनस्यी मारना।

कमस्ती—संशा श्री ० [ विं ० कीन न भाग | (१) पुतली की भांस के कीने पर ले जाकर ताकने की मुद्रा । इस प्रकार ताकने की किया कि भीरों की मालूम न हो । तृत्ररों की दृष्टि बचा कर देखने का दंग । उ०—(क) देह सम्बो दिश नोहपति तक नेह निरवाहि । दीली श्रीस्थम ही इसै गई कम-स्थिन चाहि !—विहारी । (स) लक्षचीहें, सजीहें, इसीहें जिते हित सी चित चाप बदाय रही । कमस्वी हरिके पग सी परि के फिर सूने निकेत में जाय रही ।—भिकारी-दास । (१) भांक का ह्यारा ।

कि प्रo-देखना ।--मारना ।

मुहा०—कनग्वी मारना = (१) श्रांग्य से इशाश करना। (२) श्रांत्य के इशांर से किसी के। काई काम करने से शकना। कनश्वियों सगना = द्विप कर नेखना। ताकना। मोपना। ४०—श्रुनि कि किनि होति जरींगी सबै सुख सारिका वैकि चित परिहैं। कनखेपन सागि रही हैं परे।सिन सो सिसकी सुनि के वरिहें।—सासा। कनखुरा—संज्ञा पुं० [देय०] रीहा नाम की घास जो श्रासाम देश में बहुत होती हैं। बंगाल में इसे 'कुरकुंड' भी कहते हैं।

कनकीया \* 1-संशा स्त्री० [ हिं० कनखी ] तिरछी नज़र।

क्रि० प्र०-देखना ।--जगना ।--निहारना ।--हेरना ।

मुहा०—कनलेयन लगना = छिपकर देखना | ताड़ना | भांपना | ड०—धुनि कि किनि होति जगैंगी सबै सुक सरिका चौंकि चिते परिहैं । कनलेयन लागि रही हैं परेासिन सो सिसकी सुनि के डिरेहें ।—लाल ।

कैनगुरिया—संज्ञा श्लां० [ १५० कानी + श्रॅगुरी या श्रॅगुरिया ] किनिष्ठिका उँगली । सब से छोटी उँगली । छिगुनिया । छिँगुली । उ०—श्रव जीवन की हे किप श्रास न कोइ । कनगुरिया के सुँदरी कंक न होइ ।—तुलसी ।

कन छेदन — संज्ञा पुं० [ तिं० कान + ते स्वा ] हिं दुश्रों का एक संस्कार जो प्रायः सुंडन के साथ होता है और जिसमें वर्षों का कान छेदा जाता है। कर्यों बेध।

कनदीप-संज्ञा पुं० [ हिं० कान + टेाप वा तेपना ] कानों की उँकने-बाली टोपी।

कनधार अ-संज्ञा पुं० [सं० कर्मधार ] महाह । केवट । खेनेवाला । ड० - जाके होय ऐस कनधारा । तुरत बेगि सो पार्वे पारा । --- जावसी ।

कनपट-संज्ञा पुं० दे० "कनपटी"।

कनपटी-संज्ञा श्ली ० [ किं ० कान + सं० पट ] कान श्रीर श्रांख के बीच का स्थान।

कनपेड़ा—संज्ञा पुं० [ १५० कान 4- पेड़ा ] कान का एक रोग जिसमें कान की जड़ के पास चिपटी गिल्टी निकल स्नाती है। यह गिल्टी पक भी जाती है।

कनफटा—संज्ञा पुं० [ हिं० कान + फटना ] गोरखनाथ के श्रनुयायी योगी जो कानों को फड़वा कर उनमें बिल्खीर, मिट्टी, लकड़ी आदि की सुवाएँ पहनते हैं।

वि० जिसका कान फटा है। ।

कान फूँ का-वि० [किं० कान + फूँकना ] [कीं० कनफुँकी ] (१)

कान फूँ कनेवाला । दीचा देनेवाला । उ०—कनफुँकवा गुरु

हह का बेहद का गुरु और । बेहद का गुरु हद मिले, लहे

ठिकाना ठौर ।—कबीर । (२) जिसका कान फूँका गया
हो। जिसने दीचा की हो। उ०—कनफुँका चेला।

संज्ञा पुं० (१) कान क्टूँकनेवास्ता गुरु। (२) कान फुँकाने-वास्ता चेसा।

कनफुँकवा-वि॰ दे॰ .''कनफुँका''।

कनपुत्सका-संज्ञा पुं० [ दिं० कान + फुसकना ] [ की० कनफुसकी ]
(१) फुस फुस करनेवाला। कान में धीरे से बात कहनेवाला।(२)
चुगुलखोर। पीठ पीछे धीरे धीरे तोगों की चुराई करनेवाला।
कनपुत्सकी -संज्ञा क्री० वे० "कानाफुसी"।

कनपूळं - संज्ञा पुं० [ हिं० कान + फूल ] फूल के श्राकार का कान का गहना। तरवन।

कनफेड़ -संज्ञा पुं० दे० "कनपेड़ा"।

कनफें। ड्रा—संज्ञा पुं० [सं० कर्णस्काय ] एक लता जो दवा के काम में श्राती है। खाने में कड़ाई श्रीर गुण में ठंढी श्रीर विपन्न होती है।

पर्या०-नित्रपुटा । चित्रपर्णी । कोपलता । चंदिका ।

कनिबधा-संज्ञा पुं० [ हिं० कान + वेधना ] (१) कान छेदनेवाला।
(२) जिसका कान छेदा हुम्रा हो।

कनभें ज़ी—संज्ञा श्ली० [ देय० ] एक प्रकार के सन का पैषा जो श्रमेरिका से भारत में लाया गया है। बंबई प्रांत में इसकी खेती बहुत होती हैं। इसको ''बनभें ड़ी'' भी कहते हैं। यह श्रय प्रायः हर जगह होता है। इसके रेशे श्राठ नी फुट लंबे होते हैं श्लीर पटसन से कुछ घटिया होते हैं। इसके पत्ते, फल श्लीर फूल भिंडी की तरह होते हैं।

कनयून-संशा पुं० [सं० कय + सं० कन ] एक प्रकार का सफ़ेद काश्मीरी चावल जो उत्तम समक्ता जाता है।

कनरई—संज्ञा स्री० [ देश० ] गुलू नाम का पेड़ जिससे कतीरा निकलता है। दे० ''गुलू'।

कनरदयाम-संज्ञा पुं० [हिं० कान्हड़ा + श्याम ] संपूर्ण जाति का एक संकर राग जिसमें सब शुद्ध स्वर तगते हैं।

कनरस-संज्ञा पुं० [हिं० कान + रस ] (१) संगीत का स्वाद। गाना बजाना सुनने का आनंद। (२) गाना बजाना या बात सुनने का व्यसन। संगीत की रुचि।

कनरसिया—संज्ञा पुं० [ ।हें० कान + हिं० रसिया ] गाना बजाना सुनने का शौकीन । संगीतिश्रिय । नादिश्रिय ।

कनवर्द्दं संज्ञा क्षीं ि सं क्या ] छुटाँक । सेर का सोलहवाँ भाग । कनवाँसा-संज्ञा पुं० [सं० कन्या + वंग । फा० नवासा ] [स्वी० कनवांसा ] दोहित्र का पुत्र । नाती वा नवासे का पुत्र ।

कनवा - लंजा पुं० दे० "कनवई"।

कनवास-तंशा पुं० [ गं० कनवस ] एक मोटा कपड़ा जिससे नावें। के पाल श्रीर जूले आदि बनते हैं। यह सन या पटसन् से बनता है।

कनवीं—संज्ञा स्त्री वित्त हैं। करा, हिंव कन ] एक प्रकार की कपास जिसके विनी के बहुत छोटे होते हैं। यह गुजरात में होती है।

कनवे।केशन—संज्ञा स्रो० [ श्रं०] यूनीवर्सिंटी का वह साखाना जलसा जिसमें बी० ए० श्रादि की उपाधि-परीचा में उत्तीर्या ग्रेजुएटों के डिपलोमा श्रादि दिये जाते हैं। विश्वविद्यालय का वार्षिक महोत्सव।

कनस्तळाई—संशा स्त्री० [हिं० कान + हिं० सलाई ] (१) कनस्त्रजूरे . की तरह का एक छोटा कीड़ा । छोटा कनस्त्रजूरा । (२) कुरती . का एक पेंच । जब विपन्नी के दोनों हाथ सिलाड़ी की कमर पर होते हैं श्रीर वह पेट के नीचे घुसा होता है तब खिलाड़ी श्रपना एक हाथ उसकी बग़ल में से ले जाकर उसकी गर्दन पर चढ़ाता है श्रीर श्रपने घड़ की मरोड़ता हुआ उने टॉग मार कर चित्त कर देता है।

कनसाल-संज्ञा पुं० [हिं० कोन + सालना ] चारपाई के पार्थों के वे छेद जो छेदते समय कुछ तिरछे हो जांच श्रोर जिनके तिरछे-पन के कारण चारपाई में कनेव श्रा जाय।

कनसार—संज्ञा पुं० [ हिं० कांसा + श्रार (प्रत्य०) ] ताम्रपत्र पर जेख खोदनेवाला।

कनसुई-संज्ञा स्त्रां० [ हिं० कान + सुनना ] आहट । टोह ।

मुहा०—कनसुई वा कनसुइयां खेना = (१) छिप कर किसी की बात सुनना । श्रनकना । (२) भेद खेना । टेाह खेना । श्राहट लेना । (३) सगुन विनारना ।

विद्योष — श्वियां गोबर की गार चलनी में रख कर पृथिवी पर फंकती हैं। यदि वह गार सीधी गिरती है तो सगुन मानती हैं छीर यदि उलटी या बेंड़ी गिरती है तो अपसगुन। उ०— लेत फिरत कनसुई सगुन सुभ बृस्त गनक बुलाइ के। सुनि अनुकूल सुदित मन मानहुँ धरत धीरजहिँ धाइ के।— मुलसी।

कनस्तर—संज्ञा पुं० [ श्रं० किनस्टर ] टीन का चौख्ंटा पीपा जिसमें बी तेल श्रादि रक्खा जाता है।

कनहा-संज्ञा पुं० [हिं० कन = श्रनाज + श्रा (प्रस्य०)] फुसला कूतनेवाला कम्मेंचारी।

कनहार - संज्ञा पुं० [सं० कर्यधार, प्रा० करणहार ] पतवार पकड़ने-वाला मछाह । केवट । उ०-रामबाहुबल सिंधु अपार । चहत पार, नहिँ केाड कनहारू।-तुलसी ।

कना-संज्ञा पुं० [सं० कय ] दे० "कन"। संज्ञा पुं० [सं० कांड ] सरकंडा। सरपत।

कनाई—संज्ञा स्त्री ० [सं० कांड] (१) बृत्त वा पीधे की पतली डाल वा शाखा। (२) कल्ला। टहनी।

कि प्र0-निकलना।-फूटना।

मुहा० कनाई काटना = (१) रास्ता काट कर दूसरे रास्ते निकल जाना। सामना यचा कर दूसरा रास्ता पकड़ना। (२) किसी काम के लिये कह कर मैंकि, पर निकल जाना। चालवाज़ी करना। (४) पगहे के गेराँव के वे दोनों भाग जिन्हें मिला कर जानवर बाँधे जाते हैं। (१) आरहा की किसी एक बटना का वर्षान।

कनाउड़ा \*-वि॰ दे॰ ''कनैड़ा''। ड० - प्रीति पपीद्दा पयद की प्रगट नई पहिचान। जाचक जगत कनाउड़ी किया कनैड़ी दानि।--तुलसी।

कनागत-संज्ञा पुं० [सं० कन्यागत ] (१) कार के महीने का कैंधेरा भारत । पितृपत्त । चिरोष—प्रायः यह पत्त उस समय पड़ता है जब सूर्यं कन्याराशि में जाते हैं। इसी से 'कन्यागत' नाम पड़ा। इस समय श्रादादि पितृकर्म करना श्रष्ट्या समक्षा जाता है। उ० —श्राये कनागत फूले कांस ।

(२) आद्ध ।

क्रि॰ प्र०-करना।

कुनात-संज्ञा श्ली ० [तु०] मोटे कपड़े की वह दीवार जिससे किसी स्थान की घेर कर श्राड़ करते हैं।

चिद्योष—इसे खड़ा करने के लिये इसमें तीन तीन चार चार हाथ पर बांस की फड़ियाँ सिली रहती हैं जिनके सिरें पर से रस्सियाँ खीँच कर यह खड़ी की जाती है।

क्रि॰ प्र॰—खड़ी करना ।—खीँ चना ।—घेरना ।—खगना ।
—जगाना । उ॰—तुंग मेरु मंदर सम सुंदर भूपति शिविर सोहाये । विमल विख्यात सोहात कनातन बढ़ वितान छवि छाये ।—रहुराज ।

कनार-संज्ञा पुं० विश० | चोड़े का ज़काम ( सर्दा )।

कतारा-संज्ञा ५० विशव । सदरास प्रांत का एक भाग ।

कनारी-संज्ञा स्त्रां ि कि किसारा | दे किनारी । संज्ञा स्त्रां कि कनारा + ई (अस्य ) ] (१) मदरास प्रांत के कनारा नामक प्रदेश की भाषा । (२) कनारा का निवासी । (३) कांटा (पालकीवाले कहारों की बोली ) ।

कनालां—संशा पुं० [देग०] पंजाब में ज़मीन की एक नाप जी शुमान के भाडवें भाग वा बीचे की चौथाई के बराबर होती है।

कनायड़ा #-संशा पुं० दे० 'कनीड़ा'। ड०-वानर विभीषया की कीर की कनावड़ी हैं सी प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर की। -- तुलसी।

कनास्ति-संज्ञा श्ली० [सं० कम + श्राया] (१) एक रेती जिससे हुक्के. वाले नारियल के हुक्के का मुँह चीड़ा करते हैं। (२) बढ़ई की रेती जिससे श्रारे की दांती निकाली वा तेज़ की जाती है।

किनिग्रारी-मंशा आं । [सं० कार्यकार] कनक चंपा का पेड़ । ड०-धात ब्याकुल भड़ गोपिका ढुंड़ित गिरिधारी । बुक्ति हैं बन बेलि सों देखे बनवारी । जाही जूही सेवती करना कनिधारी । बेलि चमेली मालती बुक्ति हुम डारी ।—सूर ।

किनिक-संशा की [ सं० कियक ] (१) गेहूँ। (२) गेहूँ का भाटा। किनिका संशा पुं० [ सं० कियक। ] किसी वस्तु का बहुत द्योदा दुकड़ा। ४०—मुख धांसू माखन के किनिका निश्चि नैन सुख देत। मनु शिश अवत सुध्य निधि मोती स्टुगया धावित समेत।—सूर।

किनार के संज्ञा पुं० [ । १६० कानि + फ़ा॰ गर ] अपनी सब्यादा का ध्यान रखनेवाला । अपनी कीति रखा का ध्यान रखनेवाला । अपने सुपश की रखित रखनेवाला । नाम की बाज रखने-

वाला । उ०—तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीशनाथ देखिये न दास दुखी तोसे कनिगर के ।—तुलसी ।

किनियां ने संज्ञा स्त्री० [ हिं० कॉथ ] गोद । कोरा । उछुंग । उ०— सादर सुमुखि विकोकि राम सिसु रूप श्रनूप भूप लिये किनियां । — तुल्लसी ।

कितयाना—कि॰ श्र॰ [ ।ई॰ कोना॰ पू॰ ।ई॰ कोनियाना ] श्रांख बचा कर निकल जाना । कतरा कर चला जाना । कतराना । कि॰ श्र॰ [ हिं॰ कन्नी, कन्ना ] पतंग का किसी श्रोर सुक जाना । कसी खाना ।

ं कि॰ श्र॰ [१६ँ० किनया] गोद लेना। गोद में उठाना। किनयार—संज्ञा पुं० [सं० किथिकार ] कनकचंवा।

किनियु—वि० [सं०] [स्त्री० किनिष्ठा ] बहुत छोटा । श्रास्यंत लघु । सब से छोटा । उ० - - किनिष्ठ भाई । (२) पीछे का । जो पीछे उत्पक्ष हुन्ना हो । (३) उसर में छोटा । (४) हीन । निकृष्ट ।

किनिष्ठा-वि० [सं० ] (१) बहुत छोटी । सब से छोटी । जैसे किनिष्ठा भिग्नी। (२) हीन । निकृष्ट । नीच । संज्ञा की० (१) दो वा कई कियों में सब से छोटी वा पीछे की विवाहिता की। (२) नायिका भेद के धनुसार दो वा अधिक कियों में वह छी जिस पर पति का प्रेम कम हो। (३) छोटी उँगली। छिगुनी। कनगुरी।

कितिष्ठिका-संज्ञा स्त्री [सं०] पांचीं भँगुलियों में से सबसे छे।टी भू डेंगली। कानी डेंगली। छिगुनी।

कर्नी—संज्ञा आं० [सं० कया ] (१) छोटा दुकड़ा। किरिच। (२) हीरे का बहुत छोटा दुकड़ा। उ०—यह कनी उसने पचास रुपये की खरीदी हैं।

मुद्दा०—कनी खाना या चाटना = हीरे की कनी निगल कर प्राग्य देना। हीरे की किरिच खाकर श्रात्मधात करना। ड०—श्रनी के बस कनी खाना।

(३) साबल के छोटे छोटे दुकड़े । किनकी । उ०— इस चावल में बहुत कनी है। (४) साबल का मध्य भाग जो कभी कभी नहीं गलता या पकाने पर गलने से रह जाता है। उ०— चावल की कनी बर्छी की ग्रनी। (४) ब्रंद। उ०— संग्राम भूमि बिराज रहुपति श्रमुल बल कोसलधनी। श्रम बिरंदु मुख राजीब लोचन श्ररुप तन सोणित कनी।— नुलसी।

कनु \*-संशा पुं० दे० "क्या"।

कारी - कि वि [ सं कीय ] (१) पास । दिया । निकट । समीप । डि क् कि मिल के समीप । डि कि कि कि मिल के समीप । डि कि कि कि मिल के समीप । डि कि कि कि मिल के कि कि मिल के कि कि मिल के कि कि मिल के मिल क

लगते हैं उसे ज़ह ।—नज़ीर । (ग) बेद बिपिन बूटी बचन हरिजन किमियाकार । खरी जरी तिनके कने खोटी गहत गँवार ।—विश्राम । (२) श्रोर । तरफ़ । उ०—श्राज किस कने जाश्रोगे ?

विशेष—यद्यपि यह कि॰ वि॰ हे पर 'यहाँ वहाँ'श्रादि समान यह संबंधकारक के साथ भी श्राता है। जैसे—उनके कने।

कनेखी \*-संज्ञा स्त्री० दे० ''कनखी"।

कनेठा†—संज्ञा पुं० [हि०कान + एठा (प्रत्य०)] कातर में लगी हुई वह लकड़ी जो केल्हू से रगड़ खाती हुई उसके चारों श्रोर धूमती है। कान।

वि० [ १६० काना + पठा (प्रत्य० ) ] (१) काना । (२) भेंगा । ऐंचा ताना ।

विशेष—यह काना शब्द के साथ प्रायः श्राता है। जैसे, काना

कनेठी-संशा श्ली० [ हि॰ कान + थेंठना ] कान मरोड्ने की सज़ा। गोशमाली। कान उमेठना।

क्रि॰ प्र०—खाना ।—देना ।—जगना ।—जगाना । कनेती—संज्ञा स्त्री॰ [देश॰ ] दलालों की बोली में '' रुपया''।

कनेर-संज्ञा पुं० [सं० कगार] एक पेड़ जिसकी पश्चियां एक एक बित्ता लंबी और आध अंगुल से एक अंगुल तक चौड़ी और नुकीली होती हैं। ये कड़ी चिकनी श्रीर गहरे हरे रंग की होती हैं तथा दे। दो पितयां एक साथ आमने सामने निक-बाती हैं। बाबा में से सफ़ेव तूध निकलता है। फ़ूबों के विचार से यह दो प्रकार का है, सफ़ेद फूल का कनेर और लाल फूल का कनेर । दोनों प्रकार के कनेर सदा फूलते रहते हैं धीर बड़े विपेले होते हैं। सफ़ेद फूल का कनेर अधिक विपेला माना जाता है। फूलों के मड़ जाने पर श्राठ दस श्रंगुल लंबी पतली पतली फलियां लगती हैं। फलियों के पकने पर उनके भीतर से बहुत छोटे छोटे बीज मदार की तरह रूई में जगे निकलते हैं। कनेर घोड़ों के लिये बड़ा भयंकर विष है इसी क्षिपे संस्कृत की वीं में इसके अश्वदन, इयमार, तुरंगारि आदि नाम रक्खे गये हैं । एक और पेड़ होता है जिसकी पत्तियां श्रीर फल कनेर ही के ऐसे होते हैं। उसे भी कनेर कहते हैं पर उसकी पत्तियाँ पतली छोटी और श्रधिक चमकीली होती हैं। फूल भी बड़ा श्रीर पीले रंग का होता है। फूलों के गिर जाने पर उसमें गोल गोल फल जगते हैं जिनके भीतर गोख गोख चिपटे बीज निकलते हैं। वैद्यक में दो प्रकार के और कनेर खिखे हैं-पूक गुजाबी फूल का, दूसरा काखे फूल का । गुलाबी फूल वाले कनेर का काल कनेर ही के अंतर्गत समसना चाहिये पर काले रंग का कनेर सिवाय निघंदुर्जाकर प्रांथ के सीर कहीं देखने ं सुनने में नहीं आया है। वैद्यक में कनेर गरम, कृमिनाशक

तथा घाव कोढ़ और फोड़े फुंसी श्रादि की दूर करनेवाला माना गया है।

पर्यो०-करवीर। शतकुं भ। अश्वमारक। शतकुंद। स्थलकुमुद। शंकुद्र। चंडात। लगुड। भूतदावी।

कनेरिया—वि० [हिं० कनेर] कनेर के फूल के रंग का। कुछ श्यामता लिए लाल रंग का।

कनेयां-संज्ञा पुं० [ हिं० कीन + एव ] चारपाई का टेढ़ापन ।

चिद्रोष—यह टेड़ापन दो कारणों से होता है। एक तो पायों के छेद टेढ़े होने से चारपाई सालने में कन्नी हो जाती है। दूसरे बुनते समय ताने के छोटे रखने से चारपाई में कन्ना पढ़ जाता है।

क्रि० प्र०-निकलना ।-पद्ना ।

मुहा०-कनेव छेवना = पाये के छेदें। कें। टेढ़ा छेदना जिससे चारपाई कर्जा हो जाय। उ०-वड़ई ने पायों को कनेव छेवा है।

कनोतर-वि॰ [ हि॰ केल = नी + सं॰ उत्तर | दलालों की श्रोली में 'उन्नीस' के कहते हैं।

कनीजिया—वि॰ [ हिं० कन्तीज + इया (प्रस्य०) ] (१) कन्तीज-निवासी। (२) जिसके पूर्वज कन्तीज के रहनेवाले रहे हो वा कन्तीज से श्राए हों। जैसे, कनीजिया श्राह्मण, कनीजिया नाज, कनीजिया भड़भूँजा।

संज्ञा पुं० कनौजिया ब्राह्मगा ।

कनाठा-संज्ञा पुं० [ ६० केन + श्रीठा (भ्रत्य०) ] (१) कोना । (२) अगुला । किनारा ।

संज्ञा पुं० [सं० कनिष्ठ ] भाई बंधु । पद्दीदार ।

कनी जा-वि० [हि० काना + श्रीड़ा (प्रत्य०)] (१) काना । (२) जिसका कोई ग्रंग खंडित हो । अपंग । खोंड़ा । उ०—हाथ पांव से कनी ड़ा कर दिया । (३) कर्ल कित । नि दिस । बदमाम । उ०—जे हि सुख हित हम महं कनी ड़ी । सो सुख अब लूटत है लोंड़ी ।—विश्राम । (४) चुद्र । तुच्छ । दीन हीन । नीच । हेटा । उ०—प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि । जाचक जगत कनावड़ी कियो कनी ड़ी दानि ।—तुलाती । (१) जिजित । संकुचित । शरमिंदा । उ०—तुरत सुरत केंसे दुरत १ सुरत नेम जुरि नीट । डोंड़ी दे गुन रावरे, कहत कनी ड़ी डीट ।—बिहारी । (६) दबेल । पृहसान मंद । उपकृत । उ०—कपि सेवा बस भयो कनी ड़े कह्यो पवन सुत आउ । देवे के। न कछ रिनियाँ हैं। धनिक तु पत्र लिखा ।—तलसी ।

कनाती—संशा आं० [हिं० कान + श्रीता (प्रस्य०) ] (१) पशुक्रों के कान वा उनके कानों की नेक । ४० — इस दिन जो में हरि-याली देखने की गया था वहां जो मेरे सामने एक हिरनी कनातियाँ उठाये हुए हो गई थी उसके पीछे मैंने घोड़ा बग-खुट फेंका था। — हंशाम्बद्धा खाँ। क्रि० प्र०--उठाना ।

मुहा०—कनै।सियाँ उठाना वा खड़ा करना -- कान ग्यड़ा करना ! चीकला है।ना !

(२) कानों के उठाने वा उठाये रखने का दंग। ड०-इस घोड़े की कनीती बहुत अच्छी है।

मुहा० कनातियां बदलना = (१) काने। का खड़ा करना। (२) चैाकला होना। चैांक कर सावधान होना।

(३) कान में पहनने की बाली । सुरकी ।

कन्नडश्याम-संज्ञा पुं० दे० ''कनरश्याम''।

कह्मा—संज्ञा पुं० [सं० कर्ग, प्रा० कर्ग्य ] [श्री० कर्ना ] (१) पतंग का वह डोरा जिसका एक छोर कांप और टड्डू के मेख पर और दूसरा पुछ्रकों के कुछ जपर बांधा जाता है। इस तागे के ठीक बीच में उड़ानेवाली डोर बांधी जाती है।

क्रि० प्र0-वांधना । -- लगाना ।

मुहा० कन्ने ढीले होना वा पड़ना (१) पक जाना । शिषिल हाना । ढीला पड़ना । (२) ज़ार का ह्रटना । शक्ति श्रीर गर्व न रहना । मान मर्दन होना ।

(२) पतंग का छेद जिसमें कड़ा बांधा जाता है।

क्रि० प्र०—छेत्ना।

(३) किनारा। कोर। औठ। (४) जूते के पंजे का किनारा।

उ० मेरे जूते का कशा निकल गया है। (१) कोल्बु
की कातर के एक छोर के दोनों ओर लगी। इई
लक्षकियाँ जो कोल्बु से भिड़ी रहती हैं और उससे रखा।

खाती हुई घूमती हैं। इन लकड़ियों में एक छोटी और दूसरी
वड़ी होती है।

संशा पुं० [सं० कय ] जावत का कम ।

संशा पुं [सं कर्यक = वनस्पति का एक रोग, प्रा क्याम वनस्पति का एक रोग जिससे उसकी लकड़ी तथा फल आदि में कीड़े पड़ जाते हैं, श्रोर लकड़ी वा फल खोखते होकर तथा सड़ कर बेकाम हो जाते हैं।

वि० [स्थी० कर्ना] (सकड़ी वाफस) जिसमें बासा सागा हो। काना। ३० — कसा भंटा, कसी जैसा।

कन्नासी-संज्ञा खां० दे० "कनासी"।

काकी-संशा आं० [किं० करना ] (१) पतंग वा कनकाए के दोनी स्रोर के किनारे।

मुहा०—ककी खाना वा मारना - पांग का उन्ते समय किमी कार भुका रहना । पांग का एक और भुक कर उड़ना । ( हस प्रकार उड़ने से पत्रंग बढ़ नहीं सकती ।)

(२) वह घउनी जो पतंग की कर्ता में इस किये बांधी जानी है कि उसका बज़न बरायर है। जाय खीर बह सीधा हुई।

कि० प्रव—बांधना । - सराना ।

(३) किनारा । हाशिया । कीर ।

मुहा०—किसी की कक्षी दबाना = (१) किसी के श्राधीन वा बशीभूत है।ना | किमी के ताबे में है।ना | (२) दबना | सह-मना | धीमा पडना | (३) भें पना | क्षजाना |

-(४) धोती चहर भादि का किनारा। हाशिया। जैसे, साल कसी की धोती।

या०-कसीदार = किनारेदार।

संज्ञा पुं० [सं० करण] राजगीरों का एक श्रीज़ार जिससे वे दीवार पर गारा पन्ना लगाते हैं। करनी। संज्ञा पुं० [सं० स्कंध] (१) पेडों का नया कछा। केापछ।

संज्ञा पुं [ सं २ स्कंथ ] (१) पेड़ों का नया कछा। के।पछ। (२) तमाकू के वे छोटे छोटे पत्ते वा करूले जो पत्तों के काट खेने पर फिर से निकलते हैं। ये अच्छे नहीं होते। (३) हेंगे वा पटैल के खींचने के लिये रस्सियों की मुद्री में लगी हुई वह खूँटी जिसे हेंगे के सुराख़ में फँसाते हैं।

कश्चीज-संज्ञा पुं० िसं० कान्यक्तं प्रा० करपाउउज प्रक्रिकाय जिले का एक नगर वा कसवा जो किसी समय बड़े विस्तृत साम्राज्य की राजधानी था। साज कल यहाँ का हुत्र प्रसिद्ध है। कन्यका-संज्ञा की० [सं०] (१) कारी खड़की। अनव्याही खड़की। (२) पुत्री। बेटी।

कन्या—संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) प्रविवाहिता लड़की। कारी लड़की। यिशेष—पराशर के भनुसार १० वर्ष की लड़की का नाम कन्या है।

वाक-पंच कत्या = पुराया के अनुसार ये पांच स्त्रियां जो बहुत पविश्व सभी गई हैं — अहत्या, द्रौपदी, क्रुंती, तारा, मंदोदरी। नव कत्या = तंत्र के अनुसार ये नव जाति की स्त्रियां जो चक्ष-पूजा के किये बहुत पवित्र मानी गई हैं — नर्टा, कापालिकी (कपिड्या), वेश्या, धाविन, नाइन, ब्राह्मर्या, शुद्रा, खालिन और माजिन।

## (२) पुत्री। बेटी।

-

## यै।०-कन्यादान । कन्यारासी । कन्यावेटी ।

(३) बारह राशियों में से छुठी राशि जिसकी स्थिति उत्तरा फाएगुनी के दूसरे पाद के झारंभ से चित्रा के दूसरे पाद तक है। (४) घीकार। (४) बड़ी इलायची। (६) बांस ककोली। (७) बाराही कंद। गेठी। (二) एक वर्ण चृत्ति का नाम जिस में चार गुरू इंग्ले हैं। (६) एक तीर्थ वा पवित्र चेत्र का नाम। दें० ''कन्याकुमारी''।

क्यारी-संज्ञा औ० [सं० कत्या कर्ति नारत के दक्तिया में रामेश्वर के निकट का एक बतरीप। रासकुमारी। केपकुमारी। कन्यागत-संज्ञा पुं० [सं०] कनागत।

कल्याजात-वि॰ [सं०] जो कारी कल्या से उत्पन्न हुआ हो। कानीन।

कार्यादान-संश पुं० [सं०] विवाह में वर की कस्या देने की रीति। क्रि॰ प्रश्-करना।--देना।--सेना। कन्याधन-संज्ञा पुं० [सं०] वह धन जो स्त्री को श्रविवाहिता वा कन्या श्रवस्था में मिला हो। एक प्रकार का स्त्रीधन।

विद्रोष—श्रधिकारिग्यी के श्रविवाहिता मरने पर इस धन का श्रधिकारी भाई होता है।

कन्यापाळ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कुमारी लड़िकयों की बेचने का रेाज़गार करनेवाला पुरुष । (२) बंगाल की एक शूद्ध जाति जो श्रव "पाल" कहलाती है।

कन्यापुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रंतःपुर । ज़नानखाना ।

कन्यारास्ती—वि० [सं० कन्याराशित्] (१) जिसके जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में हें। (२) चै।पट। सत्यानाशी। (३) निकम्मा। कमज़ोर। कायर।

कन्याळीक—संशा पुं० [सं०] जैन मत के श्रतुसार वह मृपावाद वा भूठ जो कन्या के विवाह के संबंध में बोला जाय।

कत्यावानी—संज्ञा श्ली० [सं० कत्या + हिं० पानी ] वह पानी जो उस समय बरसता है जब सूर्य्य कत्या का होता है। यह वर्षा भक्ती समसी जाती है।

कन्यावेदी-संज्ञा पुं० [सं०] दामाद । जामाता । जमाई । ' कन्याद्युटक-संज्ञा पुं० [सं०] कन्याधन । कन्ह्रकुनि-संज्ञा स्रं० [सं० कर्यांदी] दे० ''कर्यांदी'' ।

कन्हाई-संज्ञा पुं० [सं० कृष्या, प्रा० कयह ] श्रीकृष्या जी।

कन्हाचर \*-संज्ञा पुं॰ दे॰ 'कैंघावर''।
कन्हेंचा-संज्ञा पुं॰ [सं॰ कृष्ण, प्रा॰ कपह](१) श्रीकृष्ण। (२)
श्रस्यंत प्यारा आदमी। प्रिय व्यक्ति। ड॰—आछे रहें।

आत्यंत प्यारा आदमी । प्रिय व्यक्ति । उ०—आहे रही राजराज राजन के महाराज, कच्छ कुल कलश हमारे तो कन्हेया हो ।—पशाकर । (३) बहुत सुंदर लड़का । बांका आदमी । (३) एक पहाड़ी पेड़ जो पूर्वी हिमालय पर आठ हज़ार फुट की उँचाई पर होता है । इसकी लकड़ी मज़बूत होती है और उसमें हरी वा लाज धारियाँ पड़ी रहती हैं । आसाम में इसकी लकड़ी की किरितयाँ बनाई जाती हैं । इसके चाय के संदूष्ण भी बनते हैं । कोई कोई इसे इमारत के काम में भी लाते हैं ।

क्रि० प्र०-करना।-रखना।

द्या०-कपटप्रबंध । कपटवेश ।

(२) दुराव । छिपाव ।

क्रि प्र० करना। - रखना।

कपटना—कि॰ स॰ [सं॰ कल्पन्, इत ] (१) काट कर असा। करना। काटना। छाटना। खोटना। खेटना। उ॰—(क) कपट कपट कारधी निपट के औरन सों सेटी पहिचान सन में हूँ पहि- चान्यो है। जीत्यो रित रख, मध्यो मनमथ हूँ की मन केशी-राइ कीन हूँ पै रोष उर आन्यो है।—केशव। (ख) पापी मुख पीरो करें, दासन की पीर हरें, दुःख भव हेत केटि भानु सी दपड है। कपट कपट डार रे मन गँवार कट, देखु नव नट कृष्ण प्यारे की सुपद है।—गोपाल।

(२) काट कर श्रवाग निकावना। धीरे से निकाव लेना। किसी वस्तु का कुछ भाग निकाव कर उसे कम करना। उ॰—तुमने तो जो रुपये मुक्ते मिले थे उनमें से १) कपट विष्।

कपटा—संज्ञा पुं० [सं० कपटना] [स्री० कपटी] एक प्रकार का कीड़ा जो धान के पैथों में जगता है श्रीर उसे काट डाजता है।

कपटी-वि० [ हिं० कपट ] कपट करनेवाला । छुली । धोखेबाज़ । धूर्त्त । दगाबाज । उ०—(क) कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा । — तुलसी । (ल) सेवक शठ नृप कृपिन कुनारी । कपटी मित्र शूल सम चारी ।— तुलसी ।

संज्ञा श्ली ः [ हिं ॰ कपटना ] (१) धान की फ़सज को नष्ट करने-वाला एक कीड़ा। दे ॰ "कपटा"। (२) तमाखू के पैधों में सागनेवाला एक रोग जिसे "कोड़ो" भी कहते हैं।

कपड़कोट-संज्ञा पुं० [ किं० कपड़ा + कीट ] डेरा । ख़ीमा । तंबृ । कपड़गंध-संज्ञा खी० [ किं० कपड़ा + गंघ ] कपड़े के जकाने की दुर्गंध । कपड़छन, कपड़छान-संज्ञा पुं० [किं० कपड़ा + क्षाना] किसी पिसी हुई बुकनी की कपड़े में छानने का कार्य्य । मेंदे की सरह महीन करना ।

क्रि॰ प्र॰—करना ।—होना । वि॰ कपड़े से झाना हुआ मैदे की तरह महीन । क्रि॰ प्र॰—करना ।—होना ।

कपड़द्वार-संज्ञा पुं० [ हिं० कपड़ा + दार ] कपड़ों का भंडार । वस्त्रागार । तीशाख़ाना ।

क पड़्धू लि-संज्ञा भी० [हिं० कपड़ा + धूकि ] एक प्रकार का बारीक रेशमी कपड़ा। करेब।

•क्रपड़िमिट्टी-संज्ञा स्त्रो० [ विं ० कपड़ा + मिट्टा ] श्वातु वा श्रीपशि फूंकने के संपुद पर गीली मिट्टी के खेब के साथ कपड़ा सपेदने की किया। कपड़ौदी। गिल-हिकमल।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

कपड़ विदार - संज्ञा पुं० [ हिं० कपड़ा + सं० विदारण ] (१) कपड़ा क्योंतनेवाला दरज़ी। (२) रफ़्गर।---किं०।

कपड़ा-संज्ञा पुं० [सं० कर्षट, प्रा० कप्पट, कप्पट ] (१) रुई, रेशम, जन वा सन के लागों से बुना हुआ आच्छावन । वसा। पट। या०--कपड़ा जत्ता = व्यवहार के सब कपड़े।

मुहार कपड़ी से होना - मासिक धर्म से होना। रजस्वका

श्राति सुंदरी श्रीर पतिवृता थी श्राठों पहर स्वामी की श्राज्ञा ही में रहे। एक दिन कपड़ों से भई तो पति की श्राज्ञा के सखी सहेखी को साथ लेकर रथ में खढ़ कर वन में खेलाने की गई।—लल्लू। कपड़े श्राना = भासिक धर्म ते है।ना। उ०—श्राज तो उसे कपड़े श्राये हैं।

(२) पहनावा । पेाशाक ।

क्रि० प्र०--उतारना ।--पहनना ।

मुहा०—कपड़ों में न समाना = फूक्षे श्रंग न समाना । श्रानंद से फूक्षना । कपड़े उतार केना = वक्षमे। जन करना । लूब लूटना । कपड़े छानना = पक्षा छुड़ाना । पिंड छुड़ाना । पीछा छोड़ाना । कपड़े रॅंगना = गरका वक्ष पहुनना । वेगी होना । विरक्त होना ।

कपड़ोटी-संज्ञा श्रा॰ दे॰ "कपड़िमेड्डी"।

कपरिया-संज्ञा पुं० [सं० कपाली ] एक नीच जाति।

कपराठी \*-संशार्धाः वे॰ "कपडीटी"।

कपर्द-संशा पुं० [सं०] (१) शिवकी जटा । जटाजुट । (२) कीडी । कपर्दक-संशा पुं० [सं०] [स्री० कर्पादका ] (१) (शिवका) जटा-

जूट। (२) की की ।

कपदिका-संज्ञा स्रा० [ सं० ] काडी। बराटिका।

कर्पार्द्भनी—संज्ञा अं। ि सं ] (१) दुर्गा । शिवा । भवानी । उ०— जे जैयति जे आदि सकति जै काकि कपर्दिन । जे मधुकैंडभ छुजनि देवि जे महिप विमर्दिन ।—भूपण् ।

कपर्दी-संज्ञा पुं० [सं० कपर्दिन् ] [श्री० कपर्दिना ] (१) जडाजूदभारी शिव । (२) ग्यारह रहों में से एक का नाम । वि० जटाजूद-भारी ।

कपसा—संज्ञा की० [सं० किया ] (१) एक प्रकार की चिकनी मिट्टी जिससे कुम्हार वर्तनों पर रंग चढ़ाते हैं। काबिस। (२) गारा। सोई।

कपसेठा—संज्ञा पुं० [ हिं० कपास + एठा ] | म्ह्रा० अल्प० कपसंठी ] कपास के सूखे हुए पेड़ जो ईं अन के काम में खाप जाते हैं। कपसेठी—संज्ञा आं० दे० ''कपसेठा''।

कपार-चंत्रा पुं० [सं०] [स्त्री० फल्प० कपारी ] किथाइ। पार। इ०-नाम पाइक विवस निस भ्यान तुन्हार कपार। क्षेत्रक निज पद यंत्रित मान जाहि केहि बार।--तुलसी।

या •--- कपाटबद्धः । कपाटमंगवा ।

कपाटवर्द्ध-संज्ञा पुं० [सं०] पुक प्रकार का चित्रकाव्य जिसके अवरों को विशेष रूप से कियाने से कियाड़ी का चित्र वन जाता है।

कपाटमंगल-वंशा पुं० [सं०] द्वार मंद करना । (बहाभकुक) । क्रि॰ प्र०-करना । —होना ।

कपाटवस्ता-वि० [सं०] जिसकी झाती किवाब की तरह है। । बीड़ी झातीबाबा। कपाटसंधिक-संज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के श्रनुसार कान के पंद्रह प्रकार के रोगों में से एक।

कपार \*-संज्ञा पुं० दे० ''कपाल''।

कपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० कपाली, कापालिक ] (१) खोपड़ा। खोपड़ी।

थै। - कपालिकिया। कपालमाला। कपालमोचन।

(२) जलाट । मस्तक । (३) श्रदृष्ट । भाग्य ।

मुहा॰—कपाल खुलना = (१) भाग्य उदय होना। (२) सिर खुलना। सिर से लोडू निकलना।

(४) घड़े ब्रादि के नीचे वा ऊपर का भाग। खपड़ा। खर्पर।

(४) मिट्टी का एक पात्र जिसमें पहिले भिच्चक लोग भिचा लेते थे। खप्पर। (६) वह बर्तन जिसमें यज्ञों में देवताश्रों के लिये पुरोडाश पकाया जाता था।

थै। ०-- पंचकपाल । श्रष्टाकपाल । एकादश-कपाल ।

(७) वह वर्तन जिसमें भड़भूँ जे दाना भूनते हैं। खपड़ी।

(=) कोडे के खिलाके का काथा भाग। (१) कछुए का खोपका। (१०) उक्कन। (११) कोढ़ का एक भेद।

कपालक \*-वि॰ दे॰ ''कापालिक''।

कपारुकेतु — [तं०] बृहत्संहिता के अनुसार एक केतु जिसकी पूँछ भूप दार प्रकाशरिम के तुरूप होती हैं। यह आकाश के पूर्वांद्व में अमावस्था के दिन उदय होता है। इस तारे के उदय से भारी अनावृष्टि होती है और अकाल पड़ता है।

कपारुकिया—संशा की० [सं०] सृतकसंस्कार के अंतर्गत एक कृत्य जिसमें जलते हुए शव की खोपड़ी को बाँस या किसी और सकड़ी से फोड़ देते हैं।

कपाल-चूर्या-संज्ञा पुं० [सं०] नृत्य में एक प्रकार की क्रिया जिसमें सिर को नीचे ज़मीन पर टेक कर और पैर अपर करके चलते हैं।

कपालमाळी-संज्ञा पुं० [सं० ] शिव । महादेव । कपालमाचन-संज्ञा पुं० [सं० ] काशी का एक तालाब जहाँ लोग

स्तान करते हैं।

कपाल-ग्रह्म-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक प्रकार का श्रद्ध। (२) वासा।

कपाछिक-संज्ञा पुं० दे० "कापालिक"।

कपारिका-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) खोपड़ी। (२) घड़े के नीचे बा ऊपर का भाग। (३) दांतों का एक रेगा जिसमें दांत टूटने सगते हैं। दंतशर्करा।

संज्ञा स्त्री० [सं० कापाकिक = यिव ] कास्त्री । रथार्थं ही । ४० — के ओथित कृतित कपास यह किस कपाकिका कास को । यह स्तरित सास केंग्री ससस दिग्भामिनि के भाषा को । — केशव ।

कपालिनी-संज्ञा की० [सं०] दुर्गो । शिवा । कपाली-संज्ञा पुं० [सं० कपालिन्] [की० कपालिनी ] (१) शिव । महादेव। (२) भैरव। (३) ठीकरा ले कर भीख माँगनेवाला भिचुक। (४) एक वर्णसंकर जाति जो ब्राह्मणी माता श्रीर धीवर बाप से उत्पन्न मानी जाती है। कपरिया।

कपास-संज्ञा स्त्री० [सं० कपीस ] [वि० कपासी ] एक पीधा जिसके दें द से रुई निकजती है। इसके कई भेद हैं। किसी किसी के पेड़ ऊँचे श्रीर बड़े होते हैं, किसी का भाड़ होता है, किसी का पैाधा छोटा होता है, कोई सदाबहार होता है, श्रीर कितने की कारत प्रति वर्ष की जाती है। इसके पत्ते भी भिन्न भिन्न त्राकार के होते हैं श्रीर फूल भी किसी का लाल, किसी का पीला तथा किसी का सफ़ेद होता है। फूलेंा के गिरने पर उनमें ढेंद्र लगते हैं, जिनमें रूई होती है। ढेढ़ें के श्राकार थीर रंग भिन्न भिन्न होते हैं। भीतर की रुई अधिकतर सफ़ेद होती है पर किसी किसी के भीतर की रुई कुछ लाल और मटमेली भी होती है और किसी की सफ़ेद होती है। किसी कपास की रहें चिकनी और मुखायम भीर किसी की खुरखुरी होती है। रुई के बीच में जो बीज निकसते हैं वे बिनीसे कहलाते हैं। कपास की बहुत सी जातियाँ हैं, जैसे, नरम, नंदन, हिर-गुनी, कील, वरदी, कटेली, नदम, रोजी, कुपटा, तेलपट्टी, खानपुरी इत्यादि ।

क्रिं प्रo—श्रोटना = चरली में रुई डाल कर विनीले की श्रालग करना । ४०—श्राये थे हरि भजन को श्रोटन लगे कपास ।

मुहा०--- वही के घोले कपास खाना = श्रीर के। श्रीर समम्मना ।
एक ही प्रकार की वस्तुश्रों के बीच घेग्ला खाना ।

कपासी-वि० [हिं० कपास ] कपास के फूल के रंग के समान बहुत हलका पीले रंग का।

संज्ञा पुं० एक रंग जो कपास के फूल के रंग का बहुत इसका पीला होता है।

विशोष--यह रंग हल्दी, देसू और अमहर के संयोग से बनता है। इरसिंगार से भी यह रंग बनाया जाता है।

तंशा श्री० [देश०] भोटिया बादाम । यह पेड़ सक्तीले डील-है। हसकी जकड़ी गुजाबी रंग की होती है जिससे कुरसी मेज श्रादि बनते हैं। इसका फल खाया जाता है श्रीर भोटिया बादाम के नाम से शसिद्ध है।

किपिंजल्ल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चातक। पपीद्दा। (२) गौरा पच्ची। (३) भरदूजा। भरुद्दी। (४) तीतर। (४) एक मुनि का नाम।

वि० [सं०] पीला। पीले रंगका। हरतासी रंगका। किप-संज्ञा पुं० [सं०] (१)। बंदर।(२) हाथी। गज्। (३) करंज।

कंजा। (४) शिकारस नाम की सुगंधित श्रोवधि। (१) सृद्धे।

कपिकंदुक-संज्ञा पुं० [सं०] स्नोपड़ा। कपासः। कपिकच्छु-संज्ञा स्नी०[सं०] केवांच। करेंच। मकंटी। वानरी। केंस्स्र । कपिकच्छुरा—संज्ञा स्त्री० [सं०] दे० ''कपिकच्छु''। कपिकेतु—संज्ञा पुं० [सं०] श्रर्जुन जिनकी ध्वजा पर इनुमान-

किपित्थ-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कैथे का पेड़ । (२) कैथे का फला। (३) नृत्य में एक प्रकार का हस्तक जिसमें श्रंगुठे की छे।र के। तर्जनी की छे।र से मिलाते हैं।

कपिध्वज-संज्ञा पुं० [ स० ] श्रर्जुन ।

कपिप्रभा-संज्ञा स्त्री० [सं०] किवांच।कोंछ ।

कपिप्रिय-संज्ञा पुं० [ स० ] कैथ।

कपिरथ-संज्ञा पुं० [स०] (१) श्री रामचंद्रजी। (२) श्रर्जुन। कपिल-नि० [सं०] (१) भूरा। सटमैका। तामका रंगका।

(२) सक्दे । ३०-कपिका गाय।

संशा पुं० (१) श्राप्ति । (२) कुता । (३) श्रुहा । (४) शिला-जातु ।शिलाजीत । (२) महादेव । (६) सूर्य्य । (७) विष्णु । (८) एक प्रकार का सीसम । बरना । (६) एक मुनि जो सांख्य शास्त्र के श्रादि प्रवर्तक माने जाते हैं । इनका उल्लेख ऋग्वेद में हैं । (१८) पुराणा के श्रनुसार एक मुनि जिन्होंने सगर के पुत्रों को सस्म किया था । (११) कुशद्वीप के एक वर्ष का नाम ।

कपि-छता-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] केवांच। केंछि।

कपिलता—संज्ञा स्त्री॰ [सं॰] (१) भूरापन । मटमैलापन । (२) सलाई । (३) पीलापन । (४) सफ़ेरी ।

कपिलद्यति-संज्ञा पं० [सं०] सूर्य्य।

कपिल्डधारा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) काशी का एक सीर्थ स्थान।

(२) गया का एक तीथे स्थान।

किपिल बस्तु-संज्ञा पुं० [सं०] गीतम बुद्ध का जन्मस्थान । यह स्थान नैपाल की तराई में बस्ती के ज़िले में था ।

किपिछा—वि० स्त्री० [सं०] (१) किपिल रंग की । भूरे रंग की । मटमैले रंग की । (२) सफ़ेद रंग की । ड०—किपिला गाय। (३) जिसके शरीर में सफ़ेद दाग़ हैं। जिसके शरीर में सफ़ेद फ़ूल पड़े हैं। ड०—किपिला कन्या। (मनु)। (४) सीधी सादी। भोली भाली।

संज्ञा श्री० (१) सफ़ेद रंग की गाय । उ० — जिमि कपिकहिँ घाती हरहाई । — गुजसी ।

विशेष—इस रंग की गाय बहुत अच्छी और सीधी समसी जाती है।

(२) एक प्रकार की जोंक। (३) एक प्रकार की चींटी। माटा। (४) पुंडरीक नामक दिग्गज की पक्षी। (४) दश्च-प्रजापित की एक कन्या। (६) रेखुका नाम की सुगधित स्रोषित। (७) मध्य प्रदेश की एक नदी।

कपिलागम-संज्ञा पुं० [सं०] सांख्यशास्त्र ।

क्षिळाइच-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद जिनका बोड़ा सफ़ेद है ।

किंग-वि॰ [सं०] (१) काला और पीक्रा रंग मिलाने से जो

भूरा रंग बने उस रंग का । मटमैला । ४० — पुरइन किपश निषोज विविध रंग विहेंसत सचु अपजाने । स्ररणाम आनंद कंद की शोभा कहत न आमें ।—स्र । (२) पीका भूरा । जाज भूरा ।—उ० किपश केश कर्कश खेंगूज खज दल बल भानन । — नुलसी ।

किपिशा—संशा श्री० [स०] (१) एक प्रकार का मध। (२) एक नदी का नाम जिसे श्राज कल कसाई कहते हैं और जो मेदनीपुर के दिल्या पड़ती है। रघुवंश में लिखा है कि इसी नदी को पार करके रघु उस्कल देश में गए थे। (३) करपप की एक श्री जिससे पिशाच उत्पक्ष हुए थे।

कपी-संज्ञा स्त्रीय [ हिं क्रांपना ] शिक्षी । शिरनी ।

कपीश-संज्ञा पुं० [सं०] बानरी का राजा। जैसे इनुमान, खुझीब, बालि इत्यादि।

कपूत-संज्ञा पुं० [सं० कुपुत्र ] वह पुत्र जो अपने कुल भर्म से विरुद्ध आचरण करें। बुरी चाल चलन का पुत्र। बुरा लड़का। उ०—राम नाम ललित ललाम किया लाखन को बड़ा कुर कायर कपूत कीड़ी आध को। — नुलस्ती।

कपूती-संशा अं। । विष् कप्त । पुत्र के अयोग्य आचरया । ना-सायकी ।

कपूर-सजा पुं० [सं० कपूर, पा कपूर, जावा० कापूर] एक सफ़ेद रंग का जमा हुआ सुराधित द्रम्य जे। वायु में इड् जाता है भीर जलाने से जलता है। प्राचीनों के भनुसार कपूर दो प्रकार का होता है । एक पक वृत्तरा अपका। राज-निर्धंद्व बीर निबंद रत्नाकर में पेतास, भीमसेन, हिम इत्यादि इसके बहुत भेद माने गये हैं और उनके गुर्या भी कक्षरा कक्षरा जिले हैं। कवियों का और साधारया गैंवारी का विश्वास है कि कपूर केले में स्वाती की बृंद पहने से उत्पन्न होता है। जायसी ने पद्मावत में लिखा है। 'पड़े धरनि पर होय कचूरू। पड़े कदलि में ह होय कपूरू'। आज कल कपूर कई यूनों से निकाला जाता है। ये युद्ध सब के सब प्रायः दारचीनी की जाति के हैं। इनमें प्रधान पेड़ वारचीनी कपूरी धार वारचीनी जीवानी तथा बरास है। दारचीनी कपूरी-मियाने कद का सदाबहार पेड़ है जा चीन, जापान, कोचीन और फारमूसा में होता है। अब इसके पेड् हि दुस्तान में भी देहरारून और नीलगिरि पर लगाये गये हैं और कलकत्ता और सहारनपुर के कंपनी बागों में भी इसके पेड़ हैं। इससे कपूर निकालने की विधि यह है। इसकी पतली पतली चेलियों तथा डालियों और जड़ों के हुकड़े बंद वर्तन में जिसमें कुछ तूर तक पानी भरा रहता है इस ढंग से रक्खे जाते हैं कि उनका कगाव पानी से न रहे। 🧋 वर्तन के नीचे चाग जवाई जाती है। चाँच वागने से वक्कियें में से कपूर बढ़कर अपर के बक्कन में जम जाता है। इसकी बाकड़ी भी संदूक जावि बनाने के काम में जाती है।

दारचीनी जीतानी—का पेड़ ऊँचा होता है। यह दक्कित में कोकन से दक्कित परिचमी घाट पर और वंका, टनासरम, बर्मा ग्रादि स्थानों में होता है। इसका पत्ता तेजपात और खाल दारचीनी है। इससे भी कपूर निकलता है।

बरास—्यह बोनि यो श्रीर सुमात्रा में होता है श्रीर इसका पेड़ बहुत ऊँचा होता है। इसके सी वर्ष से श्रीयक पुराने पेड़ के बीच से तथा गांठों में से कपूर का जमा हुशा ढला निकलता है श्रीर छिलकों के नीचे से भी कपूर निकलता है। इस कपूर को बरास, भीमसेनी श्रादि कहते हैं श्रीर प्राचीनों ने इसी को श्रपक कहा है। पेड़ में कभी कभी छेव लगा कर दूध निकालते हैं जो जम कर कपूर हो जाता है। कभी पुराने पेड़ की छाल फट जाती है श्रीर उससे श्रापसे श्राप तृथ निकलने लगता है श्रीर जम कर कपूर हो जाता है। यह कपूर थाज़ारों में कम मिलता है श्रीर महँगा विकता है। इसके श्रीतिक रासायनिक योग से कितने ही प्रकार के नकली कपूर बनते हैं। जापान में दारचीनी कपूरी के तेल से (जो सकड़ियों को पानी में रख कर खींच कर निकाला जाता है) एक प्रकार का कपूर बनाया जाता है। तेल भूरे रंग का होता है श्रीर वानि स के काम में धाता है।

कपूर स्वाद में कडुवा, सुगध में तीरण खोर गुण में शीतका होता है। यह कृमिश्न और वायु-शोधक होता है, और अधिक मात्रा के खाने 'से विष का काम करता है।

पर्या ०-वनसार । चंद्र । सिताभ ।

मुद्दा०—कप्र खाना — विप खाना । उ०—बृड़े जलजात क्र्र कदली कप्र खात दाडिम दरिक ग्रंग उपमा न तीलै री । तेरे खास सारभ का त्रिविध समीर धीर विविधि लतान तीर बन बन डोले री ।—बेनी प्रवीन ।

कपूरक खरी—संज्ञा स्त्री० [ विं ० कपूर + कचरा ] एक बेल जिसकी जड़ सुगंधित होती हैं भीर दवा के काम में भाती हैं। आसाम के पहाड़ी सोग इसकी पत्तियों की चटाई बनाते हैं। इसकी जड़ खाने में कड़ई, चरपरी और तीक्या होती है तथा ज्वर, हिचकी भीर मुँह की विरसता की दूर करती है। सितकती। पर्यां 0—गंधपलाशी। गंधमुली। गंधाली।

कप्रकाट-संज्ञा पुं० [किं० कपूर | काट | एक प्रकार का महीन जड़हन भान जिसका चावल सुगंधित श्रीर स्वादिष्ट होता है। कप्रा-संज्ञा पुं० [हिं० कपूर = कपूर के ऐसा सफ़ेद | भेंड बकरी शादि चौपायों का अंडकोशा।

कपूरी-वि॰ [दिंश कपूरं] (१) कपूर का बना हुआ। (२) इलके पीले रंग का।

संज्ञा पुं० (१) एक रंग जो कुछ हसका पीला होता है और केसर फिटकिरी और हरसिँगार के फूल से बनता है। (२) एक प्रकार का पान जो बहुत खंबा और कबुधा होता है। इसके किनारे कुछ बहरदार होते हैं। संज्ञा स्त्री० एक प्रकार की बूटी जो पहाड़ों पर होती हैं। • इसकी पत्तियाँ खंबी जंबी होती हैं जिनके बीच में सफ़ेद जकीर होती हैं। इसकी जड़ में से कपूर की सी सुगंध निकलती है।

कपोत-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० कपोतिका, कपोती ] (१) कबूतर। (२) परेवा।

यै।०--धूम्र कपोत । चित्र कपोत । हरित कपोत । कपोत-सुद्रा ।

(३) पत्ती मात्र । चिड़िया ।

या०--कपातपालिका । कपातारि ।

(४) भूरे रंग का कचा सुरमा।

कपातपालिका, कपातपाली—संज्ञा श्रां ि सं ] (१) काडुक। कयृतरें। का दर्बा। (२) कवृतरें। के बेठने की छतरी। (३) चिड़ियाखाना।

कपातचंका-संज्ञा श्री० [सं० | ब्राह्मी बूँटी । कपातचर्ची-संज्ञा श्री० [सं० ] छोटी इजायची ।

कपातवृत्ति—संज्ञा श्री० [सं०] संवयशीन वृत्ति । रोज़ कमाना रोज खाना।

कपेश्तज्ञत-संज्ञा की० [सं०] सुप चाप दूसरे के अत्याचारों को सहना। दूसरे के पहुँ चाए हुए अत्याचार वा कष्ट पर चूँ न करना। उ०-हैं इत जाज कपोतवृत कठिन प्रीति की चाज। सुख सों भ्राह न भाषिहैं। निज सुख करे। हजाज।

यिद्योष-कबृतर कष्ट के समय नहीं बोजता, केवज हर्ष के समय गुटरगूँ की तरह का अस्फुट स्वर निकाजता है।

कपातसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरमा (धातु)।

कपातांजन-संशा पुं० [सं०] सुरमा (धातु)।

कपातारि-संज्ञा पुं० [सं०] बाज़ पक्ती।

कपाती-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) कवृतरी । (२) पेंडुकी । (३) कुमरी ।

वि० [सं०] कपोल के रंगका। ख़ाकी। धूमले रंगका। फ़ास्तई रंगका। नीको रंगका।

कपोल-संशा पुं० [सं०] गाला।

या०-कपोलकस्पना । कपोलकस्पित ।

संज्ञा पुं० [सं०] नृत्य या नाट्य में कपोल की चेष्टा, जो सात प्रकार की होती है। (१) कुचि त (लजा के समय)। (२) रोमांचित (भय के समय)। (३) कंपित (कोध के समय)। (४) सम (स्वाभाविक)। (३) जाम (कष्ट के समय)। (७) पूर्ण (गर्व या उत्साह के समय)।

कपोलकरूपना—संज्ञा श्ली० [सं०] मनगढ़ंत । बनावटी बात । गण्प । क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

कपोस्तकिएत-वि॰ [सं०] बनावटी । सनगढ़ंत । सूठा । कपोस्त्रगेंदुःबा-संज्ञा पुं० [सं० कपोक्ष + हि॰ गेंदा ] गाला के नीचे रखने की तकिया । गल-तकिया । कपीछा-संज्ञा पुं० [ देग० ] वैश्यों की एक जाति।

कसान-संज्ञा पुं० [ श्रं० कैप्टेन ] (१) जहाज् वा सेना का एक श्रफसर।

(२) दख का नायक। श्रधिपति। जैसे, क्रिकेट का कप्तान।

कण्पर भें —संज्ञा पुं० [सं० कपंट] कपड़ा। वस्त्र। उ० — कर खड़ खप्पर विगत कप्पर पुहुमि उप्पर नचत हैं। बैताल भूत पिशाच केती कला गहि महि रचत हैं। — रहुराज।

कर्फा-संज्ञा पुं० [फ़ा० कफ़ = फाग, गाज ] (१) श्रक़ीम का पसेव जिसमें कपड़ा हुवा कर मदक बनाने के लिये सुखाते हैं। (२) वह वस्त्र जिसे किसी बरतन के मुँह पर बांध कर उसके जपर श्रफ़ीम सुखाई जाती हैं। साफ़ा। इनना।

कप्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंदर का चूतक ।

वि० [सं०] बाखा। रक्त।

कफ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह गाढ़ी ससीसी और ग्रंटेदार वस्तु जो खाँसने वा थूकने से बाहर आती है तथा नाक से भी निकलती हैं। रलेप्मा । वलगम । (२) वेधक के धनुसार शरीर के भीतर की एक धातु जिसके रहने का स्थान श्रामा-शय, हृद्य, कंट, शिर और संधि हैं। इन स्थानों में रहने-वाले कफ का नाम कमशः, क्लेदन, श्रवलंबन, रसन, स्नेहन, और रलेप्मा है। आधुनिक पाश्चास्य मत से इसका स्थान साँस लेने की नलियाँ और आमाशय है। कफ कुपित होने से देगों में गिना जाता है।

थै। 0 --- कफकारक । कफकृत् । कफस्य ।

कप्र-संज्ञा पुं० [ फं० ] (१) कमीज़ वा कुर्ते की आस्तीन के आगे की वह दोहरी पट्टी जिसमें बटन कगते हैं।

या०-कपृदार । उ०-कपृदार कुर्ता ।

(२) [शं०] लेकि का वह अर्थ चंद्राकार दुकड़ा जिससे ठेंक कर चकमक से श्राग माइते वा निकालते हैं। नाल। उ०— काया कफ, चित चकमके भारीं बारंबार। तीन बार ध्र्श्रां भया, चौथे परा श्रॅगार।—कबीर।

संज्ञा पुं० [फ़ा०] काग। फेन।

कफ़्रगीर-संज्ञा पुं० [फ़ा०] हथेली की तरह की लंबी डांड़ी की कलछी जिससे दाल घी आदि का साग निकालते हैं।

कफ़न-संशा पुं० [ घ० ] वह कपड़ा जिसमें सुदा लिपेट कर गाड़ा या फूँका जाता है।

थै। ० -- कफ़नखसीट । कफ़नचार । कफ़नकाठी ।

मुहा० कफ़न की कैंकि न होना वा न रहना = श्रत्यंत दिद्र होना। कफ़न की कैंकि न रखना = (१) जो कमाना वह खा लेना। धन संचित न करना। (२) श्रत्यंत त्यागी होना। (साधु के लिये)। कफ़न फाड़ कर उठना = (१) मुर्दे का उठना। मुद्दें का जी उठना। (२) सहसा उठ पड़ना। कफ़न फाड़ कर बोखना या चिछाना = सहसा जोर से चिछाना। कफ़न सिर से बीधना = मरने पर तैयार होना। जान जोखिम में डासना। कफ़नखसाट-वि० [हिं० कफ़न + खसाट] [संजा कफ़नखसीटी]

(१) कंजूस । मक्खीसृत । अत्यंत कोभी । सूमहा ।

चिद्रीय-पूर्व काल में डोम श्मशान में मुद्री का कफ़न फाड़ कर कर की तरह जेते थे इसी लिये उन्हें कफ़नखसीट कहते थे।

(२) दूसरे के माज को ज़बरदस्ती छीन कर हक्प जानेवाला ।

कफ्नखसोटी—संशा श्ली० [ हिं० कफ्न + खसीटना ] (१) डोमीं का कर जो वे रमशान पर मुद्दीं का कफ्न फाड़ कर लेते थे। उ०—जाति दास चंडाल की, घर घनघोर मसान। कफ्न-खसोटी को करम, सब ही एक समान।—हरिश्चंद (२) इधर उधर से भले वा बुरे डंग से धन एकन्न करने की बृति। (३) कंजूसी। सुमड़ापन।

कफ़नचार-संज्ञा पुं० [ हिं० कफ़न + चार ] (१) कृत साद कर कफ़न चुरानेवाला । भारी चार । गहरा चार । (१) दुष्ट । बदमाश ।

कफ़नाना-कि० स० [ प्र० कफ़न + कि० प्राना (प्रस्थ०) ] गाइने या जलाने के लिये मुदें की कफ़न में लपेटना।

कफ़नी—संशा स्त्री ० ि कि कफ़न | (१) वह कपड़ा जिसे मुर्दे के गर्छ में डासते हैं। (२) साधुश्रों के पहिनने का एक कपड़ा जो बिना सिला हुआ होता है और जिसके बीच में सिर जाने के सिये छेद रहता है। मेखसा।

कृफ़्रस्य-संशा पुं० [ प्र० ] (१) पिँजरा। काबुका दरबा। (२) वंदीगृह। केंद्रखाना। (३) घरधंत तंग चौर संकृषित जगह . जहाँ वायु चौर प्रकाश न पहुँ चता हो।

कप्ताबंद-संज्ञा पुं० [फा० कफा = गर्दन का पिछला माग + हिं० बंद ] कुरती का एक पेंच, जिसमें विपची के नीचे काने पर पहलवान दाहिनी तरफ बैठ कर अपना बार्या हाथ विपची की कमर में डाल कर अपने दाहिने हाथ और दाहिनी टांग से विपची की गर्दन द्वाता है और बाएँ हाथ से उसका जांविया पकड़ कर उसे उलट कर चिक्त कर देता है।

कफालत-संशा पुं० [ ष० ] ज़िम्मेदारी । ज़मानत ।

था०-कफ़ालत नामा = जमानतनामा ।

कफादाय-संज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ पर कफ रहता है। वैद्यक शास्त्रानुसार ये स्थान पाँच हैं---श्रामाशय, हृदय, कंठ, सिर और संधियाँ।

किफिशा-संज्ञा पुं० [ अं० कफ़ ] सकड़ी वा स्नोहे की कोनियाँ जो जहाज़ों में झाड़े और बेड़े शहतीरों का जोड़ने के किये जगाई जाती हैं।

कफ़ीना—संज्ञा गुं० [ शं० कफ़ ] वे तस्ते जो जहाज़ की फ़र्रों पर सगेरहते हैं।

कफ़ील-वंशा पुं० [ ४० ] ज़ामिन । ज़िम्मेबार ।

क्रि॰ प्र॰-होना।

कफेराया-संज्ञा औ० [सं० ] कपेराया । केहनी । दिहुनी ।

कफ़ोद्र—संज्ञा पुं० [सं०] कफ़ से उत्पन्न पेट का एक रोग।
विद्योप—इस रोग में शरीर में सुस्ती, भारीपन श्रीर सूजन हो
जाती है, नींद बहुत आती है, भोजन में श्रक्ति रहती है,
खाँसी आती और पेट भारी रहता है, मतली मालूम होती
श्रीर पेट में गुड़गुड़ाहट रहती है तथा शरीर टंढा रहता है।

क्तबंध-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पीपा। कंडाला। (२) बादला। मेघ। (३) पेट । उदर । (४) जल । (४) बिना सिर का धड़ । रुंड। उ॰---(क) कूद्त कबंध के कदंब बंब सी करत धावत देखावत हैं लावे। राम बान के । तुलसी महेश विधि लोक-पाल देव गया देखत विमान चढे काेतुक मसान से।-तुलसी। (ख) अपना हित रावरे सों जो पै सूक्ते। तो जनु तनु पर श्रञ्जत सीस सुधि क्यों कर्षध ज्यों जूसे। -- तुलसी। (६) एक दानव जो देवी का पुत्र था। इसका मुँह इसके पेट में था। कहते हैं कि इंद्र ने एक बार इसे वज्र से मारा था और इसके सिर और पेर इसके पेट में बुस गये थे। इसे पूर्वजन्म का विश्वावसु गंधर्व लिखा है। रामचंद्र जी से और इससे दंबकारण्य में युद्ध हुआ था। रामचंद्रजी ने इसके हाथ काट कर इसे जीता ही भूमि में गाड़ दिया था। ड० ---भावत पंथ कवंध निपाता। तेहि सत्र कही सीय की बाता। —तुस्तसी। (७) राहु। (८) एक प्रकार के केंतु जो संख्या में ६६ हैं और आकृति में कर्जध से बतलाए गए हैं। ये काल के पुत्र माने गए हैं और इनके उदय का फल दारुख बतलाया गया है। (१) एक गंधर्व का नाम। (१०) एक सुनि

का का कि वि० [सं० करा, हिं० कर ] (१) किस समय ?। किस वक्त ?। उ०---तुम कब घर जाकोगे ?।

विदोष-इस कि॰ वि॰ का प्रयोग प्रश्न में होता है।

मुहा० कि का, कब के, कब से = देर से | विलंब से | उ०— हम यहाँ कब के बैठे हैं पर तुम्हारा पता नहीं । (जब किया एकवचन हो तो 'कब का' और जब बहु० हो तो 'कब के' का प्रयोग होता है ।) कब कब = कभी कभी | बहुत कम | ड०— कब कब मंगरू बोबे धान । सूखा डालै हे भगवान । कब ऐसा हो कब ऐसा करें = ज्यांही ऐसा हो खोही ऐसा करें । ड०—वह तो इसी ताक में है कि कब बाप मरें कब मालिक हैं। कब नहीं = गराबर | सदा | उ०—हमने तुम्हारी बात कब नहीं मानी ? ।

(२) कदापि नहीं। नहीं। उ॰--वह हमारी बात कब मानेंगे ?। (अर्थांत् नहीं मानेंगे)

मुद्दा ७ --- कब का = किमी नहीं । तर्ही । तर्ही । तर्ही । तर्ही वेनेवाला है ) ।

कवक-संज्ञा [फ्रान्त ] चकार ।

क्रवांक्रिया-संज्ञा पुं० [हिं० कनाड़ ] [कां० कनाड़न ] अवध में प्क मुसलमान जाति का नाम जो तरकारी नेती और वेंचती है।

क्तबड़ो-संज्ञा स्त्री० [देश०](१) लड़कों के एक खेल का नाम । इसमें जड़के दो दलों में होकर मैदान में एक मिट्टी का दूह बनाते हैं जिसे पाला या डांड़-मेड़ कहते हैं। फिर एक दल पाले की एक श्रोर श्रीर वृसरा वृसरी श्रीर हो जाता है। एक लड़का एक श्रोर से दृसरी श्रोर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ जाता है श्रीर दूसरे दल के लड़कों की छूने की चेष्टा करता है। यदि वह लड़का किसी दूसरे दल के लड़के के। छूकर पाले के इस पार बिना सांस तोड़े चला श्राता है तो दूसरे पच के वे लड़के जिन जिन की इसने छुआ था मर जाते हैं अर्थात् खेल से श्रलग हो जाते हैं। यदि इसे दूसरे दल के लड़के पकड़ लें और उसकी सांस उनकी हह में टूट जाय तो उजटा वह मर जाता है। फिर दूसरे दल से एक लड़का पहले दल की श्रीर कवड्डी कवड्डी करता जाता है। यह तब तक होता रहता है जब तक किसी दल के सब खिलाड़ी शेष नहीं होजाते। मरे हुए जड़के तब तक खेल से अलग रहते हैं जब तक उनके दल का कोई जड़का विपची के दब के जड़कों में से किसी की। मार न डाले। इसे वे जीना कहते हैं। यह जीना भी उसी कम से होता है जिस कम से वे मरे थे।

कि० प्र०-खेलना।

४५५

मुद्दा०—कवड्डी खेलना = कूदना । फाँदना । कवड्डी खेलते फिरना = वेकाम फिरना । इधर उधर घूमना ।

(२) कांपा। कंपा।

क्रव्य -संज्ञास्त्री० [ ऋ० ] दे० ''क्ष्य ''।

कृषरस्तान-संज्ञा पुं० दे० "कृत्रिस्तान" ।

क्तवरा-वि० [सं० कर्वर, पा कन्वर ] [स्त्री कवरी ] सफ़ द रंग पर काले, लाल, पीले श्रादि दाग्वाला । जिसके शरीर का रंग दोरंगा हो । चितला । कल्माप । शब्रुला । श्रवलक ।

चिद्रीष—इस रंग के लिये यह श्रावश्यक है कि या तो सफ़ेंद रंग पर काले, पीले, लाल श्रादि दाग़ हों वा काले, पीले, लाल श्रादि रंगों पर सफ़ेंद दाग़ हों।

या०-चितकवरा।

कवरिस्तान-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''कृत्रिस्तान''।

कृषा—संज्ञा पुं० [ अ० ] एक प्रकार का पहनावा जो घुटनें। के नीचे तक जंबा सीर कुछ कुछ ढीला होता है। यह आगे से खुला हुआ होता है और इसकी आस्तीन ढीली होती है।

क्रबाड्-संज्ञा पुं० [सं० कर्षट, प्रा० कप्पट = चियडा़] [संज्ञा कवाडी़]

(१) रही चीज़ । काम में न आनेवाली वस्तु । अंगड़ खंगड़ । यैा०---काठ कवाड़ । कूड़ा कवाड़ = अंगड़ खंगड़ चीज़ । टूटी फूटी वस्तु ।

(२) श्रंड बंड काम | स्थर्थ का स्थापार | तुस्क्व स्थवसाय । कवाड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० कवाड़ ] स्थर्थ की बात । स्नेस्तर । बखेड़ा । कवाड़िया-संज्ञा पुं० [ हिं० कवाड़ ] (१) दूरी फूरी, सड़ी गक्की चीज़ें बेचनेवाला श्रादमी । श्रंगड़ खंगड़ बेचनेवाला पुरुष। (२) तुच्छ व्यवसाय करनेवाला पुरुष ।

वि॰ चुद्र। नीच।

क्रबाड़ी—संज्ञा पुं० वि० [विं० क्रबाट] [स्था० क्रवाटिन ] दे० " क्रबा-डिया "।

कबाब-संज्ञा पुं० [ त्र० ] सीख़ों पर भूना हुन्ना मांस।

विशेष — खूब बारीक कटे वा कूटे हुए मांस की बेसन में मिलाकर नमक श्रीर मसालों में देकर गोलियां बनाते हैं। इन गोलियों का लाहे की सीख़ में गादकर घी का पुट देकर कायले की श्रांच पर भूनते हैं।

क्रि॰ प्र॰-करना।--भूनना ।-- खगना । --खगाना ।--होना ।

मुहा०—कबाय करना = जलाना । दुःख देना । कछ पहुँ चाना । कबाब छगना = कयाय पकना । कबाय होना = (१) भुनना । जलना । (२) कोध से जलना । उ०—नुम्हारी बात तो सुनकर देह कबाय हो जाती है ।

कलालचीनी—संज्ञा स्त्री० जि० क्यांवा + किं० चीनी ] (१) मिर्च की जाति की एक लिपटनेवाली काड़ी जो सुमात्रा, जावा श्रादि टापुश्रों तथा भारतवर्ष में भी कहीं कहीं होती है। इसकी पित्तर्थ कुछ कुछ बेर की सी या श्रिषक नुकीली होती हैं श्रीर उनकी खड़ी नसे उभड़ों हुई मालूम होती हैं। इसमें गोल गोल मिर्च के से फल गुन्हों में लगते हैं। ये फल मिर्च से कुछ मुलायम श्रीर खाने में कहुए श्रीर चरपरे होते हैं। इनके खाने के पीछे जीभ बहुत टंढी मालूम होती हैं। वैशक में इसे दीपन, पाचक श्रीर रेचक कहा है। (२) कवावचीनी का फल।

क्तबाबी—वि॰ [ স॰ कबाब ] (१) कबाब बेंचनेवाला । (২) कबाब खानेवाला । मांसभन्ती ।

यो०-शराबी कबाबी = मद्य-मांस-भाजी ।

कताय अ- तंजा पुं० [ प्र० क्वा ] एक ढीला पहनावा । उ०-एक - दोस्त हमहूँ किया , जेहि गल लाल कवाय । सब जग धोबी भोय मरें , तो भी रंग न जाय ।-कबीर ।

कबार-संज्ञा पुं० [ हिं० कारोबार वा कबाड़ ] (१) ब्यापार । रोज़-गार । उद्यम । ब्यवसाय । लेन देन । उ०—(क) एहि परि पालड सब परिवारू । नहिं जानड कछु अउर कबारू । —तुलसी । (ख) रानिन दिए बसन मनि भूपण राजा सह न भँडार । मागध सूत भाट नट याचक जह तह करहिं कबार । —तुलसी । (२) दे० ''कबाड़'' ।

संज्ञा पुं० [देग०] एक छोटा पेड़ वा साड़ी।

कबाल-संज्ञास्त्री० [देश०] खजूर का रेशा जिसे बट कर रस्सा वनाते हैं। कृषाळा-संज्ञा पुं० [ य० ] वह दस्तावेज जिसके द्वारा कोई जायदाव एक के श्रधिकार से तृसरे के श्रधिकार में चली जाय, जैसे-ययनामा, दानपत्र, इत्यादि ।

या ० -- कृयाला नवीस । कृयाला - नीलाम । काट कृयाला वैनामा मित्रार्दा । कृयाला लिखना श्रिधिकार दं दंना ।

मुद्धाo — क्याला लिखाना या क्याला लेना ः किनी जायद। द पर क्यज़ा करना । श्रिधिकार में लाना । मालिक बनना । उ० — क्या तुमने इस घर का क्याला लिखा लिया है ।

क्रबालानवीस—संज्ञा पुं० [.फा०] क्याला लिखने का काम करने-वाला मुहरिरेर।

क्रबाला-नीलाम-संज्ञा पुं० [फा० कवाला + नीलाम ] नीलाम में विकी हुई जायदाद की वह सनद जो नीलाम करनेवाला अपनी श्रोर से उसके ख़रीदनेवाले को दे। नीलाम का सर्टिफ़िकेट।

कबाह्त-संशा स्र्वा० दे० "कृबाहत"। कबाह्त-संशा स्वा० [ अ० ] (१) बुराई। खराबी। (२) मुश्किल। दिकृत। तरद्दुद। श्रद्भचन। मोभट। बखेड़ा।

क्रि॰ प्र॰-- उठाना ।--में ठालना ।--में पड़ना ।

काबीठ - संशा पुं० । सं० कापित्थ, प्रात काविह । (१) केथा का पेड़ । (२) केथा का फला।

काकीर-संज्ञा पुं० [ भ० कवार : बागा, श्रेष्ठ ] (१) एक वैद्याव भक्त का नाम है।

या०-कबीरपंथी।

(२) एक प्रकार का अश्लील गीत वा पत् जो होली में गाया जाता है। उ॰—अररर कबीर। तब के वाभन बे रहे पढ़ते बेद पुरान। अब के वाभन अस भये जो लेत बाढ पर दान। भला हम सांच कहें में ना करवै।

वि० [ ४० ] श्रेष्ठ । बङ्गा । जैसे, अमीर कवीर ।

कबीरपंथी-वि० [ क्षि० कबीर मे पंथ ] कबीर का मतानुयायी । कबीर संप्रदाय का । जैसे, कबीरपंथी साथु ।

कबीर-कड़-संज्ञा पुं० [ अ० कशर = बड़ा + सं० वट = बड़ ] नर्मदा के किनारे भड़ोंच के पास एक बढ़ का पेड़ जिसके फैलाब का घेरा १४००० हाथ है और जिसके नीचे ७००० आदमी आराम से टिक सकते हैं।

क्बीला-वंज्ञा स्री० [ य० ] स्त्री । जोरू ।

कबीला-संज्ञा पुं० दे० ''कमीला"।

कबुळवाना-कि॰ स॰ [ हिं० कबूलना का बे० रूप | क्र्युक्त करवाना । स्वीकार करवाना ।

कबुळाना-कि० स० [ाई० कबूलना का प्रे० हम ] कृष्क कराना । उ०-भगवत भक्ति करन कबुकाई । तुरत प्रापन सदन सिघाई ।--रधुराज ।

कबृतर—संज्ञा पुं० [फा०, मिलाफो सं० कंपातः ] [ क्षा० कब्तरा ] पक पत्ती जो कई रंगीं का होता है और भाकार भी जिसके कुछ भिस भिस होते हैं। पैर में तीन उँगलियाँ आगे और एक पीछे होती हैं। यह अपने स्थान की अच्छी तरह पहिचानता है और कभी भूलता नहीं। यह कुंड में चलता है। मादा दें। श्रंड देती है। केवल हुपें के समय यह गुद्ररगुट का अस्पष्ट स्वर निकालता है। पीड़ा के तथा और दूसरे अवसरों पर नहीं बोलता। इसे मार भी डालें तो यह मुँह नहीं खोलता। गिरहबाज़, गोला, लोटन, लक्का, शीराजी, बुग़दादी इत्यादि इसकी बहुत सी जातियाँ होती हैं। शिखावाले कबूतर भी होते हैं। गिरहबाज़ कबूतरों से लोग कभी कभी चिट्टी भेजने का काम लेते हैं।

क्रि० प्र०-उड़ाना = कबृतरवाज़ी करना ।

कबूतरभा ड्-संशा पुं० [ हिं० कबूतर + भाए ] पितपापड़े की तरह

कब्तरबाज़-वि॰ [फा॰] जिसे कब्तर पालने और उड़ाने की जत हो।

कबृतरबाजी-संज्ञा की० [ फ़ा० ] कबूतर पालने की सत ।

कबृतरी—शंज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ कब्तर ] (१) कब्तर की मादा। (२) नाचनेवाली। (३) सुंदर स्त्री।

कबूद-वि० [फा०] नीजा। श्रासमानी। कासनी।

संज्ञा पुं० बंसलोचन का एक भेद जिसे 'नीलकंडी' भी कहते हैं।

कब्दी-वि० [फा०] नीला। श्रासमानी।

क्रब्रूल-संज्ञा पुं० [ प्र० ] [ संज्ञा कृब्लियत, कृब्ली ] (१) स्वीकार । अंग्रीकार । मंजूर ।

क्रि० प्र०-करना ।-होना ।

या ० --- कृत्रल सूरत = सुंदर । रूपवान ।

(२) ताजक ज्यातिष के १६ यागों में से एक।

कब्रूलना-कि॰ सं॰ [ श्र॰ कृब्ल + ना (प्रत्य॰) ] स्वीकार करना । सकारना । मंुनूर करना ।

क्रमूलियत—संज्ञा झीं । श्रि ] वह दस्तावेज़ जो पट्टा कोनेवाला पट्टे की स्वीकृति में ठेका वा पट्टा देनेवाले को लिख दे। स्वीकारपत्र।

कुबूळी-संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] चने की दाल की खिचड़ी।

क्रब्जु-संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) प्रह्या । पकड़ । अवरोध ।

क्रि॰ प्र०-करना ।-होना ।

मुहा०-रुह कृद्य होना = हे।श गुम होना ।

(२) मलावरोध । दस्त का साफ न होना । (३) मुसलमान राज्य के समय का-एक नियम जिसके श्रनुसार कोई फ़ीजी श्रफ्सर फ़ीज के तनख़ाह के लिये किसी ज़िमींदार से सरकारी सगान वसूल करता था ।

विद्रोष—यह दो प्रकार का होता था (१) जाकजामी और (२) अमानी वा वस्जी। कृष्ण जाकजामी वह कहजाता था ५८

जिसके अनुसार फ़ौजी अफ़सर को तनख़ाह का नियमित रूपया पहले ही दे देना पढ़ता था, चाहे उसे उस ज़िमीदारी से उतना रूपया वसूल हो या न हो। कृञ्ज़ अमानी वा वसूली वह कहलाता था जिसके अनुसार वह फ़ौजी अफ़सर उतना रूपया वसूल करता था जितना वह कर सके। इसके लिये उस फ़ौजी अफ़सर को १) सैकड़ा कमीशन भी मिलता था। इस दस्तूर को अकबर ने बंद कर दिया था परंतु अवध के नव्वाबों ने इसे फिर जारी किया था।

(३) वह शाही हुक्मनामा जिसके श्रनुसार वह फ़ौजी श्रफ़सर ऐसा रुपया वसूज करता था।

या०--कब्ज़दार।

कृब्ज़ा—संज्ञा पुं० [ प्र० ] (१) मूँठ। दस्ता। उ०—तलवार का कृब्ज़ा। दराज का कृब्ज़ा।

मुहा० कृडज़े पर हाथ डाजना = (१) तलवार खींचने के किये मूँठ पर हाथ को जाना। (२) दूसरे की तलवार की मूँठ के। पकड़ कोना और उसे तलवार न निकालने देना। दूसरे की तल-वार के। साहस से पकड़ना। कृडज़े पर हाथ रखना = किसी के भारने के किये तलवार की मूँठ पकड़ना। तलवार खींचने पर उतारू होना।

(२) लोहे वा पीतल की चहर के बने हुए दें। चीलूँ टे टुकड़े जो पकड़ से जुड़े रहते हैं और सलाई पर घूम सकते हैं। इन से दें। पल्ले वा टुकड़े इस प्रकार जोड़े जाते हैं जिसमें वे घूम सकें। किवाड़ों और संदूकी ग्रादि में ये जड़े जाते हैं। नर-मादगी। पकड़। (३) दखल। अधिकार। वश। इस्त्यार।

या०-कुन्जादार।

क्रि॰ प्र॰-करना ।-जमना ।-पाना ।-मिलना ।-होना । मुद्दा॰-कृब्जा उठना = श्रिधिकार का जाता रहना ।

(४) दंड। भुजदंड। डांड। बाजू। मुश्क। (१) कुरती का एक पेंच।

विशेष मित्र विपन्नी कलाई पकड़ता है तो खिलाड़ी दूसरे हाथ से उस पर चोट करता है अथवा अपने खाली हाथ से उसकी कलाई पर चोट करता है अथवा अपने खाली हाथ से उसकी कलाई पर कटका देता है और अपना हाथ खींच जेता है। इसे ''गृहा'' वा ''पहुँ चा'' भी कहते हैं।

कृष्जादार-संज्ञा पुं० [फा०] [ भाव० संज्ञा कब्जादारी ] (१) वह अधिकारी जिसका कृष्णा हो । (२) दखीलकार असामी (अवभ)।

वि० जिसमें कब्जा जगा हो।

किन्त्रयत-संज्ञा स्त्री० [ घ० ] मखावरोध । पायखाने का साफ़ न माना ।

कब्जु,ळवस्ळ-संशा पुं० [ फा॰ ] वह कागृज़ जिस पर सनसाह पाने-,वालों की भरपाई किसी दुई हो । कृष्ण-तंज्ञा स्त्री० [ प्र० ] (१) वह गड्दा जिसमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी श्रादि श्रपने मुर्दे गाड़ते हैं। (२) वह चवृतरा जो इस गड़दे के ऊपर बनाया जाता है।

या०-कृबिस्तान।

मुहा० — कृत्र का मुँह काँकना वा काँक आना = मरते मरते वचना। उ० — कई बार वह कृत्र का मुँह काँक चुका है। कृत्र में पैर वा पांच खटकाना = (१) मरने के। होना। मरने के कृरीय होना। (२) बहुत बूढ़ा होना।

कि ब्रिस्तान—संज्ञा पुं० [फ़ा०] वह स्थान जहाँ बहुत सी कब्रे हों। वह स्थान जहां मुदे गाड़े जाते हों।

कभी-कि वि [ हिं कब + ही ] (१) किसी समय। किसी घड़ी। किसी अवसर पर। ड०---(क) तुम वहाँ कभी गये हो ? (ख) हम वहाँ कभी नहीं गये हैं।

विशेष—'कब' का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां किया निश्चित होती हैं। जैसे, तुम वहां कब गये थे ? 'कभी' का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां किया और समय दोनों अनि-श्चित होते हैं। जैसे, तुम वहां कभी गये हो ?।

मुहा०—कभी का = बहुत देर से । कभी कभी = कुछ काल के श्रंतर पर । बहुत कम । कभी कभार = कभी कभी । कभी न कभी = किसी न किसी न किसी समय । श्रागे चलकर श्रवश्य किसी श्रंवसर पर । ड॰—कभी न कभी सुम श्रवश्य हमसे माँगने श्राश्चोगे । कभी कुछ कभी कुछ = एक ढंग पर नहीं । ( इस साक्य का व्याकरण संबंध दूसरे वाक्य के साथ नहीं रहता, जैसे—उनका कुछ ठीक नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ।

कभू \*- कि॰ वि॰ दे॰ "कभी"।

कर्मगर-संज्ञा पुंत्र [फ़ा० कमानगर] (१) कमान बनानेवाला । कमान-साज़ । (२) हड्डियों की बैठानेवाला । हाथ पांव या किसी जोड़ की उखड़ी हुई हड्डी के मल कर वा दवा से असली जगह पर ले जानेवाला । (३) चितेरा । सुसैवर ।

विः निकसी फून का उस्ताद। दक्ष । कुशका। निपुरा। कारीगर।

\_\_\_\_क्रमंगरी-संज्ञा स्रं। ० [फा० कमानगर ] (१) कमान बनाने का पेशा बा हुनर । (२) हड्डी बैंटाने का काम ।

कमंचा-संज्ञा पुं० [फ़ा० अमानच] बढ़ई का कमान की तरह का एक टेड़ा श्रीज़ार जिसमें वैंधी रस्सी के। बरमा में लपेट कर उसे घुमाते हैं।

कमंडल-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''कमंडलु ''।

कमंडली-वि० [सं० कमंडलु + ई (प्रत्य०) (१) कमंडलु रखने-वाला । साधु । वैरागी । (२) पाखंडी । आडंबरी । संज्ञा पुं० ब्रह्मा । उ०--पुख तेज सहस दस मंडली बुधि दस सहस कमंडली । नृप चहुँ स्रोर सोहित भली मंडलीक की मंडली !--गोपाल ।

कमंडलु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सन्यासियों का जनपात्र, जो

भातु, मिही, तुमड़ी, दरियाई नारीयत आदि का होता है। (२) पाकर वा पकक का पेड़ ।

कमंदक-संज्ञा पुं० [सं० कबंघ ] कबंघ । विना सिर का भड़ । उ०—(क) शीश सिन्ने सांई कार्य भक्त बांका मसवार । कमंद कबीरा किलकिया केता किया शुमार ।—कबीर ! (ख) जब लग घर पर सीस है सूर कहावें केंग्य । माथा टूट धर लरें कमंद कहावें सेग्य ।—कबीर ।

संज्ञा स्त्री ि [ फा॰ ] (१) रेशम, सूत वा चमड़े की फंदेदार रस्सी जिसे फे क कर जंगली पशु आदि फँसाए जाते हैं। जड़ाई में इससे शत्रु भी बांधे भीर खींचे जाते थे। फंदा। पाश। (२) फंदेदार रस्सी जिसे फे क कर चेर बाक्र आदि जैंचे मकानों पर चढ़ते हैं। फंदा।

क्रि० प्र०— डालना । — पड़ना । — फॅकना । — सगाना । कमंध-संज्ञा पुं० (१) दे० ''कबंध'' । (२) कलह । लड़ाई । क्राइ । क्राइ ।

क्रि॰ प्र॰—मचना ।—मचाना ।

कम-वि॰ फा॰ ] (१) थोड़ा। न्यून। श्रत्य। तनिक।

या०-कमयस्य = श्रन्थ सुद्धि का । कमज़ोर । कमज़ात । कम-सिन = थोड़ी श्रन्था का ।

मुद्दाo—कम से कम = अधिक नहीं ते। इतना अवश्य । डo— कम से कम एक बार वहां हो तो आइए । (इस मुद्दाबिरे के साथ ''तो'' प्रायः आता है ।)

(२) बुरा । उ० - कमबस्त । कमझसवा ।

कि॰ वि॰ प्रायः नहीं । बहुधा नहीं । उ॰—(क) वे धव कस धाते हैं । (ख) वे धव कम मिलते हैं ।

कमग्रसल-वि० [ फ़ा० कम + घ० घसक ] वर्षांसंकर । दोगका । कमकस-वि० [ । हैं० काम + कसना ] काम से जी चुरानेवाका । काहिज । सुस्त । कामचार । उ०—जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति होती जाती हैं, और जिस देश में असावधान और कमकस विशेष होते हैं उसकी अवनित होती जाती हैं।—परीकागुर ।

कमख़ाख-संता पुं० [ फ़ा० ] एक प्रकार का मोटा और गफ़ रेशमी कपड़ा जिल पर कलावत्त के बेल बूटे बने होते हैं। यह एक-रुख़ा और दी-रुख़ा दोनें तरह का होता है । इसका धान चार साढ़े चार गज़ का होता है और बड़ेदामों पर विकता है । यह काशी में बुना जाता है।

कमस्त्रीरा-संज्ञा पुं० [फा० कमसीर ] चौपायों के मुँह का एक रोग जिसमें वे खाना नहीं खा सकते।

कमचा—संज्ञा पुं० (१) दे० "कमची" । (२) दे० "कमंचा" । कमची—संज्ञा श्लं। [ ग्रु० । सं० कॅमिका ] (१) बॉस, काल साहि की

पत्तवी वाचीवी टहनी जिससे टेक्सी अनाई जाती है। बांस की पत्तवी वाचीवी भज्जी । तीवी । (२) पत्तवी वाचकदार कवी। क्रि॰ प्र॰--लगाना।

(३) लकड़ी आदि की पतली फही।

कमच्छा-संज्ञा स्त्री० [सं० कामाख्या ] श्रासाम प्रांत में कामरूप की एक प्रसिद्ध देवी। उ० केंक्ट देस कमच्छा देवी। तहाँ बसै इसमाइल जोगी।

कमज़ोर-वि० [ फ़ा॰ ] दुर्बल । निर्वल । अशक्त ।

कमज़ोरी-संज्ञा स्त्री० [फा०] निर्वेजता । दुर्वेजता । नाताकृती । स्रशक्तता ।

कमटा-तंज्ञा पुं० [ देश० ] एक छोटा कटिदार पौधा।

कमटी-संज्ञा श्ली० [ तु० कमची ] पेड़ की पत्तली लाचीली टहनी। संज्ञा श्ली० [ सं० कमठ = बाँस ] बांस या लकड़ी की लाचीली भाजनी। फट्टी।

कमठ-संशा पुं० [सं०] [श्री० कमठी] (१) कञ्च्या। कच्छप।
(२) साधुश्रों का तुंबा। (३) वांस। (४) सलई का पेड़।
(१) एक देश्य का नाम। (६) एक पुराना बाजा जिस पर
समझ चढ़ा रहता था।

कामठा-संज्ञा पुं० [सं० कमठ = बाँस ] (१) धनुष । कमान ।
(२) जैनियों के एक महातमा का नाम जिसने तपेशबल से
सकाम निर्जरा प्राप्त की थी ।

कमठी-संज्ञा स्त्री० [सं०] कछुई। उ०-कहा भयो कपट जुआ जो हैं। हारी। ... सकुचि गात गोवत कमठी ज्यों हहरी हृदय विकल भह भारी।—तुलसी। संज्ञा स्त्री० [सं० कमठ = बाँस] बांस की पतली लचीली धजी। फट्टी।

कमती—संज्ञा श्ली । [फ़ा० कम + त, ती (प्रत्य०) कमी । घटती। ड०—(क) दाम में कुछ कमती बढ़ती नहीं करेंगे। (ख) डनके यहां कुछ कमती हैं ?

बि॰ कम । थोड़ा । ४०--वह सीदा कमती देता है। कमनचा-संज्ञा पुं॰ दे॰ "कमंचा"।

कमना # - कि॰ श्र॰ [फ़ा॰ कम ] घटना। कम होना। म्यून होना। उ०---दोड अमत नहिँ पद कूमत नहिँ उर कमत कीप न घोर। बहु विधि अखंडल कहत मंडल तनु बरावर जीर।---

रशुराज। (स) कमिहे नहिँ यह द्रव्य सुहाई। वचन मानि मम सब घर जाई।—रहुराज।

विशेष--यह मयोग अनुचित और व्यवहार विरुद्ध है। कमनीय-वि॰ [सं॰](१) कामना करने योग्य। (२) मने।हर।

कमनैत-संज्ञा पुं० [फ़ा० कुमान + हिं० येत (प्रत्य०)] [संज्ञा कमनैता] कमान चलानेवाला । तीरंदाज़ । ड०—माना अरविंदन पै चंद्र को चढ़ाय दीना मान कमनैत बिन रोदा की कमानै हैं।—पद्माकर । (ल) नई कमनैत नई ये कमान नये नये बान नई नई चोटें। कमनैती—संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ कमान + हिं॰ ऐती (प्रत्य॰)] तीर चलाने की विद्या। तीरंदाज़ी। धनुविंद्या। उ०—(क) तिय कत कमनैती पढ़ी विन जिह भौंह कमान। चित चल बेभे चुकति नहिँ बंक विलोकनि बान।—बिहारी। (ख) निरखत बन धन स्याम कहि भेंटन उठति जु वाम। विकल बीच ही करत जनु करि कमनैती काम।—पद्याकर।

कमबङ्त-वि॰ [फ़ा॰ ] भाग्यहीन । श्रभागा । बदनसीय । कमबङ्ती-संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ ] बदनसीयी । दुर्भांग्य । श्रभाग्य । क्रि॰ प्र॰---श्राना ।

कमयाब-वि॰ [फ़ा॰] जो कम मिले। दुष्पाप्य। दुर्लभ। कमर्ग-संज्ञा पुं॰ दे॰ ''कमरख"।

कमर-संज्ञा श्ली० [फ़ा०] (१) शारीर का मध्य भाग जो पेट श्लीर पीठ के नीचे श्लीर पेडू श्लीर चूतड़ के ऊपर होता है। शारीर के बीच का घेरा जो पेट श्लीर पीठ के नीचे पड़ता है। कटि। या०-कमरकस। कमर-दोशाल। कमरबंद। कमरबस्ता।

मुहा० - कमर करना = (१) बाें का इस प्रकार कमर उछाजना कि सवार का श्रासन उखड जाय । (२) कबूतर का कलावाजी करना। कमर कसना = (१) किसी काम के। करने के जिये तेयार होना । उद्यत होना । उतारू होना । तत्पर होना । कठि-बद्ध होना। (२) चलने की तैयारी करना। गमनेाद्यत होना। (३) किसी काम के। करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना । संकल्प करना । इरादा करना । कमर खोलना = (१) कमरबंद उतारना । पटका खे। सना । पेटी खे। सना । (२) विश्राम करना । दम लेना । मुस्ताना । ठहरना । (३) किसी काम का करने का विचार छोड़ देना। संकल्प छोड़ना। (४) किसी उद्यम से मन हुटाना । किसी उद्योग का ध्यान छे।ड़ देना । निश्चित बैठना । (४) हिम्मत हारना । हतास्ताह होना । कमर दूरना = श्राशा दूटना | निराश होना | उत्साह का न रहना | उ०-जब से उनका सङ्का मरा तब से उनकी कमर टूट गई। कमर तोड़ना = ह्वाश करना | निराश करना | कमर बाधना = (१) कमर में पटका वा दुपटा यांधना । कमरबंद र्वाधना । पेटी लगाना । (२) दे॰ "कमर कसना" । कमर बैंड 🕶 जाना = दे॰ "कमर टूटना"। कमर सीधी करना = श्रोठ गना। विश्राम करना । पकावट मिटाना ।

(२) कुश्ती का एक पेच जो कमर या कृष्ट से किया जाता है।

क्रि० प्र०-करना।

मुद्दाo—कमर की टँगड़ों = कुरती का एक पेच । जब शत्रु पीठ पर रहता है और उसका बाँया हाथ कमर पर होता है, तब जिलाड़ी अपना भी बाँया हाथ उसकी बग़ल में से ऊपर बढ़ा कर कमर पर ले जाता है और बाँई टँगड़ी मारते हुए बुतड़ से उठा कर उसे सामने गिराता है। (३) किसी लंबी वस्तु के बीच का भाग जो पतला वा धँसा हुआ हो। उ॰—कोल्हू की कमर = कोल्हू का वह गड़ारीदार मध्य भाग जिस पर कनेठा श्रीर भुजेला घूमते हैं। (४) श्रॅंगरखे वा सल्के श्रादि का वह भाग जो कमर पर पढ़ता है। लपेट।

या०-कमरपट्टी।

कमरकस-संज्ञा पुं० [हिं० कमर + फ़ा० कथ ] पलास की गोंद। ढाक की गोंद। चुनिया गोंद।

विशेष—यह गोँद पलास के पेड़ से आपसे आप भी निकलती है और पाँछ कर भी निकाली जाती है। इसके लाख लाख चमकीले दुकड़े बाज़ारों में बिकते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। यह गोंद पुष्टई की दवाओं में पड़ती है। वैद्यक में इसे मलरोधक तथा संग्रहणी और खाँसी की दूर करनेवाला माना जाता है।

कमर-कसाई-संज्ञा स्त्री० [ फा० कमर + कसना ] वह रुपया पैसा जो सिपाही लोग अगले समय में अपने असामियों की पेशाब पाखाने की झुट्टी देने के बदले में वसूल करते थे।

कमरकाट, कमरकाटा-संज्ञा पुं० [फा० कमर + हि० कोट ] (१) कमर भर या और ऊँची दीवार जो प्रायः किलों और नगरों की चार-दीवारियों के ऊपर होती है और जिसमें कॅंगूरे और छेद होते हैं। (२) रहा के लिये घेरी हुई दीवार।

कमरकोठा-संज्ञा पुं० [ फा० कमर + । हि० कोठा ] कोठे की वह कड़ी वा धरन जो दीवार के बाहर निकली हो।

कमरख-संज्ञा पुं० [सं० कमरंग, पा० कम्मरंग] (१) एक मध्यम आकार के पेड़ का नाम जो हिंदुस्तन के प्रायः सभी प्रांतों में मिखता है। इसकी पिसवाँ अंगुल देव अंगुल चीड़ी, देा अंगुल लंबी और कुछ नुकीली होती हैं तथा सींकों में लगती हैं। यह जेठ असाद में फूलता है। फूल मड़ जाने पर लंबे लंबे पाँच फाँकोंवाले फल लगते हैं जो पूस माघ में पकते हैं यौर पक कर खूब पीले होते हैं। कच्चे फल खटे और पक कर खूब पीले होते हैं। कच्चे फल खटे और पक लें में चूना लगा कर खाते हैं। फल अधिकतर अचार चटनी आदि के काम में आता है। कच्चे का रंग दूर हो जाता है। वैद्य लोग इसके फल, जड़ और पित्रों को सीपध के काम में भी जाते हैं। खाज के लिये यह अस्पंत उपयोगी माना जाता है। कमरंग। कमरंग। (२) इस पेड़ का फल।

कमरखी-वि० [हि० कमरख] कमरख के जैसा। कमरख के समान फाँकदार। जिसमें कमरख के ऐसी उमड़ी हुई फांकें हों। उ०—कमरखी गिलास। कमरखी चिलाम। संज्ञा क्री० किसी गोल चीज़ के किनारे कीटी हुई कँगूरेदार फाँकें।

क्रि**॰ प्र•**—काटना ।—कावना ।—बनाना ।

कमरसंडी-संशा श्ली० [ फां० कमर + सं० चंडी ] तताबार।—डि • । कमरटूटा-वि० [ फां० कमर + हि० दूटना ] कुडता । कुडहा । (२) नामर्थ । सुरता ।

कमरतेगा—संज्ञा० पुं० [ फा० कमर + दि० तेग ] कुरती का एक पे च।

कमरते ड्र-संज्ञा पुं० [फा० कमर + हिं० ते ड्राड्ना] कुरती का एक पंच। कमर-दो आल-संज्ञा स्त्री० [फा० कमर + दो आल ] वह चमड़े का तसमा जिससे घोड़े की पीठ पर ज़ीन आदि कसी जाती हैं। कमरपट्टी—संज्ञा स्त्री० [फा० कमर + हिं० पट्टी ] एक पतली पट्टी जे। खँगरखे सल्के आदि के घेरे में छाती के मीचे और कमर के

जपर चारों झार लगाई जाती है।

बर रहे देता है।

कमरपेटा-संज्ञा पुं० [ फां० कमर + हिं० पेटा ] (१) मालकंभ की प्रक कसरत जो दो प्रकार की होती हैं। एक में तो चेंत की कमर में लपेटले छोर उसके छोर की दोनों चाँगुड़े में तान कर ऐसा खींचते। हैं कि ऐंड़ी चूलड़ के पास लग जाती है छोर कसरत करनेवाला अपना धड़ नीचे अका कर हाथ छोड़ना हुआ कोका खाता है। दूसरी में पहिले मालथंभ पर सीधी पकड़ से खढ़ते हैं। फिर जब पूर्वकाय नीचा हो जाता है तब कसरत करनेवाला एक तरफ़ की टांग से मालखंभ की लपेट टता और ख़्ब द्वाता तथा रियारी की पकड़ करता हुआ वरा-

चे कि कमर कपेटे की उक्कटी माजलंभ की एस कलन्त जिसमें पिंडले कमर-क्रिनेटा बांध कर व्यवस्था घड़ हाथ समेत पीट पर उक्कटा कटकाते चीर फिर शर्रार माड़ कर डलटा के समान सवारी बांधते हैं।

(२) कुरती का एक पेंच। जब प्रतिद्वंदी नीचे होता है तब खिलाड़ी अपनी दाहिनी टांग को उसकी कमर में डाल और दूसरी श्रोर निकाल कर बांगें पेर की जांच और पेंडुली के बीच में फँसाता है। फिर बांगें हाथ के पंजे को विपन्नी के बांगें हाथ के घुटने के पास भीतर से खड़ाता और दहिने हाथ से उसकी दहिनी भुजा निकाल कर वा आगे बढ़ा कर हफू के पेंच से उसे, चित्त करता है।

कमर बंद-संज्ञा पुं० [फा० ] [ संज्ञा आव० कमरकंश ] (१) लंबा कपड़ा जिससे कमर बांधते हैं। पटुका। (२) पेटा। (३) इज़ारबंद। नाड़ा। (४) वह रम्सी या डोरी जो किसी पदार्थ के मध्य भाग के चारों छोर खपेटी जाय।

क्रिं प्र0-वांघना । लगाना ।

(१) जहासी जिससे एक जहाज़ की दूसरे जहाज़ से बांधते हैं वा जिसमें लंगर बांधते हैं। (६) जहाज़ के किनारे अवट से नीचे बाहर की तरफ़ चारों चीर कगनी की तरह निकले हुए तख़ते जिसमें कुलाबे करो रहते हैं। ये तख़ते बाहर से जहाज़ की मज़बूती के किये खगाए जाते हैं। (७) जहाज़ के किनारे बाहरी तरफ़ की रंगीन लकीरें वा धारियाँ।

वि॰ कमर कसे तैयार। मुस्तैद। कटिबद्ध।

कमरबंदी-संशा स्त्री० [ फा० ] जड़ाई की तैयारी । मुस्तेदी ।

कमर बंध-संज्ञा पुं० [फा० कमर + । हैं० बाधना ] कुश्ती का एक पेंच।

विशोष—जब दोनों पहलवानों की कमर परस्पर बँधी रहती हैं श्रीर दोनों श्रोर से पूरा ज़ोर लगता रहता है तब खिलाड़ी विपन्नी को छाती के बल से श्रपनी श्रोर खींच कर दबाता है श्रीर बाहरी टाँग मार कर चित्त करता है।

कमरक्षह्या—संज्ञा पुं० [फा० कमर + बल्ला ] खपड़े की छाजन में वह खकड़ी जो पटुका वा तड़क के ऊपर धीर कोरों के नीचे खगाई जाती हैं। कमरवस्ता।

कमरबस्ता-वि० [फा०] (१) तैयार । प्रस्तुत । कटिबद्ध । सञ्चद्ध । (२) इथियारबंद । (३) दे० "कमरबङ्खा" ।

कमरा—संशा पुं० [ लैं० केमेरा ] (१) कोठरी। (२) फोटोम्राफ़ी का एक भीज़ार जो संदृक के ऐसा होता है और जिसके मुँह पर लेंस वा प्रतिबिंब उतारने का गोल शीशा लगा रहता है। इस संदृक को भावश्यकतानुसार फेला वा सिकोड़ सकते हैं। संदृक में पीछे की श्रोर अर्थात् लेंस के सामने एक प्रांडड ग्लास (केारा शीशा) होता है जिस पर पहले फेकिस करते हैं फिर उस मांडड ग्लास की निकाल कर स्लाइड रखते हैं जिसके भीतर होट रहता है। स्लाइड का परदा हटा देने से होट खुल जाता है शार लेंस खालने से उस पर शक्स पड़ता है। कमरा दो प्रकार का होता है, एक भाथीदार श्रीर दसरा सरकांश्या।

†संज्ञा पुं० दे० (१) कंबला। (२) कमला।

कमिरिया—संज्ञा पुं० [ फा० कमर ] एक प्रकार का हाथी जो डील डील में छोटा पर बहुत ज़बरदम्स होता है। इसकी सूंड लंबी श्रीर पैर मीटे होते हैं। बीना हाथी। नाटा हाथी। 1 संज्ञा स्त्री० दे० ''कमली'' वा ''कमरी''।

1 संज्ञा स्थां व दे "कमर"।

कमरी-! संज्ञा स्त्रां वे ''कमली''।

संज्ञा पुं० एक रोग जिसके कारण घोड़े सवार वा बोम की देर तक पीठ पर खेकर नहीं चल सकते, उनकी पीठ दबने वा कांपने लगती है।

वि० [हिं० कमर ] चलने में पीठ मारनेवाला (घोड़ा)। कमज़ोर वा कची पीठ का (घोड़ा)। कुबड़ा।

चिद्दोष—कमरी घोड़े की पीठ कमज़ोर होती है, इसी से वह बोम वा सवारी लेकर बहुत दूर तक नहीं चल सकता, थोड़ी ही दूर में उसकी पीठ गरमा जाती है और वह बार बार पीठ कॅपाता है। ऐसा घोड़ा ऐबी समसा जाता है। संज्ञा स्त्री० (१) चरख़ी की मूँड़ी में लगी हुई डेढ़ बालिश्त की खंबी सकड़ी। † (२) सल्का। छेटी फसुई। संज्ञा पुं० जहाज़ जिसकी कमर टूट गई हो। टूटा जहाज़। (लश०)।

कमरेँ गा-संज्ञा पुं० [देश०] बंगाल की एक मिठाई का नाम। कमल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पानी में होनेवाला एक पैाघा जो प्रायः संसार के सभी भागों में पाया जाता है। यह भी खों, तालाबों, नदियों भ्रीर गड़हों तक में होता है। इसका पेड़ बीज से जमता है। रंग धौर श्राकार के भेद से इसकी बहुत सी जातियां होती हैं, पर श्रधिकतर लाल, सफ़ेद श्रीर नीले रंग के कमल देखे गए हैं। कहीं कहीं पीला कमल भी मिलता है। कमल की पेडी पानी में जड़ से पांच छ: श्रेंगुल के जपर नहीं श्राती । इसकी पत्तियां गोल गोल बढ़ी थाली के श्राकार की होती हैं धीर बीच से पतले डंडल में जुड़ी रहती हैं। इन पित्रयों की पुरइन कहते हैं। इनके नीचे का भाग जो पानी की तरफ रहता है बहुत नरम और हलके रंग का होता है, पर जपर का भाग बहुत चिकना चमकीला धौर गहिरे हरे रंग का होता है। कमल चैत बैसाख में फूलने जगता है झीर सावन भादों तक फूलता है। फूल लंबे डंडल के सिरे पर होता है तथा बंउज वा नाल में बहुत से महीन महीन छेद होते हैं। डंडल वा नाल तोड़ने से महीन सूत निकलता है जिसे बट कर मंदिरों में जलाने की बत्तियां बनाई जाती हैं। इसके कपड़े भी प्राचीन काल में बनते थे। वैद्यक में लिखा है कि इस सूत के कपड़े से उचर दूर हो जाता है। कमल की कली प्रातःकाल खिलती है। सब फूलों में पखुड़ियों या दलों की संख्या समान नहीं होती । पखुडियों के बीच में केसर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है। कमल की गंध भौरे की बड़ी प्यारी खगती है। मधु मिक्लयाँ कमज के रस की जेकर मधु बनाती हैं जो श्रांख के रोग के लिये उपकारी होता है। भिन्न भिन्न जाति के कमल के फूलों की श्राकृतियां भिन्न भिन्न होती हैं। उमरा (अमेरिका) टापू में एक प्रकार का कमका होता है जिसके फूल का ब्यास १४ हंच श्रीर पत्ते का ब्यास साढ़े छू: फुट होता है। पखुडियों के माड जाने पर छत्ता बढ़ने जगता है श्रीर थोड़े दिनों में उसमें बाज पड़ जाते हैं। बीज गीख गोल लंबोतरे होते हैं श्रीर पकने श्रीर सुखने पर काले हो जाते हैं श्रीर कमवगदा कहलाते हैं। कच्चे कमलगद्दे की क्षीग खाते श्रीर उसकी तरकारी बनाते हैं, सूखे दवा के काम में आते हैं। कमल की जड़ मोटी और सुराखदार होती है भ्रीर भसीड़, भिस्सा वा मुरार कहताती है। इसमें से भी तोड़ने पर सूत निकलता है। सूखे दिनों में पानी कम होने पर जब अधिक मोटी और बहुतायत से होती है। खोग इस की सरकारी बना कर खाते हैं। श्रकाल के दिनों में गुरीब

कोग इसे सुखा कर श्राटा पीसते हैं श्रीर श्रपना पेट पालते हैं। इसके फूलों के शंकुर वा उसके पूर्वरूप प्रारंभिक दशा में पानी से बाहर श्राने के पिहले नर्म श्रीर सफ़ेंद रंग के होते हैं श्रीर पीनार कहलाते हैं। पीनार खाने में मीठा होता है। एक प्रकार का लाल कमल होता है जिसमें गध नहों होती श्रीर जिसके बीज से तेल निकलता है। रक्त कमल भारत के प्रायः सभी प्रांतों में मिलता है। इसे संस्कृत में केकनद, रक्तोत्पल, हल्लक, इत्यादि कहते हैं। स्वेत कमल काशी के पास श्रीर श्रन्य स्थानों में होता है। इसे शतपत्र, महापद्म, नल, सितांबुज इत्यादि कहते हैं। नील कमल विशेष कर काशमीर के उत्तर तिब्बत श्रीर कहीं कहीं चीन में होता है। पीत कमल श्रमेरिका, साइबेरिया, उत्तर जर्मनी इत्यादि देशों में मिलता है।

थै। ० — कमलगट्टा । कमलज । कमलनाम । कमलनयन ।
पर्या ० — श्ररविंद । उत्पत्न । सहस्रपत्र । शतपत्र । कुशेशय ।
पंकज । पंकरह । तामरस । सरस । सरसीरह । विसप्रसून ।
राजीव । पुष्कर । पंकज । श्रंभोरुह । श्रंभोज । श्रंबुज । सरसिज ।
श्रीवास । श्रीपर्ण । ह्रंदिरालय । जलजात । कोकनद । बनज ।
हत्यादि ।

विशेष—जल-वाचक सब शब्दों में 'ज', 'जात', आदि जगाने से कमल-वाची शब्द बनते हैं, जैसे, वारिज, नीरज, कंज आदि।

(२) कमल के श्राकार का एक मांस-पिंड जो पेट में दाहिनी श्रोर होता है। क्लोमा।

मुहा० कमल खिला = चित्र श्रानंदित होना। उ० शाज तुम्हारा कमल खिला है।

(३) जल । पानी । उ०—हृदय-कमल नैन-कमल, देखि के कमलनेन, होहुँगी कमलनेनी और हों कहा कहों ।—केशव । (४) तांबा । (४) [ की॰ कमली ] एक जाति का मृग । (६) सारस । (७) आंख का कोया । डेला । (८) कमल के आकार का पहल काट कर बना हुआ रस्नखंड । (६) योनि के भीतर कमलाकार अंगूठे के अगले भाग के बराबर एक गांठ जिसके अपर एक छेद होता है । यह गर्भाशय का मुख वा अग्रभाग है । फूल । घरन । ट्या ।

मुहा०—कमल उलट जाना = बच्चेदान वा गर्भाशय के मुँह का व्यवदित हो जाना जिससे स्त्रियां बैंध्या हो जाती हैं।

(१०) ध्रुवताल का द्सरा भेद जिसमें गुरु, लखु, दुत दुतिवराम, लखु और गुरु, यथाकम होते हैं। 'धिधिकट घोकिट धिमिकिट, धिर, थरकु, गिडि गिडि, दिदिगन, थों। (११) दीपक राग का दूसरा पुत्र। इसकी भार्य्या का नाम जयजयवंती है। (१२) मात्रिक छंदों में छः मात्रात्रों का एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में गुरु लखु गुरु लखु (८।८।) होता है। जैसे, दीन बंधु। शीक सिंधु।

(१३) छुप्पय के ७१ भेदों में ले एक । इसमें ४३ गुरु, ६६ लघु, १०६ वर्ग और १४२ मात्राएं होती हैं। (१४) एक प्रकार का वर्णमुस जिसका प्रत्येक चरण एक नगण का होता है। जैसे, न बन, भजन, कमल, नयन। (१४) कांच का एक प्रकार का गिलास जिसमें मोम बत्ती जलाई जाती है। (१६) एक प्रकार का पित्त रोग जिसमें आंखें पीली पड़ जाती हैं और पेशाब भी पीला आता है। पीलू। कमला। कांवर। (१७) मुत्राशय। मसाना। मुतवर।

कमल्डमंडा-संज्ञा पुं० [सं० कमल + हिं० श्रंडा ] कॅवलगष्टा । कमलकंद-संज्ञा पुं० [सं० ] कमल की जड़ । भिस्सा । भसीड़ । सुरार ।

कमलगङ्खा—संज्ञा पुं० [ सं० कमल + हिं० गट्टा ] कमल का बीज । पद्मवीज । कमलाच । कमल के बीज छुत्ते में से निकलते हैं। इनका छिजका कड़ा होता है। छिजके के भीतर सफ़ेद रंग की गिरी निकलती है जिसे वैच लोग ठंढी और मूत्रकारक मानते हैं तथा वमन, दकार आदि कई रोगों में देने हैं। कमलगट्टा पुष्टई में भी पड़ता है।

कमलगर्भ-संजा पुं० [ सं० ] कमल का छता।

कमलज-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा।

कमलनयन-वि० [सं०] [भी० कमलनेनी] जिसकी शांखें कमल की पखुड़ी की तरह बड़ी और सुंदर हों। सुंदर नंत्रवाला।

संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) राम । (३) कृष्णु ।

कमलनाम-संज्ञा पु० [सं० ] विष्णु ।

कमलनाल-संज्ञा श्ला॰ [सं०] मृगाला। कमला की इंडी जिसके जपर पूल रहता है।

क मिल वेंघ-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का चित्रकाच्य जिसके आकरी को एक विशेष कम से जिखने से कमज के आकार का एक चित्र बन जाता है।

कमलबंधु-संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य्य।

कमळबाई—संग्रा स्रं।० [हिं० कमल + बाई ] एक रोग जिसमें शरीर, विशेष कर, श्रांख पीती पढ़ जाती है।

कमलभय-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा ।

कमळभू-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा ।

कमलम्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] भसीह । सुरार ।

कमलयोनि—संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा।

कमला—संशा श्रं [ सं० ] (१) लक्ष्मी। (२) धन। ऐश्वर्यः। (३) एक प्रकार की बड़ी नारंगी। संतरा। (४) एक नदी का नाम जो तिरहुत में है। दर्भ गा नगर इसी के किनारे पर है। (४) एक वर्षायुक्त का नाम। दे० 'रितपद''।

संशा पुं० [सं० कंगल ] (१) एक कीड़ा जिसके जपर रेएएँ होते हैं। इसके मनुष्यों के शरीर में छू जाने से खुजलाइड होती हैं। मांमां। सुँड़ी। (२) धनाज वा सब्दे फला कादि में पड़नेवाला लंबा सफ़ेद रंग का कीड़ा। देखा। बटा। कमलाई—संज्ञा पुं० [सं० कमल = कमल के समान लाल ] एक पेड़ का नाम जो राजपूताने की पहाड़ियों और मध्य प्रांत में होता है। यह पेड़ मियाने कद का होता है और जाड़े में इसके पत्ते कड़ जाते हैं। इसकी हीर की जकड़ी चीरने पर जाल और फिर सूखने पर कुछ भूरी हो जाती है। यह बहुत चिकनी और मज़बूत होती है तथा गाड़ी और केल्हू बनाने के काम में श्राती है। श्रजमारियां और श्रारायशी सामान भी इसके श्रच्छे बनते हैं। पत्तिर्या चारे के काम श्राती हैं। हाथी इसे बड़े चाव से खाते हैं। छाज चमड़ा रँगने के जिये और गोंद काग़ज़ बनाने श्रीर कपड़ा रँगने के काम में श्राती है। इसे कमुज़ भी कहते हैं।

कमलाकर—संज्ञा पुं० [ सं० ] सरोवर । तालाव । पुष्कर । कमलाकांत—संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु ।

विशेष--- यह शब्द राम कृष्णादि विष्णु के श्रवतारों के लिये भी श्राता है।

कमलाकार संज्ञा स्त्री० [सं०] छुप्पय का एक भेद। इसमें २७ गुरु, ६८ लघु, १२४ वर्षा धीर १४२ मात्राएं होती हैं। वि० [सं०] [स्त्री० कमलाकारा] कमल के आकार का। कमलाश्व संज्ञा पुं० [सं०] (१) कमल का बीज। कमलगद्य। (२) दे० ''कमलनयन''।

कमलाग्रजा-संज्ञा आं० [सं०] लक्ष्मी की बड़ी बहिन, दरिद्रा। कमलानियास-संज्ञा पुं० [सं०] लक्ष्मी के रहने का स्थान। कमल का फूल। कमल।

कमलापति—संज्ञा पुं० [सं०] लक्ष्मी के पति, विष्णु । कमलालया—संज्ञा श्ली० [सं०] (१) वह जिसका निवास कमल में हो। (२) जक्ष्मी।

कमळावती—संज्ञा श्ली० [सं०] पद्मावती छुंद का दूसरा नाम । कमळासन—संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्रह्मा । (२) योग का एक श्रासन जिसे पद्मासन कहते हैं । दे० "पद्मासन" ।

कमिलिनी-संज्ञा श्री॰ [सं॰ ] (१) कमला। (२) छोटा कमला। (३) वह तालाय जिसमें यहुत कमल हो।

कमकी-संज्ञा पुं० [सं० कमलिन्](१) ब्रह्मा।(२) कंबल । छोटा कंबल ।

कमलेश-संज्ञा पुं० [सं०] जसमी के पति, विष्णु। कमले!-संज्ञा पुं० [सं० कमेल। यू० कमेल] ऊँट। सांडिया। उष्ट्रा--डिं०।

हमवाना-कि॰ स॰ [ ईं॰ कमाना का प्रे॰ रूप ] (१) (धन) उपा-र्जन कराना। (कृपया) पैदा कराना। (२) निकृष्ट सेवा कराना। जैसे पाखाना कमवाना (उठवाना)। दाढ़ी कमवाना (मुझाना)। (३) किसी वस्तु पर मिहनत करा के उसे सुध-रवाना वा कार्थ्य के योग्य बनवाना। जैसे, चमझा कमवाना, खेत कमवाना। कमसमभो-संज्ञा आ [ फा० कम + हिं समभ ] अल्पज्ता । मूर्खता । नादानी ।

कमसरियट-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] सेना का वह विभाग जो सेना के रसद-पानी का प्रबंध करता है। फ़ौज के मोदीखाने का महकमा।

कमिसन—वि० [फा०] [संज्ञाकमिसनी ] कम उन्ना छे। श्रवस्थाका।

कमिसनी-संज्ञा स्त्री० [ फा० ] लड्कपन । कम उमरी ।

कमहा ं-वि० [हिं० काम + हा ] काम करनेवाला ।

कमांडर-संज्ञा पुं० [ श्रं० कमेंडर ] फ़ीज का वह श्रफ़सर जो लेफ्टेंट के जपर श्रोरकसान के मातहत होता है। कमान। कमान श्रफ़सर। या० कमांडर-इन-चीफ़।

कर्मांडर-इन-चीफ़-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] फ़ौज का सबसे बड़ा श्रफ़्सर। प्रधान सेनापति । सेनाध्यत्त ।

कमाई-संज्ञाकी ० [ाई० कमाना ] (१) कमाया हुआ धन। श्रजित दृष्य।

क्रि० प्र0-करना ।-होना ।

(२) कमाने का काम। व्यवसाय। उद्यम। धंधा। उ०--दिन भर किस कमाई में रहते हो ?

कमाऊ-वि० [ हिं० कमाना ] कमानेवाला । उद्यम ब्यापार में लगा रहनेवाला । धनापार्जन करनेवाला । कमासुत । जैसे, कमाऊ पूत ।

कमाची-संज्ञा स्त्री० दे० "कमची"। संज्ञा स्त्री० [फ़ा० कमानचा ] कमान की तरह मुकाई हुई तीली।

कमान-संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] (१) धनुष । कमठा ।

या०-कमानगर।

मुहा०—कमान उतारना = कमान का चिछा वा रोदा उतार देना ।
कमान खीँ चना = कमान पर तीर चढ़ा कर उसके रोदे के।
श्रपनी श्रोर खीँ चना । कमान चढ़ना = (१) दौरदौरा होना ।
उ०—शांत कता उन्हींकी कमान चढ़ी हुई है। (२) त्यारी
चढ़ना । कोध में होना । कमान चढ़ाना = कमान का चिछा
चढ़ाना । कमान तानना = दे० 'कमान खीँ चना'।

(२) इंद्रधनुष ।

क्रि० प्र0—निकलना।

(३) मेहराबदार बनावट । मेहराब । (४) तोप । बंदूक । उ०—गरगज बांध कमाने धरीं । बच्च अगिन मुख दारू भरी ।—जायसी ।

प्र०— चढ़ना ।—दगना ।

(१) मालखंभ की एक कसरत जिसमें मालखंभ के गती की खांच वा मुँगरे की संधि पर एक ओर पैर धीर दूसरी भ्रोर हाथ रख कर पेट की ऊपर उठाते हैं। येर कमान की लोटन = कमान करते समय मुँगर पर के हाथ से मुँगरा लपेटना श्रीर पांच उड़ा कर मालखंभ से कमर पेटे के समान नाचे श्राते हुए लिपट जाना।

(६) कालीन बुननेवालों का एक श्रीज़ार । (७) एक यंत्र जिससे दो तारों वा श्रीर वस्तुश्रों के बीच की कीखांश दूरी श्रथवा चितिज से किसी तारे की उँचाई मापी जाती है। इसमें एक शीशा लगा रहता है जिस पर दोनों तारों की छाया ठीक नीचे जपर श्राजाती है। इस शीशे के सामने एक दूरवीन लगी रहती है।

संज्ञा स्त्रं। १ शं० कमेंड ] (१) आज्ञा। हुक्स । फ़्रोंजी काम की स्त्राज्ञा।

## या०-कमान अफ़सर।

(२) नाकरी। इयूटी। फ़ौजी काम।

मुहा० — कमान पर जाना = नै।करी पर जाना । लड़ाई पर जाना । कमान पर होना = काम पर होना । लड़ाई पर होना । कमान बे।खना = नै।करी पर जाने की स्त्राज्ञा देना । लड़ाई पर जाने की स्त्राज्ञा देना । कड़ाई पर जाने की स्त्राज्ञा देना । कमान बे।खी जाना = निड़ाई पर जाने की स्त्राज्ञा मिल्नना ।

कमान ग्राफ़सर—संज्ञा पुं० [ श्रं० कमें लिंग श्राफ़िसर ] फ़ीज का वह श्रफ़सर जो कसान के मातहत पर खक्टेंट से ऊपर होता है। कमानियर।

कमानगर-संज्ञा पुं० दे० 'कमंगर''।

कमानगरी-संज्ञा श्री० दे० 'कमंगरी' ।

कमानचा—संशा पुं० [फा०] (१) छोटी कमान। (२) सारँगी बजाने की कमानी। (३) सिहरान। डाट।

क्रि० प्र०—डालना ।—पड्ना ।

कमानदार—संज्ञा पुं० [ श्रं० कमेंडर ] फ़ौजी अफ़सर । वि० [ फा० ] मेहराबदार ।

कमाना-कि॰ स॰ [हि॰ काम ] (१) व्यापार वा उद्यम से धन उपार्जन करना। काम काज करके रुपया पैदा करना।

मुद्दाo---कमाना धमाना = उद्यम व्यापार करना । काम काज करके रुपया पैदा करना ।

संयो कि०-रखना।--लेना।

(२) उद्यम वा परिश्रम से किसी वस्तु की श्रधिक हुढ़ करना। सुधारना वा काम के येग्य बनाना। जैसे, खेत कमाना, चमड़ा कमाना, खोहा कमाना।

चा॰—कमाई हुई हड्डी या देह = कसरत से बिलिध किया हुआ शरीर | कमाया सांप = सांप जिसके विपेक्षे दांत उखाड़ दिए गए हों | (मदारी) |

(३) सेवा संबधी छोटे छोटे कामों को करना । जैसे, पाखाना कमाना (उठाना), घर कमाना, दाढ़ी कमाना (मूँडना)। (४) कमें संचय करना । कमें करना । जैसे, पाप कंमाना, पुण्य कमाना । उ०-जो तू मन मेरे कहे राम काम कमाता । सीतापति संमुख सुखी सब ठांच समाता ।-- तुकासी ।

कि० २०० (१) तुच्छ ब्यवसाय करना । मिहनत मज़्र्री करना । उ०—वह कमाने गया है। (२) कृतव करना । वृद्धी कमाना । उ०—श्रव तो वह इधर उधर कमानी फिरती है। † कि० स० [ दिं० कम ] कम करना । घटाना । (बाज़ारू)। उ०—इस सादे में १) श्रीर कमाश्रा तो हम इसे से से सें।

कमानिया—संज्ञा पुं० [फा० कमान ] कमान चलानेवासा । धनुष चलानेवासा । तीरंदाज़ । उ०—चुगुस न चूके कबहुँ को अरु चूके सब कोइ । बरकंदाज़ कमानियां चूक उनहुँ से होइ । —गिरिधर ।

कमानी—संशा श्री० [फ़ा० कमान] [वि० कमानादार] (१) को हे की तीली, तार श्रथवा इसी। प्रकार की श्रीर ताचीली बस्तु जो इस प्रकार बैटाई हो कि दाब पड़ने से दब जाय श्रीर हटने पर फिर श्रपनी जगह पर श्राजाय। कई फेटों में तपेटा हुश्या तार, लोहे को फुका के बेटाई हुई पहियां, श्रादि कमानी का काम देती हैं। कमानी कई कामों के लिये जार्स कमानी का काम के लिये जैसे घड़ी पंखे श्रादि में, मटका बचाने के लिये जैसे गाड़ी में, दाब के द्वारा तील का श्रदाज़ करने के लिये जैसे तीलने के कांटे में, किसी वस्तु की मटके के साथ खोलने बा बंद करने के लिये जैसे किवाड़ में, एक साथ कई काम करनेवाली कलों के किसी कार्य्य को रोकन के लिये जैसे छापन वा खरादन की मशीन में।

क्रि० प्र0-उतारना ।—चढ़ाना ।—जहना ।—बैठाना ।—

चैा॰—बाज कमानी = घड़ी की एक बहुत पतली कमानी जिसके सहारे केंग्रिया वा चक्कर घूमता है।

(२) मुकाई हुई लोहे की लचीली तीनी। जैसे, छाते की कमानी, चरमे की कमानी। (३) एक प्रकार की धमड़े की पेटी जिसके भीतर लोहे की लचीजी पही हैं। हां हैं हों हैं झार सिरों पर गहियां होती हैं। हसे आंत उतरनेवाओ रेगी कमर में इस किये लगाते हैं जिसमें झांत उतरने का मार्ग बंद रहे। (४) कमान के आकार की कोई मुकी हुई लकड़ी जिसके देगें। सिरों के बीच रस्सी, तार वा बाल बँधा है। जैसे सारंगी की कमानी, (बढ़ई के) बरमा की कमानी, हकाकों की कमानी (जिससे नग पण्यर काटन की सान धुमाई जाती है)। (१) बांस की एक पतली फट्टी जो दरी दुनन के करधे में काम आती है।

कमानीदार—वि० [फ़ा०] जिसमें कमानी लगी है। । कमानीवाला । जैसे, कमानीदार एका ।

कमायज-संशा श्री० [फ़ा० कमानवा] सारंगी श्रादि बजाने की कमानी। कमाल-संज्ञा पुं० [ भ० ] (१) परिपूर्णता । पूरापन । मुहा०-कमाल की पहुँचाना = पूरा उतारना ।

> (२) निपुर्याता । कुशकाता । (३) श्रद्धत कर्म । श्रनाखा कर्तच्य ।

क्रि॰ प्र॰-करना ।-दिखाना ।

(४) कारीगरी । सनम्रत ।

(१) कबीर के बेटे का नाम, जो कबीरदास ही की भांति फकड़ साधु था। ऐसा कहते हैं कि जो बात कबीर कहते थे उसका उलटा ये कहते थे। जैसे, कबीर ने कहा—मन का कहना मानिए, मन है पक्का मीत। परब्रह्म पहिचानिए, मन ही की परितीत। कमाल ने कहा—मन का कहा न मानिये, मन है पक्का चौर। लें बोरे ममधार में, देय हाथ से छे। इसी बात को लेकर किसी ने कहा है कि "यूब्रा बंस कबीर का कि उपजा पुत कमाल।"

वि० (१) पूरा । संपूर्ण । सब । (२) सर्वोत्तम । पहुँचा हुझा । (३) श्रत्यंत । बहुत ज्यादा ।

कमाला—तंशा पुं० [ भ० कमाल ] पहलवानों की वह कुरती जो केवल भ्रम्यास बढ़ाने वा हुनर दिखाने के लिये होती है और जिसमें हार जीत का ध्यान नहीं रक्खा जाता।

कमालियत-संज्ञा क्री० [ श्र० ] (१) परिपूर्णता । पूरापन (२) निपुर्याता । कुशक्तता ।

कमासुत-वि॰ [ईि॰ कमाना + सुत ] (१) कमानेवाला । कमाई करनेवाला । पैदा करनेवाला । (२) उद्यमी ।

कमिता-वि॰ [सं० कमित्-कमिता] (१) कामुक। कामी। (२) कामना रखनेवाला। चाहनेवाला।

किमिश्चर-संज्ञा पुं० [ श्रं०] (१) माल का वह बड़ा श्रफ़सर जिसके अधिकार में कई ज़िले हों। (२) वह अधिकारी जिसके। किसी कार्य के करने का अधिकारपत्र मिला हो।

कमी-संज्ञा स्रो० [फ़ा० कम] (१) न्यूनता । कोताही । घटाव । श्रुत्पता । उ०-अभी पचास में दस की कमी है।

क्रि॰ प्र॰-करना।

(१) हानि । नुक्सान । टोटा । घाटा । उ०---- उन्हें इस साज ४) रु० सैकड़े की कमी आई ।

क्रि० प्र०-माना ।--पड़ना ।--होना ।

कमीज़—संज्ञा स्त्री० [ घ० क्मीस, फ़० गेमीज़ ] एक प्रकार का कुर्ता जिसमें कली भीर चैविगको नहीं होते। पीठ पर चुनन, हाथों में कफ़ थीर गले में कृत्वर होता है। यह पहिनावा अंगरेज़ों से विया गया है।

कमीनगाह—संज्ञा पुं० [फ़ा०] वह स्थान जहाँ से ब्रोट में खड़े होकर तीर वा बंदूक चलाई जाती है।

कमीना-वि॰ [फ़ा॰] [की॰ कमीनी ] क्रोड्या। नीच। यह।

कमीनापन-संज्ञा पुं० [फा० कमीना + पन (प्रत्य०)] नीचता। श्रोछापन । ज्ञदता ।

कमीनी बाद्ध-संज्ञा स्त्री० [फा० कमीना + हिं० बाद्य = उगाही] दिहात में वह कर जो ज़मीदार उन गांव में बसनेवालों से वसूल करता है जो खेती नहीं करते।

कमीला—संज्ञा पुं० [सं० कंपिल्ल ] एक छोटा पेड जिसके पत्ते श्रमरूत की तरह के होते हैं श्रीर जिसमें बेर की तरह के फल गुच्छों में लगते हैं। यह पेड़ हिमालय के किनारे काश्मीर से लेकर नैपाल तक होता है, तथा बंगाल ( पुरी, सिंहभूमि ), युक्त प्रदेश (गढ़वाल, कमाऊँ, नैपाल की तराई), पंजाब (कांगड़ा), मध्यदेश श्रीर दक्षिण में बराबर मिलता है। इसके फलों पर एक प्रकार की लाल लाल धूल जमी होती है जिसे माड़ कर श्रलग कर सेते हैं। यह धूल भी कमीला के नाम से प्रसिद्ध है। यह रेशम रँगने के काम में आती है। इसकी रँगाई इस मकार होती है। सेर भर रेशम को बाध सेर सोबा के साथ थोड़ी देर तक पानी में उबालते हैं। जब रेशम कुछ मुखायम हो जाता है तब उसे निकाल जेते हैं झौर उसी पानी में २० तोले कमीजा (बुकनी) और ढाई तोले तिल का तेल, पाव भर फिटकिरी और सोडा मिलाते हैं। फिर सब चीज़ों के साथ पानी को पाव घंटे तक उबाजते हैं। इसके भनंतर उसमें फिर रेशम डाज देते हैं, और १४ मिनट उबाज कर निकाज जेते हैं। निकालने पर रेशम का रंग नारंगी निकल घाता है। कमीला फोड़े फ़ुर्सी की मरहमों में भी पड़ता है। यह खाने में गरम श्रीर दस्तावर होता है। यह विषेता होता है इससे ६ रसी से श्रधिक नहीं दिया जाता।

कमीशन—संज्ञा पुं० [ श्रं० कमिशन ] (१) कुछ खुने हुए विद्वानों की एक समिति जो कुछ समय के लिये किसी गृद विषय पर विचार करने के लिये नियत की जाती है। (२) कोई ऐसी सभा जो किसी कार्य की जाँच के लिये वा खोज के लिये नियत की जाय।

कि० प्र०-वैडना ।-वैडाना ।

(३) किसी दूर रहनेवाले व्यक्ति की गवाही लेने के लिये एक वा श्रिक वकीलों का नियत होना।

क्रि० प्र0-जाना ।-- निकलना ।

(४) दकाकी। दस्तूरी।

कमीस-संज्ञा श्री० दे० ''कमीज़ं"।

कमुग्रा-संज्ञा पुं० [हिं० काम ] नाव खेने के डाँड़ का दस्ता । कमुकंदर ग्रे-संज्ञा पुं० [सं० कार्मुकं + दर ] धनुष तोड़नेवाक्षे रामचंद्र । व०-व्याकुल लाख बंदर, हॅसि कमुकंदर सब

दसकंघर नाश किये।-विश्राम।

क्रम्न-वंजा।पुं० [ भ० ] जीरा । जीरक । सजाजी ।

कमूनी-वि० [ फ़ा० कमून = जीरा ] जीरासंबंधी । जीरे का । जिसमें जीरा मिला हो ।

यां o जवारिश कमूनी = जीरे का श्रवलेह वा चटनी । संज्ञा स्त्री॰ [फ़ा॰ ] एक यूनानी दवा जिसका प्रधान भाग जीरा है।

कम्ल-संज्ञा पुं० दे० ''कमलाई''।

कमेटी-संज्ञा स्त्रो० [ श्रं० कमिटी ] सभा। समिति।

कमेरा-संज्ञा पुं० [र्हि० काम + एरा (अत्य०)] (१) काम करनेवाला। मज़दूर। नौकर। (२) मातहत नौकर।

कमेला-संज्ञा पुं० [हिं० काम + एला (प्रत्य०)] वधस्थान । वह जगह जहाँ पश्च मारे जाते हैं।

मुद्दा०-कमेला करना = मारना | इनना |

† संज्ञा पुं० दे० "कमीला"।

कमेहरा-संज्ञा पुं० [हिं० काम ] कच्ची मिट्टी का साँचा जिसमें मिठिया वा कसकुट की चूड़ियाँ ढाली जाती हैं।

कमोदन\*-संज्ञा स्त्री॰ दे॰ ''कुमुदिनी''।

कमोदिक-संज्ञा पुं० [सं० कामोद = एक राग + क ] (१) कामोद राग गानेवाला पुरुष । (२) गवेया । ३० — बेगि चलो बलि कुँवरि सयानी । समय बसंत विपिन रथ हय गय मदन सुभट नृप फाँज पलानी ।......बोलत हँसत चपल बंदीजन मनहुँ प्रशांसित पिक बर बानी । धीर समीर रटत बर श्रक्षिगन मनहुँ कमोदिक सुरक्षि सु टानी । - सूर ।

कमादिन\* -संज्ञा स्त्री० दे० "कुमुदिनी"।

कमोरा—संज्ञा पुं० [सं० कुंभ + श्रीरा (अल०)][ श्री० कमोरी, कमोरिया]
मिद्री का एक बरतन जिसका मुँह चीड़ा होता है और जिस
में तूच तुहा और रक्खा जाता है तथा दही जमाया जाता है।
(२) घड़ा। कछरा।

कमोरी-संज्ञा स्त्री० [ । १६० कमोरा ] चौड़े मुँह का छे। सिटी का बरतन जिसमें दूध दही रक्खा जाता है। मटका। उ०— भली करी हरि माखन खाये। इहा मानि लीनी अपने सिर उबरो से। ढरकाये। राखी रही दुराह कमोरी से। ले प्रगट दिखाये। यह लीजे कछु और मैंगावें दान सुनत रिस पाये। दान दिये बिन जान न पैहा कब में दान छुटाये। सूर श्याम हठ परे हमारे कहा न कहा जदाये। — सूर।

कस्मल-संज्ञा पुं० दे० ''कंबल''।

कस्मा-संज्ञा पुं० [देग०] ताङ्ग्यत्र पर खिखा हुन्ना खेख।

कयपूर्ती—संज्ञा श्री० [ मला० करा = मेड + एती = सफ़ेद ] एक सदा-बहार पेड़ जो सुमात्रा, जावा, फिलिपाइन बादि प्वींय द्वीप-समूह में होता है। जावा बीर मैनिका बादि स्थानों में इसकी पत्तियों का तेल निकाला जाता है जिसकी महक बहुत कड़ी होती है बीर जो बहुत साफ कप्र की तरह. बड़नेवाला श्रीर स्वाद में चरपरा होता है। यह तेल दुई के लिये बहुत उपकारी है। गठिया के दर्द में यह और दवाओं के साथ मला जाता है।

कया\*-संज्ञा स्त्री० दे० ''काया''।

क्याम-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) उद्दराव । टिकाना । विश्राम ।

क्रि० प्र0-करना ।-फ़्रमाना ।-होना ।

(२) टिकने की जगह। टहरने की जगह। विश्राम-स्थान। टिकाना। (३) टेर टिकाना। निश्रय।स्थिरता। उ०— उनकी बात का कुछ कृयाम नहीं।

क्तयामत-संज्ञा पुं० [ घ० ] (१) मुसलमानी, ईसाइयी और यहू-दियों के अनुसार सृष्टि का वह अंतिम दिन जब सब मुर्वे उठ कर खड़े होंगे और ईश्वर के सामने उनके कमी का खेला रक्खा जायगा। खेले का दिन। अंतिम दिन।

क्रि० प्र०-माना।

(२) प्रलय । (३) श्राफृत । विपत्ति । हत्तवता । खताबती । उपद्रव ।

कि० प्र० — श्राना। — उठना। — उठाना। — हूटना। — ढाना। — वरपा करना। — मचना। — मचाना। — लाना। — होना। मुहा० — क्यामत का गांज का। हुद दरजे का। श्राचंत अधिक। श्राचंत अधिक प्रभाव हालनेवाला।

कयारी —संशा पुं० िष्ठं० कीयर | सूर्खा घास । सूखा चारी । क्रयास—संशा पुं० िष० | िष० क्यासा | अनुमान । घटकसा । सोच विचार । ध्यान ।

क्रि॰ प्र॰-करना।-होना।

मुहा० — क्यास सगाना, सहाना वा देशहाना » श्रनुमान यांधना । श्राटकल पन्नु विचार करना । ख्याल देशहाना । क्यास में आना समक्त में श्राना । मन में बैठना ।

करं क-संशा पुं० [सं०] (१) मन्सक। (२) करवा। कमंडलु।
(३) नरियरी। नारियल की खोपड़ी। (४) पंजर। ठठरी।
उ०—(क) चारें श्रोर देंारे नर श्राण हिंग टरि जानी केंट के करं क
मध्य देह जा दुराई है। जग दुर्गंध की क ऐसी दुरी सागी
जामें बहु दुर्गंध सो सुगंध सी सराही हैं।—प्रिया। (स)
कागा रे करंक परि बोलाइ। खाइ मास करु लगही डोलाइ।
—दातू।

कर्रा—संज्ञा पुं० [ हिं० काला ना कारा ने भंग ] एक प्रकार का मोटा भान जिसकी भूसी कुछ कालापन लिए होती है। यह कार के महीने में पकता है।

कर्गी-संज्ञा श्री० दे० 'करेंगा''।

कर ज-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कंजा । (२) एक छोडा जंगली पेड़ जिसकी पत्तियां सीलम की सी पर कुछ बड़ी बड़ी होती हैं। इसकी ढाल बहुत लचीली होती हैं। इसकी टड़िनचें की लोग दालन करते हैं। (३) एक प्रकार की जालशबाजी।

कर जा-संज्ञा पुं० वे० "करंज", "कंजा"।

वि० [स्त्री० करंजी ] करंज वा कंजे के रंग की सी आंख-वाला। भूरी आंखवाला।

कर ज़ुझा—संज्ञा पुं० [ सं० करंज ] दे० "करंज" वा "कंजा"। संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) घमोई । एक प्रकार के श्रंकुर जो बाँस, जख वा उसी जाति के श्रीर पौधों में होते हैं श्रीर उनको हानि पहुँ चाते हैं। (२) जो के पौधे का एक रोग जो खेती को हानिकारक है।

> वि० [सं० करंज ] करंज के रंग का। ख़ाकी। संज्ञा पुं० ख़ाकी रंग। करंज का सा रंग।

े विद्योष—यह रंग माजू, कसीस, फिटकिरी श्रीर नासपाल के योग से बनता है।

करंड — संज्ञा पुं० [सं०] (१) मधुकोशः । शहद का छत्ता । (२) तलवार । (३) कारंडव नाम का हंस । (४) वर्षस की बनी हुई टोकरी वा पिटारी । डला । डली । (४) एक प्रकार की चमेली । इलारा चमेली ।

संज्ञा पुं० [ सं० कुरबिंद ] कुरुब्ब पत्थर जिस पर रख कर छुरी भीर हथियार भादि तेज़ किये जाते हैं।

करंडी-संज्ञा स्त्री० [हिं०ग्रंडी] करुचे रेशम की बनी हुई चादर। करंड-संज्ञा पुं० [सं०] [बि० करंबित] मिश्रण । मिलावट। कर चिन-वि० [सं०] (१) मिश्रित। मिलवां। मिला हुआ।।

(२) खचित । बना हुआ । गढ़ा हुआ ।

कर ही—संज्ञा स्त्री ि सं० कर + हिं० गहना ] मोचियों वा चमारों का एक हाथ लंबा, ६ श्रंगुल चोड़ा श्रीर ३ श्रंगुल मोटा एक श्रीज़ार जिस पर जूता सीया जाता है।

कर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) हाथ।

मुहा०—कर गहना = (१) हाथ पकड़ना । (२) पाश्चित्रहर्या वा विवाह करना ।

- (२) हाथी की सूँइ। (३) सूर्य्य वा चंद्रमा की किरन।
- (४) श्रोला । पत्थर । (४) प्रजा के उपार्जित धन में से राजा का भाग । मालगुज़ारी । महसूदा । टैक्स ।

क्रि प्र - चुकना । - चुकाना । - देना । - वाँधना । -वागना । - लगाना । - लेना ।

(६) करनेवाला । उत्पन्न करनेवाला ।

विरोष—इस मर्थ में इस शब्द का प्रयोग केवल योगिक शब्दों में होता है, जैसे, कल्यायाकर, सुखकर, स्वारथ्यकर, इत्यादि।

(७) छुता। युक्ति। पाखंडा ३०—(क) जैसे कर बला छुला।

(ख) कीरतम करत कर सपनेहू मधुरादास न मंडिया । —नामा ।

प्रत्य॰ [सं॰ ऋत] का । उ०--राम ते अधिक राम कर दासा । ---तुससी ।

करइतां र्ंजा पुं० [देघ० ] एक तरह का कीड़ा जो अनुमान ६ अंगुल जंबा होता है और हवा में उड़ता है। करई—संज्ञा स्त्रं। [ाई० करवा] पानी रखने का एक प्रकार का टेरिटीदार बरतन।

संज्ञा स्त्री० [सं० करक ] एक छोटी चिड़िया जो गोहुँ के छोटे छोटे पें।धों को काट काट कर गिराया करती है।

करकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नख । ना खून ।

करक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कमंडलु । करवा । उ०—कहुँ मृगचर्म कतहुँ कोपीना । कहु कंथा कहुँ करक नवीना ।—शं०
दि० । (२) दाड़िम । श्रनार । उ०—सहज रूप की राशि
नागरी भूषण श्रधिक बिराजे ।......नासा नथ मुक्ता
बिंबाधर प्रतिबिंबित श्रसमूच । बीध्यो कनकपाश शुक
सुंदर करक बीज गहि चूँच ।—सूर । (३) कचनार । (४)
पत्तास । (४) वकुता । मोलसिरी । (६) करील का पेड़ ।
(७) नारियल की लोपड़ी । (८) ठठरी ।

संशा पुं० िर्द्र कर्क | (१) रुक रुक कर होनेवाली पीड़ा। कसक। चिनक। (२) रुक रुक कर धीर जलान के साथ पेशाव होने का रोग।

क्रि० प्र०-थामना ।-पकड्ना ।

(३) वह चिह्न जो शरीर पर किसी वस्तु की दाव, रगड़ वा आधात से पड़ जाता है। साँट। उ॰---दिग्गज कमठ केल सहसानन धरत धरनि धर धीर। बारहिँ वार अमरखत करखत करकें परी सरीर।---तुलसी।

करकच-संज्ञा पुं० दिय० ] एक प्रकारका नमक जो समुद्र के पानी से निकाला जाता है।

करकट-संज्ञा पुं० [ हिं० खर + सं० कट ] कूड़ा। माड़न। बहा-रन। घास पात। घास फूँस। कतवार।

या०-कृषा करकट।

करकटिया-संज्ञा स्त्रो० [सं० कर्करेड] एक चिड़िया। दे० "करकरा"।

करकाना-कि॰ श्र॰ [ हिं॰ कड़क वा करक ] (१) किसी कड़ी वस्तु का कर कर शब्द के साथ टूटना । तड़कना । फटना । फूटना । चिटकना । उ॰ —फरिक फरिक उठें बाहें असा बाहिबे कीं करिक करिक उठें करी बख़तर की !—हरिकेस । (२) रह रह कर दर्द करना । कसकना । सालना । खटकना । ज॰ —बचन बिनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मानु उर करके !—नुलसी ।

करकनाथ-संज्ञा पुं० [सं० कर्करेड ] एक काला पत्ती जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसकी हड्डियाँ तक काली होती हैं।

करकर-- संज्ञा पुं० [सं० नकरे ] एक प्रकार का नमक जो समुद्र के पानी से निकासा जाता है।

वि॰ दे॰ ''करकरा''।

करकरा—संज्ञा पुं० [सं० ककेरेड] एक प्रकार का सारस जिसका पेट सूथा नीचे का भाग काला होता है और जिसके सिर पर एक चोटी होती है। इसका कंड काला होता और बाकी हारीर करंज के रंग का ख़ाकी होता है। इसकी पूँछ एक बिक्ते की तथा टेड़ी होती है। करकटिया।

वि० [सं० कर्कर ] [की० करकरी ] छूने में जिसके रवे वा क्या उँगतियों में गड़ें। खुरखुरा । उ० — वालू जैसी करकरी उज्जल जैसी धूप। ऐसी मीठी कछु नहीं जैसी मीठी वूप।—कवीर।

करकराहट-संज्ञा पुं० [ १६० करकरा + श्राहट (प्रत्य०)] (१) कड़ापन । खुरखुराहट । (२) श्रांख में किरकिरी पड़ने की सी पीड़ा ।

करकस#-वि० दे० "कर्कश"।

करका-संज्ञा पुं० [सं०] ग्रोता । वर्षां का पतथर ।

करका चतुर्थी-संशाक्षी० [सं०] करवा चौथ । काति क कृष्ण चतुर्थी।

करकायु-संज्ञा पुं० [सं०] धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

करसा—संज्ञा पुं० (१) दे० ''कड़खा''। (२) एक छंद जिसके प्रश्येक पद में म, १२, म और १ के विराम से ३७ मात्राएँ होती हैं और अंत में पगया होता है। उ०—नमीं नरसिंह बजवंत प्रभु, संत हितकाज, अवतार धारो। संभ ते निकसि,

भूहिरनकरथप पटक, सटक दे नखन सी, उर विदारी।
संज्ञा पुं० [सं० कर्ष] उस जना। बढ़ाना। जाग बाँट। ताव।
ड०—(क) नैननि होड़ बदी बरखा सी। राति दिवस बरसत
सर जाये दिन दूना करखा सी।—सूर। (ख) भलेहि नाथ सव
कहाहें सहरथा। प्रकृष्टि एक बढ़ाविह करवा।—तुलसी।
संज्ञा पुं० दे० ''कालिख''।

करगता—संज्ञा पुं० [सं० कि + गता ] (१) सोने वा चाँदी की करधनी। (२) सूत की करधनी।

करगह-संज्ञा पुं० [फा० कारगाह ] (१) जुलाहें। के कारखाने की वह नीची जगह जिसमें जुलाहे पैर खटका कर बैठते हैं श्रीर कपड़ा जुनते हैं। (२) जुलाहें। का कपड़ा जुनते का यंत्र। (३) जुलाहें। का कारखाना। उ०-करगह छोड़ तमाशे जांय। नाहक चीट जुलाहें खांय।

करगहना — संज्ञा पुं० [सं० कर + हि० गहना ] पत्थर वा सकड़ी जिसे खिड़की वा दरवाज़ा बनाने में चीखटे के ऊपर रख कर आगे जोड़ाई करते हैं। भरेठा।

करगही-संज्ञा स्त्रां ॰ [हिं॰ कारा, काला + अंग ] एक मोटा जड़हन धान जो सगहन में तैयार होता है।

करगी—संज्ञा स्त्री० [हिं० कर + गहना] (१) श्रीनी के कारखाने में साफ की हुई श्रीनी बटोरने की खुरचनी। \* † (२) बाढ़। बुड़ा। ३० — राही के पिपराही बही। करगी आवत काहु न कही।—जायसी।

करप्रह-तंशा पुं० [सं० ] पाणिप्रहणा । ब्याहा । करबा-तंशा पुं० दे० ''करगह'' । करकंग-संज्ञा पुं० [हिं० कर + कंग ] ताल देने का एक बाजा। एक प्रकार का दफ़ वा बड़ी खेँजरी जिस पर जावनीबाज़ प्रायः ठेका देते हैं।

करछा-संज्ञा पुं० [सं० कर + रता ] [ आं० करहा ] बड़ी कलड़ी। संज्ञा पुं० [सं० करोंडा == काला] प्रक चिड़िया। दे० ''करड़िया''। करछाछ-संज्ञा स्त्री० [सं० कर + उठाल] उद्याल। इस्ताँग। इस्ताँग। चैकड़ी। कुदान। कुर्लाच। फर्लाग।

करिद्या—संज्ञा स्नी० [हिं० करीं सा = काला ] पानी के किनारे रहने-वाली एक पहाड़ी चिड़िया जो हिमालय पर कारमीर, नैपाल आदि प्रदेशों में होती है। जाड़े के दिनों में यह मैदानों में भी उतर आती है और पानी के किनारे दिखाई पड़ती है। यह पानी में तैरती और गोता कागाती है। इसके पंजी में आधी ही दूर तक किरती रहती है जिससे वस्तुओं को पकड़ भी सकती है। इसका शिकार किया जाता है पर इसका मांस अच्छा नहीं होता।

करछो न्संशा क्षां० दे० ''कजछी''।

कर्छूल निसंशा पुं० दे० ''कलछी''।

कर्छुळी।—संज्ञा क्षां० दे० ''कलछी''।

कर्छुला निसंहा पुं० (१) वे० ''कलछी''। (२) भड्भू जो की वड़ी कलछी जिसमें हाथ डेढ़ हाथ लकड़ी का बेंट कगा कर्या है और जिससे वरवन भूनते समय उसमें गरम बालू डालते हैं।

करज्ञ-संशा पुं० [सं०] (१) नख, ना खून। (२) वैगली। व०—
(क) सिय अंदेश जानि सुरजमभु लिये। करज की कोर।
दूदत भनु नृप खुके जहां तेंह जो। तारागन भोर।—सूर।
(ख) करज मुद्रिका, कर कंकन खुबि, किट कि किनि, नृपर
पग आजत। नख सिख कांति विशेषिक सखी री शशि कर
भानु मगन तनु खाजत।—सूर। (३) नख नामक सुगधित
दृष्य। (४) करंज। कंजा।

करट-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कीश्रा । उ०-कटु कुटाव करटा रटिह फेकरिह फेरु कुमाँति । नीच निसाबर मीचु बस श्रामी मोह मद माँति ।—तुजसी । (२) हाथी की कनपटी । हाथी का गंडस्थला । (३) कुसुम का पाँधा । (४) एका-दशाहादि श्राद्ध । (१) दुई स्तृ । नास्तिक ।

करटा—संशा स्त्रं। [सं०] कठिनाई से दुही जानेवाली गाय। करटी—संशा पुं० [सं०] हाथी। उ० मथुकर-कुल करटीनि के कपोजनि तें उद्दि उद्दि पियत समृत उद्दर्शत में।—सतिशम।

करक करक्-संशा पुं० [ असु० ] (१) किसी वस्तु के बार बार टूटने वा चिटकने का राज्य । (२) चांतों के भीचे एक कर बार बार टूटने का राज्य । ड०--कुत्ता करक करक करके हड्डी चवा रहा है ।

करणा—संशा पुं० [सं०] (१) व्याकरणा में वह कारक जिसके द्वारा कर्तों किया को सिद्ध करता है। जैसे—सूड़ी से सांप मारे।। इस उदाहरण में 'छुड़ी' 'मारने' का साधक, है अतः उसमें करण कारक का चिक्क 'से' लगाया गया है। (२) हथियार। भीज़ार । (३) इंदिय । उ०--विषय करन सुर जीव समेता । सकत एक ते एक सचेता।— तुलसी। (४) देह। (४) क्रिया। कार्य्य। उ०-कारण करण दयालु दयानिधि निज भय दीन हरे। - सूर।(६) स्थान।(७) हेतु।(८) ज्योतिष में तिथियों का एक विभाग । एक एक तिथि में दो दो करगा होते हैं। करण ग्यारह हैं जिनके नाम ये हैं-वन, वालन, कौलव, तैतिल, गर, विणाज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, किंतुष्न श्रीर नाग। इनके देवता यथाक्रम ये हैं - इंद्र, कमलज, मित्र, अर्थ्यमा, भू, श्री, यम, कलि, वृष, फग्गी, मारुत । शुक्क प्रतिपदा के शोपार्द्ध से कृष्णा चतुर्वशी के प्रथमार्द्ध तक वव आदि प्रथम सात करयों की आड आयृत्तियां होती हैं। फिर कृष्या चतुर्वशी के शेषार्थ से शुक्क प्रतिपदा के प्रथमाई तक शेप चार करण होते हैं। (१) नृत्य में हाथ हिला कर भाव बताने की क्रिया। इसके चार भेद हैं—आवेष्टित, उद्घेष्टित, ब्यावर्तित श्रीर परिवर्शित । जिसमें तिरखे फैसे हुए हाथ की उँगतियाँ तर्जनी से भारंभ कर एक एक करके इथेली में लगाते हुए हाथ को छाती की भोर जावें उसे भावेष्टित कहते हैं। कियों इसी प्रकार एक एक उँगली उठाते हुए हाथ की लावें उसे उद्वे दित कहते हैं। जिसमें तिरखे फैले हाथ की उँगलियां कानिष्ठिका से धारंभ कर एक एक करके हथेली में मिलाते हुए छाती की ओर जावें उसे ज्यावित त कहते हैं। और जिसमें इसी प्रकार डेंगलियां उठाते हुए हाथ की लावें उसे परिवर्त्तित कहते हैं। (१०) गणित (ज्योतिप) की एक किया। (११) एक जाति । ब्रह्मवैवर्त्तपुराण के अनुसार करण वैश्य भीर श्रुद्धा से उत्पन्न हैं श्रीर लिखने का काम करते थे। तिरहुत में अब भी करण पाए जाते हैं। (१२) कायस्थों का एक अवांतर भेद। (१३) आसाम, बरमा, और स्याम की एक जंगली जाति। (१४) करगीगत संख्या। वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके।

ो—संज्ञा स्त्री ॰ [सं०] गणित में वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमुख न निकल सके।

विगम् का निकास सका ।

प्य-वि० [सं० ] करने योग्य । करने के लायक । कर्त ब्य ।

व-संज्ञा पुं० [सं० कर्तव्य] [वि० करतवि ] (१) कार्य । काम ।

करनी । करत्त । कर्म । उ०—(क) वचन विकार करतविक सुद्धार मन विगत विचार कलिमल की निधान है ।— तुलसी ।

(ल) जे जनमे कलिकाल कराला । करतव वायस, वेध मराला ।— तुलसी ।

के० प्र०-करना।

(२) कसा । हुनर । गुण । कि० प्र•—दिखाना । (३) करामात । जादू ।

क्रि० प्र०--दिखाना।

करतिबया-वि॰ दे॰ "करतबी"।

करतज्ञी-वि० [१६० करतव ] (१) काम करनेवाला । पुरुषार्थी।

(२) निषुण । गुर्णा । (३) करामात दिखानेवाला । बाज़ीगर । करतरीक्ष-संज्ञा स्त्री० दे० "कर्तरी" ।

करतलः—संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० करतली] (१) हथेली। हाथ की गदोरी।

या ० -- करतलगत।

(२) मात्रिक गणों में चार मात्राश्चों के गणा (इगणा) का एक रूप जिसमें प्रथम दो मात्राएं लघु श्रीर श्रंत में एक गुरु होता है। जैसे, हिर जू। (३) छुप्पय के एक भेद का नाम।

करताली-संशा स्रं० [सं०] (१) इथेली। (२) ताली। इथेली का शब्द। (३) [देश०] गाडीवान के बैठने की जगह बैलगाड़ी में हॉकनेवाले के बैठने की जगह।

करतव्यां \*-संशा पुं० दे० ''कत्त ब्य''।

करता-संज्ञा पुं० दे० "कसां"।

संज्ञा पुं० (१) एक वृत्त का नाम जिसमें प्रत्येक चरण में एक नगण भीर एक जघु गुरु होता है। उ०—न जग मना। भ्राथम जना। सिय भरता। जग करता। (२) उतनी दूरी जहाँ तक बंदूक से छूटी हुई गोली जा सकती है। गोली का टप्पा वा पछा।

करतार—संज्ञा पुं० [सं० कर्तार ] सृष्टि करनेवाला । ईश्वर । विधाता । उ०—जड़ चेतन गुन दोष मय विस्व कीन्ह करतार । संत इंस गुन गहहिँ पय परिहरि वारि विकार ।—नुससी । †संज्ञा पुं० दे० "करताल" ।

करतारी \*-संज्ञा स्त्री० दे० ''करताखी''।

करताल-संशा पुं० [सं०] (१) दोनों इथेलियों के परस्पर आधात का राज्य । (२) लकड़ी कॉसे आदि का एक बाजा जिसका एक एक जोड़ा हाथ में लेकर बजाते हैं। लकड़ी के करसाल में माँभ वा घुघरू बँधे रहते हैं। (३) माँभ । मँजीरा।

करताली-संज्ञा स्री॰ [सं०] (१) दोनें हथेलियें के परस्पर श्राघात का शब्द । ताली । हथोडी । (२) करताल नाम का बाजा ।

करती—संज्ञा स्री० [सं० कृति ] गाय के मरे बस्तुड़े का, भूसा भरा हुआ चमड़ा जो बिक्कुल बस्तुड़े के आकार का होता है। इसे गाय के पास से जाकर श्रहीर दूध दुइते हैं।

करत्ं-संज्ञा श्री० [देश०] खेत सींचने की दौरी की रस्सियों के सिरे पर जगी हुई जकड़ी जो हाथ में रहती है।

करतृत-संशा स्त्रो० [ हिं० करना + कत (प्रत्य०)। सं० कर्तस्व ] (१) कर्म । करनी । काम । उ०---यह सब तुम्हारी ही करतृत है। (२) कता । गुगा । हुनर । किंगिका—संज्ञा स्री० [सं०] (१) कान का एक गहना । करनफूल ।
(२) हाथ की बिचली उँगली । (३) हाथी की स्टूँढ़ की
नेक । (४) कमल का छता जिसमें से कँनलगह निकलते हैं।
(४) सेवती । सफ़ेंद्र गुलाब । (६) एक योनिरोग जिसमें
योनि के कमल के चारों श्रोर कँगनी के श्रंकुर से निकल श्राते
हैं। (७) श्ररनी का पेड़। (८) मेड़ासींगी । (६) कलम ।
लेखनी । (१०) डंडल जिसमें फल लगा रहता है।

कियाँकार—संज्ञा पुं० [सं०] (१) किनयार वा कनकचंपा का पेड़। (२) एक प्रकार का श्रमलतास जिसका पेड़ बड़ा होता है। इसमें भी श्रमलतास ही की तरह की लंबी लंबी फलियां लगती हैं जिनके गृद्धे का जुलाब दिया जाता है। वैधक में यह सारक श्रीर गरम तथा कफ, श्रूल, उदररोग, प्रमेह, व्रूण श्रीर गुरुम की दूर करनेवाला माना जाता है।

कर्सी-संशा स्त्री॰ [सं०] एक प्रकार का बारा।

संज्ञा पुं० [सं० किया | तिर ।
संज्ञा पुं० सप्त वर्ष पर्वतों में से एक । सप्त वर्ष पर्वत ये कहलाते हैं—हिमवान, हेमकूट, निपद, मेरु, चेन्न, कर्यों, श्टॅंगी।
वि० (१) कानवाला। (२) बड़े कानवाला। (३) जिसमें
पतवार लगी हो।

कर्यों जप-संज्ञा पुं० [सं०] पीठ पीछे लोगों की निंदा करनेवाला। धीरे धीरे कान में लोगों की चुगली खानेवाला। चुगलखोर। पिशुन।

कर्ण्यगण-तंज्ञा पुं० [सं०] कानें के लिये हितकारी धायधें का समूह, जिसके धंतर्गत तिलपर्णी, समुद्रफेन, कई समुद्री कीड़ों की हड्डियाँ, झादि हैं।

कर्त्तन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) काटना । कसरना । (२) (सृत इत्यादि ) कातना ।

कर्त्त्री-संज्ञा स्त्री० [सं०] कतरनी । कैंची।

कत्तव \*-संज्ञा पुं० दे० ''करतव''।

कर्त्तरि-ग्रंचित-संज्ञा पुं० [सं०] नृत्य में उतप्तुत करण के ३६ भेदों में से एक जिसमें चरण-स्वस्तिक रच कर उछ्जत हैं।

कुर्त्तार ले। हुड़ों नरंशा श्री ० [सं०] उतप्तुत करया के ३६ भेदों में से एक । हुड़ों करया-स्वस्तिक रच कर फिर उसे खोलते हुए उद्धत कर तिरक्षे गिरते हैं।

कर्त्तरी—संशा आं० [ सं० ] (१) केंची। कतरनी। (२) (सुनारें। की) काती। (३) छे।टी तजवार। छुरी। कटारी। (४) ताज देने का एक बाजा। (४) फिलित ज्योतिष का एक योग। जब दो कूर अहें। के बीच चंद्रमा वा कोई जम्म हो तब कर्त्तरी योग होता है। इससे कन्या की मृख्यु और श्रपना बंधन होता है।

कर्त्तेव्य-वि० [सं०] करने के बेग्य । करणीय । संज्ञा पुं० करने वेग्य कार्थ्य । करणीय कार्य्य । उचित कर्म । धर्म। फर्ज़ । उ०-(क) बड़ों की सेवा करना छोटों का कर्तच्य है।

कि० प्र०—करना ।—पालन करना !—पालना । या०—कर्ता ज्याकर्ता ज्य - करने श्रीर न करने थे।ग्य कर्म । उनित श्रीर श्रनुचित कर्म । ये।ग्य श्रये।ग्य कार्ग्य । ड०—बहुत से श्रिधकारियों को श्रपने कर्ता ज्याकर्ता ज्य का ज्ञान नहीं होता ।

कर्त्ते व्यता—संज्ञा श्लो० [सं०] (१) कर्त्त व्य का भाव ।
या०—इतिकर्त्त व्यता = उद्योग वा प्रयत्न की पराकाष्टा ।
केशिश वा कार्रवाई की हद । दै। इ। ३०—उनकी इतिकर्तव्यता
यहीं तक थी।

(२) कर्तव्य कराने की दिश्वणा । कर्मकांड की दिश्वणा । कर्तव्यमूद कर्तव्यविमूद-वि० [सं०] (१) जिसे यह न सुमाई दे कि क्या करना चाहिए । जो कर्तव्य स्थिर न कर सके । (२) घवड़ाइट के कारण जिससे कुछ करते थरते न वने । भोचका ।

कत्ती—संज्ञा पुं० [सं० 'कर्रं' का प्रथमा का एक०] [स्रा० कर्षी] (१) कर्रा-वाला । काम करनेवाला । (२) रचनेवाला । बनानेवाला । (३) विधाता । ईश्वर । ड०—मेरे मन क्षु चीर हैं कर्ला के क्षु चार । (४) ब्याकरण के ६ कारकों में से पहला जिससे क्रिया के करनेवाले का प्रहण होता है । जैसे पज्रवत मस्ता है । यहाँ मारने की क्रिया की करनेवाला यज्ञवत कर्ला हुआ ।

कत्तीर-संजा पुं० [सं० 'करी' की प्रथमा का गई०] (१) करनेवाला । बनानेवाला । (२) विधाता । ईश्वर ।

कस्त्री पुं (सं) [स्त्री करनेवाला । (१)

क.च्हें क.-वि० [सं०] किया हुआ। सम्यादित । बनाया हुआ।

कतृ त्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] कर्ता का भाव । कर्ता का भर्म । या०--कतृ त्वशक्ति = करने की सामर्थ्य । कार्य करने की शक्ति।

कत्र प्रधान किया—संशा स्त्री ० [सं० ] यह किया जिसमें कर्ता प्रधान हो, जैसे खाना, पीना, करना श्रादि ।

चिशेप--- खाया जाना, पीया जाना, किया जाना, कादि कर्म-प्रधान कियाएँ हैं।

कर्तृप्रधान-साक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान रूप से भाषा हो, जैसे यज्ञपुत्त रोटी खाता है ।

कतृ वाचक-वि॰ [सं०] कत्तां का बाध करानेवाला ।

कलृ याची-वि० | सं० | जिससे कर्ता का वेष हो । कर्तु याच्य-किया-संज्ञा पुं० [सं० ] वह किया जिसमें कर्ता का

बोध प्रधान रूप से हो, जैसे लाना, पीना, मारना । विकोध-स्थान रूप से हो, जैसे लाना, पीना, मारना ।

विद्रोप—लाया जाना, पीया जाना, मारा जाना भादि कर्म-प्रधान कियाएँ हैं।

कर्द्-संज्ञा पुं० [सं०] कर्दम । कीश्वइ । कर्द्द-संज्ञा पुं० [सं०] पद्मकंद । कमल की जड़ ।

वि॰ कीचड़ में चलनेवाला। कर्दन-संज्ञा पुं० [सं०] पेट का शब्द । पेट की गुड़गुड़ाहट । कर्दम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कीचड़ । कीच । चहला । (२) मांस । (३) पाप । (४) छाया । (४) स्वायं भुव मन्वंतर के एक प्रजा-पति जिनकी पत्नी का नाम देवहूति श्रीर पुत्र का नाम कपिब-देव था। ये छाया से उत्पन्न, सूर्य्य के पुत्र थे इसी से इनका नाम कर्दम पड़ा।

कर्दमिनी-संज्ञा स्त्री० [सं०] कीचड़युक्त धरती। दलदली ज़मीन। कर्न फूळी-संज्ञा स्त्रो० [सं० कर्य + हिं० फूल ] एक नदी जो आसाम के पहाड़ों से निकल कर बंगाले की खाड़ी में गिरती है। इसी के किनारे चटगांव नगर बसा है।

कर्नल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] एक फ़ौज़ी श्रफ़सर ।

कर्नता-संज्ञा पुं० दिग० । रंग के अनुसार घोड़े का एक भेद । उ०-कारूमी संदुषी स्याह करनेता रूना ।--सूदन ।

कपेंट-संज्ञा पुं० [सं०] (३) पुराना चिथड़ा । गूद्र । जसा । (२) कालिकापुराया के अनुसार नाभिमंडत के पूर्व भीर भस्मकूट के दिख्या का एक पवंत ।

कर्पिटिक-संज्ञा पुं० [सं०] [की० कर्पिटका] चिथड़े गुदड़ेवाला भिखारी। भिखमंगा।

कपेंटि-संज्ञा पुं० [सं० कपेंटिन् ] [स्त्री० कपेंटिनी ] चिथड़े गुदड़े पहननेवाजा। भिखारी।

कर्पेशा-संज्ञा पुं० [सं०] एक शस्त्र का नाम।

कपेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) कपाला । खोपड़ी । (२) खप्पर । (३) कस्तुए की खोपद्भी। (४) एक शस्त्र। (४) कड़ाइ । (६)

कपॅराल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीलू का पेड़ ।

कपेरी-तंज्ञा स्त्रां िसं ] दार-हलदी के क्याथ से निकाला हुआ तूतिया । खपरिया ।

कर्पास-संज्ञा पुं० [सं०] कपास ।

कर्पासी-संज्ञा श्री० [सं०] कपास का पैाथा।

क्रपूर-संशा पुं० [सं०] कपूर।

कपूरिगीरी-संज्ञाक्षी० [सं०] संकर जाति की एक रागिनी जो ज्योति, संबावती, जयतश्री, टंक श्रीर वराटी के येगा से वनी है।

कपूरनास्त्रिका-संज्ञा स्त्रां० [सं०] एक पकवान जो मोयनदार मेदे की लंबी नली के आकार की खोई में खींग सिर्च कपूर चीनी भ्रादि भर कर उसे भी में तकने से बनता है।

कपूरमिण संज्ञा पुं० [ इं० ] एक प्रकार का पत्थर जो दवा के काम में श्राता है श्रीर वातनाशक समका जाता है।

कफ़र-संज्ञा पुं० [सं० ] दर्पेगा । श्रारसी । शीशा । श्राईना । क्रबुदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) लिसे। इत । (२) सफ़ेद कचनार ।

(३) तें तू का पेढ़ जिससे आबनूस निकलता है।

कबुरे-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सोना । स्वर्ण । (२) धत्रा । (३) जल। (४) पाप। (४) राज्ञस। (६) जड़हन धान। (७) कचूर।

वि॰ नाना वर्गों का । रंग बिरंगा । चितकबरा ।

कबुरा-संज्ञा श्लां० [सं०] (१) बनतुत्तासी । बबरी । (२) कृष्णतुलसी ।

कबुरी-संज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा।

कर्मद्-संज्ञा पुं० [सं०] भिन्नु सूत्रकार एक ऋषि।

कर्म-संज्ञापुं० [सं० कर्मन् काप्रथमारूप ] (१) क्रिया। वह जो किया जायैं। कार्य्य। काम। करनी। करतूत।

या ० -- कर्मकार । कर्मचेत्र । कर्मचारी । कर्मफल । कर्मभोग । कर्मेंद्रिय।

(२) ज्याकरण में वह शब्द जिसके वाच्य पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे, राम ने रावण की मारा। यहाँ राम के मारने का प्रभाव रावण में पाया गया, इससे वह कर्म हुन्ना। यह द्वितीय कारक माना जाता है जिसका विभक्ति-चिह्न 'को' है। कभी कभी अधिकरण अर्थ में भी द्वितीया रूप का प्रयोग होता है। जैसे 'वह घर को गया था'। पर ऐसा प्रयोग श्रकर्मक क्रियाश्रों में, विशेष कर श्राना, जाना, फिरना, जाटना, फेंकना श्रादि गत्यर्थक क्रियाश्री ही के साथ होता है, जिनका संबंध देश (स्थान) ग्रीर काल से होता है। संप्रदान कारक में भी कर्मकारक का चिद्ध 'केा' लगाया जाता है। जैसे 'उसको रुपया दो'। (३) वैशेपिक के श्रनुसार ६ पदार्थी में से एक जिसका जच्चा इस प्रकार लिखा है-जो एक द्रव्य में हो, गुगा न हो छीर संयोग छीर विभाग में श्रनपेश कारण हो। कर्म पांच हैं। उत्त्वेपण (जपर फेंकना), श्रवत्ते-पण (नीचे फंकना), श्राकुंचन (सिकोइना), प्रसारण (फेलाना) श्रीर गमन (जाना, चलना)। गमन के पांच भेद किए गए हैं--अमण (घूमना), रेचन (खाली होना), स्यंदन (बहना वा सरकना), ऊर्बुउवलन (जपर की द्यार जलना), तिर्थ्यगमन (तिरङ्गा चलना)। (४) मीमांसा के खनुसार कर्मा दे। प्रकार के हैं--गुरा वा गीया कर्म छीर प्रधान वा अर्थ कर्म-।-गुरा (गाँग) कर्म वह है जिससे द्रव्य (सामग्री) की उत्पत्ति वा संस्कार हो, जैसे धान कूटना, यूप बनाना, घी तपाना आदि। गुण कर्म का फल इष्ट है जैसे धान कूटने से चावल निकलता है, लकड़ी गढ़ कर यूप बनता है। गुरा कर्म के भी चार भेद किए गए हैं। (क) उत्पत्ति (जैसे, लकड़ी के गढ़ने से यूप का तैयार होना), (ख) द्यासि (जैसे गाय के दुहने से दूध की प्राप्ति), (ग) विकृति (धान कूटना, सोम का रस निचाड़ना, घी तपाना), (घ) संस्कृति (चावता पछोड़ना, सोम का रस छानना)। प्रधान वा अर्थ कर्म वह है जिससे द्रव्य की उत्पत्ति वा शुद्धि न हो बिक उसका

उपयोग हो, जैसे यज्ञ श्रादि । उसका फल श्रद्ध है जैसे स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि । प्रधान वा श्रर्थ कर्म के तीन भेद हैं, नित्य, नेमित्तिक श्रोर काम्य । नित्य वह है जिसके न करने से पाप हो श्रर्थात् जिसका करना परम कर्तन्य हो, जैसे संध्या, श्रप्ति- होश्र श्रादि । नेमित्तिक वह है जो किसी निमित्त से किसी श्रवसर पर किया जाय, जैसे पेग्यामासपिंड, पितृयज्ञ श्रादि । जो किसी फल विशेप की कामना से किया जाय वह काम्य है, जैसे, पुत्रेष्टि, कारीरि श्रादि । मीमांसक लेग कर्म के प्रधान मानते हैं श्रीर वेदांती लोग ज्ञान के प्रधान मान कर उससे मुक्ति मानते हैं।

## या ० कर्मकांड।

(१) योगसूत्र की युक्ति में भोज ने कम के तीन भेद किए हैं
(क) विदित्त जिनके करने की शाक्षों में श्राज्ञा है, (ख)
निपिद्ध, जिनके करने का निपेध हैं श्रीर (ग) मिश्र श्रथांत्
मिले जुले। जाति, श्रायु श्रीर भोग कम के विपाक वा फल
कहे जाते हैं। (६) जन्मभेद से कम के वार विभाग किए
गए हैं—संचित, प्रारच्य, क्रियमाण श्रीर भावी। (७) जैन
दर्शन के श्रनुसार कम पुदूल श्रीर जीव के श्रनादि संयंध से
उत्पन्न होता है, इसीसे जैन लोग इसे पोद्रलिक भी कहने
हैं। कम के दो भेद हैं। (क) घाति जो मुक्ति का बाधक
होता है श्रीर (ख) श्रवाति जो मुक्ति का बाधक नहीं होता।
(८) वह कार्य वा किया जिसका करना कर्त व्य हो जिसे बाह्मणों के
पट कम, यजन, याजन, श्रध्ययन, श्रध्यापन, दान, प्रतिम्रह।
(६) कम का फल। भाग्य। प्रारब्ध। किस्सत। उ०—(क)
श्रपना कम भोग रहे हैं। (ख) कम में जो लिखा होगा सो
होगा।

## विशेष-दे॰ "करम"।

(१०) मृतकसंस्कार । क्रिया कम्मे । उ०—जब तनु तज्यो गीध रधुपति तब बहुत कर्म बिधि कीनी । जान्यो सखा राय दशरथ को तुरतिह निज गति दीनी ।—सूर ।

कर्मकांड-संज्ञा पुं० [सं०] (१) धर्मसंबंधी कृत्य। यज्ञादि कर्म। (२) वह शास्त्र जिसमें यज्ञादि कर्मों का विधान हो।

कर्मकांद्वी-संज्ञा पुं० [सं० ] यज्ञादि कर्म करानेवाला । धर्मसंबंधी कृत्य करानेवाला ।

कर्मकार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक वर्षों संकर जाति जो शूद्रा श्रीर विश्वकर्मा से उत्पन्न हुई। लोहे वा सोने का काम बनाने-वाला। (२) वेला। (३) नीकर। सेवक। मज़दूर। (४) विना वेतन वा मज़दूरी के काम करनेवाला। बेगार।

कर्मकारक-संज्ञा पुं० दे० 'कर्म (२) ''।

कर्मक्षेत्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कार्य्य करने का स्थान । (२) भारतवर्ष ।

चिद्योष-भागवत में किका है कि ६ वर्षों (प्रदेशों) में से

भारतवर्ष कर्म करने के लिये हैं, शेप भाठ वर्ष करमों के श्रवशिष्ट भोग के लिये हैं।

कर्मचारी-संज्ञा पुं० [सं०] काम करनेवाला । कार्य्यकर्ता । वह जिसके अधीन राज्यप्रवंध वा और किसी कार्य्यालय से संबंध रखनेवाला कोई कार्य्य हो । अमला ।

कर्मज-वि॰ [सं०] (१) कर्म से उत्पन्न। (२) जन्मांतर के किए हुए पुण्य पाप से उत्पन्न।

संशा पुं० [सं०] (१) कलियुग। (२) वटबृश्व। (३) वह रोग जो जन्मांतर के कम्मीं का फल हो।

कभेजित-संज्ञा पुं० (१) जरासंघ-वंशी मगघ का एक राजा। (२) उड़ीसा का एक राजा।

कर्मठ-वि० [सं०] (१) काम में चतुर। (२) धर्मसंबंधी कृत्य करनेवाला। कर्मनिष्ठ।

संज्ञा पुं० (१) शास्त्रविहित अप्तिहेश्त्र संभ्या आदि नित्य कर्मी के विधि-पूर्वक करनेवाला व्यक्ति । (२) कर्मकांडी । उ०—कर्मठ कठ मलिया कहें, ज्ञानी ज्ञानविहीन !—तुलसी । कर्मिया—कि० वि० [सं० कर्मन का गुल्ला एक०] कर्म से । कर्म हारा । उ०—मनसा, वाचा, कर्मया में नुम्हारी सेवा कर्में गा । कर्मियय—वि० सिंठ हे काम करनेवाला । कार्य में क्याल । कर्मिय

कर्मण्य-शि० [सं०] काम करनेवाला । कार्य में कुराला । उद्योगी । प्रयत्नशील ।

कर्मण्यता-संजा श्ली० [सं०] कार्य्यकुराससा । सत्परसा ।

कर्मधारय समास-संज्ञा श्ली० [सं०] वह समास जिसमें विशेषण कीर विशेष्य का समान क्रिकरण हो, जैसे कचलहू, नवटट, नवयुक, नवांकुर, चिरायु।

विशोष - हिंदी में कर्मधारय समास बहुत कम होता है क्योंकि इसमें त्रिशेष्य के साथ विशेषण में भी विभक्ति बगाने का साधारण नियम नहीं है।

कर्मदेव संशा पुं० [सं०] ऐतरेय श्रीर यृहदारण्यक उपनिपदों के श्रमुसार देवताश्रों का एक भेद । इसमें ते तीस देवता हैं, श्रष्टावसु, एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य्य, तथा इंद्र श्रीर प्रजापति । इनका राजा इंद्र श्रीर श्राचार्य्य वृहस्पति हैं । ये काग श्रिक्ति हात्र श्रादि वैदिक कर्म करके देवता हुए थे।

कर्मना \*- कि॰ वि॰ वे॰ "कर्मणा"।

कर्मनाशा—संज्ञा स्री० [सं०] एक नदी जो शाहाबाद जिलों के कैमोर पहाड़ से निकल कर चीता के पास गंगा से मिलती हैं। लोगों का विश्वास है कि इसके जल के स्पर्श से पुण्य का चय होता है। कोई इसका कारण यह बतलाते हैं कि यह नदी त्रिशंकु राजा की लार से उत्पन्न हुई, है, कोई कहते हैं कि रावण के मूत्र से निकली है। पर कुछ लोगों का यह मत है कि प्राचीन काल में कर्मिन्ट आर्थ त्राक्षाया इस नदी के। पर कर के कीकट (मगध) और बंग देश में नहीं जाते थे इसी से यह अपवित्र मानी गई है।

- कर्मनिष्ठ-वि० [सं०] शास्त्रविहित कर्मों में निष्ठा रखनेवाला। संध्या श्रप्तिहोत्र श्रादि कर्तव्य करनेवाला। क्रियावान्।
- कर्मपंचमी—संज्ञा स्त्री० [सं०] जलित, बसंत, हिंदोल श्रीर देशकार के संयोग से बनी हुई एक रागिनी।
- कर्मप्रधान किया—संज्ञा स्त्री० [सं०] वह किया जिसमें कर्म ही सुख्य होकर कर्त्ता के समान आता है और जिसका लिंग, वचन उसी कर्म के अनुसार होता है। उ०—वह पुरूक पढ़ी गई।
- कर्मप्रधान वाक्य-संज्ञा पुं० [सं०] वह वाक्य जिसमें कर्म मुख्य रूप से कर्त्ता की तरह श्राया हो। उ०—पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मभू-संज्ञा स्त्री० [सं०] श्रायांवर्त देश। भारतवर्ष। दे० "कर्मचेत्र"। कर्मभाग-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कर्मफल। करनी का फल। (२) पूर्व जन्म के कर्मीं का परिग्णाम।

कर्मयुग-संज्ञा पुं० [सं०] कलियुग ।

- कर्मयोग—संज्ञा पुं० [सं०] (१) चित्त ग्रुद्ध करनेवाला शास्त्रविहित कर्मा । उ०—कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सबही अम भरमायो । श्री बद्धभ गुरु तस्त्र सुनायो जीला भेद बतायो ।—सूर। (२) उस ग्रुभ और कर्तव्य कर्म्म का साधन जो सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख कर निर्जित रूप से किया जाय। श्रुसका उपदेश गीता में श्रीकृष्या ने विस्तार के साथ किया है। कर्मरंग—संज्ञा पुं० [सं०] (१) कमरख का वृत्त । (२) कमरख का फल । कर्मरंग—संज्ञा श्रीं० [सं०] कर्म की रेखा । भाग्य की जिखन । तक्त्रीर । उ०—कर्म रेख निर्हें मिटे करे कें इ लाखन चतुराई । कर्मवाच्य क्रिया—संज्ञा श्रीं० [सं०] वह क्रिया जिसमें कर्म मुख्य है। कर कर्ता के रूप से श्राया हो श्रीर जिसका लिंग वचन उसी कर्म के श्रनुसार हो । उ०—पुस्तक पढ़ी जाती है ।
- कर्मचाद्-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मीमांसा जिसमें कर्म प्रधान माना गया है। (२) कर्मयोग। ड०—कर्मवाद व्यापन को प्रगटे प्रक्षिगर्भ श्रवतार। सुधा पान दीन्हों सुर गया की भन्नो जग जस विस्तार।—सूर।
- कर्मचादी-संज्ञा पुं० [सं०] मीमांसक । कर्मकांड वा कर्म के। प्रधान माननेवाला ।
- कर्मचान-वि० [सं०] कर्म करनेवाला। क्रियावान। वेदविहित नित्य कर्म को विधिपूर्वक करनेवाला।
- कर्मविपाक-संज्ञा पुं० [सं०] पूर्व जन्म के किए हुए शुभ श्रीर श्रश्चभ कर्मों का भला श्रीर बुरा फल । उ०—राम विरह दसस्य दुखित कहित कैंकई काकु । कुसमय जींय उपाय सब केवल कर्म विपाकु ।—नुलसी ।
  - विशेष—पुराया के मत से प्राया अपने कमी के अनुसार भवा वा तुरा जन्म धारया करता है और पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य इत्यादि का सुख वा रोग इत्यादि का कष्ट भोगता है। किन किन पापों से कीन कीन दुःख भोगने पड़ते हैं इसका विवरया गरुड़ पुराया तथा अन्य अंथों में है।

- कर्मशील-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वह जो फल की श्रमिलापा छोड़ स्वभावतः काम करे। कर्मवान्। (२) यतवान्। उद्योगी।
- कर्मशूर-संज्ञा पुं० [सं०] वह जो साहस श्रीर दढ़ता के साथ कर्म करने में प्रवृत्त हो। उद्योगी।
- कर्मसंन्यास-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कर्म का त्याग। (२) कर्म के फल का त्याग।
- कर्मसंन्यासी-संज्ञा पुं० [ सं० कर्मसंन्यासिन् ] कर्मत्यागी । यती ।
- कर्मसाक्षी—वि॰ [सं॰ कर्मसाचिन् ] जिसके सामने कोई काम हुआ हो। जो कर्मी का देखनेवाला हो। संज्ञा पुं॰ वे देवता जो प्राणियों के कर्मी को देखते रहते हैं श्रीर उनके साची रहते हैं। ये नी हैं—सूर्य, चंद्र, यम, काल, पृथ्वी, जल, श्रमि, वायु श्रीर श्राकाश।
- कर्मस्थान—संगा पुं० [सं०] (१) काम करने की जगह। (२)
  फिलत ज्योतिप में लग्न से दसवां स्थान जिसके अनुसार
  मनुष्य के पिता, पद, राजसम्मान श्रादि के संबंध में विचार
  होता है।
- कर्महीन-वि० [सं०] (१) जिससे शुभ कर्म न बन पड़े। श्रकर्म-निष्ट। (२) श्रभागा। भाग्यहीन। उ०—(क) मंदमति हम कर्महीनी दोप काहि जगाइए। प्रायापति सो नेह बाँच्या कर्म जिल्ह्या सा पाइए।—सूर। (ख) सकल पदारथ हैं जग माहीं। कर्महीन नर पावत नाहीं।—नुजसी।
- कमीत-रंज़ा पुं० [सं०] (१०) काम का श्रंत। काम की समाप्ति। (२) जोती हुई धरती।
- कर्मादान—संज्ञा पुं० [सं०] वह ज्यापार जिसका श्रावकों को निपेध है। ये ११ हैं—(१) इंगला कर्म। (२) वन कर्म। (३) साकट कर्म वा साडी कर्म। (४) भाडी कर्म। (१) स्केटिक कर्म—कोडी कर्म। (६) दंत-कुवायिज्य। (७) जान्ना-कुवायिज्य। (०) रस-कुवायिज्य। (१) केश-कुवा-यिज्य। (१०) विष-कुवायिज्य। (११) यंत्रपीकृन। (१२) निर्वाकृन। (१३) दावामि-दान-कर्म। (१४) शोषया-कर्म। (१४) श्रावया-कर्म।
- कर्मार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कारीगर । सुनार, लोहार इत्यादि । (२) कर्मकार । लोहार । (३) कमरख । (३) एक प्रकार का बाँस ।
- किमियु-वि० [सं०] (१) कर्म करनेवाला । काम में चतुर । (२) विधिपूर्वक शास्त्रविहित संध्या, श्रमिहोत्र श्रादि कर्म करने-वाला । क्रियावान् ।
- कर्मी-वि० [सं० कार्मन्] [श्री० कार्मणी ] (१) कर्म करनेवाला। (२) फल की आकांका से यज्ञादि कर्म करनेवाला।
- कर्मीर—संज्ञा पुं० [सं०] (१) किर्मीर । नारंगी रंग । (२) चितकवरा रंग।

कर्में द्विय-संज्ञा श्ली० [सं०] काम करनेवाली इंदिय। वह इंदिय जिसे हिला बुला कर कोई क्रिया उत्पन्न की जाती है। कर्मेंदिय पांच हैं—हाथ, पैर, वाणी, गुदा श्लीर उपस्थ।

विद्रोष—सांख्य में ग्यारह इंद्रियां मानी गई हैं। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्में द्रिय श्रीर एक उभयात्मक मन ।

करी-संज्ञा पुं० [सं० कराल ] [स्त्री० करीं ] जुलाहां के सूत फैलाकर तानने का काम।

क्रि० प्र०-करना।

वि॰ (१) कड़ा। सख्त। (२) कठिन। मुश्किल। जैसे— कर्राकाम, कर्री मिहनत।

करीना \*-कि॰ अ॰ िर्ह० करी कड़ा होना। कडोर होना। सक्त होना।

करीं—संज्ञा श्ली० [ देश० | एक प्रचार का कृत जो देहरादून और श्रवध के जंगलों तथा दक्तिया में पाया जाता है। इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं और मार्च में कड़ जाते हैं। पत्ते चारे के काम में श्राते हैं। इस वृत्त में फल भी लगते हैं जो जून में पकते हैं।

वि० स्त्री । कठोर ।

कर्षेट—संज्ञापुं० [सं०] (१) दो से गांवों के बीच का कोई सुंदर स्थान जहां घास पास के लोग इकट्ठे होकर लोन देन घोर व्यापार करते हों। मंडी । (२) नगर । (३) वह गांव जो कांटेदार साढ़ियों से घिरा हो।

कर्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचूर । नरकंचूर । ज़रंबाद ।

क प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) १६ सोलह मारो का एक मान।

विद्रोध—प्राचीन काल में माशा १ रती का होता था इससे धाज कल के अनुसार कर्य दसही माशे का उहरेगा। वैधक में कहीँ कहीँ कर्य दो तोले का भी माना गया है।

(२) खिँचाव । घसीटना । (३) जोताई । (४) (खकीर श्रादि) खीँचना । खरोचना । (४) बहेड़ा ।

संज्ञा पुं० [सं० कर्ष ] ताव । जोश । बढ़ाबा । दे० ''करप''। कर्षक—संज्ञा पुं० [सं०](१) खीँ चनेवाला। (२) इल जोतनेवाला। किसान । खेतिहर ।

किषेशा—संज्ञा पुं० [सं०] [ति० कर्षित, कृषीं, कर्षक, कर्षणीय, कन्ये ]
(१) खीँ चना। (२) खरोंच कर जकीर डाजना। (३)
जीतना। (४) कृषिकमी। खेली का काम।

कर्षफल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बहेबा। विभोतक। (२) श्रांचला। कियोी-संज्ञा श्री० [सं०] (१) खिरनी का पेड़। चीरियों वृच। (२) घोड़े की लगाम।

काषु - संज्ञा पुं० [सं०] (१) कंडे की भाग। (२) खेली। (१) जीविका।

संज्ञा स्त्री व [ संव ] (१) छोटा ताला। (२) नदी। (१) सहर। (१) छोटा छुँड जिसमें यज्ञ की स्रप्ति रक्की जाती हैं।

कहिं - कि वि० [सं०] कब १। किस समय १। कहि चिस्-कि वि० [सं०] (१) कभी। किसी समय। (२)

'च्चित्-किः । वर् । सर्व । (४) कमा । कसा नमय । (२) कदाचित् ।

कलंक-संज्ञा पुं० [सं० ] [शं० कलंकित, कलंकि ] (१) दाग्। धब्या । चंद्रमा पर काला दाग्।

या०-कलंकांक।

(२) लांछन । बदनामी । (३) ऐव । दोष ।

क्रि० प्र०-छूटना ।-देना ।-जगना ।-जगाना ।

मुद्दाः — कलंक चढ़ाना = कलंक वा दे। प लगाना । कलंक का टीका = दे। प का धव्या । लांकुन ।

कलंधर-संज्ञा पुं० सि० । चंद्रमा ।

कलंकांक-नंता पुं० िसं० ] चंद्रमा का काला दाग्।

कलंकित-वि॰ [सं॰ ] (१) जिसे कर्लक लगा हो। जांछित। देाप्युक्त। (२) जिसमें सुरचा लगा हो।

करुंकी-वि० [सं० कर्लाकर] [भी० कर्लकर्ना] जिसे कसंक लगा हो। दोषी। अपराधी।

🙏 संजा० पुं० | सं० कल्कि | कल्कि शवसार ।

कल्जंकर-संजा पुं० | सं० | पानी का भेंबर।

कलंगड़ा !-संशा पुं० [सं० कलिंग ] कर्ता दा । तरबूज़ ।

करुँगा-संश पुं० | दिं० कलगी | (१) स्नोहं की एक होनी जिलसे ठठरे याली में न काशी करते हैं। (२) छीपियों का एक उप्पा जिसमें बटारह फूल होते हैं। (३) दे० 'कलगा''।

कलँगी-संज्ञा स्ना॰ दे॰ ''कलगी''।

कल्डंज-संशा पुं० [सं०] (१) तमाकू का पीथा। (२) मृग। (३) पत्री। (४) पत्री का मांस। (१) १० पत्र की तील।

कलंडर-संज्ञा पुं० [पं० केलंडर] वह धाँगरेज़ी यंत्री वा तिथि-पत्र जिस का प्रारंभ पहिली जनवरी से डोला है।

कलंदक-सज्ञापुं० सिं० ] एक ऋषि का नाम।

कल्डंद्र-संजा पुं० [ भ० क्लंक्ष्र ] (१) एक प्रकार का सुसलमान साधु जो संसार से विरक्त होता हैं। (२) रीख भीर बंदर नचानेवाला। इस देश में ये लोग प्रायः सुसलमान होते हैं। (१) दे० "कर्लव्या"।

कलंदरा-संज्ञा पुं० [ घ० ] (१) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो सूल, रेशम धीर दसर से बुना जाता है। गुद्द । (२) ग्रीमें का बाँकुड़ा जिस पर कपड़ा या रेशम लिपटा रहता है। इसमें लोग कपड़े या धीर धीर यस्तु लटका देते हैं। उ० - तंबू, पाल, कुनात, साएवान, सिरायचे।

राविट्यू बहु मॉलि पुनि कुंदरा कर्त्रदेश !—स्दन ! संज्ञा पुं० [कं० केंलंडर ] (१) वह जंत्री वा पन्ना जिसका साल पहली जनवेरी से प्रारंभ होता है ! (२) जुमें वा जुमों की वह सूची वा यावदारत जो मजिस्ट्रेंट के ऐसे मुक्दमी में तैयार करनी पक्ती है जिन्हें वह दैरि सुपूर्व करता है ! कळंदरी—संज्ञा स्त्री० [हिं० कलंदरा + ई० (प्रत्य०)] वह स्रोलदारी जिसमें कलंदर लगे हो।

करुं ब—संशा पुं० [स०] (१) शॉर। (२) शाक का खंडला। (३) कर्वंब।

कळंबिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] गले के पीछे की नाड़ी । मन्या ।

कलंबियन—रंजा पुं० [ श्रं० ] प्रेस या क्रियों की कल का एक भेद । इसमें दो लंगर होते हैं। एक चिड़िया के श्राकार का ऊपर रहता है, दूसरा पीछे की श्रोर । इन्हीँ लंगरें। से इसकी दाव उठती हैं। कमानी नहीं होती। इसका चलन श्रव कम होता जाता है। इसे चिड़िया प्रेस भी कहते हैं।

कल्ल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) श्रव्यक्त मधुर ध्वनि । जैसे-कोयल की कृक, भेरिंगे की गुंजार ।

या०-कलकंठ।

(२) वीर्थ्य । (३) साल का पेड़ ।

वि० (१) मने।हर । सुँदर । (२) कोमल । मधुर । संज्ञा स्त्री० [ सं० कल्य, प्रा० कल्स ] (१) नैरेग्य । आरोग्यता । सेहत । संदुरुस्ती । (२) आराम । चैन । सुख ।

क्रि॰ प्र०-श्राना ।-पड्ना ।-पाना ।-होना ।

मुहा०—कल से = चैन से । ७०—सुवे तहां दिन दस कल काटी । आयउ ब्याध दुका ले टाटी ।—जायसी । † कल से = श्राराम से । धीरे धीरे । श्राष्ट्रिसा श्राष्ट्रिसा ।

(३) संतोष । तुष्टि ।

कि प्र प्राचना।—पद्गा।—पाना।—होना। कि वि [सं कत्य = प्रस्पूष, प्रभात ] (१) दूसरे दिन का सबेरा। श्रानेवाला दिन। ४०—मैं कल श्राऊँगा।

मुहा०—कल कल करना वा श्राज कल करना = बात के लिये सदा दूसरे दिन का वादा करना | टाल मटूल करना | हीला ह्वाद्या करना |

(२) भविष्य में । पर काल में । किसी दूसरे समय । ड॰—जो श्राज देगा सो कल पावेगा। (३) गया दिन। बीता हुश्रा दिन। ड॰—वह कल घर गया था।

मुद्दा०—कत्त का = थे। इं दिने। का । हाल का । ड०—कत्त का लड़का हमसे बाते करने आया है । कल की बात = थे। ड़े दिने। की बात । ऐसी घटना जिसे हुए बहुत दिन न हुए हो। हाल का मामला । कत्त की रात = वह रात जा आज से पहले बीत गई।

संज्ञा स्त्री ि [ सं० कला = श्रंगं, भाग ] (१) स्रोर । बल । पहलू । उ०—(क) देखें ऊँट किस कल बैठता है। (ख) कभी वे इस कल बैठते हैं, कभी उस कला। (२) स्रंग । स्रव-यव । पुरज़ा।

संज्ञा श्री० [सं० कला = विषा ] (१) युक्ति । ढंगा ड०--सुमा में तीनों कल बल छला। किसी की छछ नहिं सकती ६२ चल ।—हिरश्चंद्र। (२) कई पे च श्रीर पुरज़ों के जोड़ से बनी हुई वस्तु जिससे कोई काम लिया जाय। यंत्र। जैसे— छापे की कल । कपड़ा बनने की कल। सीने की कल। उ०—इस घर में पानी की कल लगवा दे।

थै। ०—कत्तदार = यंत्र से बना हुआ सिक्का । रुपया । पानी की कत्त = वह नस जिसकी मूँठ ऐं ठने वा दबाने से पानी आता है । कि प्र०—खोलना ।—चलना ।—चलाना ।—लगाना । (३) पेंच । पुरज़ा ।

क्रि॰ प्र॰—उमेटना ।—ऐंटना ।—घुमाना ।—फेरना । मोड्ना ।

मुहा० — कल ऐंडना = िकसी के चित्त के। िकसी श्रीर फेरना। ड० — तुमने तो ऐसी कल ऐंड दी है िक श्रव वह िकसी की सुनता ही नहीं। कल का पुतका = दूसरे के कहने पर चलनेवाला। दूसरे के श्रधीन काम करनेवाला। कल बेकल होना = (१) पुरज़ा दीला होना। जोड़ श्रादि का सरकना। (२) श्रव्यवस्थित होना। कम विगड़ना। किसी की कल हाथ में होना = िकसी की मित गित पर श्रिधकार होना। िकसी के ऐसा वश होना कि जिधर चलावे उधर वह चले।

(४) बंदूक का घोड़ा वा चाप।

थै। ० — कलदार बंदूक् = ते। ड़ेदार बंदूक् ।
वि हिं ० "काला" शब्द का संश्विस रूप जिसका व्यव-हार यौगिक शब्द बनाने में होता है । जैसे — कलसुहाँ। कलसिरा। कलजिब्मा। कलपे। दिया। कललुमा।

कल्डइया†—संज्ञा श्ली० दे० ''कलैया''। कल्रई—संज्ञा श्ली० [ श्र० ] (१) रांगा।

था०-कलई का कुरता = वंग । रांग का भस्म ।

(२) रांगे का पतला लेप जो बरतन इत्यादि पर कसाव से बचाने के लिये लगाते हैं। मुलम्मा।

या०-कलईगर।

क्रिं प्रo-करना |-होना |- उत्रना |- उड़ना |

(३) वह जोप जो रंग चढ़ाने वा चमकाने के लिये किसी वस्तु पर लगाया जाता है। उ०—(क) दीवार पर चूने की कलई करना। (ख) दर्पण के पीछे की कलई। (४) बाहरी चड़क दमक। दिखाव। आवरण। तड़क भड़क। ऊपरी बनावट। उ०—साहित सत्य सुरीति गई घटि बढ़ी कुरीति कपट कलई. है।—तुलसी।

मुहा० कलाई खुलना = श्रम्म श्रिप्त ज़ाहिए होना । श्रम्म भेद खुलना । वास्तविक रूप का प्रगट होना । उ० आई उघरि प्रीति कलाई सी जैसी खाटी श्रामी । सूर । कलाई न जगना = युक्ति न चलना । उ० यहाँ तुम्हारी कलाई न जगेगी ।

ं(४) चूना। कली। क्रिं० प्र०-करना।-पोतना।

कळईगर-संज्ञा पुं० [ फा० ] क्लई करनेवाला । कलईदार-वि० [ फा० ] जिस पर कलई की हो। जिस पर रांगे का लेप चढ़ा हो। उ०-कलईदार बरतन। कलकंठ-संज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० कलकंठी] (१) कोकिया । कोयल । उ०-काक कहहिं कलकंट कटेारा ।--- तुलसी । (२) पारावत । परेवा । कबूतर । पिं हुक । (३) हंस । वि॰ मीठी ध्वनि करनेवाला । सुंदर बोलनेवाला । कलक-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) बेकली । बेचैनी । घबराहट । क्रि० प्र०—गुज़रना ।—होना ।—रहना ।—सिटना । (२) रंज । दुःख । खेद । सोच । चिंता । उ० -- पर एक कलक होत बढ़ ताता । कुसमय भये राम बिनु भ्राता । संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० " करक"। कलकता#-कि॰ घ॰ [हिं० कतकत = शब्द ] चिल्लामा । शोर करना । चीत्कार करना । चिग्घाक मारना । उ०--श्रंगनि उतंग जंग जैतवार जार जिन्हें चिकरत दिकारि हिलानि कलकत हैं।--मितराम। कलकल संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भरने भावि के जल के गिरने का शब्द । (२) कोखाह्या । ह्ला । शोर । संज्ञा श्री० मताड़ा। बाद विवाद। दाँता-किटकिट। संज्ञा पुं० [ सं० ] साल की गोंद। राजा। भित्रा स्त्री० [ हिं० कलाना ] खुजली । कलकानि-|संशास्त्री० [ भ० क्लक == रंज ] दि कत । हैरानी । दुःख। उ०-(क) नारी गारी बिनु नहिं बोखे पून करे कलकानी। घर में भादर कादर कोसों सीमत रैनि विहानी। —सूर । (ख) भूपाल-पालन भूमिपति बदनेस नंद सुजान है । जाने दिली दल दक्षिमा कीन्हे महा कलकानि है।--सूदन। क्रि० प्र०-करना ।--होना । कलकीट-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एक कीड़ा। (२) संगीत में एक कलकुजिका-वि० स्री० [सं०] मधुर ध्वनि करनेवाली। कलक्रक्र-संज्ञा पुं० [ श्रं० कलेकटर ] माल का बढ़ा हाकिम जिसके अधिकार में ज़िले का प्रबंध होता है। यह सरकारी मालगुज़ारी वसूल करता है और माल के मुक्डमों का फ़ैसला करता है। या०-- दिपटी कवाकृर । वि० वसूल करनेवाला। जैसे--टिकट कलकृर, बिल कलकृर। कळकुरी-संज्ञा स्री० [ विं० कलबटर ] (१) ज़िले में माल के सुह-कमें की कचहरी।(२) कलकृर का पत्।

वि० कतकुर से संबंध रखनेवाता।

कलगा-तंज्ञा पुं० [ तु०कलगी ] मरसे की तरह का एक पीधा। यह

बरसात में उगता है श्रीर कार कातिक में इस के सिरे पर

कवागी की तरह गुच्छेदार बाबा बाबा फूबा निकवाते हैं। फूबा

कलगट-संज्ञा पुं० [देश०] कुरहाड़ी।

कलदार चीड़ा चपटा होता है जिलपर लाख लाख रोएं होते हैं, जो ज्यों ज्यों जपर की जाते हैं अधिक लाल होते जाते हैं। यह देखने में मुर्गे की चोटी की तरह दिखाई देता है। मुर्गकेश : जटाधारी। कलगी-संज्ञा स्रा॰ [ तु॰ ] (१) शुतुरसुर्ग ब्रादि चिदियों के सुंदर पंख जिसे राजा लोग पगड़ी वा ताज पर खगाते हैं और जिसमें कभी कभी छोटे मोती भी पिरोए रहते हैं। (२) मोली वा सोने का बना हुआ सिर का एक गहना। (३) चिड़ियों के सिर पर की चोटी, जैसी मीर वा मुर्गे के सिर पर होती है। (४) किसी ऊँची इमारत का शिखर । (४) लावनीका एक दंग। धा०-कवागीवाज् । कलिज्ञी-संज्ञा की० [र्ति० काला = संदर + विद्या ] [पुं क्लाचिड़ा ] एक चिड़िया जिसका पेट काला, पीठ मटमैली. श्रीर चेंच लाल होती है। इसकी बोली सुरीली होती है। कलचुरि-संग पुं० [ सं० | दिषया का एक प्राचीन राजवंश जिसके श्रधिकार में कर्याट, चेदि, दाहल, मंडल श्रादि देश थे। कलका-संज्ञा पुं० सि० कर + रता, ति० करता] (क्री० अस्प० कलका) बड़ी डांड़ी का चन्मच जिससे दाल इत्यादि बटलाई से निकाखते हैं। कलछो—संज्ञास्त्रां० दे० ''करछी''। कळळूळ†-संज्ञा स्त्री० दे० ''करछी''। गरम बाल् निकाल भड़भूँ जे खर्बन भूँ जले हैं। कलजिंदमा-विव किंव काला - जिहा वा जीम ] स्थित कर्लाज्ये ]

कालखुला-संज्ञा पुं० िर्वि० कलका | स्रोहे का संबा खड़ जिसके सिरे पर एक कटोरा सा जगा रहता है। इससे भाइ में से

कलकुली†-संज्ञा की० दे० "कवड़ी" वा "करड़ी"।

(१) जिसकी जीभ काली हो। (२) जिसके मुँह से निकली हुई अशुभ वाते प्रायः ठीक घटे ।

कलजीहा-वि॰ दे॰ "कक्षजिस्मा"।

संज्ञा पुं० काली जीभ का हाथी, जो वृषित समस्रा जाता है। कलभँवां-थि० [६० काला + भोई ] सांबला । काले मुँह का । ड०-इस कलमनें मुँह पर यह खेसदार टीपी।

कलदेखा-संज्ञापुं ० सिं० काल 🚈 काला 🕂 हिं० होर 🔩 चोच 🖥 बह कब्नर जिसका सारा शरीर सफ़ेद हो, पर चोंच काली हो।

कल्ड्र \*- संशा प्र दे० "कक्षकर"।

कल्ज-संज्ञा पुं० [सं० ] [बि० कलश्रवान, कलका ] (१) स्त्री । पत्नी। (२) निलंब। (३) दुर्ग। किस्ता।

करुदार-वि० [ दि० कल + दार ] जिसमें कक्ष क्या है। वे चदार। संशा पुं० [ हिं० कल + दार (अस्प०)] वह रुपया जो टकसाक की कल में बना हो।

कलदुमा-वि० [हिं० काला + फा० दुम ] काली दुम का। संज्ञा पुं० काली दुम का कबूतर।

कलधूत-संज्ञा पुं० [सं०] चादी।

कसाधात-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सोना । उ०-केतिक ये कलधात के धाम करील के कुंजन अपर वारों।--रसखान।(२) चांदी। (३) सुंदर ध्वनि।

कलन-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० कित ] (१) उत्पन्न करना। बनाना। लगाना। सजाना। (२) धारण करना। होना (३) श्राचरण। (४) लगाव। संबंध। (४) गिणित की किया। हिसाब, जैसे, संकलन व्यवकलन। (६) ग्रास। कौर। (७) ग्रहण। (८) श्रुक्त शोणित के संयोग का वह विकार जो गर्भ की प्रथम रात्रि में होता है श्रोर जिससे कलल बनता है। (६) बेँत। कल्प-संज्ञा पुं० [सं० कल्प = रचना] (१) कल्प । (२) ख़िजाब। (३) दे० ''कल्प"।

कलपत्तर—संज्ञा पुं० [स० कल्पतः ] एक पेड़ जो शिमला और जैसर की पहाड़ियों में बहुत होता है। इसकी जकड़ी सफ़ेद और मज़बूत होती है, जो मकानें में जगती है तथा खेती के सामान बनाने के काम में आती है।

करुपना—िकि॰ श्र॰ [सं० कल्पन = उद्घावना करना (दुःख की) ]

(१) विजाप करना । विजखना । दुःख की बात सोच सोच

पा कह कृद कर रोना । उ० — (क) श्रव रोने कजपने से क्या
होगा ? (ख) नेकु तिहारे निहारे बिना कजपे जिय क्यों पज

धीरज जेखा । नीरजनैनी के नीर भरे किन नीरद से दग
नीरज देखा ।—पद्माकर ।

\*(२) कस्पना करना ।\*संज्ञा स्त्री० दे० ''कस्पना'' ।

कलपनी-संज्ञा श्ली० [सं० कलपनी ] कतरनी । कैंची ।-- डिं०

कळपाना-कि॰ स॰ [हिं॰ कलपना] दुःखी करना । जी दुःखाना। तरसाना। रुखाना।

कल्पून-संज्ञा पुं० [देश०] एक सदाबद्दार पेढ़ जो उत्तरीय और पूर्वीय बंगाल में होता है। इसकी सकड़ी लाल रंग की और मज़बूत होती है। यह घर बनाने में काम आती है और बड़ी कीमती समभी जाती है।

कळपेाटिया-संज्ञा स्त्री॰ [ हिं० काला + पोटा ] एक चिड़िया जिसका पाटा काला होता है ।

कलण्या—संज्ञा पुं० [ मला० कलपा = नारियल ] नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग की एक कड़ी वस्तु जो नारियल के भीतर कभी कभी मिलती है। चीन के लोग इसे बड़े मुख्य की समकते हैं। नारियल का मोती।

करुप्र-संज्ञा पुं० [सं० कल्प ] पके चावल वा आरारेट आदि की पतली सेहं जिसे कपड़ों पर उनकी तह कड़ी और बराबर करने के लिये लगाते हैं। माड़ी।

क्रिo प्रo-करना ।--देना ।---लगाना । संज्ञा पुं० मर्जाई । चेहरे पर काला घष्वा ।

कलफा—संज्ञा श्ली॰ [ देश० ] देशी दारचीनी की झाल जो मला-वार से श्राती है श्लीर चीन की दारचीनी में, उसे सम्ता करने के लिये, मिलाई जाती है।

†संज्ञा पुं० [ देश ] कल्ला । कोपला । नया श्रंकुर ।

कला क्रिं पुं० [ देश० ] टेसू के फूलों को उबाल कर निकाला हुआ रंग जिसमें कत्था, लोध, श्रीर चूना मिला कर अगरई रंग बनाते हैं।

कलबला—संज्ञा पुं० [सं० कला + बल ] उपाय । दाँव पेंच । जुगुत । संज्ञा पुं० [श्रनु० ] हला गुला । शोर गुला । उ०— सिखन सिहत सो नित प्रति श्रावै । कलबल मुनि के निकट मचावै ।—विश्राम ।

वि॰ श्रस्पष्ट (स्वर)। (शब्द) जो श्रवाग श्रवग न मालूम हो। गिलबिता। व॰-कलबता बचन श्रधाः श्ररुनारे। दुइ दुइ इसन विसद वर बारे।---तुलसी।

कलबीर—संज्ञा पुं० दे० ''श्रकसबीर''।

कल्रबृत-संज्ञा पुं० [फ़ा० कालबुद ] (१) ढाँचा । साँचा । (२) ककड़ी का ढाँचा जिस पर चढ़ा कर जूता सिया जाता है । फ़रमा । (३) मिट्टी, ककड़ी या टीन का गुंबदचुमा डुकड़ा जिस पर रख कर चैागोशिया या श्रठगोशिया टीपी बनाई जासी है । गोकंबर । कृालिब ।

कलभ-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० कलभी] (१) हाथी का बचा। उ०---उर मिन माल कंद्य कलप्रीया। काम कलभ कर भुज बल सींवा।---तुलसी। (२) हाथी। (३) ऊँट का बचा। (४) धत्रा।

कलभवसुभ-संज्ञा पुं० [सं०] पीलू का पेड़ । कलभी-संज्ञा स्त्री० [सं०] (१) हाथी वा ऊँट का बचा (मादा)। (२) चेंच का पौधा। चंचु।

कलम संज्ञा पुं० क्ली० [घ०। सं०] [क्ली० कलमी] (१) सरकंडे की कटी हुई छोटी छड़ वा लोहे की जीभ लगी हुई लकड़ी का दुकड़ा जिसे स्थाही में हुवा कर कागज़ पर लिखते हैं।

कि प्रo—चलना ।—चलाना ।—बनना ।—बनाना ।
मुह्राo—कलम खींचना, फेरना, वा मारना = लिखे हुए को
काटना । रद करना । कलम चलना = (१) किखाई होना ।
(२) कलम का कागज़ पर श्रव्ही तरह खिसकना । ड॰—
यह कलम श्रव्ही नहीं चलती, दूसरी लाग्ने । कलम
चलाना = जिलना । कलम तोड़ना । किलने की हद कर
देना । श्रन्टी उक्ति कहना । कलमबंद करना = जेलबह करना । कलमबंद = पूरा पूरा । ठीक ठीक । ड॰—कलमबंद सी जूते लागें। था०-कलमकसाई। कलमतराश । कलमदान।

(२) किसी पेड़ की टहनी जो दूसरी जगह लगाने वा दूसरे पेड़ में पैश्वंद लगाने के लिये काटी जाय।

क्रिं प्र0-करना | काटना |-जगाना ।

मुहाo कलम करना = काटना । छाटना । उ० कलम रुके तो कर कलम कराइये।

- (३) वह पैाधा जो कलम लगा कर तैयार किया गया हो।
- (४) वह धान जो एक जगह बोया जाय श्रीर दूसरी जगह उखाड़ कर लगाया जाय। जड़हन।

या ० --- कलमोत्तम = बहुत श्रन्छा महीन धान ।

(१) वे छोटे बाल जो हजामत बनवाने में कनपटियें के पास छोड़ दिये जाते हैं।

क्रि० प्र० -काटना ।-- झाँदना ।-- यनाना ।-- रखना ।

- (६) एक प्रकार की बंसी जिसमें सात छेद होते हैं। (७) बालों की कूची जिससे चित्रकार चित्र बनाते या रंग भरते हैं। याo—कलमकार।
  - (म) शीशे का काटा हुआ लंबा टुकड़ा जो भाड़ में सटकाया जाता है। (१) शोरे, नैासादर आदि का जमा हुआ रवादार संवा टुकड़ा। रवा। (१०) छुछुंदर। फुलमड़ी (आतश्वाज़ी)। (१९) सोनारों वा संगतराशों का एक आज़ार जिससे वे बारीक नकाशी का काम करते हैं। (१२) मुहर बनानेवालों का वह आज़ार जिससे वे अचर खोदने हैं। (१३) किसी पेशेवाले का वह आज़ार जिससे वे अचर खोदने हैं। (१३) किसी पेशेवाले का वह आज़ार जिससे कुछ काटा खोदा वा नकाशा जाय।

कलमक, कलमक्क-संज्ञा पुं० [फ़ा०] पुक प्रकार का संगृर जो बलुचिस्तान में बहुतायत से होता है।

कलमकार-संज्ञा पुं० [फा०] (१) चित्रकार । चित्रों में रंग भरने-वाला। (२) कलम से किसी प्रकार की वस्त्रकारी करनेवाला। (३) एक प्रकार का बाफ़ता कपड़ा जिसमें कई प्रकार के बेल बूटे होते हैं।

कलमकारी-संज्ञा श्रां । [फां ] कलम से किया हुआ काम। जैसे---नकाशी, बेलबूटा श्रादि।

कलमकीली—संशा श्रं । या कलम + हिं कीली ] कुरती का एक पंच जिसमें विपत्ती के सामने खड़े होने पर अपने दहिने हाप की उँगलियों से उसके बाएँ हाथ की उँगलियों में पंजा गठ कर अपने दहिने हाथ को उसके पंजे के सहित अपनी गरदन पर जाते हैं और अपनी दहिनी कोहनी उसकी बांई कलाई से अपर जाकर नीचे की ओर दवा कर उसे खित कर देते हैं। कल्लमख \*~संशा पं । सं विकास (१) पाप । दोष । (२) कलंक।

करुमस्त्र\*-संज्ञापुं० [सं० कल्मप] (१) पाप । दोष । (२) कलांक । स्रांक्षन । दागु । धन्ना ।

कलमतराश-संज्ञा पुं० [फा०] (१) चाकू। कलम बनाने की छुरी। (२) (कहारों और हाथीवानों की बोली में ) घरहर की खूँटी।

कलमदान-संज्ञा पुं० [फ़ा० ] काठ की एक पतली वांबी संदूक जिसमें कलम, दवात, पेंसिल, चाकू भादि रखने के खाने बने रहते हैं।

कलमना क्ष-कि॰ स॰ [ंहि॰ कलम ] काटना । दो दुकड़े करना । उ॰—तब तमचरपति तमकि कड़ों घरि घरि हरि खाहू । मिलि मारै। देश बंधु बंक कपि कलमत जाहू ।—रघुनाथ । विशेष—यह प्रयोग अनुचित और भहा है ।

कलमरिया-संज्ञा स्रो० [ पुर्त० ] इवा का बंद हो जाना । (लश०) ।

कलमलाना-िकि० प्र० विषय । प्रवस्त में पड़ने के कारण श्रेगों का इधर उधर हिलना डोलना । कुलबुलाना ।

कलमा—नंता पुं० [ प० ] (१) वाक्य । वात । (२) वह वाक्य जो सुसक्तमान धर्म्म का मूल मंत्र है । ''ला इलाह इक्षिक्षाह, महम्मद रसूलिलाह '' । उ०—वारों वर्ष धर्म होष्टि कलमा निवाज पदि, शिवा जी न होते ती सुनति होति सब की ।—भूषया ।

मुहा० - कलमा पढ़ाना क्र मुसलमान करना । कलमा पढ़ना क्र मुसलमान होना । किसी के नाम का कलमा पढ़ना = किमी व्यक्ति विशेष पर व्ययंत अदा रखना ।

फलमास-वि० [ सं० कल्माण ] **चितककरा ।** 

कलमी-वि॰ [फ़ा॰] (१) विखा हुमा। विखित।

क्रि॰ प्र॰-करना।-होना।

(२) जो कलम लगाने से उत्पन्न हुआ हो जैसे कलमी नीयू, कलमी आम। (३) जिसमें कलम था रवा हो। जैसे कलमी शोरा।

संशा औ० [ सं० कलमी ] करेमू । कलमी साग ।

कलमी शारा-संता पुं० [दि० कलमा + शारा] साफ किया हुआ शारा जिसमें कलमें होती हैं। शारे का पानी में साफ करके इसकी मैल को छांट कर कलम जमाने हैं। यह शारा साधा-रण शारे से अधिक साफ और तेज़ होता है। इसकी कलमें भी बड़ी बड़ी होती हैं।

कळमुद्दां-वि० [दि० काला + ग्रेट ] (१) काले मुँद का । जिसका मुँद काला हो । (२) कलंकित । लांकित ।

कल्लरिन-संज्ञा की० [देश०] जीक क्षगानेवाकी की। कीकी क्षगाने-वाकी की। कलरव-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मधुर शब्द । (२) केकिल । (३) कब्लर ।

कलळ-संज्ञा पुं० [सं०] गर्भाशय में रज श्रीर विर्ध्य की वह श्रवस्था जिसमें एक पतली किल्ली सी बन जाती है श्रीर जो कलन के उपरांत होती हैं।

विशेष—सुश्रुत के श्रनुसार जब श्रातुमती की का स्वम मेथुन द्वारा रज उसके गर्भाशय में प्रवेश करता है तब भी उससे हड्डी श्रादि से रहित एक बुजबुजा सा बन के रह जाता है श्रीर कजज कहजाता है।

कललज-संशा पुं० [सं०] (१) गर्भ। (२) राज।

कलवरिया—संज्ञा स्त्री ० [ हिं० कलवार ] कलवार की दूकान । शराब की दूकान ।

कलवार—संज्ञा पुं० [सं० कल्यपाल, प्रा० कलवाल ] [श्री० कलवारिन ] एक जाति जो शराब बनाती श्रीर बेंचती है। शराब बनाने श्रीर बेंचनेवाला। उ०—चली सुनारि सुद्दारा सुद्दाती। श्री कलवारि प्रेम-मधु-माती।—जायसी।

कलिंक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चटक । गौरवा । (२) कलिंदा । तरबूज़ । (३) सफ़ेंद्र चैंबर । (४) स्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीन मस्तकों में से वह मस्तक जिसके मुँह से वह शराब पीता श्रा । (४) एक तीर्थ का नाम ।

कलिंकि विनोद्-संज्ञा पुं० [सं०] मृत्य के ४१ मुख्य चालकों में से एक जिसमें माथे के ऊपर दोनों हाथों को ले जाकर आकाश में धुमाते हैं और फिर पसली पर लाकर नीचे ऊपर धुमाते हैं।

कछद्दा-संज्ञा पुं० [सं०] [स्री० करप० कलगी] (१) वड़ा। गगरा। (२) तंत्र के अनुसार वह घड़ा वा गगरा जो कम से कम व्यास में १० श्रंगुल श्रोर उँचाई में १३ श्रंगुल हो श्रोर जिसका मुँह म श्रंगुल से कम न हो। (३) मंदिर, वैस्य श्रादि का शिखर। (४) मंदिरों के शिखर पर लगा हुआ पीतल, परथर श्रादि का कँगुरा। (१) खपड़ेल के कोनों पर रक्खा हुआ मिट्टी का कँगुरा। (१) एक प्रकार का मान जो द्रोपा वा मसेर के बरावर होता था। (७) चोटी। सिरा। (म) प्रधान श्रंग। श्रेष्ठ व्यक्ति। उ०---रघुकुल-कलशा। (१) कश्मीर का एक राजा जिसका नाम रणादित्य भी था। यह १४ म शकाव्द में हुआ था श्रीर यह बड़ा कुमार्गी श्रीर श्रम्यायी था। इसने श्रपने पिता पर बहुत से श्रस्थाचार किए थे श्रीर श्रपनी भगिनी तक का सतीत्व नष्ट किया था। मंत्रियों ने इसे सिंहासन से उतार इसके पिता को गही पर बैडाया था। (१०) कोहल मुनि के मत से नृत्य की एक वर्षों ना।

कल्ड्यास्तेत्र—संज्ञा पुं० [सं०] कर्चाटक देश के अंतर्गत एक तीर्थ । कल्ड्या—संज्ञा क्री० [सं०] (१) गगरी । छोटा कलसा । (२) मंदिर का छोटा कँगूरा । (३) प्रष्ठपर्चो । पिठवन । (४) एक प्रकार का बाजा, जिसे कवाशीसुख भी कहते।थे। कलस-संज्ञा पुं० दे० ''कलश''।

कळसरी—संज्ञा स्त्री० [व्हिं० कलाई + सर ] कुश्ती का एक पेंच जिसमें विपन्नी को नीचे लाकर उसके मुँह की तरफ़ बेंठ कर श्रपना दहिना हाथ सामने से उसकी बांह में डाल कर पीठ पर ले जाते हैं श्रीर दूसरे हाथ की कलाई पकड़ कर बाईं ् श्रीर ज़ोर करके चित कर देते हैं।

संज्ञा श्ली॰ [ हिं॰ काला + सर वा सिर ] एक चिड़िया जिसका सिर काला होता है।

कलसा—संज्ञा पुं० [सं० कलस] [क्षी० श्रत्प० कलसी] (१) पानी रखने का बरतन । गगरा। घड़ा। (२) मंदिर का शिखर।

कल्लसिरी-संज्ञा स्त्री ० [हिं० काला + सिर ] एक चिड़िया जिसका सिर काला होता है।

वि० श्लं० [सिं० कलह + सिरी ] लड़ाकी (स्त्री)। मनाड़ालू (स्त्री)।

कळसी-संज्ञा स्त्री० [सं० कलय ] (१) छोटा गगरा। (२) छोटे छोटे कॅंगूरे। मंदिर का छोटा शिखर वा कॅंगूरा।

कलसीसुन-संज्ञा पुं० [सं० ] घड़े से उत्पन्न, श्रगस्य ऋषि ।

कल्डंतरिता—संज्ञा स्त्री० दे० ''कलडांतरिता''।

कलहंस-संज्ञापुं०[सं०](१) हंस।(२) राजहंस।(३) श्रेष्ठ राजा।(४) परमातमा। ब्रह्म।(१) एक वर्ण वृत्त का नाम जिसमें प्रत्येक चरण में १३ श्रजर श्रर्थात् एक सगण, एक जगण, फिर दो सगण श्रीर श्रंत में एक गुरु होता है। उ०—सिज सी सिँगार कलहंस गती सी। चिल श्राह राम छवि मंडप दीसी।(६) संकर जाति की एक रागिनी जो मधु, शंकरविजय श्रीर श्राभीरी के योग से बनती है।

कलह—संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० कलहकार, कलहकारी, कलही ] (१) विवाद। भगड़ा।

यै।०-कलहप्रिय।

(२) सङ्गर्है। युद्ध। (३) तस्तवार का म्यान। (४) पथ। रास्ता। कल्लह्कारी-वि० [सं० कसहकारिन् ] [स्री० कसहकारियी ] समाङ्ग करनेवाला। समाङ्गलू।

कलहुनी-वि॰ स्री॰ दें। "कलहिनी"।

कलहिप्रय-संज्ञा पुं० [सं०] नारव।

वि० [स्री० कसदिमया] जिसे साझाई भारती सारी। साझाका। माराङ्गासू।

कलहिप्रया-वि॰ स्त्री॰ [ सं॰ ] क्ताड़ालू।

संज्ञा स्त्री० मैना ।

कल्लहर—संज्ञा पुं० [देश०] बनियों की एक जाति जो मध्यप्रदेश में पाई जाती है।

कलहांतरिता- एंडा स्री० [सं०] श्रवस्थानुसार नाथिका के दस भेदीं में से एक । वह नाथिका जो नायक वा पति का अपमान कर 'पीड़े पड़ताती हैं।